# वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता (कारकप्रकरमान्ता)

(प्रथमो भागः)

म० म० पं० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः म० म० पं० परमेश्वरानन्दशर्मा विद्याभास्करः

मोतीलाल बनारसीदास किली बाराणसी पटना बंगलौर मद्रास

पूर्णप्रइसंसोधनहन्दिस्म्

ग्रन्यातपविभागः पूर्णग्रहविधाभोठम्, वेङ्गलूरु-२८

क्र.सं.-

वि.सं.-

### श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितविरचिता

## वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

(कारकप्रकरणान्ता)

[ प्रथमो भागः ]

श्रीवासुदेवदीक्षितप्रणीतया बालमनोरमाख्यया व्याख्यया श्रीज्ञानेन्द्र सरस्वतीविरचितया तत्त्वबोधिन्याख्यया व्याख्यया च सनाधिता

महामहोपाध्यायगिरिधरशर्मणा महामहोपाध्यायपरमे<del>श्वरां ∦न्दशर्मणा</del> च संशोध्य सम्मादिता

मोतीलाल बनारसीदास

- दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर मद्रास

प्रथम संस्करण : दिल्ली, १९६१ पुनर्मुद्रण : दिल्ली, १९६५, १९७१, १९७५, १९८१, १९८६, १९९१, **१९९५** 

#### © मोतीलाल बनारसीदास

४१ यू.ए. बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली ११० ००७ १२० रॉयपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ १६ सेन्ट मार्क्स रोड, बंगलौर ५६० ००१ अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ चौक, वाराणसी २२१ ००१

नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, दिल्ली ११० ००७ द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५ नारायणा, फेज-१, नई दिल्ली ११० ०२८ द्वारा मुदित

## ॥ श्रीः ॥

## प्राक्थनम् ।

संस्कृतवाङ्मये वैदुष्यमभित्तषतां सिद्धान्तकौमुया अध्ययनमतीवाष्ययकम्, परमेतद्ध्ययनं यावदावश्यकं तावदेव दुष्करमि । विशेषतस्त्वस्मिन् हांसयुगे यत्रातु-दिनमध्येतॄयां मेधाप्रतिमे हसन्त्यौ विलोक्येते तत्र सिद्धान्तकौमुद्या अध्ययनं सुगम-व्याख्यया विना असम्भविमेवित निश्चप्रचम् । बह्वीषु सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यासु एका बालमनोरमैव प्रन्याचरसँह्यापनेनाध्येतॄयां मनःसु निहितमावा विजयते । अस्या निर्मात्रातिविशदमितप्राज्ञलमितसरलञ्च विलिख्य वस्तुतो बहूपकृताः सुकुमारमतयो-प्रभीयसा समयेन प्रचाराधिक्यमेवास्या उपयोगितामत्युत्तमताञ्चाख्याति ।

किन्तु अत्युत्तमापीयं व्याख्या प्रकाशकमहोदयानामनवधानेन तथा कद्धिता, यथास्या उपयोगिता पांसुिमराकीरोति । अस्याः अथमं संस्करणं यत् त्रिवेन्द्रात् प्रकाशितम्, तदितमहार्षे सदशुद्धिभाण्डमप्यभूत् । पाठानामस्तव्यस्तताया विपर्यस्ततायाश्चैतत् संस्करणं निदर्शनमिवामवत् । अन्येऽप्यध्येतृवर्गस्योद्धेजकाः कतिपये दोषास्तत्र कृतान्वासा आसन् । द्वितीये मद्रासात् प्रकाशिते संस्करणे सम्मार्जितेष्विप बहुषु दोषेष्वनेके दोषाः अमादाद्वा दृष्टिदोषाद्वा न सम्मार्ध्द्रमशक्यन्त । बहुत्र तु व्यर्थमेवोपजीव्यपाठस्य विरोधस्तेनाकियत । तृतीयं संस्करणं मद्राससंस्करणस्य प्रतिलिपिमात्रम् । तदित्य-मद्याविषि सिद्धान्तकौमुदीमिधिजिगांसवश्खात्रा प्रन्थार्यावगितसौकर्यताभे टीकाया अस्याः कितिभिश्वन प्रबत्ताभिरसुविधाभिर्वलादबाध्यन्त ।

श्रत एव, इदानीमस्माभिर्बहुपरिश्रमेणेयं टीका संशोधिता। पुरातनेषु संस्करणेषु तत्तात्संस्करणानां सर्वधाप्यसंलग्नं पाठं परित्यज्य श्रनेकधा सङ्गतेषु च पाठेषु सुसङ्गतं मूले निधाय कयश्चित्सङ्गतः पाठष्टिप्पर्यां निज्ञितः । सोऽयं पाठान्तरोद्धारोऽत्र सर्वधा श्रसङ्गतपूर्व श्रारम्भः। यस्तु मूलप्रन्यकतुरेव श्रुटेः प्रख्यापकः स सर्वधा श्रुटिपृणीं-ऽपि पाठोऽनधिकारचेष्टामयाचास्माभिर्निष्कासितो नैव च संस्कृतः, यथास्थितमेव तु स्थापितः। न केवलं पाठाशुद्धय एवास्माभिः संशोधिताः, यावदिरामादिचिह्नान्यि श्रयान्वधि श्रव्यवस्थापिततानि यथाशिक्त सुव्यवस्थामापादितानि । तदाया प्रश्नसंस्करणेषु स्त्राणि क्वचिद्यपित्तपदेभ्यः सर्वथा पृथक्कृत्योद्धरणचिह्ननिबद्धानि उद्धृताण्यिक्विच्च समिभव्याहृतपदेनाविच्छिन्नसन्धिन्यम्भान्येव तानि निदर्शितानि । एव

बाक्येश्विप क्वाचित् पदानि तथा विश्विष्ठकानि, यथा सर्ववैद्याकरस्यसम्मताः सन्धिनियमा श्रापि सुद्रसवर्थार्थं वाक्यान्येवासाक्ष्यमापादितानि । क्विचितु सर्वया प्राचीनप्रधातुकूलं प्रसम्प्रवाक्यान्याप्र नथानुस्यति येषु सौकर्यार्थं कृतान् सन्धिविच्छेदांस्तु को गरायति पदच्छेद्रोऽपि पददलितो विलोक्यते, नाइशेऽतिमहिन कदने पूर्णविरामान् खल्पविरामां को बिभति ।

श्रम्माभिस्तु इदमन्यवस्था यावच्छक्यमपाकृता । स्त्राणि पृथक्कृत्व सर्वत्रो-द्धरणचिद्वैनिद्शितानि । शान्दिक-नियमानुब्बङ्घयनि विश्वेषणानि, यथा—श्रचि वाक्यान्ते वा श्रनुस्तारादेशः, श्रजादी परे वा दकारस्य तकारादेश इस्वेनमादीनि यथा-सम्मवं दूरीकृतानि, विरामादिचिद्वानि च यथोचितं निवेशितानि । उद्युतप्रतिकेषु स्त्रेषु प्रयोगेषु चैवंविधेषु सन्धिनियमोपेच्नगं टीकाकर्तृशैलीसम्मनमिस्यसामिरिप नत्त्रयैवानुस्तम् ।

बातमनोरमा मृत्तस्य विशर्दां भूना व्याख्या सत्यमस्नि, परं सिद्धान्तकौ मुदीमृतालुक्तराङ्कासमाधानैः प्राचीनाध्ययनाध्यापनप्रणात्तीप्रचुरप्रचिर्तः नेयमस्ट्रिटेवास्ति । ज्ञानोपयोगिनामनितकििनानां व्युत्पादकानां चेहशां राङ्कासमाधानानां याहराः सङ्ग्रहस्तत्त्वबोधिन्यामस्ति, ताहशोऽन्यत्र दुर्त्तभ इति प्रकाशकानुरोधेनदमुचितमिति विचार्योभयोरनयोष्टीकयोरेकत्र संङ्क्तनं कृतम् , येन छात्राः सरलव्याख्यया मूलप्रन्थार्थग्रहण्यास्यां उपयुक्तशङ्कासमाधानव्युत्पचाश्व भवेयुः । तेन हि उभयोष्टीकयोरेकत्र समावेशेनदं पुस्तकमेकमेन, मन्ये, स्वधीतं सम्यक् परिशीलितं चाध्येतारमुत्तमवैयाकररोषु
सङ्ख्यापयिद्यमलम् । प्रकाशकस्यायमुपक्रमो विद्वत्सु छात्रेषु चादरं भिन्नच्यत इत्याशासे ।
दीकाद्वयसङ्ग्रह्णे प्रन्थायं महान् मेदुरः सज्ञातः, स्रतः परं यदि स्रवश्यज्ञातव्यानां
विषयाणां टिप्पण्योऽप्यत्र निवेशिताः स्युस्ततोऽस्य तृन्दित्तिः प्रतिमितात् परिमाणात्
क्यिती बहिर्मूता स्यादिति स्वयं विभावनीयमध्येनृभिः । ततिष्टिप्पणीसंनिवेश इदानीं
न कृतः । किन्तु यद्ययं प्रन्थो विदां समाजे समुचितं प्रचारमासादियिष्यित तदा शीव्रमेव वयं ज्ञातव्यविषयिटप्पणीभिरेनं द्वितीयसंस्कर्णेऽनञ्जरित्थानः ।

## प्रन्थकर्नृषां सङ्चिप्तः परिचयः।

तत्र तावदितग्रहने विविधमतभेदमहावर्ते पायान्यादिम्नियसमयदिनिर्ययमहार्यके नेदानी पुत्तिनीर्वामः, स्वतन्त्रनिवन्धसाध्यं हेतत् । प्रकृतप्रन्थकर्तृयां तु परिचयः संस्थित्य प्रदीयते । सिद्धान्तकौमुदीनिर्माता तत्र भवान् भद्योजिदीस्वितो विक्रमार्कस्य षोडश-शताब्यां जनिमलभतेति निश्चितप्रायम् । पूर्वोद्धं जत्तराहे वा जन्मेति सन्दिग्धम्, परं प्रन्थनिर्माणन्तु तस्याः शताब्या उत्तराहे एवेति बहवोऽभित्रयन्ति । अयं महाभागो महाराष्ट्र-

ब्राह्मण् इति बहवः, स्वरस्त्रह्मक्षण् इति व केचितः। सस्य तु सहामागस्य क्ररस्तमस्यादुः प्रायेण कारयामेव व्यतीतमिति बिद्धस्य असिद्धान्यः क्षित्रकृतीभ्यः प्रसिष्यति । सिद्धान्त-कौसुरी, प्रौडमनोरमा, शव्दकौस्तुभः, वैवाकरण्णभूषणकारिका चेति व्याकरण्णे प्रसिष्यन्येतदीया प्रन्थाः। तत्त्वकौस्तुभाख्योऽद्वैतवेदान्तप्रतिपादको दर्शनप्रन्थोऽप्येतदः चितः । धर्मशास्त्रे तु कालनिर्णय-प्रवरनिर्णय-न्निस्थलीसेतु-चतुर्विशतिमतव्याख्या प्रमृतयो दशैकादशा प्रन्था एतद्रचिता विद्वद्भिराख्यायन्ते । एतद्रचितां सिद्धान्त-कौसुदीमनधीस न कोष्ययत्वे संस्कृतविद्वान् भवतीस्यहो श्रस्य पुर्यमहिमा ।

## तत्त्ववोधिनीकारः श्रीज्ञानेन्द्रसरखती ।

श्रयं भट्टोजिदीक्तितस्य शिष्य श्रासीदिति प्रसरित विद्वत्सु किंवदन्ती । प्रायशः श्रीहमनोरमाक्तराणामेव व्याख्यायामुद्धरणात्सम्भाव्यते चेयम् । यदि सत्यिमदं तिर्हि भट्टोजिदीक्तिसमकालोऽयिमत्यनुक्तमि सिद्धमेव । संन्यासाश्रमप्रविष्टोऽयिमिति नान्नेव सुसिद्धम् । श्रीवामनेन्द्रस्वामीति स्वगुरोर्नामाप्यनेन प्रन्थसमाप्तौ तिखितम् । श्रवन्यः कोऽप्यस्य देशकालादिश्चनान्तो न ज्ञायतेऽस्माभिः ।

## श्रीवासुदेवदीचितः ।

बालमनोरमाया श्रन्ते या समाप्तिस्चिका पुष्पिका तस्यामस्य महाविदुषः परिचय उद्घिषितः । तत इदं विज्ञायते यन् श्रीमहादेववाजपेययाजिद्धतः श्रीविश्वेश्वर- वाजपेययाजितो लन्धविद्योऽयं श्रीवायुदेवदीक्षित श्रानन्दरायविद्वत्धावंभौमस्याध्व- युरतुगृहीतश्वासीत् । श्रानन्दरायश्वायं भोसलचोलदेशाधिपतीनां (तजोरराजानाम्) श्रीशाहजी, शरभजी, तुक्कोजीतिनामधेयानां त्रयाणां मन्त्रिपदकार्यं निरवहत् । एषां राज्ञां समयः १६५४ खीस्ताब्दादारभ्य १७३६ खीस्ताब्दपर्यन्तं निर्दारितस्तदेशवासिभिरतिहासिकैःस एष श्रानन्दरायमहोदयस्य समय एव श्रीवायुदेवदीक्षितस्यापि समयो भवितु-, महित । बालमनोरमायाः प्रथमः प्रकाशकः श्रीचन्द्रशेखरशाख्नी त्वेनं खीस्ताब्दाष्टादश- शतकस्य चरमपादजातं त्रवीति । दाचित्रणात्योऽयमिति च पूर्वोक्वया पुष्पिकया प्रसिध्यखेव । जैमिनीयमीमांसास्त्राणामध्वरमीमांसाकुत्रहृत्वाख्यावृत्तिरेतिक्षिति स्व सुत्रशेखते महानपरो प्रन्थः। तेनास्य चतुरसं पाणिडलं कर्मकाग्रहिनध्यातत्वं च सुव्यक्कम् । एतदीया व्याख्यालेखनशैली सुप्रसन्धा श्रीतसरला च । व्याख्यायामस्यामनेकत्र स्खलनं जातमिति तु न परोच्चं व्याख्यानुशीलिनां वैयाकरणानाम्। भवतु च्छात्राणामत्यु-पकारकोऽयं प्रन्थ इति तु निर्विवादमिति—

सम्पादकी

#### ॥ श्रीः॥

## बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीव्याख्याद्धयोपेता केरमकरमाम्याक्तराज्यात्वी ।

## वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी।

मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्कीः परिभाव्य च। वैयाकरण्सिद्धान्तकीमुदीयं विरच्यते ॥ १॥

#### बालमनोरमा टीका

स जयित दिव्यनदेशो चृत्यति योऽसौ चिदम्बरसभायाम् । पाणिन्याद्या मुनयो यस्य च दयया मनोरथानभजन् ॥ १ ॥ श्रस्तु नमः पाणिनये भूयो मुनये तथास्तु वररुचये । किंचास्तु पतज्जलये श्रीत्रे विश्वेश्वराय गुरवे च ॥ २ ॥ व्याख्याता बहुभिः श्रीहैरेषा सिद्धान्तकौमुदी । वास्तुदेवस्तु तद्याख्यां विष्ट वालमनोरमाम् ॥ ३ ॥

ॐ 'मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। वीरपुरुषाणि भवन्त्यायुष्मन्पुरुषाणि च, अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्यः' इति वृद्धिसूत्रस्थभाष्यादि-स्पृतिसिद्धकर्तव्यताकं अन्यादौ कृतं मङ्गलं शिष्यशिचाये अन्यतो निवधन् प्राचीनअन्यर-गतार्थतां विषयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिराश्च सूचयन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते—सुनित्रय-मिति श्लोकेन । इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यत इत्यन्वयः। इयमिति अन्य-

#### तत्त्वबोधिनी टीका

ॐ ॥ नत्वा विश्वश्वरं साम्बं कृत्वा च गुरुवन्दनम् । सिद्धान्तकौमुदीव्याख्या क्रियते तत्त्ववोधिनी ॥ ९ ॥

विन्नविधाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिचायै निवप्नंश्विकीर्षितं प्रतिजानीते—मुनि-त्रयमित्यादिना । त्रयोऽवयवा यस्येति तत्त्रयम् । 'संख्याया श्रवयवे तयप्' 'द्वित्रि-भ्यां तयस्य-'इत्ययच् । मन्तारो वेदशास्त्रार्थतत्त्वावगन्तारो मुनयः । 'मनेरुच' इत्यौ-णादिकस्त्रेत्रण मनेरत उकारो मनेः पर इन् प्रत्ययश्च । गुणस्तु नेह भवति, किदित्यनु-वर्तनात्तपरकरणाद्वा । तेषां पाणिनिकात्यायनपतञ्जलीनां त्रयं मुनित्रयम् । ननु 'स्वयं-

१. (क) (ख) पुस्तकयोः 'येनाच्चरसमाम्रायम् 'इत्यादि प्रसिद्धं पयत्रयं मृलेऽधिकं दश्यते, तत्तु सांप्रदायिकमूलपुस्तकेषु काप्यदर्शनादुपेन्वितम्।
 २. 'शब्दब्रह्मात्मने च धूर्जटये 'इति 'क' पुस्तकपाठः।

हुपा वाक्यावतिर्विविद्याता । भाविन्या ऋषि तस्या बुद्धचा विषयीकरणादियमिति प्रस्रज्ञ-विश्वदेशः । व्याकर्णमधीयते विदन्ति वा वैदाकर्णाः, तेषां सिद्धान्ताः 'ऐवमेने शब्दाः साधवः' इति निश्चितार्थाः, तेषां कौमुदी चन्द्रिका । अखन्तसादृश्यानादृष्यव्यपदेशः । चिन्द्रका हि तमो निरस्यति, भावान् सुखं प्रकाशयति, दिनकरिकरणसंपर्कजीनतं संताप-मपगमयति । एवमियमपि अन्थरूपवाक्यावित्ज्ञानात्मकं तमो निरस्यति, मनिज्ञय-यन्थभावाननायासं प्रकाशयति, ऋतिविस्तृतदुरुहभाष्यकैयदादिमहायन्थपरिशीलनजनितं चित्रसंत्रपं च शमयतीति ऋलन्तसादृश्यायुज्यते चन्द्रिकातादात्म्याभ्यवसायः। विर्चयते-क्रियते । वर्तमानसामीप्याद्वर्तमानव्यपदेशः । किं क्रुत्वेखत आह**—मुनित्रयं नमस्कु**-त्यति । त्रयः श्रवयवा श्रस्य समुदायस्य त्रयं त्र्यवयवकसमुदायः । 'संख्याया श्रवयवे तयप्' इति तयप् तद्धितः । 'द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा' इति तयस्यायजादेशः । मुनीनां त्रयमिति पष्टीसमासः । त्रयाणां सुनीनां समुदाय इति यावत् । यद्यपि सुनिशब्दस्य त्रि-शब्दस्य चाभेदान्वये त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेच्नत्वाद् त्र्यसामध्यां नदितानुपपतिः, तथापि त्रयोऽवयवा त्रस्य समुदायस्य त्रयम् इति प्रथमं व्युत्पायम् । त्रात्र त्रिराव्दस्य मुनिरान्दमनपेच्यैव समुदायेऽन्वयात्रास्यसामर्थ्यम् । ततो मुनीनां त्रयमिति मुनिशन्दः . समुदायेऽन्वेति, तस्य प्रखयार्थतया प्रधानत्वात् । न तु मुनिशब्दस्य त्रयशब्दैकदेशभूत-त्रिशब्देनाभेदान्वयः, 'पदार्थः पदार्थेनान्वति न तु तदेकदेशेन ' इति न्यायात् । ततश्च मुनिशब्दत्रिशब्दयोः परस्परवार्तानभिज्ञयोरेव शब्दमर्यादया स्मुदायेऽन्वये सति पश्चात् संख्यायाः परिच्छेदकत्वस्वभावतया त्रित्वस्य परिच्छेद्यपर्यातोचनायां संनिद्धितपदान्तरो-भुवे नमस्कृत्य' इत्यत्रेवात्रापि 'नमःस्वस्ति-' इत्यादिना चतुर्थी स्यात् । मैवम् । पदीवभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसीं इति वद्यमाणत्वान् 'नमस्करोति देवान्' इति-वद् द्विनीयाया एव युक्तत्वान् । किं च 'जहत्स्वार्था बृत्तिः' इति पत्ते नमःशब्दस्यात्र निरर्थत्वात् तशोगे चतुर्थी न भवति । ऋर्यवद्यहरापरिभाषायाः प्रवृत्तेः । 'स्वयंभुवे नमस्कृत्य' इत्यत्र तु स्वयंभुवमनुकूलियतुमित्यर्थविवच्चायां 'कियार्थोपपदस्य-' इत्यादिना चतुर्यीति मूल एव स्फ़र्टाभविष्यति । नचैवं 'नमःस्वस्ति-' इति सूत्रे नमःपदं व्यर्थमिति शङ्कयम् । हरये नम इत्यत्र हरिमनुकूलयितुमित्यर्थेऽविविद्धिते संबन्धसामान्ये षष्ट्यां प्राप्तायां तदपवादतया तस्यावश्यकत्वात् ॥ तदुक्तीरिति । तेषां पाणिन्यादीनामुकीः । स्त्रवार्तिकभाष्याणीत्यर्थः । तस्य मुनित्रयस्योक्षीरिति व्याख्यानेऽपि समुदायेन स्त्रं वार्तिकं भाष्यं वा नोक्कमिति संमुदायिनां मुनीनामेवोक्कीरिति पर्यवस्यति ।--परि-भाव्येति । पर्वालोच्येत्यर्थः । नच परिपूर्वस्य भवतेस्तिरस्कारार्थत्वात्कथमत्र ज्ञानार्थतेति

१. 'एते शब्दाः 'इति ' स्त '।

## प्रकरणम् १] वालमनोरमा-तत्त्ववोधिनीसहिता।

## अथ सज्ञापकरणम्

## १ त्रहउस् । २ ऋलुक् । ३ एग्रोङ् । ४ ऐग्रीच् । ४ हयवरद् ।

पस्थितन्त्रान्मुनय एव परिच्छेदातया संबध्यन्ते—त्रयाणां मुनीनां समुदाय इति । सोऽयं पार्धिकान्वयोऽरुगाधिकरण (पू॰र्मा ०३-१-४) न्यायंविदां सुगम इत्यलं विस्तरेण । सुनित्रय-मिनि कर्मणि द्वितीया। 'नमः स्वन्ति ' इनि चतुर्थी तु न, कारकविभक्केर्नायस्त्वस्य वद्यमाण्यात्वातः । नमस्कृत्य अञ्जलिशिरःसंयोगादिन्यापरिणा तोषयिन्वेत्वर्थः । नमस्करो-तेरङ्जिशिरःसंयोगादिहपञ्यापारमात्रार्थकन्वे अकर्मकन्वापस्या द्विनीयानुपपत्तेः । ननु प्राचीनेषु प्रक्रियाकौमुद्यादिमन्थेषु वैयाकर्गासिद्धान्तानां संग्रहात्तेरेव प्रन्थैः चरितार्थत्वात् किमनेन प्रन्थेनेल्यन त्राह—तदुक्तीः परिभाव्य चेति । तस्य मुनित्रयस्य उक्तयः, तदुक्तयः, सूत्रवार्तिकभाष्यान्मकप्रन्थरूपवाक्यावलयः, ताः परिभाव्य च सम्यगालोच्य चेत्यर्थः । भूधानोः स्वार्थिकरिएजन्ताद्रपम् । चुरादौ हि 'भुबोऽवकत्कने' इत्यत्र रयन्त-भ्थातोश्चिन्तनार्थकत्वमपि बच्चते मूलकृतैव। न च 'श्रनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्किया' इति कोशविरोधः शङ्कयः, कोशस्य अरयन्तभूधानुविषयन्वान् 'परो भुवोऽवज्ञाने' इति स्त्रेण तिरस्कारार्थे वर्तमानादर्यन्तात्परिपूर्वकभूधातोभीवे घाने परिभावशब्दस्य व्युत्प-त्त्यवगमान् । एवं च तदुर्क्कारिति तच्छव्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शित्वान्त्राचां प्रक्रियाकौमुदीप्र-सादादिङ्गतामुक्कीस्तिरस्ङ्खेखर्थं इति व्याख्यानं क्षिष्टन्वादुपेचितम् । स्रोनेन स्वप्रन्थस्य मुनित्रयप्रन्थानुयाथिन्वं प्राचीनप्रिक्रयाकौमुद्यादिप्रन्थानां तिहरुद्धत्वं च म्चितम् । तच । वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीत्यन्वर्थसंज्ञया प्रौडमनोरमायां स्वयमेव मुलकृतं

शङ्कयम्, परीत्यस्य भावीति नुरादिणिजन्तेन योगात् । केचिदत्र भवतिना योगमभ्युप्रेत्याहुः—'परौ भुवोऽवज्ञाने' इति स्त्रे परौ भुव इत्यस्यावज्ञान इति विशेषणाज्ञ तिरस्कारार्थत्वानयमः । 'मनसा परिभाव्य किंचित्' इत्यादिश्रीहर्षप्रयोगाच । श्रत-एवात्राप्रयुक्तस्वदोषशङ्कापि नास्तीति । श्रन्ये तु 'श्रनादरः परिभवः परीभावस्तिरिक्तयां इति कोशात्परिपूर्वकाद्भवतेष्ठवन्तादेव तिरस्कारप्रतीतिनीन्यसादित्याशङ्केवात्र नास्तीत्याहुः । तन्मन्दम् । परिभृय परिभवतीत्यतोऽपि तिरस्कारप्रतीतेः ॥—वैयाकरणेति । व्याकरणमधीयते विदन्ति वा वैयाकरणास्तित्सद्धान्तानां कौमुदी । प्रकाशिकेत्यर्थः । निर्वृष्टसकत्वजनाह्वादकत्वसाम्येन कौमुदीशब्दप्रयोगः । करिष्यमाणाया श्रपि कौमुद्याः बुद्ध्या संनिधापितत्वादियमित्यक्गुल्या निर्देशः ॥—विरच्यत इति । मयेति शेषः। 'रच प्रतियन्ने' । प्रतियन्नो गुणाधानम् । विपूर्वदस्माद्रतमानसामीप्ये भविष्यदर्थे वर्तमानप्रत्यः ॥—अक्रविस्ति । णातुकन्योऽग्रासंज्ञार्थः । या संज्ञा सा सा प्रयोजन

इति माहेश्वराणि स्त्राण्यणादिसंज्ञार्थानि । एषामन्त्या इतः । त्रण्स्त्रे ऽकारश्च । हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः ॥

' येनाच्चरसमान्नायमधिगम्य महेश्वरात्।

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥' इति ।

एतचतुर्दशस्त्रव्याख्यायां नन्दिकेश्वरकृतायां काशिकायामप्युक्तम्—

' नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् ।

उद्दुविनामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवस्त्रजालम् ॥' इति ।

श्रत्र ननादेखन्तर्भावित्त्यर्थो नद्यातुः । ढकां नाद्यामासेखर्थः । नवपश्रवारं चतुर्दशकृत्वः । एतच्छिवढकोत्थितं वर्षाजालं शिवसूत्रजालतया विमरों जानामीखर्थः । श्रार्षस्तक् । एवं च महेश्वरेष प्रोक्कानि माहेश्वरार्णाति निरस्तम् । एतेन माहेश्वरत्वादेतेषां सृत्राणां नाप्रामाएयमित्युक्तं भवति । नन्वेवमपि श्रनर्थकवर्णराश्यात्मकानामेषां सृत्राणां वयाकरणसिद्धान्तप्रकाशने उपयोगाभावादिह तदुपन्यासो व्यर्थ इखत आह—श्राणां दिसंक्षार्थानीति । ऋण् श्रादिर्यासां ना श्रणादयः, श्रणादयश्च ताः संज्ञाश्च

नवती ॥—ऋल्गिति । ककारस्त्वक् क्र्क्सं सार्थः ॥—एग्रोङिति । ङकार एङ्सं सार्थः ॥—ऐग्रोजिति । चकारस्त्वक् च्र्एच्ऐच्सं सार्थः । वर्णानामसंदिग्धत्वेन बोधनाय संहिताया त्राविवक्षणादेतेष्वसंधिः । स्वराणां चादिषु पाठात 'चादयोऽसस्त्वे' इति निपातसं सार्या 'निपात एकाजनाङ्' इति प्रगृह्यत्वे प्रकृतिभावात्र संधिरित्यन्ये । स्यादेतत् । श्रकाराणुपदेशेन यथा तत्सवर्णानामाकारादीनां लाभात्पृथगाकारादयो नोप-दिष्टास्तथा ऋलुवर्णयोरिप सावर्ग्यादकारोपदेशेनैवोभयसिद्धेः कि पृथगुपदेशेन । नच जातिपच्चे ऋलुवर्णयोः पृथगुपदेश त्रावश्यकस्तयोभित्रजातित्वादिति वाच्यम् । सावर्ग्यादेकक्वात्युपदेशे जात्यन्तरस्यापि लाभात् । ऋलुवर्णयोः प्रत्येकं त्रिंशतः संज्ञासिद्ये अग्रुदित्सवर्णस्य-देति स्त्रे श्रयावश्यकस्वादिति चेत् ।

प्रकरणम् १

१ हलन्त्यम् । (१-३-३)। 'हल्'(प्र. स्. १४) हति सूत्रेऽन्त्य-मित्स्यात्।२ त्रादिरन्त्येन सहेता।(१-१-७१) त्रन्त्येगेता सहित त्रादिर्मध्य-

श्रणादिसंज्ञाः, ता श्रर्थः प्रयोजनं येषां तानि श्रणादिसंज्ञार्थानि । श्रनर्थकवर्णराशित्वेप्राणं स्त्राणां व्याकरणशास्त्रगतव्यवहारोपयोग्यणादिसंज्ञास्त्र उपयोगान्नानर्थक्यमिति भावः । कथमेषां स्त्राणामणादिसंज्ञार्थत्वमित्यत श्राह—प्रयामन्याः इत
इति । एषामुदाहृतस्त्राणामन्याः-श्रन्ते भवाः, रणकारादिवर्णा इत्संज्ञकाः प्रखेतव्या
इत्यर्थः ॥ लर्णस्त्रेऽकारश्चेति । इत इत्यतुषज्यते । तत्र एकवचनान्ततया विपरिणम्यते । लर्णस्त्रे जकारात्परोऽकारश्च इत्संज्ञकः प्रखेतव्य इत्यरं । श्रमन्यत्वात्प्रथक्ष
प्रतिज्ञा । ननु लर्णस्त्रे एव श्रकारस्य इत्संज्ञकत्वे इयवरेत्यादौ पुनः पुनरकारोग्नारणस्य
कि प्रयोजनमित्यत श्राह—हकारादिष्यकार उच्चारणार्थ इति । हकारादीनां
सुखोचारणार्थं पुनः पुनरकारपाठ इत्यर्थः । श्रम्यथा ह्य्वर् इत्येवं क्षिष्टोचारणार्थतेरिति भावः । श्रथवा श्रवं विना हलामुचारणाभावात् पुनः पुनरकारपाठो हकाराद्यचारणार्थ इत्येव व्याख्येयम् । श्रत एव 'उच्चेरदात्तः' इति सूत्रे भाष्यम्—'नान्तरिकार्यः
व्यज्ञनस्योचारणं भवति' इति । श्रत्र च इदमेव श्रकारस्य पुनः पुनरुवारणं ज्ञापकम् ।
एवं च 'वर्णात्कारः' इति कारप्रत्ये सिति ककार इत्यादि । वाक्-इत्याद्यवसानेषु चस्
इत्यादौ संयुक्तवर्रोषु च, पदान्ते 'चोः कुः' इत्यादिविधिवतान् 'हलोऽनन्तराः संयोगः'
इत्यादिशास्रवलाच, नायं नियम इत्यनम् ।

नतु चतुर्दशस्त्र्यां एकारायन्तवर्णानाम् इत्यंज्ञा प्रतिज्ञाता—एवामन्या इत इति । तदतुपपन्नम् । तेषां हि ' हलन्यम् ' इति स्त्रेण इत्यंज्ञा वक्कव्या । तच स्त्रं हल्पदार्थावगमोत्तरमेव प्रवृत्तिमर्हति । हल्संज्ञा च हलिति स्त्रे लकारस्य इत्संज्ञायां

श्रजाहु:—ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यस्यानित्यतां ज्ञापीयतुमुभयोनिदेशः,तत्मलं तु कल्प्षा शिखा यस्य कल्प्षशिखः, तस्य दूरात्संबोधने कल् ३ प्रशिखेति प्लुतः । ऋल्वर्णयोः सावर्ण्यस्य नित्यत्वे तु 'श्रनृतः' इति पर्युदासाहकारस्येव लकारस्यापि प्लुतो न स्यादिति समाधानान्तरमपि 'श्रोगुंग्यः' इत्यत्र दर्शियध्यते ॥—हयवरिति । टानुवन्धोऽर्म्संज्ञार्थः । हकारोपदेशस्तु श्रद्श्रशृह्यादृग्य्यह्योषु हकारप्रह्णार्थः॥ श्रहेंग्य 'श्रद्व्यवायेऽपि' इति ग्रत्वम् । देवा हसित 'भोमगो-' इति रोर्थत्वम् । देवो हसित 'हिश च' इत्युत्वम् । लिलिहिध्वे लिलिहिड्वे 'विभाषेटः' इति वा ढः ॥—लिग्रिति । ग्रकारोऽनुवन्धोऽण्य्रग्यग्यं संज्ञार्थः ॥ नन्विग्रिति किचत्पूर्वण्यकारेग्य गृह्यते, किचतु परेग्य ग्रकारोग्र, इिग्रिति तु परग्रकारेग्रेव । तथाच निःसंदेहार्थमनुवन्धान्तरमेव कर्तु-मुवितम् । सत्यम् । 'व्यास्थानतीं विशेषप्रतिगृत्वनिष्ठं संदेहार्यनत्वग्रम्' इति परि-

सिंशा

सलाम् 'त्रादिरन्लेन सहेता' इति मृत्रेण वाच्या । हिलिति सृत्रे लकारस्य इत्मंजा च 'हलन्त्यम्' इति स्नेरौव वाच्या । एवं च हिलति स्त्रे लकारस्य इन्मंज्ञायां सत्याम् 'ब्रादिरन्येन' इति हल्संज्ञासिद्धौ 'हलन्यम्' इति स्त्रप्रशत्तः, 'हलन्यम्' इति स्त्रेण हल्स्ने लकारस्य इत्संज्ञायाम् 'त्रादिरन्त्येन सहेता' इति हल्संज्ञासिद्धिः-इत्येवं 'हलन्त्यम्' 'त्रादिरन्त्येन' इत्यनयोः परस्परसापेत्त्वतेन अन्योन्याश्रयत्वादबोधः । एवं च हत्तमंज्ञा-मनुपर्जान्येन इल्स्त्रे लकारस्य केनचित् स्त्रेण इत्संज्ञामबोधयित्वा 'हलन्यम्' इति हलामित्संज्ञाबोधनं पाणिनेर्युक्तमित्याराङ्क्य हल्संज्ञामनुपर्जाव्यैव हल्सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञां विधातुं 'इलन्त्यम्' इति सूत्रं द्विरावृत्य प्रथमसूत्रमुपिन्नपिति—हलनन्त्यम् । एकपदं सूत्रम् । हलि श्रन्त्यं हलन्त्यमिति विग्रहः । शौराडोदराकृतिगरात्वात् 'सप्तमी शौराडैः' इति सप्तमीसमासः । सुप्तुपेति समासो वा। हल्पदमिह सूत्रपरम् । 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इति पूर्वसूत्रात् इदिखनुवर्तते । तदाह—हितित सूत्र इत्यादिना । इत्स्या-दिति । इत्संज्ञकः स्यादिलर्थः, संज्ञाप्रस्तावात् । एवं च श्रनेन सूत्रेण हल्सूत्रे लकारस्य हल्संज्ञामनुपजीव्येव इत्संज्ञा सिद्धेति नान्योन्याश्रय इति भावः।

नन्वस्तु हन्स्त्रे लकारस्य इत्संज्ञा । ततः किमित्यत आह—ग्रादिरन्त्येन सहेता। अन्ते भवः अन्तः। तेन इता सहोचार्यमाण आदिः 'अण्' 'अच्' इत्यादि-

भाषाज्ञापनाय पुनर्राकारोऽनुबन्ध इति स्थितमाकरे ॥—अमङ्गानमिति । मकार इह अम्यम् अम् अम् अस्ति ॥— समिति । अकारो यत्रसंज्ञार्थः ॥— घढघिति । षकारस्तु भष्भप्संज्ञार्थः ॥-जवगडद्शिति । शोऽनुबन्धोऽश्हश्वश्भश्मश्-बर्संज्ञार्थः ॥—खफछठथचटतविति । वकारस्तु छव्संज्ञार्थः ॥—कपयिति। यकारो यय्मय् भय् खय्चय्मं ज्ञार्थः ॥—शायसरिति । रेफस्तु यर् भर्खर्चर्शर्-संज्ञार्थः ॥—हिलिति । लकारः अल्हल्वल्रल्मल्एल्सल्यार्थः । पुनर्हकारोपदेशस्तु वल्रल्मल्शल्यु हकारप्रह्णार्थः । रुदिहि । स्विपिहि । 'रुदादिभ्यः सार्वधातुके' इति बलादिलक्स इट्। स्निहित्वा। स्नोहित्वा। 'न क्त्वा सेट्' इति निषेधं बाधित्वा 'रलो व्युपधात्-' इति वा कित्त्वम् । श्रदाग्धाम् । घत्वस्थासिद्धत्वेऽपि हकारस्य भ.ल्त्वात् 'मलो मलि' इति सलोपः । अलिचत् । 'शलः-' इति क्सः । नतु पुनहेकारोपदेश-स्यावश्यकत्वेऽपि शर्मच्य एव हकारं पठित्वा 'त्रलोऽन्त्यस्य', 'हलोऽनन्तराः संयोगः', 'मलो मालि', 'शल इगुपथा-' इत्यादिसुत्राणि यावन्ति लानुबन्धानि तानि 'त्ररो-**ऽन्त्यस्य' 'हरोऽनन्तराः' इत्येवंरूपे**ण रेफानुबन्धान्येव च ऋत्वा 'हल्' इति पृथक् सूत्रं त्यज्यताम् । मैवम् । तथाहि सति हरिईसति हरिईरिरित्यादि न सिध्येत् । तत्र 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः', 'वा शारि' इत्यादिप्रसङ्गात् । त्रातो 'हल्' इति सूत्रमावश्यक-

गानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् । इति हल्संज्ञायाम् । 'हलन्लम्' (स्.१)। उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्यात् । उपदेश आधोच्चारणम् । ततः 'आण्' 'अच्' इत्यादि-संज्ञासिस्त्रौ । ३ उपदेशेऽजनुनासिक इत्। (१–३–२) उपदेशेऽजुनासिकोऽ-

हपः संज्ञेल्यर्थः, संज्ञाप्रस्तावात् । तत्र 'यस्मात्पूर्वं नास्ति परमस्ति स आदिः, यस्मात्परं नास्ति पूर्वमस्ति सोऽन्तः' इति आवन्तवन्सूत्रे भाष्यम् । तिद्दायन्तराव्दाभ्यां मध्यगा आिल्प्यन्ते । अतस्तिषां संज्ञेति लभ्यते । 'स्वं हपम्' इति पूर्वस्त्रान्स्वमिल्यनुवर्तते । तत्र षष्ठयन्तत्या विपरिग्रम्यते । तदेतदाह—अन्त्येनेतत्यादि, स्वस्य चेति । अत्र च स्वशब्देन संज्ञाकोटिप्रविष्ट आदिरेव परामृश्यते, नन्वन्त्योऽपि, अन्त्येनेति नृतीयया 'सह्युक्तेऽप्रधाने' इति विहितया तस्य अप्रधान्यावगमात्, सर्वनाम्नां चोत्सर्गतः प्रधानपरामिशित्वात् । नच इक् उक् इच् यय् मय् इत्यादिप्रलाहाराः कथं स्युः, इकारादीनामादित्वाभावादिति वाच्यम्, न हि सूत्रापेक्तमिहादित्वम् । किन्तु आयन्तराव्दान्तिममुदायोपक्तम् । ततिश्च अइत्यापित इकारमारभ्य ऋत्यक् इति ककारपर्यन्तं वर्णसमुदायोपक्तम् । ततश्च अइत्यादित्वम् इकारस्य संभावनीयम् । एविमजादिष्विपि । तथा अन्त्यन्वमिष बुद्धिकित्यतसमुदायोपक्तमे । न तु स्त्रापेक्तम् । ततश्च रप्रलाहारः स्रुग्रहः । अन्यया लगस्त्रे अकारस्यान्त्यत्वाभावात् स न स्थात् । अत्र आवन्तराव्द्योरन्यतराभावे मध्यगानामिति न लभ्येत । आविरित्यभावे हि अन्त्येनेता सहोचार्यमाणो वर्णो-ऽन्त्यात्पागभाविनां वर्णानां संज्ञेलेव लभ्येत । ततश्च हल्प्रलाहारे अकारादीनामपि प्रहणं स्थात् , अन्त्यलकारात्पूर्वभावित्वाविशेषात् । अन्त्येनत्यभावे तु आदिरिता सहो

मेव । एवं च 'हिलिति सूत्रेऽन्त्यम्-' इति वद्यमाणप्रन्थोऽपि स्वरसतः संगच्छते ॥— ऋगादिसंज्ञार्थानीति । अगादिसंज्ञा अर्थः प्रयोजनं येषां तानीति विप्रहः । अगा-दिसंज्ञाभ्य इमानि इल्पस्वपद्विप्रहो वा । 'अर्थेन निल्पसमासो विशेष्यलिङ्गता च' इति वद्यमाणत्वात् ॥—एषामन्त्या इत इति । एषां सूत्राणामन्त्या गादयो 'हलन्त्यम्' इत्यनुपदं वद्यमाणेनेत्संज्ञका इत्यर्थः ॥—लग्स्क्नेऽकारश्चेति । अनन्त्यत्वात्पृथ-गुक्तिः । वचनविपरिगामेनेदिति संबध्यते । इत्संज्ञा चास्य 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इत्यनेन । एवं च गादिभिरिद्धिः 'आदिरन्त्येन—' इति वद्यमाणेन प्रत्याहारप्रहणाद् 'अगादिसंज्ञार्थोनि' इति यदुक्कं तत्संगच्छत इति भावः ॥—श्वकार उचारगार्थे इति । नतु लग्स्त्रस्थाकार इव प्रयोजनार्थ इत्यर्थः ॥—हलन्त्यम् । अन्तेऽवसाने भवमन्त्यम् । दिगादित्वाद्यत् । 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इत्यत उपदेशे इति, इदिति चात्रानुर्वतेते । 'आदिरन्त्येन—' इति स्त्रेग्ण सहान्योन्याश्रयमाशङ्क्य आनुर्त्या पं परिहरति—हलिति स्त्रेऽन्त्यमिति । हाले अन्त्यमिति विग्रहे 'सप्तमी' इति योग-

चार्यमार्गा त्रादेरूर्वभाविनां वर्गानां संज्ञेलेव लभ्येत । तनश्च श्रूचप्रलाहारे हकारादी-नामपि प्रहसापत्तिः. त्रादेरकारादृर्ध्वभावित्वाविशेषात् । उभयोपादाने तु मध्यगाना-मिति ल्रम्येत इत्यदोषः । परिसन् सिन यस्मात्पूर्वी नास्ति स श्रादिः । पूर्वस्मिन् सित यसात्परो नास्ति सोऽन्ख इति भाष्ये श्राद्यन्तशब्दार्थनिर्वचनेन श्राद्यन्तयोर्मध्यगा-विनामतत्वेन ताभ्यां मध्यगानामाच्चेपात् । यद्यपि द्वयोरप्याद्यन्तरावदौ संभवतः, उक्क-निर्वचनाविरोधात । तथापि नेह द्वयोरायन्तराव्दी भवतः । तथा सित हि श्रन्त्येनेता सह उचार्यमाण त्रादिः स्वस्य त्रादेः संज्ञेलेव लभ्येत, उक्करीला स्वराब्देन त्रान्लस्य परामर्शासंभवात् । ततश्च उगा इत्युकारस्य संजेति पर्यवस्येन् । तत्र एकस्य वर्गास्य वर्गा-हयात्मकसंज्ञाविधानं व्यर्थमापश्चेत, गौरवात्, प्रत्याहाराखां व्यवहारलाघवार्थत्वात् । श्रतो मध्यमंसरव एवात्र श्राद्यन्तराव्दाविति ताभ्यां मध्यगानामिति लभ्यते । इतेति किम्-श्रम्प्रसाहारः जमङ्गोति मकारेगा मा भूत्। नचैवमपि सुद्प्रसाहारः टा इति टकारेगा किं न स्यात्, टान्तसमुदायापेत्तया तस्य श्रन्यत्वादिति वाच्यम् । प्रथमाति-कमणे कारणामावेन सुरप्रलाहारस्य श्रीटएकारेगीव प्राह्मत्वात्। उक्तं च जैमिनिना— 'प्रथमं वा नियम्येत कारणस्यानतिकमात् ।' (पू. मी. ११। १। ४३) । इति विस्तरभयाद्विरम्यते । इति हल्संबायामिति । इल्स्त्रे लकारस्य इलन्यमित्या-वृत्तप्रथमस्त्रेगा इत्संज्ञायां सलाम् त्रादिरन्लेनेति हल्संज्ञासिद्धौ चतुर्दशस्त्रयामन्लगा-कारादिवर्णानां हल्त्वं सिद्धमित्यर्थः ।

ततः किमिलत श्राह—हलन्त्यम् । श्रावृत्तयोद्वितीयं स्त्रमेतत् । हल् श्रन्त्यमिति च्छेदः । हल्शब्दो नपुंसकतिङ्गोऽप्यस्ति, श्रन्त्यमिति नपुंसकसामानाधि-कररायात् । उपदेशेऽजनुनासिक इदिति पूर्वसूत्रादुपदेश इति इदिति चानुवर्तते ।

विमागात्, 'युप्युपा' इति वा समास इति भावः । यद्वा षष्ठीतत्पुरुषोऽयम्, 'हिलिति सूत्रस्यान्त्यमित्स्यात्' इति व्याख्यानसंभवात् ॥—त्र्यादिरन्त्येन सहिता । अन्त्येनेति किस् । युडिति प्रत्याहारसृतीयैकवचनावयवेन मा भूदिति काशिकाकृत् । यद्यपि टकारान्तसङ्क्तस्य टाटकारोऽप्यन्त्यो भवति, तथाप्यन्त्येनिति प्रहणसामध्यादिन्त्य-त्वप्रयुक्त यस्येत्यंत्रा तेनैव प्रत्याहारः, न हि टाटकारे 'हलन्त्यम्' इतीत्संत्रा प्रवर्तते । न चैवं रप्रत्याहारासिद्धः । लग्म्सूत्रस्थावर्णस्यानुनासिकत्वप्रतिज्ञासामध्यादिनन्त्येनापि इता प्रत्याहारात उप्य काशिकाकाराशयः । निष्कर्षस्तिवह 'स्वीजसमीट्-' इति सूत्रे दर्शायिष्यते । विस्तरस्तु शब्दकौस्तुभेऽनुसंधेयः।इतेति किम् । रप्रत्याहारो यथा स्यात्। स स्युनासिकत्वप्रतिज्ञासामध्यादिनन्त्येनापि गृह्यत इत्युक्तम्, न चैतदितत्यस्य विरहे सम्यत इति शब्दकौस्तुभे स्थितम् ॥ अत्राद्यन्ताभ्यामवयवभ्यामवयवी समुदाय

तदाह—उपदेशेऽन्त्यमित्यादिना । धातुप्रातिपदिकनिपातप्रखाहारस्त्रप्रख्यादेशा-गमानामन्खर्मिति भाष्यम् । ऋथ कोऽयमुपदेशो नाम १ तत्रीह—उपदेश ऋाद्यो-स्वारणमिति । उपशब्द ऋाद्यर्थकः । दिशिरुचारणिकयायाम् । भावे घिति भावः । एतच 'ऋदिच उपदेशे' इत्यादिस्त्रे भाष्ये स्पष्टम् ।

> धातुस्त्रगणोगादिवाक्यलिङ्गातुशासनम् । श्रागमप्रत्ययादेशा उपेदशाः प्रकीर्तिताः ॥

इति प्राचीनकारिका तु प्रौडमनोरमायां बहुधा दूषिता। उपदेशे किम्-'इद-सस्थमः' इति थम्प्रत्यये उकारस्योचारणार्थस्य निवृत्तौ मकारस्य प्रत्ययान्तत्वेऽपि इत्संज्ञा मा भृत् । तदेवं हलन्त्यमित्यावृत्तद्वितीयसूत्रेण चतुर्दशसूत्र्याम् यन्त्यणकारादि-वर्णानाम् इत्संज्ञा सिद्धेति स्थितम् । ततः किमित्यत श्राह—ततः श्राण श्राच इत्यादिसंक्षासिद्धाविति । ततः शकारादीनामित्संज्ञासिद्धयनन्तरमादिरन्त्येनेत्यशा-दिसंज्ञा सिद्धेत्यर्थः । लगुस्त्रेऽकारश्वेति प्रतिज्ञातम् । तस्य त्रकारस्य त्रमन्त्यत्वाद-हल्त्वाच हलन्त्यमिति इत्संज्ञायामप्राप्तायां तत्प्रापकं सूत्रमाह—उपदेशे । संज्ञाप्रस्तावा-त्संज्ञेति लभ्यते । तदाह-उपदेशे अनुनासिक इत्यादिना । सूत्रे अजिति कुत्वा-श्राद्मिप्यते । तस्य च युगपह्मच्ये प्रयोगाभावात्तद्वयवेष्ववतरन्ती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति, न त्वाद्यन्तयोः, संज्ञास्वरूपान्तर्भावेण तयोः पारार्थ्यनिर्णयादित्याशयेनाह--मध्यगानामिति। स्वस्य चेति। 'स्वं रूपम्' इत्यत्वर्वतत इति भावः। स्वं रूपं चादेरेव गृह्यते नान्त्यस्य । 'त्रान्त्येन' इत्यप्रधानतृतीयानिर्देशात् । सर्वनामामृत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वात् ॥ नतु स्विमत्यस्यातुवृत्तौ 'कः संज्ञी' इत्याकाङ्ज्ञायाः शान्तत्वाद्वय-व्याचेपो न स्यात् । तथा च 'इको यराचि' इत्यादाविकारस्य स्थाने यकारः स्यादकोरे परे इत्येवमर्थः स्यात् । मैवम् । त्रादेरेव संज्ञित्वे तु 'त्रादिरन्त्येन' इति संज्ञाकरणस्यैव वैयर्थ्यापत्तेः । किंच ऋण्ऋक्ऋच्ऋट्ऋम्ऋशादीनां पृथङ्निदेशोऽपि व्यर्थः स्यात् . सर्वत्राकारस्यैव संज्ञित्वादिति दिक् । शब्दकौस्तुभे तु-श्राद्यनतावयवद्वारा समुदायानु-करगोन सिद्धेऽन्त्यन्यावृत्त्यर्थमिदं सूत्रमिति स्थितम् ॥-उपदेशेऽन्त्यं हलिति । उपदेशे किम् । श्रिप्रिचित् सोमसुत् इति काशिका । श्रेत्रेत्संज्ञायां लोपः स्यात् । नच तुको वैयर्ध्यम् । श्रागत्येत्यादौ चरितार्थत्वात् । नच क्रिपः पित्तवस्य वैयर्ध्यम् । श्राप्ति-चितावित्यादौ चरितार्थत्वादिति हरदत्तः ॥ श्रन्त्यं किम् । मनिनो मकारस्य मा भूत् । सत्यां हीन्संज्ञायामन्त्यादचः परः स्यात् । वेश्म, सद्म । 'सर्वधातुभ्यो मनिन्' । हिल्तित किम । 'भू सत्तायाम्' भविता । नच प्रयोजनाभावान्नेत्त्वमिति वाच्यम् । सत्यामित्संज्ञायाम्

१. 'तदाह ' इति 'क' प्रस्तके ।

जित्संज्ञः स्यात् । प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः । ' लण् ' (प्र. सू. ६) सूत्र-स्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा । प्रत्यहारेप्वितां न प्रहण्म् ।

भाव आर्षः । आजत्यंत्रः स्यादिति विवरणे कृत्वाभावोऽसन्देहार्थः । ननु मुखेन नासिकया चोचार्यमाणो वर्णः अनुनासिक इत्यनुपदमेव वच्यते । शाखकृता च एते
कितपयवर्णास्तथोचारिताः । इतरे तु केवलं मुखेन उचारिता इति कथिमदानीतिनरवगन्तव्यमित्यत आह—प्रतिक्षानुनासिक्याः पाणिनीया इति । प्रतिज्ञायते
अभ्युपगम्यत इति प्रतिज्ञा । नित्यश्लीलिज्ञोऽयम् । त्रियामित्यधिकारे 'आतश्लोपसों '
इति कर्मण्यङ् । अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यम् । प्रतिज्ञा आनुनासिक्यं येषां
ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनिशिष्या इत्यर्थः । शिष्यपरम्परया शाखकृतां तथाविधमुचारणिमदानीतनानां मुगमिति यावत् । तदेवं लण्णसूत्रे अकारस्य अनुनासिकत्वादित्मंज्ञा सिद्धा । ततः किमित्यत आह—लण्णस्त्रस्थिति । लण्णसूत्रे तिष्ठतीति लण्स्त्रस्थः, स चासाववर्णश्च लण्णसूत्रस्थावर्णः, तेन सहोचार्यमाणो रेफः 'र 'इत्यवंहपः रेफलकारयोः संज्ञेत्यर्थः । वस्तुतस्तु रप्रत्याहार एव नास्तीति शब्देन्दुरोखरे
व्यक्तम् । ननु आदिरन्त्येनीति सृत्रे मध्यगानामादेश्च संज्ञेति स्थितम्, एवं च अजादिप्रत्याहारेषु संज्ञाकोटिप्रविष्टानामत्त्यानामितां प्रह्णाभावेऽपि एकारादीनामिपि मध्यगत्वाविरोषाद् प्रहणं स्थात् । ततश्च रलयोः संज्ञेति पूर्वप्रन्ये रलयोरिति न्यूनम् , टकारस्यापि मध्यगत्वन प्राह्मलादित्यत आह—प्रत्याहारेष्वितां न प्रहणमिति ।

'डिदितो वा' इतीं इविकल्पापतेः । अन्ये तु चिरिणोति । जिरिणोति । इह धातोरन्त्यस्य मा भूत् । सत्यामित्संज्ञायाम् 'इदित' इति तुम् स्यादित्याहुः ॥—अपदोश्चारणिमिति । आखोश्चारणिमिति । आखोश्चारणिमिति । आखोश्चारणिमिति । अपदेशनमुपदेशः । भावे घन् । उपदेशे किम् । अप्र आँ अपः । सप्तम्यर्थखोतकोऽत्राङ् । 'आङोऽतुनासिकरुङ्ग्दित' इत्याकारोऽतुनासिकः । यद्यपीह 'उच ऊँ इत्यन्नवातुनासिकविधानसामर्थ्याजेत्विमिति सुवचम् , तथाप्युत्तरार्थमवश्यं कर्तव्यसुपदेशम्दर्शं स्पष्टप्रतिपत्तय इहैव कृतम् । अच् किम् । मिनेनो मकारस्य मा भूत् । नच 'हलन्त्यम्' इत्यन्त्यप्रह्मसस्यप्रदेशम्दर्शं स्पष्टप्रतिपत्तय इहैव कृतम् । अच् किम् । मिनेनो मकारस्य मा भृत् । नच 'हलन्त्यम्' इत्यन्त्यप्रह्मसस्यप्रदेशम् । आलच्ना-प्रत्ययादावतिप्रसङ्गवार्गेन तस्य चरितार्थत्वात् । अतुनासिक इति किम् । 'ईत्त् दर्शने' ईत्वितः । सत्यां हीत्वंज्ञायां 'श्वीदितो निष्ठायाम्' इतीण् न स्यात् । यद्यप्यन्नोपजीव्यत्वाद्वासिकसंज्ञा प्रथमं वक्तुमुनिता, तथापि नासिकामनुगत इति योगाश्रयणेनैव गतार्थन्त्वात्वासिकसंज्ञा प्रथमं वक्तुमुनिता, तथापि नासिकामनुगत इति योगाश्रयणेनैव गतार्थन्त्वात्वासिकसंज्ञास्त्रं मन्दप्रयोजनिति च्वनियत्तुं नेहोपन्यस्तम् । नचैवं 'यरोऽतुनासिके-' इत्यन्त यरः पदान्तस्यानुनासिकराब्दे परेऽतुनासिकराब्दः स्यादित्यर्थः प्रसज्येत, 'सं

'श्रनुनासिकः ' इत्यादिनिर्देशात् । न ह्यत्र ककारे परेऽच्कार्यं दश्यते । 'श्रादि-रन्त्येन-' (सू. २ ) इत्येतत्सुत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहारशब्देन व्यवहियन्ते ।

प्रत्याहारेषु अजादिसंज्ञासु मध्यवितिनामिप इतां न प्रहरामित्यर्थः । कुत इत्यत आह-**अनुनासिक इत्यादिनिर्देशादिति ।** त्रादिना 'तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य' इत्यादि-संग्रहः । कथमयं निर्देश उक्कार्थे हेत्रित्यत आह-न हीति । अत्र अनुनासिकशब्दे ककारे परे डकारस्य अच्प्रयुक्तं कार्यम् 'इको यराचि'इति यरादिशः न दृश्यते हीति योजना । यदि हि अजादिपन्याहारेषु इनामपि प्रहणं स्यान्, तर्हि अच्प्रत्याहारे ऋलक् इति ककारस्यापि प्रविष्टत्वेन अच्त्वात्तस्मिन् परे इकारस्य 'इको यसाचि ' इति यगादेशे ' लोपो व्योर्विल ' इति लोपे अनुनास्क इति स्यात्, इकारो न श्रूयेत। श्रुयते च । श्रुतः प्रत्याहारेष्वितां न प्रहृणामिति विज्ञायत इति भावः । यन् 'ऋलक् ' इति ककारस्य श्रन्प्रत्याहारप्रविष्टत्वेऽपि ' प्रत्ययस्थात् ' इत्यादिना इत्वविधिसामर्थ्या-देव यसा लोपश्च न भवति, अन्यथा लाघवाल्लोपमेव विदध्यात् , अतः प्रत्याहारेष्वितां न ग्रहरामित्यत्र त्रजुनासिक इत्यादिनिर्देशो न लिङ्गमित्याहुः । तन्न, ' प्रत्ययस्थात्का-त्पूर्वस्थातो लोप त्र्याप्यसुपः 'इति लोपविधौ वर्णाधिक्यप्रसङ्गात् । प्रत्याहारशब्द-स्याप्रसिद्धार्थत्वादाह—ग्रादिरन्त्येनेत्यादिना । प्रत्याहियन्ते संचिप्यन्ते वर्णा इति ब्युत्पनेरिनि भावः । नच त्र्रणुदित्स्त्रसिद्धासु त्र्र इ इत्यादिसंज्ञास्वतिप्रसङ्गः शङ्कयः. योगह्ट्याश्रयणात्, वैयाकरणप्रसिद्धिवशाच तथा हृडिरिति भावः । तत्र वर्णसमाम्रा-यस्त्रेरा पूर्वेरा राकारेरा एकः प्रत्याहारः—ऋग् । ककारेरा त्रयः-श्रक् इक् उक् । ङकारेगा एकः-एङ् । चकारेगा चत्वारः-श्रच् इच् एच् ऐच् । टकारेगा पकः-श्रद् ।

ह्मान्-' इति परिभाषोपस्थानात् । संज्ञाकरणे तु 'अशब्दसंज्ञा' इति निषेधान्नायं देष इति वाच्यम् । उक्कपरिभाषाया भाष्ये प्रत्याख्यानात् । 'उपान्मन्त्रकरणे', 'पुच्छभाग्रड-चिवराग्गिण्ड्', 'ङमुग्ग् नित्यम्' इत्यादिनिर्देशेन 'स्वं ह्मम्-' इति परिभाषाया अनुपरिश्वतिकल्पनात्स्त्रमतेऽपि दोषाभावात् । नन्क्रानिर्देशाश्रयणे प्रतिपत्तिगौरविमिति चेत्, अतएव निष्प्रयोजनमित्यनुक्त्वा मन्दप्रयोजनमित्युक्तम् ॥—प्रतिक्ञान्वित । प्रतिज्ञायत इति प्रतिज्ञा । 'आतश्चोपसर्गे' इति कर्मग्यङ् । अनुनासिकस्य भाव आनुनासिक्यम् । 'गुग्गवचनत्राह्मागादिभ्यः-' इति ध्यव् । प्रतिज्ञा आनुनासिक्यं येषामिति विग्रहः । केचिनु—प्रतिज्ञानं प्रतिज्ञा सा अस्यास्तीति प्रतिज्ञम् । अर्शआधन् । प्रतिज्ञमानुनासिक्य-मेषामिति विग्रह्णान्ते । यद्यपि सूत्रकारकृतोऽनुनासिकपाठ इदानीं परिश्रष्टः, तथापि वित्तकारादिव्यवहारबलेन यथाकार्यं प्राक् स्थित इत्यनुमीयत इति भावः ॥—पाणिनीया इति । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीया । तद्यीयते विदन्ति वा पाणिनीयाः ।

४ ऊकालोऽज्म्म्स्वदीर्घप्तुतः । (१-२-२७) उश्च कश्च वः । वां काल इव कालो यस्य सोऽच् कमाद्धस्वदीर्घप्तुतसंज्ञः स्यात् । सप्रत्येक्ष्मदात्ता-दिभेदेन त्रिधा। ४ उच्चैरुदात्तः। (१-२-२६) वाल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्ट्ध्वभागे निष्पक्षोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात् । श्रा ये। ६ नीचैरनुदात्तः। (१-२-३०) स्पष्टम्।

परेशा शकारेशा त्रयः-ऋण् इश् यश् । मकारेशा चत्वारः--अम् यम् अम् अम् । वकारेशा एकः-यत् । षकारेशा द्वौ-क्षप् भष् । शकारेशा षट्-अश् हश् वश् कश् अश् वश् । वकारेशा एकः-छत् । यकारेशा पष्ट-यय् मय् सय् खय् चय् । रेफेशा पष्ट-यर् कर् खर् चर् शर्। लकारेशा पट्-अल् हल् वल् रल् कल् शल्। अकारेशा एको रात्रयाहार इति वार्शसमान्नायिकाः प्रत्याहाराश्चतुश्चत्वारिशान्, एतेषामेव शास्त्रे उपयोगात् । इत् इत्यादिप्रत्याहारास्त्र प्रयोजनाभावात्र भवन्ति, शास्त्रे तद्वयवहारा-भावान् । अत्रास्मदीया संग्रहकारिका---

'स्यादेको ङ्यावटैः षेरा ह्रौ त्रय इह कराम्याम् । चत्वारश्च चमाभ्यां पञ्च यराभ्यां शलाभ्यां षट्॥'

तदेवमणादिसंज्ञासु सिद्धासु श्रयो हस्वादिसंज्ञां विधत्ते — ऊकालो । हस्व-दीषेप्लुत इति समाहारद्वन्द्रः । सौत्रं पुंस्त्वम् । इतरेतरयोगद्वन्द्वो वा । तथा सत्येक-वचनमार्षम् । उ ऊ ऊ३ इति त्रयाणामिकमात्रदिमात्रत्रिमात्राणां द्वन्द्वसमासे सति सवर्णदीर्षेण ऊ इति प्रश्लिष्टनिर्देशः । तेषां काल ऊकालः । कालशब्दो मात्रापर्यायः कालसदशे लार णिकः । ऊकालः कालो यस्येति विषदः । 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुत्रीहिर्वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ' इति द्विपदो बहुत्रीहिः । ऊकालशब्दे पूर्वपदे उत्तरस्यएडस्य कालशब्दस्य लोप इत्यिमप्रेत्य फलितमाह—वां काल इवेत्यादिना । व इति ऊशब्दस्य प्रथमाबहुवचनम् । वामिति षष्ठीबहुवचनम् । वां काल इव कालो यस्येति फलितार्थकथनम् । उक्तरीत्या द्विपद एव बहुत्रीहिः । क्रमादिति । यथा-

'तदधीते—' इत्यणः 'प्रोक्काल्लुक्' इति लुक् ॥ नतु रलयोरिति न्यूनम्, टकारस्यापि मध्यगत्वादत श्राह—प्रत्याहारेष्विति ॥—श्रनुनासिक इत्यादीति । श्रादि-श्राब्देन 'पापाणके कुत्सितैः', 'एङः पदान्तादिते' इत्यादि प्राह्मम् ॥—प्रत्याहारशाब्देन्नेति । प्रत्याहियन्ते संचिष्यन्ते वर्णा यत्रेति प्रत्याहारः, 'करणाधिकरणयोश्र्य' इति ल्युटि प्राप्ते 'कृत्यल्युटे। बहुलम्' इति बहुलमह्णादिधिकरणे घन् । यद्यपि योगमात्र-मकारादिसंज्ञास्वातप्रसक्तम्, तथापि योगस्विहिरिति भावः ॥—प्रकालोऽज्मूस्वदीर्घ-एतुत इति । समाहारद्वन्दे सौत्रं पुस्त्वम् । क इति त्रयाणां प्रश्लेषणः निर्देश इत्याह—उश्च प्रश्लेष कर्ते जिस परतो

त्रर्वाङ् । ७ समाहारः स्वरितः । (१-२-३१) उँदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मी समाहियेते यस्मिन्सोऽच् स्वरितसंज्ञः स्यात्। द तस्यादित उदात्तमर्घहस्वम्। ( १-२-३२ ) हस्वग्रहण्यमतन्त्रम्। स्वरितस्यादावर्धमुदात्तं बोध्यम् । उत्तरार्धं तु पिशिषाद्बुद्दात्तम् । तस्य चोदात्तस्वितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम् । श्रन्यत्र त्दात्तश्रुतिः संख्यस्त्रलभ्यमेतत् । इहेव तत्स्त्रमुपन्यसितुमुचितम् । नच उ ऊ ऊ३ इत्युवर्णानां कथ हस्वदीर्घप्तुतसंज्ञाः, तेषां ऊकालसदशकालत्वाभावात्, सादश्यस्य भेदनिबन्धनत्वादिति वाच्यम् । ऊराव्दस्यात्र एकमात्रद्विमात्रत्रिमात्रकुक्कुटस्तानुकरणत्वात् । स इति । स हस्वः दीर्घः प्लुतश्च अच् प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन उदात्तत्वेनानुदान्तत्वेन स्वरितत्वेन च धर्मविशेषेण त्रिथा त्रिभिः प्रकारैर्वर्तत इत्यर्थः । उदात्तसंज्ञामाह—उचैरदात्तः। नादधर्मविशेष उचैस्त्वं नेह विविज्ञतम्, उपांश्चार्यमारो अन्याप्तेः । किं तु उचै-श्शब्दः ऋधिकरराशिकप्रधान अर्ध्वभागे इत्यर्थे वर्तते । अर्ध्वावयवस्य चावयव्य-पेचायां तालकरठादिवर्गाभिव्यक्तिस्थानानामित्यर्थाक्वैभ्यते । ऊकालोऽजिति सूत्रा-दाजित्यतुर्वतते, तदेतदाह—ताल्वादिष्वत्यादिना । सभागेष्विति । ताल्वादीनां सावयवत्वकथनमूर्ध्वभागे इत्यस्योपपादनार्थम् , तेषाम् ऋखराडत्वे ऊर्ध्वभागे इत्यनुपपत्तेः । उदात्तमुदाहरति-ग्रा ये इति । 'त्रा ये मित्रावरुणा 'इत्यूचि त्राकार एकारश्व उदात्त इत्यर्थः । श्रनुदात्तसंज्ञामाह—नीचैरनुदात्तः । स्पष्टमिति । उक्तरीत्या नाल्वादिषु श्रधोभागे निष्पन्नोऽच् श्रनुदात्तसंज्ञः स्यादिति स्पष्टार्थकमित्यर्थः ।' इति । ' त्रर्वाङ् यज्ञस्संकाम ' इत्युचि त्रायः त्रकारः त्रतुदात्त इत्यर्थः । त्र्रथ स्वरित-संज्ञामाह समाहारः स्वरितः । पूर्वसूत्राभ्याम् 'उदात्त ' इति ' अनुदान ' इति चानुवर्तते । ऊकालोऽजित्यस्मादजित्यनुवर्तते । ततश्च उदात्तः अनुदात्तश्च अच् समा-हियमाणाः स्वरित इत्यर्थः प्रतीयते । एवं सति वर्णद्वयस्य स्वरितसंज्ञा स्यात् । न त्वेकस्य । श्रतो नैवमर्थः । किं तु उदात्तानुदात्तपदे श्रनुवृत्ते धर्मप्रधाने षष्ट्रयन्ततया च विपरिराम्येते । यत्र समाहरगं स समाहारः । त्रिधिकरगे घत्र। ततश्च उदात्तत्वा-यिए। वः, त्र्यामि तु वाम् ॥ वां काल इव कालो यस्येति । फलितार्थकथनमिदम् । विग्रहस्तु वः कालो यस्येति बोध्यः । ऊशब्देन स्वोचारगाकालो लच्यते । श्रच किम् । संयोगस्य माभूत् । प्रतच्य, प्ररच्य । कषयोरेकमात्रत्वेन हस्वसंज्ञायां 'हस्वस्य पिति कृति-' इति तुक् स्यात् ॥ **ऋ। ये इति । 'नि**पाता ऋ। युदात्ताः' इत्याकार उदात्तः, यच्छब्दस्तु 'फियः' इत्यन्तोदात्तः । ततः परस्य जसः सुप्त्वादनुदात्तत्वम् , त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे शीभावे त्राद्गुरो च सति 'एकादेश उदात्तन-' इत्येकार उदात्तः॥--- ऋवी-

१ 'उदात्तानुदात्तत्वे' इति 'क' । २ 'मित्यर्थो लभ्यते' इति 'क'।

तिशाख्ये प्रसिद्धा । 'क्रंश वोऽश्वाः ', ' रथानां न येरेऽसः शतचंकं यो ३ sa: ' इत्यादिष्वनुदात्तं: । 'श्रप्तिभीळे' इत्यादाबुदात्तश्रुतिः । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकःवाभ्यां द्विधा । ६ मुखनासिकावचनोऽनुना-सिकः । (१-१-५) मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः नुदानत्वयोर्धमेयोर्थास्त्रवचि मेलनं सोऽच् स्वरितसंज्ञक इत्यर्थः । फलितमाह-उद्ग-त्तत्वातुदात्तत्वे इत्यादिना । नतु उदानत्वानुदानत्वयोरेकस्मित्रीप मेलने कस्मिन् भागे उदानन्वस्य समावेशः, कस्मिन्भागे अनुदानन्वस्य समावेश इत्यत त्राह**-तस्या**-दितः। तस्य स्वरितस्य आदितः पूर्वभागे अर्थहस्वमुदात्तम् इत्यर्थः प्रतीयते । एवं सित दीर्घस्वरिने इयं व्यवस्था न स्यान्, अन आह—ह्रस्वग्रहण्मतन्त्रिमिति । तन्त्रं प्रधानम् । 'तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते 'इति कोशः। न विद्यते तन्त्रं वाच्यार्थलक्तुग्रं प्रधानं यस्य तद् अतन्त्रं अविविद्यार्थिकमिन्यर्थः । हस्वप्रहर्गं न कर्तव्यमिति यावन् । दिर्घस्वरितेऽयुन्तरभागस्य वेदे अनुदानत्वदर्शनादिति भावः । ततश्च फलित-माह-स्वरितस्यादावर्धमुदात्तं वोध्यमिति । नतु अनुदात्तत्वस्य निवेशव्य-वस्था कुतो नोक्नेत्यत आह-उत्तरार्ध त्विति । ननु एवं सति अग्निमीळ इत्यत्र ईकारे स्वरिते कथमुत्तरार्धमनुदानं नेत्यत आह-तस्य चेति । चकारो वाक्यालंकारे । तस्य अनुदानभागस्य उदात्तस्वरितपरन्वे उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात् स उदात्तस्व-रितपरः, तस्य भाव उदानस्वरिनपरत्वम् । उदानपरकत्वे स्वरितपरकत्वे वा सति श्रवणं स्पष्टं भवतीत्यर्थः । स्त्रन्यत्रेति । उदात्तस्वरितपरकत्वाभावे अनुदात्तप्रचय-परकत्वे श्रवुदानभागस्य उदात्ततरत्वापरपर्याया उदात्तश्रतिः ऋग्वेदप्रातिशाख्ये विहि-तेत्यर्थः । तत्र त्वेवमुक्तम्--

ित । अर्वन्तमञ्जतीति अर्वाङ् । 'ऋत्विक्-' आदिना अञ्चतेः सुप्युपपदे किन् । 'ऋ गतौ' इत्यस्मात् 'क्षामदिपद्यर्ति-' इत्यादिना विनिप गुरो च निष्पन्नोऽर्वव्युशब्दो धातु-स्वरेगाशुद्दानः । विनेषः पित्त्वेनाशुद्दात्तत्वात् । अञ्चतेरकारोऽपि धातुस्वरेगा नित्स्वरेगा वा उदानः, 'उपपदमतिक्' इति समासे कृते 'समासस्य' इति स्वरेगा तदपवादभूतेन 'गतिकारकोपपदाकृत' इति कुदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेगा वा अञ्चतेरकार उदानः । वने नत्तोषे सवर्णदीर्घे च कृते 'एकावेश-उदात्तन-' इत्याकार उदात्त इति 'अनुद्दान्तं पदमे-कर्मवर्भः' इति शेषिनेघातादाद्योकारोऽत्रानुदात्तः । एतच संभवाभिप्रायेगोक्षम् । वेदभाष्य तु 'अर्वाङ् अभिमुखः' इति स्थितम् ॥ अतन्त्रमिति । अविविन्तितिमत्यर्थः ॥—तस्य चोदात्तस्वरितपरत्व इति । उदात्तस्वरितौ परो यस्मानदुदात्तस्वरितपरं

**१ 'इत्यादिष्वनुदात्तश्रुतिः' इति 'क'।** 

अनुदानः परः शेपः म उदानश्रुतिर्न चेत्। उदानं बोच्यने क्रिंचिन्स्वरितं बाद्धरं परम्॥ ऋ. प्रा (३। ४)

इति स्वरिते पूर्वभागस्य उदात्तत्वे सति परः शेष उत्तरभागः त्रानुदानः प्रत्येतव्यः । स परः शेषः उदानश्रुतिः क्रचिद्भवति । किं सर्वत्र एवम् १ नेत्याह- न चेदित्यादिना। उदातं स्वरितं वा किञ्चिदचरं परं नोच्यते चेदिति योजना । तत्र त्रमुदात्तभागस्य स्पष्टं श्रवरामुदाहृत्य दर्शयति केत्यादिना इत्यादिष्वनुदात्त इत्यन्तेन । तत्र क इति हस्त्रस्वरितः, स नावद् वो इत्योकारात्मकोदानपरकः । येऽरा इत्येकारो दीर्घ-स्वरितः । स च रा इत्याकारात्मकोदात्तपरः । शतचकं यो इत्योकारः कम्पस्वरितः । स त ह्य इत्यकारात्मकस्वरितपरकः—इत्येवमादिप्रदेशेषु श्रवुदात्तभागः स्पष्टं श्रूयत इत्यर्थः । अन्यत्र तृदानश्रुतिरित्येतदुदाहृत्य दर्शयति-अभिनमीळे इत्यादावुदात्तश्रुतिरिति। पदकाले अभिमित्यन्तोदानम् । ईळ इति अनुदानम् । तत्र 'उदातादनुदानस्य स्वरितः' इति संहितायाम् ईकारः स्वरितः । 'स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्' इत्येकारः प्रचयः । ततश्च ईकारः स्वरितः उदानस्वरितपरको न भवतीति तदुनरभागस्य उदाहृतप्राति-शाख्यवचनेन उदानतरत्वात्मिका उदानश्रुतिरेव भवतीत्यर्थः। तदेवमुदानहस्वः, ऋनुदा-त्तहस्वः, स्वरितहस्व इति हस्बिह्नविधः। एवं दीर्घोऽपि त्रिविधः। तथा प्लुतोऽपि । ततश्च एकेकः अर्च् नवविध इति स्थितम् । स नवविधोऽपीति । उक्करीत्या नववि-धोऽपि सः अच् अनुनासिकत्वेन अननुनासिकत्वेन च द्विधा-द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां वर्तत इत्यर्थः । तदेवमनुनासिका नव श्रचः, श्रमनुनासिकाश्च नवेत्यष्टादशविधन्वमेकैकस्याच इति स्थितम् । त्र्रथानुनासिकसंज्ञामाह**-मुखनासिका ।** मुखसाहिता नासिका मुखना-सिका, शाकपार्थिवादित्वात् सहितपदस्य लोप । उच्यते उचार्यते इति वचनः, कर्मागी

तस्य भावस्तत्त्वं तस्मिन् सित उदात्तो वा स्विरितो वा परश्वेतपूर्वस्य स्विरितस्य यदुत्तरार्धमनुदात्तं तस्य श्रवणं स्पष्टिमित्यर्थः ॥—ग्रम्यत्रेति । उदात्तस्विरितपरत्वाभावे ॥—
केति । किमोऽत्, 'तित्त्विरितम्' ॥—व इति । 'श्रमुदात्तं सर्वमपादादौ' इत्यधिकारादनुदात्तः ॥—ग्रश्वा इति । अशेः किन नित्स्वरेणायुदात्तम् । संहितायां तु
'एकादेश उदात्तनोदात्तः' इत्योकार उदात्तः॥ उदात्तपरत्वे हस्वस्विरितस्योदाहरणामुक्त्वा
दीर्घस्वरितस्योदाहरणामाह—रथानां न ये इति । ये अराइति पद्द्वयमि किट्स्वरेग्णान्तोदात्तम् । एकादेशस्तु पद्मे स्विरितः, 'स्विरितो वानुदात्ते पदादौ' इत्युक्तेः ॥ स्विरितपरत्वे उदाहरणामाह—शतचक्रमिति॥—य इति । फिट्स्वरेणान्तोदात्तः, ततः
परस्य सकारस्य इत्वे कृते आद्गुणे च उदात्तनैकादेशादोकार उदात्तः॥—ग्रह्म इति ।
स्विरितान्तत्वादकारस्य शेषिनिघातत्वे, श्राकोरेण सह एकादेशे च कृते 'स्विरितो वानुदात्ते

स्यात् । तदित्थम्—म्र इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लृवर्णस्य द्वादश । तस्य दीर्घाभावात् । एचामपि द्वादशः । तेषां हस्वाभावात् । १० तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् । (१-१-६) ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तर-

न्युट्। मुखनासिकया वचन इति 'कर्नृकरणे कृता बहुत्तम्' इति तृतीयासमासः तदेतदाह—मुखसहितत्यादिना । मुखं च नासिका चित द्वन्द्वस्तु न, तथा सति
'द्वन्द्वश्च प्राणित्वसेनाज्ञानाम्' इति समाहारद्वन्द्वनियमात् 'स नपुंसकम्' इति नपुंसकत्वे 'इस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' इति हस्वत्वे मुखनासिकवचन इत्यापनेः । ननु अष्टाद्शः भिदाः किं नवेंश्वस्चानविशिष्टाः ? नेत्याह—तदित्यमिति । इयता प्रबन्धेन यदचां भदप्रधनं तद् इत्यं वच्त्यमाणप्रकारेण व्यवस्थितं विदित्व्यमित्यर्थः । अष्टाद्शः भदाः हित । अष्टादशः प्रकारा इत्यर्थः । दीर्घाभावादिति । तथा च उदात्तकार-दीर्घः, अनुदानत्ककारदीर्घः, अनुदानत्वकारदीर्घः, स्वरितत्कारदीर्घः, ते च अनुनासिकात्वयः, अननुनासिकात्वयः—इति षड्भेदानामभावे सति हस्वप्रपञ्च प्तृतप्रपञ्च षड्विध इति तृकारस्य द्वाद्वशिव्यत्वमेवेति भावः । तृकारस्य दीर्घाभावे होन् तृकार इत्यत्र सवर्णदीर्घे कृते होन्कार इति ऋकारस्यैव तृत्यास्यस्त्रे अकस्सवर्ण इति स्त्रे च भाष्योदाहर्ग्यमेव प्रमाणम् । हस्वाभावादिति । यथेचो हस्वाः स्युस्तिर्हं वर्णसमाम्नाये त एव लाघ-वाद् अ इ उ इत्यादिवत् पट्यर्यः । नतु दीर्घाः, गौरवात् । अत एचो हस्ता न सन्तीति विज्ञायते । एवं च हस्वप्रपञ्चष्डभेदाभावाद् द्वादशविव्यत्वमेवेचामिति भावः ।

त्रथ 'श्रगुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः' इति त्र इ उ इत्यादिसंज्ञां वद्यन् सवर्ण-संज्ञामाह—तुत्त्यास्य । श्रास्यं मुखम्, तत्साम्यस्य सर्ववर्णेष्वविशिष्टत्वाद्वयावर्त-कत्वादास्यशब्दोऽत्र न मुखमात्रपरः, किन्तु श्रास्ये मुखे भवमास्यं ताल्वादिस्थानम् ।

पदादौ' इत्योकारः स्वरितः ॥ कथमह्यस्य स्वरितान्तत्वमिति चेदत्राहुः—'श्रह व्यातौ' इत्यस्मात्कर्मिण एयत्, 'तिस्वारितम्' बृद्धयभावस्तु संज्ञापूर्वकविधरनित्यत्वादिति । 'नोदात्तस्वरित-' इति निषेधस्तु 'श्रनन्तरस्य-' इतिन्यायादुदात्तादिति प्राप्तस्य । यदा ऽहेरित्यथेंऽह्यः वृत्रस्यर्थः, तदा 'छन्दिस वा वचनम्' इति गुणाभावः । 'उदात्तस्वरितोः' इति स्वरित उदात्तपर इति छान्दसत्वात् ॥—श्राग्निमीळ इति । ईकारः स्वरित्योः' इति स्वयापरपर्याया एकश्रुतिरिति च स्वरप्रिकयायां मूल एव स्फुटी-भिक्यति ॥—मुखनासिका—। मुखं च नासिका चेति विश्रहे प्राण्यक्रत्वादेकवद्भावे मुखनासिकमिति स्यादत श्राह—मुखसहितेति ॥—नासिकयोचार्येति । फिलितार्थकथनमिदम्। उच्यतेऽनेनित वचनम्, मुखनासिक वचनमस्येति विश्रहः ॥-तुल्यास्या-

१ 'तत् स्थानसाम्यस्य 'इति क ।

## प्रकरणम् १] वालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता।

प्रयत्तश्चेत्वेतद् द्वयं यस्य येन तुरुयं तिन्मथः सवर्णसंत्रं स्यात्। अकुहिवसर्जनीयानां क्यतः । इचुयशानां तालु । ऋदुरषाणां मूर्धा । लृतुलसानां दन्ताः। उपूपध्मानी-यानामोष्टी । जमङ्ग्यनानां नासिका च। एदैतोः क्यत्रालु। स्रोहौतोः क्यतेष्ठम्।

'शरीरावयवाद्यन्' इति भवार्थे यत्प्रख्यः । 'यस्येति च' इति प्रकुखन्खस्य त्रकारस्य लोपः । प्रकृष्टो यत्रः प्रयत्रः । त्रास्यं च प्रयत्नश्चं त्रास्यप्रयत्नौ, तुल्यौ त्रास्यप्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य ततुल्यास्यप्रयतं परस्परं सवर्णसंज्ञकं स्यादिति भावः । तदाह—ताल्वादि स्थानमित्यादिना । मिथ इति । परस्परमिलर्थः । कस्य किं स्थानमित्याकाङ्चायां तद्यवस्थापकानि प्राणिन्यादिशिचावचनान्यर्थतः संग्रहाति-ग्रकहेत्यादिना । त्र इलाष्टादश भेदा गृह्यन्ते । कु इति कादिपत्रकात्मकः कवर्गः । न चार्यादित्स्त्रस्येदानीमश्रेष्टत्तेः कथमत्र ऋ इत्यष्टादशमेदानां अहरामिति वाच्यम् । लौकिकप्रसिद्धिमाश्रिखैव एतत्प्रवृत्तेः । एवमग्रेऽपि कथश्चित्समाधानं बोध्यम् । श्रश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्चेतिविद्रहः । विसर्जनीयशब्दोऽपि विसर्गपर्यायः । इन्तु-यशेति । इ इल्एादरा भेदाः । च इति चवर्गः । इश्व चश्व यश्व राश्वेति विग्रहः । ताल काकुदम् । ऋटुरपेति । ऋ इलाष्टादश भेदाः । दु इति टर्वगः । आ च दुश्च रश्च पश्चेति विग्रहः । ऋराब्दस्य त्रा इति प्रथमैकवचनान्तं धाता इतिवत् । ल-तलसेति । ल इलस्य द्वादश भेदाः । तु इति तर्वगः । त्रा च तुश्च लश्च सन्नेति विग्रहः । लुशब्दस्यापि स्ना इलेव प्रथमैकवचनान्तम् । स्ना स्रतौ स्रलः । दन्तशब्देन दन्तमूलप्रदेशो विविद्यातः । ऋन्यथा भन्नदन्तस्य तदुचारणानुपपत्तेः । उपपेति । उ इल्रष्टादश भेदाः । पु इति पर्वगः । उश्च पुश्च उपध्मानीयश्चेति विग्रहः । उपध्मा-नीयशब्दमनुपदमेव स्वयं व्याख्यास्यति । अमङ्गानेति । अश्र मश्र दश्र गाश्र नश्चेति विग्रहः। चकारेरा स्वस्ववर्गीयस्थानसमुचयः। एदैतोरिति। एच ऐच एदैतौ। तपरकरणामसंदेहार्थम् , नतु 'तपरस्तत्कालस्य' इति तत्कालमात्रप्रहणार्थम् । तेन प्लुतयोरिप संग्रहः । करठश्च तालु चेति प्रारयङ्गत्वात् समाहारद्वन्द्वः, एकवर्त्वं नपुंस-कत्वं च । स्रोदौतोरिति । स्रोच स्रोच स्रोदौतौ । तपरकरणं पूर्ववदसंदेहार्थमेव । कएठश्व श्रोष्टी चेति प्राएयङ्गत्वात्समाहारद्धन्द्वः. एकवद्भावो नपुंसकृत्वं च । वका-

श्रास्ये भवभास्यम्, 'शरीरावयवादात' इत्यभिष्ठेत्याह्—ताल्वादीति । श्राभ्यन्तरेति । एतच प्रशन्दवताञ्चभ्यते । श्रोष्ठात्प्रमृति प्राक् काकलकादास्यम् । तुल्यास्यं किम् ? तर्ता । श्रा प्रकारस्य तकारे परे ' भरो भिरि' इति लोपो मा भृत् । प्रयत्प्रप्रदृष्णं किम् ? वाक् श्रोतित । त्रात्र शस्य लोपो न । अमङ्गणनानां नासिका चेति । चकारेण स्वस्ववर्गानुकूलं ताल्वादि समुचीयते । एदैतोरित्यादौ तपरत्वमसंदेहार्थम्, न

वकारस्य दन्तोष्टम् । जिह्नामूर्जीयस्य जिह्नामूर्जम् । नासिकानुस्वारस्य । इति स्थानानि । येतो द्विधा । स्थान्यन्तरो बाह्यश्च । स्राध्यत्सपृष्ठि । स्पृष्टेपत्सपृष्ठि विद्वतसंदृतरस्येति । दन्ताथ श्रोधौ चेति समाहारद्वन्दः, एकवत्त्वं नपुंसकर्वं च । जिह्नामूर्जीयस्येति । जिह्नानूर्जायशब्दमधे व्याख्यास्यति । एवमनुस्वारशब्दमपि । इति
स्थानानीति । इति एवंशकारेगा वर्णाभिव्यक्तिस्थानानि प्रपश्चितानीखर्थः ।

नन किमिह तत्त्यास्यसूत्रे यक्तिचित्स्थानसाम्यं विविद्यातम् . उत् यावत्स्थान-साम्यम । न तावदाद्यः, तथा सति इकारस्य एकारस्य च तालुस्थानकतया साव-एर्यापत्तौ भवस्येवेखत्र इकारादेकारे परे सवर्णदीर्घापत्तेः । न च एकारस्य वर्णसमा-न्नाये पाठसामध्यीदिकारेख न सावर्ण्यमिति बच्यम्, एकारपाठस्य अक् इक् उक् इति प्रत्याहारेषु एकारमहर्णानवृत्त्यर्थत्वसम्भवात् । किंच वकारलकारयोर्दन्तस्थानसाम्येन सावएर्यापत्तौ 'तोर्त्ति' इत्यत्र लकोरेगा वकारस्यापि महगात् तद्वानित्यत्र दकारस्य परसवर्णोपित्तः । 'यवलपरे यवला वा' इत्यत्र लकारमहर्णं तु यथासंख्यार्थ भविष्यति । न द्वितीयः: तथा सति कङ्योः करठस्थानसाम्येऽपि ङकारस्य नासिकास्थानाधिक्येन सावरायीभावापत्ती 'चोः कुः' 'निचनप्रत्ययस्य' इत्यत्र इकारस्य प्रह्णानापत्त्या प्राङ् इलादौ नुमो नकारस्य 'क्रिन्प्रत्ययस्य' इति कुत्वेन बकारानापत्तेः । तस्मातस्थानसाम्यं दुर्निह्पमिति चेत् , अत्र व्रमः-यावत्स्थानसाम्यमेव सावर्ग्यप्रयोजकम् । एवं च इकारस्य एकारस्य च तालुस्थानसाम्येऽपि एकारस्य कराठस्थानाधिकयान सावर्ग्यम् । वलयोश्च न सावर्ण्यम् । वकारस्य श्रोष्टस्थानाधिक्यात् । एवं च 'तद्वानासाम्' 'यजुच्ये-केषाम्' इत्यादिनिर्देशा उपपन्नाः । ङकारस्य नासिकास्थानाधिक्येऽपि ककारेगा सावर्ग्य-मस्येव. श्रास्यभवस्थानसाम्यस्येव सावर्ण्यप्रयोजकरवात्, नासिकायाश्च श्रास्यानन्तर्गत-त्वात् । उक्तं च भाष्ये—'किं पुनरास्यं लौकिकमोष्ठात्प्रमृति प्राक्काकलकात्' इति । तत्कालम्रहरार्थम् । तेन प्लुनस्यापि संम्रहः । चतुर्धेति । निष्कर्षपत्ते तु पत्रधा । जन्मगामीबिद्वन्तवयत्नाभ्यपगमात् । स्पृष्टेषत्सपृष्टेति । एतेषामाभ्यन्तरत्वं वर्सोत्पत्तिप्राम्भावित्वात् । तथाहि-नाभिप्रदेशात्प्रयत्रप्रेरितो वायः प्राणो नाम ऊर्ध्वमा-कामन्तुरःप्रसृतीनि स्थानान्याहन्ति, ततो वर्णस्य तद्भिन्यज्ञकथ्वनेवी उत्पत्तिः। तत्रोत्पत्तेः प्राग्यदा जिह्नाप्रोपाप्रमध्यमुलानि तनद्वर्णोत्पत्तिस्थानं ताल्वादि सम्यक् स्पृशन्ति, तदा स्पृष्टता । ईषव्यदा स्पृशन्ति, तदा ईषत्स्पृष्टता । समीपावस्थानमात्रे संव्रतता । दूरत्वे विवृतता । त्रत एव इचुयशानां तालव्यत्वाविशेषेऽपि तालुस्थानेन सह जिह्नाष्ट्रादीनां चवर्गिचारणे कर्तव्ये सम्यक् स्पर्शः, यकारे ईषत्स्पर्शः, शकारेकारयोस्तु

१ 'प्रयक्तो' 'क'।

भेदात् । तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् । ईपास्पृष्टमन्तःस्थानाम् । विवृतमृष्मणां स्वराणां च । हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम् । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । एतच स्त्रकारेण ज्ञापितम् । तथा हि—११ द्वा द्वा । ( ८-४-६८ ) विवृतमन् संवृतोऽनेन विधीयते । श्रस्य चाष्टाध्यायीं सम्पूर्णा प्रत्यमिद्धत्वाच्छ।स्वदृष्ट्या

'काकलको नाम चुबुकस्याधस्तात् ग्रीवायामुन्ननप्रदेशः' इति कैयटः । तस्मादास्यभवया-वन्स्थानसाम्यं सावग्यप्रयोजकमिति राव्देन्द्रशेखरे विस्तरः ।

ननु तुल्यास्यसूत्रे प्रयवशाब्देन प्रशब्दवलादाभ्यन्तरयलो विविद्यात इति स्थितम् । तत्रान्यन्तरत्वविशेषणं किमर्थम् , व्यावर्त्वाभावादित्वत स्राह—यत्नो **डिधिति ।** यत्रानामाभ्यन्तरत्वं बाह्यत्वं च वर्णोत्पत्तेः प्रागूर्ध्वभावित्वमिति पाणिन्या-दिशिजासु स्पष्टम् । **ग्राद्य इति ।** त्राभ्यन्तरयत्न इत्तर्थः । कथं चातुर्विभ्यमित्यत त्राह—स्पृष्टिति । कस्य कः प्रयत्न इलाकाङ्जायां तद्वयवस्थापकशिज्ञावचनानि पठिन-तत्रेति । तेषु मध्य इत्यर्थः । प्रयतनमिति । प्रयत्न इत्यर्थः । स्पर्शादिशब्दानप्रे व्याख्यास्यति । हस्वस्यावर्णस्य संवृतमित्यन्वयः । एतावदेव शिज्ञावचनम् । नन्वेवं दग्ड ब्राडकमित्यत्र ब्रकारस्य ब्राकारस्य च विवृतसंवृतप्रयत्नभेदेन सावगर्याभावात् सवर्णदीर्घो न स्यादिल्यत त्राह-प्रयोग इति । शास्त्रीयप्रक्रियाभिः परिनिष्टितानां रामः कृप्णः इत्यादिशन्दानां प्रयोगे कियमाण एव हस्वस्यावर्णस्य संवृतत्वमित्यर्थः । प्रक्रियेति । शास्त्रीयकार्यप्रवृत्तिसमये तु हस्वस्याप्यवर्णस्य विवृतत्वमेवेलर्थः । शिक्ता-वचनसिद्धं स्वाभाविकं हस्वावर्णस्य संवृतत्वं प्रच्याव्य शास्त्रमृतभूते वर्णसमाम्राये तस्य विवृतत्वेनैवोपदिष्टतया कृत्स्रशास्त्रीयप्रिकयासमये हस्वस्याप्यवर्णस्य विवृतत्वेन द्रगडाड-कमिलादौ सवर्णदीर्घोदिकार्थ निर्वाधिमिति ऋइउिणति सूत्रभाष्ये स्पष्टम् । एवं च हस्वस्यावर्णस्य संवृतमिति शिच्चावचनं परिशेषात् परिनिष्टितदशायामेव पर्यवस्यतीति न तदानर्थक्यमिति भाव: । त्रयं च शिक्तावचनसंकोचः सूत्रकारस्यापि संमत इलाह— एतचेति ॥ तदेवोपपादयितुं प्रतिजानीते—तथा हीति । यथा एतज्ज्ञापितं भवति तथा स्पष्टमुपपायत इसर्थेः । **त्रा त्रा । व्याकर**ग्रशास्त्रस्पेदमन्तिमं स्त्रं द्विपदम् । तत्र

दूरेऽविश्वितिरित्यायनुभवं शिक्ताकारोर्कि चानुग्रत्य विवेचनीयम् । विवारसंवारादयस्तु वर्णात्यन्तः पश्चान्मृधि प्रतिहते निकृते प्राणारूये वायानुत्ययन्त इति बाह्या इत्युच्यन्ते । गलिवलस्य मंकोचान्तंबारः, तस्यैव विकासादिवारः, एतौ च संवृतविवृतस्पाभयामाभय-त्तराभ्यां भिन्नावेव । तयोः समीपद्रावस्थानात्मकत्वादित्यवधेयम् । अ अ । 'सुपाम-' इति विभक्तयोर्त्तुक् , आद्यो विवृतः द्वितीयस्तु संवृतस्वदाह—विवृतमनू-देति । विवृतस्य स्थाने इत्यर्थः । विवृतत्वमस्योवेति । तेन द्राडायनमि-

विवृतत्वमस्त्येव । तथा च स्त्रम्—१२ पूर्वत्रासिद्धम् । (८-२-१) ऋषिकारोऽयम् । तेन सपादसक्षाध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा । त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति

त्र इति प्रथमं पदं विवृतपरं लुप्तपृष्टीकम् । द्वितीयं तु संवृतपरं लुप्तप्रथमाकम् । ततश्च शिचावचनसिदं स्वाभाविकं संवृतन्वं प्रच्याव्य वर्णसमाम्राये विवृत्तत्वेनोपदिष्रस्य अवर्णस्य मंदृतः त्रवर्णो भवतीलर्थः । तदाह-विवृतमनुद्येति । विधीयत इति । प्रति-प्रस्यत इत्यर्थः । नतु प्रक्रियादशायामध्येतत्सूत्रं क्रुतो न प्रवर्तत इत्यत ग्राह—ग्रास्य चेति । श्रस्य त्र त्र इति सूत्रस्य, स्वप्राक्तनीं कृत्वाम् त्र्यप्रध्यायीं प्रति त्र्यसिद्धत्वात् त्रविद्यमानत्वात् प्रक्रियादशायां विद्यतत्वमस्येवेखन्वयः। ननु प्रक्रियादशायां हस्वावर्णास्य क्यं स्वाभाविकान् संवृतत्वान् प्रच्यवः, कथं वा विवृतत्वम् , तस्य त्राकार्।दिधर्मत्वादिखत त्राह**—शास्त्र दृष्ट्येति ।** त्र्रसिद्धत्वमिह न वास्तवात्यन्तासत्त्वं विवित्तनम् । क्रिं तिहें त्रविद्यमानत्वारोपात्मक्रमेव । एतावता न स्वाभाविकस्य संवृतत्वस्यावर्णात् प्रचयवः, नापि विवृत्तत्वं तस्य वास्तवम् , प्रक्रियार्थ विवृत्तवस्यारोपादिति भावः । नन् 'श्र श्र' इति सत्रस्य क्रत्नामप्राध्यायां प्रस्तिसद्धे किं प्रमाणिमसत आह<del> तथा च सूत्र-</del> मिति । चो हार्थे । तथा-तेन प्रकारेगा बोधकं सूत्रमस्ति हीत्वर्थः । तथाविधं सूत्रमाह-पूर्वत्रासिद्धम् । पाणिनिप्रणीता त्राष्ट्राध्यायी । तत्र त्राष्ट्रमाध्याये द्वितीयपादस्येदमादिमं सत्रम् । इतः प्राक्तनं कृत्वं सत्रजालं सपादसप्ताध्यायीति व्यवह्रियते । उपरितनं त कुत्नं सूत्रजालं त्रिपादीति व्यवह्रियत इति स्थितिः । तत्र यदीदं सूत्रं स्वतन्त्रविधिः स्यात् , तदा इतः पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने उपरितनं शास्त्रमसिद्धं स्यादित्यर्थो लभ्येत । ततश्च सपादसप्ताध्यायां प्रति त्रिपाद्यसिद्धेति पर्यवस्थेत् । एवं सित त्रिपाद्यामपि पूर्व शास्त्रं प्रति परं शास्त्रमसिद्धमित्यर्थो न लभ्येत । तथा सति किम् उक्कं किम्युक्तमित्यत्र 'मोऽनुस्वारः' इति शास्त्रं त्रैपादिकं प्रति 'मय उन्नो वो वा' इति वत्वशास्त्रं त्रैपादिकं शेषत्वेन पट्यत इलिधिकारः । कर्मिणि घत्र् । 'घनजबन्ताः पुंसि' इति पुंस्त्वम् । श्रयमिति तदेपेच्या पुँक्षिङ्गनिर्देशः । इदं सूत्रमुपरितनस्त्रेष्वनुवृत्त्यर्थमेव, न तु स्वतन्त्र-विधिरिति यावत् । 'मय उत्रो वो वा' इति सूत्रे पूर्वत्रासिद्धमिखनुवर्नते । ततश्च 'मयः

लादौ सवर्णदीर्षः सिध्यतीति भावः । पूर्वत्रासिद्धम् । यद्ययं स्वतन्त्रो विधिः स्यात्तर्हि त्रिपादी पूर्व प्रत्यसिद्धत्वेव लभ्येत, त्रैपादिकं तु पूर्व प्रति परं नासिद्धं स्यात्, तथाच प्रशानित्वत्र 'मो नो धातोः' इति नत्वस्य सिद्धत्वात्रत्तोपः स्यात्, नत्वविधेः संवुद्धौ चरितार्थत्वात् । तथाऽन इ्वानित्वत्र संयोगान्तत्तोपस्य सिद्धत्वात्रत्तोपः स्यात्, वृंविवेस्तु संवुद्धौ चरितार्थत्वाद्दत् श्राह—श्रिधिकारोऽयमिति । त्रिपाद्यां विहितं

प्रकरणम ]

परं शास्त्रमसिद्धं स्यात् । बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा । विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽत्पप्राग्गो महाप्राग्ण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति ।

> स्त्रयां यमाः स्त्रयः द्वर्भौ विसर्गः शर एव च। एते श्वासानुप्रदाना त्रघोषाश्च विद्युष्वते ॥ कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः। त्रयुग्मा वर्गयमगा यण्श्चाल्पासवः स्मृताः॥

परस्य उत्रो वो वा स्यान्, इदं शालं पूर्वत्रासिद्धम्'इति तदेकवांक्यं संपथते । तत्र च स्यनुकृणपूर्वशब्देन इतः प्राक्तनं त्रिपादीस्थं सपादसप्ताध्यायीस्थं च कृत्लं स्त्रजालं विविक्तितिति ( मोऽनुस्वारः ' इति नैपादिकं शालं प्रति ( मय उत्रो वो वा ' इति शाल्वस्यासिद्धत्वं निर्वाधिमित्याह—तेनेति । अधिकारत्वेनेत्यर्थः । परं शाल्वसमिद्धिति । असिद्धत्वं वात्र नात्यन्तास्त्वम् । किंतु पूर्वशाल्वदृष्ट्यत्यन्योत्तम् । परं शाल्वमित्यनेन प्रकियाकौमुद्यादिप्रन्थोकं कार्यासिद्धत्वमप्रामारिकमिति ध्वनितम् । कार्यासिद्धत्वं पूर्वपच्चित्वा शाल्वासिद्धत्वस्यात्रम् स्त्रे 'असिद्धवदत्रामान्' इति सूत्रे च भाष्ये सिद्धान्तितत्वान् । शाल्वासिद्धत्वकार्यासिद्धत्वयोः फलभेदस्तु शब्देन्दुशेखरे व्यक्तः । स्रमाभिश्च स्वादिसन्धौ मनोरथ इत्यत्र मूलव्याख्यावसरे हलन्तशब्दाधिकारे च स्रदःशब्दप्रिक्याब्याख्यावसरे प्रपत्रविध्यते । तदेवम् ' स्र स्त्र ' इति संवृतिविधेः स्वप्रक्रनीं कृत्त्वामप्राध्यायां प्रत्यसिद्धत्वान् प्रकियादशायामवर्णस्य इस्वस्य विवृतत्वमेव । परिनिष्ठितदशायामेव संवृत्तविधिः किव्दियस्यिन् राल्वे नोपयुज्यते, तथापि परिनिष्ठिते संवृत्विधिवत्तांत्वेन ज्ञाने सत्येव प्रयोगाईतिति कल्प्यम् । विवृतसंवृत्तयंस्वार्यास्वाराभिदे वा कल्प्य इत्यलं बहुना ।

श्रथ बाह्यप्रयत्नान् प्रपश्चयति वाह्यप्रयत्नस्ति । प्रशब्दोऽत्र विनलः, प्रशब्दवलेन श्राभ्यन्तरयत्नस्यैव प्रयत्नशब्दवाच्यतायाः तुल्यास्यस्त्रे उक्कत्वात्, यत्नो कार्यमिति कार्यासिद्धियत्ते श्रम् श्रम् श्रम्मित्वादि न भावः ॥ यथा चैतन्न सिध्यति तथाऽदःशब्दव्याख्यावसरेऽस्माभिष्पपादियिष्यते । एकादश्घेति । यद्यपि भाष्येऽप्रात्तुक्ताः, उदात्तादयस्तु नोक्ताः, तथापि कैयटोक्तिमतुस्त्वैकादशोका इति वोध्यम् । ख्यां यमा इति । बालबोधनाय बाह्यप्रयत्नाः कैश्चित्सुमनोपायेनोप-निबद्धाः। तद्यथा—'खरो विवाराः श्वासा श्रमोषाश्च, हशः संवारा नादा घोषाश्च, वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्चात्पप्राणाः, वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः' इति । श्वासात्रप्रदाना इति । श्वासप्रयत्नका इत्सर्थः । विवृग्वते ।

९ 'तदेकवाक्यत्वं ' इति 'क '। २ 'बलादेव ' इति (क)।

वर्गेष्वाद्यानां चतुर्णा पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदशो वर्णः प्राति-राख्ये प्रसिद्धः । पत्तिकारी, चल्लातुः, अग्धिः, घष्टनीत्यत्र क्रमेश कलग्रधेभ्यः परे तन्सदशा एव यमाः । तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः खयः, तथा तेषामेव यमाः, जिह्वामुलीयोपध्मानीयौ, विसर्गः, शवसाश्चेत्येतेवां विवारः श्वासोऽघोपश्च। ग्रन्थेपां हिधेन्युपक्रमाच । त्रविविज्ञितार्थे वा स्रत्र प्रशब्दः । उदात्तानुदानस्वरित्शब्दाः धर्मपराः । कस्य को बाह्ययत्र इत्याकाङ्चायां तद्वयवस्थां श्लोकद्वयेन संग्रहाति— खयामिति । यमशब्दो व्याख्यास्यते । श्वासः त्रनुप्रदानं येषां ते श्वासानुप्रदानाः श्वासाख्यवाद्ययत्रवन्तः । विवृग्वते कर्डमिति । विवार एषां यत्र इति भावः । संवृतः संवाराख्ययववन्तः । नादभागिनः नादाख्ययव्रभाजः । स्रयुग्मा वर्गयमगा इति । कादिपञ्चकं चादिपञ्चकं टादिपञ्चकं नादिपञ्चकं पादिपञ्चकमिति पञ्च वर्गाः । वर्गगता यमगताश्च ऋयुग्माः प्रथमनृतीयपत्रमवर्णा इत्यर्थः । ऋल्पासवः ग्रनपप्रासाः । त्राथ श्लोकद्वयं व्याख्यास्यन् यमशव्दं तावत्सामान्यतो व्याच्छे— वर्गेष्वित्यादिना । श्राद्यानां चतुर्गामिति निर्धारगे षष्टी । एकैकस्मादित्यभ्याहार्यम् । तेन ' अन्यारादितरतें ' इति परशब्दयोगे पत्रमीप्रसङ्गाद् आद्यानां चतुर्णामिति पैत्रयनप्रजेति निरस्तम् । यमो नामेति । नामशब्द इतिपर्यायः । तदयमर्थः---कादिचादिटादिनादिपादिपश्वकात्मकेषु वर्गेषु एकैकस्य वर्गस्य त्राद्यानां चतुर्णा मध्ये एकैकसान् पत्रमे वर्षे परे मध्ये पूर्ववर्णसदृशो वर्णो यम इति प्रातिशाख्ये प्रसिद्ध इति । अथ यमानुदाहुल दर्शयति—पलिक्कीत्यादिना तत्सदृशा एव यमा इत्यन्तेन । एवं वर्गान्तरयमानामप्यदाहरणं याच्च्नेत्यादि द्रष्टन्यम् । तदेवं यमशब्दं सामान्यनो व्याख्याय श्लोकद्वयं व्याच्छे-तत्रेत्यादिना । तत्र खय इत्यस्य व्याख्या-वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः खय इति । खयां यमा इलस्य विवरणम्-तथा तपामेच यमा इति । ४ क ४ पौ इलाख विवरणम् जिह्नामलीयोपध्मा-नीयाविति । विसर्गशब्दः प्रसिद्धत्वात् स एवोपात्तः । शर इत्यस्य विवरणाम्-शपसा इति । एते श्वासानुप्रदानाः ऋषोषाश्च वित्रुगवते कर्राठमिलेतद्याचष्टे-एतेपां विवारः श्वासः ऋघोपश्चेति । ऋन्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादमागिन इलेतबाचप्रे—ग्रन्येपां तु संवारो नादो घोषश्चेति । श्रयुग्मा वर्गयमगा इलेन कएटमिति । विवार एषां प्रयत्न इति भावः । अन्ये त्विति । हशः, हशां यमाः, श्रदुस्वारश्च । नादेति । नादभागिनः नादप्रयत्नवन्त इत्यर्थः । श्रयुगमा इति । प्रथमतृतीयपञ्चमा वर्गेष्वयुग्माः । वर्गयमगा इति । वर्गगा यमगाश्रे-

१ ' निर्धारणषष्ट्यनुपपन्नेनि ' (क)। २ पूर्ववर्णसदशो यम इति 'क'।

तु संवारो नादो घोषश्च। वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमाः प्रथमतृतीययमौ यरत्ववाश्चा-ल्यप्राणाः । स्रन्ये महाप्राणाः इत्यर्थः । बाह्यप्रयत्नाश्च यद्यपि सवर्णसंज्ञायामनुप-युक्ताः, तथाप्यान्तरतस्यवरीचायासुपयोच्यन्त इति बोध्यम् । कादयो मावसानाः स्पर्शाः। यरलवा स्रन्तःस्थाः । शक्सहा ऊष्मागः । स्रचः स्वराः । ८क ८५ इति कपाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशौ जिह्वामुलीयोपध्मानीयौ । ऋं ऋः इत्यचः परावनुस्वा-तद्याचष्टे—वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमाः प्रथमतृतीययमाविति । पत्रमानां यसाभावादिनि भावः । यगाश्चान्पासवः स्मृता इत्येतद्याचष्टे—यरलवाश्चाल्पप्राणा इति । नन् श्लोकद्वये महाप्राण् एतेषामिति नोक्तम् । त्रातो न्यनतेलाशङ्कय तदिप र्पारशेषाडुक्तप्रायमिलाह—ग्रन्ये महाप्राणा इति । वर्गाणां द्वितीचतुर्था द्वितीय-चतुर्थयमाः राषसाश्च अन्यराब्देन विवित्तताः । यमानां यत्नविरोषकथनं वस्तस्थिति-कथनमात्रम्, त्रत्रत्र शास्त्रे तदुपयोगाभावात् । तदयमत्र मध्यसिद्धान्तकौमुद्यां वरदराजीयः संग्रहः—' खैरो विवारश्वासाः ऋघोषाश्व । हशः संवारनादाः घोषाश्व । वर्गाणां प्रथम-तृतीयपञ्चमाः यराश्चालपत्रारााः । वर्गाराां द्वितीयचतुर्थाः शलश्च महात्रारााः' इति । नन्विह बाह्ययत्नप्रपञ्चनं व्यर्थम्, तुल्यास्यसूत्रे प्रयत्नशव्दस्य त्र्याभ्यन्तरयत्नमात्रपरत्वा-—बाह्यप्रयत्नाश्चेति । यद्यपीति समुदायः शङ्काद्योतकः । परिहरति— तथापीति । सवर्णसंज्ञात्रस्तावे वाह्ययनानासपयोगाभावेऽपि 'स्थानेऽन्तरतमः ' इति वच्यमागान्तरतम्यविचारे तेषामुपयोगसत्त्वान्न वैयर्थ्यम् । इह तत्प्रपञ्चनं तुल्यास्यसूत्रे त्राभ्यन्तरत्वविशेषराज्यावर्द्धत्वेनोपस्थितत्वात्प्रासङ्गिकमिति भावः । उदात्तादियलत्र्यस्य तु श्रज्धर्मत्वस्य प्रसिद्धत्वादिह् न तद्यवस्थोक्षा । श्रथ स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानामित्यादि-संदर्भे उपन्यस्तान् स्पर्शादिशब्दान् व्याचष्टे**—कादय इत्यादिना ।** कः श्रादिः येषां ते कादयः । मः श्रवसाने येषां ते मावसानाः । इदं च लोकप्रसिद्धपाठापेच्नम् । इति स्थानयत्त्वविवेक इति । स्थानयत्नविवेचनं समाप्तमित्यर्थः । स्थानप्रयत्नेति प्रराब्द-पाठस्तु चिन्त्यः, त्र्यविवित्तार्थो वा प्रशब्दः ।

लर्थः ग्रत्येति । श्रन्यासवोऽन्पशासाः, पुास भूम्न्यसवः प्रासाः' इल्समरः । ग्रामुप्युक्ता इति । श्रन्यथा कखनवादीनां परस्परं सावर्थं न स्यादिति भावः । ग्रान्तरतम्यपरीत्तायामिति । परीत्ता च—श्रपोषस्य महाप्रास्य सस्य ताहरा एव थकारः, घोषवतो नादवतो महाप्रास्य इस्य ताहरो वर्गचतुर्थं इत्यादिना मूले एव स्फुः भविष्यति । काद्य इति । लोकप्रसिद्धपाठापेत्त्विमदम् । चतुर्दशस्त्र्यां

१ इदानीं मध्यलघुकौमुबोस्तु 'खरो विवाराः श्वासा त्रघोषाश्व, हराः संवारा-नादा घोषाश्व ' इति लभ्यते ।

रिवसर्गौं । इति स्थानयत्नविवेकः । ' ऋज्वर्यंपोिभिशः सावर्ग्यं वाच्यम् ' ( वा ११० ) । स्रकारहकारयोरिकारशकारयोद्धेकारषकारयोर्ज्वकारसकारयोश्च मिशः सा-वर्ष्ये प्राप्ते—१३ जाज्मत्तौ । (१-१-१०) स्राकारसहितोऽच् स्राच्, स च हत्

ऋळवर्णयोम् र्धदन्तात्मकभिन्नस्थानकत्वात् सवर्णसंज्ञायामग्राप्तायाम् ' ऋकार-लकारयोः संवर्णविधिः ' इति तद्विधायकं वार्तिकम् अर्थतः संगृह्य पठित- असल-वर्शयोमिथः। त्रा न त्रा न रली, ऋशब्स्य लशब्दस्य न त्रा इति प्रथमैक-वचनम् । ऋ ऌ त्रौ इति स्थिते लुकारस्य 'ऋतो विसर्वनामस्थानयोः ' इति गुगाः श्रकारः, ' उरग्ररपरः ' इति लपरत्वम् , ऋकारस्य यगादेशो रेफः । रत्नौ च तौ वर्गी च ऋलवर्षों । तयोर्मिथः परस्परं सावर्ग्यं सवर्गात्वं वक्रव्यम् । तुल्यास्यसूत्रेगा तद-लाभादिति सूत्रकारः शिच्यते । उक्नानुक्षदुरुक्चिन्तनात्मकं हि वार्तिकम् । श्रकार-हकारयोरिति । उभयोः कर्ठस्थानविवृतप्रयत्नसाम्यात्सावर्ग्यं प्राप्तम् । अकारस्य कवर्गेगा त न सावर्ण्यप्रसिक्तः । कर्ठस्थानसाम्ये सलापि विवृतस्प्रष्टप्रयत्नभेदात । विसर्जनीयस्य तु त्रकारोपरि शर्षु च पाठस्योपसङ्ख्यातत्वेन विवृतत्वेऽपि तेन त्रकारस्य न सवर्णसंज्ञा, प्रयोजनाभावात्। ततश्च त्रकारस्य हकारेण सावर्ण्यं परिशिष्यत इति भावः। इकारशकारयोरिति । तालुस्थानविवृतप्रयत्नसाम्याद् उभयोः सावर्ग्यं प्राप्तम् । इकारस्य चवर्गेरा यकारेरा च न सावरुर्यप्रसिक्तः, इकारस्य विवृतत्वात्, चवर्गस्य स्प्रष्टत्वात . यकारस्य ईषत्स्प्रष्टत्वाच । त्रत इकारस्य शकारेगा सावगर्य परिशिष्यत इति भावः । ऋकारपकारयोरिति । मूर्धस्थानविवृतयत्नसाम्याद् उभयोः सावर्र्य प्राप्तम् । ऋकारस्य टवर्गेशा रेफेशा च न सावर्ग्यप्रसिक्तः, ऋकारस्य विवृतत्वात् , टवर्गस्य स्पृष्टत्वात्, रेफस्य ईषतस्पृष्टत्वाच । त्र्यतः ऋकारषकारयोः सावर्ग्य परिशिष्यत इति भावः । लुकारसकारयोरिति । दन्तस्थानविवृतप्रयक्षसाम्यादुभयोः सावर्णं प्राप्तम् । लुकारस्य तवर्गेण लकारेण च न सावर्ण्यप्रसिकः, लुकारस्य विवृतत्वात्, तवर्गस्य स्रष्टत्वात् , लकारस्य ईषत्स्पृष्टत्वाच । त्रातः लुकारस्य सकारेशा सावर्ग्यं परिशिष्यते ।

मावसानत्वायोगात् । कपाभ्यां प्रागिति । एतचोपलच्चराम् । खफाभ्यां प्रागिखपि बोध्यम् । ऋधीवसर्गेति । साहश्यमुचाररो लेखने च बोध्यम् । ऋखुत्वर्यायोरिति । 'ऋखकः' इति प्रकृतिभावः । विग्रहस्तु—त्र्या च लुवर्राक्ष ऋखुत्वर्यो तयोरिखेके । मनोरमायां तु—त्र्या च त्रा च रलौ, तौ च तौ वर्यौ चेखादि स्थितम् । नाऽऽज्यस्त्रो । आकारसहित इति । 'कालसमयवेलासु'

उक्कतुक्रदुरक्कानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते ।
 तं प्रन्थं वार्तिकं प्राहुवीर्तिकक्का विचक्त्वराः ॥ पाराशरोपपुराखे ।

चेत्रेतौ मिथः सवर्णौं न स्तः । तेन द्धीत्यस्य हरति शीतकं षष्टं सान्द्रमित्येनषु परेषु यखादिकं न। श्रन्यथा दीर्घादीनामिव हकारादीनामिप ग्रहणकशास्त्रवलाद्य्यं स्यात् । तथा हि—१४ श्रागुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः । (१-१-६१) प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः, श्रविधीयमानोऽखुदिच सवर्णस्य संज्ञा स्यात् । श्रन्नाण् परेण

एवं प्राप्ते प्रतिषेधति—**नाउभलो ।** ग्रासहितः ग्रच् त्राच् । शक्तपार्थिवादित्वात्सहित-शब्दस्य लोपः । स च हत्च आङ्मलौ । तुल्यास्यस्त्रात्सवर्णमिन्यनुवर्तते । तच पुँच्चिङ्गद्विवचनान्ततया विपरिसाम्यते । तदाह—स्माकारसहितोऽजित्यादिना। नुत किमर्थोऽयं प्रतिषेध इस्रत श्राह—तेनेत्यादि यसादिकं नेत्यन्तम् । तेन प्रतिषेधेन । त्र्यादिना सवर्रादीर्घसंग्रहः । द्धीति इकारस्य हकारे षकारे सकारे च परे ' इको यराचि ' इति यरादिशः, शीतलमिलत्र शकारे परे सवर्रादीर्घश्च न भवतीलर्थः। नन्वस्तु ऋकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारषकारयोः लकारसकारयोश्च सावर्ग्यम् । तथापि दथि षष्टमित्यादौ यगादिकं न प्रसक्तम् , श्रच्परकत्वाभावादित्यत श्राह— श्रन्यथेत्यादिना । श्रन्यथा-तेषां सावर्ग्याभ्युपगमे, दीर्घादीनामिन हकारादीनाम-प्यच्चं स्यादित्यन्वयः । नन् वर्शसमान्नाये हकारादीनामकारचकारमध्यगत्वाभावात् कथमच्विमित्यत त्राह—ग्रहणकशास्त्रवलादिति । गृह्वन्त्यकारादयः स्वसवर्णान् येन तद् प्रहत्तकम् । करत्ते ल्युट् , स्वार्थे कः । त्र्यगुदित्स्त्रादिल्यर्थः । यद्यप्यच्छ्रव्द-वाच्यत्वं वार्णसमाम्नायिकानामेव वर्णानाम्, तथापि इको यराचीत्यादौ ऋच्याब्देन श्रकारादिवृपस्थितेषु तैः श्रगादित्सूत्रवलेन स्वस्वसवर्णानामाकारादीनामुपस्थितिरस्ति । ततश्रात्राच्पदवाच्याकारादिवाच्यत्वादाकारादीनामिव हकारादीनामपि लत्त्राराया श्रच्छव्देन ग्रह्णं स्यादिलर्थः । न च इको यराचीलादौ शक्यार्थमादायैवोपपत्तेर्न लच्चराासंभवः. श्रगुदित्सूत्रं तु श्रस्य च्वावित्यादौ सावकाशमिति वाच्यम् । त्वादिभ्य इत्यादिनिर्देश-बलेन प्रसाहाराणां स्ववाच्यवाच्येषु लक्त्गणावश्यंभावात् । तथा च श्रच्दं स्यादिसस्य। श्रच्पदबोध्यत्वं स्यादिलार्थः ।

इलादिनिर्देशा त्राकारप्रश्लेषे लिङ्गम् । यगादिकमिति । ब्दे सवर्गादीर्घ त्रादिशब्दार्थः । इह असेषदिलादौ 'हो ढः' इति ढत्वं नेत्यपि सुवचम् । इग्र इति सत्य एतमपि नेति तु न सुवचम्, ढत्वं प्रति तस्यासिद्धत्वादिति दिक् ॥— अन्येति । 'नाज्मत्वौ' इलस्यानारम्भे । प्रहण्यकशास्त्रवलादिति । अयं मावः—दीर्घादीनामिव हकारादीनामप्यकारवाच्यतेऽभ्युपगते ह्यम्त्वं स्यात्, प्रलाहोरेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढलक्र्णाभ्युपगमादिति । अविधीयमानोऽगिति । तेन 'इदम इग्र' इत इत्यत्र त्रिमात्र ईकारो न भवति । उदिचेति । इह

णकारेण । कु चु दु तु पु एते उदितः । तदेवम् अ इत्यष्टादशानां संज्ञा । तथे-कारोकारी । ऋकारिक्षशतः । एवम् लुकारोऽपि । एचो द्वादशानाम् । एदैतोरोदौ-तोश्च न मिथः सावर्ण्यम् । ' ऐस्रोच् ' इति सुत्रारम्भसामर्थात् । तेनैचश्चतृर्वि-

किं तद्यह्णक्सात्रमित्याकाङ्कायां तद्यपादनं प्रतिजानीते तथा हीति । त्ररादित्सवर्णस्य । प्रलयशन्दस्य त्ररापदिष्रलयपरत्वे ' खदादीनामः ' 'इदम इश ' इत्यादीनां पर्यदासो न स्यादिखनो व्याचष्टे**—प्रतीयत इति** । उत् इत् यस्य स उदित्, कु चु दु तु पु इत्यादिः । चकागन्स्वं रूपमित्यतः स्वमित्यतुवर्गते । तच पश्चन्तत्या विपरिणम्यते । तदाह—ग्रविधीयमान इत्यादिना । श्रिणिति पूर्वेगा परेगा वा प्रत्याहार इति संशये निर्धारयति—ऋत्रेति । ऋस्मिन्नेव सन्ने ऋग परेण एकारेण । इतरत्र तु 'ग्राणोऽप्रगृह्यस्य' इत्यादौ पूर्वेणैवत्यर्थः। ग्रत्र च ग्राचार्य-पारंपर्यापदेशहपं व्याख्यानमेव शररणम् । एवं चागुप्रदित्सृत्रेगानेन स्रकारादि-भिश्चतुर्भिर्दीघेप्तातानामिव सवर्गभूतहकारादीनामि प्रहिगादच्चातेष परेप इकारस्य यसादिकं स्यादिनि नाज्कताविति प्रतिषेध त्रावश्यक इति स्थितम् । त्रसादित्सन्नस्य फलमाह—तदेविमिति । तत्-त्रणुदित्सूत्रम् , एवम्-वच्यमाणप्रकारेण, फलतीत्यर्थः । त्रिंशत इति । ऋत्वर्णयोर्मियः सवर्णतया ऋकारेण स्वाष्टादराभेदानाम् लकारीय-द्वादशभेदानां च प्रह्णादिनि भावः । लुकारोऽपीति । ऋकारस्यापि लुकारसवर्ण-त्वादिति भावः । नतु एकारेण ऐकारप्रपत्रोऽपि गृह्येत, ऐकारेण एकारप्रपत्रश्च । तथा ब्रोकारेण श्रोकारप्रपत्नी गृहोत, श्रोकारेण श्रोकारप्रपत्नश्च। ततथ एचश्रतुर्विंशतेः संज्ञाः स्युरित्येवं वक्तव्यम् । न तु द्वादशानामित्यत त्राह—एदैतोरिति । कुतो न सावर्ग्यमित्यत त्राह—ऐग्रीजिति । यदि होदैतोः त्रोदौतोश्च परस्परं सावर्ग्य स्यात . तर्हि एकारेगा ऐकारप्रपञ्चस्य श्रोकारेगा श्रोकारप्रपञ्चस्य च श्राकारादिभिर्दीर्घ-प्तुतानामिव बहरासम्भवाद् ' ऐत्रौच् ' इति सूत्रं नारभ्येत । त्रारभ्यते च । त्रातः

श्रविधीयमान इति न संबध्यते, उदित्करणसामध्यति । तेन विधीयमानोऽप्युदित्सवर्णान्गृह्वालेव । 'कुहोरचुः' जगाद जगदे । परेण स्वकारेणेति । व्याख्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तेः । 'उपसर्गाद्दति ' 'ऋत उत्' इत्यादौ तपरकरणाङ्किङ्गाच । यदि 
पूर्वेण स्यानिहिं तपरत्विमिहानर्थकं स्यात्, ऋकारस्यानएत्वेन सवर्णाग्राहकत्वात् । 
एवं च 'तपरत्वाहीषं न, उप ऋकारीयति' इत्यादिवन्त्यमास्प्रमथोऽपि संगच्छते । 
एवं स्वकारोऽपीति । त्रिंशतः संज्ञेलनुषज्यते । एतच न्यायसाम्यादुक्तम् । वस्तुत 
स्वकारस्य ऋकारप्रहक्तवं न कुत्राप्युपलम्यते । स्त्रारम्भसामध्यादिति । 
सति तु सावर्ष्ये एक्तरेस ऐकारप्रहस्साविकारेस चौकारप्रहस्साव (ऐश्रीच्' इति स्त्रारम्भो

शतेः संज्ञाः स्युरिति नापादनीयम् । ' नाज्मलौ ' (स् १३) इति सावर्ण्यनिषेधो

एदैनोरोदौतोश्च न परस्परं सावग्यीमिति विज्ञायत इन्यर्थः । अच् इच् एच् इत्यादिप्रत्याहारास्तु इकारेग्रैव निर्वाद्धाः । न च ' एचोऽयवायावः ' इत्यत्र यथासंख्यार्थमैआँजिति स्त्रमस्त्वित वाच्यम् । तत्र 'स्थानेऽन्तरतमः ' इति स्त्रेग्रैव निर्वाहस्य
वच्यमागान्वादिति भावः । वस्तुतस्तु, 'ऐऔच् ' इति स्त्राभावे ' वृद्धिरादैच् ' ' न
प्रवान्यां पदान्ताभ्यां पृवौं तु ताभ्यामेच् ' 'स्तुतावैच इदुतौ ' इत्यादौ एङ्ग्रह्गापातौ
एदोनोरिष प्रह्गे प्रसक्ते तिजवस्यर्थमैच्प्रत्याहार आवश्यक इति तदर्थमैऔजित्यारम्भग्रीयमेव । अत ऐऔजिति स्त्रारम्भस्य चरितार्थत्वाद् एदैतोरोदौतोश्च मिथः सावग्यीभावसाथकत्वकथनमनुपपन्नमेव । एदैतोरोदौतोश्च मिथः सावग्यीभावस्तु वृद्धिरादैजिन्यादौ किचिदैञ्मह्गात् ' अदेङ्गुगः ' इत्यादौ किचिदैङ्ग्रहगाच स्तृनिर्वहः ।
अन्यथा सर्वत्र एङ्ग्रहगात् ' अदेङ्गुगः ' इत्यादौ किचिदैङ्ग्रहगाच स्तृनिर्वहः ।
अन्यथा सर्वत्र एङ्ग्रहगात् ' अदेङ्गुगः ' इत्यादौ किचिदैङ्ग्रहगाच स्तृनिर्वहः ।
अन्यथा सर्वत्र एङ्ग्रहगात् ' अदेङ्गुगः ' इत्यादौ किचिदैङ्ग्रहगां प्रहणसम्भवात्।
अत्यत्वेच इदुतौ ' एचोऽप्रगृह्यस्य इति प्रत्याहारद्वयप्रहण्वैयथ्यचिति शच्देन्दुशेखरे
प्रपश्चितम् । तेनेति । एदैतोरोदौतोश्च मिथस्सावर्याभावेनेत्यर्थः । नापाद्नीयमिति ।
नाशङनीयमित्यर्थः । एवं च एकारेग्ण सह वर्तत इति सैः, हे सैरित्यत्र 'एङ् हस्वात्' इति संविद्धलोपो न । ग्लावं श्लावं इत्यत्र ' अौतोऽम्हासोः' इत्यात्वं च न ।

वधा स्थिदित भावः । नापादनीयमिति । तेन ग्लावं ग्लाव इत्यत्र 'श्रौतोम्शसोः' इति न प्रवर्तत इति मूल एव स्फुटीभविष्यित । यद्यपीति । यहएणकशाश्रस्याद्याप्यिन्यानेरिति भावः । एतच 'श्रकः सवर्णे दीर्घः' इत्यत्र व्युत्पादियध्यामः । स्राक्तरेति । श्रक्तगणां समान्नाय उपदेशस्त्राणि, तत्र भवा श्राक्तरसमान्नायिकाः । 'बङ्ग्चोऽन्तोदात्ताहुव्' इति ठल् । हो द इति दत्वं न भवतीति । यद्यायाकारप्रश्रेषाभावे संयोगान्तलोप एव प्राप्नोति, न तु दत्वम्, तस्यासिद्धत्वात् , श्रतोऽत्र संयोगान्तलोपो न भवतीति वक्तुसुचितम्, तथापि 'कार्यकालं संन्नापिभाषम्' इति पत्ते त्रेपादिकेऽन्तरङ्गे बहिरङ्गपिभाषायाः प्रश्नेरन्तरङ्गे दत्वे कर्तव्ये बहिरङ्गः संयोगान्तलोपोऽसिद्ध इति मत्वेदसुक्तमित्यायेन द्वं 'संन्नापृक्को विधिरनित्यः' इति लोपस्य वारणं कर्यचित्कर्तुं शक्यमित्यारायेन द्वं नेत्युक्तमित्याहः । विश्वपामिरित्यत्रेत्युपलक्त्यणम् । विश्वपाः विश्वपाम्यामित्यादाविष न भवति । 'हो दः' इत्युपलक्त्यणम् । विश्वपाः विश्वपाम्यामित्यादाविष न भवति । 'हो दः' इत्युपलक्त्यणम् । प्रथगायुरित्यादौ 'मन्यो इः-' इत्याकारस्य घकारो नेति दिक् । यदि तु 'विद्यनस्म्यणम्,' इत्यत 'ईषत्रसृष्टम्,' इत्यत ईषदित्यनुवर्ष स्वराणां चेत्यत्र निवर्ष ईपदित्यनुवर्ष स्वराणां चेत्यत्र निवर्ष ईपदित्वनुवर्ष स्वराणां चेत्यत्र निवर्ष ईपदित्यनुवर्ष स्वराणां चेत्रापानित प्रयक्तमेदो व्याख्यायते, नदा 'नाज्यन्तते' इति

यद्यपाचरममान्नाविकानामेव,नथापि हकारस्याऽऽकारो न सवर्थाः। तैत्राऽऽकारस्या-पि प्रश्चिष्टस्वात्। तेन 'विश्वपाभिः' इत्यत्र 'हो ढः' ( स् ३२४ ) इति ढत्वं न भवति। श्रजुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा। तेनाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञाः।

स्योदेनत् । हकारस्य याकारस्य च सवर्णसंजा स्यात्, स्थानप्रयनसाम्यान्, अङ्भलामेव सावर्ग्यनियेधार् वार्यासमान्नायिकानामेव वर्णानाम् अङ्भल्शब्दवाच्यन्वाद्, श्राकारप्रश्रेषे च प्रमाणामावात् । न चाकारस्याच्यात् तेन श्राकारस्यापि श्रणादित्सत्रेण प्रहरणादाकारहकारयोर्न सावर्ग्पमिति वाच्यम् । प्रहरणकसूत्रं हि लब्धात्मक्रमेव सद् ' ऋस्य च्यों ' इत्यादौ प्रवृत्तिमहीत । नाज्यत्ताविति प्रवृत्तिदशायां च प्रहण्यकशास्त्रं न लब्धान्मकम् । तद्धि सवर्णपद्घटितं सवर्णपदार्थावनमोत्तरनेव लब्धान्मकम् । सवर्ण-सैजाविधायकं च तुन्यास्यसृत्रं सामान्यतः स्वार्थ बोधयदपि नाजकलावित्यपवादविषयं परिहन्य तदन्यत्रैव पर्यवसर्वं स्वकार्यज्ञमम् । तदुक्तम्—' प्रकल्यापवादविषयमुःसर्गाsिमनिविशते 'इति । उक्तं च भाष्ये- 'वर्णानामुपदेशस्तावत् । उपदेशोत्तरकाला इन्संजा । इन्संजोत्तरकालः ऋदिरन्त्येनेति प्रत्याहारः । प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा । तदुत्तरकालमगुदित्स्त्रमिन्येतेन समुदितेन वाक्येनान्यत्र सवर्गानां ग्रहगां भवति ' इति । श्रन्यत्र 'श्रस्यं च्वां ' इत्यादावित्यर्थः । श्रत्र भाष्ये प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञेन्यनेन नाज्ञमलाविति निषेधसहितः सावर्ण्यविधिविवित्ताः, केवलसावर्ण्यविधेः प्रत्याहारानपेक्तत्वेन प्रत्याहारोत्तरकालिकत्वनियमासम्भात् । तथा चागुप्रदितसूत्रस्य नाज्मताविति निषेधसहिततुल्यास्यस्त्रप्रवृत्तेः प्रागलब्धात्मकत्वात् तेन नाज्मालावित्यत्र ग्रज्यहरोगन सवर्णानां प्रहर्णामावात् सावर्ण्यविधिनिषेधाभावाद् त्राकारहकारयोः सावर्ण्य स्यादिति शहते—नाज्भलाविति सावर्ग्येत्यादिना । यद्यपीति सम्भावनायाम् । ग्रजरसमान्नायश्वतुर्दशसूत्री । तत्र भवा त्राज्ञरसमान्नायिकाः । 'वहचोऽन्तोदात्तात ' इति ठन् । न च नाज्यमलाविनि प्रवृत्तिदशायामगुप्रदित्स्त्रप्रवृत्त्यभावेऽपि तत्र त्राजित्य-नेन लच्चराया दीर्घप्तुतानां ग्रहरामस्तु । प्रत्याहाराराां स्ववाच्यवाच्येषु लच्चरााया श्रनुपद्मेव प्रपश्चितत्वादिति वाच्यम् । स्ववाच्यवाच्येषु हि प्रत्याहाराणां लक्त्रणा । न चात्राच्छव्दवाच्याकारादिवाच्यता दीर्घप्लुतानामस्ति । त्र्यगुदित्स्त्रस्येदानीमप्रवृत्तेरिति भावः । परिहरति तथापीति । वार्णसमाम्रायिकानामेव नाज्मालाविति निषेध

स्त्रं सक्तं शक्यमिसाकरे स्थितम् । **श्रमनुनास्तिकास्ते इति ।** ये त्वाच्चरसमा-प्रायिका श्रयास्त एव सवर्णानां संज्ञा भवन्तीति भावः। एवं च रेफो हकारश्र श्रया्प्रसाहारान्तर्गतोऽपि न कस्यचित्संज्ञा, तत्सवर्णस्यान्यस्याभावादिस्यवगन्तव्यम् ॥

१ ' तत्राप्याकारस्य ' ( स्त )।

### प्रकरणम् १ । वालमनोरमा-तत्त्ववोधिनीसहिता।

१४ तपरस्तत्कालस्य । (१-१-७०) तः परोयस्मात्स तात्परश्चोचार्यमारा-समकालस्यैव संज्ञा स्यात्।तेन 'ऋत्' इत्' इत्यादयः षरण्णां षरण्णां संज्ञाः। 'ऋत्' इति द्वादशानाम् ।१६ वृद्धिरादैच्। (१-१-१) श्रादैच वृद्धिसंज्ञः स्यात्।

इत्यभ्यपगमेऽपि हकारस्य त्राकारो न सवर्ण इत्यर्थः । कुत इत्यत त्राह-तत्र(कारस्या-पीति । अपिशब्दो व्युक्तमः । तत्र—नाज्मलाविति सूत्रे, आसहितः अच् आच् इत्याकारस्यापि सवर्रादीर्घेण प्रश्लिप्टत्वादित्यर्थः । नन्वस्तु हकारस्य त्राकारस्य च सावर्ण्यम् . किं तत्प्रतिषेधार्थेन त्राकारप्रश्लेषेसोत्यत त्राह—तेनेति । तेन-हकारस्य त्राकारस्य च सावर्खप्रतिषेधेन, हकारेरा त्राकारस्य प्रह्गाभावाद् विश्वपाभिरित्यत्र 'है। इति हकारस्य विधीयमानं डत्वं पकारादाकारस्य न भवति । त्राकारप्रश्लेषाभावे तु तस्य हकारस्य च सावर्ण्यसत्त्वाद् हकारेगा त्राकारस्य च प्रहिणान् तस्य ढत्वं स्यादित्यर्थः । अत्र हत्वस्यासिद्धत्वात् संयोगान्तलोप एवापादनीय इति नवीनाः । ' कालसमयवेलास तुसन् ' इति सूत्रे वेलास्विति लकारादाकारस्य निर्देशो नाज्माला-वित्यत्र त्राकारप्रश्लेषे प्रमाएएम् । त्रान्यथा तत्र ढत्वस्य संयोगन्तलोपस्य वा त्रापत्तौ याकारो न श्रूयेतेत्यलम् । ननु ग्रहणकस्त्रे यज्ञ्यहणमेव कियताम् । यसुदित्सवर्ण-स्येति किमएप्रहरोन, हयवरलानां सवर्णाभावेन तेषु प्रहराकशास्त्रस्य व्यर्थत्वादित्यत आह—श्रननासिकेति । तेनेति । उक्कद्वैविध्येन सवर्णात्वाद अननुनासिकास्ते यवलाः प्रत्येकं द्वयोर्द्वयोः संज्ञाः । श्रमुनासिकास्तु यवला श्रमनुनासिकानामपि न संज्ञाः, भेदका गुरा। इत्याश्रयसाद् वर्रासमान्नाये त्रमनुनासिकानामेव तेषां पाठाच । एवं च यवलसंत्रहार्थं प्रहणकस्त्रे अज्यहणमपहाय अण्यहणामिति भावः ।

स च तात्परश्चेति । तन्त्रादिना उमयं विविद्यतिमिति भावः । वृद्धिरादैच् । श्राच ऐचेति इतरेतरयोगद्धन्द्वः, 'सुमां मुलुक्-' इति श्रोङः सुर्लुग्वा । यद्वा समाहार-द्वन्द्वः । नचैवं 'द्वन्द्वाच्चुद्ववहान्तात्समाहारे' इति टच् स्यादिति वाच्यम् । समासान्त-विधेरनिखत्वात् । तत्र च प्रमाणं समासेषु वच्यामः । श्रथवा 'श्राद्' इलसमत्त-मेवास्तु । वृद्धिशब्दस्तन्त्रेणावृत्त्या वा योजनीयः । श्रथस्यादित्वेन भत्वाचोः कुर्न । ऐजिह द्विमात्र एव, तात्परत्वात् , तेन ऋष्णैकरविमत्यत्र त्रिमात्रो न । वृद्धिप्रदेशाः 'वृद्धिरिच' इलादयः । श्रवद्धः गुरणः । तपरकरणिमह सर्वार्थम् । तेन गङ्गोदक-मिल्यत्र त्रिमात्रो न । तरतील्यत्र त्वकार एव, नतु कदाचिदाकारः । नच प्रमाणत श्रान्तर्वेण नियमसिद्धः । रपरत्वे ऋते एकस्याध्यर्थमात्रत्वाद् श्रपरस्थार्धतृतीयमात्रत्वात् । गुणप्रदेशास्तु 'श्राद्गुणः', 'श्रतो गुणे' इलादयः । भ्वाद्य इति । भूश्र वाश्र भूवाविति द्वन्दः, श्रादिशब्दयोव्यवस्थाप्रकारवाचिनोरेकरोषः, श्रादिश

प्रहरणकस्त्रे ऋग् सवरानां प्रहक इति स्थितम् । एवं सित अत् इत् उत् इत्यादिनपराणामप्यणां स्वस्वसर्वसवस्वर्णशहकत्वे प्राते इदमारभयने —तपरस्तत्का-लस्य । तपर इत्यावनीते । प्रथमन्तावत्तपरशब्दः तः परः यस्तादिति बहुर्बाहिः । द्विनीयस्तु तात् पर इति पद्यमीसमानः । श्रह्णकस्त्रादिणत्यत्वर्तते । तस्य तपरन्वेन उचार्यमाणवर्णस्य काल इव कालो यस्येति बहुवीहिः । ऊकालः, उष्ट्रमुख इन्यादिवत् समासः । एवं च 'श्रत्' 'इत्' इत्याद्यात्मकः श्रग् तपरत्वेन उचार्य-माणाः स्वीयकालसदशकालस्य संज्ञा स्यादिन्यर्थः । तत्र ऋत् इत् उत् ऋत् इत्ये-तेषां तपरासां हस्वाकारादीनामेसां तत्तत्कालाः तत्तद्धस्वप्रपञ्चाः । एत् , ऐत् , ओत्, श्रौत् इत्येतेषां तु तपराणामेकारादीनां तत्तकालाः तत्तद्दीर्घप्रपञ्चाः । तत्र हस्वाकाराजीनां तपराणां तनव्भस्वश्पद्यवाचकत्वस्य, एकारादीनां च दीर्घाणां तप-राणां स्वस्वदीर्घप्रपचवाचकत्वस्य लोकसिद्धत्वात् 'सिद्धं सत्यारम्भो निय-मार्थः ' इति न्यायेन मृत्रमिदं नियमार्थ नम्पवते । ऋग् तपरश्चेत् तत्कालस्येव सवर्णस्य प्राहकः । न त्वतत्कालस्येति । एवं च त्र्यतत्कालनि-वृत्त्यान्मकपरिसंख्यार्थमिदं स्त्रम् । वैयाक्ररणास्तु परिसंख्याविधिमेव नियम-विधिरिति व्यवहरन्ति । तदिदं सर्वमभिष्रेत्य व्याच्छे-तः परो यसा-दित्यादिना । नियमविधानस्य फलमाह<del>त्तेनेत्यादिना ।</del> तेन-नियमविधानेन । त्रादिना तृत् इत्यादिसंग्रहः । त्रात्, इत् , उत् , तृत् , एत् , त्रोत् , त्रौत् , इन्दोते ऋष्टौ तपराः ऋणाः स्वस्वसमानकालानां षग्णां षग्णामेव संज्ञाः, न त्वत-त्कालानामित्यर्थः । ऋदिति द्वाद्शानामिति । ऋलवर्णयोरिति सावग्येवि-धानादिति भावः । नन्वेवं लुदिन्यपि द्वादशानां प्रह्णं स्थात् । तथा च 'पुषादि-युतायुत्तदितः ' इत्यादिविधय ऋदिन्स्विप प्रवर्तेर्राक्षीत चेन्न, ऋदित्यनेन त्यूपप-वस्य प्रहरो। इति क्वित् सुदिद्यहरायसेन सु इत्यनेन ऋप्रपञ्चस्य यहरा।भावात्। अन्यथा ऋतो बीत्यादौ कचिद् ऋद्ग्रह्रशस्य पुषादिधुताय्लुदित इत्यादौ क्रचिद् लुदिद्य्रहरास्य च वैयर्थ्यापनेः, प्रथमातिक्रमरो कारणाभावेन सर्वत्र ऋदि-द्यहरास्येव कर्न् शक्यत्वात् । इदमेवाभिप्रेत्य प्रहराकसूत्रे ऋदिति द्वादशानामित्येवो कम् , नतु चुरपीति । अत्र च तः परो यस्मादिति बहुवीहेः अत्, इत्, उत् इत्वायु-दाहरणम् । तात्पर इति पत्रमीसमासस्य तु वृद्धिरादैजित्यैकार उदाहरणम् । त्रात् **ईत, ऊत् इ**त्यादि तु न तपरस्त्रस्योदाहरराम् । श्राकारादिषु हि तपरस्त्रमपूर्व-विधानार्थम् , उत नियमार्थम् ? नादाः, तपरस्त्रे अहराकस्त्रादंशित्यनुवृत्तेः । तत्र

१-हस्वाकारादीनामणां कालास्तत्कालाः । इति ( क )

१७ त्रदेङ् गुणः। (१-१-२) त्रदेङ् च गुणसंज्ञः स्यात्। १८ भूवादयो धातवः। (१-३-१) क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः। १६ प्राग्रीश्वरान्निपाताः

ऋणित्यस्य उक्तरीत्या वर्णसमान्नायपिठतवर्णमात्रपरत्वात् । तपरस्त्रे अग्पृष्रह्णानुकृत्यभावेऽपि जातिपत्ते आकारादिभिदींचैंः स्वस्वसमानकालिकप्रपञ्चस्य वाच्यताया लोकत एव सिद्धत्वेन तेषु तपरस्त्रप्रकृतेव्यर्थत्वात् । न द्वितीयः । उक्तरीत्या
प्रह्णाकस्त्रस्य वार्णसमाम्नाथिकवर्णमात्रविषयतया आकारादिषु तस्य प्रवृत्त्यसम्भवेन तपरस्त्रतस्य तेष्वतत्कालव्याष्टीतेष्ठलकतिश्वयमनार्थत्वानुपपत्तेः, सिद्धे सत्यारम्भस्यैव नियमार्थत्वात् । एवं च आत्, ईत् इत्यादि तपरकर्णमसन्देहार्थमेवेत्यास्तां तावत् । तदेवं वृत्तः प्रत्याहारप्रपञ्चः, प्रह्णाकशास्त्रप्रपञ्चरच ।

इदानीं संज्ञान्तराणि विधास्यन् वृद्धिसंज्ञां तावदाह—वृद्धिरादैच्। यद्यपि पाणिनीयाष्ट्राध्याय्यामिदमादिमं सूत्रम् , तथापि नेदमादाबुपन्यस्तम् , ऋस्य सूत्र-त्रादिश्व त्रादी, भूवी त्रादी येषामिति विग्रहः, भूप्रमृतयो वासहशाः, साहश्यं च कियावाचित्वेनेत्विभिष्रेत्वाह—कियावाचिन इति । कियावाचिन इति किम् , याः पश्यसीत्यादौ धातुत्वं मा भूत्। सति हि तस्मिन् 'त्रातो धातोः' इत्याकारलोपः स्यादिति स्थितं मनोरमायाम् । भ्वादयः किम्, हिरुक् पृथग् इत्याद्यव्ययानां शिश्ये इति भावार्थ-तिङन्तस्य च माभृत्। स्तनभवादीनामुदित्कररोन सौत्राणां धातुत्वं ज्ञाप्यते। चुलुम्पादीनां 'बहुलमेतिश्वदर्शनम्' इति गणसूत्रेण संग्रहः । प्राग्नीश्वरात्-। रेफविशिष्टग्रहणं किम् , ईश्वरे तोसुन्कसुनौ' इलास्य व्यातिन्यायेनावधित्वं मा भृत्। यदि तु प्रत्यासत्त्येव 'ऋधिरीश्वरे' इलस्यावधित्वसिद्धिरित्युच्यते, तर्हि स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थमेवास्तु **च(दयः** । श्रद्रव्यार्थाः किम् , पशुः । लिङ्गसंख्यान्वितं द्रव्यम् । इह तु स्यादेव— 'लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः'। पशु इति सम्यगर्थे । गतिश्च । उपसर्गसंज्ञाया समावेशार्थश्वकारः । अन्यथा 'आ कडारात्-' इति पर्यायः स्यात् । तत्फलं तु प्रखेयमिलादौ 'उपसर्गादसमासेऽपि–' इति खत्वम् , 'गतिकारक–' इति ऋदुत्तरपद-प्रकृतिस्वरसिद्धिश्रेति दिक् ॥—निस्नि र्दुस्दुर् इति । 'उपसर्गस्यायतौ' इति निर्दुरोर्लत्वम् , निलयते, दुलयते । निसो दुसश्च रुत्वस्यासिद्धत्वाक्षत्वाभावः, निरयते, दुरयते । न वेति विभाषाः। नेति प्रतिषयो वेति विकल्पस्तदाह—निपेधवि-कल्पयोरिति । 'विभाषा थेः' इल्यादिषु प्रतिषेधविकल्पानुपतिष्ठेते, तत्र प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चाद्विकल्पः प्रवर्तते । शुरााव शिश्वायेखनापाप्ती विकल्पः, शुशुवतुः शिश्वियनुरिखादौ तु 'वचिस्विप-' इति निखपाप्ताविति विवेकः ॥ ऋत्रेदं बोध्यम्— इतिशब्दः काकाचिन्यायेनोभाभ्यां संबध्यते, स च पदार्थविपर्यासकृत् , तेन निषेधो

स्य तपरकररोन प्रत्याहारगर्भितत्वेन च प्रहराकशास्त्र-नियमार्थतपरसूत्र-प्रत्याहारसन्त्र-प्रवृत्त्यनरप्रवृत्तिकनया प्रत्याहारशास्त्रप्रहरास्त्रप्रपत्रविरूपगान् प्रागुपन्यासानर्ह-त्वात् । न च स्त्रकृता अयमेव पाठकमः कृतो नादियत इति वाच्यम् । स्वतन्त्रे-च्छस्य महर्षेर्नियन्तुमशक्यन्वात् । श्राच ऐचेति समाहारद्वन्द्वः । 'द्वन्द्वाच्चदपहा-न्तात्' इति समासान्तस्तु न, ऋत एव निर्देशात् समासान्तविधेरनित्यत्वात् । 'चोः कः' इति पदान्ते विहितं कुत्वमि न, 'श्रयस्मयादीनि च्छन्दिस ' वादरादजदङ् इति संहितापाठपचे चकारस्य 'मलां जशोऽन्ते' इति पदान्ते विहितं जरत्वं तु भवत्येव, 'उभयसंज्ञान्यपि च्छन्दसि टश्य न्ते' इति वचनात् 'छन्दोवत्स्त्राणि भवन्ति' इति छान्दसविधीनां सूत्रेष्वपि प्रवृत्तेः । न चैवमीप पदत्वात् कुन्वं मत्वाद् जश्त्वाभावश्च कुतो न स्यादिति वाच्यम् , छुन्द-विकल्पश्च नवाराव्दार्थः संज्ञीति विभाषाराब्दार्थी विकल्पः संज्ञा । उभयत्र विभाषार्थ चेदं सूत्रम् । प्राप्तविभाषायामप्राप्तविभाषायां च नास्योपयोगः । प्राप्तविभान षायां भावांशस्य सिद्धत्वेन विभाषाश्रुत्या पत्ते भवतीति भावांशमनूद्य पत्ते न भवतीत्यभावांशमात्रकरणात् , श्रप्राप्तविभाषायां तु श्रभावांशस्य सिद्धत्वेन पत्ते न भवतीत्यभावांशमनुष्य पत्ते भवतीति भावांशमात्रकर्णात् । 'विभाषः श्वेः' इत्युभयत्र विभाषायां तु यदि विधिमुखेन प्रवृत्तिस्तर्हि पित्स्वेव संप्रसारग्रां कल्पः स्यात् , कित्सु तु यजादित्याद् 'विचस्त्राप-' इति नित्यमेव स्यात् । ऋष प्रतिषेश्रमुखेन प्रवृत्तिस्तर्हि किरस्वेव प्रवृत्तिः स्यात् , नतु पित्सु । नच पित्सु विधिमुखेन कित्सु तु निषेधमुखेनेत्युभययापि प्रवृत्तिरस्त्विति वाच्यम् , वैरूप्यलच्च एवाक्यभेदप्रसङ्गात् । संज्ञाकर ऐ तु श्रुतकमानुरोधेन प्रतिषेवः प्रथमं कित्सु प्रवर्तते, ततः किदकिद्रूपे सर्वस्मिन् लिटि एकरूपं प्रापिते सति पचे भवतीत्येकरूपेरा विधिमुखेनैव प्रवर्तने । इतीति किम् , घुसंज्ञावत् 'स्वं रूपम्-' इति वचनाच्छव्दस्य संज्ञा मा भूत् । तथाहि सति 'विभाषा श्वेः' इल्स्य नवाराव्दः श्वयतेरादेश इत्यर्थः स्यात् । इतिशब्दे तु सति ऋर्थः संज्ञीति लभ्यते । तथाहि—लोके ह्यर्थप्रधानः शब्दः, 'गौरिखयमाह' इलादौ तु शब्दस्वरूपपरः संपद्यते । व्याकरसे तु 'स्वं रूपम्-' इति परिभाषसात्स्वरूपपरत्वमौत्सर्गिकम् । इतिशब्दसमभिव्याहारे त्वर्थपरतेति विशेषः ॥ इदमेवेतिशब्दस्य पदार्थविपर्यासकत्वं नाम । संजात्वमर्थर्येव नतु विभाषाशब्दस्येति व्याख्यानस्य 'हक्कोरन्यतरस्याम्' इलादौ वैरूप्योद्धारः फलम् । उभयत्रविभाषा हि तत्स्त्रम् , श्रभ्यवपूर्वस्य हरतेर्भवागार्थत्वाद्विकारार्थस्य करोतेरकर्मकत्वाच 'गतिबुद्धि-' इत्यादिना अगौ

नि दृष्टातृविधिः' इति वचनादित्यलम् । आच ऐचेतीतरेतरयोगद्दन्द्वो वा । तथा सित सौत्रमेकवचनम् । त्राचार्यपारंपर्यापदेशसिद्धसंज्ञाधिकारात् संज्ञेति लभ्यते । तदेतदाह-त्रादैच्चेत्यादिना । त्रदेङ् गुणः । संज्ञापस्तावात् संज्ञेति लभ्यते, श्रच एङ् चेति समाहारद्दन्द्वः । तदाह—अदेङ् चेत्यादिना ।

भ्याद्यो धातवः। भूश्र वाश्व भूतो । श्रादिश्च श्रादिश्च श्रादिश्च श्रादि। प्रथमश्रादिशब्दः प्रमृतिवचनः, द्वितीयस्तु प्रकारवचनः । भूतौ श्रादी येषां ते भूतादयः ।
भूप्रमृतयो वामदशाश्च ये, ते धातुसंज्ञका इत्यर्थः । वाधातुसादश्यं च कियावाचकत्वेन । नवाह—कियावाचिन इत्यादिना । कियावाचिनः किम् । धातुपोठे
या इत्यस्य पाठात् याः पश्यन्तीत्यत्र टाबन्तयच्छव्दस्य धातुत्वं मा भूत् । धातुत्वे
हि 'श्रातो धातोः' इत्याङ्कोपः स्यात् । वस्तुतस्तु लच्चएप्रतिपदोक्कपरिभाषया टाबत्यच्छव्दस्यात्र न प्रहर्णप्रसिक्तः । कियावाचिन इति तु वाशब्दस्य विकल्पार्थस्य
निपातस्य धातुत्विनिदृत्यर्थम् , धातुपाठे वा इत्यस्य पाठात् । 'वा गतिगन्धनयोः', 'या प्राप्रो ' इत्यर्थनिदृशस्याधुनिकत्वात् । कियावाचिन इत्युक्तौ तु न दोषः । वार्थस्य विकल्पस्य, वा भविष्यति इति वा श्रमविद्यत्येवं भृतभविष्यत्कालसंबन्धाभावेन
कियान्वाभावादिति शब्देन्दुशेखरे स्थितम् । भ्वाद्यः किम् । वर्जनिकयावाचिनो हिरुक्
इत्यस्य धातुत्वं मा भूत् ।

प्राप्नीश्वराचिपाताः । प्रथमस्य चतुर्थपादे 'तत्प्रयोंजको हेतुश्व' इस्नन्तर-मिन् स्त्रम् । रिश्वरशब्दः 'अधिरीश्वरे' इति स्त्रैकदेशस्य अनुकरणम् । अनुकरणत्वाद् नापशब्दः । अत एव प्रस्त्वोपजीव्यत्वादिति चिन्तामणिवाक्यस्य प्रस्त्व्वविति प्रतीकप्रहणं तद्याख्याने दश्यते । इतः प्रभृति अधिरीश्वर इति एतत्पादीशोपित्तनस्त्रे रिश्वरशब्दात् प्राक् निपातपंत्रकाः प्रस्तेतव्या इस्त्र्यः । निपातपदमनुवर्तत इति यावन् । रेफविशिष्टप्रहणं किम् । 'ईश्वरे तोसुन्कस्त्रने' इति तृतीयाध्यायस्थस्यावित्वं मा भृत् । यदि तु प्रथमातिकमणे कारणाभावाद् अधिरीश्वर इस्त्रयेवाविश्वत्वम्, तदा सरेफप्रहणं स्पष्टार्थम् । चादयोऽसत्वे । चः आदिः येषां ते चादयः गणपाठिसद्धाः । निपाता इस्त्रिष्टक्तम् । सत्त्वशब्देन द्रव्यमुच्यते, 'द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वम्' इस्त्रमः । चिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यम् । चाद्यर्थः समुच्चयादयः यदा चादि-भिगम्यन्ते, तदा चिङ्गाचिता न भवन्ति । यदा समुच्यादिशब्दगम्याः, तदा चिङ्गाचिन्वताः, शब्दस्वाभाव्यात् । न सत्त्वम् असत्त्वम् अद्रव्यम् , तत्र वाचकत्या विद्यकर्तुणौं कर्मत्वे प्राप्ते अर्थान्तरे चाप्राप्ते तदारम्मात् । उदाहृतं च भाष्ये 'प्राप्ते तावद्यन्त्रभयवहारयति सैन्धवान् , अभ्यवहारयति सैन्धवान् । विकारयति सैन्धवान् ।

(१-४-४६) इसिधिक्कस । २० चादयो ८सत्त्वे । (१-४-४७) श्रद्रव्यार्था-श्रादयो निपातसंज्ञाः स्युः । २१ प्रादयः । (१-४-४८) श्रद्रव्यार्था प्राद्यस्तथा। २२ उपसर्गाः क्रियायोगे । (१-४-६०) २३ गतिश्च । (१-४-६०) प्राद्यः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञाश्च स्युः । प्र परा अप सम् अनु अव निस् निर् दुस दुर् वि श्राङ् नि श्रिधि श्रिप श्रित सु उत् श्रिभि प्रति परि उप— एते प्राद्यः । २४ न वेति विभाषा। (१-१-४४) निषेधविकत्पयोविभाषा संज्ञा

मानाश्चादयः निपातसंज्ञकाः स्युरिलर्थः । तदाह—ग्रद्रव्यार्था इति । श्रमत्त्वे किम्श्वानैः पशुः । चादौ पठितस्यापि पशुशब्दस्य अत्र द्रव्यवाचित्वात्र निपातत्वम् । इह तु
स्योदेव (पृष्टं पशु मन्यते' । इह पशु इति सम्यगर्थे । प्राद्यः । असत्व इलावर्वते,
निपाता इति च । तदाह—ग्रद्रव्यति । तथिति । निपातसंज्ञका इल्पर्थः । उपसर्गाः । गतिश्च । स्त्रद्वयमिदं व्याख्यासौकर्यात् सहोपात्तम् । प्रादय इलावर्वते ।
गतिरिति बहुत्वे एकवचनमार्षम् । तदाह—प्राद्य इत्यादिना ॥ क्रियायोग
इति । क्रियया श्रन्वये सतील्यर्थः । निपाता इल्प्यत्रात्ववते, प्राधीश्वरात्तद्विकारात् ।
ततश्च प्रादयो निपातसंज्ञका एव सन्तो गत्युपसर्गसंज्ञका भवन्ति । श्राकडारादिति च
बाच्यते । गत्युपसर्गसंज्ञ्चोस्तु गतिश्वेति चकारादेव समावेशः सिध्यति । ततश्च प्रऐयमिल्यादौ उपसर्गकार्यम् (उपसर्गदिसमासेऽपि' इल्यादि सिध्यति । गतिकारकेल्यादि कार्य
च । निपातस्यानर्थकस्येल्यादि च । अथ प्रादीन् पठिति—प्र परेत्यादि । परा इल्याकारान्तम् । श्रयधातौ 'उपसर्गस्यायतौ' इति निर्दरोत्तत्वम् — नित्यते दुत्यते । एतद्र्थमेव
निस्दुसोनिंर्दुरोश्च पृथक्पाठः ।

न वेति विभाषा । 'मेध्यः पशुरनङ्वान्विभाषितः' इस्पादियाज्ञिकप्रयोगे विभाषाशब्दः केवलविकल्पे दृष्टः । इह तु शास्त्रं निषेषो विकल्पश्चेति दृषं मिलितं विभाषाशब्दार्थं इति बोधयितुमिदमारभ्यते । इतिशब्दाभावे, स्वं रूपं शब्दस्येति नवाशबद्योः स्वरूपपरत्वाञ्चवाशब्दयोविभाषासंश्रेत्थर्थः स्यात् । ततश्च 'विभाषा श्वेः ' इस्यादौ नवाशबद्योः स्वरूपपरत्वाञ्चवाशब्दयोविभाषासंश्रेत्थर्थः स्यात् । ततश्च 'विभाषा श्वेः ' इस्यादौ नवाशबद्यावदिशौ स्याताम् । इतिकरणे तु नायं दोषः । इतिहिं प्रत्येकं संबध्यते । ततश्च 'न' इति शब्देन योऽर्थो गम्यते तिषधः, 'वा ' इति शब्देन योऽर्थो गम्यते विकल्पः, ततुभयस्य मिलितस्य विभाषा संशा स्यादिस्थर्थः फलिती । एवं च नवाशब्दार्थ-

विकारयति सैन्धवैः । श्रप्राप्ते तु-हरति भारं देवदत्तः, हारयति भारं देवदत्तम्, हारयति भारं देवदत्तम्,

१ ' ञ्चागः पशुरिति चादौ पठितस्यापि ' क ।

स्यात् । २५ स्वं रूपं शब्दस्याशब्द संज्ञा । (१-१-६८) शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि, शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना। २६ येन विधिस्तदन्तस्य। (१-१-७२)

योरेव संज्ञित्वं लभ्यते, न तु नवाशब्दस्वरूपयोरिति नोक्कदोपः । तदाह—निषेध-विकल्पयोरित्यादि । उभयत्र विभाषार्थमिदं स्त्रम् । तथाहि-प्राप्तविभाषा, अप्राप्त-विभाषा, उभयत्र विभाषिति त्रिविधा विभाषा । प्राप्तविभाषा यथा—विभाषा जसीति । वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतरा इत्यत्र इन्द्रे चेति नित्यतया सर्वनामसंज्ञानिषेधे प्राप्ते विभाषे-यम् । अप्राप्तविभाषा यथा—तीयस्य क्तिसु विभाषिति । द्वितीयस्मै द्वितीयायेखादौ तीयप्रस्वयस्य सर्वादिगरेष पाठाभावाद् अप्राप्तायां सर्वनामसंज्ञायां विभाषेयम् । उभयत्र

कारयति कटं देवदत्तेन' इति दिक् । स्वं रूपं शब्दस्य श्राप्तेयम् । 'त्राको यमहनः' आयच्छते, आहते । इह स्रिप्त, स्राङ्, यम् , हन्, एत एव संज्ञिनः । नन्वग्न्यादिवाच्यादज्ञारादेर्ष्टगादिप्रत्ययो न संभवतीति स्वरूपादेव स्यात्, 'प्रातिपदिकात्-' इत्याद्यधिकाराच । किमनेन सुत्रेगोति चेत् । सत्यम् । श्रम्यादिशब्दपर्यायेभ्यो वह्नवादिभ्यो मा भृदिति सूत्रस्यारम्भः । नन्वत्र रूपब्रह्णं विनापि स्वशब्देन रूपमेव श्रहीध्यते, प्रतीतावुपदेशानपेक्तत्वादसाधाररात्वादन्तरङ्गत्वा-नियतोपस्थितिकत्वाच । अर्थो हि प्रतीतौ संबन्धप्रहणमपेत्रते. पर्यायैरिप प्रत्यायना-त्साधारराः, पदज्ञान जन्यवोधविषयत्वाद्वहिरज्ञः, अनुकररादशायामप्रतीतेरनियती-पस्थितिकश्चेति किमनेन रूपप्रह्णेन । उच्यते—इह शास्त्रे अर्थोऽपि विवक्तिते रूपवदिति ज्ञापनार्थं रूपप्रहराम् । तेन 'त्र्यर्थवद्ष्रहरो नानर्थकस्य' इत्युपपन्नं भवति । तत्रोक्षज्ञापकादर्थी याद्यः. स्वमिति वचनात्स्वंरूपं चेति सामर्थ्यादर्थवतो रूपस्य महराम्। तेन कारो कुरो इत्यत्र 'शे' इत्ययं प्रगृह्यसंज्ञो न भवति। 'प्रादहोढ-' इत्यत्र तु 'ऊडग्रहरोन क्वान्तमेव गृह्यते, न तु क्ववत्वन्तस्यैकदेशः' इत्यन्यत्र विस्तरः । त्रशब्दसंज्ञेति किम । 'उपसर्गे घोः किः' दाधाभ्यो यथा स्यात् , घुधातोः शब्दार्थ-कान्मा भूत् । न च 'दाघा घु-' इति घुसंज्ञाकर रासामर्थ्यादेव दाधा भ्यः किः स्यादिति वाच्यम् । 'घुमास्था-' इत्यादिना आत ईत्वविधौ संज्ञाकरणस्यावस्यकतया सामध्योपच्चयात् । इह शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञीते न षशीसमासः, 'कर्म करराम' इत्यादिष्वर्थसंज्ञासु स्वरूपप्रहरागपत्तेः । किं तु शब्दः-शब्दशाश्चं तत्र संज्ञा शब्दसंज्ञेति सप्तमीसमासस्तदाह-शब्दशास्त्रे या संबेति । येन विधिः । विधिरत्यत्र 'उपसर्गे घोः किः' इति कर्मिए। किः प्रत्ययः । येनेति करणो तृतीया, न तु कर्तरि । तस्याः कृद्योगषष्ठ्या बाधात् । न च 'उभयप्राप्ती कर्माण' इति नियमेन निर्वाहः. कर्मण उक्तत्वेनोभयप्राप्तयभावात् । तथा चात्र करणे तृतीयैव । करणं च परतन्त्रम् .

विभाषा यथा-विभाषा श्वेरिति, श्वयतेर्तिटि यि च संप्रसारंगिविभाषेयम् । तत्र लिटि शुराान, शिक्षाय, शुशुनतुः, शिक्षियतुः, इलावुदाहरराम् । यकि तु शोशूयते इति । अत्र यङंशे अप्राप्तविभाषैवेयम् । लिटि तु द्विवचनबहुवचनेष्वपित्सु विचस्वपियजादीनां किति' इति निखनया सम्प्रसारगां प्राप्तम् । पित्सु त्वेकवचनेषु सम्प्रसारगां न प्राप्तमेव । 'त्र्रासंयोगाह्निट् कित्' इति कित्त्वस्य त्र्रापित्स्वेव प्रवृत्तेः । एवं च प्राप्तेऽप्राप्ते च त्र्या-रम्भात् 'विभाषा श्वेः' इत्युभयत्र विभाषेति स्थितिः । तत्र यदि 'नवेति विभाषा' इति सूत्रं नारभ्येत, तर्हि 'अनड्वान्विभाषितः' इत्यादियाज्ञिकप्रयोग इव विभाषा श्वेरित्यत्रापि केवलविकल्पः प्रतीयेत । भावः स्रभावश्चेनि द्वयं तावद्विकल्पः । ततश्च विभाषाश्रुतौ प्रवृत्तिस्तद्भावश्चेति द्वयमपि विधेयमिति सभ्यते। तत्र यदि 'विभाषा श्वः' इति विकल्पो विधिमुखः--लिटि श्वयतेः सम्प्रसार्गं भवति न भवतीति, तैर्हि पित्स्वेव विकल्पस्य प्रवृत्तिः स्यात् । तत्र हि सम्प्रसारणस्य विचस्वपीति किति विहितस्य अप्राप्तत्वेन प्रथमं भवनांशो विधेयः, तस्य पान्निकत्वाय न भवतीत्विप विधेयम्। कित्सु तु प्रवृत्तिर्न स्यात्। तेषु हि वचिस्विपयजादीनां कितीति प्राप्तत्वात् प्रथमं भवनांशो न विधेयः। न भवती-त्यंश एव विधेयः । एवं च उभयांशविधेयत्वालाभात्तत्र विकल्पविधिरयं न प्रवर्तेत, तत्र नित्यमेव सम्प्रसारगां स्यात् । यदि तु विकल्पो निषेधमुखः—लिटि श्वयतेः सम्प्रसारगां नै भवति भवतीति. तर्हि कित्स्वेव प्रवृत्तिः स्यात् । तत्र हि वचिस्वपीति प्राप्तत्वान

कर्त्रिधिष्ठितस्यैव करण्यतात् । एवं चेह तृतीयया पारतन्त्र्यं लच्यते । न च 'एरच्' इत्यादाविकारादीनां पारतन्त्र्यं धात्वादीनां च स्वातन्त्र्यं वास्यादीनामिव तज्ञादीना-मिव संभवति, किं तु वैविज्ञकम् । तेन विशेषण्यमप्रधानम् । तज्ञात्मान्तस्य फिलतं तदेतदाह—विशेषण्यं तदन्तस्येति । स्वस्य चेति । 'स्वं रूपम्' इत्यनुकृतेरेतक्षम्यते । 'एरच्' इकारान्तादिकाररूपाच धातोरच् । चयः, जयः, श्रयः । समासप्रत्ययविधाविति । कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः, ('द्वितीया श्रितातातपितन् गतात्यस्तप्राप्तापकैः' द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिकैः सुवन्तैः सह समस्यते वा तत्यस्यः ) । नेह—कृष्णसुपश्रितः । 'नडादिभ्यः फक्' नडस्य गोत्रापत्यं नाष्ठायनः । नेह—सूत्रनडस्यापत्यं सौत्रनाडिः । श्रनुशतिकादित्वादुभयपदग्रद्धिः । उगिद्वर्णप्रहण्यं वर्जियत्वा उगिद्वर्णप्रहण्यकम्, 'द्वितीयायां च' इति समुन्त् । महान्तमितकान्ता श्रितास्वती, महच्छव्दस्य गौरादित्वेऽप्युपसर्जनं 'षिद्रौर-' इति डीषोऽप्रकृतेः 'दगितश्र' इत्युगिदन्ताद् डीप् । 'श्रत इक्' दाितः । न चेह

<sup>9 &#</sup>x27;संप्रसारग्रम्, विभाषेयम् 'क। २ 'तर्हि 'इति नास्ति क। ३ 'न भवतीति 'क।

भवतीति प्रथमं विधेयम् । अभवनस्य पान्निकत्वलाभाय भवतीत्विपि विधेयम् । पित्छु तु प्रवृत्तिर्न स्यात् । तत्र सम्प्रसार्णस्य अप्राप्तत्यां न भवतीत्वंशस्य प्रथमं विध्यनर्ह्-त्वात् । न च पित्छु विधिमुखः कित्छु निषेधमुखः-इत्युभयथापि प्रवृत्तिरिति वाच्यम् । सक्वच्छुतस्य विभाषाशाव्दस्य कविष्ठिधमुख्यविकल्पबोधने कचिनिपेधमुख्यविकल्पबोधने च असामध्यात् । आवृत्त्या तद्वोधने तु स एव दोषः । नवेति विभाषेत्वारम्भे तु श्रुत-क्रमानुरोधन बोधात् नेत्वंशेन कित्सु पूर्व निषेधः प्रवर्तते । ततः किदिकदूष् सर्वस्मिन् लिटि निःसम्प्रसार्गत्या ऐकरूष्यं प्रापिते सति, भवति न भवतीत्येकरूपेण विधिमुख एव विकल्पः प्रवर्तते । तदेवमुभयत्र विभाषार्थिसदं सूत्रम् ।

प्राप्तिवभाषायां तु नास्योपयोगः, तत्र भवनांशस्य प्राप्तत्वेन विध्यनहित्वात् । अप्राप्तिवभाषायामपि न तस्योपयोगः, तत्र अभवनांशस्य सिद्धत्वेन विध्यनहित्वात् । नचैवमपि ' उणादयो बहुलम् ' ' हृकोरन्यतरस्याम् ' ' छुन्दस्युभयथा' ' अनुपसर्गाद्वा' इत्यादिविधिषु विभाषाशब्दाभावात् केवलविकल्पविधौ वैरूप्यं दुर्वारमिति वाच्यम् , विभाषाशब्दस्यात्र सूत्रे विकल्पवाचकशब्दोपलच्चगुत्वात् । एवं च लोके ये विकल्पपर्यायाः शब्दाः, ते सर्वे अस्मिन् शास्त्रे निषेधविकल्पयोः प्रत्यायका इति स्त्रार्थपर्यवसानं बोध्यम् । भाष्ये तु विभाषादिशब्दानां लोकवदेव केवलविकल्पपरत्वेऽपि लच्चानुरोधनैव अचिद्विधिमुखेन काचिद्विधिमुखेन काचित्रिष्यमुखेन विकल्पस्य प्रवृत्त्युपपत्तेरेतत्स्त्रं प्रत्याच्यातिमत्यलं बहुना ।

' श्रानेर्डक् ' 'वाय्वृतुपित्रुषसो यत् ' 'राज्ञो यत् ' इत्यादौ लौकिकव्युत्पस्या उपस्थितानां विह्वनातादीनामर्थानां ढगादिप्रत्ययैः पौर्वापर्यासम्भवात् प्रातिपदिकादित्यन्नान्वयासंभवाच तत्त्तदर्थकपर्यायशब्दानां प्रहृणापत्तौ तिष्वयमिथिमिदं सूत्रमारभ्यते— स्वं रूपम् । श्रमेर्डिगित्यादौ श्रम्यादिशब्दस्य यत् स्वरूपं श्रुतं तदेव श्रम्यादिशब्दैः प्रत्येतव्यम् , न तु तदन्यः तत्तत्पर्यायोऽपि। शब्दशास्त्रे संकेतिता वृद्धिगुणादिसंज्ञा, तत्र नायं नियम इत्यर्थः । तदाह— शुब्दस्य स्वं रूपं संक्षीति । बोच्यमित्यर्थः । न च 'वृद्धिः' 'गुणाः' इत्यादिसंज्ञाविधिवलादेव तत्र तदर्थप्रहृणं मविष्यतीति किमशब्दसंज्ञेत्वानेति वाच्यम् । ' उपसर्गे घोः किः ' इत्यत्र ' व्रु शब्दे ' इति वृधातुनिवृत्त्यर्थत्वात् । ' दाधाष्यदाप् ' इति संज्ञाकरणस्य ' वुमास्थागपाजहातिसां हित ' इत्यादौ श्रावश्यकत्या सामध्योपज्ञवादित्यन्यत्र विस्तरः । इदं स्तं मान्ये प्रत्याख्यातम् ।

यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय यो विधिरारभ्यते, स तस्य तदन्तस्य च भवती-त्येतद्ववतुमाह—येन विधिः । विधीयत इति विधिः, 'उपसर्गे घोः किः' इति दधातः भावे किप्रत्ययः । येनेति करणे तृतीया । शास्त्रकृद् विधाने कर्ता । धातोरित्य- विशेषणं तद्न्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य । समासप्रत्ययविधी प्रतिषेधः । उगिद्वर्णप्रहण्यवर्णम् । २७ विरामोऽवसानम् । (१-४-११०) वर्णानाम-

थिकुल एरजिति इकारेण करणेन धानोरचप्रलयं विधने पाणिनिः । करणं च व्या-पारवत् । एरजित्यत्र विशेषणस्य इकारस्य पाणिनिकर्तृकविधानिकयायां करणस्य इतर-व्यावर्तनमेव व्यापारः । ततश्च विशेषरामेवात्र येनेति तृतीयान्तेनोच्यते । स्वं रूपमित्यतः स्वभित्यत्वर्तते, पष्ट्यन्ततया च विपरिग्राम्यते । एवं च विशेषग्रासमर्पकः शब्दः तदन्तस्य स्वस्य च प्रत्यायक इति फलति । तदाह—विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात स्वस्य चेति । विशेषगासमर्पकः शब्दस्तदन्तस्य शब्दस्य विशेषगासमर्पक-शब्दस्य च बोधकः स्यादिति यावत् । ततश्च एरजिस्तत्र इकारान्ताद्वातोरच्य्रस्यः स्यात् , इकाररूपाद्धातोश्चेति फलिते । यथा—चयः, श्रयः। केचिन् करगां कर्तृपरतन्त्र-मिति तृतीयया पारतन्त्रयं लच्यते, तच शब्दानां विशेषसात्वेनेति विशेषसारतं यच्छव्दस्य सभ्यत इत्याहुः । तनु शब्देन्दुशेखरे दृषितम् । समासेति । वार्तिक-मेतत् । समासविधौ प्रत्यविधौ च तदन्तविधेः प्रतिषेधो बाच्य इत्पर्धः । तेन कृष्णां परमित्रत इत्यत्र ' द्वितीया श्रिते'ति समासो न भवति । सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं सौत्र-नाडिः । 'श्रत इव् ' श्रनुरातिकादीनां चेत्युभयपदवृद्धिः । श्रत्र ' नडादिभ्यः फक् ' इति न भवति । नन्वेवं सति पचन्तमतिकान्ता श्रतिपचन्तीस्यत्र 'उगितश्र 'इति उगिदन्तात्प्रातिपदिकाद् विहितो डीप् न स्यात् , प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिवेधात् । तथा दािच्चिरित्यत्र ' ऋत इज् ' इति इज् न स्यात् । अस्यापत्यं इरित्यत्रैव इज् स्या-दिखत श्राह—उगिदिति । इदमपि वार्तिकम् । द्वितीयायां चिति वर्जयतेर्ग्यमुल् । उगिद्धग्रहणं वर्णग्रहणं च वर्जयित्वा समासप्रत्ययविधावित्युक्तः प्रतिषेधो भवति । चिगद्वर्षात्रहरो त येन विधिरिति तदन्तविधिरस्खेव।ततश्च श्रतिपचन्तीखत्र उगिदन्त-प्रातिपदिकान्ताद् उगितश्रेति डीप् । दाद्धिरित्यत्र त्रवर्णान्तादिञ् च सिध्यति ।

विरामोऽवसानम् । विरम्यते अस्मिन्निति विरामः, सामीपिकेऽधिकरसे षत् । विरमणं क्रियाया अभावः, स च शब्दशास्त्रप्रसावाद् वर्णानामुचारणाभावात्मक इति सभ्यते । तथा च यस्मिन् वर्णे उचारित सित अव्यवहितोत्तरकले वर्णान्तराणा-

सामर्थ्यात्तदन्तिविधः, अस्यापस्यिमः काम इस्त्रत्र चिरतार्थत्वात् । न चैविमिनो नित्तं व्यर्थिमिति वाच्यम् । 'बाह्वादिम्यश्च' इत्यत्र यथायथं वृद्धवायुदात्ताभ्यां चिरतार्थत्वात् । नन्वेवमिप श्रीपगविरिस्यादोवेव 'अत इन्' स्यात् , न तु दािह्वरिस्यादो, अकारस्येहा नर्थकत्वादिति चेन्न । वर्णग्रहृष्णे अर्थवद्ग्रहृण्णपरिभाषाया अपवृत्तेः । विरामोऽ

भावोऽवसानसंज्ञः स्यात् । २८ परः सन्निकर्पः संहिता । (१-४-१०६) वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात् । २६ सुप्तिङन्तं पद्म् । (१-४-१४) सुवन्तं तिङन्तं चपदसंज्ञं स्यात्।३० हलोऽनन्तराः संयोगः।

मुचारगाभावः, सः ग्रन्खवर्णः श्रवसानसंज्ञक इत्यर्थः फलति, तदभिप्रेल व्याचष्टे— वर्णान मित्यादिना । यस्मिन्तु चारिने सित वर्णान्तरागाम् उचारगाभावः स श्रन्ख-वर्षाः त्रवसानसंज्ञक इत्यञ्याहारेण विवरणं योज्यम् । यद्वा वर्णानास्चारणामावः विरामः । भावे घत्र । स च किंचिट्टर्गाचारगोत्तरकालिक एव गृह्यते, व्याख्यानात् । श्रस्मिन पत्ने किनिद्धर्गोचारगोत्तरं वर्णान्तरागामचारगाभावः श्रवसानमिति विवरग-योजना । तत्र प्रथमपचे खरवसानयोरित्यत्र खरि परतः रेफस्य विसर्गः, अवसाने त रेफे स्थानिनीति योज्यम् । खरवसानयोरिखेकापि सप्तमी विषयभेदाद्भियते । द्वितीय-पत्ते तु अभावस्यापि बुद्धिकृतं परत्वं वोध्यम् । परः संनिकर्पः । परः श्रविशयितः ' दरानात्मोत्तमाः पराः ' इत्यमरः। सन्निकर्षः सामीप्यम्-ऋर्धमात्राधिककालव्यवधाना-भावः. ऋर्धमात्राकालव्यवधानस्य ऋवर्जनीयत्वात् । तदेतद्भित्रेखाह्—ऋतिशयित इत्यादिना । सुतिङन्तं पदम् । सुप् इति स्वौजसमौडिति सूत्रे सु इत्यारभ्य सुपः पकारेगा प्रस्ताहारः। न तु सप्तमीबहुवचनस्यैवात्र प्रह्माम्, व्याख्यानात् । सुप् च तिङ् च सुप्तिङौ, तौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिङन्तं शब्दरूपिमति शब्दशास्त्रप्रस्तावाह्मभ्यते. अन्तराब्द्ध प्रत्येकं संबध्यने, तदाह—सुवन्तमित्यादिना । हलोऽनन्तराः संयोगः । अन्तरराव्दोऽत्र व्यवधाने वर्तते । ' अन्तरमवकाशाविषपरिधानान्तर्धि-भेदतादथ्यें ' इलमरः । व्यवधानं च विजातीयेनैव । ऋविद्यमानम् ऋन्तरं व्यवधानं येषामिति विग्रहः । ननोऽस्त्यर्थानामिति विद्यमानपदस्य लोपः । तदाह—ग्राज्यिरि-स्यादिना । तत्र हलौ च हलश्व हल इत्येकरोषः । तेन द्वयोरिप संयोगसंज्ञा लभ्यते । ततश्च शिक्तेत्वत्र ' गुरोश्च हलः ' इत्यप्रत्ययः सिध्यति । स्रत्न च समदायस्यैव संयोग-

वसानम् । विरमणं विरामः, भावे घन् । शन्दानुशासनप्रस्तावादाह चर्णाना-मिति । संज्ञाप्रदेशाः 'वावसाने' इस्रादयः । अभावस्यापि बुद्धिकृतं पौर्वापर्यमस्थेव, यथोचरितप्रध्वंसिनां नित्यविभूनां वा वर्णानाम् । यद्वा विरम्यतेऽनेनेति विरामः, बाहुलकात्करणे घन् । यदुचारणोत्तरं वर्णान्तरं नोचार्यते, सोऽन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञ इस्तर्थः । अस्मिस्तु पन्ने 'खरवसानयोः' इत्येकापि सप्तमी विषयभेदाङ्किचते—खरि परे रेफस्य विसर्गः, अवसाने च (परे) रेफे स्थानिनीति । सुप्तिकुन्तं पद्म् । अत्रान्तप्रहर्णम् 'अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहर्णे तदन्तप्रहर्णं नास्ति' इति ज्ञापनार्थम् । (१-१-७) अविभरन्यविहता हताः संयोगसंज्ञाः स्युः। ३१ ह्रस्वं लघु।(१-४-१०) ३२ संयोगे गुरु। (१-४-११) संयोगे परे हस्वं गुरुसंज्ञं स्यात्। ३३ दीर्घं च। (१-४-१२) दीर्घं च गुरुसंज्ञं स्यात्॥ ॥ इति संज्ञापकरणम्॥

संज्ञा, महासंज्ञाकरणात् , व्याख्यानाच । न तु प्रत्येकम् । तथा सित सुदृषतप्रासाद इत्यत्र पकारसिवधौ तकारस्य संयोगत्वापनौ संयोगान्तलोपापनः । यत्र तु बहवो हलः श्विष्टाः, तत्रापि द्वयोद्वयोः संयोगसंज्ञा, न तु बहूनामेवेति शव्देन्दुशेखरे स्पष्टम् । हृस्वं लघु । स्वादे प्रत्याद् हृस्वशब्दो नपुंसकिलक्षेऽ । संयोगे पुरु । हृस्वमिखनुवर्तते । तदाह स्योगे पर इत्यान्विना । दीर्घं च । संयोग इति नानुवर्नते । दीर्घमिप ग्रुहसंज्ञकिमिखर्थः । इति संक्षाप्रकरणिति । सन्धिकार्योपयोगिप्रथमाध्यायस्थसंज्ञानिहपणं समाप्तमित्वर्थः । इति श्रीवाह्यदेवदीज्ञितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां

बालमनोरमायां संज्ञाप्रकरणं समाप्तम् ॥

तेन 'ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम्' इति न द्विवचनान्तस्य प्रगृह्यत्वम् । अन्यथा कुमार्योरगारं कुमार्थगारमित्यत्र प्रकृतिभावः स्यात् । कथं तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञायां कृत्तद्धिताभ्यां तदन्तग्रह्णामिति चेत् । अत्राहुः—'कृत्ताद्धत-' इति सूत्रे अर्थवद्ग्रहणमनुवर्तते, तत्सामर्थ्यात्तदन्तप्रहण्मिति । हलोऽनन्तराः संयोगः । लप्वर्थमेकाच्रायां संज्ञायां कर्तव्यायां संयोग इति महासंज्ञाकरणमन्वर्थसंज्ञाविधानार्थं संयुज्यन्तेऽस्मि-न्समुदाये वर्णा इति।तेनात्र समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः, न तु गुरावृद्धवादिसंज्ञावत्प्रत्येकम्। तथा हि सति द्वादिभर्तीत्यत्र बकारसंनिधौ दकारस्य संयोगत्वात्संयोगान्तलोपः स्यात् , निर्यायादित्यत्र यकारः संयोग इति 'वान्यस्य संयोगादेः' इत्येत्वं स्यात् । सिद्धान्ते त 'त्राचो रहाभ्याम्-' इति द्वित्वे सत्यपि तस्यासिद्धत्वादेत्वमत्र न भवति । हल इति जातौ बहवचनम् , 'जात्याख्यायामेकस्मिन्बहवचनम्-' इति वचनात् , तेन द्रयोरिप संयोगसंज्ञा भवतीति शिच्नेत्यादौ 'गुरोश्च हलः' इत्यप्रत्ययः सिध्यति । यत्र बहवो हलः संश्विष्टास्तत्र द्वयोर्बहुनां चाविरोषेगा संज्ञेति स्थितमाकरे । यदि तु बहूनामेव स्यात्तर्हि गोमान्करोति इत्यत्र मतुपस्तकारस्य संयोगान्तलोपो न स्यादिति दिक् । हलः किम् , तितउभ्याम् । अत्र 'तनोतेर्डेउः सन्वच' इति डउप्रत्ययः, सन्वद्भा-वाद द्वित्वं, 'सन्यतः' इति इत्वं च, व्यस्तोचारणसामर्थ्याद् गुणाभावः । यदि हाचो-रप्यनन्तरयोः संयोगसंज्ञा स्यात्ति इह 'संयोगान्तस्य-' इत्युकारलोपः स्यात् । श्रनन्तरा इति किम् , पनसम् । यदीह सकारमकारयोः संयोगसंज्ञा

## अथ परिभाषाप्रकरणम् । २ ।

३४ इको गुणाबृद्धी । (१-१-३) गुणाबृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणाबृद्धी विधीयेते तत्र 'इकः ' इति षष्टयन्तं पदमुपतिष्ठते । ३५ स्रच्छ । (१-२-२८) हस्वतीर्वप्तातशब्देर्यत्राज्विधीयते तत्र 'स्रचः ' इति षष्टयन्तं पदमुपतिष्ठते ।

इको गुण्चृद्धी । इक इति षष्ट्यन्तराब्दः स्वरूपपरः, नपुंसकितिङ्गः, प्रथमैकवचनान्तः । सोर्लुका लुप्तत्वाद् अत्वसन्तरयेति दीघे न । इकस्-शब्द इत्यर्थः ।
उपितृष्टत इति शेषः । ' वृद्धिरादैच् ' 'अदेङ् गुणः' इत्यतो वृद्धिरिति गुण् इति चातुवर्तते । इतिशब्दोऽध्याहार्यः । यत्र विधीयेते तत्रेत्वप्यध्याहार्यम् । गुणो वृद्धिरित्युचार्य यत्र गुण्यवृद्धिशब्दाभ्यामित्यादिना । उपितृष्टत इति । संगतं भवतीत्यर्थः । उपादेवपूजासंगतिकरणेत्यात्मनेपदम् । सोऽयं पदोपस्थितिपच्चो भाष्यादौ सिद्धान्ततः ।
' सार्वधातुकार्थधातुकयोः ', ' मिद्गुणः ' इत्याबुदाहरण्म् । इक इत्यस्यान्वयप्रकारस्तु तत्र तत्र स्पष्टीभविष्यति । ' यत्र विधीयेते ' इत्युक्तया वृद्धियस्याचामित्याद्यत्वादे
इक इति नोपतिष्ठते । अनुवादे परिभाषाणामनुपस्थितेः । ' त्यदादीनामः ' इत्यादाविष
नेदमुपतिष्ठते, तत्र गुण्यविद्धशब्दगेराप्त्रवाराद्दः

'स्को:-' इति सलोपः स्यात् । इति तत्त्वबोधिन्यां संज्ञाप्रकरराम् ।

श्रथ परिभाषा । इको गुणवृद्धी। यत्र साचात्स्थानी न निर्दिष्टः 'सार्वधातुकार्यधातुकयोः' 'सिचि वृद्धिः –' इत्यादौ, तत्रैवेयं परिभाषा प्रवर्तते, न तु 'श्रचो न्णिति' इत्यादौ, स्थानिनिर्देशात् । गुणवृद्धिशब्दाभ्यामिति । एतच पूर्वस्त्राभ्यां गुणवृद्धिपदे श्रत्ववर्त्य गुणो वृद्धिरिति ये गुणवृद्धि इति योजनया लभ्यते । तेनेह न 'त्यदादीनामः' इमम् , 'दिव श्रौत' थौः । विधीयेते इति । यत्र त्वतुवादो 'वृद्धि-र्थस्याचामादिः –' इत्यादौ, तत्रेक इति षष्ठयन्तं नोपित्रष्ठते । श्रतुवादे परिभाषाणामनु-पस्थितेरिति भावः । 'श्रतुवादे परिभाषाणाम्' इत्यस्यान् व्यमानिवेशेषणेष्वित्यर्थः । श्रतुपित्यत्री तिक्तं फलं च 'उदीचामातः स्थाने –' इत्यत्र स्फटीकरिष्यते । पष्टश्चन्ति । सूत्रे षष्ठयन्तस्यातुकरणाच्छुव्दस्वरूपपरतया नपुंसकत्वात्सोर्लुकि 'श्रत्वसन्तस्य –' इति दीर्घो नेति भावः । पदिमिति । तच संभवित सामानाधिकरणये इगन्तस्याङ्गस्यत्यादिकमेण संबध्यते । 'मिद्र्गुणः' 'मृजेवृद्धिः' इत्यादौ तु सामानाधिकरण्यासंभवान् मिदिमुज्योरवयवस्येक इति संबध्यते । श्रचश्च । हस्वदी- धृत्यच्यास्य फक्रस्वदीर्धप्तुत इत्यनुवर्त्य

३६ त्राद्यन्तौ टिकितौ । (१-१-४६) टिक्कितौ यस्योक्नौ तस्य क्रमादाद्यन्ता-वयवौ सः । ३७ मिदचो उन्न्यात्परः । (१-१-४७) ' खचः ' इति

स्वह्मपरः, पूर्वस्त्रे इक इतिवत् । ऊकालोऽजिल्यतः ' अंच् हस्वदीर्घप्लुतः ' इत्यन्वर्तते । 'इति यत्र विश्वयिते ' इत्यध्याद्यम् । फिलतमाह— हस्वेत्यादिना । 'दिव उत् ' इलावौ तु नेदं प्रवर्तते, हस्वादिशा व्याप्तामश्रवणात् । ' हस्वो नपुंसके प्रातिप-दिकस्य ' इलागुदाहरणाम् । श्रीपम् । नेह—सुपाद् श्राक्षणकुलम् । श्राचन्तो टिकतो । श्रादिश्च श्रन्तश्च श्राद्यन्तो, टश्च क् च टकौ, टकारादकार उचारणार्थः, टकौ इतौ यशोस्तो टिकतो । इन्हान्त इच्छब्दः प्रलेकं संबध्यते । टिकितौ श्राद्यन्तावयवौ स्तः । कस्येलाकाङ्ज्यायां यस्य तौ विहितौ तैथोरिल्यर्थाक्षभ्यते । तदाह— टिकितावित्या-दिना । कमादित यथासंख्यस्त्रलभ्यम् । टित् श्राद्यवयवः, कित् श्रन्तावयव इल्प्यं। वचैवं सिति मिलितयोरेकत्रान्वयाभावात् कथमिह इन्द्व इति वाच्यम् , प्रथमतः समुव्यस्रोण परस्पैरं युगलयोरन्वयवोधमादाय इन्द्रप्रवृत्तौ सल्यां यथासंख्यस्त्रपर्यालोचनया

हस्तो दार्घः प्लुत इति योऽजिति योजनया लभ्यते । हस्तेत्यादि किम्, 'दिव उत्' युभ्याम्, 'खष्टन त्रा विभक्तो' अष्टौ । 'अष्टाभ्य श्रौश्' इत्यत्र कृतात्विनिर्देशाज्ञा-पकाज्ञशशसोविषये प्रवर्तमानस्य 'अष्टनः-' इत्यात्वस्याच्स्थानिकत्वे सित नैतित्सद्वेदिति दिक् । पष्टश्यन्तं पद्मिति । तच सित संभवे सामानाधिकरएयेनैव संवध्यते, न वैयधिकरएयेन । तेन 'हस्तो नपुंसके-' इत्यजन्तप्रातिपदिकस्यैव हस्वः । श्रीपम् । नेह—सुनाग् बाद्यागुकृतम् । 'शमामष्टानां दीर्घः' इत्यत्र तु सामानाधिकरएयासंभवात् शमादीनामच इति संबध्यते, तेन शाम्यतीत्यादि सिद्धम् । 'वाक्यस्य टेः प्लुतः' इत्यत्र सामानाधिकरएयसंभवेऽपि टेर्महणसामर्थ्यात् टेरवयवस्थाचः प्लुत इति व्याख्यायते । अन्यथा 'अलोऽन्त्यस्य' 'अवश्व' इति परिभाषाभ्याम् एहि कृष्णेत्यादि-वाक्यान्त्यस्थाचः प्लुतिसिद्धौ किमनेन टेर्महण्या । तेन 'आयुष्मानेधीन्द्रवर्मः र दत्यादि सिध्यतीति दिक् । आयवन्तौ दिकतौ । भविता, 'आध्यातुकस्यद्' । पाययित, 'शाच्छासाह्या-' इत्यादिना युक् । पुरस्तादपवादन्ययेन स्थानेयोगत्वस्यायमपवादः । 'प्रत्ययः' 'परश्च' इत्यादयः परा एव मवन्ति । मिदचोऽन्त्यात्परः । स्थानेयोगत्वस्य 'प्रत्ययः' 'परश्च' इति परत्वस्य वायमपवादः । यशांसि, वनानि, 'नपुंसकस्य मलचः' इति नुम् । स्यादि, 'स्याद्यः वायमपवादः । यशांसि, वनानि, 'नपुंसकस्य मलचः' इति नुम् । स्यादि, 'स्याद्यः वायमपवादः । यशांसि, वनानि, 'नपुंसकस्य मलचः' इति नुम् । स्यादि,

९ 'श्रच्' इति नास्ति 'क'। २ 'तस्येखर्थाह्मभ्यते 'इत्युचितं वक्तुम्। यद्वा 'क्योरिखाकाङ्चायां ययोस्तौ विहितौ तयोः 'इखाधुचितं स्यात्। ३ 'परस्पर-''क'।

षष्ट्यन्तम् । अयां मध्ये योऽन्यसस्मात्परसस्यैवान्तावयवो मित्स्यात् । ३८ षष्टी स्थानेयोगा । (१-१-४६) स्रतिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्टी स्थानेयोगा बोध्या।

पुनः प्रस्थेकान्वयोपपत्तेः । 'एचोऽयवायावः ' इत्यादावप्येभैव गतिः । लोके त्वेवंजाती-यकप्रयोगः स्वनाधुरेवेति भाष्यादिषु स्पष्टम् । स्रजैव यथासंख्यस्त्रोपन्यासो युक्तः । ' स्रार्थधानुकस्येइ वलादेः ' भविता, 'ङ्गोः कुक् उक् शरि' प्राङ्कषष्टः-इत्याद्युदाहर-ग्राम् । ' पुरस्तादपवादा स्रानन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् ' इति 'षष्ठी स्थानयोगा' इस्रस्यानन्तरस्यैवायमपवादः, ' प्रस्यः, परश्च ' इस्रनेन तु परत्वादिदं बाध्यते । तेन ' चरेष्टः ' ' गापेष्टक् ' इस्रादयः परा एव भवन्ति ।

मिद्चोऽन्त्यात्परः । मकार इत् यस्य स मित् अन्त्यादचः परो भवती-लयें 'शे मुचादीनाम् ' इलादाविदं न प्रवर्तेत, तत्रान्त्यस्याचोऽभावात् । अत आह— अच इति षष्ठयन्तमिति । 'यतश्च निर्धारणम्' इलनेनेति शेषः । अच इलेकत्वम-विवक्तितम् । तदाह—अचां मध्य इत्यादिना । अन्तावयव इति । एतच आयन्ताविल्यतः अन्तप्रह्णानुकृत्या लभ्यते, आयन्तराब्दैकदेशस्यान्तराब्दस्य तन्मात्रे स्विरितत्वप्रतिज्ञाबलेनानुकृत्तिसंभवात् । आदिश्रहण्यमनुवर्त्य परादित्वाभ्युपगमे तु वारी-एति बहुवचने 'सर्वनामस्याने चासंबुद्धौ ' इति नान्ताक्षस्य विहितो दीर्घो न सिध्येत् । अमक्तत्वे तु वहंलिह इत्यत्र 'वहाभ्रे लिहः ' इति खशि, ' अरुद्धिपत् ' इति मुमि, तस्य ' मोऽनुस्वारः ' इति मान्तस्य पदस्य विहितोऽनुस्वारो न स्यात् । वस्तुतस्तु यस्य समुदायस्य मिद्धिहितः तस्याचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परः, तस्य समुदायस्य अन्ता-वयव इति ब्याख्येयम् । अत एव 'समुदायभक्को मित् ' इति भाष्यं संगच्छते । समा-साश्रयविधौ मूलकारश्च वद्यति — ' अक्षस्य नुंविधानात् तद्भक्को हि नुम् ' इति ।

'श्यादिभ्यः श्रम्'। नतु पूर्वयोगवदयमि पुरस्तादपवादन्यायेन स्थानेयोगमात्रस्या-पवादोऽस्तिति नेक । बाध्यसामान्यिन्तामाश्रित्य स्वविषये प्राप्तं सर्वं बाध्यते इती-ह्याभ्युपगमात् । श्रन्यथा श्रमो मित्करणं व्यर्थ स्यात् । नच श्रवणार्थ एव मकारः स्यादिति वाच्यम्, 'तृणाह् इम्' इति निर्देशात् । श्रचां मध्य इति । सूत्रे जात्य-भिप्रायेण 'श्रचः' इत्येकवचनमिति भावः । श्रचां मध्य इति किम्, मुझति । लुम्पति । 'श्रन्त्यादचः परो मित्स्यात्' इति प्राचो व्याख्यायां नैतित्सध्येत् । 'शे मुचादीनाम्' इत्यत्रान्त्यस्याचोऽसंभवेन मित्परिभाषाया श्रवुपस्थितिप्रसङ्गात् । श्रन्ये तु श्रचोऽन्त्यात्परो मित्स्यादिति व्यत्यासेन योजयित्वा प्राचो व्याख्यानमिष कथंचित्समर्थयन्ते । पूर्व-स्त्राद् श्रन्त इत्यनुवर्तते, एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानाद् श्रतो व्याचष्टे—श्रन्तावयय इति । तेन वारीणीत्यादावङ्गस्य नान्तत्वेन दीर्घः सिद्धः । परादित्वे स न सिध्येत् । श्रमक्कत्वे

पष्टी स्थानयोगा । स्थानं प्रसङ्ग इति वच्यति । तस्मिन् वाचकतया योगो यस्याः सा स्थानेयोगा, निपातनात् सप्तम्या त्रालुक् । स्थानेन योगो यस्या इति वा विग्रहः। निपातनादेत्वम् । 'इको यगाचि ' इलादौ षष्ठी स्थानहपसम्बन्धार्थिकेलर्थः । लोके तावदेकशतं षष्ठयर्थाः-ग्रार्था यौना मौखाः सौवाश्व । शब्दस्य शब्देन त्रय एव संबन्धाः-त्रानन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गश्चेति । तत्रान्यतमार्थनिर्धारणार्थमिदं सूत्रामिति भाष्यम् । ततश्च ' इको यराचि ' इलादौ इक इति षष्ट्या स्थानमुच्यते । तस्मिन् प्रकृत्यर्थ इक् निरूपकतयाऽन्वेति । ऋचि परतः इकः प्रसङ्गे यग् स्यादिति । विवरगावाक्ये त्वसिन् इक इति षष्टी निरूपकतायामिति न पुनरुक्तिः शङ्कया । यथा—देवदत्तस्यावयवः पाणि-रिति । ' ऊदुपधाया गोहः 'इलात्र तु गोह इति षष्टी न स्थानार्थिका, उपधापदसमिन-व्याहारेसा अवयवषष्टीत्वनिर्धारसात् , परिभाषासां च अनियमे नियमनार्थमेव प्रवृत्तेः । तदेतदाह—ग्रानिर्धारितेत्यादिना । ग्रानिर्धारितः सम्बन्धविशेषः यस्या इति विग्रहः। तदेवमुदाहतप्रकृतभाष्यरीत्या 'इको यगाचि 'इत्यादौ पष्टी स्थानहपसंबन्धविरोषार्थि-केति स्थितम् । मतुप्सूत्रभाष्ये तु त्रमन्तरादयो न षष्ट्यथी इति स्थितम् । एवं सति स्थाने इति सप्तम्यन्तपदेन योगो यस्या इति विग्रहे स्थाने इति सप्तम्यन्तस्यानुकरगाम् । षष्ट्रीश्रुतौ स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदमुपतिष्ठत इति फलति । स्थानेनै स्थानपदार्थेन योगो यस्या इति तृतीयान्तविग्रहे तु अध्याहृतस्थानपदार्थनिरूपितसंबन्धार्थिकेत्यर्थः । 'श्रस्ते-र्भभवतीति सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति' इखादिप्रकृतसूत्रभाष्यस्य त् अस्तेर-नन्तरे इत्यच्याहतानन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धी षष्टीत्येवार्थः । श्रनन्तरादीनां षष्ट्यर्थ-त्वं त नास्त्येवेति प्रौडमनोरमायां हलन्त्यामिति सूत्रे स्थितम् । तद्वयाख्याने च शब्दरले शब्देन्द्रशेखरे च बहुधा प्रपश्चितम् । श्रानिर्धारितेति किम्- जहुपधाया ' इत्यत्र गोह इति षष्ट्याः स्थानार्थकत्वं मा भूत् । सति तु तत्रापि स्थानार्थकत्वे, गोहोऽन्यस्य

तु वहंलिह इत्यत्र 'वहाश्रे लिहः' इति खिश, 'श्रस्ट्रिंषत्—' इति सुमि मोऽनुस्वारो न स्यात्, अपदान्तत्वादिति भावः । यनु कैश्चितुक्तमभक्तत्वे वारीणीति दीर्घो न स्यादिति, तत् 'तदादिग्रहणं स्यादिनुमर्थम्' इति अङ्गसंज्ञास्त्रस्थवार्तिकेनैव दृषितप्रायम् । षष्ट्रीस्थानयोगा । स्थानेन योगोऽस्या इति विग्रहः, निपातनादेत्वम् । षष्ट्रयाः संबन्धमात्रवाचित्वेऽपीह शास्त्रे या षष्ट्री सा स्थानेयोगा बोध्या । किमविशेषण, नेत्याह अनिर्घारितसंबन्धविशेषण, नेत्याह अनिर्घारितसंबन्धविशेषण, नेत्याह अनिर्घारितसंबन्धविशेषण, नेत्याह इत्यादावुपधासंनिधानेनावयवषष्टीत्वे निर्णाति गोहः शास इत्यादौ मा भूत्। सित हि तत्रापि स्थानयोगत्वे गोहिशासिस्थाने बातुमात्रस्योपधायाश्च स्थाने ऊदितौ

१ 'स्यानेनार्थेन 'क। २ 'इति ' इति नास्ति 'क '।

स्थानं च प्रसङ्गः । ३६ स्थाने अन्तरतमः । (१-१-४०) प्रसङ्गे सित सदशतम त्रादेशः स्यात् । ' यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत त्रान्तर्यं बलीयः ' (प १४ )।

उपधामात्रस्य च ऊत् स्यात् । ननु स्थानशब्द आधारवाची लोके प्रसिद्धः, यथा शिव-म्यानं केलासः, विष्णास्थानं वैकुएठ इलादौ । एवं च इको यणचीलादौ पष्ट्याः स्था-नार्थकत्वे प्रकृत्यर्थस्य तत्र निरूपकत्वेन अभेदेन वा अन्वये सति 'इकोऽधिकरसे यस स्यात्' इति, 'इगिधकरराको यस् स्यादिति' वा ऋर्थः स्यात् । तत इको निवृत्तिर्न स्या-दिखत ब्राह—स्थानं च प्रसङ्ग इति । क्विदाभिचारेष्टौ 'दर्भाणां स्थाने शरै: प्रस्तरितव्यम् द्वान स्थानसञ्दर्य प्रसङ्गे दर्शनादिति भावः। एवं च तत्र यथा शरैर्दर्भा निवर्तन्ते, तहत् 'इको यगचि' इलादावपि यगादिभिरिगादयो निवर्तन्ते । तत्र च यः प्रसक्को निवर्तते, स स्थानीति व्यविह्नयते, यो निवर्तयति स आदेश इति

स्थाने उन्तरतमः । स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम् । अन्तरशब्दोऽत्र

त्रातशायताऽन्तरः अन्तरतमः । तदाह—प्रसङ्के सतीत्यादिना । एकस्य स्थानिन त्रनेकादेशप्रसङ्गे सित यः स्थानार्थगुराप्रमारातः स्थानिना सदशतमः, स एवादेशो भव-

स्यातामिति दिक् । स्थानं च प्रसङ्ग इति । न चास्य प्रसङ्गार्थकत्वे विवदितव्यम् । 'दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितन्यम्' इत्युक्ते दर्भाणां प्रसङ्ग इति प्रतीतेः । एवं च 'इको यराचि' इत्यादाविगुचारराप्रसक्ती यराचारगीय इत्याद्यर्थः संपद्यते । स्थाने । सदशतम इति । अर्थात्प्राप्यमाणानां मध्य एव । अतएव गङ्गोदकमित्यत्र त्रिमात्र श्रोकारो न । इह स्थाने इत्यनुवर्तमाने पुनः स्थानप्रहर्णादन्योऽपि वाक्यार्थः संमतः । ताल्वादिरूपे स्थाने योऽन्तरतमस्तत्प्रयुक्तान्तर्यवानिति यावत् । स तु प्राप्यमाखानां मध्ये स्यादिति, तदेतदाह—यत्रानेकविधमिति । स्थानार्थग्रणप्रमाणतश्चतुर्विध-मित्यर्थः । स्थानतो यथा—दध्यत्र । तालुस्थानस्येकारस्य तालुस्थानो यकारः । ऋर्यतो यथा—वातराब्ययुवितः, वतराडशब्दात् 'वतराडाच' इति गोत्रापत्ये यय् । तस्य 'लुक् स्त्रियाम्' इति लुक्। शार्क्तरवादित्वान्डीन् । वतराडी चासौ यवतिश्चेति विग्रहे 'पोटायुवति-' इत्यादिना समासः, 'पुंवत्कर्मधारय-' इत्यतिदिश्यमानः पुंशब्दो वतराडापत्यवाचिनो वतराडीशब्दस्य तदपत्यवाची वातराड्यशब्दो भवति,न तु वतराडादिः। गुरातो यथा—वारघरिः । घोषवतो नादवतो महाप्रारास्य तादश एव घकारः । प्रमाणतो यथा--- त्रमुम् त्रमू त्रमून्, 'त्रदसोऽसे:--' इत्येनन हस्वस्य हस्वो दीर्घस्य दीर्घ उकारः । तमब्ग्रहर्णं किम् , वाग्घरिरित्यत्र 'मयो होऽन्यतरस्याम्' इति पूर्वसवर्षे कियमाणे महाप्राणत्वसाम्येन द्वितीयो नादवत्त्वसाम्येन तृतीयश्च मा भूत्।

१ हेतौ तृतीया । कर्तरि तृतीयायां तु 'निवर्सन्ते ' इत्युचितं स्यात् ।

४० तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य । (१-१-६६) सप्तभीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेखाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् । ४१ तस्मादित्युत्तरस्य । (१-१-६७) पत्रमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेखाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् । ४२ त्रालोऽन्त्यस्य । (१-१-५२) पद्योनिर्दिष्टस्यान्त्यस्याल स्रादेशः स्यात् ।

तील्यर्थः । स्रत्र स्थानराव्देन ताल्वादिस्थानं विविद्धितम् । गुणशब्देन प्रयत्नः । प्रमाणश्यव्देन एकदिमात्रादिपरिमाणम् । तत्र स्थानतो यथा—दध्यत्र । तालुस्थानकरेय इकारस्य तालुस्थानको यकारः । अर्थतो यथा—' नृजवत्कोष्टुः' इति कोष्टुशब्दस्य उकारान्तस्य नृजनत आदेशो भवन् अर्थसाम्यान् कोष्टृशब्द एव नृजनत आदेशो भवति । गुणतो यथा—वाष्वरिः । स्रत्र इकारः स्थानी घोषानादसंवारमहाप्राणप्रयत्नवान् । तस्य गकारसवर्णा भवन् चनुर्थो घकारो भवति, तस्य इकारेण स्थानिना घोषनादसंवारमहाप्राणप्रयत्नसम्यान् । ककारस्त्र न भवति, तस्य श्वासाघोषविवाराल्पप्राणप्रयत्नस्त्वात् । तथा खकारोऽपि द्वितीयो न भवति, तस्य महाप्राणप्रयत्नसाम्येऽपि श्वासाघोष-विवारप्रयत्नभेदात् । तथा नृतीयोऽपि गकारो न भवति, तस्य घोषनादसंवारप्रयत्नसाम्ये-ऽपि स्वत्यात् । अत एव ङकारो न भवति । नन्वत्र हकारस्य खकारो द्वितीयः कृतो न स्यात् , तस्य स्थानिना हकारेण श्वासाघोषाव्वारप्रयत्नभेदे सल्यपि

किंतु नादवान् महाप्रायाश्वतुर्थो घ एव यथा स्यादिति । वलीय इति । तेन चेता स्तोतत्यत्र प्रमाणत श्रान्तर्यवानकारो नेति भावः । तिस्मिश्निति । सप्तम्यन्तानुकर्णमिदम् । निःशब्दो नैरन्तर्यपरः । दिशिस्चारणिकयः । श्राचि यणित्युक्ते व्यवहिते उव्यवहिते च सति प्राप्तमव्यवहिते एवेति, पूर्वस्य परस्य च प्राप्तं पूर्वस्यैविति च नियम्यते । श्रव्यवहितस्येति तु फिलतार्थकथनम् । पूर्वस्यैवेति किम्, दध्युदकम् । श्रव्यवहितस्येति तु फिलतार्थकथनम् । पूर्वस्यैवेति किम्, दध्युदकम् । श्रव्यवानं चात्र वर्णकृतमेव निषिध्यते, न तु कालकृतम् । संहिताधिकाराण्जापकात् । श्रन्यथा निर्दिष्टग्रहणादेवासंहितायां यणावप्रसङ्गातिक तेन संहिताधिकाराणातो व्याचये—वर्णान्तरेणोति । एवं च संहिताधिकाराण्यायप्रसङ्गातिक तेन संहिताधिकाराणाते व्याचये—वर्णान्तरेणोति । एवं च संहिताधिकारचहिन्। देवताद्वन्त्र च इत्यादिना उत्तरपदे परतो विहिता श्रानङ्वयो भवन्तीति दिक् । तस्मादिति । उत्तरस्येति किम् 'तिङ्कतिक्ः' इति निचात उत्तरस्यैव यथा स्यान्, श्रिमिति । नेह—ईळे श्रिमम् । श्रव्यवहितस्येति । एतच निर्दिष्टग्रहणानुक्त्या कम्यते । तेन उत्संस्थानम्, उत्संस्तम्भनमित्यादौ 'उदस्था—' इति पूर्वसवर्णो न प्रवर्तते । श्रानोऽन्त्यस्य । स्थान-पर्वति विदेष्टम् य उच्यते सोऽन्त्यस्यालः स्थाने स्थादित्यर्थः । 'त्यदादीनामः' सः,

महाप्राणप्रयत्नसाम्यसत्त्वात् । तथा तृतीयो वा गकारः कुतो न स्यात् , तस्य स्थानिना इकारेगा अल्पप्रागाप्रयत्नभेदेऽपि घोषनादसंवारप्रयत्नसाम्यसत्त्वान् । अत एव ङकारो वा कुतो न स्यादिति चेन्न, तमब्यहरोग उक्कातिप्रसङ्गनिरासात् । त्र्यतिशयितो ह्यन्तरः, अन्तरतमः । अतिशायितं च प्रयत्नतः सादृश्यं हकारेगा घकारस्यैव, उभयोरिप घोषनाद-संवारमहाप्रागान्मकप्रयत्वचतुष्टयसाम्येन सादश्यातिशयसत्त्वात् । खकारस्य महाप्रागाप्रय**त**-साम्येऽपि घोषनादसंवारप्रयत्नविरहात्। गङ्योः घोषनादसंवारप्रयत्नसाम्येऽपि महाप्रासा-प्रयत्नविरहात् । प्रमाणतो यथा—' श्रदसोऽसेदीद्दोमः 'इति हस्वस्य उकारः. दीर्घस्य ऊकारः ।

यः । स्थानपष्ठीति किम्, 'त्रार्थधातुकस्येट्' इति तृच ऋकारात्पूर्वी मा भूत् । इदं च 'षष्टी स्थाने-' इत्यनुकृत्या लभ्यते । अल इति किम्, 'पदस्य' इत्यधिकृत्य विधी-यमानं 'वसुस्रंसु-' इति दत्वं परमानडुकुयामित्यादावन्त्यस्य पदस्य मा भूत् । किसा । श्रयमपीति । 'त्रवङ् स्कोटायनस्य' गवाग्रम् । 'त्रवङ् सौ' सखा । परस्य यदिति । 'तस्मादित्युत्तरस्यादेः' इति न स्त्रितम्, त्र्यादेरित्यंशस्य सर्वादेशवाधक-त्वापत्तः । सिद्धान्ते तु परत्वात्सर्वादेशत्वं बाधकामित्यनुपदमेव वच्यति । स्रादेवी-ध्यमिति । आदेरलो बोध्यमित्यर्थः । अल इति ह्यनुवर्तते । स्रनेकाल् । 'अस्तेर्भूः' वभूव । नतु 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इत्यनेकालादेशस्य सर्वादेशत्वं सिध्यति, तित्कमनेनानेकाल्यहरोन । न च 'त्र्रालोऽन्त्यस्य' इत्यन्त्यस्य स्यादिति शङ्कथम् । 'क्टिच' इत्यस्य नियमार्थत्वाभ्युपगमात् । उच्यते-अनेकाल्प्रह्णाभावे रामैरित्यादा-वैसादेशः 'श्रादेः परस्य' इति मकारस्यैव स्थाने स्याच तु सर्वस्य स्थाने इति दिक् । शित उदाहरसम् 'इदम इश्' इतः । इत्यादाविति । आदिशब्देन 'श्रतो भिस ऐस्' इत्यादि गृह्यते । परत्वादिति । अत एव 'आदेः परस्य' इति पृथक् क्रियत इत्युक्तम् ॥ नतु 'त्र्यनेकाल्शित्सर्वस्य' इत्यतः प्रागेव 'तस्मादित्युत्तरस्यादेः' इति पठ्यताम्, किमनेन पृथक् सूत्रकररोान। न चैवं 'तास्मिन्निति निर्दिष्टे-' इत्यतो निर्दिष्ट-प्रहर्ण नात्रातुवर्तेतेति वाच्यम् , तस्यापि सूत्रस्य प्राक् पठने बाधकामावेन निर्दिष्टय-हणानुश्रतिसिद्धेः । मैवम् । ब्राह्मणा श्रष्टौ इत्यत्र श्रष्टाभ्यः पूर्वयोरिप जश्शसोरीश्-प्रसङ्गात्, यथाश्रुतस्त्राभ्युपगमे तु 'उत्तरस्य' इत्यंशः प्रवर्तत एवेति नायं दोषः प्रसज्यत इति ॥ अत्र केचिन्निष्कर्षमाहुः—'श्रनेकाल्शित्-' सूत्रात् प्रागेव वर्णला-घवाय 'तस्मादित्युत्तरस्यादेः' इति स्त्त्रिते परत्वात्सर्वादेशेन त्र्यादेरित्यंशवदाविशेषादु-त्तरस्वेत्यंशस्यापि बाधितत्वाद्वाक्यसंस्कारपचे 'ब्राह्मण ग्रस् श्रष्टन् ग्रस्' इति स्थिते 'अष्टाभ्यः-' इत्यस्य दिग्योगे पञ्चमीत्वाद् न्याप्तिन्यायेन अष्टनोऽङ्गात्पूर्वयोरिप जरश-

नन्वेवमिष चेता स्तोतेत्वत्र इकारस्य उकारस्य च 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणो भवन् प्रमाणत च्यान्तर्यवानकारः कुतो न स्यादित्वत च्याह—यत्रेति । तेन इकारस्य एकारः, उकारस्य च्योकारश्च गुणो भवति, स्थानसाम्यात् । न त्वकारः, स्थानभेदात् । नच इकारेण एकारस्य उकारेण च्योकारस्य च कर्षं स्थानसाम्यम्, एकारस्य

सोरौर् स्यात्। व्याप्तिन्यायस्तु 'प्रामीश्वरानिपाताः' इति पठितेऽपि प्रत्यासत्तिन्यायेन 'श्राधिरीश्वरे' इति सूत्रावधिकत्वसिद्धौ 'ईश्वरे तोसुन्कसुनौं' इति स्त्रावधिकत्वनिराकर-गाय रेफनिशिप्टप्रहर्गं कुर्वना स्त्रकृतैव ज्ञापितः । ततश्च सर्वोदेशेन 'उत्तरस्य' इन्यं-शस्यावाधनार्थ निर्दिष्टमहरागतुत्रूचर्यथं च 'तास्मिन्निति-' इति सूत्रात्परत्र कृते तु 'स्रोदेः' इत्यस्य सर्वादेशबाधकत्वं स्यात् । तथा च 'त्रतो भिस ऐस्' इत्याचादेश त्रादेरेव स्यात्, 'त्र्यनेकाल्–'स्त्रस्य 'त्र्यस्तेर्भः' इत्यादौ चरितार्थत्वात् । यथान्यासे तु 'उत्तरस्य' इत्यंशः प्रवर्तत एवेन्यष्टाभ्यः परयोरेव जरशसोरौश् स्यात्, न तु पूर्वयोः । तथा 'तस्मादित्युत्तरस्यादेः' इति न सूत्रितामित्यादिमनोरमात्रम्थस्याप्ययमेवाशय इति । मित्यस्य 'त्र्यनेकान्शित्-' सूत्रात्पाङ् न स्त्रितमिति नार्थः । त्र्यादेरित्यंशस्य सर्वादेश-बाधकत्वापत्तेरित्याद्यविमयन्थविरोधान्, कि तु तद्यन्थानुकूल्याय 'स्वं रूपम्-' इति स्त्रात्पाङ् न स्त्रितमित्यर्थोऽभ्युपेयः । एवं च 'श्रनेकाल्-' स्त्रात्, प्राक् स्त्रिते तु नास्त्येव दोष इति मनोरमाप्रन्थाशयः । एवं स्थिते निर्दिष्टग्रहणानुवात्तिलाभाय 'तिस्म-न्निति निर्दिष्टे-' इति स्त्रं 'तस्मादित्युत्तरस्यादेः परस्य' इत्यस्मात्प्रागेव पठनीयम् । श्रष्टनोऽङ्गात्पूर्वयोरप्यौश् स्यादित्युक्तरोषस्तु इत्थं परिहरणीयः । 'तस्मादित्युत्तरस्यादेः परस्य' इत्यत्र 'त्रादेः' इति पृथग्वाक्यम् । तत्र 'उत्तरस्य' इत्यनुवर्तते । सा च स्थानषष्टी, 'पष्टी स्थाने' इत्यस्य प्राप्तेः । तत्र चायमर्थः-पञ्चर्मानिर्देशेन यत्कार्य तदुत्तरसंबन्धि, उत्तरस्य स्थाने यद्विधीयते तदादेभीवतीति । इन्धं वाक्यभेदेन व्याख्या-नाश्रयसात् 'अनन्तरस्य' इति न्यायेन 'आदेः' इत्यंश एव सर्वादेशेन वाध्यते, न त्तरस्थत्यंशोऽपि, इति नास्त्येव पूर्वोक्कदोषः । वाक्यभेदेन व्याख्यानं तु 'उत्तरस्यादेः' इत्यसमस्तन्यासकरगोन ज्ञाप्यते । श्रन्यथा 'उत्तरादेरिति न सूत्रितम्' इति वदेत् । किं च 'श्रष्टाभ्य श्रौश्' इत्यस्य दिग्योगे पञ्चमीत्वेन पूर्वपरसाधाररातया श्रष्टनोऽज्ञाज-रशसोरित्युक्तेऽप्यष्टनोऽइसंज्ञानिमित्तभृतौ यौ जरशसौ तावेव शीघ्रोपास्थितिकावित्य-ष्ट्रन्शब्दादुत्तरयोरेव श्रौश् स्यात्, न तु पूर्वयोरिति दिक्। स्वरितेनाधिकारः। श्रात्रेत्यंभूतलच्चेरो तृतीया । त्राधिकारो विनियोगः । कियद्दूरमधिकार इत्यत्र तु व्याख्यानमेव शरणाम् । यथा-त्र्या सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेरज्ञाधिकारः, न तु प्रागभ्या-

श्रोकारस्य च कराठस्थानाधिक्यादिति वाच्यम् । यावत्स्थानसाम्यस्य सावर्ण्य-प्रयोजकत्वेऽपि ब्रान्तरतम्यपरीचायां कथिवत् स्थानसाम्यस्यैव प्रयोजकत्वात् । श्रत्र स्त्रे पूर्वस्त्रात् स्थानेयहरामनुवर्तते, एकदेरी स्वरितत्वप्रतिज्ञावलात् । तृतीयान्तं च विपरिग्राम्यते । त्रनुवर्त्यमानश्चायं स्थानशब्दः पूर्वसूत्रे प्रसङ्गपरोऽप्यत्र ताल्वाद्यन्यतम-स्थानपरः, शब्दाधिकाराश्रयणात् । श्रन्तरतम इत्यपि तेन संबध्यते । ततश्च स्थाने-नान्तरतम इति वाक्यान्तरं संपद्यते । सति संभवे ताल्वादिस्थानत एवान्तरतमो भवतीत्यर्थः । ततश्च यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत एवान्तर्यं बलीय इति भवति । तस्मितिति निर्दिष्टे । इको यगाचीत्यत्र श्रचि इकः यगा स्यादिखनगतम् । तत्र श्रची वर्णान्तराधिकरणत्वं न संभवतीति सतिसप्तम्याश्रयणीया । श्रचि सति इको यसा स्यादिति । तत्र व्यवहिते त्रव्यवहिते च इको यस प्राप्तः । ततश्च समिधमित्यत्र धकारव्यविहते त्रकारे सत्यपि मकारादिकारस्य यगा स्यात् । तथा त्रचि सति पूर्वस्य परस्य वा इको यस्। प्राप्तः । ततश्च दध्युदकमित्यत्र इकारे श्राचि उकारस्य परस्यापि इको यसा स्यात् । तत्र 'श्रव्यवहित एवं श्राचे भवति न वैयवहिते', 'पूर्वसीव भवति न परस्य' इत्येतदर्थमिदमारभ्यते । तस्मिनिति न तच्छ्रब्दः स्वरूपपरः । तथा सति 'तसिन्निण च युष्माकास्माकौ' इलादावेव प्रवर्तेत। न तु 'इको यणिच' इलादौ। किन्तु 'इको यराचि 'इलादिसूत्रगतस्य श्रचीलादिसप्तम्यन्तपदस्य तस्मिश्रिलन्करराम् । इती-त्यनन्तरं गम्येऽर्थे इति शेषः । निरिति नैरन्तर्ये । दिशिरुचार्णे । एवं च 'इको यणिचे 'रायो हिल' इत्यादिसूत्रेषु अचि हिल इत्येवं सप्तम्यन्तपदगम्येऽथें अकारादौ दय्यत्र सुध्युपास्य इत्यादिप्रयोगदशायां निर्दिष्टे ऋग्यविहतीचारिते सति पूर्वस्य कार्य भवति. न त व्यवहितोचारिते, नापि परस्येति फलितोऽर्थः । व्यवधानं च वर्गान्तर-कृतमेव निषिष्यते, न तु कालकृतम् । 'इको यराचि' इत्यादौ कालकृतव्यवधानस्य संहिताधिकारादेव निरासलाभात्, तत्र कालकृतव्यवधानस्याप्यनेनैव सूत्रेग् निरासे संहिताधिकारस्य वैयर्थ्यापातात् । एवं च ये संहिताधिकारबहिर्भृताः 'श्रानकृतो द्वन्द्वे' 'देवताद्वन्द्वे च' इत्यादय उत्तरपदे परत आनकादिविधयः, ते सर्वे अमाविषाः इति--ग्रम्ना-विष्णु इलाद्यवग्रहे कालव्यवधानेऽपि भवन्ति । एतत्सर्वमभिग्रेल पर्यव-सन्नार्थमाह—सप्तमीनिर्देशेनेत्यादिना । इति सूत्राचरानुयायी पन्याः । 'त्राति-शायने तमप्' इलात्र तु नेयं परिभाषा प्रवर्तते, सप्तम्यन्तातिशायनपदार्थस्य शब्दरूप-त्वाभावेनाव्यवहितोचारितत्वरूपैनिर्दिष्टत्वासंभवात्। न चैवमपि 'कर्तृकर्मणोः कृति' इत्य-त्रापि त्रस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ कर्तृषष्ठी कर्माि षष्ठी च 'कृष्णस्य कृतिः', 'जगतः

१ 'न व्यवहिते' इति नास्ति 'क'। २ 'चारितत्वनिर्दिष्टत्वाभावात्' 'क'।

ध३ िड्या । (१-१-५३) अयमण्यन्त्यस्येव स्यात् । '—सर्वस्य ' (सू ४४) कर्ता कृष्याः' इत्यत्रैव स्यात्, न तु 'कृतिः कृष्णास्य' 'कर्ता जगतः' इत्यत्र इति वाच्यम् । लच्यानुरोधेन क्वचिदं जातीयकेषु अस्याः परिभाषाया अप्रश्नतिरिति श्रान्नतोष इति स्त्रे भाष्ये प्रपिश्चितत्वात् । वस्तृतस्तु भाष्यानुसारेण अत्र स्त्रे निर्दिष्टमहणं संहिताधिकारस्त्रं च विफलमेवेति 'इको यणाचि' इत्यत्र वच्यते । तस्मादित्युत्तरस्य । 'द्रयन्तरपसर्गेभ्योऽप ईत्' 'उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य' इत्यादिसूत्रगतपञ्चम्यन्तस्यातुकरणं तस्मादिति । इतिशब्दानन्तरं गम्येऽयें इति शेषः । निर्दिष्टे इत्यनुवर्तते । निरिति नैरन्तये । दिशिष्टच्चारणे । द्रयन्तरित्यादिसूत्रेषु पश्चम्यन्तगम्येऽयें द्रयन्तरादिशब्दे निर्दिष्टे अव्यवहितोचारिते सखेव ततः परस्यैव ईत्वं भवति, न तु व्यवहितोचारिते आदिशब्दे, नापि ततः पूर्वस्य भवतीति नियमार्थमिदम् । तदाह—पञ्च-मीनिर्देशेनत्यादिना । उत्तरस्य किम्—'तिङ्ङतिङः' इति निघात उत्तरस्यैव भवति—'अभिमीळे'। नेह 'ईळे अगिनम्'। अव्यवहिते किम्—उत् प्रस्थानम् । उदः स्थास्तम्भोरिति पूर्वस्वपर्णी न भवति ।

श्रलो अन्त्यस्य । त्रलिति प्रसाहारो वर्णपर्यायः । त्रल इति षष्ट्रयन्तम् । 'षष्ठी स्थानेयोगा' इत्यतः षष्ठी, स्थाने इत्यनुवर्तते । तच षष्ठीति प्रथमान्तं तृती-यान्ततया विपरिग्राम्यते । निर्दिष्टस्येति शेषः । स्थाने इत्यनन्तरं विधीयमान इति शेषः । स्थाने विधीयमान त्रादेशः षष्ठीनिर्दिष्टस्य यः त्रान्सः त्राल् तस्य स्यादित्यर्थः । तदाह—षष्ठीत्यादिना । त्यदादीनामः—यः सः । त्रादेश इति किम्—'त्रार्घधा-तुकस्पेट्' तृचः ऋकारात् पूर्वी मा भूत् । ऋत इति किम्—पदस्पेलाधिकलं विधीयमानं वसुम्नंस्विति दत्वं परमानडुद्भयामिलात्र अन्त्यस्य कृतस्तस्य पदस्य मा भूत् । ङिचा । ङकार इन् यस्य स ब्ति । त्रालोन्त्यस्यस्यनुवर्तते । तदाह—ग्रायमपीति । बिदपी-त्यर्थः । श्रवङ् तातङ् श्रवङ् इत्यादिरादेश उदाहरराम् । नन्वलोऽन्त्यस्येति पूर्वसूत्रे-ग्रीव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत श्राह-सर्वस्येति । 'श्रनेकालशित् सर्वस्य' इति वद्यमासस्य सर्वादेशत्वविधेरयं विधिरपवादः । अपोद्यते वाध्यते अनेनेति अपवादः । बाहलकः कर्गो घन् । 'येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्यापवादः' इत्यपवादलत्त्-राम् । अप्राप्तिति भावे कः । येनेति कर्तरि तृतीया । द्वौ नञावावश्यकत्वं बोधयतः । यत्कर्तृकावश्यकप्राप्तौ सत्यां यो विधिरारभ्यते, स आरभ्यमाणविधिः तस्य अवश्यपा-प्तस्य अपवादः बाधक इति तदर्थः । अयं च न्यायसिद्धः। अवङादयो हि हित श्रादेशाः सर्वे श्रनेकाल एव । तेषु चानेकाल्विशेषेषु विधीयमानेन ङितामन्त्यादेशत्वेन

१ नास्ति 'क' । २ 'पूर्वस्यैव' इति 'क'।

इल्पस्यापवादः । ४४ स्रादेः परस्य । (१-१-४४) परस्य यद्विहितं तत्तस्या-देवोध्यम् । ' श्रकोऽन्त्यस्य ' (स् ४२) इत्यस्यापवादः । ४४ स्रानेकाल्शित्-स्विवयये श्रवश्यं प्राप्तम् श्रनेकाल्सामान्येन विहितं सर्वादेशत्वं वाध्यते, विशेषविहित-त्वाचिरवकाशत्वाच । विशेषशास्त्रं हि विशेषेषु फटिति प्रवर्त्तते, विशेषाणां स्वशब्देनो-पात्तत्वात् । सामान्यशान्त्रं तु सामान्यमुखेन विशेषेषु प्रवर्तत इति तस्य तेषु मन्दप्रवृत्तिः । श्रतो विशेषशान्त्रं प्रवत्तम् । एकं च भडवार्तिके ।

' अवश्यमेव सामान्यं विशेषं प्रति गच्छति । गतमात्रं च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते ध्रुवम् ॥ ' इति ।

किं च यदि विचेति शास्त्रम् अनेकाल्विशेषेषु वित्यु न प्रवर्तेत, तिर्ह तदन्षेक-मेव स्मान् । 'अनेकाल्शित्सर्वस्य' इस्मस्य तु वित्यु अप्रवृत्ताविष नानर्थक्यम् , 'तस्थस्थ-मिपां तान्तंतामः' 'अस्तेर्भः ' इस्मादिष्वनेकाल्षु अवित्यु तस्य सावकाशत्वात् । अतो विशेषशास्त्रं प्रबलमिति । आदेः परस्य । परस्यिति । इन्तरूपसर्गेभ्योऽप ईदिस्मादौ तस्मादित्युत्तरस्येति परिभाषया परस्य नियमितं कार्यं यत् , तन् तस्यादेरेव भवति । न त्वलोऽन्स्यस्येति तदन्तस्येस्वर्थः । तदाह—अस्लोन्स्यस्येत्यस्यापवाद इति । तत्र अस इस्रप्यतुवर्तनीयम् । तेन द्वीपमित्यत्र ईत्वं पान्तसमुदायस्य न भवतीति ।

श्रमेकाल्शित् सर्वस्य । न एकः श्रमेकः, श्रमेकः श्रल् यस्य सः श्रमेकाल्, शकार इत् यस्य स शित्, श्रमेकाल्च शित् चेति समाहारद्वन्दः । स्पष्टमिति । श्रम् अनुकर्तनीयपदान्तराभावादिति भावः । 'श्रस्तर्भः' इत्यायुदाहरण्म् । नतु श्रम् थातोर्भः भवतीत्युक्ते कृत्कस्यैवादेशः प्राप्त इति किमर्थमिदं स्त्रमारभ्यत इस्यत श्राह—श्रम्लो- अन्त्यस्त्रापवाद इति । श्रवोन्स्येति स्त्रमेकदेशायुकरण्म् । श्रमुकरण्लादेव नाप-शब्दः, श्राधिरिश्वर इति स्त्रमेकदेशस्य प्राप्रीश्वराचिपाता इति श्रहण्तिज्ञात्। स्यादेतत्—श्रष्टन्त्रव्याविक्ष शिस् च 'श्रष्टन श्रा विभक्तो' इति श्रात्वे श्रष्टा श्रम् इति स्थिते, 'श्रष्टाभ्य श्रौश् ' इति कृताकाराद् श्रष्टनः परयोर्जश्रसोविधीयमान श्रौशादेशः 'श्रलोऽन्त्यस्य ' इति कृताकाराद् श्रष्टनः परयोर्जश्रसोविधीयमान श्रौशादेशः 'श्रलोऽन्त्यस्य ' इति कृताकाराद् श्रष्टनः परयोर्जश्रसोविधीयमान श्रौशादेशः 'श्रलोऽन्त्यस्य ' इति विनिगमकमित्यत श्राह—श्रष्टास्य श्रौशित्यादाविति । श्रादिना 'श्रतो भिस ऐस्' इत्यादिसंप्रहः । श्रष्टाभ्य श्रौशित्यादाविति । श्रादिना 'श्रतो भिस ऐस्' इत्यादिसंप्रहः । श्रष्टाभ्य श्रौशित्यादाविति । श्रादिना 'श्रतो भिस ऐस्' इत्यादिसंप्रहः । श्रष्टाभ्य श्रौशित्यादीविति । श्रादिना विक्षयत इत्यन्त्यः । 'श्रत्तर्भः' ' इत्यादौ श्रनेकाल्शिदिल्यनेन यथा श्रलो-ऽन्त्यस्यिति बाध्यते, तथा 'श्रष्टाभ्य श्रौश् ' इत्यादौ श्रमेकाल्शिदिल्यनेन यथा श्रवो-ऽन्त्यस्यिति बाध्यते, तथा 'श्रष्टाभ्य श्रौश् ' इत्यादौ श्रादेः परस्थेलेतदिषे बाध्यते ।

सर्वस्य । (१-१-४४ ) स्पष्टम् । ' श्रलोन्स ' स्त्रापवादः । 'ग्रष्टाभ्य श्रीश् ' ( सू ३७२ ) इत्यादौ 'आदेः परस्य' ( सू ४४ ) इत्येतदिप परत्वादनेन बाध्यते। ४६ स्वरितेनाधिकारः। (१-३-११) स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपमधिकृतं बोध्यम् । ' परनित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः ' ( प ३६ ) । ' श्रसिद्धं इल्पर्थः । नतु ' त्रक्तेर्मूः ' इलादौ त्रालोऽन्लस्यति प्राप्ते सलेवानेकाल्शिदिलारम्भाद् येन नाप्राप्तिन्यायेनापनादत्वात्तेन तत्रालोऽन्सखेखस्य बाघो युज्यते, त्रादेः परखेखस्य तु श्रनेकाल्शित्सर्वस्थेति नापवादः, 'श्रस्तेर्भः ' इत्यादावादेः परस्थेत्यप्राप्तावपि तत्प्रवृत्ते-रिलत त्राह—परत्वादिति । 'विप्रतिषेधे परं कार्यम् ' इति तुल्यवलविरोधे परप्रा-बल्यस्य वद्ध्यमागात्वादिति भावः । 'श्रादैः परस्य ' इखस्यावकाराः ' द्यन्तरूपसर्गे-भ्योऽप ईत् ' इलादिः । ' श्रनेकाल्शित् सर्वस्य ' इलस्यावकाराः 'श्रस्तेर्भः' ' इदम इश् 'इसादिः। श्रतस्तुल्यवत्तत्वसुभयोः। स्वरितेनाधिकारः। श्रधिकारः व्याप्रतिः। यया लोके अधिकृतो प्रामेऽसाविति न्यापृत इति गम्यते । शन्दस्य च उत्तरसूत्रेष्वतु-वृत्तिरेव व्यापृतिः, स्वरितेन स्वरविशेषेण अधिकारः उत्तरत्रानुकृतिरूपव्यापारः प्रत्ये-त्रव्यः । यत् पदं शास्त्रकृता स्वरिताख्यस्वरविशेषविशिष्टमुचारितं तदुत्तरसूत्रेष्वनुवर्त-नीयमिति यावत् । फलितमाह—स्विरितत्वयुक्कमित्यादिना । आनुनासिक्यवत् स्वरितोचारगामपि प्रतिज्ञागम्यम् । अनुवृत्तावृत्तरावधिस्तु व्याख्यानादेवावगन्तव्यः । यदापि निवृत्तिवद्नुवृत्तिर्पि व्याख्यानादेव भविष्यतीति किं सूत्रेण, तथापि भाष्ये एतेत्प्रयोजनं बहुधा प्रपश्चितम् ।

परिनस्यिति । परादीनां मध्ये पूर्वपूर्वापेत्त्वया उत्तरमुत्तरं शास्त्रं बत्तवत्तर-मित्यर्थः । उत्तरोत्तरमित्यत्र 'श्रातुपूर्व्ये द्वे वाच्ये' इति द्वित्वम् । 'कर्मधारयवदुत्तरेषु '

सिकारेभ्य एवेत्यादि । यहा स्वरित इति सप्तम्यन्तम्, स्वरिते दृष्टे अधिकारो निवर्तत इत्यर्थः । कः स्वरितोऽधिकारार्थः, कश्च तिषवृत्त्यर्थ इत्यत्र तु व्याख्यानमेव शरणम् । वन्तेवं व्याख्यानादेवातुवृत्त्यनतुवृत्ती स्तः, किमनेन स्त्रेगोति चेत , अत्राहुः—अर्थान्तरसंप्रहायदं स्त्रं कृतम् । तथाहि—अधि आधिकः कारोऽधिकारः, अधिकं कार्यं नौगोपि शास्त्रप्रवृत्तिरित्यर्थः । तथा च गौणमुख्यन्यायो यत्र नेष्यते अपादानाधिकर्यादौ, तत्र स्वरितः पाठ्यः । किंच अधिकः कारः कृतिरियं यत्पूर्वः सन् परं वाधते । तथा च 'नुमनिरतः पाठ्यः । किंच अधिकः कारः कृतिरियं यत्पूर्वः सन् परं वाधते । तथा च 'नुमनिरतः पाठ्यः । किंच अधिकः कारः कृतिरियं यत्पूर्वः सन् परं वाधते । तथा च 'नुमनिरतः पाठ्यः । किंच अधिकः कारः कृतिरियं पर्पृवः सन् परं वाधते । स्वान्तर त्रान्यस्ति । पराव् निर्यं यथा— 'नुमनिरतः शः' तुद्ति । 'रघादिभ्यः अम्' रगादि । परामि त्रचूपधगुणं वाधित्वा

१ 'तत्त्रयोजनम् 'इति 'क'।

#### प्रकरणम् २ ] वालमनोरमा तत्त्ववोधिनी सहिता।

बहिरङ्गमन्तरङ्गे ' ( प ११ ) ' श्रक्ठतब्युहाः पाणिनीयाः ' ( प १७ ) । निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तव्ययुक्तं कार्यं न कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ इति परिभाषाप्रकरणम् ॥

इति कर्मधारयवद्भावात् सुपो लुक् । बलवच्छव्दात् ' द्विवचनविभज्योपपदे तरबीय-सुनौ ' इति ईयसुन् । ' विन्मतोर्क्तुक् ' इति मतुपो लुक् । परापेच्चया निखान्तरङ्गाप-वादाः, निलापेच्यापि अन्तरङ्गापवादौ, अन्तरङ्गापेच्ययापि अपवादाः, इलेवं कमेगा पूर्व-पूर्वापेक्तया उत्तरोत्तरबलवत्त्वमिति फिलितोऽर्थः । परं विप्रतिषेधसूत्राद् बलवद् । परा-त्रिलं यथा-तुरुति, ऋत्र ' तुदादिभ्यः शः ' इति राप्रलयं वाधित्वा परत्वाद लघू-पथगुगाः प्राप्तः, स च शप्रत्यये प्रवृत्ते सति न प्रवृत्तिमहीते। शप्रत्ययस्त् कृते श्रकृतेऽपि लघूपधगुरे। प्रवृत्तिमईतीति स निलः । कृताकृतप्रसङ्गी यो विधिः, स निल इति हि तक्क्षच्राम् । ऋतो नित्यः राप्रत्ययः लघूपधगुर्गं बाधित्वा प्रथमं प्रवर्तते । ततः 'सार्व-धातुकमपित्' इति शस्य क्<del>डि</del>त्वात् 'क्डिति च' इति निषेधान्न गुगाः । श्रक्लुप्ताभाव-कस्य नित्यशास्त्रस्याभावकल्पनापेत्त्या वलुप्ताभावकस्यानित्यशास्त्रस्यैव तत्कल्पनं युज्यत इति निल्सस्य बलवत्त्वे बीजम् । परादन्तरङ्गं यथा-उभये देवमनुष्याः । ऋत्र प्रथम-चरमेति परमपि विकल्पं बाधित्वा सर्वादीनीति निल्यैव सर्वनामसंज्ञा भवति, तस्याः विभक्तिनिरपेक्तत्वेन अन्तरङ्गत्वात् । अल्पापेक्तमन्तरङ्गमिति हि तङ्कक्षणम् । तस्य बल-वत्त्वे बीजमाह—ग्रसिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे । अन्तरङ्गशास्त्रे प्रसक्ते बहिरङ्गशास्त्रम-नित्यत्वात् राश्रमौ । तथा धिनवाव, धिनवाम । परमपि 'लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः' इत्युकारत्तोपं बाधित्वा नित्यत्वाद् 'त्राडुत्तमस्य-' इत्याट् । परादन्तरङ्गं यथा—उभये देवमनुष्याः । इह 'प्रथमचरम-' इति परमपि विकल्पं बाधित्वा 'सर्वादीनि-' इति सर्वनामसंज्ञा, विभक्तिनिरपेच्रत्वेनान्तरङ्गत्वात् । तथा-स्ववतेः 'गिश्रि-' इति चि द्वित्वे उपधागुगादन्तरङ्गत्वादुवङ् , ऋसुसवत् । परादपवादो समा-परममि 'मनेकाल्-' इति सर्वादेशं नाधित्वा 'िच' इत्यन्तादेशः । दध्ना दध्ने, 'त्र्यस्थिदधि-' इत्यनन् । नित्यादन्तरक्षं यथा-प्रामिशानी कुले। नित्यमि 'इकोऽचि-' इति नुमं बाधिस्वा 'हस्वो नपुंसके-' इति हस्वः । कृते तु नुमि श्रनजन्तत्वाद् हस्वो न स्यात्। श्रन्तरङ्गा-दपवादो यथा-दैत्यारिः, श्रीशः । परमपि सवर्गादीर्घं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वादाद् गुरो यागी च प्राप्तेऽपवादत्वात्सवर्णदीर्घः । तथा उन्न्यौ उन्न्यः, मुल्वौ मुल्वः इत्यत्रान्तर्-क्रत्वादियां उनि च प्राप्तेऽपवादत्वाद् 'एरनेकाचः-' इति 'त्रोः सुपि' इति च यस् । यद्यपवादोऽन्यत्र चरितार्थस्तर्हि परान्तरङ्गाभ्यां बाध्यत एव । तथाहि—'क्टिच' इत्येतदनन्यार्थककार्युक्तेष्वनकादिषु चरितार्थत्वात्ताति न प्रवर्तते, किंतु परेख अने-

विश्यमानं प्रखेतव्यमित्यर्थः । इयं तु परिभाषा ' वाह ऊठ् ' सूत्रे भाष्ये स्थिता । पराद्म्पवादो यथा—द्रा । ' अस्थिद्धि ' इत्यनङ् , इह परमप्यनेकालिति सर्वादेशं वाधित्वा ' क्रिस्त ' इत्यन्तादेशः, तस्य येन नाप्राप्तिन्यायेन तद्पवादत्वात् । अपवादस्य वलवत्त्वे बीजं तु अनुपदमेवोक्षम् । नित्यादन्तरक्तं यथा—प्रामिणानी कुले । इह नित्यमि ' इक्तेऽचि ' इति तुमं वाधित्वा ' हस्वो नपुंसके ' इति हस्वः । प्रथमतः कृते तुमि अनजन्तत्वाद् हस्वो न स्यात् । अन्तरक्षाद्पवादो यथा—दैत्यारिः, श्रीशः । परमिष सवर्णदीर्षे वाधित्वा अन्तरक्षत्वाद् आद्गुणे यिण च प्राप्ते अपवादत्वात् सवर्णदीर्थः । अकृतव्यृहाः पाणिनिशिष्या इत्यन्तरक्षत्वादं अञ्चलः, अकृतः व्यृहः प्रकृतिप्रत्यविवेचनं यैस्ते अकृतव्यृहाः पाणिनिशिष्या इत्यन्तराधः । तर्हि सर्वस्य शास्य वैयर्थ्यमित्यतोऽष्याहत्य व्याच्छे—निमत्तिमत्यादिना । सेद्धम इत्यायुदाहरणम् । तच शब्दाधिकारे सेदिवस् शब्दिनस्पणावसरे मृल एव स्पष्टीमविक्यति । इयं परिभाषा निर्मृला निष्कता चेति परिभाषेन्दुशेखरे स्पष्टम् ।

इति श्रीवासुदेवदीन्नितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमायां परिभाषात्रकरणं समाप्तम् ॥

#### - CONTRACTOR

र्-' इत्यनेन बाष्यते—जीवतात्, भवतात् । अयजे इन्त्रम्, प्रामे इह, सर्वे इत्यम् । अत्र अयजह इन्द्रम्, प्रामइ इह, सर्वेइ इत्यमिति स्थिते अन्तरङ्गेण गुणेन सवर्णदीर्षो बाष्यते । तस्य समानाश्रये दैत्यारिः, श्रीश इत्यादौ चरितार्थत्वात् । असिद्धमिति । तेन पचानेदमित्यादौ 'एत ऐ' इत्यैत्वं न । अस्रुत्तव्यूहा इति । अकृतकार्यो इत्यर्थः । एवं तर्हि सर्वस्य शास्त्रस्य वैयर्थ्यं स्यादत आह—निमित्तं विनाशोन्मुखं ह्यूदि । लोकसिद्धार्यकथनमेतत् । यद्वा अस्तर्पर्थेनाप्येतत्कथनम् । अस्रुते तक्यतं इत्यृहः कार्यम् , विशिष्टो य ऊहो व्यूहो विनाशोन्मुखनिमित्तकं कार्यम्, अकृतो व्यूहो यैस्ते अकृतव्यूहा इति । यद्यपि 'कृतमपि शास्त्रं निवर्तयन्ति' इति परिभाषान्तरं पञ्चते फलं च तुल्यम् , तथापि अकृतव्यूहा इत्येव लघु , 'प्रचालनादि पञ्चस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' इति न्यायादिति भावः । न कुर्वन्तीति । यथा 'निषे-दुषीम्' इत्यादौ कसोरिटमन्तरङ्गत्वात्प्राप्तमपि भाविना संप्रसारऐन वलादित्वं नक्क्य-तीत्यालोच्य न कुर्वन्तीत्यर्थः ।

॥ इति तत्त्वबोधिन्यां परिभाषाप्रकरणम् ॥

# अथाच्सन्धिप्रकरणम् । ३ ।

४७ इको यण्चि । (६-१-७७) इकः स्थाने यण् स्यादिच संहि-तायां विषये । 'सुधी उपास्यः 'इति स्थिते । स्थानत ग्रान्तवादीकारस्य यकारः । 'सुध्य उपास्यः ' इति जाते । ४८ ग्रानचि च । (८-४-४७) ग्राचः

इको यण्चि । इक इति पष्टी । अतः पष्टी स्थानेयोगेति परिभाषया स्थान इति लभ्यते । स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम् । वर्णानां वर्णान्तराधिकरण्त्वासम्भवाद् अर्चाति सितमप्तमी । निस्तिविति निर्दिष्टे पूर्वस्थेति परिभाषया वर्णान्तराव्यविदितोच्चारितेऽचि सिन पूर्वस्थेति लभ्यते । एवं च अचि परत इत्यर्थक्षभ्यम् । संहिताया-भित्यिक्वर्तम् । तत्रक्षार्थमात्राधिककालव्यवधानाभावो लभ्यते । एवं च फलितमाह—इकः स्थान इत्यादिना । इदं च स्त्राचरातुसारिप्राचीनमतातुसारेण । संहितायामिति स्त्रभाव्ये तु सामीपिकात्मकौपश्लेषिकाधिकरणे अचीति सप्तमीं तिस्पिक्त्यनेनाश्रित्य संहिताधिकारः प्रत्याख्यातः । इत्यं हि तत्र भाष्यम्—'अयं योगः शक्योऽवक्तुम् । कथम् १ अधिकरणं नाम त्रिप्रकारं व्यापकमौपश्लेषिकं वैषयिकमिति । शब्दस्य तु शब्देन कोऽन्योऽभिसंवन्धो भवितुमईति, अन्यदत उपरलेषात् । इको यणचि—अच्युपरिलष्टस्येति । तत्रान्तरेण संहिताश्रहणं संहितायामेव भविष्यति इते । उप-समीप रलेषः—संवन्धः उपरलेषाः, तत्कृतमधिकरणमौपरलेषिकम् (सामीपिकमिति यावत् । एवं च अच्समीपवर्तिन इक इति फलित । सामीप्यं च कालतो

श्रथाच्सिन्धः । इको यण्चि । प्रत्याहारप्रह्णेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लच्या । 'यू स्त्र्याख्यौ' 'ल्वादिभ्यः' इति च निर्देशात् । तेन इक्शब्देन ष्ट्ष-ष्टिर्गृह्यन्ते, यण्शब्देन चत्वारः । भाव्यमानस्याणः सवर्णाग्राहकत्वात् । एवं चेह् यणि तद्वाच्यवाच्ये लच्यणा तु न शङ्क्ष्यैव, भाव्यमानस्याणः सवर्णवाचकत्वाभावेन यण्वाच्ययकारादिवाच्यानामभावात् । श्रतो नास्ति यथासंख्यम् । न च लच्यार्थबोधात्पृवभाविनं शक्यार्थज्ञानमादाय यथासंख्यमस्त्रिति वाच्यम् । एवमपि तृतीयचतुः व्यभ्यापृकारण्काराभ्यां प्रत्येकं त्रिशदुपियतौ ल्वरणानां रेफादेशस्य श्रवणानां लादेशस्य च प्रसङ्गात् । तस्मादिह 'स्थानेऽन्तरतमः' इति सूत्रेणैवेष्टसिद्धिरित्यभिष्ठत्यान्तुपदं वद्यति—'स्थानत त्र्यान्तर्यात्' इति । श्रचीति । कस्मादिच पर इत्याकाङ्चान्यामर्थादिक इति संबध्यते । संहितायां विषय इति । द्ध्यत्रेत्यादौ कार्यिनीमिन्त्योर्वदा श्रतिशयितसंनिधिविवच्यते तदैव यण् भवतीति भावः । श्रवचि च ।

वर्णतथ व्यवधानाभावः । एवं च असंहितायामुक्कसामीप्याभावादेव यराभावसिद्धेः संहिताधिकारो न कर्तव्य इति भाष्यार्थः । एवं च तुल्येन्यायात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्थेत्यत्राप्यौपश्लेषिकाधिकररो सप्तमी । ततथ अचीत्यादिसप्तम्यन्तार्थे अकारादावुचारिते सामीप्यसम्बन्धेन निद्यामानस्य पूर्वस्य कार्य स्यादित्यर्थः फलति । नत्वव्यवहितोचारिते इत्यव्यवहितत्वविशेषरामुचारिते देयम्, सामीपिकाधिकररासप्तम्यैव तिक्षाभात् । सामीप्यस्य च तत्र कालतो वर्णतथ व्यवधानाभावात्मकत्वात् । एवं च तत्र नैरन्तर्यार्थं निर्म्रहर्षां न कर्तव्यम् । इदं च 'स्तुक्रमोः' इति सूत्रे, 'तत्र च दीयते' इति सूत्रे च कैयटे स्पष्टम् । अधिकरराग्रैविष्यं तु कारकाधिकारे आधारोऽधिकरराग्नित्यत्र स्पष्टीकरिष्यते ।

सधी इति । ध्यै चिन्तायामिति धातोः 'ध्यायतेः सम्प्रसारगं च' इति किपि यकारस्य सम्प्रसार्गो इकारे पूर्वरूपे 'हलश्चेति' दीर्घे च धीशब्दः । सुष्ठ ध्यायन्तीति सुधियः । सु शोभना धीर्थेषामिति वा सुधियः । सुधीभिरुपास्य इति विग्रहः । 'कर्त-कर्गे कृता बहुलम्' इति समासः । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति भिसो लुक् । सुधी उपास्य इति स्थिते ईकारस्य यकार इत्यन्वयः । प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्येषु लच्चगा नाज्भलाविति सूत्रे प्रपित्रता । तत्स्फोरगाय ईकार उदाहृतः । नतु ईकारस्य वरलौः कुतो न स्यः, यरत्वाविशेषादित्यत त्राह—स्थानत त्रान्तर्यादिति । तालस्थानकत्वसाम्यादीकारस्य स्थाने 'स्थानेऽन्तरतमः' इति यकार एव भवतिः न तु वरलाः, भिन्नस्थानकत्वादित्यर्थः । अत एव 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्' इति सूत्रे भाष्यम्-- 'किमिहोदाहरगाम् । इको यगाचि । दध्यत्र । मध्वत्र । नैतदस्ति । स्थानेऽ-न्तरतमेनाप्येतत् सिद्धम्' इति । स्थानेऽन्तरतम इति सूत्रभाष्ये तु 'किमिहोदाहरणाम् । इको यराचि । दध्यत्र । मध्वत्र । नैतदस्ति । संख्यातानुदेशेनाप्येतत् सिद्धम् ' इत्युक्तम् । यथासंख्यसूत्रेगोत्यर्थः । नन्विह यएशब्देन निर्तुनासिका यवला रेफश्चेति चत्वारो गृह्यन्ते, यगो भाव्यमानतया तेन सवर्गानां प्रह्माभावात् । गुगानाम् अभेदकत्वेऽपि यवलाः षट् रेफरचेति सप्त गृह्यन्ते । इक्शब्देन तु षट्षष्टिगृह्यत इति विषमसंख्या-करवात् कथमिह यथासंख्यस्त्रप्रवृत्तिरिति चेन्न, इक्तवयरत्वादिना अनुगतीकृतानां समत्वात् । नतु ऋत्वर्गाभ्यां प्रत्येकं त्रिंशदुपस्थितौ त्ववर्णानां रेफादेशस्य ऋवर्णानां लादेशस्य च प्रसङ्ग इति न यथासंख्यसूत्रेण निर्वाह इति चेत्,श्रगु--- ऋत्वावच्छि-श्रस्य रेफो भवति. लुत्वावच्छित्रस्य लकारो भवतीति यथासंख्यसूत्राह्मभ्यते । ऋत्व-

९ 'तुल्यन्यायत्वात्' क । २ 'वरत्ता वा' क । ३ 'इत्व-यत्वादिना' इति समुचितः पाठः ।

परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्विच । इति धकारस्य द्वित्वम् । ४६ स्थानिवद्देशो-उनित्वधौ । (१-१-५६) त्रादेशः स्थानिवत्सात्, न तु स्थान्यलाश्रयविधौ ।

जातिश्च न लुवर्णेषु, लुत्वजातिश्च न ऋवर्णेषु । ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यविधिवलानु ऋन्वम् लुकारे, लुत्वम् ऋकारे च आरोप्यते कार्यार्थम् । एवं च वास्तवम् ऋत्वं लुन्वं च आदायात्र यथासंख्यप्रवृत्तिर्निविधित्यास्तां तावत् ।

सध य इति स्थिते इति । धकारस्य द्वित्वमिति वद्यमारोगनन्वयः । केन सुत्रेग्रेन्यत बाह-स्रानचि च । 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' इत्यतः 'यरः' इति पष्टयन्तं 'वा' इति चानुवर्तते । 'श्रचो रहाभ्यां द्वे' इन्यतः 'श्रचः' इति पश्चम्यन्तं 'द्वे' इति चातुर्वतते । न अच् अनच् , तस्मिन् अनचीति न पर्यदासः । तथा सति 'नन्नि-वयुक्तमन्यसदृशे तथा हार्थगतिः' इति न्यायेन ऋजिभन्ने हलीत्यर्थः स्यात् । तथा सति लाघवाद्धलीत्येव वदेत् । रामात्-इत्याद्यवसानेषु च द्वित्वं न स्यात् । अतः अचि न भवतीत्यसमर्थसमासमाश्रित्य प्रतिषेधपरं वाक्यान्तरम् । तदाह—ग्रचः परस्ये-त्यादिना । इति धकारस्येति । श्रनेन सूत्रेण धकारस्य द्विरुचारणमित्यर्थः । धकारस्य उकारादचः परत्वादच्परकत्वाभावाचेति भावः । ननु सुध् य इत्यत्र ईकार-स्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवद्भावेनाच्त्वाद् श्रच्परकत्वात् कथं धकारस्य द्वित्व-मिति शङ्कां हृदि निधाय तस्य स्थानिवङ्कावप्रापकं सत्रमाह--स्थानिवदादेशः। स्थानापत्या तैद्धर्मलाभां लोकतः सिद्धः । कुशादिस्थाना-गुरुस्थानापन्न गुरुपुत्र पनेषु शरादिषु च वैदिकन्यायसिदः । इह तु शास्त्रे स्वं रूपं दस्येति वचनात यरो द्वे विति । 'यरोऽनुनासिके-' इति सूत्राधरो वेति चानुवर्तते । 'अचो रहा-भ्याम्-' इति सूत्रादचो द्वे इति च, तदाह—-ग्रचः परस्येत्यादि । एवं चात्र वाग्रहणानुवृत्त्येवेष्टासिद्धेः 'त्रिप्रमृतिषु शाकटायनस्य' 'सर्वत्र शाकल्यस्य' दीर्घादाचार्या-गाम' इति च सूत्रत्रयं नारम्भग्रीयमिति भावः । श्रच इति किम् , तादात्म्यमित्यादौ मस्य द्वित्वं मा भूत् । 'त्र्यनचि' इति यदि पर्युदासः स्यात्ततो 'नन्निव्युक्तमन्यसदृशे तथा ह्यर्थगतिः' इति न्यायादज्भिन्नेऽज्सहरो वर्षो हल्तीत्यर्थः स्यात् . ततो लाघवाद हलीत्येव वदेत्, तस्मात् प्रसज्यप्रतिषेध इत्याह-नत्वचीति । एवं चावसानेऽपि द्वित्वं भवति । वाक् , वाक्क् । स्थानिवदादेशो । त्रादेशे कृते स्वरूपभेदातस्थानिप्रयुक्त-कार्यागामप्रवृत्तावतिदेश त्रारभ्यते । 'त्रस्तेर्भः'। त्राधिधातुके विवित्तते धात्वादेशौ धातुवत्, तेन 'अचो यत्' इत्यादिधातुप्रत्ययाः । भन्यम्, बभूव । 'किमः कः' अज्ञादे-शोऽइवत् । तेन इनादेशदीर्वैस्भावाः । केन, काम्याम्, कैः । श्रादेशग्रहणं किमर्थम्,

१ 'धर्मलाभो' क।

स्थानिधर्मा आदेशेषु न प्राप्तुयुरिति तत्प्राप्त्यर्थं स्थानिनदादेश इत्यार्घ्यम् । स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम् । यस्य स्थाने अन्यद्विधीयते तत् स्थानि । येन विधीयमानेन अन्यत् प्रसक्तं निन्नतेते स आदेशः । स्थानिना तुल्यः स्थानिनत् । 'तेन तुल्यम्' इति वितिप्रत्यः । आदेशः स्थानिना तुल्यो भवति, स्थानिधमेको भवतिति यावत् । अलिति वर्णपर्यायः । विधीयत इति विधिः कार्यम् । आलाश्रयो विधिः अल्विधिः, न अल्विधिः अनिल्विधः । आलाश्रयमिन्ने कार्ये कर्तन्ये इति प्रतीयमानोऽर्थः । आलाश्रयकार्ये कर्तन्ये स्थानिनक भवतीति फलितम् ।

अलाअयेति सामान्यवचनाद् अला विधिः, अलः परस्य विधिः, अलो विधिः, अलि विधिक्षेति सर्वसंग्रहः । अला विधौ यथा—व्यूढोरस्केन । अत्र 'विसर्जनीयस्य सः' इति विसर्गस्थानिकस्य सकारस्य विसर्गत्वमािअत्य अड्व्यवाय इति एात्वं प्राप्तं न भवति । अलः परस्य विधौ यथा—यौः । 'दिव औत्' इति वकारस्थानिकस्य औकारस्य स्थानिवद्भावेन हल्ल्वात् ततः परस्य सोईल्ल्यादिलोपः प्राप्तो न भवति । अले विधौ यथा—युकामः । दिव उदिति वकारस्थानिकस्य उकारस्य स्थानिवद्भावेन वकारत्वाद् 'लोपो व्योवेलि' इति लोपः प्राप्तो न भवति । अलि विधौ यथा—क इष्टः । यजेः क्षः । अत्र यकारस्थानिकसंप्रसारणस्य इकारस्य स्थानिवद्भावेन हरत्वात् 'हिरा च' इत्युत्वं प्राप्तं न भवति । अल् चेह स्थानिभृतः, स्थान्यवयवथ गृह्यते । ततश्च आदेशस्य स्थानिभृतो योऽल्, स्थान्यवयवश्च योऽल्, तदाश्चयविधौ न स्थानिवदिति

स्थानिवदिखेतावतैव संबन्धिशब्दमहिमा तल्लाभात् । यथा

'पुत्रः ' इति गम्यते इति चेदत्राहुः । द्विषिध स्रादेशः प्रख्च आनुमानिकश्चेति । ' अस्तेर्भूः ' इलादिः प्रलच्धः । ' तेस्तुः ' इलादिस्त्वानुमानिकः । ' एरः ' इलात्र हि इकारेरोकारान्तः स्थानी अनुमीयते, उकारेरा चोकारान्त आदेशः । तथा च ' तेस्तुः ' इति फिलितोर्थः, तत्रासलादेशप्रहरो प्रलच्धस्यैन प्रहर्णं स्थान त्वानुमानिकस्य । आदेशः प्रहर्णसामर्थ्यानूभयपरिष्रहः, तेन पचित्वलादेस्तिकन्तत्वात् पदसंज्ञा सिष्यतीति । नतु ' एरः ' इलादि यथाश्रुतमेवास्तु, एकदेशिवकृतस्थानन्यत्वात्पदत्वं भविष्यतीति । चत्र । एरः ' इलादि यथाश्रुतमेवास्तु, एकदेशिवकृतस्थानन्यत्वात्पदत्वं भविष्यतीति चेत्र । अर्थवल्येव स्थान्यादेशभाविवश्रान्तर्वाच्यत्वात्तस्यैवात्र प्रसन्नसंभवात् । तथाहि—' पष्ठी स्थानेयोगा ' इत्युक्तम् । स्थानं च प्रसङ्गः । स चार्थवतः, अर्थप्रलयार्थं शब्दप्रयोगात् । यवपि च्लेः सिजादावसंभवीदम्, तथापि सित संभवे अर्थप्रयुक्त एव प्रसङ्गो शाह्य इल्वेनेवेवादेशप्रहर्णेन ज्ञाप्यते । उक्कं च ' सर्वे सर्वपदादेशा दाचीपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेश-वेकारे हि निल्यत्वं नोपपवते ' इति । पदमिहार्थवत् । पद्यतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः । यवपि विकारे सुतरां निल्यत्वानुपपत्तः, तथापीह विकार एव नास्तीति तात्पर्यम् । एतच्य

श्रनेनेह यकारस्य स्थानिवद्भावेनाच्त्वमाश्रित्य 'ग्रनचि' ( सू ४८ ) इति द्वित्व-फलति । तत्र स्थानिभूताल्विधौ व्यूडोरस्केनेत्युदाहृतमेव । यथा वा-'धिवि प्रीगाने' इति धातोर्लिट प्रथमपुरुषस्य भेरन्तादेशे 'धिन्वकृएन्योर च' इति विकरणस्य उका-रस्य यिंग वकारे सति तस्य स्थानिवद्भावेनार्धघातुकत्वात् स्वतो वलादित्वाच इडागमः प्राप्तो न भवति, वकारस्य स्थानिभ्तां योऽल् उकारः, तदादेशं वकारम् ऋर्धधातुकत्वे-नाश्रित्य प्रवर्तमानस्य इटः स्थान्यलाश्रयत्वात् । स्थान्यवयवालाश्रयविधौ यथा--प्रति-दीव्य । इह क्न्वादेशस्य य इत्यस्य स्थानिवङ्गावेन वत्ताद्यार्घधातुकत्वाद् इडागमः प्राप्तो न भवति । इडागमस्य वलादित्वविषये स्थान्यवयवभूतालाश्रयत्वात् । तदेतदाह— **त्रादेशः स्थानिवत्स्यान्नतः स्थान्यलाश्रयविधाविति ।** स्थान्यलाश्रयेत्यत्र स्थानीति किम-रामाय । इह 'सुपि च' इति दीर्घस्य यञादिसुबाश्रयस्य आदेशगतय-काररूपालाश्रयत्वेऽपि तस्मिन् कर्तव्ये यादेशस्य स्थानिवद्भावेन सुप्वम् , दीर्घस्य त्रादेश-गतयकाररूपालाश्रत्वेऽपि स्थान्यलाश्रयत्वाभावात् । न च नीव्धातोर्राकुलि अकादेशे वृद्धी 'नै श्रक' इति स्थिते, ऐकारस्य स्थानिवद्भावेन ईकारधर्मकत्वादायादेशो न स्यात् . ईकारस्य त्र्रायादेशाभावादिति वाच्यम् । इह हि स्थानिष्रयुक्तं यत् कार्यं शास्त्रीयं तदेवातिदिश्यते, ईकारस्य च त्रायादेशाभावो न शास्त्रविहित इति न तस्य ईकारस्था-निके ऐकारे श्रतिदेश इत्यास्तां तानत् । श्र**नेनेति ।** उदाहृतेन स्थानिवत्स्त्रेगा इह सुध् य् इत्यत्र ईकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवद्भावेन श्रच्कार्यकारित्वमाश्रित्य शब्दकौस्तुभे स्पष्टम् । त्रनिल्विधाविति किम् , यश्चाला विधिः, यश्चालः परस्य विधिः, यश्वालो विधिः, यश्वालि विधिस्तत्र मा भूत् । तत्राला विधौ यथा--व्यूडोरस्केन, स्रत्र सकारस्य स्थानिवर्त्वेन विसर्गवददत्वमाश्रित्य ' य- ' इति गात्वं प्राप्तम् । श्रतः परस्य यथा—दौः, पन्थाः, इह हल्ब्यादिलोपो न । श्रतो विधौ—ग्रुकामः, ' लोपो व्योर्विल ' इति लोपो न । न चोत्त्वविधिसामर्थ्याङ्गोपो न भवेदिति शङ्क्षयम् , बुयानमित्यादौ तस्य सावकाशत्वात् । त्र्यत्ति विधौ—यजेः क्रः, क इष्टः । ' हशि च ' इत्युत्वं न। न चेह स्थानिद्भावेन जातेप्युत्वे त्राद्गुरोऽवादेशे च कृते ' हिल सर्वेषाम् ' इति निखलोपेन क इष्ट इति रूपं सिष्यखेवेति वाच्यम् । कथिष्ट इति रूपान्तरासिद्धि-प्रसङ्गात् । सिद्धान्ते तु 'भोभगोत्र्यघोत्रपूर्वस्य-' इति यस्य लोपविकल्पे क इष्टः, कथिष्ट इति रूपद्रयमभ्युपगम्यते । श्रल् चेह स्थान्यवयव एव गृह्यते, तेन रामायेलादौ ' सुपि च ' इति दीर्घः सिध्यति, तद्विधौ हि यनादित्वमाश्रितम् । यन् चादेशावयनो न तु

१ 'स्थानीभृत' इति 'क' 'ख'।२ 'स्थानिवद्भावेन' इति नास्ति-'क'।३ 'वला-द्यार्घघातुकविषये' 'क'।४ 'भूतवलाश्रयत्वात्' 'क'। ५ 'रूपाश्रयत्वेऽपि' 'क'।

निषेघो न शङ्करः, ' स्रनल्विधो ' इति ति बिषेधात् । ५० स्रन्यः परस्मिन्पूर्व-विधो । (१-१-५७) त्रल्विध्यर्थमिदम् । परिनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवल्यात् ,

श्रवि न द्वित्विमित्यर्थकेन श्रवचीत्यनेन धकारस्य द्वित्विनिषेषी न शङ्कनीय इत्यर्थः। कुत इत्यत श्राह—ग्रमित्वधाविति तिनिषेधादिति। स्थानिवत्त्विनेषेधादित्यर्थः। यकारादेशस्थानिभृतो योऽल् ईकारः, तद्गतमच्त्वं यकार श्राश्रित्य प्रवर्तमानस्य यकारद्वित्विनिष्धस्य स्थान्यलाश्रयत्वादिति भावः।

नतु सुथ् य् इत्यत्र मास्तु स्थानिवदिति सूत्रेण स्थानिवद्भावः, तदुत्तरसूत्रेण तु स्थानिवत्त्वं स्यादेवेति शङ्कामुद्भावयिष्यन् तथाविधमुत्तरसूत्रमाह—ग्रचः पर-स्मिन् । स्थानिवत्सूत्रेगीव सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रमित्यत आह—ग्रल्विध्यर्थ-मिति । ऋताश्रयविधाविष स्थानिवङ्गावार्थमित्यर्थः । तेन वनश्रेति सिध्यति । 'श्रो-बरच् छेदने' लिटि तिपि एालि द्वित्वम् । लिट्यभ्यासस्येति त्र्यभ्यासे रेफस्य सम्प्रसारराम् ऋकारः । पृर्वस्पम् , उरदन्वम् , रपरत्वम् , हलादिश्शेषः । तत्रा-भ्यासे वकारस्य पुनः सम्प्रसारणं न, ऋकारस्थानिकस्य उरदत्वस्य स्थानिवद्भावेन सम्प्रसाररातया 'न सम्प्रसाररा सम्प्रसारराम्' इति निषेधात्। पूर्वसूत्रेरा त्वत्र स्थानिवद्भावो न सम्भवति-सम्प्रसार्णानिषेधस्य स्थान्यलाश्रयत्वादिति भावः । पूर्व-सुनादिह स्थानिवदादेश इत्यनुवर्तते । श्रच इत्येतदादेश इत्येननान्वेति-श्रच श्रादेश इति । परिस्मित्रिति सति सप्तमी । ततश्च परिनमित्तक इति लभ्यते । तचादेशिव-शेषणम् । तदाह—परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्स्यादिति । विधीयत इति विधिः, कार्यम् । पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः । पूर्वत्वं च यद्यपि सावधिकम्, त्रयं चात्र स्थान्यवयवः। तथा ऋरदितामिलादौ 'रुदादिभ्यः-' इति वलादिः च्रिण इद् च सिप्यति। तदेतदाह—न तु स्थान्यलाश्रय इति । त्राश्रयणं चेह यथाकथंचित्र तु प्राधान्ये-नैवेत्याग्रहः । तेन प्रपत्येत्यत्र वलादिलच्चरा इट् न । **ग्रचः परस्मिन्पूर्वविधी ।** श्रचः किम् , श्रागत्य, 'वा ल्यपि ' इत्यनुनासिकलोपस्तुकि कर्तव्ये न स्थानिवत् । परस्मिन् किम्, त्रादीध्ये, नित्यत्वादिट एत्वम्, तच न परनिमित्तम् ,तेन 'यीवर्णयोः-' इति लोपे कर्तव्ये तन्न स्थानिवत् । पूर्वविधौ इति किम् , नैधेयः, निपूर्वीद्धानः 'उपसर्गे घो: कि:' ' त्रातो लोप:-' ' द्यच: ' ' इतश्चानिव: ' इति ढक् । त्राकारस्य स्थानि-वत्त्वे तु त्रयच्त्वन्यपदेशेन बच्त्वं विरुद्धत्वाद्वाध्येत। निह त्रिपुत्रो द्विपुत्रन्यपदेशं लभते। नन्वेनमि निधिग्रहणं व्यर्थम्, पूर्वस्थेति षष्ट्या कार्ये कर्तव्ये इत्यर्थस्याच्रेप्तुं शक्यत्वा-दिति चेन । पूर्वस्य विधिः, पूर्वस्माद्विधिः, इति समासद्वयलामार्थं विधियहरागत् । यद्यप्यत्र

१ 'स्थानीभतो' क, ख।

स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तन्ये । इति यगाः स्थानिवद्गावे प्राप्ते । संनिहितम-स्थानी, आदेशः, पैर्निमिनं चिति । तत्र स्थानी तावन्नावधिर्भवितुमहित, तस्यादेशेनापहारान् । नाप्यादेशः, नापि परिनिमित्तम्, वैयाकरणः इत्यत्र इकारस्थानि-कयणादेशात् तत्परनिमित्तादाकाराच पूर्वस्य न य्वाभ्यामित्यैकारस्य त्रायादेशे कर्तव्ये यगादेशस्य स्थानिवद्धावेनाच्खापनेः । तथापि स्थान्यपेन्नयैवात्र पूर्वत्वं विविद्धातम् , स्थानिन त्रादेशेनापहृतन्वेऽपि भूतपूर्वगत्या तत्पूर्वत्वस्य सम्भवात् । तदेतदाह—स्था-निभतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधी कर्तव्य इति । अर्त्रे स्थानिनि सति यद्भवति तदादेशेऽपि भवति, यन्न भवति तदादेशेऽपि न भवतीत्येवमशास्त्रीयस्यापि कार्याभावस्य त्रातिदेशो भवति । तत्राग्चे वनश्चेत्युदाहृतमेव, तत्र न सम्प्रसार्ग्णे सम्प्र-सारणामिति निषेधकार्यस्य शास्त्रीयत्वात् । द्वितीये तु गणयतीत्युदाहरणम् । गण संख्यान इति चुरादौ श्रदन्तधातुः, तस्मारिंगाच् , 'श्रतो लोपः', तिप् , शप् , रेर्गुगुः, श्रयादेशः, गरायतीति रूपम् । श्रत्र रिगचि परत उपधाभतस्य गकाराद-कारस्य 'त्रत उपथायाः' इति न भवति, प्रकृतसूत्रेगााल्लोपस्य स्थानिवद्भावात् । त्रकारे स्थानिनि सति गकारादकारस्य उपधात्वभङ्गादुपधात्राद्धेन प्रवृत्तिमर्हति । बृद्धयभाव-स्याशास्त्रीयत्वेऽपि त्रञ्जोपे त्रतिदेशात् । न चात्र गकारादकारस्य स्थान्यकाराज्ञ पूर्वत्वम्, एकारेरा व्यवधानादिति वाच्यम्, पूर्वत्वं हात्र व्यवहिताव्यवहितसाधा-रराम्, उत्तरसूत्रे स्वरे निषेधाल्लिङ्गात् । तच तत्रेव स्पष्टीभविष्यतीत्यलम् ।

पद्मसिसासपत्तो मूले नोक्नः, तथापि 'पूर्वस्मादिप विधी स्थानिवद्भाव इति पत्ते तु अङ्क्यवाय इत्यवात्र एत्वम्' इति 'पइन्—' आदिप्रघटके स्वीकृतः सः। आदिव-ध्यर्थिमिद्मिति । तेन वन्नश्चेत्यत्र वस्य संप्रसारएं न, उरदत्त्वस्य स्थानिवत्त्वेन संप्रसारएतया 'न संप्रसारएं—' इति निषेधात् । न चोरदत्वं परिनिमत्तं नेति वाच्यम्, अङ्गान्तिते प्रत्यये परे तद्विधानात् । पूर्वस्माद्विधिः पूर्वविधिरिति पश्चमीसमासपत्त्तस्य तु प्रयोजनम्—तन्वित्तं, तन्वते । इह यणादेशस्य स्थानिवद्भावानेट् । अत्र हि तिन्त्यः निमित्तम्, तच्च स्थानिभृतावुकारात्पूर्विभिति । निवदं न प्रयोजनम्, बहि-रङ्गस्य यणोऽसिद्धत्वादिडागमस्यात्राप्रसक्तः। न च 'नाजानन्तर्ये—' इति निषेधः । यत्रान्तरङ्गे बहिरङ्गे वाऽचोरानन्तर्यमिति हरदत्तादिमते निषेधप्रश्वताविप 'उत्तरकार्ये यत्राच आनन्तर्यमाश्रितं तत्र बहिष्टुप्रवन्त्तिमित्तं इति कैयटमते तद्भावात् । न चैवमपीपचित्रिति प्रयोजनं मवत्येव, इह हि अन्तरकारस्य चङकारस्य च 'अतो गुरो' इति परस्पे तस्य च परादिवद्भावािन्तप्रहरोन प्रहरो सित 'सिजभ्यस्त—' इति जुस् प्राप्नोति,

१ 'निमित्तं चेति' इति युक्तः पाठः । २ 'तत्र' क ।

४१ न पदान्तद्विवेचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चिविधिषु। (१-१-४८) पदस्य चरमावयवो द्विवेचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत्।

इति यण इति । अनेन स्त्रेण छुष् य् इत्यत्र धकारस्य द्वित्वनिषेषे कर्तन्ये ईकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिद्धावे प्राप्ते तत्प्रतिषेषस्त्रमारभ्यत इत्यर्थः । न पदान्तद्विच्चन । 'स्थानिनदादेशः' इति 'श्रचः परिस्मन्' इति चानुनर्तते । परिनिमत्तकोऽजादेशो न स्थानिनदित्यन्वयः । पदान्तश्च द्विच्चनं च वरे च यलोपश्च स्वर्थ सवर्णश्च श्रनुस्वारश्च दीर्षश्च जञ्च चर्चेति द्वन्दः । तेषां विधयः विधानानि । कर्माणा षष्ठ्या समासः । ततश्च पदान्तादिषु विधयेषु इति लभ्यते । वर इत्यनेन वरे योऽजादेशः स विविद्धतः । श्राष्टि द्वन्दः । सप्तम्या श्रनुक्च । विधिशच्दः प्रत्ये-कमन्वेति—पदान्तविषौ दिवचनविधावित्यादि । पदस्यान्तः चरमावयवः । पदान्तस्य विधाने पदान्तकर्मके विधाने पदस्य चरमावयवे कार्ये द्विच्चनादौ च कार्ये इति यावत् । तदाह—पदस्य चरमेत्यादिना । पदान्तस्य स्थाने विधाविति तु न व्याख्यातम्, तथा सति एषो यन् इसतीत्यसिदेः । तथाहि—एषः यन् इति च्छेदः । इग्राचातीर्तिः शतरि शिप लुकि इकारस्य 'इग्रो यग्यं' इति यग् । श्रत्र एतत्तदोरिति सुलोपो न भवति, तस्य इति परतो विधानात् । इह च तिसमन् कर्तन्ये इकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवद्धावेनाच्यतात् । न च न पदान्तिति निषेधः शह्यः, यो विधी-यमानः पदस्य चरमानयवः संपयते, तत्रैव तिष्ठिषात् , इह च विधेयस्य सुलोपस्य स्थानाः पदस्य चरमानयः संपयते, तत्रैव तिष्ठिषात् , इह च विधेयस्य सुलोपस्य

णिलोपस्य एकादेशस्य वा स्थानिवद्भावात्र भवतीति वाच्यम् । वेत्तेर्हि लङ्घेवानन्तरो िक्तः संभवतीति तत्साहचर्याद्भयस्तादिण लङ एव भेर्जुस्विधानात् । न च सिचा साहचर्याद् लुङ एव प्रह्णमस्त्विति शङ्कथम् । 'विप्रतिषेधे परम्-' इति परसाहचर्यस्य बलीयस्त्वात् । न चैवमि 'श्रदभ्यस्तात्' इत्यादादेशस्य निवारणाय पश्चमीसमासपच्च श्रावश्यक इति वाच्यम् । चङकारस्य अन्तेरकारस्य च 'श्रतो ग्रुणे' इति परस्पे कृते सस्याभावाददादेशाप्रसक्तेः । अत्र त्वेकोदेशस्य परादिवद्भावाज्भग्रहणेन प्रहणं न भवति, अत्विधौ अन्तादिवद्भावाप्रकृतेः । अन्यथा अयजे इन्द्रमित्यादौ सवर्णदीघौ दुर्वार एवं स्यात् । अस्तु वा परादिवद्भावः, तथापि भकारस्य अत्स्यादित्यदादेशे कर्तन्वेऽन्तादेशो न स्थानिवत्, अत्विधित्वात् । तस्मात् पश्चमीसमासपचो निरर्थक एवेति चेदत्राहुः—पश्चमीसमासप्रयोजनतया अपीपचित्रसुदाहरतो भगवतस्तु नेह साहचर्यं नियामकत्या संमतम् । 'द्विस्त्रश्चतुर्-' इति स्त्रे कृत्वोर्थप्रहणाज्ज्ञापकात् साहचर्यं न सर्वत्राश्चयते । एवं च भवतेर्यक्तुर्-' इति स्त्रे कृत्वोर्थप्रहणाज्ज्ञापकात् साहचर्यं न सर्वत्राश्चिते । एवं च भवतेर्यक्तुरिते स्रम्यस्याश्चयते यो जुस् प्राहस्तन्मात्रपरत्या

पदानवयवत्वात् । पदान्तस्य स्थाने विधाविति व्याख्याने तु इह यकारस्य स्थानिव-द्वावो न सिन्थेत् , लोपेस्य पदान्तसकारस्य स्थाने विधानात् । स्रत्र 'हशि च' इत्युत्वे तु कर्तव्ये यकारो न स्थानिवद्भवति, उकारस्य विधीयमानस्य पदचरमावयवत्वात् । एवं च पदान्तविधावित्यस्य एषो यन् इत्येततुत्वविषये उदाहरणाम् , सुलोपविषये तु प्रत्युदाहरणामिति भाष्ये स्पष्टम् । भाष्यप्रदीपोइयोते स्पष्टतरमेतत् ।

पदान्तविधौ कानि सन्तीत्यागुदाहरगामनुपदमेव मूले स्पष्टीभविष्यति । द्विर्व-चने सुध् य् इन्युदाहरराम् । न चेह द्वित्वे कर्तव्ये यकारस्य स्थानिवद्भावविरहेSपि तिन्नेपेथे स्थानिवद्भावः स्यादेवेति वाच्यम् , अनिच चेति द्वित्वस्यानैमित्तिकतया तद्विपये यैकारस्थानिवद्भावस्यानपेक्तितत्वेन तत्र तिक्रिषधस्य वैयर्थ्यापत्त्या द्विर्वचन-शब्देनात्र ऋचि नेति द्वित्वनिषेधस्यैव विवित्तत्वादिति भावः। वरे यथा---यायावरः। 'यश्र यङः' इति याधातोर्थङन्ताद्वरच् । सन्यङोरिति द्वित्वम् । यायाय वरः—इति स्थिते 'त्रानो लोपः' इति यकोऽकारस्य लोपः । लोपो व्योरिति यकारलोपः । ऋत्र अजाद्यार्थधातुकमाश्रित्य 'आतो लोप इटि च' इत्याकारलोपे कर्तव्ये अल्लोपो न स्थानि-वत् । यत्तोपे यथा-यातिः । याधातोर्यन्धि द्वित्वम् , क्रिच् , यायाय नि इति स्थिते 'त्र्यतो लोपः', लोपो व्योरिति यलोपः, श्रक्कोपस्य स्थानिवत्त्वादातो लोपः, लोपो व्योरिति माधवादिभिन्यीख्यातत्वात् । श्रत एव 'श्रभ्यस्ताश्रयो जुम् , नित्यत्वाद् बुक् , श्रबो-भूबुः', इति मूले यङ्लुगन्तेपृक्षम् । तथा चापीपचित्रित्यतेत्सिद्धये पत्रमीसमासपच श्राश्रयणीय इति । श्रन्ये त्वाहः-पश्चमीसमासपदप्रयोजनतया भाष्ये 'बोभीदिता. माथितिकः, इत्यस्याप्युदाहृतत्वाच तस्य वैयर्थ्यराङ्का कार्या । यद्यपि यङोऽकारत्रोपस्य स्थानिवद्भावं विनापि 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्' इत्यत्र विहिताविशेषग्गाश्रयगादेव इर्गनिषेधाप्रवृत्तौ मिदेर्यङन्तानृचि बेभिदितेति रूपं सुसाधम्, तथापि माथितिक इत्या-दिसिद्धवर्थं स पन्तोऽभ्युपगन्तव्यः । न च मधितं पर्यमस्य माथितिक इत्यत्रापि 'तदस्य पर्यम्' इति ठिक इकादेशे च कृते 'यस्थेति च' इति लोपाद् 'इसुमुक्कान्तात्—' इति इकः स्थाने प्रसज्यमानो यः कादेशः सोऽप्यल्लोपस्य स्थानिवद्भावं विनेव सुपरिहरः. 'ठस्येकः' इत्यत्र 'स्थान्यादेशयोरकार उचारणार्थः' इत्यभ्युपगमे ऋत्विधित्वेन स्थानि-वद्भावाप्रवृत्त्या उस्थानिक इकादेशष्ठो न भवतीति कादेशाप्रसक्तेर्माथितिक इति रूपसिद्धौ किमनेन पन्नमीसमासपचाश्रयरोनेति वाच्यम् । मथितयतेः क्रिपि टिलोपरिएलोपयोर्वे-रपृक्तलोपे च मथित्, तेन चरति माथितिक इत्यत्र 'चरति' इति ठिक तस्येकादेश-सिद्धये तत्पत्तस्यावश्यकत्वात् । न हात्र स्थानिवद्भावं विनापि इकादेशापवादः कादेशः

१ 'सुलोपस्य' क। २ 'यकारस्य स्थानि---' क।

यलोपः, यातिरिति रूपम् । अत्र अल्लोपो यलोपे कर्तव्ये न स्थानिवत् । न च वाय्वो-रित्यत्रापि लोपो व्योरिति यलोपे कर्तव्ये उकारादेशस्य वकारस्य स्थानिवत्विषेधः स्यादिति वाद्यम्, स्वरदीर्घयलोपेषु लोप एवाजादेशो न स्थानिवदिति वार्तिके परि-गएानात्, इह च वकारस्य लोपरूपत्वाभावात् । स्वरिवधौ यथा——चिकीर्षकः । चिकीर्प इति सकन्तात् एवुल् । अकादेशः । सनोऽकारस्य अतो लोपः । अत्र ईकारस्य लितीत्युदान्तवे कर्तव्ये अल्लोपो न स्थानिवत् । यद्यपि ईकारः अल्लोपस्थानिभृतादकाराचाव्यविद्वतपूर्व इति स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिरिह् नास्ति, तथाप्यस्मादेव ज्ञापकात् पूर्वस्य पूर्वत्वं व्यवहिताव्यवहितसाधारसार्ग । तत्रयोजनं तु पूर्वस्त्र एवोक्तम् ।

सवर्णविधौ यथा—शिगड्ढि । शिष् इति धातो रौधादिकाक्षोट्, मध्यमपुरुपैकवचनं सिप्, श्रम् । शिनप् सि । हित्वम्, धित्वम्, ष्टुत्वम्, पस्य जरुग्वं डकारः । शिनड् ढि । 'श्रसोरक्षोपः' । नश्चापदान्तस्येत्यनुस्तारः । श्रनुस्वारस्य ययीति तस्य परसवर्णो गकारः, शिगड्ढि इति रूपम् । श्रन्न परसवर्णो कर्तव्ये श्रव्होपो न स्थानिवत् । वस्नुतस्तु सवर्णविधौ नेदमुदाहरणम् । श्नमकारस्य लोपोऽत्र श्रव्जादेशः, तत्स्थानिभृतः श्रमकार एव, तस्मिन् सित नकारस्यानुस्वारप्रसिक्तरेव नास्ति । तथा चानुस्वारस्य स्थानिभृतादचः पूर्वत्वेन कदाप्यदष्टश्वात्तस्य परसवर्णे कर्तव्ये श्रवः परस्मिनत्यक्षोपस्य स्थानिक्तत्वं न प्रसक्तमिति किं तत्श्रतिषेधेन । यनु तत्त्ववोधिन्याम् श्रवुस्वारस्य स्थानिभृतो नकारः श्रमकारात् पूर्वत्वेन दष्ट इति तत्स्थानिकानुस्वारस्यापि तत्पूर्वत्वेन दष्ट इति तत्स्थानिकानुस्वारस्यापि तत्पूर्वत्वेन दष्टस्वम् , स्थानिद्वारापि पूर्वत्वाभ्युपगमादित्युक्तम् । एवं सितः तित्वजमाचष्टे तिताप्यतीत्यत्र पुगगममो न स्यात् । 'तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच् । इष्टबद्धावादु-

सुपरिहरः, नाप्यतादृशकल्पनायां मानाभावः शङ्कथः, माथितिक इति भाष्योदाहरस्पस्यैव मानत्वादिति । स्यादेतत् । पूर्वत्वस्य सावधित्वेन संनिहितस्यैवावधित्वमुचितम्,
संनिहितं चेह त्रयं स्थानी त्र्यादेशो निमित्तं च, तत्र तावत् स्थानी न त्रविधः । तस्यादेशेनापहारात् । नाप्यादेशनिमिने । वैयाकरस्य इत्यत्रैकारस्यायादेशापत्तिरित्याशङ्क याह—
त्रयः पूर्वत्वेन दृष्टस्येति । पूर्वत्वमुपलक्तर्यं न तु विशेषस्पिमिति भावः । न
पदान्त । त्रत्रत्र पदान्तादीनां चरन्तानां द्वन्द्वः, ततो विधिशब्देन कर्मषष्ठयन्तस्य
समासः । विधिशब्दश्व भावसाधनो विधानं विधिरिति, स द्वन्द्वान्ते श्रूयमास्यत्वाद्वाद्वयः संवच्यते । पदस्य चरमावयव इति । वृद्धं वेतीति वृक्त्वीः, वृक्षं वातीति वृक्त्वाः ।
तमाचष्टे वृक्त्वयति, ततो विच् वृक्त्व । इह 'लोपो व्योवित' इति वलोपो न, टिलोपस्य स्थिलोपस्य वा स्थानिवत्त्वात् । न च सुवन्तारिस्पाजिति हरदत्तादिमते त्र्यन्तर्वितंसुपा पदत्वात् 'न
पदान्त-' इति निषेधः शङ्क्षयः । विधेयस्य लोपस्य पदानवयवत्वात् । पदान्तस्य स्थाने

कारस्य टेरिति लोपः। अचो िण्यतीति तकारादकारस्य दृद्धिः आकारः, पुगागमः। तितापीस्प्रसाल् लट्, तिप्, शप्, गुगाः, अयादेशः, तितापयतीति रूपम्। अत्र अचो िण्यतीति दृद्धा लन्धस्य आकारस्य पुगागमे कर्तन्ये उकारलोपस्य स्थानिवद्भावे सित उकारेण न्यवधानेन िण्यरकत्वाभावात् पुगागमो न स्यात्। आकारस्य लोपस्थानिभूतादुकारात् पूर्वत्वस्य स्वतः अभावेऽपि स्थानिद्धारा सत्त्वादिति सिद्धान्तरानाकरे दृषितम्। श्रौडमनोरमान्याख्याने तु शन्दरले पादमाचष्टे पादयति, ततः किप्, पाद् हसतीत्यादौ 'भयो हः' इति पूर्वसवर्णे कर्तन्ये पूर्वस्मात्परस्य विधिरिति पश्चमीसमास-प्राप्तस्थानिवङ्गाविपेधार्थमिह सत्रे सवर्णभ्रहण्यानिति प्रपश्चितम्।

श्रमुस्वारिवधौ यथा—शिंषन्ति । शिष्धातोर्णिटे िकः । 'क्तोऽन्तः' । 'श्रसोरक्लोपः'। नश्चापदान्तस्येत्यनुस्वारः । शिंषन्ति । इह तु न परसवर्षाः । षकारस्य यय्त्वाभावात् । श्रत्र श्रनुस्वारे कर्तव्ये श्रक्लोपो न स्थानिवत् । श्रत्र श्रनुस्वारे कर्तव्ये श्रक्लोपो न स्थानिवत् । श्रत्र श्रक्लोपो न स्थानिवत् । जिल्ला । हिला चेति दकारिदकारस्य दीघें कर्तव्ये श्रक्लोपो न स्थानिवत् । जिल्लाधौ यथा—सन्धिश्च मे । श्रद् भक्त्यो क्लिन् । बहुलं छन्दसीति घस्लादेशः । 'घसिभसोर्हिल च' इत्युपधालोपः । 'क्रलो क्रिन् । इति सलोपः ।

विधौ नेति व्याख्याने तु 'न पदान्त-' इति स्थानिवत्त्वनिषेधाद्वलोपः स्यादेवेत्यादि मनोरमायां स्थितम् । द्विर्वचनादौ चेति । यलोपादय त्र्यादिशब्दार्थः, वरे इति तु वरे योऽजादेशः स न स्थानिवदिति व्याख्येयम् , सहविवन्नाभावेऽपि निपातनाद् द्वन्द्वः सप्तम्यलुक् च । श्रथोदाहर्रणानि—पदान्ते—कानि सन्ति, कौ स्तः । इह यराावादे-शयोः कर्तव्ययोः श्रसोरक्षोपो न स्थानिवत् । न चेकारौकारयोः स्थानिभूतादचः पूर्व-त्वविरहादेवाक्षोपो न स्थानिवदिति वाच्यम् । 'वाक्यादपोद्धस्य पदानि संस्कियन्ते' इति पत्ते स्थानिभृतादचः पूर्वत्वस्य सत्त्वात् । यद्वा गोचः गोचेलादावोकारस्यावि कर्तव्ये 'श्रचः-' इलाह्मोपो न स्थानिवदिति उदाहार्यम् । श्रत्र हि लोपस्थान्यकारात्पूर्वत्वेन दृष्टत्वादोकारस्य । द्विर्वचने—सुद्घ्युपास्यः। 'नाजानन्तर्ये' इति निषेधाद्वहिरङ्गपरिभा-षात्र न प्रवर्तते, स्थानिवद्भावनिषेधसामर्थ्याच । एवं क्रचिदन्यत्राप्यृद्यम् । वरे-यायावरः । यातेर्येङन्ताद् 'यश्च यङ' इति वरच् । 'श्रतो लोपः' स च 'श्रातो लोप इटि च' इत्यालोपे कर्तव्ये न स्थानिवत् । यलोपे -- यातिः । यातेर्यं -- तात् क्रिन् , श्रतो लोपः, यत्तोपः । श्रक्षोपस्य स्थानिवत्त्वादातो लोपः यत्तोपः । न पुनरालोपः शङ्कयः । चिर्णोल्पन्यायेन त्र्यालोपस्यासिद्धत्वातस्थानिवद्भावाच । नतु यदि यलोपविधि प्रति स्थानिवत्त्वनिषेधस्तिहिं कथं वाय्वोरिति । उच्यते-- 'त्र्यसिद्धं बहिरङ्गम्-' इति यसोऽसिद्धत्वात्र यलोपः । न च 'नाजानन्तर्ये' इति निषेधः, श्रन्तरङ्गकार्ये श्रन् श्रान-

"" पर् चारा । ( द-४-४३

मायस्तथोरिति तकारस्य धत्वम् । 'मालाङ्गश् माशि' इति जरत्वेन घकारस्य गकारः । समाना ग्धिः—अदनं सिधः । समानस्य इन्दर्साति समावः । अत्र जरत्वे कर्तव्ये उपधालोपे न स्थानिवत् । चिविधौ यथा—जज्ञतः । घसेलिटि अतुस् , द्वित्वम् , 'हलादिश्रोषः' 'कुहोरचुः' इति माकारः , 'अभ्यासे चर्च' इति जरत्वम् । 'गमहन—' इत्युपधालोपः । 'खरि च' इति चर्त्वम्—ककारः । 'शासिवसि—' इति षः । अत्र चर्त्वं कार्ये उपधालोपो न स्थानिवत् । भाष्ये तु पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवदिस्ववप्टभ्य द्विवंचन-सवर्यात्तस्य विद्यात्तर्वाधिकश्चरः प्रसाख्याताः । किं चै 'दीर्घादाचार्याणाम्' इत्युनरम् 'अत्युक्तारस्य यि परसवर्याः' 'वा पदान्तस्य ' ' तोर्त्ति ' ' उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य' 'मायो होऽन्यतरस्याम्' 'शरह्योटि' इति पट्मृत्रीपाठोत्तरम् 'मालाङश् माशि' 'अभ्यासे चर्च' 'खरि च' 'वावसाने' 'अर्थोऽप्रस्वास्यानुनासिकः' इति पष्टस्त्रीपाठ इति 'हत्तो यमां यमि' इति सूत्रस्थभाप्यसंमतः स्त्रक्तमः । एवं च शिग्रह्वीत्यत्र न परसवर्या-प्रसिक्तः । परसवर्यो कर्तव्ये पकारस्थानिकस्य जरत्वस्थासिद्धत्वेन यय्परकत्वाभावा-दिति सर्वविधापि सवर्याविधौ शिग्रह्वीति नोदाहरणमिलास्तां तावत् ।

इति स्थानीति । अनेन स्त्रेण सुध् य् इत्यत्र द्वित्वनिषेधे कर्तव्ये यकार-स्य स्थानिवत्त्वनिषेध इत्यर्थः । एवं चाच्परकत्वाभावेन अनचि चेति निषेधाभावाद् धकारस्य द्वित्वं निर्वाधमिति भावः । तथा च सुध् ध् य् इति स्थितम् । भावाञ्ज्ञश् न्तर्यं यत्र तत्रैव तदभ्युपगमात् । किं चात्र 'स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेश एव न स्थानिवत्' इति वार्तिकमस्ति । तेनान्यः स्थानिवदेव भवतीति न दोषः । स्वरे—चिकी-र्षकः । ईकारस्य 'लिति' इत्युदानत्वे कर्तव्ये सनोऽतो लोपो न स्थानिवत् । न च 'लिति'इस्यारम्भसामर्थ्यम्,कारक इस्यादौ सावकाशत्वात् । सवर्णानुस्वारयोः—शिरिद्ध । असोरक्षोपो न स्थानिवत् । यद्यप्यनुस्तारो न स्थानिभूतादचः पूर्व इति तस्य परसवर्णे कर्तव्ये अक्षोपस्य स्थानिवत् । यद्यप्यनुस्तारो न स्थानिभूतादचः पूर्व इति तस्य परसवर्णे कर्तव्ये अक्षोपस्य स्थानिवत् । ननु सवर्ण्यप्रह्णमात्रेणानुस्तारोऽप्यान्तेष्तं शक्यत इति किमनेन पृथगनुस्तारप्रहणेन । सस्यम् । पृथग्यह्णामात्रे यत्र परसवर्णस्तत्रैवेति संभा-व्येत । तथा च यत्र न परसवर्ण्यसङ्गः शिषन्तीस्थादौ तत्र स्थानिवद्भावं निषेद्धुमनु-स्तारप्रहणम् । एवं यत्र वरे अजादेशस्य प्रसङ्गो नास्ति यातिरिस्थादौ तत्र यलोपे

९ त्रयं पङ्किसप्तकपाठः ' प्रौडमनोरमाव्याख्याने तु शब्दरत्ने ' इत्यतः प्राक्स्थितो लेखकप्रमादादिना इहागत इति प्रतिभाति । 'क' पुस्तकपाठमनुस्तय तु कथिद् इहापि समर्थनीयः । २ 'तथापि' क ।

स्पष्टम् । इति धकारस्य दकारः । ५३ श्रादर्शनं लोपः । (१-१-६० )प्रसङ्ग-

सिश । स्पष्टमिति । सलां स्थाने जश् स्थात् सिश परत इति स्यष्टार्थकम् । तत्र न किश्चिद् व्याख्यातव्यमस्ति, पदान्तरस्यानुष्ट्रत्यभावादिव्यर्थः । इति धकारस्येति । प्रथमथकारस्येत्यर्थः । दकार इति । स्थानत ग्रान्तर्यादिति भावः । सुद् ध् य् इत्यत्र यकारस्य संयोगान्तलोपं शिक्किनुं लोपसंशास्त्रमाह—ग्रद्यर्शनं लोपः । शब्दानुशासनप्रस्तावाच्छव्दविपयकं श्रवणिमह दर्शनं विविच्चतम् । दर्शनस्यामावः श्रदर्शनम् । श्रय्याभावेऽव्ययीभावः । 'स्थानेऽन्तरतमः' इत्यतः स्थान इत्यनुवर्तते । स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम् । शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचिच्छ्वराणप्रसङ्गे सित यदश्रव-ण्यम् , तत् लोपसंशं भवतीत्यर्थः । तदाह—ग्रसक्तस्यिति । तत्र श्रवणामावात्मके लोपे विहिते श्रवणार्थमुचारणमि नास्तीत्यर्थाक्तम्यते । प्रसक्तस्य किम् , दिध इत्यादौ किःपः श्रश्रवणात्मकलोपस्य प्रत्ययन्तत्त्रणमाश्रित्य हस्वस्य पिति इति नुक्

स्थानिवद्भावं निषेद्धुं वरेग्रह्णात्पृथग्यलोपग्रह्णं कृतमिति ज्ञेयम् । दीर्घे—प्रतिदीन्ना, प्रतिदीते । 'हिल च' इति दीर्घे कर्तव्ये श्रक्कोपो न स्थानिवत् । यगादेशस्तु स्थानिव-द्भवलेव । लोपाजादेश एव न स्थानिवद् , इत्युक्तत्वात् । तेन 'हिल च' 'उपधायां च' इति दीर्घाप्रवृत्त्या कियों:, गिर्यो:, विव्यतरिलादि सिद्धम् । जिश्व-सिध्य मे । अदनं थिः । तत्र अदेः क्विनि 'बहुलं छन्दसि' इति घस्लादेशः, 'घसिभसोईलि-' इत्युपधालोपः, 'मलो भालि' इति सलोपः । 'मषस्तथोः-' इति धत्वम् , घस्य 'मलां जश् महिा' इति जरत्वे कर्तव्ये उपधालोपो न स्थानिवत् । 'समानस्य छुन्दस्यमूर्धप्रमृ-त्युदर्केषु' इति सः । समाना निधः सन्धिः । न चात्र सलोपे धत्वे च कर्तव्ये पूर्वस्मा-द्पीति स्थानिवद्भावात्सिभिरिति रूपं न स्यादिति शङ्क्यम्। पञ्चमीसमासपच्चस्यानित्यत्वात्। तत्र 'निष्ठायां सेटि' इति लिज्ञात्। तथाहि। तत्र 'सेटि' इति पदं न तावदनिड्यावृ-र्त्यथम् , णिजन्तात्तद्संभवात् । ननु संज्ञपितः पशुरिलत्र 'यस्य विभाषा' इति इस्-निषेथे संभवत्येवानिट्त्वम् , 'सनीवन्त-' इति विकल्पितेट्त्वादिति चेन्न । 'यस्य विभाषा' इत्यत्र 'एकाचः' इत्यनुवृत्तेः । श्रन्यथा दरिद्रित इति इस्स् न स्यात् , तत्र 'तिनपति-दरिहातिभ्यः-' इति वार्तिकेन सनो विकल्पितेट्त्वात् । तस्मात्कालावधारगार्थं सेड्यह-गाम् । इटि कृते गिलोपः, न तु ततः प्रागिति । श्रन्यथा कारितमिलादौ गिलोपे कृते 'एकाच उपदेशे-' इति इग्ग्निषेधः स्यादिति । यदि तु पूर्वस्माद्विधौ स्थानिवत्त्वं तर्हि शाचा व्यवधानात्रिषेधप्राप्तिरेव नास्तीति 'सेटि' इत्यनर्थकं सत्तस्यानित्यतां ज्ञापयति इति स्थितम् । ननु जश्त्वविधौ यदि स्थानिवत्त्वनिषेधस्तर्हि पटयतीत्यत्रान्तर्वर्तिनी विभक्ति-माश्रिल पदत्वाज्ञश्त्वं स्यात् । मैवम् । 'इष्टवत्' इत्यतिदिष्टया भसंज्ञया पदसंज्ञाया स्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् । ४४ संयोगान्तस्य लोपः । (८-२-२३) संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् । इति यलोपे प्राप्ते । 'यणः प्रतिपेधो वाच्यः '(वा ४८०६)। 'यणो मयो द्वे वाच्ये'(वा ४०१८)। 'मय इति

मा भूत् । संयोगान्तस्य लोपः । पदस्येत्यधिकृतम् । संयोगः श्रन्तो यस्येति विश्रद्दः । संयोगान्तस्य पदस्य लोप इत्यन्वयः । न च कृत्स्नपदस्य लोपः, किन्तु श्रलोऽ न्त्यस्येति परिभाषया तदन्तस्येव । तदाह् संयोगान्तिमत्यादिना । श्रत्र श्रन्त-श्रह्णं स्प्रधार्थमेव । संयोगस्य पदिवशेषणतया येन विधिरित्येव तदन्तलाभात् । यनु संयोगावन्तौ यस्येति विश्रह्लाभार्थमन्तप्रहृ्णम् , श्रन्यथा सुदृष्तप्रासाद इत्यत्र पकारात् पूर्वतकारस्य लोपः स्यादिति । तत्र, संयोगसंज्ञाया व्यासज्यवृत्तित्वात् , प्रत्येकवृत्तित्व-मभ्युपगम्य श्रन्तप्रहृणप्रयोजनवर्णनस्य व्यर्थत्वादिति शब्दरः विस्तरः ।

इति यत्नोपे इति । छुथ् य् इति यकारस्य अनेन सूत्रेण लोपे प्राप्ते तत्प्र-तिषेष आरभ्यते 'यणाः प्रतिषेधो वाच्याः'। यणाः संयोगान्तलोपप्रतिषेधो वक्कव्य इत्यर्थः। अनेन वार्तिकेन यकारस्य संयोगान्तलोपो न भवतीति रोषः। इदं वार्तिकम् आकरे प्रत्याख्यातम् । अथात्र यकारस्य अचः परत्वाभावादच्परकत्वाच अन्वचे चेति द्वित्वाप्राप्तौ द्वित्वविधमाह—यणो मयो द्वे वाच्ये। अनेन वार्तिकेन यकारस्य द्वित्वमित्यन्वयः। ननु यदि यणा इति पश्चमी मय इति षष्ठी, तर्दि यणाः परस्य मयो द्वित्वमिति लभ्यते। प्रकृते च यकारो न यणाः परः, नापि मय्। अतः कथमनेन वार्तिकेन तस्य द्वित्वमित्यत् आह—मय इतिति। पद्चे इत्यनेन उभयथा व्याख्यानमिष्टामिति सूचितम्। विनिगमनाविरहादिति भावः। अत्रापि वार्तिके यरोऽ

बाधाजस्त्वाप्रवृत्तेः । चिरि जच्चतुः, जच्चः । घसेतिटि अनुस् उस् च, 'गमहन-' इत्युपधालोपः, 'खरि च' इति चर्तं प्रति न स्थानिवत् । भाष्ये नु 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् । साध्ये तु 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इत्यवष्टम्य द्विचनसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरः प्रसाख्याताः । तद्रीत्या नु सलोपे धत्वे च कर्तव्ये स्थानिवद्भावराञ्चेव नास्तीति बोध्यम् । अद्श्रानं लोपः । अत्र दशिक्रांनसामान्यवचनः, दर्शनं ज्ञानम् , तिद्द शब्दानुशासनप्रस्तावाच्छव्दविषयकं सत् अवर्णं संपद्यते । तच ओत्व्यापारस्तिविषेधेऽश्रवणम् । नन्वेवं 'लोपो व्योवित्ति' इत्यादौ वकारयकारौ न श्रोतव्याविति श्रोत्व्यापार एव निषिध्येत, प्रयोकतृव्यापार खचारणमनिषद्धं स्थात् । अत्राहुः । असति च श्रवणे उचारणमनर्थकमेवेति सामर्थ्यान्स्वर्णानेषेवे तद्धतुभृतमुचारणमिपि निषद्धं मवतीति । प्रसक्तस्येति । इह 'स्थाने'

९ इह 'मलो मालि ' इत्यतो माल्प्रहणमपकृष्य संयोगान्तमालो लोप-विभानात्' इत्यादिपाठस्त्रुटित इत्यनुमीयते ।

नुनासिक इत्यतो वायहरामनुवर्तते। ततश्च फिलतमाह—तिदेहेति। तिदत्यव्ययम्। इयता संदर्भेरा यत् प्रपिद्धतं तेन इह सुध् य् इत्यत्र यकारधकारयोः द्वित्विविकल्पाच-त्वारि रूपारिग सम्पद्यन्ते इत्यर्थः । एकधमेकयमिति। एको धकारो यस्य तद् एकधम्, एवम् एकयमित्यपि। धकारयकारयोदभयोरिपि द्वित्वाभावे एकधकारमेक-

इत्यनुवर्तनादेतल्लभ्यने । प्रसक्तस्येति किम् , दिधमध्वित्यादौ तुगागमो मा भूत्। ऋस्ति हि तत्र किपोऽदर्शनम् . तच लोपे इति प्रसक्कविशेषणाभावे प्रत्ययलचारोन तुक् स्यादेवेति दिक् । संयोगान्तस्य । तदन्तस्येति । 'त्रालोऽन्यस्य' इति परिभाषयेति भावः । यद्यपि विशेषरोन तदन्तविधिलाभात् 'संयोगस्य' इत्येव स्त्रयितुमुचितम् ,तथाणि 'प्रत्येकं संयोगसंज्ञा' इति पत्ते 'दृषत्करोति' इत्यादौ लोपं वारियतुं संयोगावन्तौ यस्येति द्विव-चनान्तेन समासताभार्थमन्तप्रहणामिति मनोरमायां स्थितम्। 'संयोग' इति महासंज्ञा-करणासामर्थ्योदेकस्य संयोगसंज्ञा न भविष्यतीति ग्रान्तप्रहणामिह त्यवतं शक्यम । यणः प्रतिपेध इति । वाचिनिकमिदम् । यद्वा वाच्यो व्याख्येयः । व्याख्या च द्वेधा 'मलो भालि' इत्यतो भाल्यहरणमपकृष्य भाल एव लोपो विधीयत इति, श्रन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य यर्गोऽसिद्धत्वमिति वा । न च षाष्ट्री परिभाषा त्रैपादिकमन्तरङ्गलोपं न परयतीति वाच्यम् । कार्यकालपचाभ्युपगमात् । न च 'नाजानन्तर्ये' इति निषेधः । उत्तरकालप्रवृत्ते लोपे अजानन्तर्याभावान् । तदुक्तम्—'संयोगान्तलोपे यराः प्रतिषेधः, न वा मलो लोपात्, विहरङ्गलज्ञरणत्वाद्वां इति । चत्वारि रूपासीति । इह धकारस्य द्वित्वे जश्त्वे च कृते 'पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे' इति जशोऽसिद्धत्वाभावेन तस्य-भेदात्पुनर्दकारे द्वित्वप्रवृत्तौ रूपाधिक्यमस्ति । अत्र कोचिदाहुः—उकारात्परस्य यरो द्वित्वे कृते पुनरुकारात्परस्य यरो द्वित्वं न भवति, निमित्तभेदाभावादित्याशयेनेदमुक्तम्, इति । तेषां मते तु तुदादिगगो वनश्चेत्यत्र उरदत्वस्य, 'स्रचः परस्मिन्-' इति स्थानिव-द्भावात् 'न संप्रसारगो–' इति वस्योत्वं न' इति समाधानप्रन्थो मूलस्थो विरुध्येत्, तिनमित्तस्य लिटो भेदाभावादिति दिक् । अन्ये तु धकारस्य जरुते कृते 'पूर्वत्रासिद्धी-यमद्वित्वे' इति जशोऽसिद्धत्वाभावाहकारे पुनर्द्धित्वं भवत्येव, व्यक्तिभेदात्। त्रात एव सर्थ्यन्तेत्यादौ परसवर्गोद्वित्वं भाष्यकृता उदाहृतम् । षट् सन्त इत्यत्र सकारद्वित्वसिद्धये 'पूर्वत्रासिद्धीयमद्भित्वे' इति मनोरमायामप्युक्तम् । एव यकारेऽपि द्वित्वस्य पुनः प्रवृत्तौ च्रत्यभावः । श्राष्ट्रमिकद्विवचनस्य स्थानेद्विवचनरूपत्वातस्थान्यादेशन्यक्त्योश्य भेदात् । यत्तूक्तं मनोरमायाम् 'एकस्यां व्यक्तौ एकं लक्त्यां सक्नदेव प्रवर्तते' इति 'एकः पूर्वपरयोः' इति स्त्रे भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्कथं पुनर्द्वित्वप्रवृत्तिः । श्रम्यथा द्वित्वानन्त्यापत्तेरित्यादि । तदनवधाननिबन्धनम् , तत्राधानादिशास्त्रदृष्टान्तेन कचिदेवैकसिन्प्रयोगे गुगादिशास्त्र- पद्मभी यण इति पष्टी' इति पत्ते यकारस्यापि द्वित्वम् । तदिह धकारयकारयोद्वित्व-विकल्पाचत्वारि रूपाणि । एकधमेकयम् । द्विधं द्वियम् । द्विधमेकयम् । एकधं द्वियम्। सुद्ध्युपास्यः । मद्घ्वरिः । धात्त्रंशः । लाकृतिः । ४४ नादिन्याकोशे यकारं चं प्रथमं रूपमित्यर्थः । द्विधं द्वियमिति । डो धकारौ यस्य द्विधम् । एवं द्वियमित्यपि । धकारयकारयोरभयोरिप द्वित्वे द्वियकारं द्विधकारं च द्वितीयं रूपमित्यर्थः । द्विधमेकयमिति । धकारस्य द्वित्वे यकारस्य द्वित्वाभावे द्विधमेकयं च तृतीयं रूपमित्यर्थः । एकधं द्वियमिति । धकारस्य द्वित्वाभावे व्यकारस्य द्वित्वे एकधं द्वियं च चतुर्थ रूपमित्यर्थः । सुद्धुपास्य इति । इह 'न भूनुधियोः' इति निषेधस्तु न भवति, तस्य द्यजादौ सुपि विधानात् । 'इकोऽसवर्ण' इत्यपि न, 'न समासे ' इति तिष्ठिथात् ।

मद्भ्वरिरिति । मधुर्नाम अधुरविशेषः । तस्यारिश्शत्रुः मद्भ्वरिः, हरिरिखर्थः । अत्र धकारादुकारस्य स्थानत ग्रान्तर्याद् यथासंख्यपरिभाषया वा वकारः। न चात्र वकारस्य दन्तस्थानाधिक्याद् न स्थानसाम्यमिति वाच्यम् । यावत्स्थानसाम्यस्य सावर्ण्यप्रयोजकत्वेऽपि ऋान्तरतम्ये यत्किबितस्थानसाम्यस्यापि प्रयोजकत्वात् । ऋन्यथा चेता स्त्रोतेत्यादौ इकारादेः एकाराद्यनापत्तेः। धात्त्रंश इति । अत्र तकारस्यैव द्वित्वम् . न तु रेफस्येलनुपदमेव वच्यते श्रचोरहाभ्यामिलत्र । लाकृतिरिति । लुवर्णस्य त्राकृतिरिव त्राकृतिर्यस्योति विप्रदः । त्रत्र त्राकारे परे लुवर्णस्य दन्तस्थान-साम्यात् प्रथमातिकमे कारणाभावाच तस्य वकार एवास्तु । त्रान्तरतम्ये यर्तिकचि-स्यानसाम्यस्य प्रयोजकताया मद्ध्वरिरित्यत्रोक्करवादिति वाच्यम् . श्रत्र हि चत्वारो यणो यवरला विधेयाः । तत्र वकारविधिरुकारे श्रोष्टस्थानसाम्याद् निस्सपत्नः साव-काराः, तत्र लकारस्य दन्तरूपस्थानभेदादप्राप्तेः । लाकृतिरित्यत्र लुवर्गे त वकारा लकारश्चेत्यभयमपि प्राप्तम् । अत्र शब्दपरिवर्धातेषेधमाश्रित्य लकारविधिः परत्वाद अपवादत्वाच वकारविधि बाधते । यदि हि प्रथमातिकमे कारणाभावादत्रापि वकार एव स्यात्, तर्हि लकारविधिर्निरवकाश एव स्यात्। अतोऽत्र लवर्णस्य लकार एवे-स्यानुष्ठापकरवं स्यान्न प्रयोगान्तर इत्याराङ्क्य ज्योतिष्टोमादिशास्त्रदृष्टान्तेन प्रयोगान्तरेऽ-पि गुर्गादिशास्त्रप्रकृतेरेव सिद्धान्तितत्वात् । न तु सकुच्छास्त्रप्रकृतेः । त्रानन्त्यापत्तिरपि प्रकृते न दोषः । सा हि ऋनन्तकार्यसहितप्रयोगस्याशक्यत्वात्तच्छास्रकर्तव्यस्य परिनि-ष्ठितप्रयोगस्याभावात्तच्छास्रस्याननुष्ठापकत्वापत्त्या दोषः । प्रकृते तु नास्ति,द्वित्वस्य वैकल्पि-करवेन यावच्छक्कि द्वित्वप्रयोगसहितस्य परिनिष्टितत्वेन तेनैव शास्त्रस्य कृतार्थत्वात् ।

१ 'द्वित्वामावे च' क।

पुत्रस्य । ( ८-४-४८ ) पुत्रशब्दस्य न हे स स्रादिनीशब्दे परे स्राक्रोशे गम्य-माने । पुत्रादिनी त्वमसि पापे । 'स्राक्रोशे' किस् । तत्त्वकथने हिर्चचनं भवत्येव । पुत्त्रादिनी सर्पिणी । 'तत्वरे च ' ( वा १०२१ )। पुत्रपुत्रादिनीत्वमसि पापे । ' वा हतजम्धयोः ' ( वा १०२२ )। पुत्त्रहती-पुत्रहती । पुत्त्रजम्धी-पुत्रजम्धी । ४६ त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य । ( ८-४-४० ) त्र्यादिषु वर्षेषु संयुक्तेषु वा ल्यास्तं तावत ।

नादिन्याकोशे । दे इस र्गते । यर इति च । आक्रोशो निन्दा । आदि-नीति ज्यन्तं लप्तसप्तमीकम् । त्र्यादिनीशन्दे परे पुत्रशन्दस्यानयनो यः यर् तकारः, तस्य न द्वित्वम् । त्राक्रोशे गम्ये इलर्थः । तदाह—पुत्रशब्दस्येत्यादिना । पुत्र-शब्दस्यावयस्येखर्थः । पुत्रादिनी त्वमसि पापे इति । पुत्राननुं शीलमस्याः पुत्रादिनी । 'सुप्यजाती' इति खिनिः । ऋत्रेभ्य इति डीप् । हे पापे ! त्वं पुत्रादिनी-लन्वयः । पुत्रघातिनीत्वर्थः । ईदशाकोशस्य प्रायेण स्नीप्वेव सम्भवात् सृते त्र्यादि-नीति ड्यन्तमेव विविद्यतिमिति हरदनः । माधवोऽप्येवम् । स्रत्र उकारात् परस्य तकारस्य अनचि चेति प्राप्ते द्वित्वं निषिध्यते । रेफस्य तु न कापि द्वित्वप्रसिक्तिरिखनु-पदमेव वद्यते । आक्रोशे किमिति । आक्रोश इलस्य कि प्रयोजनमिलर्थः । 'किं पृच्छायां जुगुप्सने' इत्यव्ययवर्गे स्रमरः । एवमुत्तरत्राप्येवजातीयकेषु द्रष्टव्यम् । तस्त्व-कथन इति । यस्याः पुत्राः स्वयमेवै िम्रयन्ते तां प्रति पुत्रादिनीति वस्तुस्थिति-कथने त न द्वित्वनिषेध तत्र निन्दाया अप्रतीतिरित्धर्थः । तत्परे च । वार्तिकमेतत् । स त्रादिनीशब्दः परो यस्मात् स तत्परः, त्रादिनीशब्दपरके पुत्रशब्दे च परे पुत्र-शन्दावयवस्य यरो न द्वित्वमिलर्थः । पुत्रपुत्रादिनी त्विमिति । पुत्रस्य पुत्रान-त्तीति विग्रहः । अत्र पूर्वस्य पुत्रशब्दस्य आदिनीशब्दः परो न भवति, द्वितीयपुत्र-शब्देन व्यवधानात् । अतः पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते द्वित्वनिषेधे इदमारब्धम् । वा हत-जग्धयोः। हतराब्दे जग्धराब्दे च परे पुत्रराब्दावयवस्य यरो द्वित्वं वा स्यादिलर्थः। पुत्रहतीति । तकारद्वित्वे रूपम् । पुत्रो हतो ययेति विष्रहः । 'श्रस्वाङ्गपूर्वपदात्' इति बीष् इति केचित् । वस्तुतस्तु जातिपूर्वादित्यस्य तत्रानुवृत्तेः गौरादित्वाद् बीषिति युक्तम् । पुत्रघातसाहसस्य स्त्रीष्वेव सम्भवात् स्त्रीलिङ्गमेवोदाहृतम् । पुत्रहृतीति । द्वित्वाभावे रूपम् । एवं पुत्त्रजग्धीति । अनिच चेति द्वित्वविकल्पे सिद्धे पुत्रशब्दस्य

१ श्रत्र सर्पिशीति मूले पाठो न टीकाकर्तुः संमत इति प्रतिमाति । युक्तस्तु स इति, पुस्तकान्तरे सर्वत्रोपलम्भाचेहापि निवेशितः ।

दित्वम् । इन्न्द्रः-इन्द्रः । राष्ट्रम्-राष्ट्रम् । ४७ सर्वत्र शाकल्यस्य । (८-४-४१) द्वित्वं न । अर्कः । ब्रह्मा । ४८ दीर्घादाचार्याणाम् । (८-४-४२) द्वित्वं न । दात्रम् । पात्रम् । ४६ अचो रहाभ्यां द्वे । (८-४-४६) अवः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । हर्व्यनुभवः । नद्ययस्ति । ६० हतो यमां यमि लोपः । (८-४-६४) इतः परस्य यमो लोपः साद्वा यमि ।

क्षान्ते चेत् हतजग्धयोरेव श्राक्रोशे एवेति नियमार्थिमदं वार्तिकमिलाहुः । त्रिप्रभुतिषु शाकटायनस्य । त्रिचतुरािदेषु हल्यु संयुक्तेषु श्रायस्य श्रेचः परस्य यरः द्वित्वं
शाकटायनमते । मतान्तरे तु नेल्यं । इन्द्र इति नकारस्य द्वित्विकित्यः । राष्ट्रमिल्यत्र
षकारस्य द्वित्विकित्यः । सर्वेत्र शाकत्यस्य । नेल्युवर्वते । यत्र यत्र द्वित्वं विहितं
तत्र तत्र शाकत्यस्य ऋषेर्मते द्वित्वं न भवतील्ययः । द्वीर्घादाचार्याणाम् । नेल्युवर्तते । दीर्घात् परस्य यरो द्वित्वं केषाश्रिदाचार्याणां मते न भवति । मतान्तरे तु
भवति । श्रमचि च' इल्येत्र वाप्रहणमनुवर्तत इति नाज्यस्ताविति सूत्रे कैयटः । एवं
च श्रमचि च' इल्येत्र द्वित्विकित्यसिद्धौ त्रिप्रभृतिष्विलादिस्त्रत्रत्रयं नारम्भणीयमिति
ग्रीढमनोरमायां स्थितम् । एतत्स्त्त्रत्रयविरोधाद् श्रमचि च' इत्यत्र वाप्रहणं नानुवर्लमिति युक्तं प्रतिभाति ॥

श्रचो रहाभ्यां हे । 'यरोऽनुनसिकः' इखतो यर इति षष्ठयन्तं वेति चानुवर्तते । श्रच इति दिग्योगे पश्रमी । पराभ्यामिति शेषः । रहाभ्यामिखपि पश्रमी । परस्येति शेषः । तदाह—श्रचः पराभ्यामित्यादिना । हर्यनुभव इति । हरेरनुभव इति विग्रहः । हरि श्रनुभव इति स्थिते रेफादिकारस्य यण् । तस्य द्वित्वम् । श्रथ हकारात् परस्योदाहरति—न द्यायस्तीति । निह श्रस्तीति स्थिते हकारादिकारस्य यण् तस्य द्वित्वम् । इहोभयत्र यकारस्य श्रचः परत्वाभावादच्यरकत्वाद् 'यणः प्रतिषेधः' इति निषेधाच द्वित्वम्प्राप्तं विधीयते । श्रत्र श्रनिच चेति रेफहकारयोद्वित्वं न भविति । द्वित्वप्रकरणे रहाभ्यामिति रेफत्वेन हकारत्वेन च साच्चाच्छुतेन निमित्तभावेन तयोः यर्शब्दवीधितकार्यभाक्तववाधात् , श्रुतानुमितयोः श्रुतं बत्तीय इति न्यायात् । हर् य् श्रन्तुभवः । नह् य् यश्रस्त इति स्थिते । उभयत्रापि प्रथमयकारस्य तोपविधिमाह—हत्वो यमां यमि लोपः । 'क्रयो होऽन्यतरस्याम्' इखतोऽन्तरस्यामिखनुवर्तते । तच्च विभक्किप्रतिरूपकम्ययं वार्थे वर्तते । यमामिति बहुत्वं प्रयोगबहुत्वापेद्वम् । एक्रेक्सिन् प्रयोग बहुनां यमामसम्भवात् । 'हतः' इति दिग्योगे पश्रमी । परस्येति शेषः । तदाह—हतः परस्य यम इस्यादिना । श्रनेन स्त्रेण उदाहरणद्वयेऽिप प्रथम-

९ 'मध्ये ऋचः परस्य' इति 'क'। २ 'ऋचृपरकत्वाच द्वित्वम्प्राप्तम्' इत्येव 'ख'।

इति लोपपचे द्वित्वाभावपचे चैकयं रूपं तुल्यम् । लोपारम्भफलं तु ' श्रादिखो यकारस्य लोपे सित एकयकाररूपं संपद्यते । लोपाभावपचे तु द्वियकाररूपं संपद्यते । नतु हलो यमामिति स्त्रमेतदर्थ नारम्भणीयम् , श्रचो रहाभ्यामिति यकारद्वित्वस्य वैकल्पिकतया द्वित्वे सित द्वियकाररूपस्य, द्वित्वाभाव एकयकाररूपस्य च सिद्धेरिखाश्चय नास्य स्त्रस्यात्र प्रयोजनमिखाह—इति लोपेति । तर्हि किमस्य स्त्रस्य फलामिखत श्राह्—लोपारम्भेति । 'दिखदिखादिखपत्त्रुत्तरपदाण्ययः' इखादिखर्शव्दात् रोपार्थण्यान्ताद् देवतार्थे एवः। श्रादिख य इति स्थिते, 'यस्येति च' इति यकारादकारस्य लोपे तकाराद्यकारस्य श्रवेन स्त्रेण लोपः। तस्मिन् सखेव श्रादिखमिलेक-यकारं रूपं तिश्यति, नान्यथा । श्रवः स्त्रारम्भो न विफल इति भावः । श्रत्र 'श्रापख्यस्य च तद्वितेऽनाति' इति लोपस्तु न, जाताद्यक्षक्तेन श्रापखत्वाभावात् । श्रत्र त्वेतत् स्त्रं न्याय्यत्वादुपन्यस्तमिति भावः। नन्वेवमपि महात्मनो भाव इखर्थे 'ग्रुणवचनत्राह्माखादिभ्यः' इति ष्यत्रि टिलोपे श्रादिख्दौ माहात्म्यमिखत्रापि तकारान्मकारस्य 'लिटि धानोः—' इति द्वित्वस्य तु निखत्वादानन्त्यापत्तेः कविद्विश्रान्तौ कल्पनीयायां

लाघवात्प्रथमप्रवृत्तावेव विश्रान्तिकलपनादनभ्यासप्रहुणं प्रत्याख्यातम् । श्रत एद 'सर्व-स्य द्वे' इत्यस्यापि न पुनः प्रवृत्तिरित्याहुः । नन्वत्र 'इकोऽसवर्गे--' इति शाकल्य-मतेन रूपान्तरमस्त्वित चेन्मैवम् , समासे तिन्नषेधात् । न च निल्समास एव तिन्नषेध इति वाच्यम् । 'सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः' इति वार्तिकस्थनित्यप्रहरास्य भाष्ये प्रत्याख्यातत्वात् । मनोरमायां तु जरत्वेन दकारे कृते तस्य द्वित्वं नेत्याद्याशयेन सकार-द्वित्वेनाष्टौ विसर्गद्वित्वेन षोडशेत्युक्कम् । द्विधिमिति । यद्यपि धस्य जश्त्वेन दकारे धद्वयं नास्ति, तथापि भूतपूर्वगतिमाश्रित्वैवमुक्तम् । सुध्युपास्य इति । 'कर्तृकरगे कृता बहुत्तम्' इति तृतीयासमासः । निन्वह यरोव दुर्त्तमः, सुधीशब्दस्य ध्यायतेः संप्रसार्गोन निष्पन्नत्वेन 'संप्रसारगाच' इति पूर्वरूपापत्तेरिति चेन्मैवम् । 'संप्रसारगा-पूर्वत्वे समानाङ्गग्रहराम्' इति वार्तिकोक्तेः । न चैवमपि 'न भूसुधियोः' इति यरिनषेधः शङ्कयः । त्राङ्गत्वेन प्रत्यये परत एव तिश्वषेधस्य प्रवृत्तेः । 'सुपि' इत्यनुवर्त्य सुपि परत एव यरिनवेथाच । धावंश इति । श्रत्र रेफस्य द्वित्वं न, द्वित्वप्रकररो 'रहाभ्याम्' इति साचाच्छ्रतेन निमित्तभावेन रेफस्य कार्यित्वबाधनात् । सुध्युपास्य इत्यादौ तु स्थानित्वेन निमित्तत्विमको न बाध्यते ' तस्मादित्युत्तरस्य' 'वाय्बृतुपित्रुषसः—' इला-दिनिर्देशाद् ज्ञापकात्। तकारस्य तु द्वित्वं भवलेव। तच वेलतो रूपद्वयम्। नादिन्या। स्त्रीष्वाकोशः प्रायेगा प्रवर्तत इति स्त्रीलिङ्गमुदाहरति—पुत्रादिनीति। इह 'सुप्यजाती' इति णिनिः । तत्परे चेति । ग्रादिनि यः पुत्रशब्दस्तस्मिन् परेऽपि पुत्रशब्दस्य न देवता श्रसंत्यादित्यं इविः ' इत्यादौ । 'यमां यमि ' इति यथासंख्यविज्ञानान्नेह । माहात्म्यम् । तादात्म्यम् । ६१ एचो ऽयवायावः । (६-१-७८) एचः क्रमाद्य् लोपः स्यात् , तस्य यम्स्वाद् यकारमप्यम्परकत्वाचेत्यत आह—यमामिति । यथा-संख्यविज्ञानादिति । विज्ञायते अनेनेति विज्ञानं स्वम् । 'विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः' इत्यमरः । यथासंख्यस्वादित्यर्थः । तथा च मकारस्य मकारे परत एव लोपलाभाद् यकारे परे न लोप इत्यर्थः ।

एचोऽयवायावः । अय् च अव् च आय् च आव् चेति विप्रहः । इको यराचीलनोऽचीलनुवर्तते । यथासंख्यपरिभापया एकारस्य अय्, श्रोकारस्य अव्, ऐकारस्य श्राय्, श्रोकारस्य श्राव्, इति लभ्यते । तदाह—एचः क्रमादिति । यथासंख्यसूत्रभाष्यरीत्वा तु अन्तरतमपरिभापयैवात्र व्यवस्था ज्ञेया । इह इचोऽचि यरायवायाव इत्येव सूत्रयितुमुचितम् । एतेष्वादेशेषु यकारवकारयोर्हतन्त्यमिति इत्सं-द्वे स्त इल्पर्थः । वा हतेति । द्वित्वस्य वैकल्पिकत्वे वार्तिकमिदं नारम्भर्णायमिल्पेके । श्चन्ये तु हनजन्धयोः परतः पुत्रशब्दस्यैव 'श्चनचि च' इति द्वित्वं नान्येषामित्यादि नियमसंभवात् तदर्थमारम्भर्णायमेवेदमिलाहुः । पुत्रहतीति । पुत्रो हतो यया सा । 'ऋखाङ्गपूर्वपदाहा' इति ङीष्। एवं पुत्रो जग्धो यया सा पुत्रजग्धी। ऋचो रहाभ्याम्। अवः किम्, हुते इल्लादौ नकारस्य माभूत् । हलो यमां यमि । हलः किम्, न्याय्यम् । इह यकारादीनां यकारादौ परे यथासंभवमुदाहरणान्युच्यन्ते । सुध्युपास्यः, मध्वरिः । श्रत्र यराो मय इति मयः परस्य यस्य वस्य च द्वित्वे कृते अनेन लोपः । दुर्तभः । दुर्नुडुवे । दुर्मः । श्रत्र तु 'श्रचो रहाभ्याम्—' इति लस्य अस्य मस्य च द्वित्वे कृते लोपः । प्रत्यङ्कात्मा । सुगग्र्णाशः । सन्नच्युनः । अत्र 'अनचि च' इति ङमो द्वित्वे सत्यनेन ङकारणकारनकाराणां लोपः । लोपः स्याद्वेति । 'मयो हः-' इति स्त्रादन्यतरस्यामित्यनुवर्तत इति भावः । लोपारम्भफलं तु-स्रादित्यी-देवतेति । श्रादिलशब्दाद् 'दिलदिला—' इति रायप्रलये 'यस्येति च' इलकारलोपे श्रमेन च यलोपे श्रादित्यमिलेकयकारकं हपं सिध्यति, नान्यथेति भावः । न च 'श्रापत्य-स्य च तद्धितेऽनाति' इल्पेन यलोपे कृते एक्यकारकं सिध्यतीति वाच्यम् । अक्ति जात त्रादित्य इत्यादिनिवज्ञायां तस्याप्रवृत्तेः । यथासंख्यविज्ञानादिति । उक्नोदाह-रखेषु लोपारम्भफलाभावाद्रेफस्य रेफे परत उदाहरणाभावाच यथासंख्यसूत्रमिह नोपन्यस्तम् । माहात्म्यमिति । अत्र मलोपो नेखर्थः । 'इलो यरां यरि सवर्णे लोपः' इति तु न स्त्रितम् । मूर्धः, शार्क्तमित्यादौ रेफात्परस्य लोपापत्तेः । एचः क्रमादिति । नन्त्रतेव यथासंख्यस्त्रं वक्तुमुचितम् । प्रलाहारप्रहरोषु तद्वाच्यवाच्ये श्रव् श्राव् एतं स्युरचि । ६२ तस्य लोपः । (१-३-६) तस्येतो लोपः स्यात् । इति यवयोलोपो न । इञ्चारणसामध्यात् । एवं च इत्संज्ञापीह न भवति । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः । ६३ वान्तो यि प्रस्यये । (६-१-७६) यकारादौ प्रस्यये परे श्रोदौनोरव् श्राव् एतौ स्तः । गोर्विकारो गन्यम् । 'गोपयज्ञायां लोपमाशङ्किनुमाह—तस्य लोपः । इन्संजाप्रकरणान्ते इदं सूत्रम् । तत्र तच्छव्दः सिष्ठिहतम् इतं पराम्य्याति । तदाह—तस्येत इति । इत्यनेन स्त्रेण यवयोलोपो न शङ्कनीय इत्यर्थः । कृत इत्यत श्राह—उञ्चारणिति । यदात्र यवयोलोपाः स्यात् , तिर्हि तयोः सूत्रे श्रनुचारणमेव स्यात् , 'प्रचालनादि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' इति न्यायादिति भावः । तिर्हि किमनयोरित्संज्ञयेत्यत श्राह—एवं चेति । उक्षप्रकारेण लोपाभावे सित इत्संज्ञापि इह यकारे वकारे च न भवति, फलाभावादित्यर्थः । क्रमेणो-दाहरति—हरय इत्यादिना । हरे ए, विष्णो ए, नै श्रकः, पौ अक इति स्थितेषु एकारादीनां क्रमादयादयः ।

वान्तो यि प्रत्यये । यि इति सप्तम्यन्तम् । तेन यकारादाविति लभ्यते, वस्मिन्विधस्तदादावल्प्रहर्णे इति वार्तिकान् । तत्र यस्मिन्निति सन्तम्यन्तं विविज्ञतम् । श्रलिति वर्णपर्यायः । सप्तम्यन्ते वर्णप्रहृणे यो विधिः स तद्वर्णादौ ज्ञेय इति तद्र्यः। वेन विधिरित्यस्यायमपनादः । वकारः श्रन्ते यस्य स वान्तः । पूर्वसूत्रोपात्तः श्रवा-देश श्रावादेशश्र विविद्धितः । तौ च कयोर्भवत इलाकाङ्क्षायां श्रोदौतोरिलर्थाञ्चभ्यते, पूर्वसूत्रे तयोरेव तदुभयस्थानित्वेन क्लप्तत्वात् । तदाह-यकारादावित्यादिना । गव्यमिति । गो य इति स्थिते, श्रोकारस्य श्रच्परकत्वाभावादु एचोऽयवायाव इत्य-निरूढलत्त्रणाभ्युपगमेऽपि लद्द्यार्थबोधात्पूर्वभावि शक्यार्थज्ञानमादाय यथासंख्यत्वस्या-वश्यं वक्तव्यत्वात् । अन्यथा एचां क्रमेगायवायावो न सिध्येरन् । मैवम् । अन्तरतम-त्वेनापि तत्सिद्धेः । तथा हि । एचः संध्यन्तराणि । ततश्च संवृताकारतालव्यस्य एकारस्य संवताकारतालव्योऽय् , संवताकारोष्ठयस्य त्रोकारस्य तादृश एव अव् , ऐचोश्चोत्तरभू-यस्त्वादैकारे इकारः अध्यर्थमात्रः, अकारस्त्वर्थमात्र एव । एवमौकारेऽप्युकारोऽध्यर्थ-मात्रः, श्रकारस्त्वर्धमात्रः, एवं च विद्वताकारतालव्यस्य ऐकारस्य विद्वताकारतालव्य श्रायु । विश्वताकारौष्ठयस्य श्रोकारस्य विश्वताकारौष्ठय श्राव् । वान्तो यि प्रत्यय इति । यीति किम्, गोभ्याम्। नौभ्याम्। प्रत्ये किम्, गोयानम्। यकारादा-विति । 'येन विधि:--' इति सूत्रस्यापवादभूतेन 'यस्मिन्विधस्तदादावल्यहर्णे' इति वार्तिकेनायमर्थी लभ्यते । स्रोदौतोरिति । उपस्थितानुपस्थितयोरुपस्थितं बलीयः ।

१ वार्तिककृदुक्ता वाचिनकी परिभाषेयमिति शब्देन्दुशेखरे ।

सोर्यत् ' (स् १४३८) नावा तार्यं नाब्यम् । 'नौवयोधर्म ' (स् १६४३) इत्यादिना यत् । ' गोर्यूतौ छन्दस्युपसंख्यानम् ' ( वा ३१४३ ) 'श्रध्वपरिमार्थ च' ( वा ३,४४४ ) गन्यूतिः । 'कतियृति-' ( स् ३२७४ ) इत्यादिना यूति-प्राप्ते श्रवादेशोऽत्र विधीयते । श्रस्ति चात्र य इत्यस्य प्रत्ययत्वमिलाह—गोपयसो-र्यदिति । अनेन स्त्रेण गोशन्दाद् विकारार्थे यत्प्रखय इति शेषः । नाज्यमिति । नौ य इति स्थिते, श्रीकारस्य श्रच्परकत्वाऽभावाद् एचोऽयवायाव इति श्रप्राप्ते वचन-मिदम् । श्रस्ति चात्र य इत्यस्य प्रत्ययत्वमित्याह नौ वय इति । गव्यं नाव्य-मिखत्र लोपः शाकल्यस्येति हिल सर्वेषामिति च वकारस्य लोपो न भवति. तयोः पदा-न्तविषयत्वात्, इह च भन्वेन पदन्ववाधात्। गोर्यृतौ छुन्द्स्युपसंख्यानम्। छन्दिस वेदे यृतिशब्दे परे गोशब्दावयवस्य श्रोकारस्य स्थाने श्रव् इति वान्तादेशो भवतीति उपसंख्यानम् अधिकवचनं कर्नव्यमिनि सूत्रकारः शिच्यते । 'बा नो मित्रा-वस्ताा वृतैर्गव्यतिसुत्ततम्' इत्युदाहरराम् । गव्युतिः-गोप्रचरभूमिः । गावो यूयन्ते-मिश्यन्तेऽस्यामित्यधिकर्षो युधातोः क्रिन्निति वेदभाष्ये भद्दभास्करः । अत्र यूति-शब्दस्य प्रखयत्वाभावात्तस्मिन् परतः 'वान्तो यि प्रखये' इखप्राप्तौ वचनमिदम् । ग्राध्व-परिमारो च । मार्गपरिमाराविशेषे गम्येऽपि यूतिशब्दे परे गोशब्दावयवस्य श्रोका-रस्य त्रव् इति वान्तादेशस्य उपसंख्यानं कर्तव्यमिलर्थः । लोकेऽपि प्राप्सर्थमिदम् । यद्यपि पूर्ववार्तिकं वैदिकप्रक्रियायामेव उपन्यसनीयम्, तथापि ऋनुवृत्तिबोधसौकर्याः र्थमिह तदुपन्यासः । गव्यृतिरिति । यावति गोशब्दः यूयते-मिश्यते-श्रूयते, तावानच्वा गव्यतिः, क्रोशयुगम् । 'गव्यतिः स्त्री क्रोशयुगम्' इत्यमरः । युधातोर्धिः करगे किन् । कथमिह युधातोर्दीर्घ इलात त्राह—ऊतियृतीति । निपातनादेव दीर्घ इति भावः । सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम् ।

ननु गर्न्य नाव्यमित्यत्र भत्वेन पदत्वबाधाद् 'लोपः शाकल्यस्य' इति 'हिति सर्वेषाम्' इति च बलोपाभावेऽपि गव्यूतिरित्यत्र लोपः स्यात् , ऋन्तर्वतिंनीं विभक्ति-माश्रित्य पदत्वात् , यूतिशब्दस्य यजादिस्वादिप्रत्ययत्वाभावेन तस्मिन् परतो भत्वा-

पूर्वस्त्रे तयोरेव वान्तौ प्रति स्थानित्वेन निर्णातत्वादिति भावः । ऋष्वेति । भाषार्थ-मिदम् । गोर्शृतौ लोकेऽपि वान्तादेशः स्यात्समुदायेनाध्वनः परिमाणं गम्यते चेदिल्पर्थः । 'गव्यृतिः श्ली कोशयुगम्' इलसरः । निपातित इति । क्रिबन्तत्वेनेल्पर्थः । नतु गव्यं नाव्यमिल्यत्र भत्वेनापदत्वाद्वलोपाभावेऽपि गव्यृतिरित्यत्र 'हिल सर्वेषाम्' इति, 'लोपः शाकल्यस्य' इति वा लोपः स्यादत ऋाह— वान्त इत्यत्रेति । चकारो न लुग्यत इति । एवं च 'हिल सर्वेषाम्' इति सुत्रे 'व्योः' इल्पनुवृत्ताविप वकारं परित्य- शब्दो निपातितः। 'वान्तः ' इत्यत्र वकारात् 'गोर्यूतौ ' इत्यत्र छकाराद्वा पूर्व-भागे 'लोपो क्योः ' (स्० ८७३) इति लोपेन वकारः प्रश्लिप्यते। तेन श्रूय-माणवकारान्त त्रादेशः स्यात्। वकारो न लुप्यत इति यावत्। ६४ धातोस्त-न्निमित्तस्यैव। (६-१-८०) यादौ प्रत्येषे परे धातोरेचश्चेद्वान्तादेशस्तर्हि

ोखत ग्राह—वान्त इत्यन्नेत्यादि । 'वान्तो यि प्रखये' इखन्न वकाराद् 'गोर्युनी' इत्यत्र छकाराद्वा पूर्वभागे वकारः प्रश्लिष्यन इत्यन्वयः । तर्हि व् वान्त इति, व् इन्दर्साति च वकारः कुतो न श्रूयत इत्यत आह—लोपो व्योरिति लोपेनेति। अन्तर्हित इति शेषः । ननु प्रश्लेषे सति किमायातमित्यत आह—तेनेति । वान्तो यीति सूत्रे वकारात् प्राग् व इति प्रश्तिष्यमाणं वान्तस्य विशेषणाम् , विशेषणात्वाच तदन्तविधौ सति वकारान्त इति लभ्यते । तत्र वान्तस्य पुनर्वान्तन्ववचनसामध्यति श्रूयमारावकारवान् वान्त त्रादेशः स्यादिति लभ्यते । गोर्यूतावित्यत्र च इदमेव वान्त-प्रहरामनुवर्तत इति तत्रापि श्रूयमारावकारवान् वान्तादेश इति लभ्यते । गोर्यूतावित्यत्र छकारात् प्राग् व् इति प्रश्लिष्यमाणमपि पूर्वसूत्रादनुवृत्तस्य वान्त इत्यस्य विशेषण-मिति तदन्तविधिना वान्तत्वलाभे वान्तस्य पुनर्वान्तत्ववचनसामर्थ्यात् श्रयमाणवकार-वान् इति लभ्यत इत्यर्थः । नन्वेतावता गन्यृतिरित्यत्र अवादेशे वकारस्य श्रूयमागा-त्वलाभेऽपि लोपशङ्का न परिहृतेलन आह—वकारो न लुप्यत इति यावदिति। वकारस्य श्रूयमागात्ववचनं वकारो न लुप्यत इत्यर्थे पर्यवसन्नामित्यर्थः, अश्रवगास्त्रैव लोपरान्दार्थत्वादिति भावः । यद्यपि वान्तो यीति सूत्रे वकारप्रश्लेषस्य तदुदाहर्रो गर्न्य नान्यमित्यत्र प्रयोजनं नास्ति, तत्र भत्वेन पदत्वस्य बाधेन उक्कलोपस्याप्राप्तेः । लव्य-मिलादौ स्वत एव पदत्वाभावाङ्कोपस्याप्राप्तिः । गामिच्छति गन्यतीलत्र क्यजन्तेऽपि वकारस्य न लोपप्रसिक्तः, 'नः क्ये' इति नियमेन तत्र पदत्वाभावात् । तथापि गोर्यूता-विति वार्तिके तदनुकृतौ गन्यतिरित्यत्र प्रयोजनमस्त्येव । एवं च वार्तिक एव तत्प्रश्लेष उचितः । एतस्मादेवास्वरसात् इकाराद्वेत्युक्तम् । वस्तुतस्तु वकारप्रश्लेषोऽनुपपन्नः, तथा सित सूत्रे वार्तिके च प्रश्लिष्टस्य श्रवणाप्रसङ्खात् । न च लोपो व्योरिति लोपा-त्तदश्रवरामिति वाच्यम्, वकारलोपस्य उदाहररामावाद्वकारप्रहरां न कर्तव्यमिति लोपो न्योरिति स्त्रस्थभाष्यविरोधात् । त्रातोऽत्र प्रश्लिष्टवकारस्य छान्दस एव लोपो वर्णानीयः । प्रक्रियाप्रकारो तु 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः' इति वचनादु गन्युतिरित्यत्र ज्य यस्य लोपः स्यादिति व्याख्यास्यमानं संगच्छते । एतच तत्रैव स्फुटीकरिष्यते ।

धातोस्तिन्निस्येव । पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमिदम् । श्रत्र पूर्वसूत्रमनुवर्तते, एच इति च । तच्छब्देन यादिप्रत्ययः परामृश्यते योग्यत्वाद्, न तु संनिहितोऽपि धातुः । न हि

श्रव्सन्धि-

तन्निमित्तस्येव । लब्यम् । श्रवश्यलाब्यम् । 'तन्निमित्तस्येव' इति किम् । श्रोयते । श्रीयत । ६४ त्त्रयज्ञरयी शक्यार्थे । (६-१-५१) यान्तादेशनिपातनार्थ-

न वकारतोप इत्युक्तम । यन्ये तु 'इयो गुरावृद्धी' इति सुत्रे 'यतो लान्तस्य' इत्यत्र ल्पप्तिर्निर्देशे वकार इति भाष्यप्रामाग्यात् क्विवद्ति वकारलोप इत्याहः ।

नत ओवते औवत इत्यन्नापि ओकारस्य चौकारस्य च 'बान्तो यि' इति वान्तादेशः स्यादित्याराङ्कय वान्तो यीति मृत्रं नियमयति—धातोस्तन्निमित्तस्यैव। एच इति, वन्तो वि प्रस्रये, इति चानुवर्तते । सः-यादिप्रस्रयो निमित्तं यस्य स तन्नि-मित्तः । यादिप्रत्यये परे धातोरेचो भवन् वन्तिदेशः यादिप्रत्ययनिमित्तकस्यैव एचो भवति नान्यसेखर्थः । तदाह-यादौ प्रत्यय इत्यादिना । लव्यमिति । लब ह्रेदने, असो यत् । सार्वधानुकार्धधानुकयोरित्यृकारस्य गुग् स्रोकारः । तस्य धात्ववय-बत्वाद् यादिप्रस्वयनिमित्तकःवाच वान्तादेशः । अवश्यलाव्यमिति । 'श्रोरावश्यके' इति लूनो एयत् । 'श्रचो निएति' इत्युकारस्य वृद्धिः-श्रोकारः । श्रवश्यमित्यन्ययम्। मयुरव्यंसकादित्वात्समामः । 'लुम्पेदवश्यमः कृत्ये' इति मलोपः । अत्र श्रोकारस्य धान्ववयवन्वाद् यादिप्रत्ययनिमित्तकन्वाच वान्तादेशः । ननु लव्यमवस्यलाव्यमित्यत्र 'वान्तो यि' इल्रेव वान्तादेशः सिद्धः, अनस्तिन्निमित्तस्यैवेति नियमार्थमिदं सूत्रमिति रिथतिः। तिश्वयमविधेः किं प्रयोजनिमिति पृच्छिति—तिश्विमित्तस्यैवेति किमिति। नियमस्य किं प्रयोजनमिलर्थः । श्रोयते इति । वेत् तन्तुसन्ताने, कर्मणि लद्, 'भावकर्मगोः' इत्यात्मनेपदम् , यक् , 'विचस्विपयजादीनाम् ' इति वकारस्य संप्रसार-राम् उकारः, पूर्वरूपम् , अकृत्मार्वधातुकयोरित्युकारस्य दीर्घः । आङा सह उकारस्य 'आद्युगा' इति गुगा त्रोकारः । तस्य परादिबद्धावेन धात्ववयवत्वेऽपि यादिप्रत्ययनि-मित्तकत्वाभावाद् न वान्तादेशः । नन्वत्र न धातुनोपसृत्रस्थभाष्यरीत्या 'त्राद्गुगाः' इति गुरास्य त्र्योकारस्य पदद्वयापेच्त्वेन बहिरङ्गतया वान्तादेशे कर्नव्ये त्रसिद्धत्वादो-काराभावाश वान्तादेशप्रसिक्तरिखस्वरसादाह—श्रीयतेति । वेञः केवलात् कर्मणि स्वावयवस्यैचः स्वयं निमिन्तं भवित । एवकारिस्त्वष्टतोऽवधारगार्थः । अन्यथा हि तिनिमित्तस्यैचो यदि भवति तर्हि धातोरेवेति विपरीतिनयमः संभाव्येत । ततश्च बाभ्रव्य इत्यत्र न स्यात् । धातोस्त्वतिन्निमित्तस्यापि स्यादोयते इत्यादौ, तदेतत्सकलम-भिष्रत्याह—यादौ प्रत्यये परे धातोरेचश्चेद्वान्तादेश इत्यादि । लव्यमिति । लुनातेरचो यत्, 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' इति गुगाः । त्र्रावश्यलाव्यमिति ।

१ 'लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुं-काममनसोरिप। समो वा हितततयोर्मासस्य पचि-युड्घओः ।' इति प्राचीनवैयाकरणसिद्धा कारिका ।

मिदम् । चेतुं शक्यं चय्यम् । जेतुं शक्यं जय्यम् । 'शक्यायें' किम् । चेतुं जेतुं जच् लच् । आत्मनेपदादि पृर्वतत् । 'आडजादीनाम्' इत्याद् । 'आटश्व' इति वृद्धिः श्रीकारः । तस्य परादिवद्भविन धात्ववयवत्वेऽपि यादिप्रत्ययनिमिनकत्वाभावाल वात्ता-देशः । नात्र बृद्धेविहिर्द्धत्वम् , पदद्वयोपंच्यत्वाभावात् । 'सिद्धे सत्यारम्भो नियमीर्थः' इति न्यायेन नियमविधिसिद्धेः तिलिमिन्तस्यैवेत्वेवकारस्तु विपरीतिनयमञ्चाब्दयर्थः । एककाराभावे हि यादिप्रत्ययनिमिनकस्य चेवेचो वान्तादेशेः, तिहि धानोरेवैच इत्यपि नियमः प्रतियेत । तथा च वात्रव्य इत्यय्य वान्तादेशो न स्यात् । ब्रश्नोरपत्यं वाश्रव्यः, 'मधुवक्रवोत्रिव्यग्वर्गिमिनकस्य धान्तवयवत्वाभावाद् वान्तादेशो न स्यात् । श्रत इष्ट-नियमावधारणार्थ तिविमिनस्यैवेत्वेवकारः ।

ज्ञयज्ञय्यो शक्यार्थे । शक्यार्थे ज्यवस्यशब्दौ वाचकतया वर्तेते इत्यर्थः । ननु किमपि कार्यं विधेयमत्र न दृश्यत इत्यत आह-यान्तेति । प्राति-स्विकविधि विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशो निपातनम् । ततश्च शक्यार्थ-के यादौ प्रत्येय परे 'चि चये' 'जि जये' इति धात्वोरेचः ऋय् इति यान्तादेशः स्या-दिनि विधानमत्र फलिन । शक्यांथे चिज्योयान्त इति प्रातिस्विकविधौ गौरवादेवं निपातनिमिति भावः । ज्ञरयमिति । कृत्या इत्यधिकारे ज्ञिधातोरचो यदिति यदप्र-त्ययः । स च 'शकि तिर् च' इति शक्यार्थः । शक्यार्थे लिङ् स्यात्, चात् कृत्या इति तदर्थः । सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति इकारस्य गुरा एकारः । तस्याच्परकत्वाभावाद-प्राप्तः अयादेशः अत्र निपालने । जय्यमिलापे पूर्ववत् । शक्यार्थे किमिति । शक्यार्थे इत्यस्य किं प्रयोजनिमिति प्रश्नः । चेतुमित्यादि । चेतुं योग्यं चेयं पापम् , जेतुं योग्यं जेयं मन इल्पन्वयः । ऋहं कृञ्चतृचश्चिति यत् । स च न शक्यार्थक इति नात्र यान्तादेश इखर्थः । ऋय्यस्तद्रथे । इदमपि यान्तादेशनिपातनार्थम् । तद्र्य-'त्रोरावश्यके' इति रायत् । 'मयूरव्यंसकादयश्च' इति समासः । 'लुम्पेदवश्यमः कृत्ये' इति मकारलोपः । लब्यमित्यादौ पूर्वसूत्रेरौव सिद्धे नियमसूत्रमिदं व्यर्थमित्यान्त्रिपति— तिनिमित्तस्यैवेति किमिति। एकदेशाचेपेऽपि सूत्रस्यैवायमाचेपः पर्यवसन्नः। श्रोयत इति । श्राङ्पूर्वाद् वेत्रः कर्मणि लट् ; यगात्मनेपदे, यजादित्वात्संप्रसारणम् । पूर्वरूपम् । 'श्रकृत्—' इति दीर्घः । श्राद्गुरास्य परादिवद्भावेन धातोरेच्त्वेऽपि यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वं नार्स्ताति भावः । श्रीयत इति । वेत्रः कर्मिए। लङ् , यगादि प्राग्वत् । 'त्राडजादीनाम्' 'त्राटश्व' इति वृद्धिः । **त्तरयमिति ।** 'शिक लिङ् च' इति

१ 'नियमार्थम् ' इति 'क'।

योग्यं चेयं पापं जेयं मनः ।६६ ऋय्यस्तद्र्थें । (६-१-५२) तसे प्रकृत्यर्थायेदं तद्र्यम् । केतारः कीणीयुरिति बुद्ध्या ग्रापणे प्रसारितं क्रय्यम् । केयमन्यत् । क्रयणार्हमित्यर्थः । ६७ लोपः शाकल्यस्य । (५-३-१६) त्रवर्णपूर्वयोः पदा-

शब्दं व्याचप्टे—तस्मा इति । क्रव्यशब्दे यः क्रील्थातुः यत्प्रख्यप्रकृतिभृतः, तस्य योऽर्थः ऋभिषेयः-द्रव्यविनिमयहपः कयः, स प्रकृत्यर्थः तच्छुब्देन विविद्यतः। तस्मै इदं तद्ये कयार्थं वस्तु । तथा च कयार्थे वस्तुनि गम्ये क्रील्थातोर्यादौ प्रत्यये परे इति फलति । यान्तः क्रीलस्तद्र्यं इति विधौ गौरवािश्यातनमाश्रितम् । क्रयार्थत्वं चात्र फलोपधायकं विविद्यतिमत्याह—केतार इत्यादि कर्यामित्यन्तम् । योग्यतामात्रप्रहृषो तु तद्ये इत्यव्यावर्तकं स्यादिति भावः । क्रीलः कर्माणि 'ऋचो यत्' इति यत् । मार्वधातुकेति गुण एकारः । ऋत्र एकारस्य ऋच्यरकत्वाभावादनेन ऋयादेश-विधिः । केर्यमन्यदिति । दृहादौ भोजनायर्थं मंगृहीतं धान्यादीत्यर्थः । 'ऋहें कृत्यनृच्छ्य' इति यत् , ऋत्र अयादेशो न भवति, फलोपधानस्य क्रयार्थत्वस्य तत्राभा-वादित्यर्थः ।

हरे एहि, विष्णो इह, श्रिये उद्यतः, गुरी उत्कः इत्यत्र एचां क्रमेण श्रयवा-यावादेशेष कृतेषु यकारवकारयोर्वेकल्पिकं लोपं विधत्ते-लोपः शाकल्यस्य । भो भगो' इत्यतः अपूर्वस्थेति अर्शानि चानुवर्तते । 'ब्योर्लघुप्रयत्न' इत्यतो ब्योरित्यनुव-र्तते । वकारयकारयोरित्यर्थः । ऋपूर्वस्येति च व्योरित्यस्य विशेषणाम् । ऋवर्णाः पूर्वः यस्मात् सः अपूर्वः । अपूर्वस्य वस्य यस्य चेति प्रत्येकमन्वयाभिप्रायमेकवचनम् । पदस्येत्यधिकृतम् अवर्रापूर्वकाभ्यां यकारवकाराभ्यां विशेष्यते । विशेषग्रत्वाच व्यो-रिति तदन्तता लभ्यते । ततश्च अवर्णपूर्वी यः वकारो यकारश्च तदन्तपदस्य लोपः स्याद् ऋशि परत इत्यर्थः । ऋजोऽन्त्यपरिभाषया तादशपदान्तस्येति लभ्यते । शाकल्यग्रह्णान्मतान्तरे न भवतीति गम्यते । ततश्च फलितमाह- ग्रवर्णपूर्वधीरि-त्यादिना । व्योरित्यनुवृत्ताविप वर्णसमाम्राये यकारस्य प्राथम्याद् यवयोरित्युक्कम् । न च शाकत्यवंश्यानामेव पुरुषाणामेतल्लोपानुसरणं नान्येषामिति पुरुषभेदेन व्यवस्था-र्थमेव शाकल्यप्रहर्णं कृतो न स्यादिति वाच्यम् , 'न वेति विभाषा' इति सूत्रभाष्ये श्राचार्यदेशशीलने च तद्विषयतेति प्रस्तुत्य 'इको हस्वो ङ्यो गालवस्य' 'प्राचाम-बृद्धात्' इत्यादौ गालवाद्याचार्यप्रहरां प्राचामुदीचामित्यादिदेशिवशेषप्रहरां च त्रविशे-यत्, चात्कृत्याः । त्तेयमिति । 'श्रर्हे कृत्यतृचश्च' इति यत् । प्रकृत्यर्थायेति । प्रकृत्यर्थो द्रव्यविनिमयः । लोपः शाकल्यस्य । अवर्रापूर्वयोः किम् , दध्यत्र ।

१ 'शीलेन' इति 'क'

न्तयोर्थवयोर्वा लोपोऽशि परे । 'पूर्वत्रासिद्धम् ' (सू० १२ ) इति लोपशास्त्र-स्यासिद्धत्वाञ्ज स्वरसन्धिः । हर एहि – हरयेहि । विष्ण इह – विष्णविह । श्रिया उद्यतः – श्रियायुद्यतः । गुरा उत्कः – गुरावुत्कः । 'कानि सन्ति ' 'कौ स्तः ' इत्यत्रास्तेरह्लोपस्य स्थानिवद्धावेन यगावादेशौ प्राप्तौ 'न पदान्त ' (सू ४१)

षेरा विकन्पार्थमेव, न तु तत्तद्वंश्यतत्तद्देशमेदेन प्रयोगन्यवस्थार्थमिति सिद्धान्तितत्वात् । नतु हरे एहीत्यत्र श्रयादेशे यकारस्य लोपे सित 'श्रोमाङोश्व' इति पररूपं स्यात् , विष्णो इह, श्रिये उद्यतः, गुरौ उत्कः इत्यत्र श्रवायावादेशेषु वकारयकारलोपे 'श्राद्-गुराः' इति गुराः स्यादित्यत श्राह—पूर्वत्रेति । वकारयकारयोर्लोपस्यासिद्धत्वेन ताभ्यां व्यवहित्तया श्रव्यपरकत्वाभावादाशिद्धतः श्रव्सिन्धिर्म भवतीत्यर्थः ।

तदेविमक्सन्धिरेच्सन्धिश्च निरूपितः । तदुभयत्रातिप्रसङ्गमाशङ्क्य समाधते— कानीत्यादिना । यद्यपि तथापीत्यघ्याहार्यम् । कानि सन्ति, कौ स्तः—इत्यत्र यद्यपि यगावादेशौ प्राप्तौ, तथापि न भवत इत्यन्वयः । नन्वत्र इकारौकारयोः सकार-परकत्वादच्परकत्वाभावात् कथं यगावोः प्राप्तिरित्यतः स्राह्—स्रस्तेरस्तोपस्य स्था-निचद्गावेनिति । अस्थातोरादादिकाह्निट प्रथमपुरुषबहुवचने सन्तीति रूपम् । प्रथमपुरुषद्विवचने तु 'स्तः' इति रूपम् । उभयत्रापि 'असोरह्नोपः' इति धात्वादेरका-रस्य लोप इति स्थितिः । तत्र अङ्गोपस्य स्थानिवर्वनाच्यवादिकारौकारयोरच्परक-त्वाद्यगावादेशौ प्राप्तुत इत्यर्थः । न च 'स्थानिवदादेशोऽनित्वचौ' इति स्थानिवद्भा-वोऽत्र न सम्भवति, अङ्गोपस्य स्थानिभृतो यः अकारः तं परं निमित्तत्वेनाशित्य प्रवर्तमानयोर्थगावादेशविध्योः स्थान्यलाश्रयत्वादिति वाच्यम् , 'अचः परस्मिन् पूर्व-विद्यौ' इति स्थानिवद्भावोपपत्तेः । अङ्गोपस्य विद्यति परे विधीयमानस्य परनिमित्त-काजादेशतया तत्स्थानीभृतादकारात् पूर्वत्वेन दृष्टयोरिकारौकारयोर्थगावादेशविधौ 'अवः परस्मिन्-' इति प्रवृत्तेरिति भावः । तर्हि क्रतोऽत्र यणावादेशौ न भवत इत्यत

मध्वत्र । स्रिशि पर इति । एतच 'भोभगो—' इति स्त्रादनुवर्तते । स्रिशि किम् , वृच्च् करोति । स्रित लोगे मा भूत् । न चात्र टिलोपस्य स्थानिवद्भावेन निर्वाहः । 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इत्यभ्युपगमात् । न चैवमिप 'हिल सर्वेषाम्' इति नित्यं लोपः स्यादिति शङ्क्षयम् । तत्र 'स्रिशि' इत्यनुवर्त्य स्रशा हलो विशेषणात् । 'लोपो व्योवेलि' इति लोपस्तु न शङ्कनीय एव । स्थानिवत्त्वान्निति ' पदान्त—' इति स्त्र एवोक्तत्वान् । हर एहीति । 'स्रोमाब्येश्व' इति पररूपं प्राप्तम् । तन्निषेधादिति । न च स्थानिवत्त्वविषेथेऽपि 'स्रिसद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' इत्यक्षोपस्यासिद्धत्वाद्यणावादेशौ

१ 'परनिमित्तत्वेन' इति 'क' 'ख'। २ वाक्यसंस्कारपत्ते — इति शेषो योज्यः।

इति सुत्रेण पदान्तिविधौ तिश्वयेषात्र सः । ६८ एकः पूर्वपरयोः । (६-१-८४) इत्यिषिकृत्य । ६६ स्राद् गुणः । (६-१-८५) स्रवणादिन परे पूर्वपरयोरेको गुण स्रादेशः स्वास्तिहितायाम् । उपेन्दः । रमेशः । गक्नोदकम् । ७० उरण् रपरः । (१-१-५१) 'ऋ इति त्रिंशतः संत्रः' इत्युक्तम् , तस्त्र्याने योऽण् स रपरः स्वाह—न पदान्तिति सूत्रेण पदान्तिविधौ तिन्निपेधादिति । पदान्तभूतकारीकारयोः स्थाने भवतोयणावादेशयोः पदचरमावयवतया तयोः कर्तव्ययोः परनिमिन्त्रस्यानोदेशस्यान्नोपस्य स्थानिवत्त्वनिषेधादित्यर्थः ।

श्रथ एकादेशसिन्धं निरूपियतुमाह—एकः पूर्वपरयोः। इत्यधिकृत्येति। पदद्वयात्मकमिदं सूत्रम् उत्तरत्रानुबन्द्यर्थे पठित्वा कतिपयमन्थयो विधास्यन्त इत्यर्थः । **त्राद् गुगः।** त्रादिति पत्रमी, न तु तपरकरणम् । एकः पूर्वपरयोरित्यिधिकृतम् । तदाह—स्रवर्णाद्चीत्यादिना । उपेन्द्र इति । उप इन्द्र इति स्थिते पक्षाराद् श्रकारस्य तस्मादिकारस्य च पूर्वपरयोः कग्ठनानुस्थानकयोः तथाविध एको गुगा एकारः, श्रान्तरतम्यात् । श्रथ प्रत्याहारेषु स्ववाच्यवाच्येषृक्कां लज्ज्जां स्मारियतुं दीर्घविष-योदाहररामाह—रमेश इति । रमा ईश इति स्थिते, ऋकारस्य ईकारस्य च स्थाने पूर्ववदेको गुण एकारः । गङ्गोदकमिति । गङ्गा उदकमिति स्थिते, आकारस्य उका-रस्य च कराठोष्ट्रस्थानकयोः तथाविध एको गुरा स्रोकारः । कृष्णार्दिरित्यत्र कृष्ण ऋदिरिति स्थिते, ब्राद् गुरा इति प्राप्तम् । श्रत्र श्रकार ऋकारश्चेति हो स्थानिनौ, तयोः अकार एकार श्रोकारश्चेति त्रयोऽपि गुणाः प्रसक्ताः, श्रकारेण स्थानिना त्रयाणा-मपि कराउस्थानसाम्याविशेषात् । ऋकारेरा स्थानिना तु न कस्यापि स्थानसाम्यम् , तस्य मूर्धस्थानकत्वात्, एतेषां च तदभावात् । एवं तव लुकार इति स्थिते त्रयो गुणाः प्रसक्ताः, श्रकारेण तेषां कएठस्थानसाम्याविशेषात् । लुकारेण तु स्थानिना न कस्यापि स्थानसाम्यम्, तत्र कतमो गुणो भवतीत्याकाङ्जायामिदमारभ्यते—उरण् रपरः। इत्युक्तमिति । श्रगुदित्स्त्र इति शेषः । उः इति ऋ इत्यस्य षच्छोकवचनम् । षष्टी स्थाने' इति परिभाषया स्थाने इति लभ्यते । श्रवुवादे तत्परिभाषानुपस्थितावपिस्था-स्त एवेति वाच्यम् । पदद्वयाश्रयत्वेन तयोरेव वहिरङ्गत्वान् । 'नाजानन्तर्ये' इति निषे-धाच । उरण् रपरः । अनुवादे 'षष्टी स्थानेयोगा' इति परिभाषाया अनुपस्थिता-विप स्थानेप्रहर्णं ततोऽनुवर्तत इत्यारायेनाह—तत्स्थाने योऽणिति । 'स्थानेऽन्तर-

तमः' इत्यतोऽपि स्थानेश्रह्णामिहानुवर्तते । तेन प्रसङ्गावस्थायामेवाण् रपरो भवति । तदेतद्वथाचष्टे—रपरः सन्नेच प्रचर्तत इति । उः किम् , 'ईद्यति' गेयम् , देयम् । ऋण् किम् । रीकदीनां रपत्वं मा भूत् । 'रीकृतः' मात्रीयति । रिक् कियते । सर्वेव प्रवर्तते । तन्नान्तरतम्यात् ' कृष्याद्धिः ' इत्यत्र श्रर् । ' तवस्कारः ' इत्यन्न श्रल् । श्रचो रहाभ्याम्-( सू ४१ ) इति पचे द्वित्वम् । ७१ ऋरो ऋरि स्वर्यो। ( ५-४-६४ ) हलः परस्य ऋरो लोपो वा स्यात्सवर्यो करि । द्वित्वाभावे लोपे

नेप्रहृणं तनोऽनुवर्तते । नदाह—तत्स्थाने योऽणिति । 'स्थानेऽन्तरतमः' इत्यतो-Sपि स्थानेब्रहणामनुवर्तते । स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्कम् । प्रसङ्गावस्थायामित्यर्थी विविद्यातः। तदाह—रपरः सन्नेच प्रवर्तत इति । श्रेत्र र इति प्रत्याहारो विविद्यतः । ततश्र रेफशिरसको लकारशिरसकथ प्रवर्तत इति लभ्यते । तयोर्व्यवस्थां दर्शयति—तत्रेति। रेकतकरशिरस्कयोमेध्ये क्रम्णार्दिरित्यत्र ऋर्, तवल्कार इत्यत्र ऋतित्यन्वयः। कुत इवं व्यवस्थत्यत त्राह—ग्रान्तरतम्यादिति । त्रिषु गुरोषु प्रसज्यमानेषु श्रकारस्य त्रणो रेफलकारशिरस्कतया तस्य ऋर् ऋल् इत्येवमात्मकस्य ऋकारांशे स्थानिभतेन श्रकारेगा, रेफांशे ऋकारेगा, लकारांशे लकारेगा च स्थानसाम्यादकारऋकारयोः स्थान अरेव भवति, अकारलकारयोः स्थाने अलेव भवति । एकारीकारी त गुर्गी न भवत एव, तयोः ऋकारेण लकारेण च स्थानसाम्याभावादित्यर्थः । नच एकार श्रोकारश्च कथं रपरौ न स्यातामिति वाच्यम् , पृर्वेणेव राकारेरा ह्यत्रारा गृह्यते, प्रशास्तुरामि-त्यादिनिर्देशादित्यलम् । पन्ने द्वित्यमिति । 'ऋष्' धातोः क्विनि माषस्त्रथोरिति तकारस्य थत्वे ऋदिरिति द्विधकारं रूपं स्वाभाविकम् । तत्र अरादेशे रेफात् परस्य धकारस्य 'त्राचो रहाभ्याम् ' इति कदाचिद् द्वित्वमित्यर्थः । भरो भरि सवर्णे । 'क्रयो होऽन्यतरस्याम्' इत्यतः अन्यतरस्यामित्यनुवर्तते । 'हलो यमाम्' इत्यतो हल इति. लोप इति चानुवर्तते । तदाह—हलः परस्येत्यादिना । तदिह रूपत्रयं संप-श्रमित्याह—द्वित्वासाव इत्यादिना । रेफात परस्य ऋघ इति धात्वन्तस्य धका-रस्य 'त्रचो रहाम्याम्' इति द्वित्वाभावे सति 'मरो मारि' इति लोपे च सति एक-धकारं रूपमित्यर्थः । स्रसतीति । द्वित्वाभावे इत्यनुकृष्यते । तस्यैव ऋधेर्धकारस्य द्वित्वामावे लोपे च त्रसति द्विधकारं रूपम् । तथा तस्यैव ऋधेर्धकारस्य द्वित्वे लोपे च सित द्विधकारमेव रूपमित्यर्थः । सतीति । तस्यैव ऋधेर्धकारस्य द्वित्वे सित लोपे

स्रान्तरतम्यादिति । रेफशिरस्कस्य अरित्यस्य रेफद्वारा ऋकारेण स्थानसाम्यादिन्तर्यथः । पत्ते द्वित्वमिति । ऋषेर्थस्येति भावः । भरो भरि । 'हलो यमाम्—' इत्यतो हल इत्यनुवर्तते तदाह—हलः परस्येति । हलः किम्। प्रत्तम् । भर इति किम् । शाईम् । भरीति किम् । प्रियपश्चाम् । स्रक्षोपोऽत्र पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवन्न भवतीति चकारस्य नकारे परे लोपः स्यात् । सवर्ण इति किम् । तर्षा । सवर्णप्रहण्सामध्यीयथासंख्यमत्र न भवति । तेन शिएडीत्यत्र इस्य विकल्पेन लोपः सिध्यतीति

सस्येकधम्। श्रमति लोपे, द्वित्वलोपयोर्वा द्विधम्। सति द्वित्वे लोपे चासित त्रिधम्। कृष्णिधिः-कृष्णिर्द्धिः-कृष्णर्द्द्धिः। 'यण इति पञ्चमी मय इति षष्टी ' इति पचे ककारस्य द्वित्वम्। लस्य तु 'श्रनचि च '(स् ४८) इति । तेन 'तवल्कारः ' इत्यत्र रूपचतृष्टयम्।

हिःवं लस्यैव कस्येव नोभयोरुभयोरिप । तवल्कारादिषु बुधवींध्यं रूपचतुष्टयम्॥

७२ बृद्धिरेचि । (६-१-८८) श्रादेचि परे बृद्धिरेकादेशः स्यात् । गुणापवादः । कृष्णेकत्वम् । पङ्गोधः । देवैश्वर्यम् । कृष्णोत्कर्ण्यम् । ७३ एत्येधच श्रसति त्रिधकारं रूपमित्यर्थः । यद्यपि द्विधपचे प्रथमधकारस्य त्रिधपचे मध्यसधकारस्य च 'मलाङ्गश् म्मिश' इति जरुतेन दकारो भवति, तथापि प्रक्रियानिप्रायेण भूतपूर्वगत्या वा द्विधत्वं त्रिधत्वं चेति न दोषः । श्रथ तवल्कार इत्यत्राह—यण् इति । यणः परस्य मयो द्वित्वमिति व्याख्याने ककारस्य द्वित्वम्, लकारस्य तु 'श्रनचि च' इति द्वित्वमित्यर्थः । तेनेति । लकारककारयोद्वित्विकल्पेनेत्यर्थः । द्वित्वं लस्यैचेति । लकास्य द्वित्वं ककारस्य द्वित्वाभावे च सित द्वित्वाभावे द्विककारमेकलकारं च प्रथमं रूपमित्यर्थः । कस्यैचेति । ककारस्य द्वित्वं लकार्योक्तवारे द्वित्वामावे एकलकारमेकककारं नृतीयं रूपमित्यर्थः । उमयोरपीति । लकारककारयोक्त्यरेरभयोरिप द्वित्वामावे एकलकारमेकककारं नृतीयं रूपमित्यर्थः । उमयोरपीति । लकारककारयोक्त्यरेरभयोरिप द्वित्वं द्विकारं द्विकारं चतुर्थं रूपमित्यर्थः । तवल्कारादिर्वयति । श्रादिना ममल्कारादिर्वयदः ।

वृद्धिरेचि । 'आद् गुणः' इत्यत आदिति पश्चम्यन्तमनुवर्तते । 'एकः पूर्व-परयोः' इत्यिष्ठतम् । तदाह—आदेचीत्यादिना । गुणापवाद इति । 'आद्-गुणः' इति प्राप्तवेतदारमभादिति भावः । कृष्णैकत्विमिति । कृष्णस्य एकत्विमिति षष्ठीसमासः । 'पूरणगुण' इति निषेधस्त्विनित्य इति तत्रैव मूले वक्यते । कृष्णेति दिक् । लोपो वेति । 'भयो हः—' इति स्त्रादन्यतरस्यामित्यनुवृक्तेः । अस्ति लोप इति । द्वित्वाभावे इत्यनुषज्यते । द्वित्वलोपयोरसतोरित्यर्थः । त्रिधमिति । 'यणो मयः' इति लच्चणान्तरेण पुनर्द्वित्वे चतुर्धमिति बोध्यम् । वृद्धिरेचि । पूर्वसूत्रा-दादित्यनुवर्तते तदाह—आदेचीति । कृष्णेकत्विमिति । कृष्णेति संबोधने पृथक् पदम् । एवं देवेत्यपि । इत्यं चात्र षष्ठीसमासत्वमभ्युपेत्य 'पूर्णणुण-' इति निषेधमा-राष्ठ्य 'संज्ञाप्रमाण्यात्' इत्यादिनिदेशेन 'गुणेन निषेधोऽनित्यः' इति केषांचिद् व्या-

त्यूट्सु । ( ६-१-८६ ) श्रवर्णादेजाद्योरत्येघत्योरूठिच परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। पररूपगुर्णापवादः । उपैति । उपैधते । प्रष्टौहः । 'एजाद्योः' किस्, उपेतः । मा

सम्बुद्धयन्तं पृथक्पदमित्यन्ये । अत्र अकारस्य एकारस्य च कराठतालुस्थानकस्य स्थाने तथाविध ऐकार एकादेशः। गङ्गा श्रोध इति स्थिते, श्राकारस्य श्रोकारस्य च कर्ठोष्ठ-स्थानकस्य स्थाने तथाविध त्रौकारः । एवं देवैश्वर्यम् , कृष्णौत्करत्व्यमित्यत्रापि । वस्तुतस्तु संख्यादिशब्दा न गुगावचना इति तत्रैव वच्यामः। एत्येघत्यठुसु । एतिश्व एथितरच ऊर चेति विम्रहः । एतीति एधर्ताति च 'इक्रितपौ धातुनिर्देशे' इति रितपा निर्देशः । 'इस् गतौ' इति, 'एथ् बृद्धौ' इति च धातू विविक्तितौ । एची-त्यनुवर्तते । 'यस्मिन्विधः' इति तदादिग्रह्णाम् , एजादाविति लभ्यते, तच एत्येध-त्योरेव विशेषणाम् , न तु ऊठः, श्रमंभवात् । एकः पूर्वपरयोरित्यिधकृतम् । श्राद्गुण इण्धानोर्त्तर्, तिप्, शप्, लुक्, 'सार्वधातुक-' इति इकारस्य गुरा एकारः । उप एतीति स्थिते अनेन बृद्धिः । उपैधत इति । एव्धातीर्त्तर् , आत्मनेपदं तादेशः, शप् । 'टित श्रात्मनेपदानाम्—' इत्येत्वम् । उप एधते—इति स्थिते ऋनेन वृद्धिः । प्रष्टोह इति । प्रष्टं वहतीति प्रष्टवाट् । 'वहश्व' इति एवः । 'वेरपृक्तस्य' इति वलोपः । 'श्रत उपधायाः' इति बृद्धिः । ततः शसि 'वसोः समप्रसारणम्' इत्यतः संप्रसारगामित्यनुवृत्तौ 'वाह ऊठ्' इति संप्रसारगासंज्ञकस्य ऊठः सम्प्रसारगाचिति पूर्व-रूपम् । प्रष्ठ ऊहः—इति स्थिते, त्र्यनेन वृद्धिः—ग्रौकारः । नन्वत्र एत्येधतिप्रहर्णं व्यर्थम् , उपैति उपैधत इत्यत्र 'बृद्धिरेचि' इत्यनेनैव वृद्धिसंभवात् । ऊर्श्रहरामि व्यर्थम् , 'गृद्धिरेचि' इत्येव सिद्धेः । 'वाह ऊर्' सूत्रे 'ऊर्यहणानर्थक्यं संप्रसाररोन कृतत्वात् । गुरास्तु प्रत्ययत्त्वारातात्। एज्यह्याद् बृद्धिः' इति वार्तिककृता तथैवोक्कतात्। ऊठ-श्रहणं न कर्तव्यम् , 'वाहः' इत्येव सूत्रमस्तु । भस्य वाहः संप्रसारणं स्यादिति संप्र-सारणमेव विधीयताम् । ततश्च वकारस्य उकारे संप्रसारणे पूर्वरूपे सति उह-इति स्थित, प्रत्ययलच्चरामाश्रित्य रिवप्रत्यये परे उकारस्य लघूपधगुरो श्रोकारे कृते, प्रष्ठ त्रोह इति स्थिते, 'बुद्धिरेचि' इति बुद्धिरिति वार्तिकार्थः । तस्माद् 'एत्येघत्यूरुसु' इति स्त्रं व्यर्थमित्यत त्राह-पररूपगुणापवाद इति । एत्येषत्योः 'एकि पररूपम्' इत्यस्य, ऊठि 'श्राद्गुणाः' इत्यस्यायमपवाद इत्यर्थः । यदि हि वाहः सम्प्रसारणमेव

ख्यानं नात्यन्तावश्यकिमिति बोध्यम् । एत्येघत्यूट्सु । अत्र एचीत्यनुवर्तते । तच एत्येघत्योर्विशेषणं न तूठः । असंभवात् । 'श्राद् गुणः' इत्यत श्रादित्यनुवर्तत एवातो व्याचष्टे—स्रवर्णादेजाद्योरिति । प्रष्टोह् इति । प्रष्टं वहतीति प्रष्टवाद् । 'वहश्व' विधीयेत, न तु ऊर्, तर्हि वस्य संप्रसाररोन उन्ते कृते, प्रवेहये सित तस्य लघूपधगुरो न भवति, तिस्य कर्वव्ये विहिभूतशस्त्रत्ययांपेचभसंज्ञापेचसंप्रसारराशितपूर्वहपस्य बिहरङ्गतया अत्र असिडन्वात् । तथा च गुराभ चे प्रष्ठ उ आह इति स्थिते, पूर्वहपे प्रष्ठ उ इहि स्थिते, 'आद् गुराः' इति गुरो ओकारे प्रष्ठोह इति स्थात् । संप्रसाररासंग्रकस्य ऊठो विधो तु 'प्रष्ठ ऊ आह' इति स्थिते पूर्वहपे लघूपधगुरास्याप्रसक्ततया ओकारस्याभावाद्कारस्येव सत्त्वाद् 'बृद्धिरेचि' इत्यस्याप्रसक्केः 'आह गुराः' इति प्राप्ते 'एत्येधन्युठ्दु' इति बद्धौ, प्रष्ट्रोह इति सिध्यतीत्वृठ्यहरामावस्यक्रमिति 'वाह ऊर्'स्त्रे ससुदाहृतंवार्तिकं भाष्ये दूरितमित्यास्तां तावन् ।

उपेति इति । इस्थानोर्लेट्, तम्, शप्, लुक्। 'सार्वधातुकमपित्' इति तसो ब्त्त्वान् तस्मिन् परत इकारस्य न गुगाः । अत्र इगाधातोरेजादित्वाभावानस्मिन् परतो न बृद्धिः। मा भवान्त्रेदिधदिति । एथ्यातोरिंग्च्, लुङ्, तिप्। 'इतश्च' इति इकारलोपः । 'शिश्रिद्वसुभ्यः ' इति चङ् । ' गौ चङ्गुपधाया हस्वः' । 'चिंक' इत्यजादेर्द्वितीयस्य धिशब्दस्य द्वित्वम् । 'श्रभ्यासे चर्च' इति जश्त्वम् । न माङ्योगे' इत्याडभावः । भवच्छ्रब्दयोगात् प्रथमपुरुषः । तच तिङन्ताधिकारे स्पष्टी-भविष्यति । प्र इदिधदिति स्थिते, 'एत्येधति' इति न बृद्धिः । एध्धातोरेजादित्वाभा-वात् । तत्र एजादित्वविशेषगाभावे तु इहापि गृद्धिः स्यात् । न च 'गौ चिंड' इत्ये-कारस्य हस्वेन इकारे सति नायमेधधातुरिति वाच्यम्, एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्। श्रत्र मा<del>र्चं</del> विहाय प्रेदिधदिति न प्रत्युदाहृतम् । तथा सति 'त्राडजादीनाम्' इत्याडागमे 'ब्राटश्च' इति बृद्धौ प्रे ऐदिधदिति स्यात् । तत्र एधतेरेजादित्वाद् बृद्धिरिष्टेव । भवच्छ-ब्दस्तु चिन्त्यप्रयोजनः । नतु श्रा इहि 'श्राद्गुणः' एहि, श्रव एहीति स्थिते एकोदेशस्य गुगास्य एकारस्य 'अन्तादिवच' इति परादिवक्कावेन, 'आधन्तवदेकस्मिन्' इति व्यपदे-रावद्भावेन च, इण्धातोरजादित्वात्तस्मिन् परे 'एकि पररूपम्' इति पररूपं वाधित्वा 'एत्येघत्यृत्सु' इति वृद्धौ श्रवैद्दीति स्यात्, श्रवेद्दीति इष्टं न स्यात् । न च 'श्रोमाङोश्व' इति परस्पेगा तिन्नर्वाहः शङ्कयः, 'एत्येभित' इति वृद्धिर्हि यथा 'एङि पररूपम्' इस-स्यापवादः, तथा 'त्रोमाङ्' इत्यस्याप्यपवादः । येन नाप्राप्तिन्यायसाम्यात् , इत्यत श्राह-पुरस्तादिति । 'मुरसादण्यादे अनन्तरान्विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्' इति इति खिनः। ततः शसि 'नाह ऊठ्'। गुणापनादतया अनेन वृद्धिः । प्रेदिधदिति। प्रपूर्वस्यैभतेर्ग्वन्तस्य लुक् रूपम् , 'न मान्योगे' इत्याडागमाभावः । पुरस्तादिति ।

बाधिका, न तु 'द्योमाङोश्र' (सू ८०) इसस्य । तेन 'श्रवैहि' इति वृद्धिरसाधुरेव । 'श्रचादृहिन्यामुपसंख्यानम्' ( वा ३६०४ ) । श्रचौहिणी सेना । 'स्वादीरेरिणोः'

न्यायः । पूर्वपिठिता अपवादा अव्यवहितानेवोत्तराम् विधीम् बाधन्ते, न तु व्यवहितातित्यर्थः । प्रकृते च 'एलेधत्यूरुष्टु' इत्युत्तरं कानिचित् स्त्राणि पिठित्वा, 'एिं पररूपम्'
इति पिठित्वा, पुनः कतिपयस्त्राणि पिठित्वा, 'श्रोमाङोश्व' इति पिठितम्, ततरच उक्कन्यायेन 'एलेधिति' इनि गृद्धवा 'एिं पररूपम्' इत्येव बाध्यते, न तु 'श्रोमाङोश्व' इति पररूपमपीति भावः । वस्ततस्तु 'एत्येधितः इति गृद्धिः 'श्रोमाङोश्व' इत्यस्यापवाद एव न भवित, उपैनि-इत्यादौ अप्राप्तेऽपि तस्मिन् 'एत्येधित' इति गृद्धेरारम्भात् । अतः 'पुरस्तादपवादा' इनि न्यायस्य नायं विषयः । ततश्च अव एहीत्यत्र 'एत्येधित' इति बाधित्वा परत्वाद् 'श्रोमाङोश्व' इति पररूपं न्याय्यमत्येव वक्तुमुचितम् । अत एव भाष्ये—नाप्राप्ते एिं पररूपं एत्येधितीत गृद्धिरारभ्यमाणा भवित तस्यापवादः । आङि पररूपे तु प्राप्ते चाप्राप्ते च आरभ्यमाणा गृद्धिनं तदपवादः,—इति स्पष्टमेवोक्तम् । अतु पन्तु भाष्ये पद्धान्तरमुक्तम्—'श्रथवा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन् बाधन्ते' इत्येवम् 'एत्येधित' इति गृद्धः 'एिं पररूपम् (एव बाधते, न तु 'श्रोमाङोश्व' इति पररूपमिप्निः ति । तनु 'एत्येधित' इति गृद्धः 'एिं पररूपम् 'श्रोमाङोश्व' इति स्त्रद्वयापवादत्वाभ्यपगमवादमात्रमाश्रित्य वाध्यसामान्यिन्तामाश्रित्य वेत्यन्तं बहुना ।

श्रद्धादृहिन्यामुपसंख्यानम् । श्रादिति, श्रचीति, वृद्धिरिति चानुवर्तते । 'एकः पूर्वपरयोः' इति च । ऊह् विर्तके । ऊह्नमृहः, सोऽस्या श्रस्तीत्यृहिनी । श्रच्चशः व्हादृहिनीशब्दे परे पूर्वपरयोरचोः वृद्धिरेकादेशः स्यादित्यर्थः । श्रच्चौहिणीति मत्वर्थीय इनिः । नान्तत्वान्डीप् । श्रच्चाणामृहिनीति विश्रहः । परिमाणविशेषविशिष्टा सेना श्रच्चौहिणी । 'पूर्वपदात् संज्ञायाम्' इति गत्वम् । श्रच्च ऊहिनीति स्थिते, गुणे प्राप्ते श्रवेन वार्तिकेन वृद्धः । स्वाद्विरिर्णोः । स्वशब्दादीरशब्दे ईरिन्शब्दे च परे पूर्व-

'पुरस्तादपवादा श्रनन्तरान्विधीन्बाधन्ते नोत्तरान्' इति न्यायेनेत्यर्थः । श्रक्तादिति । श्रादित्यनुवर्तते श्रचीति च । तेन पूर्वपरयोर्वर्यायेरेव भवति । एवमन्यत्राप्यूह्मम् । श्रचौहिस्पीति । ऊहः समूहः, सोऽस्यस्याः सा फहिनी । श्रचासामूहिनीति विग्रहः । परिमास्यविशेषविशिष्टा सेना श्रचौहिस्पी । 'पूर्वपदासंज्ञायाम्–' इति सात्वम् । श्रचा-

श्रचौहिएयः सप्तितरष्टशतान्येकविंशतिसहस्रम् ।
 द्विरदास्तथा रथास्तत्त्रिपचगुणकास्तुरङ्गनराः ॥

२१८७० रथाः, गजाश्च तावन्तः, । ६४६१० त्रश्चाः । १०६३४० पदातयः— इत्येका त्रज्ञौहिगी ।

(वा ३६०६) । स्वेरः । स्वेनेरितुं शीलमस्येति स्वेरी। स्वेरिगी। 'प्रादूहोडोड्येषैध्येषु' (वा ३६०४) । प्रौहः।प्रौदः। 'प्रर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य महणम्' (प १४)
'वश्र—'(स् २६४) इति स्त्रे राजेः पृथग्न्राजिमहणाज्ज्ञापकात् । तेनोढमहणेन क्रान्तमेव गृह्यते, न तु क्रवत्वन्तस्येकदेशः प्रोढवान् । प्रौढिः। 'इष इच्छायाम्' तुदादिः, 'इष गतौं' दिवादिः, 'इष श्राभीच्एये' क्रयादिः, तेषां घनि ग्यति च 'एषः'
' एच्यः ' इति रूपे, तत्र पररूपे प्राप्ते श्रनेन वृद्धिः । प्रैषः । प्रैष्यः । यस्तु 'ईष

परयोरचोर्चिदिरकादेशः स्यादिल्लर्धः । स्वेर इति । ईर् गतौ, भावे घन् । स्वेन च्छु-न्देन ईर इति विम्रहः । 'कर्नृकरणे कृता बहुलम्' इति समासः । स्व ईर इति स्थिते गुणे प्राप्ते अनेन वार्तिकेन वृद्धिः । स्वेनिरितुमिति । स्वेन छुन्देन ईरितुं संचरितु श्रीलमस्येल्लर्थे 'सुष्यकातौ' इति णितिः । स्वच्छन्दचारील्लर्थः । उपपद्समासः । स्व ईरिन् इति स्थिते गुणे प्राप्ते अनेन ग्रुद्धिः । प्रादृह्वोद्धोदेषेप्येषु । प्र इत्युपसर्गात् कह्, कह, किंह,एष, एष्य, एतेषु पूर्वपरयोरचोर्चिद्देकादेशः स्यादिल्लर्थः । प्रीह इति । कह वितर्के, भावे घन् । गतिसमासः । प्र कह इति स्थिते अनेन वार्तिकेन वृद्धिः । प्रीट इति । 'वह प्रापणे', कः । 'वचित्वपि' इति सम्प्रसारणम् । पूर्वरूपम् । 'हो ढः' इति बत्वम् । 'भूषस्त्रथोः' इति धत्वम् । ष्टुत्वम् । 'ढो ढे लोपः' । 'ढ्लोपः—' इति दीर्घः । प्र कह इति स्थिते गुणे प्राप्ते अनेन ग्रुद्धिः । ननु प्रोदवानिल्यत्रापि वह्धातोः स्वत्रुप्रत्यये दत्वधत्वष्टुत्वढलोपदीर्घेषु प्र कढविदिति स्थिते 'प्रादृहोढ' इति गृद्धिः स्यात् । तत्रापि कडशन्दस्य परत्वेन श्रवणादिल्यत आह—अर्थविदिति । अर्थवतः

गामित्यस्य ऊह्शन्देन समासे तत इनौ तु अन्नोहिग्गीत्येव भवति । न तु तत्र वृद्धिः । अन्तरङ्गेण गुग्गेन बाधान् । अपवादभूताया आपि वृद्धेव्हिनीशब्देन समासे चिरतार्थ-त्वात् । यथोकं प्राक् 'यद्यपवादोऽत्यत्र चिरतार्थक्तिहि परान्तरङ्गाभ्यां बाध्यते' इति । स्वादीरिग्गोः । 'ई रेरिग्योः' इति काचित्कोऽपपाठः । स्वैरीति गिन्यन्तरं अश्वयां वृद्धयभावप्रसङ्गात् । ईरिन्यहणस्य फलमाह—स्वेनेरितुमिति । यदा त्वीरग्रमीर इति घवन्तेन स्वशब्दस्य समासे 'स्वादीरे—' इति वृद्धौ कृतायां मत्वर्थीय इनिः, यदा वा मत्वर्थीयेनिप्रत्ययान्तेन ईरिन्शब्देन स्वशब्दस्य समासः, तदापि तदेकदेश ईरशब्दोऽस्त्येवित पृथगीरिन्यहणं व्यर्थं स्वादित भावः । स्वैरीति । 'सुप्यजातौ—' इति गितः । उपपदसमासः । स्वैरिगीति । जीपः प्राग्मागमीरिन्शब्दमादाय वृद्धिः । केचित्तु लिङ्गविशिष्टपरिमाषयात्र वृद्धिरित्याहुः । तिविष्फलमिति भावः । नानर्थकस्यिति । अपस्थितस्यार्थस्य शब्दं प्रति विशेषग्रात्वसंमवे त्यागायोगादिति भावः । प्रेष्य इति । एषसाहचर्यादेष्योऽप्यनव्ययं गृद्धते; तेन ग्यन्तादिषेः कत्वो ल्यपि

उञ्झे' यश्च 'ईष गतिहिंसादर्शनेषु' तयोदींघोंपघत्वाद् ईषः, ईष्यः । तन्नाद्गुखे प्रेषः प्रेच्यः । 'ऋते च तृतीयासमासे' (वा ३६०७) सुखेन ऋतः सुखार्तः । 'तृतीया' इति किम् । परमर्तः। 'प्रवत्सतरकम्बलवसनदैशार्णानामृणे' (वा ३६०८-१)।प्रा-र्णम्। वत्सतरार्णिमित्यादि। 'ऋणस्यापनयनाय यदन्यद् ऋणं क्रियते तद् ऋणार्णम्। शन्दस्य प्रहणसम्भवे अनर्थकस्य शन्दस्य प्रहणं न भवतीलर्थः। इयं परिभाषा 'सं-रूपम्' इलात रूपप्रहरणात् सिद्धेति तत्रैव सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । तेनेति । ऋर्थवत एव ग्रह्णानियमेनेत्वर्थः । क्तान्तमेवेति । क्रप्रत्ययस्तावदर्थवान् , भावकर्मणोस्तद्विधा-नात् । क्षवनुप्रत्ययस्तु कर्तरि विहितः । स्रतस्तदेकदेशस्य क्षस्यानर्थकत्वात् 'प्रादृहोढ' इन्यत्र ऊद्दप्रहरोन प्रहर्सं न भवति । श्रतस्तस्मिन् परे बृद्धिने भवति, किन्तु गुरा एवेत्यर्थः । प्रौढिरिति । वह्धातोः क्विन् , ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपदीर्घाः । प्र ऊढिः इति स्थिते, गुगां वाधित्वा अनेन वृद्धिः । इप इच्छायामित्यादि । गगात्रयेऽपि हस्बोपधा एव एते धातवः । तेषामिति निर्धार्गे षष्टी । तेषां मध्ये अन्यतमाद् घत्रि ग्यति च सति लघुपधगुरों कृते एव एव्य इति च रूपे सिद्धे । प्र एषः, प्र एव्य इति स्थिते 'एङि पररूपम्' बाधित्वा ऋगेन बृद्धिः । एतेन 'बृद्धिरेचि' इत्यनेन एषैष्यप्रहणयोर्गतार्थत्वं निरस्तम् । नन्वेवं सित प्रेष इति प्रेष्य इति च कथं प्रयोग इत्यत आह—यस्त्विति । तयोर्दीर्घापथत्वेन त्रघूपथगुणाभावे ईष ईष्य इति च सिध्यति । तयोस्त एतद्वार्तिके प्रहरणाभावात् तयोः परतो बृद्धयभावे 'त्रावृगुरणः' इति गुरो प्रेषः प्रेष्य इत्यपि रूपद्वय-मर्स्तात्यर्थः । एपशब्दसाहचर्याद् एष्यशब्दोऽपि कृदन्त एव गृह्यते । तेन तिङन्ते च न वृद्धिः—श्रमये प्रेष्य दूतम् , प्रेष्य गतः।

ऋते च तृतीयासमासे । तृतीयासमासे अकाराद् ऋतराब्दे परे पूर्वप-रयोरचोईदिः स्यादित्यर्थः । सुखेन ऋत इति विमहप्रदर्शनम्। ऋ गतौ, 'गत्यर्थाकर्मक'

पररूपमेन, न तु बृद्धिः । प्रेच्य गतः । लघूपधगुणमाशङ्कयाह—तयोद्दीघोपधत्वा-दिति । प्रवत्सतरेति । इह केचिद्वत्सशब्दं वत्सरशब्दं च प्रिल्लिपन्ति तद्भाष्यादा-वद्यद्यादुपेच्यम् । वत्सतराणिमिति । तकारमकारयोद्वित्वविकल्पाच्यतारि रूपाणि । रेफात्परस्य तु 'श्रचो रहाभ्याम्—' इति द्वित्वे 'यणो मयः—' इति वचनान्तरेण पुन-द्वित्वे एकणं द्विणं त्रिणमिति द्वादश । 'खयः शरः' इति सकारद्वित्वे चतुर्विशतिः । न चेह 'शरोऽचि' इति द्वित्वनिषेधः शङ्कयः । तस्य सौत्रद्वित्वमात्रविषयत्वात् । ग्रत्यण्व 'खयः शरः' इति वार्तिकस्य 'वत्सरः' 'ग्रप्यसराः' इत्युदाहरणं भाष्ये दत्तम् । न च

१ श्रन्यत्र तु 'वसनार्ग्यदशानामृग्गे' इति पाठ उपलभ्यते, उदाहरगानुरोधे-नापि स एव युक्तः प्रतिभाति । परमेतदीकानुरोधेनायं पाठः स्थापितः ।

दशाणों देश: । नदी च दशाणी । ऋणशब्दी दुर्गभूमी जले च । ७४ उपस-गीदित धाती । (६-१-६१) अवर्णान्तादुपसर्गाद् ऋकारादी धाती परे दृष्टिरे-कांदश: स्थात् । उपार्च्छति । प्रार्च्छति । ७४ अन्तादिवच। (६-१-८४) यो-

इति कर्तरि कः । प्रकृत्यदिन्वात् नृतीया । 'सुग्सुपा' इति समासः । सुख ऋत इति स्थिते, गुरो प्रति अनेन बृद्धिः—आकारः, रपरत्वे सुखार्त इति रूपम्। समासप्रहरास्य उदाहृत्विप्रहवाक्यमेव प्रत्युदाहर्गा दर्शितप्रायमिति नृतीयेखंशस्य प्रयोजनं प्रच्छित— ततीयेनि किमिति । परमर्त इति । परमश्रासौ ऋतश्रेति कर्मधारयः । 'श्रादृ ग्रणः'। प्रवत्सतर । पञ्चम्यर्थे पष्टी । प्र. वत्सतर, कम्बल, वसन, दश, ऋगा, एतेषाम् ऋगराव्दे परे पूर्वपरयोरचोर्वेद्विरेकादेशः स्यादिखर्थः । प्रार्गिमिति । प्रग-तम्रामिति विप्रहे 'प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया' इति गतिसमासः । प्र ऋगाम् इति स्थिते गुर्खा वाधित्वा अनेन वार्तिकेन बुद्धिः—आकारः, रपरत्वम् । वत्सतरः शिशुवत्सः, तस्य ऋरामिति विग्रहः । वत्सतरमधिकृत्य वा तद्महराार्थं वा यद् ऋरां गृह्यते तद् वत्सतरार्णम् । एवमप्रेऽपि द्रष्टव्यम् । श्रादिशब्देन कम्बलार्णम् , वसनार्णम् , दशा-र्णम् , ऋगार्गामिति च गृह्यते । सर्वत्र षष्टीसमासः । ऋगाराब्दस्य ऋगाराब्दे परे कथमन्वय इत्यत त्राह । ऋगुस्येति । देशनदीविशेषयोः कथं दशार्गशब्दप्रवृत्तिरि-खत श्राह—ऋग्**शब्द इति ।** तथा च दश ऋगानि दुर्गभूमयः यस्मिन् देशे स दशार्गाः देशविशेषः । दशविधानि ऋगानि जलानि यस्यां नद्यां सा दशारोीति विग्रहः। उपसर्गादिति । त्राद्गुरा इत्यत त्रादिति पञ्चम्यन्तमनुवर्तते । तच उपसर्गविशेष-राम् . श्रतस्तदन्तविधिः-श्रकारान्तादिति लभ्यते । ऋतीति धातोर्विशेषराम् । यस्मिन्विधिरिति तदादिविधिः । ऋकारादाविति लभ्यते । 'बृद्धिरेचि' इत्यतो बृद्धिरिति चानवर्तते । 'एकः पूर्वपरयोः' इलिधकृतम् । तदाह—श्रवर्णान्तादित्यादिना । एकादेश इति । पूर्वपरयोरचोरिति शेषः । अन्यथा उपसर्गस्य धातोश्च सर्वादेशः स्यात् । उपाच्छीति—प्राच्छीतीत । उप ऋच्छति, प्र ऋच्छति इति स्थिते गुरो प्राप्ते अनेन वृद्धिः रपरत्वम ।

श्रथ तस्य रेफस्य पदान्ते विहितं विसर्गमाशाङ्कितं तस्य पदान्तत्वसाधनायाह— श्रन्तादिवच्च । 'एकः पूर्वपरयोः' इति स्त्रमनुवर्तते । यथासंख्यपरिभाषया श्रन्ता-

बदेः सरप्रत्यये परतश्चर्त्वे कृते तस्यासिद्धत्वात्सस्य खयः परत्वं नेति शङ्क्यम् । 'पूर्वत्रा-सिद्धीयमद्वित्वे' इत्युक्तेः । खतएव मनोरमायां 'षट् सन्तः' इत्यत्र टकारात्परस्य सस्य द्वित्वं स्वीकृतमिति दिक् ॥ उपसर्गादृति । उपसर्गात्किम् , खट्वच्छीत । ऋति किम् , उपेतः । तपरकरणमुत्तरार्थम्। इह दीर्घकीरादेषातोरसंमवेन व्यावर्त्यालामात्। ऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवतस्यात् । इति रेफस्य पदान्तत्वे । ७६

दिवदित्यस्य ब्रमेगान्वयः । ततश्च पूर्वपरयोर्भवन् एक श्रादेशः पूर्वस्यान्तवत्परस्या-दिवदिति लभ्यते । यद्यपि एकादेशस्य द्वौ वर्गौ स्थानिनौ—पूर्वः परश्च, तयोश्च वर्गादोः प्रन्येक्रमेकत्वादखग्डत्वानदपेत्त्या एकादेशस्य अन्तादिवत्त्वकथनमसंगतम् . तथापि पर्वपरवर्गयोभवनेकादेशः प्रथमस्थानिघटितसमुदायस्य पूर्वस्य यः श्रन्तः प्रथम-स्थानी तत्कार्यकारी भवति । द्वितीयस्थानिघटितसमुदायस्य उत्तरस्य य श्रादिः द्वितीय-स्थानी. तत्कार्यकारी भवतीत्यथीं विविक्तिः। तत्र पूर्वीन्तवत्त्वे यथा--क्रीरपेगा। चीरप इन इति स्थिते 'श्राद्गुगाः' इत्येकादेश एकारः । तत्र पूर्वान्तवत्त्वेन 'पे' इत्य-त्तरपदस्य एकाच्रवाद् 'एकाजुत्तरपदे साः' इति सात्वं भवति । अत्र एकदिशे स्थानि-वत्सूत्रं तु न प्रवर्तते, एकादेशस्थानिभृतं पकारादकारमालम्बय पे इत्यस्य एकाजुत्तर-पदत्वाश्रयेण प्रवर्तमास्य गात्वस्य स्थान्यलाश्रयत्वान् । यद्यपि एकाजुत्तरपदत्वमेव प्राधान्येन रात्वविधिराश्रयति, पकारादकारं स्थान्यलं त तद्विशेषराभितान्दवेनाश्रयति, तथापि 'त्रनित्वधी' इति निषेधोऽत्र भवत्येव, यथाकथित् स्थान्यलाश्रयग्रस्येव तत्र विविज्ञतत्वात् । अन्यथा प्रतिदीव्येत्यत्र क्त्वादेशं ल्यपं स्थानिगतवलाद्यार्धघातुकत्वेना-श्रित्य इडागमे कर्तव्ये अनिल्वधाविति निषेधानुपपत्तेः, तत्र वत्तः प्राधान्येनाश्रयसा-भावात् । एनेन स्थानिवतसूत्रेरा गतार्थमिदं सूत्रमिति निरस्तम् । परादिवत्त्वे यथा-खट्वा । अत्र खट्वराव्दाद् 'अजाद्यतप्टाप्', सवर्णदीर्घ आकारः । तस्य परादिवत्त्वेन टाप्त्वात्ततः परस्य सोर्हल्ल्यादिलोपः । इदमपि स्थानिवद्भावेन त्रानिविद्धाम् । हल्ल्या-दिलोपस्यात्र स्थान्यलाश्रयताया मूलकृतैव वच्यमाग्रत्वात् । नचैवं सति यजेर्लुङ उत्तमपुरुषैकवचने इटि, रापि, 'त्राद् गुरो' ब्राडागमे ब्रयजे इन्द्रमित्यत्र गुरास्य एका-देशस्य परादिवत्त्वेन इकारत्वात्तत्र इकारे परे सवर्णादीर्घः स्यादिति वाच्यम् , इह हि अल्समुदायधर्मा एव प्रातिपदिकत्वसुबन्तत्वप्रत्ययत्वादयः अतिदिश्यन्ते, न तु वर्णमात्र-धर्मा अत्वहस्त्रत्वादयः । उक्तं च भाष्ये-'न वा अताद्रूप्यातिदेशाद्' इति । अन्तादिवर्शा-मात्रवृत्तिधर्मानितदेशाद् अयज इन्द्रमित्येवंजातीयकेषु सवर्णदीर्घादिकं न भवतीत्यर्थ इत्य-लमतिविस्तरेरा । इति रेफस्येति । उपार्च्छतीत्यत्र त्रार् इत्येकादेशस्य पूर्वान्तवत्त्वेन धातौ किम् , उपकारः । नन्वत्र उपेत्युपसर्ग एव न भवति, क्रियायोग एवोपसर्गत्वात् , उपगत ऋकार इति विगृह्य कियायोगत्वसंपादनेऽपि 'यत्कियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रस्वेव

९ पूर्वस्य परस्य च समुदायस्य त्रम्तादिभ्यां वर्णाभ्यां पृथगविष्यताभ्यां ये व्यवहाराः—प्रातिपदिकत्व—पदत्व—सुबन्तत्वादयः—ते कृतैकादेशस्यापि भवन्ति—इति प्रस्फुटोऽर्थः।

खरवसानयोविसर्जनीयः। (=-१-१४) सिर अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनी-यः स्यालदानते । इति विसर्गे प्राप्ते । अन्तवद्भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः । 'उभयथर्ज्व' (सू ३६३०), 'कर्किस चिष्ट्रिनन्योः' (सू ३१६७) इसादिनिर्दे-शात् । उपसर्गेणव धातोराचेपे सिद्धे 'धातौ' इति योगविभागेन पुनर्बृद्धिविधा-

रेफस्य पदान्तत्वे सित विसर्गे प्राते इत्युनरेगान्वयः। कथं विसर्गप्राप्तिरित्यत श्राह—खरवसानयोः। गे रीत्यतो र इति षष्ठधन्तमनुवर्तते । तच पदस्येत्यिधिकृतस्य विशेषग्रम् । 'येन विधिः' इति रेफान्तस्येति लभ्यते। खरि श्रवसाने च परतः रेफान्तस्य पदस्य विसर्जनीयः स्यादित्यर्थः। श्रलोऽन्त्यस्येत्यन्त्यस्य भवति। श्रभावरूपस्य चावसानस्य बुद्धिकृतं परत्वम् । फिलितमाह—खिर श्रवसाने चेति। पदान्त इति । विद्यमानस्येति शेषः । यदि नु श्रन्त्यवर्गस्य श्रवसानसंज्ञा, तदा श्रवसान इत्यत्र योजना 'विरामोऽवसानम्' इत्यत्रोक्षा । इति विसर्ग इति । उपार्च्छृतीत्यादौ श्रवेन विसर्गे प्राते तत्परिद्यार उच्यत इत्यर्थः। श्रवन्तविदिति । श्रन्तवत्त्वेन पदान्तन्तं प्राप्तस्य रेफस्य विसर्गे न भवतीत्यर्थः। कृत इत्यत श्राह—उभयथिद्विति । श्रन्त्यया तत्रापि विसर्गनिर्देशः स्यादिति भावः।

नन्वत्र धाताविति व्यर्थम् , उपसर्गप्रह्णादेव धातावित्यस्य सिद्धेः, कियायोगे सत्येव उपसर्गसंज्ञाविधानात् । न च उपगत ऋकार उपकार इत्यत्र क्रियायोगस्य सत्त्वाद्युपसर्गत्वाच बृद्धिप्राप्तौ तिक्षवृत्त्यर्थमिह धातुप्रह्णामिति वाच्यम् , 'यित्क्रयायुक्ताः प्राद्यः, तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः' इति परिभाषया गम्यमानगमनाक्रयां प्रत्येव उपसर्गत्वात् , प्रकृते च ऋकारादिनिमित्तकोपसर्गत्वस्येव विवक्तितत्वादित्याशङ्क्ष्याह—उपसर्गेण्येतेत्यादिना । उपसर्गप्रहृणोनेव धातोः आचेषे—अन्यथानुपपत्तिह पार्थापतितो लाभे सित, पुनः धाताविति वचनं पुनर्विधानार्थमित्यन्वयः । कथं पुनर्विधानात्राम इत्यत आह—योगविभागेनिति । योगशव्दः स्त्रश्चव्यप्यायः । 'उपसर्गाहिते' इति 'वातौ' इति च, स्त्रं विभज्यते । तत्र 'उपसर्गाहिते' इति पूर्वस्त्रे 'धातौ' इत्यर्थाक्वभ्यमादाय उक्कार्थलाभः । 'धातौ' इत्युक्तरस्त्रेऽपि 'उपसर्गाहिते' इति पूर्वस्त्रमनुवर्तते ।

गत्युपसर्गसंज्ञाः' इति ऋकारं प्रति अनुपसर्ग एव, तथा चाक्नतेऽपि धातुप्रह्यो ऋकार्पिद्मातावेव बृद्धिर्मविष्यति, उपसर्गेण धातोरान्नेपाद्, न त्वत्रेति चेत्सत्यम्। अतएव योग-विमागेन पुनर्विधानार्थमित्यनुपदं वन्न्यतीति न काप्यनुपपत्तिः । ग्रम्तादिवच । इह 'एकः पूर्वपरयोः' इत्यनुवर्तते यथासंख्यं चाश्रीयत इत्यभिप्रेत्याह—पूर्वस्यान्त-विदिति । स्थानिवत्स्त्रेर्णेव गतार्थमिदम् । न चाल्विच्यर्थमिदमस्त्विति शङ्कथम् । अस्याप्यल्विधावनिष्ठत्वात् । अन्यथा अयजे इन्द्रमित्यत्र सवर्णदीर्घापत्तेः । न विसर्ग

नार्थम् । तेन 'ऋसकः' ( स् ६२ ) इति पान्तिकोऽपि प्रकृतिभावोऽत्र न भवति। ७७ वा सुप्यापिरालेः ।(६-१-६२) त्रवर्णान्तादुपसर्गाद् ऋकारादे सुन्धातौ परे वृद्धिरेकादेशो वा स्यात्। त्रापिशालिग्रह्णं पूजार्थम्। प्रार्षभीयति। प्रर्षभीयति। सावर्णाद् न्तवर्णस्य प्रहण्णम्, उपाल्कारीयति उपल्कारीयति । तपरस्वादीर्धे न, उप ऋकारीयति-उपर्कारीयति। ७८ एङि पररूपम् । (६-१-६४) श्रवर्णान्ता-

तथा च पूर्वसूत्रसमानार्थकमेतत्सूत्रं संपद्यत इति पुनर्विधानलाम इत्यर्थः । किमर्थमिदं पुनर्विधानमित्यन आह—तेनेति । पुनर्विधानेनेत्यर्थः । न भवतीति । परोऽपि प्रकृतिभावः पुनर्विधानसामर्थ्याद् बाध्यतं इत्यर्थः । वा सुपि । 'उपसर्गादित धातौ' इति पूर्वसूत्रमनुवर्तते । 'ब्राद् गुगः' इत्यतः ' वृद्धिरेचि र इत्यतश्च त्रादिति वृद्धिरिति चानुवर्तते । त्र्यादित्यनेन उपसर्गादिति विशेष्यत इति तदन्तविधिः । प्रत्ययग्रहसापरि-भाषया सुप्शब्देन सुबन्तप्रकृतिको धातुर्विवित्तिः । 'एकः पूर्वपरयोः' इति चाधिकृतम् । तदाह—ग्रवर्णान्तादित्यादिना । सुव्धाताविति । सुबन्तप्रकृतिकधातौ परत इत्यर्थः, सुबन्तस्य धातोरसंभवात् । एकादेश इति । पूर्वपरयोरचोरिति शेषः । यद्यपि ऋच्छ गतावित्यादीनां विविध धातत्वं सबन्तत्वं च संभवति. तथापि तल्यास्य-सूत्रभाष्ये उपार्कारीयतीत्यादेरेतदुदाहरणत्वेन भाष्ये उक्कत्वात् सुबन्तप्रकृतिके इत्येव व्याख्यानसुचितम् । नतु वाग्रह्णादेव सिद्धे त्र्यापिशलिप्रहुणं व्यर्थमित्यत त्र्याह— **ऋापिशुलिग्रह ग्रामिति ।** श्रापिशुलेराचार्यस्याप्ययमर्थः संमत इत्यादरलाभार्यमित्यर्थः । प्रार्पभीयतीति । ऋषभमात्मन इच्छतीत्यर्थे 'सुप श्रात्मनः क्यच्' 'सनाद्यन्ताः' इति धातुत्वम् । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सुपो लुक्; 'क्यचि च' इति ईत्वम् । लट, निप्, राप्, पररूपम् । प्र ऋषभीयति इति स्थिते अनेन वृद्धिः-आकारः. रपरत्वम्। प्रार्पभीयतीति। दृद्धयभावपन्ने 'श्राद् गुराः', रपरत्वम्। सावरायीदिति। 'ऋलुवर्णयोः' इति सावर्ण्यादितीत्यनेन लुतोऽपि महरामित्यर्थः। उपालकारीयतीति । लुकारमात्मान इच्छतीत्यर्थे क्यजादि पूर्ववत् । लपरत्वं विशेषः। उपल्कारीयतीति । वृद्धयभावपत्ते गुराः, लपरत्वम् । तपरत्वादिति । ऋतीति तपरकररोन तत्कालस्यैव प्रहरणाद् दीर्घत्रकारे परे वृद्धिविकल्पोऽयं न भवति, किं तु गुरण एवेत्यर्थः । ऋका-**ीयतीति ।** ऋकारमात्मन इच्छतीत्यर्थे क्यजादि पूर्ववत् । ऋदयभावादत्र गुरा एव । पिक पररूपम् । उपसर्गादिति धाताविति चातुर्वतते । श्रादित्यनुवृत्तम्पस-

इति । एतच सुखार्त इत्यादाविप बोध्यम् । सुब्धाताविति । सुबन्तावयवके इत्यर्धः । सुबन्तस्य धातोरसंभवात् । यद्यपि 'ऋज् गतौ' इत्यादीनां क्रिपि धातुत्वं सुबन्तत्वं च संभवति, तथापि न तादशेषु तपरत्वन्यावर्त्यत्वं प्रसिद्धं नामधातुष्वेव तत्संभवतीति त हुपसर्गादेखारौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्थातः वेजते । उपोयति । इह 'वा सुषि' इत्यनुवस्य वाक्यमेदेन व्याख्येयम् । तेनेछादौ सुद्धातौ वा, उपोडकीयति, उपेडकीयति । प्रोधीयति,प्रौधीयति। 'एवे चानियोगे' (वा ६६६१) नियोगोऽव-धारणम् । केव भोक्यसे । अनवक्लसावेवशब्दः । 'श्रनियोगे' किम्-तवैव ।

र्गादिखस्य विशेषगामिति तदन्तविधिः। 'यस्मिन् विधिः' इति परिभाषया तदादिप्र-हणम् । 'एकः पृवेपरयोः' इति चाथिकृतम् । तदाह—स्रवर्णान्तादित्यादिना । एकादेश इति । पूर्वपरयोरिति शेषः । प्रेजत इति । एव दीप्तौ । प्र एजते इति स्थिते 'बृद्धिरेचि' इति वृद्धि वाधित्वा अनेन परस्पम् एकारः । एज् कम्पने इति तु परसैपदी । उपोपतीति । उप दाहे, तद् , तिप् , शप् , त्रवृपवगुणः । उप श्रोष-तीति स्थिते इदि वाधित्वा अनेन ओकारः । नतु एडको मेपः, तमात्मन इच्छित-एडकीयति, उप एडकीयतीति स्थिते अनेन नित्यमेव परस्पं स्यात । इप्यते त बृद्धि-रपि-उपेंडकीयति उपेडकीयनीति । नत्राह-इहेति । 'एडि परहपम्' इस्रत्र वा सुपीलन्वर्तते । तच नैकवाक्यतया संबन्यते । तथा सनि अवर्णान्तादपसर्गादेखादौ सुब्धातौ परे पररूपमेकादेशो वा स्यादिखेवार्थः स्यात् । एवं सति प्रेजते उपोपतीखन्न नित्यं पररूपं न स्यात् । त्रातो वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । ुङि पररूपमिति प्रथमं वाक्यम् । अवर्णान्ताद्रपसर्गादेङादौ धातौ परे परहपमेकादेशः स्यादिति तदर्थः । वा स्पाति द्वितीयं वाक्यम् । तत्र एकि पररूपमिखनुवर्तते । धातौ उपसर्गादिखादि च । ततश्च उक्कपररूपविषये सुव्धातौ परे पररूपं वा स्यादिति लभ्यते । तदाह-तेनेति । उक्करीत्या वाक्यभेदाश्रयगोन एकादौ सुन्धानौ पररूपं पाचिकं भवति. तदि-तरधातौ त निलमित्यर्थः । एवे चानियोगे । नियोगराब्दं व्याचष्टे-नियोगोऽ वधारणिमिति । अवधारणाम् अन्ययोगव्यवच्छेदः । तदन्यस्मिन्नर्थे य एवशब्दः तस्मित्रकारात परे पूर्वपरयोः परहपमेकादेशः स्यादिखर्थः । क्वेव भोच्यस इति । श्रात्रेति न निश्चितुम इलार्थः । क्व एव इति स्थिते वृद्धि वाधित्वा अनेन वार्तिकेन पररूपमेकारः । श्रनवक्लप्ताविति । श्रनवधारण इत्यर्धः । तवैवेति । नान्य-स्येत्यर्थः । ऋत्र एवशब्दस्य ऋवधारणार्थन्वाद् न तस्मिन् परे पररूपम् ।

एवेह गृह्यन्त इति भावः । प्रार्पभीयतीति । 'शरोऽचि' इति वच्यमार्शेन द्वित्विनिवेषः । एकि परस्तपम् । एक्येक्' इत्येव सिद्धे परप्रहर्णमुत्तरार्थम् । रूपप्रहर्णं तु स्पष्टार्थम् , ग्राम पूर्ववद् एकि परः, इत्येव सिद्धेः । प्रेजत इति । 'एज् दीप्तौ' कम्प-वार्थस्तु परस्पैपदी । प्रेजति । नियोगोऽवधारण्मिति । निर्धारण्मित्यर्थः । तदुक्रम्—'नावक्तुतौ यदा दष्टः पररूपस्य गोचरः । एवस्तु विषयो वृद्धेनियमेऽयं

७६ ग्रचो उन्त्यादि टि । (१-१-६४) श्रचां मध्ये योऽन्त्यः स त्रादिर्यस्य तिष्टे-संज्ञं स्यात् । 'शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्' (वा ३६३२) । तच टेः। शकन्धुः। कर्षन्धुः । कुलटा । 'सीमन्तः केशवेशे' (वा ३६३३) सीमान्तोऽन्यः। मनीषा ।

अथ क्रचित् टेः पररूपं विधातुं टिसंज्ञामाह—अचोऽन्त्यादि टि । अच इति निर्धारेणे पर्छ। जातावेकवचनम् । अन्ते भवः अन्त्यः, अन्त्यः आदिः यस्य तद् अन्त्यादीति विष्रहः । क्रितिनाह—अचां मध्य इत्यादिना । शकन्ध्वा-दिप्विति । शकन्वादि इ विषये तात्सद्भवर्थं पूर्वपरयोः परुष्पं वक्कव्यमित्यर्थः । ् ततश्च शक्त दिशब्द नां टेरचि परे टेश्च परस्थाचश्च स्थाने पररूपमेकादेश इत्य-र्थात्त-यते । श्रादिखनुवृतौ शकन्ध्वादिगरो। सीमन्त इलादिकतिपयहपारा।मसिद्धैः । त्दःइ—तच्च टेरिति । शकन्ध्वादिगणं पठिति—शकन्धुरित्यादिना । शकानां देशविरोपागाम् अन्युः कृप इति विग्रहः । शक अन्युः इति स्थिते, सवर्गादीर्घे प्राप्ते अनेन पररूपम् । अत्र शकशब्दे द्वावचौ । तत्र अन्त्यः अच् ककारादकारः, तदादिः अकार एव, 'आयन्तवदेकस्मिन्' इति वचनात् । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम् । कर्क-**न्धुरिति ।** कर्काणाम् राज्ञाम् अन्धुरिति विग्रहः । कर्क अन्धः इति स्थिते पररूपम् । कुलटेति । अट गतौ । पचाद्यच् । टाप् । कुलानाम् अटेति विग्रहः । भित्तार्थं व्य-भिचारार्थं वा या ग्रहानटित सा कुलटा । कुलान्यटतीति विग्रहे तु कर्मएयिए। 'टि-**ब्**ढाराज्' इति डीप् स्यात् । कुल अटेनि स्थिते पररूपम् । सीमन्तः केशवेशे इति । गर्णान्तर्गनवार्तिकसेतत् । केशानां वेशः सन्निवेशविशेषः । तस्मिन् गम्ये सीमन्शब्दस्य देरन् इस्रस्य अन्तशब्दस्थावर्णस्य च स्थाने पररूपमित्यर्थः । आ-यदा भवेत् ।' इति । श्रस्यार्थः--श्रनवक्लुप्तौ श्रनिश्चये यदा एवकारो दृष्टः, स पर-

परा भवत् । इति । अस्याथः — अनवक्तुती अनिश्चये यदा एकारो दृष्टः, स पररूपस्य विषयः । यस्तु नियमे निर्धारणे यदा दृष्टः स बृद्धिविषय इति । ये तु नियोगे
त्वयंव गच्छेति प्राचो अन्ये स्थितस्य प्रत्युदाहरणस्यानुगुणतया नियोजनं नियोगो
न्यापार इति व्याचक्तं तेषां 'यदैव पूर्वं ज्वलने शरीरम्' 'ममैव जन्मान्तरपातकानाम्'
इति लौकिकप्रयोगाः, 'तपस्तपःकर्मकस्यैवं' 'लङः शाकटायनस्यैव' इत्यादिसौत्रप्रयोगाश्च
न सिद्धयेयुः । उदाहतवृत्तिश्चोकविरोधश्च स्यात् । अवधारणमिति व्याकुर्वतां तु सर्वेष्टिसीद्धः । अचो उन्त्यादि टि । अच इति निर्धारणे षष्ट्री । जातावेकवचनं तदाह—
अचां मध्य इति । शकन्यादिष्विति । शकन्यादिविषये तत्सिद्धयनुगुणं
परस्यं वाच्यमित्यर्थः । अत्यवाह — तच्च टेरिति । यदि तु आदित्यिकारादकारस्यैवेष्येत तर्दि मनीषा पतज्ञिलिरिति न सिष्येत् । केचिनु मनःपतच्छुब्दयोः पृषोदरा-

१ 'परस्याचरस्थाने' इति क।

हलीषा । लाङ्गलीपा । पतञ्जलिः । 'सारङ्गः पशुपत्तिग्योः' (ग १३६) । साराङ्गो-ऽन्यः । त्राकृतिगग्योऽयम् । मार्तग्रदः । 'ग्रोत्वोष्टयोः समासे वा' (वा १६३४) । स्थूलोतुः, स्थूलौतुः । विम्बोष्टः, विम्बौष्टः । 'समासे' किम् । तवौष्टः । ८० ग्रो-

दित्यत्वचनौ त इदं न सिध्येत । सीमान्तोऽन्य इति । श्रामान्तप्रदेश इत्यर्थः । मनीयेति । मनम ईपेति विग्रहः । श्रत्र श्रम् इति टेः ईकारस्य च स्थाने परहप-मीकारः । इप गरौ । 'गुरोश्च हलः' इत्यप्रत्ययः । टाप् । 'बुद्धिर्मनीपा' इत्यमरः । हलीपेति । 'ईपा लाइलदएडः स्यान्' इत्यमरः हलस्य ईपेति विग्रहः । करिकलभ इतिबत् पुनरुक्तिः समाधेया । श्रत्र गुणे प्राप्ते पररूपम् । एवं लाङ्गलीपेत्यत्रापि । पत-**ञ्जालिरिति ।** पतन् अञ्जलिर्यस्मित्रमस्कार्यत्वादिति वित्रहः । अत्र अत् इति टेः । श्रकारस्य च स्थाने पररूपमकारः । केचितु गोनदीख्यदेशे कस्यचिद्दपेः सन्थ्योपासन-समये अञ्जलेनिर्गद् इत्येतिद्याद् अञ्जलेः पतन्निनि विगृह्णन्ति । मयरव्यंसकादिन्वान समासः । सारङ्गः पशुपित्ताणोरिति । इदमिष गणान्तर्गतं वार्तिकम् । भाष्ये तु न दृश्यते । सारशब्द उन्कृष्टे । 'सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबेऽम्बरे त्रिषु' इत्यमरः। साराणि ऋज्ञानि यस्येति विग्रहः । सार ऋज्ञ इति स्थिते सवर्गादीचे प्राप्ते ऋनेन परह-पम । 'चातके हरिणे पुंसि सारङ्गशबले त्रिषु' इत्यमरः । स्नाकृतिगर्णोऽयमिति । ऋाकृत्या एवंजातीयकतया निर्शेतन्योऽयं गरा इत्यर्थः । लोकप्रयोगानुसारेगा एवंजा-तीयकाः शब्दा ऋस्मिन् गरो निवेशनीया इति यावत् । तत्फलमाह-मार्तराड इति । मृतम् त्राग्डं यस्य सः मृतग्डः कश्चिद्धिः । मृत ऋग्ड इति स्थिते सवर्गादीर्घं बाधित्वा श्चनेन पररूपम् । ततः अपत्ये अणि मार्नएडः । 'परामार्ताएडमास्यत्' इति सवर्णदी-र्घस्त च्छान्दसः । स्रोत्वोष्ठयोः । अवर्णादु स्रोतुराब्दे चोष्टराब्दे च परे पूर्वपर-योरचोः पररूपं वक्कव्यमित्यर्थः । स्थृलोनुरिति । 'त्रोतुर्विडालो मार्जारः' इत्यमरः । स्थल श्रोतः इति स्थिते, वृद्धिं बाधित्वा पाजिकं परहपम् । विस्वोप्ठ इति । विस्व-फलवन रक्तवर्गी श्रोष्टी यस्पेति विग्रहः।

दित्वादन्त्यलोपे अकारस्यैव परहपमाहुः । शकानां देशविशेषाणामन्युः कृपः शकन्युः । कर्काणां राजविशेषाणामन्युः कर्कन्युः । अटतीत्यटा, पचाधचि टाप् । कुलस्य अटा कुलटा । यदि तु कुलम् अटतीति विगृद्धते तदा कर्मण्यणि जीपि कुलाटीति स्यात् । 'ईष उञ्छे' । ईष गत्यादिषु' । आभ्यां 'गुरोश्च हलः' इत्यप्रत्यये ईषा । मनस ईषा मनीषा । हलस्य ईषा हलीषा । ईषा लाइलद्दगडः । पतन्तः अज्ञलयोऽस्मित्रमस्कार्यत्वा-दिति पतञ्चलिः । मार्तगुड इति । परहृपेणानेन मृतगुड इति सिद्धे ततः अग्यादि 
ः । 'परा मार्तागुडमास्यत' 'पुनर्मार्तागुडमाभरत' इत्यादिषु तु दीर्घश्छान्दस इति

माङोश्च । (६-१-६४) श्रोमि ग्राङि च ग्रात्परे पररूपमेकादेशः स्यात् । शिवा-यों नमः । शिव एहि—शिवेहि । ८१ ग्रान्यक्तानुकरणस्यात इतौ । (६-१-६८) ध्वनेरनुकरणस्य योऽच्छुब्दस्तस्मादितौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् । पटत् इति पटिति । 'एकाचो न' (वा ३६३७) । श्रविति । ८२ नाम्रेडितस्या-

श्रोमाङोश्च । श्रोम् च श्राङ् चेति विग्रहः । श्रादिति पररूपमिति चातु-वर्तते, 'एकः पूर्वपरयोः' इति च तदाह—श्रोमीत्यादिना । शिवायोंनम इति । अत्र इिंद वाधित्वा पररूपम् । शिवेहीति । आ इहीति स्थिते गुरो एहीति रूपम् । ततः शिव एहि इति स्थिते वृद्धिं बाधित्वा पररूपमेकारः । नच शिव त्रा इहीति स्थिते सवर्शदीर्घे कृते पश्चाद गुरो शिवेहीति रूपसिद्धेराङ्ग्रहर्गं व्यर्थमिति वाच्यम् , 'धातू-पसर्गयोः कार्यमन्तर इस् इति न्यायेन प्रथमम् 'त्राद् गुराः' इति गुरो कृते शिव एहीति स्थित. रुद्धौ प्राप्तायां तिश्वरूत्यर्थत्वात् । भाष्ये तु त्रा ऋश्यात् , गुराः, ऋरर्यात् , अय अरर्थात् अवश्योदित्यत्र सवर्णदीर्घनिवृत्त्यर्थम् आङ्प्रहरणमिति स्थितम्। **आञ्य**-क्तानकरण्स्य । पररूपमित्यतुर्वतते । अन्यकः-अस्फुटवर्णविभागः वृद्धपतनादि-जनितंब्वनिः । तस्यानुकरणम् —तत्प्रतिपादकस्तत्सदृशः त्रपरिस्फुटवर्णविभागः शब्दः, तस्यावयवः यः अत्शब्दः, तस्माद् इतिशब्दपरे अत्शब्दस्य इकारस्य च स्थाने पररूपं स्यादित्यर्थः । ऋत्र इतिशब्दे यः प्रथम इकारः तस्मिन्परे इति ब्याख्येयम् । अन्यथा इतिराब्दस्य क्रैत्स्रसादेराप्रसङ्गात् । तदाह--ध्वनेरित्यादिना । अत्र 'अलो-Sन्त्यस्य'इति न भवति, 'नानर्थकेंSलोSन्त्यविधिः' इति निषेधात् । पटत् इतीति प्रक्रि-यावाक्यप्रदर्शनम् , न तु पररूपाभावपत्ते रूपमिति अमितन्यम् , अत्र पररूपस्य नित्यत्वात् । त्रसंहितायां निर्देशो वा । पटितीति । उदाहररामेतत् । कृतः पतित इत्याद्यध्याहार्यम् । अत्र अनेकाज्यह्णं कर्तव्यमिति वार्तिकमर्थतः संग्रह्णाति-एकाचो नेति । एकः श्रच् यस्य स एकाच् , तथाभूतस्यानुकरणस्य उक्कं पररूपं नेत्यर्थः । श्रदितीति । अत्र एकाच्त्वाद् न पररूपम् ।

मावः । केचिदत्र सवर्णदीर्घमेवाहुः, पूर्वोक्तवैदिकप्रयोगास्वेषामनुकूलाः । स्रोत्वोष्ठ-योरिति । स्रकारस्य स्रोत्वोष्ठयोश्च एकत्र समासे स्थितौ सत्यामिदं प्रवर्तते । तेनेह न । वृषलसुतौष्टत्रयास्त इति । सिवेहीति । ननु शिव स्रा इहीत्यत्र सवर्णदीर्घे कृते पश्चादाद्गुणे च सिद्धमिष्टं तिकमाङ्ग्रहणेन । सत्यम् । 'पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते' इति दर्शनेन धातुपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गमिति पूर्वं गुर्णे कृते वृद्धिः स्यात्, तम्मा भृदि-

१ 'कृत्स्नादेश' इति क ।

न्त्यस्य तु वा। (६-१-६६) ब्राम्नेडितस्य प्रागुक्तं न स्यात्। ब्रान्त्यस्य तु तकारमा-त्रस्य वा स्यात्। 'डाचि बहुलं द्वे भवतः' (वा ४६६७) । इति बहुलप्रह्णाद् द्वित्वम्।८३ तस्य परमाम्नेडितम्।(८-१-२) द्विरक्तस्य परं रूपमाम्नेडितसंज्ञं स्यात्। पटत्पटिति। ८४ भालां जशोऽन्ते। (८-२-३६) पदान्ते भालां जशः स्युः। पटत्पटिति। ८४ श्रकः सवर्षो दीर्घः (६-१-१०१) ब्रकः सवर्षो-

नन पटत्पटत् इति इत्यत्र पटत्पटेति रूपमिष्यते । तत्र 'श्रव्यक्वानकरणस्य' इति पररूपे पटत्पटिति इत्येव स्यात्। तत्राह—नाम्नेडितस्य। 'त्राव्यक्षानुकरगास्यात इतौ' इति 'पररूपम्' इति 'एकः 'पूर्वपरयोः' इति चानुवर्तते । श्रोम्रेडितस्य श्रव्यक्ता-**तुकरणस्य अवयवः** यः अत्राब्दः, तस्य इतिराब्दे परे परहःषं न स्यात् । अन्यस्य तु वा । तुरवधारगो । ऋतुशब्दान्त्यस्य तकारस्यैव इकारस्य च पररूपं वा स्यात् । नत्वकारस्यापीत्यर्थः । तदाह—ग्राम्नेडितस्य प्रागुक्कमित्यादिना । ननु पटत् पटत् इत्यत्र कथं द्वित्वमित्यत त्राह—डाचीति। 'डाचि बहुलं द्वे भवतः' इति द्वित्व-मित्यन्वयः । नतु 'अन्यकानुकरणाद् द्वयजनरार्घादनितौ डान्' इति डानः कथमिह संभवः, इतिशब्दे परतस्तत्पर्युदासः स्यादित्यत त्राह-वहुलग्रहणादिति । वेत्य-जुक्त्वा बहुलग्रहरामधिकविधानार्थम् , बहूनर्थान् लाति गृहरागतीति तद्यत्पत्तेरिति भावः। ग्रमियुक्ताश्राहः-- "क्वित् प्रभृतिः क्विन्मसृतिः क्विनिद्विभाषा क्विदन्यदेव । शिष्ट-प्रयोगानतुस्त्य त्रोके विश्लयमतद् बहुत्तप्रहे तु" इति। ननु किमाम्रेडितं नाम १ तत्राह— तस्य परमाम्रेडितम् । 'सर्वस्य द्वे' इत्यनन्तरमिदं सूत्रं पत्र्यते । ततश्च तस्येत्यनेन द्विरुक्कस्येति लभ्यते । अवयववाचिपरशब्दयोगे अत एव ज्ञापकात् षष्टी । तदाह-द्विरुक्तस्येत्यादिना । पटत्पटेतीति । पटत् पटन् इति स्थिते, तकारस्य इकारस्य च पररूपम् इकारः । ततश्च 'त्राद् गुगाः'। त्रथ पररूपाभावपच्चे पटत्पटत् इतीस्रत्र तकारस्य दकारं विधत्ते—भत्तां जशोन्ते । पदस्थेसिधकृतम् तदाह— पदान्त इति । पटत्पटदितीति । स्थानसाम्यात् तकारस्य दकारो जशिति भावः। श्चन्न श्रत्शब्दस्य पररूपनिषेधाभावे तकारमात्रस्य पररूपैकादेशविकल्पविधौ तस्य पररूपाभावपत्ते ऋत्-शब्दस्य पूर्वस्त्रेग पररूपापत्तौ पटत्पटितीति स्यादिति ध्येयम् ।

त्यान्त्रहणम् । श्रव्यक्षानुकरण्स्यात इतौ । यद्यपि 'श्रतो गुर्णे' इति पूर्वस्त्रादत इत्यनुवर्त्यातोष्रहण्मिह त्यक्तुं शक्यम् , तथापि पूर्वस्त्रे श्रत इति तपरकरणाद् हस्वाका-रस्य प्रहण्मिति व्याख्याने क्षेत्राः स्यादिति पुनरत्रातोष्रहणं कृतम् । श्रव्यक्षशब्दं व्याचष्टे—ध्वनेरिति । श्रनुकरण्स्येति । परिस्फुटाकारादिवर्णस्थेति भावः । तस्य चानुकरण्तं किंचित्साम्येन बोध्यम् ।

ऽचि परे दीर्घ एकादेशः स्यात् । दैत्यारिः । श्रीशः । विष्णुद्यः । 'श्रचि' किम् । इमार्स शेते । 'नाज्माली' (सु १३) इति सावण्यंनिषेधस्तु न दीर्घशकारयोः,

श्रवः सवर्गे। श्रवः इति पश्चमी। 'इको यगाचि' इत्यतः श्रचीत्यवर्वते । 'एकः पूर्वपरयोः' इत्यिक्कृतम् । तदाह—श्रवः सवर्गे उचीत्यादिना। दैत्या-रिरिति। दैत्य श्रारः इति स्थिते द्वयोरकारयोरेको दीर्घ श्राकारः, स्थानसाम्यात् । श्री ईशः इति स्थिते ईकारयोरेक ईकारः। विष्णु उदयः इति स्थिते उकारयोरेकारः। श्राचीत्यनुश्चनेः कि प्रयोजनमिति पृच्छति—श्रवि किमिति। कुमारी शेत इति। श्रचीत्यननुश्चनों ईकारस्य शकारस्य च तालुस्थानविश्वतप्रयन्नसाम्येन सवर्गतया तयोदीं व ईकार एकादेशः स्थान् , तिष्वश्चर्यर्थमचीत्यनुवर्तनीयमिति भावः। नतु ईकार-शकारयोः स्थानप्रयन्नसाम्येऽपि न सावर्ण्यम् , 'नाज्मक्तौ' इति निषेधात् , श्रतः कुमारी शेत इत्यत्र 'श्रवस्सवरो—' इत्यस्याप्रसक्केः श्रचीत्यनुश्चित्वेत्यत् आह—नाजभातावितिति । 'नाज्मक्तौ' इति सावर्ण्यनिषेषो वार्णसमान्नायिकानामेन, न तु

पररूपस्यास्य नित्यत्वेऽपि संहितायामविवित्तायां तदभावादाह—पटिदितीति । नाज्भलावित्यादि । अयं भावः—विधेयभेदे वाक्यभेदात्संभवन्यामेकवाक्यतायां तदयोगात् 'तुल्यास्यप्रयन्नम्-' इत्यस्य 'नाज्यालो' इत्यस्य च एकवाक्यत्वलाभाय 'ग्रज्मल्भिन्नं तुल्यास्यप्रयनं सवर्षाम्' इल्रथीऽभ्युपेयते । 'ग्रज्मल्भिन्नम्' इल्रन्न परस्परनिरूपिततल्यत्वविशिष्टास्यप्रयन्नकौ यावज्यकतौ तदुभयभिन्नत्वं विवित्तिम् । तथा च 'यो हस्वदीर्घाद्यात्मको वर्षो येन वर्षोन तादशेन तुल्यास्यप्रयत्नस्तदुभयं मिथः सवर्णं भवति'। तथा 'येन हला तुल्यास्यप्रयन्नकं यद्धल् तदुभयं मिथः सवर्णं स्यात्', 'यश्र दीर्घप्तुतात्मको वर्गो येन हला तुल्यास्प्रयन्नस्तदुभयमपि मिथः सर्वणाम्' इत्यर्थः फलितः । ततश्रानेन सुत्रद्वयेन सवर्णसंज्ञायां सिद्धायां 'त्रगुपदित्सवर्णस्य-' इति याहकशास्त्रं प्रवर्तते**,** नतु ततः प्राक् । श्रतो 'नाज्मलौ' इत्यनेन श्राच्चरसमाम्नायिका-नामेव सावर्ण्य व्युद्रस्यते, नतु सर्वेषाम् । तेनात्र दीर्घशकारयोः सावर्ण्यमस्त्येवेति तद्वारसाय 'श्रकः सवर्रो-' इत्यत्राचीत्यनुवर्तनं युक्तमिति । यदा तूष्मसामीषद्विवृतत्वं परिकल्प्य 'नाज्मलो' इति सूत्रं प्रलाख्यायते, तरेह सवर्णसूत्रे अचीति नानुवर्तनी-यम् । हे पिपासो इलादौ 'गुरोनृतः-' इलाकारस्य प्लुते कृते ततः परस्य सस्य इ्गाः परत्वेन षन्वं स्यात्, 'नाज्ञभलौ' इत्यत्राकारप्रश्लेषेरा। दीर्घहकारयोः सावर्ग्याभावेऽपि प्लुताकारस्य हकारसवर्णत्वेन इण्त्वादिलाशङ्कय तत्समाधानार्थमाश्र स्राश्वति द्वन्द्वं कृत्वा सवर्णदीर्घेगा दीर्घात्परत्र प्तुतोऽपि प्रश्चिष्यत इति क्रिष्टव्याख्यानमपि नाश्रयणी-यम् । विश्वपाभिरित्यादौ ढत्वादेरप्यप्रसिक्तः, खराणामूष्मणां च प्रयक्षभेदेन सावएर्याभा-

अहर्णकशास्त्रस्य सावर्ण्यविधिनिषेधाभ्यां प्रागनिष्पत्तेः । 'श्रकः' किम्-हरये। 'श्रकोऽिक दीर्घः' इत्येव सुवचम्। 'ऋति सवर्णे ऋ वा' (वा ३६४०)। होतृ-कारः-होतृकारः। 'तृति सवर्णे तृ वा' (वा ३६४९)। होत्तृकारः। पत्ते ऋकारः

द्र्शिष्तुतानामपि, 'श्रादिरन्त्येन सहेता' इत्यनेन वार्णसमाम्रायिकानामेव श्रन्शब्दवा-च्यत्वावगमात् । ऋत ईकारशकारयोः सावर्ण्यसत्त्वात् क्रमारी शेत इत्यत्रातिप्रसङ्गः स्यादिलचीलनुनृत्तिरावश्यकीलर्थः। ननु वार्णसमान्नायिकानामेव ऋच्शब्दवाच्यत्वेऽपि अचराव्दोपस्थितैः अकारादिभिः हस्वदीर्घण्तुतानामपि प्रहर्णं भवति, अगुदितसूत्र-बलात । श्रत इकीरशकारयोर्न सावर्र्यप्रसिक्तिरिखजनुत्रृत्तिर्व्यंवेखन श्राह--ग्रहरा-केति । 'श्रण्यदित्सवर्णस्य' इति प्रहणकसूत्रं हि लब्धात्मकमेव सत् 'श्रस्य च्वौ' इत्यादौ प्रवृत्तिमहीते । 'नाज्मलौ' इति प्रवृत्तिदशायां च प्रहणकशास्त्रमिदं न लव्धात्मकम् । तिद्धं सवर्णपद्घटितत्वात् सवर्णपदार्थावगमोत्तरमेव लब्धात्मकम् । सवर्णसंज्ञाविधायकं च 'तुल्यास्य' सूत्रं सामान्यतः स्वार्थं बोधयदपि 'नाज्मत्तौ' इति त्रपवादविषयं परिहृत्य तदन्यत्रैव पर्यवसानं लब्ध्वा स्वकार्यज्ञमतामश्तुते । उक्कं च- प्रकल्प्यापवाद्विषयमु-त्सर्गोऽभिनिविशते' इति । एवं च 'त्रगुदित्' सूत्रस्य 'नाज्मलौ' इति निषधसहित 'तुल्यास्थ' सुत्रप्रवृत्तेः प्रागल्बधात्मकतया नाज्यमलौ' इत्यत्र ऋज्यहरोन दीर्घप्ततानां श्रहणाभावेन ईकारशकारयोः सावएर्यनिषधाभावेन सावएर्यसत्त्वात क्रमारी शेत इत्यत्र 'श्रकः सवर्षों' इति प्राप्तौ तनिवृत्त्यर्थमचीलन् वृत्तिराश्रयणीयेलर्थः । तदेतद् नाज्म-लाविति सावर्ग्यनिषेषो यद्यपीति प्रन्थव्याख्यावसरे प्रपश्चितम् । ऋकोऽिक दीर्घ इत्येव सुवचिमिति । एवं च सवर्णप्रहर्णं न कर्तव्यमिति लाघवम् । दैध्युकार इत्यत्र तु यथासंख्याश्रयसान्नातिप्रसङ्गः । ततश्च श्रचीत्यनुवृत्तिरपि नाश्रयसीयेति भावः ।

'ऋति ऋ वा' इति वार्तिकम् , 'अकः सवर्णे' इत्यतोऽनुवृत्तसवर्णपदेन योज-वित्वा पठिति—ऋति सवर्णे ऋ वा । अक इत्यनुवर्नते । 'एकः पूर्वपरयोः' इति च । अकः सवर्णे ऋति परे पूर्वपरयोः ऋ इत्येकादेशः स्यादित्यर्थः । होतृकार इति ।

कादिति सुगमोऽयं पन्थाः । श्रकोऽकीत्येवेति । 'श्रकोऽकि दीर्घः' इलेवेल्ययः । सुवचिमिति । यथासंख्यसंबन्धेन दृष्यत्रेत्यादावितिप्रसङ्गाभावात् । सृ इति त्रिंशतः संमेतुकृत्वाद् होतृ लुकार इत्यत्र सृष्ठकारस्य सृकारपरत्वमस्येवेत्यप्रसङ्गाभावादीकारशकारयोः सावर्थे सत्यप्यचीत्यनुवर्तनं विनैव समीहितरूपसिद्धेश्वेति भावः । 'ऋति ऋ वा' 'खृति लु वा' इति वार्तिकं स्त्रस्थेन सवर्षपदेन योजयित्वा पठिति—ऋति सवर्ष इत्यादि । नन्वेवम् 'श्रकः सवर्षो-' इति सवर्षपदाकार् वार्तिकयोः सवर्षा-

सावर्ग्यात् । होनृकारः । 'ऋति ऋ वा' 'लुति लुवा' इत्युभयत्रापि विधेयं वर्ण-द्वयं द्विमात्रम् । त्राद्यस्य मध्ये द्वौ रेफौ, तयोरेका मात्रा । त्रमितोऽज्भक्तेरपरा । द्वितीयस्य तु मध्ये ही लकारी, शेषं प्राग्वत्। इहीभयत्रापि 'ऋत्यकः' (सू ६२) इति पाचिकः प्रकृतिभावो वच्यते । ८६ एङः पदान्ताद्ति । (६-१-१०६) पदा-होतृ ऋकार इति स्थिते अनेन द्वयोः ऋकारयोः स्थाने ऋकारविलक्ताणो न्रसिंहवद द्यन्तरात्मा ऋकारो रेफड्डयवान कश्चिट्टणों भवति । एतदभावपत्ते रूपं दर्शयति—हो-तुकार इति । 'श्रकः सवरों' इति दीर्घः । लृति सवरों लृ वा । श्रकः सवरों लति परे पूर्वपरयोः ल इसेकोदेशो वा स्यादिस्तर्थः । होत्लुकार इति । होतृ लुकार इति स्थिते ऋकारस्य लुकारस्य च स्थाने नृसिंहवद् बन्तरात्मा लुकारो द्विलकारवान् कश्चिद्वर्गो भवति । पन्न इति । उक्तद्यन्तरात्मकवर्णाभावपन्ने ऋकारस्य लुकारस्य च स्थाने 'श्रकः सवर्षीं' इति दीर्घी भवन् ऋलुवर्षायोरिति सावरर्यादकार एव भवति, लुकारस्य दीर्घाभावादिति भावः । त्रात एव होनृ लुकार इत्यत्र सवर्णदीर्घपत्ते होतृकार इत्येवोदाहृतं भाष्ये । अय ऋति ऋ वा, लति ल वेत्यत्र विधेयवर्णस्वरूपं विविनक्ति-ऋति ऋ वा, लति ल वेत्युभयत्रापि विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रमिति। तदेवोपपादयति—ग्राह्यस्य मध्य इति । एका मात्रेति । व्यञ्जनानामर्थमात्रतया एकैकस्य रेफस्य अर्धमात्रत्वादिति भावः । अभितोऽज्भक्तेरिति । अभित इत्यनन्तरं रेफाविति रोषः । अज्भक्तेरिति सामान्याभिप्रायमेकवचनम् । रेफद्वयस्य पुर-स्तादपरिष्टाच्च विद्यमानयोः हस्त्रऋकारांशयोरन्या मात्रेत्यर्थः। द्वितीयस्य त्विति। विधयस्यति शेषः । शेषं प्राग्वदिति । लकार्योरेका मात्रा, तावभितो विद्यमानयोः लुकारांशयोरन्या मात्रेत्यर्थः । एतच 'तुल्यास्य' सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् । एतेन दीर्घे प्राप्ते हस्व ऋकारः लुकारश्चात्र विधीयत इति प्राचीनग्रन्थः परास्तः । पाचिक इति । वैकल्पिक इत्यर्थः । प्रकृतिभाव इति । निर्विकारस्वरूपेणावस्थानमित्यर्थः। सन्ध्यभाव इति यावत् ।

एकः पदान्ताद्ति । 'श्रमि पूर्वः' इत्यतः 'पूर्वः' इत्यतुवर्तते । 'एकः पूर्व-परयोः' इत्यिधकृतम् । तदाह—पदान्तादित्यादिना । हरे श्रव इति स्थिते श्रया-प्रहर्णं कर्तव्यम् । स्त्रे तु 'श्रकोऽिक-' इति कर्तव्यमिति विपरीतगौरवात्कथम् 'श्रकोऽ कीत्येव अवचम्' इत्युक्तमिति चेदत्राहुः—भाष्यकारैरेतद्वार्तिकद्वयस्य प्रत्याख्यानाषा-स्त्येव गौरवमिति । प्रत्याख्याने तूपपितः लुकारान्तेषु विचारियष्यते । वर्गाद्वयं द्विमात्रमिति । एतेन 'दीर्घे प्राप्ते इस्वन्नक्रकारो हस्वलुकारश्च विधीयते' इति प्राचो व्याख्यानमाकरविरुद्धमिति ध्वनितम् । एकः पदान्तादित । श्रयवोरपवादः । 'क्रसि-

१ 'विधेयं वर्णरूपं' इति क ।

न्तादेकोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् । हरेऽव । विष्णोऽव । ८७ सर्वत्र वि-भाषा गोः । (६-१-१२२) लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः स्यात्प-दान्ते । गो श्रयम्, गोऽप्रम् । 'एङन्तस्य' किम्—चित्रग्वप्रम् । 'पदान्ते किम्– गोः। ८८ ग्रवङ् स्फोटायनस्य । (६-१-१२३) 'खति' इति निवृत्तम्। श्रवि परे

देशं वाभित्वा पूर्वस्पमेकारः । विष्णो श्रवेत्यत्र श्रवादेशं वाभित्वा पूर्वस्पमोकारः । सर्वत्र विभाषा । पदान्तादित्यनुवर्तते । 'प्रकृत्यान्तःपादम्' इत्यतः प्रकृत्येत्यनुवर्तते । प्रकृत्या स्वभावन निर्विकारस्वस्पेण श्रवतिष्ठत इत्यथः । 'यनुष्युरः' इत्यतो यनुषीति निवृत्तम् । तत्स्वनाय सर्वत्रेत्युप्रात्तम् । तेन लोके वेदे चेति लभ्यते । तदाह—लोक इत्यादि । श्रवतिभाव इति । स्वभावनायस्थानित्यर्थः । एवं च पूर्वस्पमवादेशश्रव न । गो श्रव्यमिति प्रकृतिभाव स्पम् । पूर्वस्पे गोऽप्रमिति । श्रत्र एक इत्यप्यनुवर्तते । तत्रश्र 'एकदेशविकृतमनन्यवद्भवति' इति न्यायेन चित्रयवप्रमित्यत्र नातिप्रसद्गः । हे चित्रगोऽप्रमित्यत्रापि न प्रकृतिभावः, प्रतिपदोक्तस्यैव एको प्रहणात् , प्रकृते च हस्तस्य गुण इत्योकारस्य लाल्गिकत्वात् । गोरिति । गो श्रम् इति स्थिते गो इत्योकारस्य पदान्तत्वाभावात्र प्रकृतिभावः । न चैवमपदान्तत्वाद् 'एङः पदान्ताद्' इति पूर्वस्पमपि दुर्लभमिति वाच्यम् , श्रत एव बसिब्सोश्रेति तत्र पूर्वस्पारम्भात् । श्रवङ् स्फोटा-यनस्य । श्रतीति निवृत्तमिति।एङः पदान्तादित्यत इति शेषः, व्याख्यानादिति

इसेश्व' इत्यस्यारम्भादस्य पदान्तिविषयत्वे लब्धे उत्तरार्थं पदान्तादिति स्पष्टप्रतिपत्तये इहैव कृतिमिति मनोरमायां स्थितम् । केचित्तु 'पदान्तान्' इत्येतिदिहाप्यावश्यकमेव । अन्यध्याद्वपत्तान्तादिष स्यात् । 'इसिइसोक्ष' इति स्त्रं तु 'झुप्संबिन्धन्यति परतः पूर्वरूपं चेन्डसिइसोरेवाति परे' इति नियमार्थं स्यात् । तत्फलं तु हर्यः, गुरवः, इः स्पृतो यैस्ते स्मृतयः, इत्यादौ पूर्वरूपाप्रश्चतिरित्याहुः । एङः किम्, दध्यत्र । पदान्तातिकम्, चयनम् । लवनम् । अविनवम् । आति किम्, हरियह । विष्णविह । तपरः किम्, वायवायाहि । सर्वत्र विभाषा । यद्यपीह 'इन्दिस' इति न प्रकृतम्, तथापि 'यजुष्युरः-' इत्यादिप्रक्रमात् इन्दस्येव संभाव्येत । अतः 'सर्वत्र' इत्युक्षम् । तद्याच्छे— स्त्रोके वेदे चेति । इह एङ इत्यनुवर्त्य एङन्तस्य गोरिति व्याख्येयम् । तेनेह न । विश्ववप्रम् । प्रकृतिभाव इति । एतच 'प्रकृत्यान्तःपादम्' इति सूत्रात्पकृत्येत्यनुकृत्येत्यनुकृत्या तभ्यते । 'नान्तःपादम्' इति पाठे तु 'सर्वत्र विभाषा-' इति सूत्रात्पकृत्येत्यनुकृत्या तभ्यते । 'नान्तःपादम्' इति पाठे तु 'सर्वत्र विभाषा-' हति सूत्रात्पकृत्येत्यनुकृत्या विभाषा निषिष्यत इत्याचयेयम् । निषधिवकृत्ये विधिविकृत्यः फिलात इत्याशयेन पूर्व-कृत्यत इति मनोरमायां स्थितम् । अवद्यक्ष स्फोटायनस्य । स्फोटाऽ-यनं परायशं यस्य स स्फोटाद्वत्या स्थाते वैयाकरणः । तस्य स्फोटायनस्य । अत्रापि

पदान्ते गोरवङ् वा स्यात् । गवात्रम् । 'पदान्ते' किम्-गवि । व्यवस्थितविभा-षया गवात्तः । ८६ इन्द्रे च । (६-१-१२४) गोरवङ् स्यादिन्द्रे । गवेन्द्रः ।

भावः । पदान्तादिति, गोरिति, श्राचीति चातुवतेते । स्फोटायनस्य ऋषेः मते श्रवङ् । श्राच्यस्य तु न । ततश्च विकत्मः सिद्धः । तदाह— श्राचि पर इत्यादिना । िक्चेत्यन्ति । गो श्रामिति स्थिते गकारादोकारस्यावङ् । गव श्राप्र इति स्थिते सवर्णदीर्षः । न च श्राप्राच्दे श्रकारमचं परत्वेनाश्रित्य प्रकृतः श्रवङ् कथं ति स्थिते सवर्णदीर्षं प्रवर्तयित, संनिपातपिरभाषाविरोधादिति वाच्यम् , संनिपातपिरभाषाया श्रानित्यत्वस्य रामायत्यत्र वच्यमाणत्वात् । गविति । गो इ इति स्थिते श्रोकारस्य पदान्तत्विवरहान्नावङ् । नापि पूर्वसूत्राभ्यां प्रकृतिभावपरस्पे । किन्तु श्रवादेशः । श्रतीत्यतुष्ठनौ तु गवेश इत्यादि न सिच्येत् । व्यवस्थितेति । क्रविद् भवनित्यंश एव प्रवर्तते, क्रविनु न भवतीत्यंश एव, क्रविदुभयमित्यवं लच्यानुसारेण व्यवस्थया प्रवृत्ता विभाषा व्यवस्थिति । ततश्च गवाच इत्यत्र नित्यमवङ् इत्यर्थः । इदं च ।

"देवत्रातो गलो प्राह इतियोगे च सिद्धिः। मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवान्नः संशितव्रतः॥"

इति शाच्छोरिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । गवात्त् इति । गवां किरणानामद्मी-वेति विग्रहः । श्रव्योऽदर्शनादित्यच् । गुंस्त्वं लोकात् । 'वातायनं गवात्तः स्यात्' इत्य-मरः । इन्द्रे च । गोः, श्रवङ् , श्रचीत्यनुवर्तते । तदाह—गोरिति । विकल्पनि-वृत्त्यर्थः पुनरारम्भः । गवेन्द्र इति । गो इन्द्र इति स्थिते श्रवङ् , श्राद् गुग्राः ।

एकन्तस्य गोरिति व्याख्येयम् । श्रमित्येव स्त्रियितुमुचितम् । विभाषानुवृत्तेः स्कोटायनप्रहणं पूजार्थम् । श्रतीति निवृत्तिमिति । श्रन्यथा गवेशः, गवोद्ध इत्यादि न
सिद्धयेदिति भावः । श्रचि पर इति । श्रत्राचीत्यनुवर्तते । 'श्रतीति तु निवृत्तम्'
इत्यत्र व्याख्यानमेव शरणम् । गवात्त् इति । गवां किरणानां श्रत्तीते विग्रहः ।
'श्रत्त्णोऽदर्शनात' इत्यत्त् समासान्तः । वातायने रूढोऽयम् । पुंस्त्वं लोकात् । इन्द्रे
च । श्रारम्भसामध्यांनित्यित्वम् । इदं च स्त्रं त्यक्तुं शक्यम् । श्रन्यार्थं स्वीकृतेन
व्यवस्थितविभाषाश्रयणेनैवेष्टसिद्धेरित्याहुः । 'ख्तुतप्रग्रह्माः—' इति स्त्राद्व्यवहितपूर्वः ।
'श्रथ प्रकृतिभावः' इति पाठो मृत्यपुस्तकेषु प्रायेण दश्यते, स चापपाठ एव । 'सर्वत्र
विभाषा गोः, इति प्रकृतिभावस्य प्रागेवारब्धत्त्वोदित्यके । श्रन्ये तु 'श्रवक् स्कोटायनस्य' 'इन्द्रे च' इति स्त्रद्वयं प्रकृतिभावप्रकरणे पठितमिष तद्विर्भूतामित्यस्वयं वक्रव्यम् ,
ताभ्यां तदनभिधानात्। न च 'श्रवक्—' स्त्रस्य प्रकृतिभावापवादत्वनोत्सर्गापवादस्यत्रात्

## अथ प्रकृतिभावः। ४।

६० प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् । (६-१-१२४) प्लुताः प्रगृह्याश्च वच्यन्ते, तेऽचि परे नित्यं प्रकृता स्युः। एहि कृष्ण्य अत्र गौश्चरति। हरी एतौ। 'नित्यम्' इति किम्। 'हरी एतौ' इत्यादावयमेव प्रकृतिमावो यथा स्यात्, 'इको-

त्रथ प्रकृतिभाव इति । निरुप्यत इति शेषः । प्लुतप्रगृह्याः । वदयन्त इति । 'दूराद्भृते च' इ इत्यादिना 'ईद्देद्' इत्यादिना चेत्यर्थः । प्रकृत्यान्तः पादम्' इत्यतस्तद्वृत्रतेरिति भावः । प्रकृत्या सभावेनावस्थिताः स्युरित्यर्थः । संध्यो न भवन्तीति यावत् । एहि कृष्ण् ३ त्रप्रति । 'दूराद्भृते च' इति एकाराद्कारः प्लुतः । तस्य अकारे न सवर्णर्दाधः । हरी एताविति । 'ईद्देद्' इति रफादीकारः प्रगृह्यः, तस्य यणादेशो न भविन । 'धर्वत्र विभाषा' इति पूर्वस्त्रे विभाषेत्यस्य अस्वरितत्वादेव निर्धातिसद्धेरिह नित्यप्रहृणं किमर्थमिति पृच्छिति—नित्यमिति किमिति । उत्तरमाह—हरी एताविति । नित्यप्रहृणं सत्यव हरी एतावित्यादौ 'प्लुतप्रगृह्या अचि इत्ययमेव केवलः प्रकृतिभावः स्यादित्यर्थः । यथाशब्दो योग्यताचाम् । अयमेव प्रकृतिभावः प्राप्तुं योग्यः । स च नित्यप्रहृणे सित प्राप्नुयादित्यर्थः । एवमप्रेऽप्येवंजातीयकेषु । एवशब्दव्यवच्छेयं द्रश्यिति—इक इति । 'इकोऽसवर्णे शाक्त्यस्य हस्त्रश्च' इति वस्यमाणो हस्त्रसमुचितः प्रकृतिभावो मा भृत्—न भवेत् । 'मािक लुक्' सर्वलकारापवादः । अकृते सित नित्यप्रहृणे परत्वात् शाकलहस्त्वसहितः प्रकृतिभावः प्रसञ्यते । नित्यप्रहृणे कृते तु तत्सामर्थादेव परमिपे शाकलं इस्तसमुचितः

तत्प्रकररास्थतं सूपपादमित्यवङादेशानुकृत्यर्थं तदनन्तरं पठितस्य 'इन्द्रे च' इति सूत्र-स्यापीति वाच्यम् । पूर्वरूपापवादत्वस्यापि 'ऋवङ्-' सूत्रस्य सुवचत्वात् । एतत्प्रकरराप्याठस्य गोराव्दानुकृत्यर्थतया चरितार्थत्वात् । एवं च स्वलेख्यप्रकृतिभावप्रकरराष्ट्र-हिस्तत् सूत्रद्वयं लिखितं तदनुकृलत्वेन 'सर्वत्र विभाषा-' इति सूत्रमपि तत्रैवेति स्थितस्य मित्वेचित्याहुः ॥

ऋच्सन्धी प्रकृतिभावः। प्लुतप्रगृह्याः। प्रकृतिभावं प्रति प्लुतो नासिद्धः, प्लुतमन् प्रकृतिभाविषानसामर्थ्यात् । अचि किम् , जानु उ जान् । उनः प्रगृह्य-तिऽपीद्द सवर्षादीषः । अचीत्यनुवर्तमाने पुनरचित्रहणमादेशनिमित्ते एवाचि प्रकृति-मावः। तेन इहायेकादेशः स्यादेव—जानु उ अस्य रुजति, जानू अस्य रुजति । इह 'मय उनः-' इति पाचिके वकारे तु जान्वस्य रुजति । पित्त कृष्णिति । 'दूराद्धते च' इति प्लुतः। प्राचा तु कृष्ण ३ एदि इति उदाहृतम् । तदसत्। 'वाक्यस्य टैः-'

ऽसवणें'—(स् ११) इति हस्वसमुचितो मा भूत । ६२ इको ऽसवणें शाकल्यस्य हस्वश्च । (६-१-१२७) पदान्ता इकोऽसवणेंऽचि परे प्रकृत्या स्युर्हस्वश्च
वा । अत्र हस्विधिमामर्थ्यादेव प्रकृतिभावे सिखे तदनुकर्षणार्थश्वकारो न कर्तव्य इति भाष्ते स्थितम् । चिक्र अत्र-चक्रयत्र । 'पदान्ताः' इति किम् । गौयौं ।
'न समासे' (वा १६८४) । वाष्यश्वः । 'सिति च' (वा १६८४) । पार्श्वम् ॥
प्रकृतिभावं ' प्लुतप्रगृद्धाः ' इति केवलः प्रकृतिभावो बाधत इत्यर्थः । इको ऽसवर्णे ।
इक इति षष्ठी 'एडः पदान्ताद्' इत्यतः पदान्तादेव्यनुवर्तते । तच षष्टयन्तत्य विपरिग्राम्येन । अर्चािन चानुवर्तते । ततश्च पदान्तस्थेकः असवर्णेऽचि परे हस्वः स्यादिव्येकं
वाक्ष्यम् । चकारात् 'प्रकृत्यान्तःपादम्' इत्यतः प्रकृत्येव्यनुकृष्यते । हस्व इति तन्नािप
संबध्यते । ततश्च उक्को हस्वः प्रकृत्या स्वभावेन अवतिष्ठत इति वाक्ष्यान्तरं संपद्यते ।
फिलितमाह—पदान्ता इक इत्यादिना । यदि चकारो न कियेत, तिर्हं पदान्तस्य
इकः असवर्णेऽचि हस्वः स्यादिव्येव लभ्यते । तस्य हस्वस्य प्रकृतिभावो न लभ्यते ।
ततश्च चक्की अत्रेति स्थिते, ईकारस्य हस्ते सित तस्य यणादेशे चक्रयत्रेवेव स्थात् ।
चिक्क अत्रेति हस्वसमुचितप्रकृतिभावविशिष्टं हमं न स्यात् । इध्यते तदिप । अतः
प्रकृत्येव्यनुकर्षणार्थश्वकार आवश्यक इति स्वनकारस्य हृदयम् ।

भाष्यकारमतमाह—ग्रात्र हस्वेति । त्रात्र चकारो न कर्तव्यः, प्रकृत्येखनुकर्षस्य व्यर्थत्वात् । न च विहितस्य हस्वस्य यिएनवृत्त्यर्थः स इति वाच्यम् , हस्विविधसामध्यिदिव ययो निवृत्तिसिद्धेः । त्रम्यथा ययामेव विद्य्यात् । त्रातः प्रकृत्येखनुकर्षयार्थश्वकारो न कर्तव्य इति भाष्ये स्थितमित्यर्थः । चिक्र स्रतेति हस्वसमुचितप्रकृतिभावपचे स्पम् । तद्भावपचे तु यिए चक्रयत्रेति रूपम् । नचात्र ककारस्य स्कोः संयोगाद्योः' इति लोपः शङ्क्यः, 'त्रचः परिस्मन्' इति ययाः स्थानिवत्त्वेन स्रच्तवेन पदान्तसंयोगाभावात् । न च 'पृवंत्रासिद्धे न स्थानिवद्' इति तिविषेधः शङ्क्यः, 'तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वयात्वेषु' इति वचनात् । न समासे । वार्तिकमेतत् । समासे चक्रशाकलविधिनं भवतीत्यर्थः । वाष्याभ्य इति विष्रहः । शौरखदि-राकृतिगयात्वात् सुप्सुपेति वा समासः । सिति च । सकार इत् यस्य स सित् , तिस्मन् परे उक्तः शाकलविधिनं मवतीत्यर्थः । पार्थ्वमिति । पर्शु-पार्श्वास्थि । पर्श्ना

इत्यधिकारात् । हस्वसमुचितो मा भूदिति । त्रयं भावः —हरी ईशावित्यादौ 'प्लुतप्रगृह्याः-' इत्येतत्सावकाशम् , चकी त्रात्रेत्यत्र तु 'इकोऽसवर्गें-' इति । ततश्च हरी एतावित्यत्र परत्वाद् हस्वसमुचित एव स्थात् । नित्यप्रहृणे तु कृते तत्सामर्थ्यात्

९ 'पर्शु≍ पार्श्वास्थि' इति क।

६२ ऋत्यकः।(६-१-१२८) ऋति परेऽकः प्राग्वत्। ब्रह्मऋषिः-ब्रह्मर्षिः। 'पदान्ताः' इत्येव। ब्रार्च्युत्। समासेऽप्ययं प्रकृतिभावः। सप्तऋषीणाम्-सप्तर्पीणाम्।

सनृहः पार्श्वन् । 'पश्ची सम् वक्कव्यः' इति राम्, श्रादिश्वद्धः, यरादेशः । अत्र पार्शु अ इति स्थिते एकः शाकतो विधिनं भवित । 'श्रोग्रेगाः' तु न, भस्येव तिद्वधानात् । 'सिति च' इति पदत्वेन भत्ववाधात् । 'श्रचो विग्रति' इति वृद्धिरिप न भवित । आ-दिवृद्धया नद्धायात् । तथा च मृलकारो वच्यति । 'श्रादिवृद्धिर्न्त्योपधावृद्धी वाधते' इति । अत्र 'सिन्निल्समासयोः शाकलप्रतिपेधः' इति वार्तिकम् । तदिह द्विषा विभज्य व्याख्यातम् । नचैवं सित वाप्यश्च इत्यत्र कथं शाकलप्रतिपेधः, तत्र समासस्य वैकन्तिपक्तवादिति वाच्यम् , भाष्ये निल्यम्रहग्रस्य प्रत्याख्यातत्वात् ।

ऋत्यकः । अक इति पर्धा । 'शाकत्यस्य हस्तव' इस्तुवर्नते । 'असवर्ण' इति निश्तम् । 'एङः पदान्ताद्' इस्रतः पदान्तादिस्तवृर्वतते । तच पच्छन्ततया विपरिण्मयते । ततः पदान्तस्य अकः ऋति हस्त्रो वा स्मादिस्तेकं सम्पर्धते । वकारात् प्रकृत्रेस्त्रस्य । उक्षो हस्तः प्रकृत्या अवतिष्ठत इति द्वितीयं वाक्यं संपर्धते । तदाह—ऋति परे अकः प्राग्वदिति । ब्रह्मऋपिरिति । ब्रह्मा ऋषिरिति स्थिते आकारस्य इक्ताभावादिकोऽसवर्णे इस्प्रप्ताते इदं वचनम् । ब्रह्मिपिरिति । उक्रहस्तसमुचितप्रकृतिभावाथ । तत्रस्य अप्राप्ते इत्यनम् । ब्रह्मिपिरिति । उक्रहस्तसमुचितप्रकृतिभावाभावपन्ते 'आद् गुर्णः' इति अकारः । रपरत्वम् । 'ऋत्यस्य' इस्ते तु न स्त्रितम् , होतृ ऋकार इत्यत्र प्रकृतिभावार्थमग्यहरणस्यावश्यक्रत्वात् । पदान्ता इत्येविति । पदान्त्राहरणस्यावश्यक्रत्वात् । पदान्ता इत्येविति । पदान्त्रग्रहर्णम्त्राप्यगुवर्तनीयमेवेस्त्रर्थः । आच्छुदिति । ऋ गतौ, तल्, तिप्, राप् । 'पाप्राप्ता' इति ऋच्छ्वदेशः । 'इत्रक्ष' इति इक्षरत्वोपः, 'आडजादीनाम्' इस्ताडागमः, 'आटश्व' इति इस्त्रः, आ ऋच्छुदिति स्थिते आकारस्य अकः पदान्त्रस्यामावाकोकः प्रकृतिभावः । 'न समासे' इति पूर्वस्त्रस्थं निपेथवार्तिकमिह न संवध्यत इसाह—समासे उपिति । सप्तन्त्रप्रिणामिति । 'दिक्संस्य संज्ञायाम्'

परमि वाधन इति । चक्रयत्रेति । इह 'स्को:-' इति कलोपो न, यएः कार्यकाल-पत्ते बहिरक्रपिरभाषया श्रासिद्धत्वान् स्थानिवद्धावाच । 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इति तु नास्ति । तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वएत्वेषु' इति वन्त्यमाएत्वात् । पार्श्विमिति । पर्शूनां समूहः । 'पर्श्वा एएस् वक्षव्यः' इति एएस् । श्रोग्रेएस्तु न, 'सिति च' इति पद-त्वस्य भत्वापवादत्वात् । सृत्यकः । ब्रह्म सृषिरिति । नतु 'म्हत्यक्ष्य' इत्येव सृत्रमस्तु । दिधि ऋच्छतीत्यादौ 'इकोऽसवरों' इत्येनेनैव प्रकृतिभावसिद्धेः । मैवम् ।

१ 'रन्तोपधावृद्धी' इति क, खा २ 'इत्यत आह' क।

### प्रकृतिभावः ४ ] वालमनोरमा-तत्त्ववोधिनीसहिता ।

६३ वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। ( ८-२-८२ ) इस्रधिकृत्य । ६४ प्रत्य-भिवादेऽग्रुदे । (८-२-८३ ) अग्रुद्धविषये प्रसमिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः

इति समासः । सप्तऋषीणामिति प्रऋतिभावपचे हपम् । तदभावपचे तु 'त्राद् गुणः' इति गुणे रपरत्वे सप्तर्षीणामिति भवति ।

श्रथ 'स्तुनप्रगृद्धाः' इति स्त्राकाङ्क्तितस्तुतप्रगृह्ययोर्मध्ये प्रथमोपातस्तुत-प्रकरणमारमते—वाक्यस्य देः । पदस्यस्यिकृतम् । वाक्यस्य देः पदावयवस्य स्तुतो भवति, स च उदानो भवतीस्यधः । श्रत्र पदस्यस्य नुत्रन्तः 'नरङ्क्यप्रशान' इसायुन्तरार्थां, इहानुत्रत्तिविच्छेदे उत्तरत्रानुत्रनेरसंभवात् । वाक्यस्यस्यस्य पदस्य देरिस्युक्ते यावन्ति वाक्ये पदानि, तावतां देः स्तुतः प्रसज्येत । वाक्यस्यस्युक्ते तु वाक्यस्य दिरन्त्यस्य पदस्य संभवतीति न दोषः । दिप्रह्णाभावे स्तुतश्रस्या 'श्रचरच' इति परिमाषया श्रच इत्युपिश्यतौ तस्य वाक्यविशेषणत्वान् तदन्तिवधौ श्रजनतस्य वाक्यस्यस्यस्य श्रवे सित श्रतोऽन्त्यपरिभाषया वाक्यान्तस्याचः स्तुत इति पर्यवसानाद् प्रामं गच्छा-प्रिचिश्त् इत्यादिहलन्तवाक्येषु स्तुतो न स्यात् । दिप्रह्णे तु तत्सामध्यदिव दिना श्रचो विशेषणात् देरवयवस्याचः स्तुत इत्यर्थी लभ्यत इति न दोष इति भाष्ये स्पष्टम् । इत्यिधकृत्यिते । स्तुतविधय श्रारभ्यन्त इति शेषः। प्रत्यिमवादेश्यद्धेः । 'वाक्यस्य देः स्तुन उदात्तः' इत्यिकृतम् । श्रग्नद्ध इति च्छेदः । न श्रद्धः श्रग्नद्धः, द्विजातिः, तद्विषयः प्रस्थिनदः—विधिवद् श्रभिवादयमानं प्रति विधिवदाशीर्वचनम् । भावे षत्र । श्रस्मिन् प्रस्थिनदि विषये यद्वाक्यं नस्य देः स्तुतः स्यात्। स चोदात्त इत्यर्थः ।

श्रमिवादविधिमाह श्रापस्तम्बः—'दैन्तिणं वाहुं श्रोत्रसमं प्रसार्य ब्राह्मणोऽभि-वादयीत, उरःसमं राजन्यः, मध्यसमं वैश्यः, नीचेः श्रद्धः, 'प्राङ्गालः' इति । 'तिष्ठन् प्रातर्भिवादमभिवादयीतासावहं भोः' इति च । श्रसाविति स्वनामनिर्देशोऽभिमतः । देवदत्तोऽहं भोः इति बुवन् श्रमिवादम् श्राशीर्वचनम् श्रभिवादयीत-वक्तव्यत्वेन विज्ञा-पयेत् । ततश्च यथावर्णं दान्तिणं वाहुं प्रसार्थ 'श्राभिवादये देवदत्तोऽहं भोः' इति ब्रूया-विस्थर्थः । श्रयमभिवादनप्रकारः ।

होनुम्हकार इत्वन त्रक्वतिभाषार्थमक्ष्महरणस्थाषरयकत्वात । एतेन 'श्रकोऽसवर्गों-' इत्ये-वमेन सूत्रमस्त्रित राङ्काया निरवकारा एव, चक्कदोषानिवृत्तेः । सप्तम्रष्ट्षीरणामित्यत्र 'न समासे' इति निषेधापत्तेश्च । 'न समासे' इति निषेधवार्तिकं हि 'इकोऽसवर्गों-' इति सूत्र एव, न तु 'म्हत्यकः' इत्यनेति सिद्धान्तः । श्रत एवाह—समासेऽप्ययमिति । एवं च 'म्हत्वर्णयोः' इति पूर्वोक्को निर्देशः संगच्छते । प्रत्यमिवादे । इह प्रत्यभिन स्यात् , स चोदात्तः । श्रभिवादये देवदत्तोऽहम् । श्रायुष्मान् भव देवदत्तइ । 'स्त्रियां न' (वा ४८६४ ) श्रभिवादये गार्ग्यहम् । श्रायुष्मती भव गार्गि ।

प्रत्यभिवादनप्रकारस्तु मनुना दिशितः— 'त्र्यायुष्मान् भव सौम्यति विप्रो वाच्योऽभिवादने । श्रकारश्यास्य नम्मोऽन्ते वाच्यः पूर्वाज्ञरः प्लुतः ॥' इति ॥

श्रत्र नाम्नोऽन्ते इति वचनात् 'श्रायुष्मान् भव सौम्य' इत्यनन्तरमभिवादय-मानस्य नाम संबुद्धयन्तं प्रयोक्कव्यमिति स्मृत्यन्तर्मिद्धमनुंगृहीतं भवति । श्रस्य नाम्नः श्रन्ते श्रकारथ बन्च्यः प्रयोज्यः । तस्मादकारात् पूर्वाचरः पूर्वः श्रच् प्लुतः प्रयोक्तव्य इल्हर्यः । एवं च 'त्रायुष्मान् भव सौम्य देवदन३ त्र' इति प्रत्मिवादवाक्यं संपन्न-मिति स्थितिः । श्रमिवादये देवदत्तोऽइमिति श्रमिवादवाक्यप्रदर्शनम् । भोः इत्यस्या-प्युपतत्त्वराम् । त्रायुष्मान् भव देवदत्त३ इति प्रत्वभिवादवाक्यप्रदर्शनम् । त्र्राभिवादये इत्यस्य त्रभिवादमार्शार्वचनं वैक्रव्यत्वेन विज्ञापयामीत्वर्थः । भवेत्वनन्तरं सौम्यराब्दस्य देवदत्त इत्यनन्तरमकारस्याप्युपलज्ञ्याम् । अत्र देवदत्तशब्दे तकारादकारस्य प्लूतः । त्रायुष्मत्त्वस्य विधेयत्वान् संवोधनविभक्त्यभावः । त्रत्र प्रत्यभिवादवाक्ये शर्मान्तं ब्राह्मणस्येत्यादि न भवति, 'एचोऽप्रगृह्यस्य' इति सूत्रे शर्मादिशब्दं विना केवलस्य नाम्नो भाष्ये उदाहरणाद् उक्कमन्वादिस्मृतिविरोधाच । त्रशुद्ध इति किम् ? 'कुशल्यसि तुषजक' इति भाष्यम् । एवं च शूद्रविषये त्रायुष्मान् भवेति न प्रयोक्तव्यमिति गम्यते। 'ग्रश्रद्भरुयस्यकेष्विति वक्रव्यम्' इति वार्तिकम् । श्रुद्भविषय एक प्लुतप्रतिषेधो न भवति, किंतु शृद्भवत् स्त्रीविषये अस्यकविषयेऽपि प्लुतप्रतिषेधो भवतीति वक्कव्यमि-त्यर्थः । तत्र श्र्रविषये उदाहृतम् । स्रीविषये वार्तिकं विभज्यार्थतः संगृह्गाति-स्त्रियां नेति । स्त्रंविपयकप्रसमिवादवाक्ये उक्तो विधिर्न भवतीसर्थः । अभिवादये गार्यहमिति अभिवादनवाक्यप्रदर्शनम् । आयुष्मती भव गार्गीनि प्रलाभेवादवाक्यम् , श्चन्न न प्तुतः । श्रस्येके तु उदाहरणं भाष्ये स्फुटम् । यद्यपि गार्गीति नाम न भवति, किंतु गोत्रमेव, तथापि भाष्य गार्गीशब्दोदाहरगाादेव त्राभिवादप्रत्यभिवादवाक्ययोर्नाम्रो गोत्रस्य च विकल्पः । तदाह-नाम गोत्रं वेति । अत्र नामशब्देन 'द्वादशेऽहनि पिता नाम कुर्याद्' इति विहितं नामैव गृह्यते । अत एव आयुष्मान् भव दरिडन्नित्यादौ

वादराब्देन आशीर्वचनमुच्यते । अर्राद्वे किम्, अभिवादये तुषजकोऽहम् । भो आयु-षमानेधि तुषजक । आयुष्मानेधीति । अस्तेः सेहिः । 'घ्वसोः-' इति एत्वम् 'हुमा-स्थ्यो हेर्चिः' 'श्रसोरक्कोपः' । नाम गोत्रं चेति । गोत्रस्योदाहरराम्—अभिवादये

१ 'त्रभिवादमाशीर्वचनम्-इति विज्ञापयामीलर्थः' इति क।

नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तन्नैव प्लुत इष्यते । नेह । श्रायुष्मानेधि । ' भौराजन्यविशां वेति वाच्यम् ' ( वा ४८६४ ) श्रायुष्मानेधि भो३ः । श्रायुष्मानेधीन्द्रवर्म३न् । श्रायुष्मानेधीन्द्रपालित३ ॥ ६४ दूराद् धूते च । ( =-२-=४ ) दूरात्सम्बोधने यद्वानयं तस्य टेः प्लुतः स्यात् । सन्त्निपव देवदत्त्व । ६६ हैहेप्रयोगे हैहयोः । ( =-२-=४ ) एतयोः प्रयोगे दूराद्ध्ते प्तुनो नेति भाष्य स्पष्टम् । नाम गोत्रं वेति परिगणनस्य प्रयोजनमाह - नेहेति । **आयुप्मानेधीति।** त्रस्तेस्सिप्, हिः, 'व्यसोः' इलेत्वम्, हेर्धिः। श्रसोरक्षोपः'। श्रत्र धकारादिकारस्य न प्लुतः, श्रनामत्वादगोत्रत्वाच । **भोराजन्यविशाम** । भोरशब्दस्य राजन्यवैश्यवाचकनाम्रोशच टेः प्लुतो वा स्यादिति वक्कव्यमिखर्थः । भोस्-शब्दस्य अप्राप्ते इतरयोस्तु नामत्वात् प्राप्ते विभाषेयम् । तत्र भोस्-शब्दे यथा-त्रायुष्मानेधि भोः । 'त्रायुष्मानेधि देवदत्त भोः' इति भाष्यम् । त्रत एव प्रत्यभिवाद-वाक्यान्ते नाम्रोऽनन्तरं भोश्शब्दस्य, भवशब्देन एधिशब्दस्य च प्रयोगविकल्पो गम्यते । राजन्ये यथा--त्रायुष्मानेधि इन्द्रवर्म ३न्, इन्द्रवर्मन् । वैश्ये यथा-त्रायुष्मानेधि इन्द्रपालित३, इन्द्रपालित इति भाष्यम् । श्रत एव भाष्यात् प्रत्यभिवादवाक्ये शर्मान्तं ब्राह्मणस्य वर्मान्तं चित्रयस्य पालितान्तं वैश्यस्यिति विधयोऽपि प्रवर्तन्त इति गम्यते । उक्काभाष्यमन्वादिस्मृतिविरोधाद्विकल्पः । श्रत्र भाष्ये 'श्रपर श्राह' इत्युक्तवा 'प्रत्य-भिवादे सर्वस्यैव नाम्रो भोरशब्द आदेशो बक्कव्यः' इति पठित्वा आयुष्मानेधि भोः इत्येतावदेव सर्वत्र प्रत्यभिवादवाक्यमित्युक्तम् ।

दूराद् धूते च । यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितं शब्दं बोध्यमानो न श्र्योति, किं त्वधिकं प्रयत्नमपेचते तद्दूरम्। हूतम्-श्राह्वानम्, भावे कतः। सम्बोधन-मिह विविच्चतम्। 'वाक्यस्य टेः प्नुत उदात्तः' इत्यधिकृतम्। तदाह—दूरात्सम्बोधन इत्यादिना। यदि तु श्राह्वानमेवात्र विविच्चतं स्यात्, तर्हि 'एहि देवदत्त' इत्यादौ श्राह्वानवाचकपदे सत्येव स्थात्। सम्बोधनपरत्वे तु तदन्यत्रापि भवतीत्यभिन्ने श्रेत्योते हहे ह्यारेविति । हहे प्रयोगे । है हे इत्यव्यये सम्बोधनधोतके। तयोः प्रयोगे हहे सोः प्रतः स्यादित्यर्थः। पूर्वस्त्रेशा 'गुरोरनृतः' इत्यनेन च सिद्धे किमर्थिमित्याराङ्म्य नियमार्थमिति व्याच्ये —हह्योरेविति । हैह्योरेविति नियमार्थमिति भावः। पाहि है३ राम, पाहि हे३ रामत्यत्र हह्योरेवित प्रतः, न तु 'गुरोरनृतः' इत्यन्यस्यापीत्येतद् 'हैहयोः' इत्यनेन चम्यत इति यावत्। प्रयोगेष्रह्णाभावे 'वाक्यस्य गाग्योंऽहम्। भो श्रायुष्मानेधि गार्य ३ इत्युह्यम्। दूराद् धूते चेति । हृतमाह्वानं

१ 'तर्हि वाक्यस्य टेः' इत्यादि क।

यद्वान्यं तत्र हैहयोरेव प्लुतः स्यात् । है३ राम । राम हे३ । ६७ गुरोरनृतो-अनन्त्यस्याप्यकेकस्य प्राचाम् । ( =-२-=६ ) दूराद् धृते यद्वावयं तस्य ऋद्भिचस्यानन्त्यस्यापि गुरोर्चा प्लुतः स्यात् । देश्वदत्त । देवदर् त्त । देवदत्तर । ' गुरोः ' किम् । वकारात्परस्याकारस्य मा भूत् । ' अनृतः ' किम् । कृष्णाः । एकेक प्रहर्ण पर्यायार्थम् । इह 'प्राचाम् ' इति योगो विभज्यते । तेन सर्वः प्तुतो विकल्पते । ६= त्राप्तुतबदुपस्थिते । (६-१-१२६) उपस्थितोऽनार्ष टेः' इलाधिकारार् राम है३ इत्यत्रेव स्थात्। अतः प्रयोगग्रहराम् । ततश्च त्रमन्त्ययोरपि तयोः प्लुतो भवति। गुरोरनृतोऽनन्त्यस्य। 'दूराद् धृते च' इत्यनुवर्तते । वाक्यस्य टेः प्तुत उदातः' इलिश्वितम् । दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र सम्बोध्यमानवाचकं यत् पदं तदवयवस्य ऋकारभिन्नस्य अनन्त्वस्य गुरोः प्लुतः स्यात् , अन्त्वस्य तु टेरैपि गुरोरगुरोश्व स्यादित्यर्थः। टेः<sup>२</sup> अपिना समुचयात् । तदाह-दूरादित्यादिना। देशवरैनेत्यादिपु सर्वत्र एहीति शब्दः प्रागध्याहर्तव्यः । ऋन्यथा एकतिङ् वाक्यमिति वाक्यत्वातुपपत्तेः । पर्यायार्थमिति । अन्यथा सर्वेषां गुरूणां युगपन् प्लुतः स्यादिति भावः। इह प्राचामिति । 'गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य' इलेकम् , प्राचामिलन्यत्। तत्र प्लुत इलेव ऋनुवर्तते । प्राचां मते प्लुतः स्थान् , नान्यमते इति फलति । ततः किमित्यत त्राह<del> तेनेति । एवं च 'सर्वः प्लुतः साहसमनिच्छ</del>ता विभाषा वक्तव्यः' इति वार्तिकं न कर्नव्यमिति भावः । प्तुतशास्त्रत्यागात्मकं साहसमनिच्छतेत्यर्थः । प्तुत शास्त्रेषु श्रद्धाजाञ्चं विहायेति यावत् ।

त्राप्तुतवन् । किमिदमुपस्थितं नाम श अनार्थमितिकरणाम्' इति भाष्यम् । अवैदिकं इतिशब्दं एये प्लुतः अविदेकं इतिशब्दं एये प्लुतः अप्लुतवन् स्यादिति फलित । तदाह—उपस्थितोऽनार्णं इत्यादिना । अप्लुतत्व संबोधनमात्रोपलक्णमित्याह—दूरात्संबोधन इति । उपलक्षणतया व्याख्यानस्य फलमुदाहरति—सक्तृन्पिवेत्यादि । गुरोरनृतः । अनन्त्यस्यापीति । अत्र वदन्ति । यद्यप्यन्त्यस्य गुरोः प्लुतार्थोऽपिशब्द इति व्याख्यायेत तर्हि गुरुस्थानिकस्लुतानामेव पर्यायता स्यात्तथा च 'द्रगद्धृते—' इति लक्षणान्तरेरण लघोष्टेः स्थाने विहितन प्लुतेन सह युगपत् प्रयोगः असज्येत । तस्मादिपशब्दो गुरोरगुरोश्च टेः प्लुतार्थं इत्येव व्याख्यातव्यम् , टेरिति प्रकृतत्वादिति। देशवद्त्तेति । वाक्यत्वसंपत्तये अस्यादिरेहीति शब्दो बोध्यः । एवमभेऽपि । सर्वः प्लुतो विकरूप्यत इति ।

<sup>9 &#</sup>x27;टेरपि' इति नास्ति ख । २ वाक्यमिदं नास्ति क । ३ 'देव३दत्तेत्यादिषु' इति क ।

इतिशब्दः, तस्मिन्परे प्लुतोऽप्लुतबद्भवति (अप्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोति ) सुन्छोकद इति-सुन्छोकेति । ' वत् ' किम् । अप्लुत इत्युक्रेऽप्लुत एव विधीयेत,

वङ्गावस्य प्रयोजनमाह—प्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोतीति । श्रप्लुतकार्य यराादिकं करोतीति पाठान्तरम् । सुरलोक३ इतीति । तैतिरीये सुरलोक३ इति प्लुतान्तो मन्त्रः पठितः । पदकाले अवयहे नस्मान् परत इतिशब्दं पदकाराः पठिन्त । तत्र सुरलोक३ इति इति स्थिते अप्लुतवद्भावेन प्रकृतिभावाभावे सति आद्गुरो। मुश्लोकेतीति भवति । अत्र इतिशब्दः पदकारप्रचिप्तत्वादवैदिकः । तदेव मुश्लोकेति इत्युदाहरणं भाष्ये स्थितम् । पदकारास्तु सुरलोक३ इति सुरलोक ३ इति इस्वेव श्रवग्रह्नित । तदिप संहिताया श्रविवित्तत्वान्निर्वाद्यम् । संहितायामेव यणादिसन्धि-विधानात् । वित्किमिति । अप्तुतवदित्यत्र वद्ग्रहरास्य किं प्रयोजनमिति प्रश्नः । इत्युक्ते प्लुतस्य स्थाने ऋप्लुत एव विधीयत । ऋतः प्लुत एव निवर्तेत । तैतश्च ऋग्नी३ इस्तत्र सम्बोधनप्रथमाद्विवचनान्तस्यानुकररो प्रगृह्य ईकारः त्रिमात्रो न श्रूयेत । वन्करणे तु प्लुतकार्यस्य प्रकृतिभावस्यैव निवृत्तिर्गम्यते, न तु प्लुतस्यापीति नोक्कदोष एतेन 'द्वैपायनो विरहकातर त्राजुहाव । पुत्रेति' इति भागवतं व्याख्यातम् । 'प्लुतस्य वैकल्पिकत्वादार्षः प्रयोगः' इति श्रीधराचार्योक्तिस्तु नादर्तव्या । विस्तरस्त्वत्र मनोरमा-यामनुसंधेयः । यणादिकं करोतीति । अत्र नन्याः—यथेवं अप्नी इति विष्णु इति इत्यत्र प्रगृह्याश्रयं प्रकृतिभावं बाधित्वा परत्वादनेन यगादिकार्यं स्यात , ततश्च वत्कर-राप्रयोजनं यसादिकमेव स्यात्, तस्मात् 'प्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोतीत्यर्थः' इति प्राचां व्याख्यैव ज्यायसी । एवं च 'इको यराचि' इत्यत्र इग्प्रहरास्य वैयर्थ्यशङ्कापि नास्ति । तथाहि—तत्रेग्प्रहरााभावेऽपि 'हस्वस्य पिति कृति तुक्' 'दीर्घात' इत्यतो हस्वदीर्घपदानुष्टस्या तयोर्यरिवधानान्न व्यज्जनस्य भविष्यति । प्लुतस्य तु प्रकृतिभावे-नैव भवितव्यमेव । त्र्रयाद्योऽपवादा हरय इत्यादौ । उपेन्द्रः कृष्णौकत्वमित्यादौ तु 'त्राद् गुराः' 'त्रुद्धिरेचि' इति बाधके भविष्यतः । यथा सत्यपि इन्प्रहरो। श्रीश इत्यादौ सवर्गदीर्घत्वं वाधकम् । त्रातो नार्थ इग्प्रहरोन । तथापि एहि करभोरु ३ इति, स्ततनु ३ इति, चितुहि ३ अत्रेत्यादौ 'अप्लुतवदुपस्थिते' 'ई ३ चाकवर्मग्रस्य' इति प्रकृतिभाव-निषेषेऽपि त्र्याभ्यां यगादिकार्याऽविधानात् प्तुतस्यास्य यग् न स्यात् । ह्रस्वदीर्घपदा-नतुकृती तु व्यञ्जनस्य स्यात् । तस्मादिग्प्रहृगं व्यथमिति न शक्यते शङ्कितुमित्याहुः ॥

१ 'प्रकृतिभावस्तु तस्य न निवर्तते' इत्यधिकं क पुस्तके। परं नोचितं प्रतीयते, सन्दर्भशुद्ध्या।

प्लुतश्च निषिध्येत । तथाच प्रमुद्धाश्यये प्रकृतिभावे प्लुनस्य श्रवणं न स्यात् । श्रमी३ इति । ६६ ई२चाक्रवर्मगस्य । (६-१-१२०) ई३कारः प्लुतोऽिष परेऽप्लुतवहा स्यात् । चिनुहि३ इति-चिनुहीति । चिनुहि३ इत्म-चिनुहीद्म् । उभयत्र विभाषेयम् । १०० ईटूदेद् द्विचचनं प्रमुद्धम् । (१-१-१९) ईटूदेद् दिन्नतं द्विचचनं प्रमुद्धम् । गङ्गे श्रम् । पचेते

इस्थंः । ई ३ च(क्रवर्मणस्य । ई३ इति प्लुतस्य लुप्तप्रथमाविमिक्को निर्देशः । 'उपिन्थते' इस्रस्विरितत्वान्निकृतम् । 'अप्लुतवद्' इस्रनुवर्तते । 'इक्षो यण्चि' इस्रतः अचि परे अप्लुतवद्वति । चाक्रवर्मणमुनेमेत ईक्षारः अचि परे अप्लुतवद्वति, नत्वन्यमत इस्र्यः । तदाह—प्लुतोऽचि परेऽप्लुतवद्वति । चितु हि ३ इदमिति । िकं मया कर्नव्यमिति पृष्टस्येदं प्रतिवचनम् । चितु इति लोडन्तम् । 'उत्तश्च प्रस्वयाद्' इति हेर्लुक् । हि इति त्वव्ययम् । 'विभाषा पृष्टप्रतिवचने हैः' इति तस्य प्लुतः । चितु इस्यतेन एकवाक्यतामापन्नम् । अन्यथा 'वाक्यस्य टेः' इत्यधिकाराद् हिशव्दे इकारस्य प्लुतो न स्थात् । उभयत्रेति । इतिशव्दे परतो नित्यतया प्राप्ते, तदन्यत्र अप्राप्ते चारम्भाद्मयत्र विभाष्यमित्वर्थः । विभाषाशब्दस्तु अव्ययमिति न अमितव्यम् , नवेति विभाषायामिति भाष्यप्रयोगात् । विभाष्यते विकल्प्यत इति विभाषा । गुरोश्च इत्त इस्रप्रस्थः । टाप् ।

ईटूदेद् द्विचनम् । ईच ऊच एचेति समाहारद्वन्द्वः । ईदूरेदिति द्विचचन-विशेषणत्वात्तदन्तविधिः । द्विचचनिम्खनेन तु प्रख्यस्वैऽपि न तदन्तं गृह्यते, 'संज्ञा-विधौ प्रख्ययहरो तदन्तप्रहृणं नास्ति' इति तिनिषेषात् । तदाह—ईदूदेदन्तिमित्या-दिना । हरी एताचिति । अत्र ईकारस्य परादिवत्त्वाश्रयणाद् द्विचचत्वम् ।

श्रन्थे तिन्म्यहणस्य प्रयोजनानन्तरमप्याहुः । इको यणेव क्रचियथा स्याद् यदन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत् । किंचान्यत् प्राप्नोति 'इकोऽसवर्णें–' इति शाकलम् । एवं च यदुक्तं 'न समासे' 'सिति च' इति तदनेन संग्रहीतं भवतीति । चिनु हीति । चिन्विति लोख-तम् । हीत्यव्ययम् । 'श्रनन्त्यस्यापि प्रश्लाख्यानयोः' इत्यनेन प्लुतः । उभयत्र विभाषेयमिति। इतिशब्दे परतः पूर्वेण प्राप्ते श्रन्यत्राप्ताते चारम्भादिति भावः । ईद्-देदन्तमिति । श्रत्र विशेषणेन तदन्तविध्याथ्ययां किम्, पचेते इमाविति यथा स्यात् । हरी विष्णु इत्यादिष्वकादेशस्य परादिवद्भावाथ्रयेण ईकारादीनां द्विवचनत्वा-दीद्देदृपं द्विवचनमित्रि। 'संज्ञा-विशेष प्रत्ययम्हणे तदन्तम्रहणं नास्ते' 'स्रिक्न्तम्–' इत्यन्तम्रहणाज्ञापकात्तेन कुमा-विषी प्रत्ययम्हणे तदन्तम्रहणां नास्ते' 'स्रिक्न्तम्–' इत्यन्तम्रहणाज्ञापकात्तेन कुमा-

इमो । ' मणी वोष्ट्र्य लम्बेते प्रियो वस्सतरी मम ' इत्यत्र स्विवार्थे वशब्दो वाशब्दो वा वोष्यः । १०१ स्रद्धां मात् । (१-१-१२) स्रसात्परावीदृती प्रगृक्षो सः । स्रमी ईशाः । रामकृष्णावम् स्रासाते । 'मात्' किम् । स्रमुकेऽत्र ।

प्रगृह्यत्वे सिन 'स्लुनप्रगृह्याः' इति प्रकृतिभाषात्र यस् । विष्णू इमाविखत्राप्येवम् । गाँ त्रम् इत्यत्र तु त्रयादेशो न भवित । ईद्देदन्तमिति तदन्तिविधेः प्रयोजनं दर्शिय-तुमाह—पचेते इमाविति । तदन्तिविध्यमेवे ईद्देदात्मकं द्विवचनं प्रसृद्धासिति लभ्येत । एवं मिन पचेते इखत्र इते इति द्विवचनस्य एद्रपत्वाभावात् प्रसृद्धाः न स्यादिति भावः । ईद्देदन्तं यद् द्विवचनान्तिमिति व्याख्याने तु कुमार्योरमारं कुमार्य-गारमिखत्रातिप्रसङ्गः स्यात् । ईद्देदन्तं दिवचनमिति व्याख्याने तु नातिप्रसङ्गः । क्योसो द्विवचनस्य ईद्देदन्तत्वाभावात् । ननु 'मस्यो बोष्ट्रस्य लम्बेने प्रियौ वन्सत्ररौ मम' इति भारतश्योके मस्यो इवेति ईकारस्य प्रमुद्धत्वे सिति प्रकृतिभावे सवर्षादीर्वे न स्यादित्यत स्वाह—मस्यावोष्ट्रस्येत्यादिना । 'वं प्रचेतिस जानीयादिवार्थं च तद्व्ययम् ।' इति मेदिनी । 'व वा यथा नथैवैवं साम्ये' इत्यमरः ।

श्रद्सो भात् । श्रदम इत्यवयवपष्टी । श्रदश्राव्दावयवानैमकारादित्वर्थः । 'ईदूर्' इति 'प्रगृह्यम्' इति चानुवर्तते। मादिति दिग्योगे पत्रमी। परशब्दोऽध्याहार्यः। तदाह—ग्रस्मात पराविति । श्रदश्शव्दावयवमकारात् पराविखर्थः । एदिति नानुवर्तते, अद्रशब्दे मकारात् परस्य एकारस्यासंभवान् । द्विवचनमित्यपि नानुवर्तते, अदरशब्दे मकारात् परस्य ईकारस्य अभी इति बहुवचनत्वाद ऊकारस्य च मकारा-त्परस्य तत्र द्विवचनान्तेष्वेव सत्त्वेन व्यावर्त्याभावात् । ग्रमी ईशा इति । श्रदरशब्दा-जिस त्यदायन्वम् , पररूपन्वम् , 'जसरशी' 'त्राद् गुराः' । ऋदे इति स्थिते एकारस्य 'एत ईद्' इति ईत्वम् , दस्य च मत्वम् । अमी इति रूपम् । अत्र ईकारस्य द्विवचन-त्वाभावात् पूर्वसूत्रेरा प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्तेत्वनेन सा विधीयते । रामकृष्णावम् इति । र्योर्विध्वोक्षागारं कुमार्यगारं वध्वगार्गमिति सिद्धम् । द्विवचनान्तं प्रगृद्धं स्यादिति व्याकु-र्वतः प्राचस्तु नेदं सिध्येत्। हरी एताविति । इह हस्वसमुचितप्रकृतिभावो न, 'प्जुनप्रगृह्याः-' इत्यत्र नित्यग्रह्णादित्युक्तम् । अत्र वृत्तिकारेण 'मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति पठित्वा मग्गीव रोदसीव जंपतीवेत्युदाहृतम् । तच मुनित्रयानुक्तत्वादप्र-मारामिति कैयटादयः । एवं स्थिते 'मरानिष्टस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरी मम' इति भारतप्रयोगं समर्थयते—इवार्थे इति । वशब्द इत्यादि । 'वं प्रचेतसि जानीयादि-वार्थे च तद्व्ययम्' इति मेदिनी । 'व वा यथा तथैवैवं साम्ये-' इत्यमरः । 'कादम्ब-

१ 'वयवात्मकमकाराद्' इति क।

#### असित माद्यहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत । १०२ शे । (१-१-१३) अयं प्रगृद्धः स्यात् ।

पुँत्तिङ्गाददश्शव्दान् प्रथमाद्विवचने श्रोडि, त्यदायत्वम् , पररूपत्वम् , 'बृद्धिरेचि' श्रदौ इति स्थिते. 'ग्रदसोऽसेः' इन्योकारस्य ऊत्वम् , दस्य मत्वम् । त्रम् इति रूपम् । यद्यप्ययमुकारो द्विवचनं भवति, तथापि पूर्वसृत्रेण प्रगृद्यत्वे कर्तव्ये उत्वमत्वयोरसिद्धतया दकारादौकारस्येव शास्त्रहण्याऽसत्त्वात् पूर्वसूत्रेगा तस्य प्रगृह्यत्वं न प्राप्तमित्यनेन विधी-यते । 'श्रदसो मात्' इति सूत्रं प्रति तु उत्वमत्वे नासिद्धे, श्रारम्भसामध्यीत् । पूर्व-स्त्रस्य तु तत्र न सामर्थ्यम् , हरी एतौ, विष्णु इमावित्यादौ चरितार्थत्वात् । स्त्रियौ फले वा अनु आसाते इति स्त्रीलिङ्गो नपुंसकलिङ्गरच अदरशब्दो नात्रोदाहरणम् । तथा हि श्रीलिङ्गाददश्शन्दाद् श्रीङि, त्यदाचत्वे, पररूपत्वे, टापि, 'श्रीङ श्रापः' इति शीभावे, त्राद् गुरो, ऋदे इति स्थिते उत्वमत्वयोरम् इति रूपम् । तथा नपुंसकलिङ्गा-त्तस्मादौकि, त्यदायत्वे, पररूपत्वे, 'नपुंसकाच' इति शीभावे, आद् गुरो, उत्वमत्वयोरम् इस्रेव रूपम् । अत्र पूर्वस्त्रेरोवे प्रगृह्यत्वं सिद्धम् । उत्वमत्वयोरसिद्धत्वेऽप्येकारस्य द्विवचनस्य सत्त्वात् । श्रतः पुँक्षिङ्ग एव श्रदश्शाव्दः श्रत्रोदाहरगामिति प्रदर्शयितुं राम-कृष्णावित्युक्कम् । मात्किमिति । 'श्रदसः' इत्येव सूत्रमस्तु, माद्ग्रहरणस्य किं प्रयो-जनमिति प्रश्नः । ऋमुके अति । 'श्रव्ययस्त्रिनाम्नामकच् प्राक्टेः' इत्यकचि श्रदक-श्राब्दाज्जिस, त्यदायत्वं, परहपत्वम् 'जसश्शी,' 'खाद् गुसाः' उत्वमत्वे, ख्रमुके इति रूपम् । अत्र एकारस्य प्रगृह्यत्विनृतृत्यर्थं माद्यहराम् । कृते च तस्मिन् एकारस्य मात्परत्वाभावाच प्रगृह्यत्वमिति भावः । नन्वेवमिप माद्ग्रह्णं व्यर्थम् , एद्ग्रह्णामन-नुवर्त्य ईदूतोरेवात्र प्रगृह्यत्वविधानाभ्युपगमेन स्त्रमुके इत्यत्र प्रगृह्यत्वप्रसक्केरेवाभावा-दित्यत त्राह—त्रसतीति । 'त्रदसो मात्' इत्यत्र ईदूदेताम् एकसमासपदोपात्तानां मध्ये ईदूतोर्द्वयोरनुवृत्ती एतोऽप्यनुवृत्तिप्रसङ्घौ माद्यह्णादेतोऽनुवृत्तिः प्रतिबद्धा ।

खिरुतदलानि व पङ्कणानि इत्यादिप्रयोगदर्शनाचिति । मावः । अदसो मादिति । इह एकारो नातुवर्तते, असंभवादित्यभिष्ठत्याह—ईदूताचिति । अदसः किम्, शम्यत्र, वाम्यत्र । नन्कारानुवृत्तिवर्थ्यां, व्रियौ फले वा अम् आसाते इत्यत्र पूर्वेणैव सिद्धेः, सुत्वस्यासिद्धतेऽप्येकारान्तत्वादत आह—रामकृष्णाचिति । पुंसि पूर्वेण न सिद्धय-लौकारान्तत्वादिति भावः । 'अदसो मात्' इति सूत्रं प्रति मृत्वमीत्वं च नासिद्धम् । आरम्भसामर्थ्यात् । अमुकेऽत्रेति । श्लीलङ्गद्धिवचनस्य तु पूर्वस्येत्रेण प्रगृह्यत्वे प्रकृतिभाव एव अमुके अत्र । एकारोऽप्यनुवर्ततेति । तथा च एकाराननुवृत्तितात्पर्यप्रहफ्तकं माद्ग्रहण्मिति भावः । शे इति । छान्दसमपीदं संदर्भग्रुद्धपर्यमुक्तमित्वाहुः । असमे इति । अस्मभ्यमित्वर्थः 'सुणं सुलुग–' इति भ्यसः 'शे' आदेशः । 'शेषे

#### ग्रसे ईन्द्रान्द्रहस्पती । १०३ निपात एकाजनाङ् । (१-१-१३) एकोऽजिन-

माद्मह्णाभावे तु वाधकाभावादेतोऽप्यनुद्यृत्तः स्यात् । ततश्च अमुके इत्यत्रापि एकारस्य प्रगृह्यत्वप्रसङ्कौ तिबद्धत्यर्थं माद्मह्णाम् । कृते तु तिस्मन् एतोऽनुवृत्तिप्रितिबन्धादमुके इत्यत्र न प्रगृह्यत्वम् । तथा च एकाराननुवृत्तिफलकं माद्मह्णामिति भावः । शे । एकपदं स्त्रम् । प्रगृह्यमित्यनुवर्तते । इन्दर्भाखनुवृत्तौ 'मुपां मुलुक्पूर्वसवर्णाच्छ्रेयावाच्या याजालः' इति विहितः शे इत्येकारान्त आदेशः प्रगृह्यः स्यादित्यर्थः । तदाह्—अयिमिति । 'शे' आदेश इत्यर्थः । अस्म इति । अस्मभ्यमित्यर्थः । भ्यसः 'शे' आदेशः इत्यर्थः । श्रम्म इति । अस्मभ्यमित्यर्थः । भ्यसः 'शे' आदेशः, 'लशकतिद्वते' इति शकार इत् , 'शेषे लोषः' अस्मे इति हत्यम् । अद्विवचनत्वाद्यामौ वचनम् । यद्यपि छान्दसमिदं वैदिकप्रिकयायमिव निवन्थम् , तथापि अस्मे इति, त्वे इति इत्याद्यवप्रहे लोकार्थत्वस्यापि सत्त्वादिह तिषवन्थनम् ,पद्पाठस्याधुनिकत्वात् । किपात एकाच् । प्रगृह्यमिखनुवर्तते । पुँक्विक्वत्वा च विपरिणाम्यते । एक-

लोपः । निपात एकाजिति । निपातः किम् , अततेर्डः यः । हे अ आगच्छ । हे त्रागच्छ । त्रत्र प्रग्रह्मसंज्ञा मा भृत् । एकप्रहृ साभावे 'येन विधि:-' इति स्त्रात्तदन्तलाभे प्रेदमिलात्र स्यादत जक्क म् 'एक-' इति । 'एका ज्' इति तु न बहुत्रीहिः, जक्कातिप्रसङ्गता-दवस्थ्यात् । श्रतः 'पूर्वकःलैक-' इति कर्मधारय एव । ननु 'निपातोऽजनाङ्-' इत्युक्ते हत्तन्तस्य सत्यपि प्रगृह्यत्वे प्रयोजनाभावादजन्ते प्राप्ते अञ्चहरासामर्थ्यादज्ञ-पस्यैव निपातस्य प्रगृद्यत्वे सिद्धे किमेकप्रहुणेन । न च पुरोऽस्तीत्वादौ हुलन्तस्य संज्ञायां सत्यां प्रकृतिभावान् 'श्रतो रोः-' इति रोहत्वं न स्यादतोऽज्यहणुसामर्थ्य-मुपन्तीग्रामित्येकप्रहग्रामावश्यकमिति वाच्यम् । प्रगृह्यसंज्ञां प्रति रत्वस्यासिद्धतया रेफान्त-स्यैतस्य प्रगृह्यसंज्ञाभावेन दोषाप्रसक्तेः । न च सान्तस्य कृता प्रगृह्यसंज्ञा एकदेशविकृत-न्यायेन रेफान्तस्यापि स्यादेवेति प्रकृतिभावादुत्वाभावप्रसङ्गस्तदवस्य इति वाच्यम् । प्रगृह्यसंज्ञां प्रतीव प्रकृतिभावं प्रत्यपि रूत्वस्यासिद्धत्वात् प्रकृतिभावाप्रवृत्तेः । सकारा-न्तस्य तु न किंचिदिप सिद्धकाएडस्थं प्रयोजनं प्राप्नोति यत्प्रकृतिभावेन व्यावर्त्येत । न चाज्यहरासामर्थ्यादजन्तस्यैव प्र परा ऋपेखादिनिपातस्य प्रमृत्यसंज्ञा स्यात्र त्वज्रप-निपातस्येति वैपरीत्यराङ्कानिवारणार्थमेकग्रहणमिति वाच्यम् । त्र्यनाङ्ग्रहणस्य वैयर्थ्यो-पत्तेः, 'न्याहरति मृगः'इत्यादिनिर्देशविरोधाचोक्तराङ्काया अप्रवृत्तेः। किंच 'निपातोऽजनाङ्' इत्युक्तेऽप्यनाङिति प्रतिषेधसामर्थ्यानिपातस्य विशेषसात्वाभयुपगमे तदन्तविध्यप्रवृत्त्या निपातरूपो योऽच् स प्रगृह्य इत्यर्थलाभादञ्जूपस्यैव निपातस्य प्रगृह्यत्वं सिद्धमिति नास्त्येव प्रयोजनमेकग्रहणस्य । नन्वेवमिष समुदायनिवृत्त्यर्थमेकग्रहणमावश्यकमेव । त्रान्यथा त्रा इ उ त्रपेहीत्यत्रैकाज्द्विवचनन्यायेन समुदायस्यैव संज्ञा स्यान्नावयवानामिति पात म्राङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात् । इ विस्मये । उ वितर्के । इ इन्द्रः । उ उमेशः। 'म्रनाङ्' इत्युकेरिङत्कारः प्रगृह्य एव । म्रा एवं नु मन्यमे । म्रा एवं किल तत्। ङिनु न प्रगृह्यः । ईपदुप्णं म्रोप्णम् । 'वाक्यस्मरणयोरङित्'।

श्वासावचेति कर्मथण्यः । तदाह—एकोऽजित्यादिना । इ विस्मये इति । इ इति चानित्वाशिपातः । स च आश्चर्यं वर्तत इत्यर्थः । इ इत्यः । उ उमेशः । इ इति उ इति निपातः संबोधने । उभयोरिप एकाच्यवानिपातः स स्राह्मयात्र संधिः । यना-किल्यु कर्करगतुवन्धस्य प्रयोजनमाह—यनाङिल्यु क्तरिति । या एविमिति । पूर्वप्रकान्तवाश्वरार्थस्य प्रयोजनमाह—यनाङिल्युक्तरिति । या एविमिति । पूर्वप्रकान्तवाश्वरार्थस्य य्यन्यथाद्वयोतकोऽयमाकारः । पूर्विमित्यं नामस्या इदानीं त्वेषं मन्यस इत्यर्थः । या एविमिति । स्मरण्योतकोऽयमाकारः । इहोभयत्रापि आकारस्य कित्वानावाश्व पर्युवगनः । जित्विति । कितु याकारः प्रगृद्धो न भवित्, य्यनाविति पर्युवासादित्यर्थः । योप्णिमिति । या उप्णिमलत् आकारस्य कित्वात् प्रगृद्धात्वीभावे सितं 'याद् गुणाः' । नतु प्रयोगदशायां क्कारस्याध्रवणाविशेषाद् विद्विकः कथमित्यत याह—वाक्येति । प्रकान्तवाश्याध्यान्यथात्वे स्मर्णे च अकित् । यमस्यत्र । ईषदाय्ये किदिति विवेकः—भेदोऽवगन्तव्य इत्यर्थः । तथाच भाष्यम्—

चरमस्यैव प्रकृतिभावः स्याज तु पूर्वयोरिति चेन । श्राजिलेकत्वस्य विवन्नयेव समुदायिनराससंभवात्समुदायसंज्ञया श्रवयवानामननुत्रहेरोकाज्दिवेचनन्यायस्याप्यप्रवृत्तेः ।
एकस्मिन्नेपात सज्ञावधानसभवन । नेपातसमुदायस्य । नेपातप्रहर्णनाप्रहर्णाच । श्रवाहुभाष्यकाराः— 'श्रव्यसमुदायप्रहर्णाराङ्कानिरासार्थमेकप्रहर्णं कुर्वन् ज्ञापयित वर्णप्रहर्णेषु व्यक्तिसंख्या न विवच्यते, किं तु जातिरेव निर्दिश्यते ' इति तेन 'हलन्ताच' इति सनः
कित्वाद् 'दम्भ इच' इनीत्वे थिप्मनीत्यादि सिद्धम्। हल्प्रहर्णस्य व्यक्तिपरवे तु योऽत्रेकः समीपो हल् नकारो न ततः परः सन् , यस्माच परः सन् भकारान्नासाविकः समीप इति कित्त्वं न स्यात् , ततश्च नलोपो न स्यान् । वस्तुतस्तु श्रयक्तसंज्ञायामेकप्रहर्णमुक्तर्थक्षाप्यक्तित्याश्रित्व प्रकृतस्त्रते एकाज्यहर्णं त्यक्तं शक्यम् । श्रत एव मनोरमायाम्मानिति पर्युदासादेवाञ्चपनिपाते लव्ये निपातप्रहर्णमुत्तरार्थं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थभिहैव कृतमिति निपातप्रहर्णस्येव प्रयोजनमुक्तं न त्वेकाज्यहर्णस्य । श्रत्र नव्याः—श्रद्धकं मनोरमायाम् 'श्रनाव्यत्ते पर्युदासात्' इत्यदि तचिनत्यम् । 'श्रोत' स्त्रे भाष्यक्तरैः प्रसज्यप्रतिषघस्यवाज्ञीकृतत्वात्। नच लच्चमेदाभावात्रौढिवादमात्रं भाष्यमिति वाच्यम्। श्रमावचचनाञ्चत्त्यमेदोऽप्यसीति सुवचत्वात्। तथाहि–श्रततेर्वः, श्रः, 'श्रकारो वासुदेवः स्यात्' इति वचनाद्रूहिशव्दो वा । श्रोन श्रशव्देन सह 'श्राब्धर्यादाभिविध्योः'

अन्यत्र ङिन्' इति विवेकः । १०४ स्रोत् । (१-१-१४) स्रोदन्तो निपातः प्रगृद्धः स्यान् । श्रहो ईशाः । १०४ सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे । (१-१-१६) सम्बुद्धिनिमित्तक स्रोकारो वा प्रगृद्धोऽवैदिक इतौ परे । विष्णो इति, विष्ण

> 'ईपद्धें कियादोगे मर्यादाभिविधों च यः । एनमानं डिनं विद्याद् वाक्यस्मरग्रायोरडित्' ॥ इति ॥

एकः अन् यस्येनि बहुर्बाहिन्तु नाश्रितः । तथा सिन प्रेदिमिखादावितप्रसङ्गत् । स्रोन् । निपान इत्यनुवर्तने । स्रोदिनि तस्य विशेषणम् । स्रतस्तदन्नविधिः । प्रयुद्ध-नित्यनुवर्तते । पुँक्षिङ्गतया च विपरिणाम्यते । नदाह—स्रोद्गतः इत्यादिना । स्रहो ईशा इति । क्रेकेच्यवात् पूर्वसृत्रेण अप्राप्ता वचनम् । संयुद्धौ शाकल्यस्य । सम्बुद्धाविनि निमित्तसप्तमी श्रोदिखनुवृत्तेन अन्वेति । प्रयुद्धमिखनुवर्तते, पुँक्षिङ्गतया च विपरिणाम्यते । स्राप्तिवेदः, तदुङ्गसृपिणोखादौ तथा दर्शनान । स्राप्ती भव आर्षः,न आर्षः अनार्षः, अवैदिके इनिशव्दे परत इत्यर्थः । शाकल्यप्रह्णाद्विकल्पः । तदाह—संयुद्धनिमित्तक इत्यादिना । विप्रणो इतिति । अत्र श्रोकाः 'हस्वस्य गुणाः' इति मंबुद्धिनिमत्तकः । अत्र श्रोदन्तत्वेऽिप निपानत्वाभावादप्राप्ते विभाषेयम् । विष्णा-विनीति प्रगृद्धन्वाभावे स्प्या ।

इति याजेऽब्यद्यंभावे सवर्गार्डीये 'द्यव्ययाभावश्व' इति नपुंसकत्वाद्भस्तवे सोरम्यमि पूर्वे च कृते द्यमिति हमं भाष्यकृतसंनतम् । तथा इर्गो निष्ठायामितः, वेवस्तु निष्ठायां संप्रसारग्गं उतः, 'त्रम् इतः एतः, त्रम् उतः योतः' इत्यासमुद्रचितिवत्समासे हमं च तन्संमतम् । तत्र पर्युदासपचे त्रमि पृवा गुराथ न सिन्यति । त्रशब्दस्याङ्भिन्नत्वात् स्थानिवद्भावेन निपातत्वाच प्रयुद्धत्वात् । प्रसञ्यप्रतिषेधाश्रथे तु सिन्यति, तस्याङ्त्वेन प्रमुद्धात्वाचिषात् । न चैतादशप्रयोगोऽप्रामाणिक इति वक्तुं युक्तम् । प्रकृतभाष्यस्य प्रमाणत्वात् । त्रम्यथा हि भाष्यकारेिततमात्रावलम्बनेन तत्र प्राचां प्रत्यानामिथिचेपाय भवतां प्रवृत्तयो व्याहन्यरित्वत्याहाः । त्राद्धात्वत्यां प्रत्याचानमित्रचेपाय भवतां प्रवृत्तयो व्याहन्यरित्वत्याहाः । त्राद्धाः वर्षादत्येतदुत्तरिमदं द्रष्टव्यम् । वर्ज्यत इति वर्जः । वर्ज्ञगर्यन्तात्कर्मणि घत्र । वर्जनीय इत्यादित्येतदुत्तरिमदं द्रष्टव्यम् । वर्ज्यत इति वर्जः । वर्ज्ञगर्यन्तात्कर्मणि घत्र । वर्ज्ञगर्यात्वयोत्तकोऽयमाकारः, पूर्वमित्यं नामस्या इत्यनि त्वेवं मन्यस इत्यर्थः । त्राप्तं किलेति । सररणयोत्तकोऽयमाकारः । वाक्यस्मरणयोरित्यादि । व्रत्रायमारायः । 'ईषद्रयें कियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः । एतमातं कितं विद्यादाक्यस्मरणयोरित्वादि । द्राप्तयस्यस्य कित्तं वर्षाद्वत्त्रम् । 'ईषद्रयें कियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः । एतमातं कितं विद्यादाक्यस्मरणयोरित्यादि । द्राप्तयस्य कित्तं वर्षाद्वस्य । 'ईषद्रयें कियायोगे स्वादिस्त्वेकदेशानुवादः । एवं च प्रभ्रश्राँ अप इत्यत्र वर्षासिदम् । 'ईषदर्थे—' इत्यादिस्त्वेकदेशानुवादः । एवं च प्रभ्रश्राँ अप इत्यत्र

इति, विष्णविति । ' श्रनार्षे ' इति किस् । ब्रह्मबन्धवित्यववीत् । १०६ उद्मः । (१-१-१७) उत्र इतौ वा प्रागुक्षस् । उ इति-विति । १०७ ऊँ । (१-१-१८) उत्र इतौ दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृद्धश्च ऊँ इत्ययमादेशो वा स्यात् ।ऊँ इति,

उञ्जः । एकपदं स्त्रम् । 'शाकल्यस्य' 'इतौ' 'प्रगृह्यम्' इति चानुवर्तते । उ इति नित् उकारः निपातः। तस्य इतिशब्दे परे शाकल्यमते प्रगृह्यसंज्ञा स्पादिस्वर्थः। तदाह—उञ्ज इतौ वा प्रागुक्तिमिति । पूर्वेक्तं प्रगृह्यत्वमित्यथः । उ इति वितीति । 'निपात एकाज्' इति नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम् । प्रगृह्यत्वपच्चे प्रकृतिभावे प्रथमं रूपम् । तदभावपच्चे यस्पादेशे द्वितीयं रूपम् । ऊँ । इदमप्येकपदं स्त्रम् । ऊँ हित दीर्घस्य अनुनासिकस्य ऊकारस्य लुप्तप्रथमाविभक्षिकस्य निर्देशः । 'उनः' इत्यनुवर्तते, 'इतौ' 'शाकल्यस्य' 'प्रगृह्यम्' इति च । तदाह—उञ इतावित्यादिना । ऊँ इतिति । उक्तविथे ऊँकारादेशे रूपम् । प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावः । एतदादेशाभाव-पच्चे पूर्वस्त्रेस प्रगृह्यत्वे सति उ इतीति रूपम् । प्रगृह्यत्वस्याप्यभावे सति यसादेशे वितीति रूपमिति शीसि रूपासि फलतानि । तदेवम् 'उञ्च ऊँ इत्येकमेव स्त्रं विभज्य व्याख्यातम् । एकस्त्रत्वे तु उत्रः इतौ परे ऊँ इत्ययं दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्यव्यादशः शाकल्यमते स्यात् । तदभावपच्चे तु 'निपात एकाज्' इति नित्यं प्रगृह्यत्वम्यसेता । ततश्च ऊँ इति उ इतीति रूपद्वयमेव स्यात्, वितीति रूपं न सभ्येत ।

सप्तम्यर्थकृते प्याकारस्य कित्वाद् 'आकोऽनुनासिकश्छन्दसि' इति प्रवर्तत इति । स्रोत् । निपात इति किम् , देवोऽसि, वायवायाहि । संवुद्धाचिति । स्र्राधेर्वेदः 'तहुक्तमृषिणा' इलादौ तथा दर्शनादिलमिप्रेलाह—स्रवेदिक इति । संवुद्धौ किम् , स्रहो इति । स्रत्र परत्वाद्विकरमे मा भूत् । न च 'स्रोत्' इति स्त्रस्य निरवकाशत्वं शङ्कथम्। स्रहो ईशा इलादौ तस्य सावकाशत्वात् । इताविति किम् , पटोऽत्र । उत्तः । 'निपात एकाज्-' इति निलं प्राप्ते विभाषेयम् । शाकल्यस्येतौ प्रगृह्णमिति चात्रानुवर्तते इलात स्माह—इतौ वा प्रागुक्तमिति । इह 'उन कुँ' इलेकमेव सूत्रं योगविभागेन व्याख्यातम् । एकस्त्रत्वे तु 'उन इतौ कुँ शाकल्यस्य' इलर्थात् 'कुँ इति' इल्वेव रूपं शाकल्यमते सिच्यति । सन्येषां तु मते निलं प्रगृह्ण इति 'उ इति' इल्वेव रूपं शाकल्यमते सिच्यति । सन्येषां तु मते निलं प्रगृह्ण इति 'उ इति' इल्वेव रूपं सिध्यति, वितीति रूपं तु न सिध्यत्येवेति हेयम् । उँ । स्रनुनासिक इति । तेनास्मिन परे 'यरोऽनुनासिकं-' इति विकल्पः । यदेतन् इति पठिस यदेतद् इति वा । एतद्र्थमेवान्त्रानुनासिकप्रह्णम् । स्रन्यथा 'यरो नम्यनुनासिको वा' इल्वेववच्यत् । 'यरो अभि श्रं वा' इल्वेववच्यत् । 'स्रनेकन्तः' 'क्सुरिनल्यम्' इत्यादिनिर्देशाश्रयणे तु एतन्युरिरिति न सिच्येत् । 'क्रन्येजन्तः' 'क्सुरिनल्यम्' इत्यादिनिर्देशाश्रयणे तु

विति । १०८ मय उञ्जो वो वा । (८-३-३३) मजः परस्य उञ्जो वो वा स्यादिच । किमु उक्रम्, किम्बुक्रम् । वस्यासिद्धत्वाक्षानुस्वारः । १०६ ईट्रूती च सप्तम्यर्थे । (१-१-१६) सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नभीदूदन्तं प्रगृद्धं स्यात् । सोमो

श्रतो विभज्य व्याख्यातम् । मय उञ्जो वो वा । मय इति पश्चमी, उज इति षष्ठी, 'इसो हस्तादिन' इस्ततः श्रवीस्तुत्र्वतते । तदाह—मयः परस्येत्यादिना । किम्बुक्तमिति । किमु उक्तमिति स्थिते मकारादुकारस्य उञो 'निपात एकाज्' इति निसं प्रयुक्तत्वात् प्रकृतिभावाद् यराभावे प्राप्ते वत्ववचनमिदम् । ननु तर्हि 'इको यराचि' इस्तनन्तरमेव 'मय उञो वा' इति पठितव्यम् , वग्रह्गाभावेन लाघवात् । त्रिपाद्यां पाठे वग्रह्णस्यापि कर्तव्यत्वेन गौरवादिस्तत श्राह—चत्वस्येति । यदि षष्टस्य प्रथमे पादे 'इको यराचि' इस्त्रत्रेव मय उञो यग्रादेशविकत्यो विधियत, तर्हि किम्बुकृतिस्त्रत्र 'मोऽनुस्वारः' इति मकारत्य वकारे परे श्रनुस्वारः स्यात् । त्रिपाद्यां वत्वविधौ तु तस्यासिद्धत्वानानुस्वारः । त्रिपाद्यामनुस्वारविध्येपन्नया वत्वविधैः परत्वादिति भावः।

ईदृतो च । 'प्रगृह्यम्' इत्यनुवर्तते । तच द्विवचनान्ततया विपरिग्राम्यते ।

शब्दस्वरूपस्य विशेष्यत्वात्तदन्तविधिः । इदूतौ च सप्तम्याविलेव सिद्धे ऋर्थप्रहरागद्यत्र सप्तम्या लुकि 'यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी' इति न्यायेन प्रकृतेरेव सप्तम्यर्थे पर्यवसानं तथाविधत्वमीदूदन्तयोगम्यते । तथाच सप्तम्यथे पर्यवसन्नावीदूदन्तौ शब्दौ प्रतिपत्तिगौरवम् । वस्तुतस्तु 'यरोऽनुनासिके वं वा' इस्रेव स्त्रयितुं युक्तमित्याहुः । प्रगृह्यमित्यनुवर्तनादाह**-प्रगृह्यश्चेति । ननु** दीर्घोचारणसामर्थ्यादेव प्रकृतिभावसिद्धौ किमनेन प्रगृह्यत्वेनेति चेदत्राहुः—प्रगृह्याप्रगृह्ययोर्द्वयोरप्युओरादेशापत्तौ प्रगृह्यादेशे प्रकृतिभावादिष्टसिद्धाविप अप्रगृह्यादेशस्यानुनासिको वकारः स्यात्तद्वारगाय प्रगृह्यत्वा-श्रयणमिति । त्र्यादेशस्यास्य स्थानिवत्त्वेनोत्वादुत्र इति प्रगृह्यत्वविकलेप प्राप्ते नित्यार्थ तदाश्रयणमित्यन्ये । यदि तु प्रगृह्यमित्यस्य स्थानिविशेषणत्वं स्वीकृत्य 'प्रगृह्यस्योञः ऊँ इत्ययमादेशः' इति व्याख्यायते, तदा दीर्घानुनासिकोक्किनत्प्रगृह्यश्चेत्युक्किरपिस्वरूप-कथनमेवेति बोध्यम् । ऊँ इत्यत्र यदि शाकल्यस्येति नापेच्यते, तदा प्रगृह्यस्योत्रो नित्यमादेशः स्यात्ततश्च विति ऊँ इति एते द्वे रूपे स्याताम् , तस्माच्छाकल्यप्रहराानु-वृत्त्या त्र्यादेशविकल्पे सिद्धे त्रीग्रि रूपाग्रि सिध्यन्तीति कैयटस्तदाह—ग्रायमादेशो वा स्यादिति । वस्यासिद्धत्वादिति । त्रत एवेदं वत्वं त्रिपाद्यां विधी-यते । प्रकृतिभावमात्रबाधनार्थत्वे हि 'इको यगा-' इत्यनन्तरं 'मय उञो वा' इत्येवा-वच्यत्, यरां चान्ववर्तियध्यत् । इर्द्ती च । ईद्ताविति किम्, प्रियः सूर्ये प्रियो

गौरी अधिश्रितः । मामकी तन् इति । 'सुपां सुलुक्—' (स् ३१६१) इति सप्तम्या लुक् । अर्थप्रहृषां किम्—हृत्तावर्थान्तरोपसंक्रान्ते मा भृत् । वाप्यामधो वाप्यधः । ११० अर्थाऽप्रमृह्यस्यानुनासिकः । (८-४-४७) अप्रगृह्यस्याणोऽवसानेऽनुनासिको वा स्यात् । दिष्ठँ, दिध । 'अप्रगृह्यस्य' किम् । अर्पा॥ ॥ इति अन्सन्धिप्रकरणम् ॥

प्रमुद्यौ स्त इल्रचरार्थः । फ्रितमाह—सप्तस्थर्थ इत्यादिना । सोमो गाँशी त्राधिश्चित इति । गौर्यामिलर्थः । 'सुपां सुलुग्' इति सप्तम्या लुक् । प्रच्यत्वे प्रकृ-तिभावाक वर्ग । वातप्रभीत्यदि सप्तम्यन्तं तु नात्रोदाहरराम् , तत्र सप्तम्या लुप्तत्वा-भावेन प्रकृतेः सतस्यर्थे अप्रवृत्तेः । मामकी तनू इति । मामक्यां तन्वामित्वर्थः । 'सुपां सुलुग्' इति सप्तस्या लुक् । प्रकृषेभ्यः पर्ते इतिशब्दप्रयोगस्य पदकौर्निय-मित्रवात् पदपाठे मामकी इति तन् इतीत्वत्र प्रदर्शन्वफलं बोध्यम् । नन् 'इंद्रती च सप्तम्याः' इत्येव स्त्यताम् । पष्ट्या च अथेडारः संबन्धो विवच्यताम् । तत्रश्च सप्त-म्यर्थे विद्यमानमीदुदन्तमित्वर्थस्य अर्थप्रहर्णं विनैव ताभादर्थप्रहर्णं किमथेमिति प्रच्छ-ति—ग्रथंग्रहणं किमिति। कस्मै प्रयोजनायेखर्थः। किमिल्यय्ययम् । वृत्ताविति। ऋर्थप्रहरासामर्थ्याद् लुप्तसमम्बर्थमात्रे पर्यवसन्नमित्वर्थो विविज्ञतः। तनश्च समासवृत्तो ल्प्ससभीके इद्दुन्तपूर्वपदे सप्तम्यर्थमतिलङ्कय उत्तरपदार्थे प्रवृत्ते सित प्रगृह्यसंज्ञा न भवति । मा भदिति । 'माङि लुङ्' । सर्वलकारापवादः । वाप्यामश्वो वाप्यश्व इति । वाप्याम् अश्व इति विष्रहे 'सुप्सुपा 'इति समासे वाप्यश्व इति रूपमित्वर्थः । श्चत्र वाप्यामिति सप्तम्या अधिकरणत्वमवगतम् । तचाधिकरणकारकं कियापेच्नम् । तत्र वाप्यामश्ची वर्नत इति क्रियाध्याहारे वर्तमानक्रियायां वाप्या अधिकरएत्वेन अश्वस्य कर्तृत्वेनान्वयात्तयोः परस्परमन्वयाभावादमामध्यीत् समासो नोपपद्यते । वाप्यां विद्य-मानोऽश्व इति विद्यमानपदस्याध्याहारेऽपि ऋश्वपदेनासामध्यीत् समासो न संभवति । श्चतः वाप्यामित्यस्य वाप्यां विद्यमाने श्रश्वे जन्नस्या प्रवृत्ति पुरस्कृत्व समासो वक्कव्यः। एवं च समासे लप्तसप्तमीकस्य वापीशब्दस्य सप्तम्यर्थमतिलङ्ख्य तत्संखटे आध्यभूते अक्षेऽपि प्रवृत्तेः सप्तम्यर्थमात्रविश्रान्त्यभावाच प्रयुद्यत्विमिति भावः । अगोऽप्रगृह्य-स्य । 'वा अवसाने' इलानुवर्तते । तदाह--ग्राप्रगृह्यात्यादिना । अत्र अरण् पूर्वेर्णेव श्रमा भवाति'। श्रमिशब्दात्परस्याः सप्तम्याः 'सुपां मुलुग्-' इत्यादिना 'डा' श्रादेशः। पदकारैः प्रगृह्येषु इतिशब्दप्रयोगस्य नियमितत्वेन इहापि पदकाले इतिशब्दप्रयोग-प्रसङ्गः, स चानिष्ट इति बोध्यम् । सप्तमीग्रहणं किम् , धीती, मनी, सुष्ठुती । धीत्या,

९ 'प्रगृह्यत्वं फलमत्र बोध्यम्' इति क।

# अथ हल्सन्धिप्रकरणम् । ५।

१११ स्तोः श्चुना श्चुः । (८-४-४०) सकारतवर्गयोः शकारचवर्गा-

गाकारेगा, व्याख्यानान् । ततश्च कर्नृ इस्त्र इत्यच्सन्धीति। ऋल्पा-स्त्रवार्तिकभाष्यप्रयोगादेवंजाती-र्नात, सिद्धमनच्यादिति, कथमनच्यामात यस्थलेषु त्रसंदेहार्थ सन्ध्यभावोऽभयनुजातः, त्रातोऽत्र कुत्वरचुत्वयोरभावेऽपि न दोषः । इति श्रीवासुदेवदीचितविदुपा विरचितायां मिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां

वालमनोरमायामच्सन्धित्रकर्णं समाप्तम् ।

स्तोः श्चुना श्चुः । स् च तुश्चेति ममाहारद्वन्दः । पुंस्न्वमार्पम् । इतरेतर-योगडन्द्रो वा । तथा सखेकवचनमार्षम् । एवं रचुना रचुरित्यत्रापि । रचुनेति सहार्थे नृतीया । योगे इल्रध्याहार्यम् । तनश्च सहराञ्दयोगाभावेऽपि तदर्थस्य गम्यत्वानृतीया युज्यते, ब्रस्मादेव निर्देशात् । तदाह—सकारतवर्गयोरित्यादिना । ब्रत्र स्थान्या-

मत्या, सुष्टुत्या, इति प्राप्ते तृतीयैकवचनस्य पूर्वसवर्णे ईकारः । नतः 'श्रकः सवर्णे दीर्घः' इत्येकादेशः । न त्विह 'सुपां सुलुक्-' इति लुक् , हस्वश्रवणापतेः । सोमो गौरी इति । क्षतप्रमी अत्र, यथी आसकः-इत्यायदाहरणे सन्यप्यकारान्तस्य लौकिको-दाहरणाभावाद उभयोरिप वेद एवोदाहरणमुक्तम् । मामकी तन् इति । यद्यप्यत्र संहितायां प्रगृह्यप्रयोजनं नास्ति, तथापि 'नामकी इति' 'तन् इति' पदकाले तदस्त्येव, 'स्वायां तनू ऋत्वये नाथमानाम्' इत्यत्र तु संहिताकालेऽप्यस्ति, तथापि 'ऋत्यकः' इति पाचिकप्रकृतिभावनाप्येतित्सदम्, छन्दसि रूपान्तरस्यापादयितुमशक्यत्वादिति बोध्यम्। सप्तम्या लुगिति । यदि धीत्यादाविव विभक्तेः पूर्वसवर्षे कृते सवर्षादीर्घ एकादेश इति व्याख्यायेत तदा एकादेशं बाधित्वा परत्वादाङ्गत्वाच 'त्राएनचाः' इत्याट्, छेराम् च स्यादिति भावः । अर्थग्रहणं किमिति। वाप्यश्व इत्यादाविष सप्तम्यर्थोऽस्त्यवेति नार्थोऽर्थग्रहरोनेति प्रथः । **त्रर्थान्तरोपसंकान्त इति ।** वाप्यश्व इत्रत्र यो वापी-शन्दः स तु वाप्यधिकरणकद्रव्ये उपसंकान्तः, सोमो गौरी इत्यत्र गौरीशब्दस्तु सप्तम्यर्थमात्रे पर्यवसन्नः, न तु तद्धिकरणकद्रव्ये उपसंकान्तः, वृत्त्यभावादिति भेदः । श्रगोऽप्रगृह्यस्य । श्रग इति किम् , इर्तृ कर्तृ । श्रन्सन्धिरिति । कुत्वं श्चुत्वं वात्र न कृतं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम्। ऋत एवानुस्वारस्याप्यच्दवादित्यादिनिर्देशोऽप्युपपन्नः॥

॥ इति तत्त्वबोधिन्यामच्सन्धिप्रकर्णम् ॥

त्रथ हल्सन्धिः । स्तोः श्चुना श्चुः । स्तोरिति समाहारद्वन्द्वः, सौत्रं पुंस्तवम् । एवं रचुः प्टुरित्यिप बोध्यम् । श्चुनेति । 'सह युक्ते-' इति सूत्रे 'विनापि भ्यां योगे शकारचवर्गों स्तः । हरिश्शेते । रामश्चिनोति । सचित् । शार्ङ्गिन्जय । ११२ शात् । ( ८-४-४४ ) शालगस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्। विश्वः। प्रश्नः ।

देशानां यथासंख्यं भवति । तनश्च सकारस्य शकारः, तवर्गस्य चवर्गः । तत्रापि . त-थ-द-ध-नानां क्रमेरा च-छ-ज-म-त्रा इति फलितम्। त, थ, द, ध, न, इस्रादि-क्रमस्याप्यन दिलोकसिद्धत्वात् । रचुना योगे इत्यत्र न यथासंख्यमिन्यूनरसूत्रे वद्यते । ततश्च सकारस्य नवर्गस्य शकारेखा चवर्गेषा च यथासंभवं योगं रचुत्वं भवति । रामश्रोते इति । रामस् शेते इति स्थिते, शकारेगा योगात् सकारस्य शकारः । 'रचना योगे इलाम न यथासङ्ख्यम्' इत्यस्य प्रयोजनं दर्शयत्ं सकारस्य चकारयोगेऽ प्युदाहरित-रामश्चिनोतीति । रामस् चिनोतीति स्थिते, चवर्गयोगान् सकारस्य शकारः । श्चना योगे इत्यत्रापि यथासंख्याश्रयणे तु इह सकारस्य शकारयोगाभावात् शकारो न स्यादिति भावः । सिचिचदिति । सत् चित् इति स्थिते, रच्तवस्यासिद्ध-न्वाद् जश्त्वेन तकारस्य दत्वे, तस्य श्चुन्वेन जकारे, 'खरि च' इति चत्वेंन तस्य चकारे च रूपम् । शार्किन् जयेति ध्यिते, चवर्गयोगाद नकारस्य रचुत्वं अकारः । शात् । 'न पदान्तात्' इति पूर्वसूत्राद् नेत्यनुवर्तते। 'स्तोः श्चुना श्चुः' इत्यतः तोरिति चुरिति चानुवर्तते । न तु सकारः शकारश्च । शादिति दिग्योगे पश्चमी । परस्थेत्य-ध्याहार्यम् । तदाह—शात्परस्येत्यादिना । विश्न इति । 'विच्छ गतौ' । 'यज-याचयतिबच्छप्रच्छरच्चो नङ्' इति नङ्। 'छ्वोश्सूड्' इति छस्य शः । क्तिवान्न गुराः। अत्र शकारयोगात् तवर्गीयनकारस्य रचुत्वेन अकारे प्राप्ते निषेधः । पूर्वसूत्रे रचुना योगे इत्यत्रापि यथासङ्ख्याश्रयणे तु इह तवर्गीयस्य नस्य चुना योगाभावेन चुत्वस्या-प्रसक्तत्या तिन्नषेधो व्यर्थः स्यान् । एवं च श्रस्मादेव निषेधात् पूर्वसूत्रे रचुना योगे इत्यत्र न यथासंख्याश्रयरामिति विज्ञायते । प्रश्न इति । 'प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्' पूर्ववद्

तथोगं तृतीया' इति वच्यमाण्यत्वानृतीया। योगे इति । एतद्ध्याहारलभ्यम् । स्रत्र स्थान्यादेशयोर्थथासंख्यम् । निमित्तकार्यिणोस्तु न, 'शात्' इति ज्ञापकात् । यथा-संख्यस्त्रमिह नोपन्यस्तम् । 'स्थानेऽन्तरतमः' इत्यनेनापि इप्टसिद्धेनित्यन्तावस्यकत्वात् । हिरिश्रोत इति । 'वा शारि' इति पाच्चिकताद्दिसर्जनीयस्य सः, तस्य शेन योगे शः । चवर्गयोगे रामाश्चेनोति। तवर्गस्य तु चवर्गयोगे सचिदित्यादि । शेन योगे तु तच्शिव इत्याद्यदाहरिष्यति । शात् । नित तोरिति चानुवर्तते तदाह—तवर्गस्येत्यादि । अस्त्विमत्यादिव्याख्यातृनिर्देशे निःसंदिग्धत्वेन वोधनाय 'त्रश्च—' इति षत्वं जरत्वं च न कृतम्, तथा रचुत्वमि न कृतमिति परिहारसंभवाद्दर्गान्त्यमेवोदाहरति—विशः प्रश्न इति । 'विच्छ् गतौ', 'प्रच्छ् ज्ञीप्सायाम्'। 'यजयाच—' इत्यादिना नङ् । 'छ्वोः

११३ ष्टुना ष्टुः । ( ८-४-४१ ) स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् । रामष्षष्टः । रामश्रीकते । पेष्टा । तहीका । चिक्रपढीकसे । ११४ न पदान्ताहोरनाम् ( ८-

नलादि । स्रत्र 'प्रहिज्या' इति संप्रसारणं न । 'प्रश्ने चासलकाले' इखादिनिर्देशात् । स्रत्र वर्गपश्चमानां नासिकास्थानाधिक्येऽपि तनद्वर्गीयैरस्ति सावर्ग्यमिति 'तुल्यास्य-' स्त्रे स्रवाचाम । प्रुना प्रुः । स्तोरित्यनुवर्तते । तदाह—स्तोरिति । स्रत्रापि स्थान्यादेशानां यथामंख्यम् । नतु ष्टुयोग इत्यत्र । रामष्पष्ठ इति । रामस् षष्ठ इति स्थिते षकारयोगात् सस्य ष्टुत्वेन षः । स्रत्रापि ष्टुना योग इत्यत्र न यथासंख्यमित्सस्य प्रयोजनं दर्शयिनुं सकारस्य टवर्गयोगेऽपि उदाहरति—रामधीकत इति । 'टीक्ट गतौ' । तद्दीकेति । तस्य टीकेति विप्रहः, तद् टीका इति स्थिते ष्टुत्वेन दस्य उत्वे चर्तम् । चिक्रग्रहोकस इति । 'टीक्ट गतौ' । चिक्रग्रहोकस इति । स्थिते टवर्गयोगाद् नस्य द्रत्वेन णत्वम् ।

न पदान्तात्। अनामिति तोरित्यस्य विशेषणम्। ननु भिन्नविभक्तिकमेत-

शूड्-' इति छस्य शत्वम् । नडो जित्वाद् गुणाभावः । प्रच्छेस्तु 'प्रश्ने चासन्न-' इति निर्देशात्संप्रसारगाभावः । ननु अमङगानानां नासिकास्थानाधिक्याद्वर्गेष्वाचैश्वतर्भिः सह तुल्यस्थानत्वाभावेन सावर्ग्याभावात् 'स्तोः रचुना-' इति तुशब्देन नकारो न गृह्यते, किं तु ख़बर्गाद्याश्वत्वार एवति विश्वः प्रश्न इत्यत्र स्चुत्वाप्रसक्तेः किमनेन निषेधेनेति चेदत्राहुः । 'शात्' इति निषेधान्निङ्गादेव 'तुल्यास्यप्रयत्नमू–' इत्यत्रास्य प्रहरोन नासिकास्थानभिन्नं ताल्वादिस्थानं गृह्यते, तस्थानं तु तुल्यमेवेति तुराब्देन पञ्चमस्यापि प्रहणात् रचुत्वप्रसक्षौ निषेधोऽयमावश्यकः। एवं च 'तोर्लि' इति तुराब्देन नकारस्यापि प्रहर्गादु विद्वाँक्षिखति इत्यादि सिध्यति । न च निमित्तकार्यिगोर्यथासंख्य-निरासज्ञापकमित्युक्रवात्तेनैव चार्थवत्त्वे कथमुक्तार्थे ज्ञापकं भवेदिति वाच्यम् । तुशब्देन नकारश्रहरों सिद्धे हि यथासंख्यनिवृत्तिरनेन ज्ञापनीयेत्युभयज्ञापने बाधकाभावात् । नापि 'तुल्यास्य-' इत्यत्र यर्तिकचित्स्थानतुल्यत्वविवज्ञायां वर्गेषु पद्मपि वर्षाः परस्परं सवर्षा भवेयरित्युक्तोदाहररो श्चुत्वप्रसक्तौ 'शात्' इलारम्भ त्रावश्यक इलेतज्ज्ञापकाश्रयरां किमर्थमिति वाच्यम् । तथा हि सति अमङ्गानानां परस्परसावगर्यापत्या त्वं नयसीत्यादौ 'त्रनुस्नारस्य ययि परसवर्गाः', 'वा पदान्तस्य' इत्यनुस्नारस्य नादयोऽपि स्यः । ताल्वादिस्थानसाम्याभावेऽपि नासिकारूपस्य यत्किचितस्थानस्य तुल्यत्वात् । नापि तुल्यास्यत्वम् त्र्यन्यूनास्यत्वमिति व्याख्यायां आदीनां परस्परसावरार्थं न भवेत् , तेषां नासिकास्थानसाम्येऽपि ताल्वादिस्थानसाम्याभावेन न्यूनस्थानकत्वात् । ततश्च त्वं नय-सीलादिषु नातिप्रसङ्गः, खवर्गाचैः सह तु ञादीनां सावर्ग्यं स्यादेव । नासिकास्थानाधि-

४-४२) 'त्रनाम्' इति लुप्तपष्टीकं पदम् । पदान्ताद्वर्गात्परस्यानामः स्तोः ष्टुनै स्यात् । षट् सन्तः । षट् ते । 'पदान्तात् 'किम्—ईटे । 'टोः ' किम्— सर्पिष्टमम् । 'त्रानाम्नवितनगरीणामिति वाच्यम्' (वा ४०१६) । षरणाम् ।

त्कथं तिष्ठशेपणामिस्त याद्य स्थामिति लुप्तपष्टीकमिति । नामवयवभिन्नस्ये स्थिः । 'स्तोः' 'प्टुः' इत्यनुवर्तते । तदाह — पदान्तादित्यादिना। ईट्ट इति । 'ईड् स्तृतौ' आत्मनेपदी, ईड् ते इति स्थिते 'खिर च' इति उस्य चर्त्वम् , ततः परस्य तकारस्य प्टुत्वम् । तस्य टवर्गान् परत्वेऽपि पदान्तान् परत्वाभावाद् न प्टुत्विषेधः । सिपिष्टमिमिति । सिपिष् तमम् इति स्थिते 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति अन्तर्विनीं विभिक्तिमाश्रिस्य वा पदत्वान्, पकारस्य पदान्तत्वात्ततः परस्य तकारस्य प्टुत्वनियेधो न भवति, पदान्ताद्वर्यात्परत्वाभावाद् । न च पकारस्य 'कताङ्कशोऽन्ते' इति अस्त्वेन उक्तरे सिते तकारस्य टोः परत्वात् । न च पकारस्य 'कताङ्कशोऽन्ते' इति अस्त्वेन उक्तरे सिते तकारस्य टोः परत्वात् पट्ट्यानियेधाः स्यादेविति वाच्यम् । 'इत्वान्तादौ तिद्विते' इति पत्वस्यासिद्वत्वेन जरत्वाभावान् । इह 'आदेशप्रस्यययोः' इति पत्वं तु न भविति, 'आपदान्तस्य मूर्धन्यः' इत्यधिकारान् । स्वानस्यिति । प्रुत्वप्रतिषेधे नाम एव पर्युदासो न भविते, किन्तु नवितनगरीशव्दावयवनकारस्थापि पर्युदासो वक्तव्य इत्यर्थः । पर्ग्लामिति । पप् नामिति स्थिते 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति

क्येऽपि तदन्यूनस्थानकरवानेषामिति विद्वाँक्षिखतीलादीष्टं सिध्यति, वर्गाधानां तु नासिकास्थानामावेन न्यूनस्थानकरवात्पद्यमेन च सावर्ण्यामावेऽपि न चृतिरिति ज्ञापकाश्रयणं विनेवेष्टसिद्धिरित वाच्यम्। हे गौरि एहीलादौ सवर्णदीर्घापग्नेः। 'इकोऽसवर्णे-' इति शाकलप्रकृतिमावानापत्तेश्च । इकारान्यूनस्थानकरवेन तत्सवर्णत्वादेकारस्य । 'खराणाम् स्मर्गा चैव विद्वतं करणं स्मृतम् । तेभ्योऽपि विद्वतावेकौ ताभ्यामेचौ तथेव च'॥ इति वचनत्त्रयत्रभोदेन सावर्ग्याभावमभ्युपगम्योक्कानिष्टवारणेऽपि तद्वस्तु तद्वस्नमिल्ल्य 'तोर्नि' इति परसवर्णविधिना दकारस्य वकारापनेः। वकारस्य क्षोष्टस्थानाधिक्येऽपि दन्तस्थानसम्येन लकारान्यूनस्थानकरवात् । यदि तु 'वकारस्य दन्तोष्टम्' इति समाहार-निर्देशाद् श्रोष्टस्थानदन्तस्थानिभक्तवेव दन्तोष्टस्थानमिति वकारस्य लकारसावर्ग्याभावानत्तद्वस्त्रित्वादौ नातिप्रसङ्ग इति द्यूपे, तर्हि 'लुग्वा दुद्य-' इत्यादिना दन्त्ये तिकि विधीयमानो यः वस्त्तस्य लुक् श्रदुद्विल्यत्र न स्थात्, किं तु श्रदुर्गेल्यादोवेव स्थात् । तथा पिपूर्तः पिपुरतीलादौ विधीयमानम् 'उदोष्ट्यपूर्वस्य' इत्युत्वं सुस्दूर्भतीत्यादौ न स्यात्- स्क्रिरीला वकारस्यौष्टयत्वाभावात् । न च वल्लौष्टपत्वे दन्त्यत्वे च सति 'सेवस्य्—' इति घेपदेशलक्त्ये स्विद्वादीनां पृथमप्रहणं व्यर्थ स्थात् , तेषामिप दन्त्यान्ततादित्वादिति श्रमितव्यम् । 'दन्त्यः केवलदन्त्यो न तु दन्तोष्ठजोऽिप' इत्यादेर्मृत एव वच्यमाण्यत्वात्।

षण्वतिः । पर्ण्णगर्यः । ११४ तोः पि । ( द-४-४३ ) तवर्गस्य पकारे परे न दुःखम् । सन्पष्टः । मत्तां जशोऽन्ते ( स् ८४ ) वागीशः । चिद्र्पम् । ११६ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको चा । ( द-४-४४ ) यरः पदान्तस्यानुनासिके

पदान्तःचाद पस्य जरत्वेन डकारे 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्' इति तस्य ग्राकारः । अत्र टवर्गयोगाद नकारस्य प्रुन्वम् । 'न पदान्तान्' इति निषेधस्तु नं, अनामिति पर्युदासान् । पराग्यावितिरिति । पडिषका नवितिरिति विग्नहः । अत्रापि नकारस्य न एउन्विनिषेधः, नवितिशव्दस्यापि पर्युदानात् । पराग्यार्ग्य इति । पृथक्षदे । न तु कर्मधारयः, 'दिश्तंख्ये संज्ञायाम्' इति नियमात् । अत्रापि 'न पदान्तान् ' इति नगरीशव्दे नकारस्य प्रुन्वितिषेधो न भवित, नगरीशव्दस्यापि पर्युदासात् । तोःपि । प्रुरिति नेति चातु-वर्तते । तदाह—तवर्गस्येति । सन्पष्ट इति । अत्र नकारस्य पकारयोगात् प्रुत्वं प्राप्तं निषिध्यते । अस्मादेव ज्ञापकात् 'प्रुना प्रुः' इत्यत्र प्रुना योगे इत्यत्र यथासंख्यं नेति विज्ञायते । 'सलाजशोऽन्ते' इत्यन्यसिन्दप्यो प्रसङ्गादुपन्यस्तम् । हल्सिन्धि-प्रस्तावे पुनस्तदुपन्यासः ।

यरोऽनुनासिके । 'न पदान्ताहोः' इत्यतः पदान्तादित्यनुवर्तते । तच षष्टय-न्ततया विपरिणम्यने । तदाह—यरः पदान्तस्येति । एतन्सुरारिरिति कर्मधारयः । एतद् सुरारिरिति स्थिते दस्य अनुनामिको नकारः , दन्तस्थानसाम्यात् स्पृष्टप्रयक्ष-साम्याच । ननु चतुर्मुख इत्यत्रापि रेफस्य अनुनासिको स्पृक्षारः स्यात्, रेफस्यकारयोः

ये तु पाणिनिशिक्तायां यमानुस्वारयोरेव नासिकास्थानत्वकथनादन्येपां स्थानं नासिका न भवति, किं त्वनुनासिकत्वं गुण एव, नासिकास्थानिति स्थाननिरूपणे तिषां तद्क्ष्यनात्वकथने त्वकारादीनामप्युक्षरीत्या नासिकास्थानिति स्थाननिरूपणे तेषां तद्क्ष्यनान्न्यूनतेत्थादि वदन्ति । तेषामत्रोक्षक्षापकाश्रयणं विनेवेष्टसिद्धः । अन्ये त्वकारादीनां नासिकया सर्वदानुचारणादनुनासिकत्वं गुणः, 'सत्त्वे निवेशतेऽपैति—' इत्यादिलच्यण्याज्ञितत्वात् । अमङ्णनानां त्वनुनासिकत्वं नापैति सर्वदैव तथोच्चारणादिति न गुणः, किं तु यमानुखारयोरिव स्थानमेव नासिकेति स्थाननिरूपणे 'अमङ्णनानां नासिका च' इत्युक्षम् नत्वकारादीनां नासिका चेति । यत्तुकंतुल्यास्यत्वमन्यूनास्यत्वमिति व्याख्यायां तद्दस्त्वत्यादौ 'तोर्त्ति' इति दकारस्य वकारप्रसङ्ग इति । तदापाततः । 'तोर्त्ति' इत्यत्र लकारद्वयनिर्वेश इति स्वीकृत्य लकाररूपे लकारे परे परस्वर्ण इति व्याख्यायामुक्कदोषाप्रसक्तेरित्यादुः । पद्वना पदुः । इहापि कार्यिनिमत्त्रयोर्थयासंख्यं न, 'तोः षिः' इति ज्ञापकात् । सर्पिष्टममिति । 'इत्यानादौ तद्धिते' इति षत्वम् । यरो । पदान्तस्येति कम् , वेदि । स्तश्राति । स्पर्शे चरितार्थ इति । प्रसिद्धप्रयोगामिप्रायेणेद-

परेऽनुनासिको वा स्थात । एतन्मुरारिः, एतद्मुरारिः, स्थानप्रयक्षाभ्यामन्तरतमे स्पर्धे चिरितार्थो विधिरयं रेफे न प्रवर्तते । चतुर्मुखः । 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्' (वा ४०१७) । तन्मात्रम् । चिन्मयम् । कथं तर्हि 'मदोद्धाः ककुमन्तः' इति ? यवादि (ग २४०) गणे दकारनिपातनात् । ११७ तोर्लि। (८-४-६०) तर्वास्य ककारे परे परसवर्थः स्यात् । तक्षयः । विद्वाल्लिखति । नकारस्यानुना-

स्प्रटेषन्द्रप्टप्रयत्रभेदेऽपि मूर्धस्थानान्तर्यादित्यतः त्राह—स्थानेति । एतन्सुरारिरि-त्यादौ स्थानतः प्रयन्नतश्चान्तरतमे स्पर्शे चरितार्थो लव्धप्रयोजनोऽयमनुनासिकविधिः स्थानमात्रेण स्थान्तर्यमादाय रेफे न प्रशुक्तिमहंतीत्वर्यः । 'यनि लब्धे त युवतिर्जरहे रमते कथम्' इति न्यायादिति भावः । प्रत्यये भाषायां नित्यम । वार्तिकमेतत् । भाषा लौकिकप्रयोगः । तत्र प्रत्यये विद्यमाने अनुनासिके परतः प्रागक्कोऽनुनासिको नित्यं भवतीत्यर्थः । तन्मात्रमिति । तत् प्रमाणं यस्य तत् तन्मात्रम् 'प्रमाणे द्वय-सज्दन्नश्मात्रचः' इति मात्रचप्रत्ययः । चिन्मयमिति । 'नित्यं वृद्धरारादिभ्यः' इत्यत्र नित्यमिति योगविभागानाद्र्ये मयट् । कथं तहीति । यदि प्रत्यये परे नित्यमनुनासिकः स्यात् , तदा 'मदोद्याः कक्यन्तः' इति कालिदासप्रयोगः कथमित्या-च्चेपः । मतुपः प्रत्ययत्वेन तस्मिन् परे दकारस्य अनुनासिकनकारावश्यम्भावादिति भावः । पिरहरति--यवादीति । यवादिगरो ककुश्चच्छव्दे दकारस्य निर्देशान तस्यानुनासिकः । यदि तत्र दकारस्य नकार एव इष्टः स्यात् , तर्हि नकारमेव लाघवा-विदिशेदिति भावः । तोर्स्ति । 'श्रनुखारस्य यथि' इत्यतः 'परसवर्णः' इत्यन्वर्तते । तदाह—तवर्गस्येत्यादिना । तल्लय इति । नस्य लय इति विप्रहः । तदु लय इति स्थिते दस्य परसवर्णः-परनिमित्तभृतलकारसवर्णो भवति । स च लकार एव, श्रन्यस्य तन्सावर्ग्याभावात् । स्रत्र नकारस्येति । विद्वालाँ लिखतीत्यत्र विद्वान् लिखतीति स्थिते नकारस्य स्थानिनः अनुनासिकस्य परसवर्णो लकारो भवन्न आन्तर्या-दननासिक एव लकारो भवतीत्यर्थः ।

मुक्तम् । कमल् सुरारिः, वृद्धव् नेता इत्यादौ लकारवकारयोरनुनासिकप्रवृत्तौ बाधका-भावात्। स्पर्शस्येवेष्यत इति प्राचो प्रन्थानुरोधेन स्पर्शाभेक्षेषु श्रनुनासिकविधिनं प्रवर्तते, श्रनिधानादिति वा योज्यम् । रेफे न प्रवर्तत इति । यद्यपि व्यक्तिः पदार्थे पद्मे लच्चभेदे लच्चणभेदाद् श्रस्यां व्यक्तौ लच्चणस्याचरितार्थत्वाद्रफेऽपि प्रवृत्ति-र्द्धवरित, तथापि लच्यानुरोधेन जातिपच्चमाश्रिलेद्मुक्तम् । द्कारिनपातनादिति । ननु यवादिगण् ककुदिलेव पत्र्यते, न तु ककुत्रन्त इति मतुब्विशिष्टम् । तथाच यरोऽ-नुनासिको दुर्वारः । न च यरोऽनुनासिकप्रवृत्तौ भयन्तत्वाभावेन 'भयः' इति मतुणे सिको लकारः । ११८ उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य । (८-४-६१) उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात् । ' स्रादेः परस्य ' (स् ४४)। उत्थानम्। उत्तम्भनम् । स्रत्रावोत्रस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव थकारः । तस्य 'मरो

उदः स्थास्तम्भोः । 'श्रनुस्नाग्स्य यथि परसवर्णः' इत्यत्र समासनिर्दि-प्टमपि सवर्णग्रहर्णामह निष्कृष्य सम्बध्यते, एकदेशे खरितत्वप्रतिज्ञानान् । उद इति पद्यमी । त्र्यतः 'तस्मादिन्युत्तरस्य' इति परिभाषया उदः परयोरिति लभ्यते । तदाह-उदः परयोरिति । पूर्वेति । पूर्वनिमिनस्य उदो दकारस्य यः सवर्षाः स त्रादेशः स्यादित्यर्थः। पूर्वसवर्णश्चायमलोऽन्त्यपरिभाषया स्थास्तम्भोरन्तादेशो न भवतीत्याह— **ऋदिः परस्येति।** अनया परिभाषया स्थास्तम्भोरायवयवस्य सकारस्यैव भवतीत्यर्थः। उत्थानमिति । 'द्या गतिनिवृत्तों' भावे ल्युट् । उत्तम्भनमिति । 'द्यभि प्रतिष्टम्भे' भावे ल्युट् । 'स्तम्भु रोयने' इति रनुवियो निर्दिष्टः सौत्रो वा धातुः । 'स्थास्तम्भोः' इति पवर्गीयोपधनिर्देशस्य उभयसाधारणात्वात् । नतु उद् स्थानमित्यत्र सकारस्य पूर्वसवर्णविधौ पूर्वनिमित्तं दकारः, तत्सवर्णाश्च त-थ-द-ध-नाः पश्चैव, दन्तस्थानसाम्यात् स्पृष्टप्रयन्नसाम्याच । न तु लुकारः सकारश्च, तयोः स्थानसाम्येऽपि विवृतप्रयन्नत्वात् । नापि लकारः, ईषत्स्र्यटत्वात् । एतदनिरिक्ताश्च सर्वे वर्णाः भिन्नस्थानकत्वान दकार-सवर्गाः । ततश्च पूर्वनिमिनभृतदकारसवर्गाः त-थ द-ध-नाः पञ्चापि सकारस्य प्राप्ताः । स्थानी मृतसकारेगा दन्तस्थानत आन्तर्यस्य पत्रस्यप्यविशिष्टत्वात् । आभयन्तरप्रयन्नत त्रान्तर्यस्य च पद्यस्यप्यभावात् । स्थानीभूतसकारस्य विवृतप्रयक्षत्वात्, एतेषां च पञ्चानां स्पृष्टप्रयत्नत्वात् । अतोऽत्र बाग्रप्रयत्नत एवान्तर्यमादाय पत्रस्वन्यतमन्यवस्था-माह--- त्रत्राघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादश एव थकार इति । त्रघोष-

मकारस्य वत्वाप्रसत्त्या यवादिगरो। कङ्गदिति पाठो निरर्थकः स्यादिति वाच्यम् । त्रनुनासिकविधेरसिद्धत्वेन भायन्तत्वानपायाद् गर्णे तत्पाठस्य सार्थक्यादिति चेदत्राहः। यदात्र ककुद्दकारस्य नकार इटः स्यात्तर्हि गरो 'ककुन्' इत्येव पठेत् न तु ककुदिति। मतुपः प्रकृतिभूतककुच्छन्दस्य नान्तत्वनिपातनेऽपि ग्रन्यत्र दकारान्तप्रयोगस्य निर्बाधत्वात्, तस्माद्यरोऽनुनासिकोऽत्र न प्रवर्तत इति । त्रान्ये त्वाहुः—'यचि मं तसौ मत्वर्थे' इति संहितया पाठे तसाविति तात्पूर्वं दकारं प्रश्लिष्य भत्वेनाप्येतत्समाधातुं शक्यम् , तसाविति द्विचननिर्देशस्तु दतयोः समाहारद्वन्द्वं कृत्वा इतरेतरयोगद्वन्द्वे कृते ससुपपद्यत इति । उदः स्था । 'त्रनुस्वारस्य ययि-' इत्यत्र समस्तमपि सवर्णग्रहणमिह निष्कृष्य संबध्यते । एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानादित्यभिभेत्याह—पूर्वसवर्णः स्यादिति ।

भारि-' (सु ७१) इति पाचिको लोपः । लोपाभावपचे तु थकारस्येव श्रवणम्। नतु 'त्रारि च' (सु १२१) इति चर्त्वम् । चर्त्व प्रति थकारस्यासिद्धत्वात् । ११६ भायो होऽन्यतरस्याम् । (प्र-४-६२) भयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णो

स्येत्यनेन दानवटो विवएवतरचेत्युक्तप्रायम् , समनियतत्वात् । स्थानीभतस्तावत् सकारः श्रयोपस्य सिवरसम्हापारात्मकयन्नचतुष्टयवात् । तस्य त-थ-द-ध-नेषु प्रथमतृतीय-पद्यमा न सबन्ति, तेपानस्पत्रागान्वात । नापि चतुर्थो भवति, तस्य घोपनादसंबारयत्र-कन्वात् । हिनीयस्तु थकारः अघोषस्वासविवारमहाप्रागात्मकयनचनुष्टयवान् । अतः स एव थकरः पूर्वनिमित्तसृतदकारसवर्षाः सकारस्य भवतीत्यर्थः । एवं च उद् स्थान-मिति स्थित, दकारस्य 'खरि च' इति चत्वेन तकारे सकारस्य पूर्वसवर्षो थकारे उत्थ्<mark>यानाम</mark>त्यकतकार । इथकार च रूप । सद्धम । <mark>एवम् उ</mark>त्थ्नम्भनमित्यत्रापि योज्यम् । तत्र दिनकारमेकथकारं चेति विशेषः । तस्यति । सकारादेशस्य थकारस्येत्यर्थः । एवं च प्रथमथकारस्य लोपपचे एकतकारमेकथकारं च हपमिति भावः । ननु प्रथम-थकारस्य लोपाभावपन्ने एकतकारं द्विथकारं च रूपमित्यनुपपन्नम् , प्रथमथकारस्य 'खरि च' इति चन्वं सति द्वितकारमेकथकारमित्यापत्तेरित्यत ब्राह-लोपाभावेति, **ऋसिद्धन्यादिति ।** 'खरि च' इति स्त्रापेत्तया 'उदस्थाः-' इत्यस्य परत्वादिति भावः । उत्त्तम्भनमिति त्रितकारपाठस्तु प्रामादिकः । उक्कप्रक्रियाया उभयत्रापि साधारग्यात् । केचितु 'न मुने' इत्यत्र नेति योगविभागमभ्युपगम्य पूर्वसवर्णस्य थकारस्य चर्नं प्रत्यसिद्धत्वाभावाचर्ने उत्तृतम्भनमिति त्रितकार्ह्पं कथिवत् साधया-मामुः । तत्तु मृलकृतो न संमतम् , मृले उभयसाधारएयेनैव प्रक्रियानिरूपणात् । वस्तुनस्तु 'दीर्घादाचार्यागाम्' इन्युत्तरम् 'श्रवुस्तारस्य ययि यरसवर्गाः' 'वा पदान्तस्य 'तोर्ति' 'उदस्स्यास्तम्भोः पूर्वस्य' 'भयो होऽन्यतरस्याम्' 'शश्लोऽटि' इति षट्सूत्री-पाठोनरं 'मताज्ञरा माशि' 'अभ्यासे चर्च' 'खरि च' 'वावसाने' 'अणोऽप्रगृह्यस्यानु-नासिकः' इति पञ्चमृत्रीपाठ इति 'हलो यमाम्' इति स्त्रस्थभाष्यसंसतः स्त्रकमः। एवं च 'खरि च' इति चर्वे कर्तव्ये 'उदस्त्थास्तम्भोः' इति पूर्वसवर्णस्य थकारस्य श्रसिद्धत्वाभावाचर्त्वे उन्त्थानमिति द्वितकारमेकथकारं च रूपम् , उत्त्तम्भनमिति तु त्रितकारमेव हपमिति शब्देन्दुशेखरे प्रपत्रितम् ।

भयो हः । भय इति पत्रमी । परस्येत्यभ्याहार्यम् । ह इति षष्ठी । 'उद्स्थातम्भोः—' इत्यतः पूर्वस्येति 'श्रतुस्वारस्य ययि—' इत्यतः सवर्णे इति चानुवर्तते, तदाह—भयः परस्येत्यादिना । वाम्घरिरित्युदाहरणाम् । वान्यान्दरःचकारान्तः, कुत्वम्, जश्त्वम्, वाग् हरिरिति स्थिते हकारस्य पूर्वसवर्णविधौ गकारः पूर्वनिमित्तम्,

वा स्यात् । घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृतकण्डस्य हस्य तादृशो वर्गचतुर्थ एवादेशः । वाग्घरिः, वाग्हरिः । १२० शाश्कुोऽिट । (८-४-६३) पदान्ता-उक्तयः परस्य शस्य छो वा स्यादृष्टि । दस्य चुत्वेन जकारे कृते, १२१ खरि च। (८-४-५४) खरि परे क्तलां चरः स्युः । इति जकारस्य चकारः । तिच्छ्वः, तच्छिवः । 'छत्वमभीति वाच्यम् '(वा ४०२४) तच्छ्लोकेन, तच्छोकेन । श्रमि किम्, वाक् रच्योतित । १२२ मोऽनुस्वारः । (८-३-२३) मान्तस्य

तत्सवर्णाः क-ख-ग-घ-डाः पञ्च । तेषां हकारेण स्थानिना स्थानत त्र्यान्तर्यमविशिष्टम् । आभ्यन्तरप्रयनसाम्यं तु पञ्चानामपि हकारेणा स्थानिना न विद्यते, स्पृष्टवित्रतप्रयतन-भेडात । श्रुतो बाह्ययत्नत आन्तर्यमादाय पञ्चखन्यतमन्यवस्थामाह—घोषवत इत्यादिना । स्थानीभूतो हकारो घोषनादसंवारमहाप्राणाख्ययलचतुष्टयवान् । तस्य क-ख-ग-घ-डेषु प्रथमतृतीयपद्ममा न भवन्ति, तेषामल्पप्राण्त्वात् । द्वितीयः खकारो न भवति, तम्याघोषश्वासविवारयलक्त्वात् । चतुर्थस्तु घकारो घोषनादसंवारमहाप्राणावान्, श्रतः स एव घकारो हकारस्य भवतीत्यर्थः । ततश्च वाग्यरिरिति भवति । पूर्वसवर्णा-भावे तु वाग् हरिरिति । शङ्खोऽटि । भय इति पश्चम्यन्तमनुवर्तते । श इति पृथ्वेकवचनम् । तदाह-भायः परस्य शस्येति । तद् शिव इति स्थिते दकारस्य श्चुत्वेन जकारे कृते, जकारस्य चकार इत्यन्वयः। केनेत्यत आह-खिर च। 'मलाजरमारश' इत्यनो भालामिनि, अभ्यासे चर्च इत्यतश्वरिति चातुवर्तते । तदाह---खरि पर इत्यादिना। इति जकारस्य चकार इति। स्थानत आन्तर्यादिति भावः । ततः छत्वम् । नतु प्रागित्यपि बोध्यम् । छत्वस्य श्चुत्वचत्वे प्रत्यसिद्धत्वात् । 'हलो यमाम्' इति स्त्रस्थभाष्यसंमनस्त्रकमे तु रचुत्वेन जकारे कृते, शस्य छत्वम् , ततो जकारस्य चर्त्वम् । न तु छत्वात् प्राक् चर्त्वम् , चर्त्व प्रति छत्वस्यासिद्धत्वार् । तिच्छव इति । स चासौ शिवश्रेति, तस्य शिव इति वा विग्रहः । चोः कुरिति कुन्वं तु न, श्चुत्वस्यासिद्धत्वात् । क्रुत्वममीति वाच्यम् । 'शश्ल्रोऽटि' इति सूत्रे अर्टीति विहाय अमीति वक्रव्यमित्यर्थः । 'शरद्धोऽमि' इति सूत्रं पठनीयमिति यावत् । तच्श्लोकेनेति । स चासौ श्लोकश्च, तस्य श्लोक इति वा विग्रहः । लकारस्य त्र्यड्बिहर्भृतत्वात् तत्परकस्य शकारस्य सूत्रपाठतः छत्वे त्रप्राप्ते वार्तिकमिदम् । वाक रच्योततीति। अत्र त क्षत्वं भवत्येव। चकारस्य खाभाविकतया रचत्वनिष्पन्नत्वा-

शरछोऽटि । इह पदान्तादित्यनुवर्त्य पदान्ताज्यस्य इति तेनेह न, 'मध्वश्रोतन्त्यभितोविरप्शम्'। विपूर्वाद्रेपरौगादिकः शः छुत्वममीति । 'शरछोऽटि' इति सूत्रं 'शरछोऽमि' इति पठनीयमित्यर्थः । तच्छ्कोकेनेति । तच्छ्नश्रुगोत्याद्यपु- पदस्याजुस्वारः स्याद्धति । 'श्रजोऽन्त्यस्य ' ( स् ३२ ) । हरि वन्दे । 'पदस्य' इति किम्—गम्यते । १२३ नश्चापदान्तस्य फालि । ( प्र−३–३४ ) नस्य मस्य चापदान्तस्य फल्यनुस्वारः । यशांति । आक्रंस्यते । 'कालि' किम्—नम्यते । १२४ अनुस्वारस्य यिय परस्तवर्गः । ( प्र−४–४८ ) स्पष्टम् । अद्वितः ।

भावेन असिद्धत्वाभावात्। अत्र चकारस्य अम्बहिर्भृतत्वात् नत्परकशकारस्यात्र न छत्वम्। मोऽनस्वारः । पदस्येत्यधिकृतम् । म इति षष्ट्यन्तं पदस्य विशेषणम्, तदन्तविधिः । 'हलि सर्वेषाम्' इत्यतो हर्लात्यनुवर्तते । तदाह-मान्तस्येत्यादिना । **श्रतोऽन्त्यस्येति ।** जपतिष्टत इति शेपः । ततरच मान्तस्य पदस्य यः श्रन्दरः श्रत् तस्येन्यर्थः। पदान्तस्य नस्येति फत्तितम्। हरिं वन्द इति । हरिम् वन्दे इति स्थिते मस्यानुस्वारः । गम्यत इति । 'गम्लु गदौ' । कर्माण लुद् । 'भाव-कर्मग्रोः' इत्यात्मनेपदे यक् । अत्र मस्य पद न्तत्वानावाचानुस्वारः । नश्चापदान्त-स्य भति । चकारान्मस्येत्यनुकृष्यते, अनुस्तर इति च । तदाह—नस्यत्यादिना । यशांसीति । यशरशब्दाद् जस् , 'जरशसोरिशः' । 'नपुंसकस्य मत्त्वचः' इति तुम । 'सान्तमहतः ' इति दीर्घः । यशान् सि इति स्थिते नकारस्य श्रनस्वारः । श्राकंस्यत इति । 'क्रमु पादविच्चेपे' । श्राङ्पूर्वात् कर्तरि लुट् । 'श्राङ उद्गमने' इति तक्, 'स्यतासी खुलुटोः' इति स्यः । 'स्तुकमोः' इति नियमानेट् । श्राकम् स्य-ते इति स्थिते मस्य अपदान्तत्वात् पूर्वेगाप्राप्ते वचनम् । नम्यत इति । कर्मणि लट् , तङ् , यक् । अत्र मस्य भल्परकत्वाभावाञ्चानेनानुस्वारः । अपदान्तत्वाच न पूर्वेगा । श्रनस्वारस्य ययि । स्पष्टमिति । श्रनुवर्र्यपदान्तराभावादिति भावः । श्रङ्कित इति । 'श्रन्क पदे लच्चेरो च' इति चुरादौ नोपधः । 'नश्चापदान्तस्य' इति कृतातु-स्वारस्य निर्देश इति केचित् । एयन्तात् क्रः, इट् । 'निष्ठायां सेटि' इति ग्रिलोपः । श्रनुखारस्थानेन परसवर्णः । परनिमित्तमत्र ककारः, तत्सवर्णः कवर्गः, सः श्रनुखारस्य दाहर्तव्यम् । मोऽनुस्वारः । 'हिल सर्वेषाम्' इत्यतो हलीत्यनुवर्तते 'पदस्य' इति

दाहत्व्यम् । माउनुस्वारः । हाल सवषाम् इत्यता हलात्यनुवतत पदस्य इति च तदाह—मान्तस्यत्यादि । हिल किम् , त्वमत्र । किमत्र । नश्चापदान्तस्य । श्चापदान्तस्य । श्चापदान्तः । श्चापदानः । श्चापदान्तः । श्चापदान्तः । श्चापदानः । श्चापदान्तः । श्चापदान्तः । श्चापदान्तः । श्चापदान्तः । श्चापदान्तः । श्चापदानः । श्च

१ श्रयं पाठो बालमनोरमानुरोधेन। इतरत्र तु 'मन्यते' इति पाठः।

श्रक्षितः । कुरिठतः । शान्तः । गुन्फितः । ' कुर्वन्ति ' इत्यत्र खत्वे प्राप्ते तस्या-प्रिद्धस्वादनुस्वारे परसवर्षे च कृते तस्यासिद्धस्वाद्ग खःवस् । १२४ वा पदान्तस्य । ( ⊏-४-४६ ) पदान्तस्यानुस्वारस्य यथि परे परसवर्षो वा स्यात् । स्वङ्गरोषि,

भवन् नामिकास्थानमाम्यात् इकार एव भवति । श्रिश्चित इति । 'श्रम् नु गतिपूज-नयोः' नोपथः । तम्मात् क्वः । 'ऋदेः पूजायाम्' इति इट् । 'नादेः पूजायाम्' इति निपेधाद् 'अनिदिताम्' इति नत्तोपो न । अत्र 'नश्चानदान्तस्य' इत्यनुस्वारस्य पर-सवर्गी अज्ञारः । कुरिठत इति । 'कुठि प्रनिघाते', इदिन्वान्तुम् । कः, इट् । अत्र 'नश्च' इन्यनुरूपस्य परमवर्गी सकार: । शान्त इति । 'शम उपशमे' । कः । 'वा दान्तरान्त' इत्यादिनिपातनान्नेट् । 'अनुनासिकस्य कि' इति दीर्घः । 'नश्च' इति मस्यातुस्वारः । तस्य परसवर्गो नकारः । गुम्फित इति । 'ग्रनफ अन्धे' द्वितीयान्तः, चतुर्थान्तो वा नोपधः । क्रः, इट् । 'नोपधात्यकान्ताद्वा' इत्यकित्त्वपत्ते नत्तोपो न । अत्र 'नश्च' इत्यनुस्तारस्य परसवर्षो मकारः । ननु कृत्धातोर्त्तर्, भिः, भोऽन्तः, 'तनादिक्वयभ्य उः', गुराः, रपरत्वम् , 'त्रात उन् सार्वधातुके', उकारस्य यस् । 'न भकुर्बुराम्' इति निषेधार् 'वीरुपधायाः' इति दीघी न । कुर्वन्तीति रूपम् । अत्र नकारस्य 'नश्रापदान्तस्य' इत्यनुस्वारं वाधिन्वा परत्वाद् 'रषाभ्याम्' इति रात्वं स्यात् । न च त्रिपाद्यां 'नश्रापदान्तस्य' इत्यपेत्त्या 'रपाभ्याम्' इत्यस्य परन्वात् 'पूर्वत्रासिद्धम्' इन्निसदित्वार् श्रतुस्तारे सिन परसवर्गे च नकारस्येव श्रवगामिति वाच्यम् । एवमपि परस्वर्णविधिना प्राप्तस्य नकारस्य 'रपाभ्याम्' इति ग्रात्वप्राप्तेर्डुर्वारत्वादित्यतः त्याह— कुर्वन्तीत्यादि । 'रषाभ्याम्' इखपेज्ञ्या परसवर्णस्य परतया गत्वे कर्तव्ये अनुस्वार-स्थानिकपरसवर्णस्य नकारस्यासिद्धत्वाच रात्वमिति भावः।

वा पदान्तस्य । 'श्रनुसारस्य ययि परसवर्णः' इलनुवर्तते । तदाह— पदान्तस्यत्यादिना । त्वङ्करोषीति । त्वम् करोषीति स्थितं, 'मोऽनुसारः', पर-

दंशनिमत्यादावनुस्वारान्तरतमः परसवर्णोऽनुनासिक ईकारः स्यात् । ईकारशकारयो-स्तन्मने सावर्ण्यस्य सत्त्वात् । तथा कुर्ण्डं शेते इत्यादावनुस्वारस्य 'वा पदान्तस्य' इति स्यादिति । ग्राङ्कित इति । 'श्रम्क पदे लक्त्यों च' इति चुरादिर्यन्तात् कः । 'निष्ठायां सेटि' इति णिलोपः । परसवर्योन ङः । 'श्रिक लक्त्यों' इत्यस्माद्वा कः । नुमोऽनुस्वारे परसवर्योन ङः । ग्राञ्चित इति । 'श्रिके प्रतिघाते' कः । नुमोऽनुस्वारे परसवर्योन कः । कुरिटत इति । 'कुठि प्रतिघाते' कः । नुमोऽनुस्वारे परसवर्योन सः । शान्त इति । 'शम उपशमे' कः । 'वा दान्तशान्त—' इति निपात-नादिडभादः । 'श्रनुनासिकस्य कि—' इति दीर्घः । मस्यानुस्वारे परसवर्योन नकारः ।

त्वं करोषि । सथ्यन्ता, संयन्ता । सव्वत्सरः, संवत्सरः । यल्ँलोकम्, यं लोकम् । श्रत्र मो राजि समः को । (८-३-२४) क्षिवन्ते राजतौ परं समो मस्य म एव स्यात् । सम्राट् । १२७ हे मपरे वा । (८-३-२६) मपरे हकारे परे मस्य म एव स्याह् । 'ह्वल, ह्यल चलने किम् ह्यलयित, कि ह्यलयित । ' यवलपरे यवला वेति वक्रव्यम् ' (वा ४६०२) १२८ यथासंख्यमनुदेशः समानाम् । (१-३-१०) समसम्बन्धी विधिर्यथा-

सवर्णो ङकारः । तदभावपचे अनुस्वार एव श्रूयते । स्रत्रेति । सम् यन्तेति स्थिते 'मोऽनुस्वारः'। तस्य परनिमित्तभृतयकारसवर्णः श्रनुनासिक एव यकारो भवति, त्रान्तर्यात् । तथाच सव्यन्तेति रूपम् । एवं सं वत्सर इति स्थिते अनुस्वारस्य पर-सवर्गाः ऋतुनासिको वकारः । सब्बत्सर इति रूपम् । यं लोकमिति स्थिते ऋतुस्वारस्य परसवर्गोऽननासिको लकारः । यहँलोकमिति रूपम् । परसवर्गाभावपन्ने नु ऋनुस्तार एवेलर्षः । मो राजि । म इति प्रथमान्तम् । 'मोऽनुस्वारः' इलतो म इति स्थान-षष्ट्रयन्तम् वर्तते । सम इत्यवयवषष्टी । प्रत्ययप्रहरापरिभाषया क्रिप्रहरागेन क्रिप्रत्यया-न्तलाभः । तदाह---क्विवन्त इत्यादिना । म एवेति । न त्वनुसार इत्यर्थः । मस्य मविधानमनुस्वारनिवृत्त्यर्थमिति भावः । सम्माडिति । 'राजृ दीप्तौ' । सम्पूर्वात् 'सत्सूद्रिषद्रह्—' इत्यादिना किप्। 'ब्रश्च—' इति षत्वम्। जश्त्वेन बत्वम्। चर्त्वम्। श्चन मोऽनुस्तारो न भवति । हे मपरे वा । 'मोऽनुस्तारः' इत्यतो म इति षष्ठयन्त-मनुवर्तते । 'मो राजि' इलातो म इति प्रथमान्तमनुवर्तते । मः परो यस्मादिति विग्रहः । तदाह-मपरे इत्यादिना । हालयतीति एयन्ताह्मद्। 'ज्वलह्वलहालनमामनुपसर्गाद्वा' इति मित्त्वाराणौ 'मितां हस्वः' । यवलपरे । यवलाः परा यस्मादिति विग्रहः । यवत्तपरके हकारे परे मस्य यवता वा स्युरिलर्थः । यथासंख्यम् । साम्यपिह संख्यातो विविद्यतम् । अनुदेशो विधानम् । समानामिति यदि कर्मीण पष्टी, तर्हि स्थान्यादिभिः समसंख्यानां यत्र विधानम् , यथा 'एचोऽयवायावः' इलादौ, तत्रैव यथासंख्यप्रवृत्तिः स्य.त् । 'समूलाकृतजीवेषु हन्-कृत्र्-प्रहः' इत्यत्र न स्यात् , तत्र विधेयस्य एएमुल एकत्वात् । अतः समानामिति संबन्धसामान्ये षष्टी । एवं च समूला-युपपदानां हनादिधातूनां च समसंख्यानामुपादानेन एकस्य प्रखयस्य विधिरपि सम-संख्याकसम्बन्धी विधिरेवेति तत्रापि यथासंख्यप्रवृत्तिर्निर्बोधा । तदाह—समसम्ब-

गुम्फित इति । 'गुम्फ ब्रन्थे' कः । नस्यानुस्तारे परसवरोंन मः । मो राजि समः को । राजीति किम्, संपन् । सम इति किम्, इदं राट् । काविति किम्, संराजितन्यम्। सकारस्य मकारवचनमनुस्तारिनवृत्त्यर्थम्, तदाहः—मण्य

संख्यं स्थात्। कियँ हाः, किं हाः। किवँ ह्वलयति, किं ह्वलयति। किलँ ह्वादयति, किं ह्वादयति। १२६ नपरे नः। (८-३-२७) नपरे हकारे परे मस्य नः स्याद्वा। किन् ह्वते, किं हुते। १३० ङ्गोः कुक्टुक् शरि। (८-३-२८) ङकारणकारयोः कुक्टुक् कावागमी वा स्तः शरि। कुक्टुकोरसिद्धत्वाज्जस्वं न। 'चयो द्वितीयाः शरि

नधी विधिरिति । यथासंख्यमिति । संख्याशब्देनात्र प्रथमत्वद्वितीयत्वादिरुपाः संख्याश्वित्यमां विविद्यताः, तान् अनिकम्य यथासंख्यम्। ततरच (एचोऽयवायावः) इत्यादिषु प्रथमस्य स्थानिनः प्रथम अदेशः, द्वितीयस्य द्वितीय इत्येवंक्रमेण स्थान्या-देशतिकिमित्ताः तो समसंख्याकानां क्रमेण अन्वयः प्रतिपत्तव्य इति फलितेम् । प्रकृते च वपतके हकारे परे मकारस्य यकारः, वपरके वः, लपरके ल इति निध्यति । कियँ ह्य इति । मस्य यत्वे हपम् । ह्य इत्यव्ययम् , प्वेशुरित्वर्थः । यत्वाभावे भोऽ सुल्यारः । कियँ ह्वल्यतीति । मस्य वत्वम् । 'ह्यत् चलने' णिच् । किलँ ह्वान्यतीति । मस्य वत्वम् । 'ह्यते चित्र । निस्य त्वान्यतीति । सस्य वत्वम् । 'ह्यते चित्र । निस्य निस्य ति मह्य वत्वति । नस्य वत्वम् । 'ह्यते चित्र । निस्य त्वानुवर्वते । नः परो यस्मादिति विष्रहः । तदाह—नपरे हकार इत्यादिना । किन् हते इति विति म

इन्हों: कुक्टुक् शरि । 'हे मपरे वा' इत्यतो वेलनुवर्तते । कुक् च दुक् चिति समाहारहरहः । त्रागमाविति । एतच 'द्राचन्तो टिकतो' इति लभ्यम् । यथानं स्वयपितमापया इकारस्य कुक्, राकारस्य दुक् । उभयत्र ककार इत्, उकार उचारसार्थः । प्राइ् षष्टः, सुगस् षष्टः – इति स्थिते, यथाक्रमं कुकि दुकि च, तयोः पूर्वावयवन्वेन पदान्तत्वाद् जरत्वमाराङ्कयाह—कुक्टुकोरिति । चयो द्वितीयाः ।

स्यादिति । सम्राडिति । 'राजृ दीतो' । संपूर्वादस्मात् 'सत्सृद्विष-' इत्यादिना किप् । 'त्रश्च-' आदिना षत्वं जरत्वचर्ते । हे मपरे वा । मपरे इति बहुत्रीदिः । यवलेति । यवलाः परा यस्मायवलपरस्तस्मिन्हकारे परे मस्य यवला वा भवन्तीत्यर्थः । यथासंख्यमनुदेशः । अनुदिश्यत इति अनुदेशः । पश्चादुव्वार्यत इत्यर्थः । समानामिति संवन्धे षष्टी तदाह—समसंवन्धी विधिरिति । समकर्मकं विधानमिति तु नोक्षम् , तथाहि सति यन्नोदेशिषु समेषु समानां विधानं पान्नादिषु पिवादीनां प्रियन्स्थरादिषु च प्रस्थादीनां तत्रैव यथाक्षमं प्रवृत्तिः स्यात् । इष्यते तु अनुवाद्ययोरिष यथासंख्यत्वम् । 'सम्लाकृतजीवेषु हन्कृत्यद्वः' इत्यत्र यथा । समानामिति किम् , 'लच्लेलसंभूता-' इत्यत्र चल्लाएदयश्चत्वारोऽषाः, प्रत्यादयस्तु त्रयः, तत्र सर्वेषां सर्वत्र कर्मप्रचनीयसंज्ञा यथा स्थात् । नपरे । अयमिष बहुत्रीहिरेव । हे इति तु अनुवर्तते

१ 'फलितः' इति क, ख।

पौष्करसादेशित वाच्यम् ' ( वा ४०२३ ) । पौष्करसादिराचार्यः । प्राङ्् षष्टः, प्राङ्चष्टः, प्राङ् पष्टः । सुगण्ठ् पष्टः, सुगण्ट् पष्टः, सुगण् षष्टः । १३१ डः सि धुट् । ( द-३-२६ ) डाल्यरस्य सस्य थुड् वा स्यात् । पट्त् सन्तः, षट् सन्तः। १३२ नश्चा । ( द-३-३० ) नकारान्तात्परस्य सस्य थुड् वा स्यात् । सन्स्सः,

तथा च विकरपः फलतीति भावः । प्राङ्क् पष्ट इति कुकि रूपम् । 'चयो द्वितीयाः' इति पक्ते प्राड्ख् पष्ट इति रूपम् । न चात्र खकारस्य 'खरि च' इति चर्त्वम् , खकारारम्भ-विधिसामध्यीतः। 'चयो द्वितीयाः' इति 'नादिन्याक्रोरो' इति सूत्रभाष्यपठितमिदम्। प्राङ् षष्ट इति कुगमाने रूपम् । एवं इक्टिन सुगग्र्ट् पष्ठ इत्यादि । डः सि धुद्। ड इति पत्रमी । ततश्च 'तस्मादिन्युत्तरस्य' इति परिभाषया सीति सप्तमी पट्टी सम्पद्ये-डात्परस्य सस्येति । 'हे नपरे वा' इखतो वेखनुवर्तते । तदःह—डात्परस्येत्या-दिना । 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे' इति नेह भवति, 'उभयनिदेशे पत्रमीनिर्देशो वलीयान् परत्वाद्' इति न्यायात् । धुट् इति चतुर्थभकारनिर्देशः । टकार इत् । उकार उचारणार्थः । थुट् इति द्वितीयविधौ तत्सामध्यीचर्व न स्यात् । अन्यथा तकारमेव विदध्यात् । चतुर्थविधेस्तु न तत्सामर्थ्यम् , प्रथमविधौ तस्य 'चयो द्वितीयाः' इलापत्तौ तिन्नवृत्त्या चरितार्थत्वात् । षद् सन्त इति । षप् इति षकारस्य जरत्वेन डः, पड् सन्त इति स्थिते, चर्त्वस्यासिद्धत्वाद् डात् परत्वात् मस्य धुट् ग्रायवयवः । तस्य चर्त्वेन तकारः । 'चयो द्वितीयाः' इति तु न । चर्त्वस्यामिद्धत्वात् । ततो लच्यभेदाद् डस्य चर्त्वेन टः । नश्च । 'सि थुट्' इति, 'वा' इति चानुवर्तते । 'नः' इति पत्रमी । 'तस्मादित्युत्तर-स्य' इति परिभाषया सीति पटी सम्पद्यते । तदाह-नकारान्तात परस्येति । सन्त्स इति । धुटि धस्य चर्त्वम् ।

तदाह—नपरे हकारे इति । ङ्गोः । चयो द्वितीया इति । एतच 'नादि-न्याक्रोशे—' इति स्त्रे भाष्ये स्थितम् । अन एव मनोरमायां 'डः सि—' इति स्त्रे तुिङ्ग्चियमोन 'चयो द्वितीयाः—' इति पच्चे थकारापत्तिरुका । यदि तु 'ङ्गोः' इति स्त्रस्यं स्यात् तिहं तुिङ्ग्येव सुवचं स्यात् । तुटोऽसिद्धत्वेन 'चयो द्वितीयाः—' इलस्याप्रकृतेः । पौष्करसादिरिति । पुष्करे तीर्थविशेषे सीदतीति पुष्करसत् । तस्यापस्यं पौष्करसादिराचार्यः । बाह्वादित्वादित्य । अनुशतिकादित्वादुभयपदृद्धिः । डः सि सुद् । उभयिनेदेशे पश्चमीनिर्देशो बलीयान परत्वादित्यभिष्रेसाह—सस्येति । सीति सप्तमीनिर्देशस्तु लाघवार्थः । पद्तसन्त इति । धुटश्वत्वेन तकारः । 'चयो द्वितीयाः—' इति तस्य यो न, चर्वस्यासिद्धत्वात् । अत एव धुडभावे षद्सन्त इस्त्र टस्य ठो न

सन्सः । १३३ शि तुक् । ( ५-३-३१ ) पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा स्थात् । 'शरङ्गोऽटि ' ( स् १२० ) इति इत्विवकत्यः । पत्ते ' करो कारे- ' (सू ७१) इति चलोपः । सञ्द्रम्सुः, सञ्द्रम्सुः, सञ्च्रम्सुः, सञ्च्रा अशाविति चतुष्टयम् । स्थारणानिह तुक्द्रत्वचलोपानां विल्पनात् ॥

शि तुक् । पूर्वमृत्राद् न इति पत्रम्यन्तमनुवृत्तमिह षष्ट्यन्तमाश्रीयते, शब्दा-धिकाराश्रवसात् । पदस्येव्यधिकृतम् श्रवयवपष्टयन्तमाश्रीयते । 'हे मपरे वा' इखतो वेचानुवृत्तम् । तदाह-पदान्तस्य नस्येत्यादिना । नान्तस्य पदस्येत्यचितम् । उकार उचारणार्थः । सन् शम्भुरिनि स्थिने, नकारस्यान्तावयवस्तुक् । ननु तुग्प्रहणं व्यर्थम् , 'डः सि धुड्' इत्यतो धुडेवाँनुवर्त्य नकारात् परस्य शस्य विधीयताम् । 'खरि च' इति चर्चे सन्त् शम्भरित्यस्य सिद्धेरित्यत श्राह—शक्कोऽटीति छत्वविकल्प इति । शकारस्येति शेषः । धुटो विधौ तु तस्य परादित्वात्पदान्तत्वाभावात् छत्वं न स्यात्, इन्वविधेः पदाधिकारम्थत्वेन पदान्ताद् सत्यः परस्यैव शस्य तत्प्रवृत्तेभिष्ये मिद्धान्तिनन्वात् , अन्यथा विस्पो विरप्शिन्नित्यादाविप शस्य छत्वापत्तेः। पत्त इति । कदाचिद 'मरो मारि' इति तुकलकारस्य रचुत्वमापन्नस्य लोप इल्रर्थः । सञ् **छम्भरिति** । तकारस्य रचुन्वमापत्रस्य लोपे सित नकारस्य रचुत्वेन नकारे रूपम् । सञ् च् छम्भरिति। रचुन्वमापन्नस्य नकारस्य लोपाभावे नकारस्य च रचुत्वे नकारे रूपम्। तुको जरत्वं तु न, जरत्वे तस्यासिद्धत्वात् । त्र्यत एव रचुत्वोत्तरमपि जरत्वं न । सञ्च् शम्भुरिति । शस्य इत्वाभावे तकारनकारयोश्चुत्वे च रूपम् । सञ्शम्भु-रिति । तुकः अभावे नकारस्य श्चुत्वे रूपम् । तदिदं रूपचतुष्टयमुक्तकमं श्लोकेन संग्रह्णाति—अञ्जाविति । तुक्छत्वचलोपानां विकल्पनाद् बञ्जौ बचछा बचशा

भवित । नन्वेवमिप 'डः सि धुग्' इति धुग्विधीयताम्, डकारस्य सकारे परे धुगिति व्याख्यानसंभवात्, किमनेन धुटः परादित्वाभ्युपगमेन । मैवम् । पूर्वान्तत्वे तु 'न पदान्ताहोरनाम्' इति निषेधाप्रवृत्त्या धकारस्य ष्टुत्वप्रसङ्गात् । अत एव वक्त्यमाणस्तुगिहैव न कृतः । उस्य तुकि ष्टुत्वे तस्यासिद्धत्वेन 'चयो द्वितीयाः—' इत्यस्यापि प्रसङ्गाच । इह धुड्विकल्पेन रूपद्वये सति टकारनकारविसर्गाणां द्वित्वविकल्पात् षोडश रूपाणि । 'खयः शरः' इति द्वित्वे द्वात्रिंशत् । 'शरोऽचि' इति निषेधोऽत्र न प्रवर्तते । तस्य सौत्रद्वित्व-मात्रविषयत्वस्योक्तत्वात् । न च चर्त्वस्यासिद्धत्वात् खयः परत्वमेव नास्तीति शङ्क्यम् । 'पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे' इत्युक्तेः । शि तुक् । शीति सप्तमी पूर्वत्र कृतार्थाया न इति

१ 'धुडित्येवानुवर्त्य' इत्युचितम् । 'धुडेवानुवृत्त्य' इति क ।

१२४ ङमो हस्वादचि ङमुण् नित्यम् । (५-२-२२) हस्वावरो यो **ङम् तदन्तं** यत्पदं तस्मात्वरस्थाचो नित्यं इमुडागमः स्थात् । प्रत्यङ्कातमा । सुगरणीशः । सञ्चन्युतः । १२४ समः सुटि । (५-२-४) समो रः स्थात्सुटि।

अशाविति स्पाएां चतुष्टयमिल्लन्बयः । **ङमो हस्वात् ।** ङम् प्रसाहारः । ङम इति पश्चम्यन्तम् । तद्विरोपग्रन्यत् पदम्येलिधिकृतं पश्चम्यन्तया विपरिग्राम्यते । इस इति च हस्बादिति विशेषणसम्बन्धमनुभूय पद्विशेषणत्वं भजत् तदन्तपरम् । इस इति पश्चमीवलाद् अचीति सप्तमी पष्ट्यथे। तदाह—हस्वात्पर इत्यादिना। ङमुडा-गम इति । टकार इत्, उकार उचारणार्थः । संज्ञायां कृतं टित्त्वमानर्थक्यानद्द्वन्या-यात् संज्ञिभिः सम्बध्यते । ततश्च डुट् सुट् नुट् इति त्रय त्रागमाः फलिताः टित्त्वा-दच त्राचवयवा यथासंख्यं प्रवर्तन्ते । 'हे मपरे वा' इति वाग्रह्णानुवृत्तिशङ्काव्यवासार्थे निलम्हराम् । प्रत्यङ्ङातमेति । प्रलड् यात्मा इति स्थिते याकारात् प्राग् इत । सगरपीश इति । 'गण संख्याने' चरादिः । स्यन्ताद्विच रिएलोपः । न त क्षिप । · अनुनासिकस्य कि.' इति दीर्घत्रसङ्गात् । हमुटि कर्तव्ये णिलोपस्तु न स्थानिवत् , 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इत्युक्तेः । सुगण् ईश इति स्थिते ईकारात् प्राग् गुट्। सन्नच्युत इति । सन् अच्युत इति स्थिते, अकारात् प्राग् नुट् । न च परमडिएड-नाविलात्र परमपरिडन् श्रौ इति स्थिते, प्रत्ययलक्तरोन श्रन्तर्वितिविभक्तया पदत्वान्तुद् स्यादिति वाच्यम् । 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ' इति प्रत्ययत्तच्चराप्रतिषेधात् । वस्तु-तस्तु 'उत्तरपदत्वे च' इति प्रत्ययलच्याप्रतिषेधो यत्रोत्तरपदस्य कार्यित्वं तत्रैव प्रवर्तते । अन्यथा 'पद्व्यवायेऽपि' इति निषेधो मापकुम्भवापेनेत्यत्र न स्यात् । अतः परमदगिडनौ इन्यत्र बमुड्वारणाय 'उत्रि च पदे' इन्यतः पदे इन्यनुवर्त्य अजादेः पदस्य मुडिति व्याख्येयमिति शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम् ।

समः सुटि । सम इति पष्टयन्तम् । 'मतुवसो रु सम्बुद्धो' इत्यतः रुप्रहण-

पष्ठम्याः षष्ठीं कल्पयती साह—नस्येति । चलोप इति । 'मरो मरि' इत्यत्र सवर्णप्रहरणसामध्यीद् यथासंख्यं न प्रवर्तन इति भावः । सञ्छं मुरिति । इह श्चुत्व- तुकोरसिद्धत्वमः श्रित्यः नश्च्रवि—' इति रत्वं नाशाङ्घम्, छत्वस्यासिद्धत्वात् । चतुष्टय- मिति । अत्र तुकः श्चुत्वे 'चयो द्वितीयाः—' इति पच्चे चस्य छत्वे शस्यापि छत्वविकत्पात् सञ्छ्छं मुः सञ्छ्रं भुरिति हपद्धयद्वि बींध्या । न च शस्य छत्वपच्चे शर्परत्वाभावात् 'चयो द्वितीयाः—' इति पच्चे चस्य छो नेति शङ्कयम् , 'शश्चोऽटि' इति छत्वस्या- सिद्धत्वादिखाहुः । ङमो हस्वात् । चम् प्रत्याहारः, संज्ञायां च कृतं दित्वं सामध्यी- त्संज्ञिभिः संवध्यते । तेन यथासंख्यं छुट्—गुट्- गुटः प्रवर्तन्ते । निस्प्रहर्णं विस्पष्टार्थम् ,

'श्रलोऽन्सस्य' ( सू ४२ )। १३६ श्रत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा । ( ५- ३-२ ) श्रत्र स्प्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा स्यात् । १३७ श्रानुनासिकात्

मनुवर्तने । नदाह—समो रः स्यान् सुर्टाति । र इत्युकार इत् । स्रालोऽन्त्य-स्येति । उपतिष्ठत इति शेपः । सम्पूर्वात् करोतेस्तृचि 'सम्परिभ्यां करोतौ भूष्णे' इति मृहारमे सम् स्कर्तेति स्थिते मस्य रुत्वम् । सर् स्कर्तेति स्थिते — श्रन्नानुना-सिकः । 'मतुवसौ र सम्बुदौ' इति रुत्वविध्यनन्तरनिदं पठितम् । श्रतः श्रत्रेत्यनेन रुप्रकरेगे इत्यर्थी गम्यते । पूर्वत्वं च रु इत्यपेच्चया ज्ञेयम् , प्रकृतत्वात् । तदाह— श्रत्र स्प्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा स्यादिति । उत्तरसूत्रे श्रनुनासि-का भावपचानुवादादेव विकरेपे सिद्धे वाग्रहणां स्पटार्थम् । परस्य निन्यं रुत्वम् , पूर्वस्य तु त्रमुनासिकविकलप इति वैपम्यस्य सिद्धस्यैव दोतनार्थस्तुरावदोऽपि स्पष्टार्थएव । इदमेवाभिन्नेत्य मृले विवरणवावये तुम्रहणं त्यक्तमिति पौडमनोरमामं मृल्हानैव उक्तम्। अनेन स्त्रेण सर् इत्यत्र सकारादकारः अनुनासिकः। सर् स्कर्ता। अनुनासिकात्। 'हे मपरे-' इति 'मय उन्नो वो वा' इति च विकल्पद्वयस्य मध्ये पाठादेव निखरव-लाभात् । नन्विह नित्यग्रहरा।भावे 'हे मपरे वा' इति वाग्रहरा।मुनरस्त्रेषु पञ्चस्वप्य-नुवर्तने वा न वेनि शङ्का स्यादिति चेत्सखम् । ऋन एव विस्पष्टार्थमित्युक्तं न तु व्यर्थ-मिति । तस्मात्परस्याऽच इति । डम इलस्य पष्टयन्ततामाश्रिलाचि परे पूर्वस्यैव विधीयतां को दोप इति चेत् । मैवम् । तथाहि सित उमन्तस्य पदस्य पूर्वावयवः स्यादिखनिष्टं प्रसज्येत । पदस्य यो ङम् तस्येति वैयधिकर्रायेन व्याख्यायामपि कुर्व-न्नास्ते इत्यत्र सत्वं प्रसञ्येत, 'पदान्तस्य' इति निषधस्याप्रवृत्तेः । यद्यपि बहिरङ्गपरि-भाषया ङमुङ्किथेरसिद्धत्वादिष्टं सिध्यति, तथापि यथोहेशपत्ते त्रैपादिकेऽन्तरङ्गे बहिरङ्ग-परिभाषाया त्रप्रदृत्तेः प्रसज्यत एव सम्बमिति यथोक्कव्याख्यानमेव साध्विति दिक्। सुगरणीश इति । एयह्नोपौ न स्थानिवत् । पूर्वत्रासिद्धे तिन्निषेधात् । ननु परम-उ दिग्डिनाविसादौ अन्तर्वीर्तविभक्तया पदत्वान्तुट् स्यादिति चेन्न । 'उत्तरपदत्वे चाप-दादिविधौ' इति प्रखयत्तच्राप्रतिषेघात् । ऋतं एव परमवाचौ परमगोदुहौ परमत्तिहा-विलादौ कुत्वघत्वढत्वादीनि न । प्राचातु 'उवि च पदे' इलातः पदे इलानुवर्त्य ऋजादेः पदस्येति व्याख्यानाद् ङमुरानेत्युक्तम्, तदनेन प्रत्युक्तम्। इहैव नलोपं वारयितुमुक्तरीतरेव तेनाप्यतुसर्तव्यत्वात् । समः सुटि । यद्यपि मोऽनुस्वारेण सिद्धम् , तथापि अनुनासिकः त्रिसकारसिद्धवर्थिमेदम् । अत्रानुनासिकः । अयमधिकारो विधिवैति पत्तृद्वयम् । त्राये त्रात्रप्रहरामनर्थकम् । त्राधिकारादेव रुप्रकरराालाभात् । तुशब्दस्तु त्र्राधिकारपत्ते

१ 'नुवादादेव सिद्धे' इति क ।

परोऽनुस्वारः । ( =-३-४ ) अनुनानिकं विहाय रोः पूर्वस्वात्यगेऽनुस्वारागनः स्थात्। ' व्यवसानयोविस्वनीयः ' ( सू १६ )। १२ विसर्जनीयस्य सः । ( =-३-३४ ) व्यरि विसर्जनीयस्य सः स्थात् । एतदपवादे ' वा शरि ' ( सू १४१ ) इति पाचिके विसर्गे प्राप्ते ' संपुंकानां सो वक्षव्यः ' ( वा ४=६२ )

अनुनासिकार्वात स्वयन्ते पदनी । विह्यति गन्यम् । प्रविशेष्यनुवर्तते । पद्मयन्तर्वा विदित्स्यन्ते प्रविश्वं च स्वकृतरेक्षपेज्यः। परन्तं च रोर्थः पृत्रवर्स्सद्वेज्यः। तवह—अनुनासिकं विह्ययिति । अनुनासिकानावपजे इत्यर्थः । आगमत्वं पर्श्ववर्स्सद्वेज्यः। तवह —अनुनासिकं विह्ययिति । अनुनासिकानावपजे अकारात परः अनुस्वारम्यामा । तव्य नेपस्य विह्यपिति । स्वप्यति—खरवसानयोरिति । विस्तर्जनीयस्य सः । 'करहमनर्थः' इत्यते मण्डकात्मुखा करीत्यनुवर्तते, एकदेशे स्वर्णनत्वप्रति । केचिनु विवर्णकर्मात करीत्यप्रवर्म, अववानस्य तु न संवन्धः, व्याख्यानादित्याहुः । तदाह—खर्णिति । विसर्वनीयस्य सः' इति सिद्धे 'संपुकानाम्' इति पुनर्विधनं व्यर्थमित्यत आह्—एतद्यवाद् इति । पुनर्विधानं 'वा शरि' इति पाज्ञिकविसर्गवाधनार्थमिति मावः । संपुकानामिति । सम् पुम् कत्न् एनेयां विसर्गस्य सकारो वक्षव्य इत्यर्थः। अनेन वार्तिकेनात्र विसर्गस्य नित्यमेव

परस्मात्कार्थिणः पूर्वकार्यस्य विशेषद्योतनार्थः, परस्य नित्यं क्रतं पूर्वस्य तु वाऽनुनासिक इति । विधिपन्न नुशब्दो व्यर्थः । वाश्रह्यणं स्पष्टार्थम् । 'श्रनुनासिकात्परः' इति ज्ञापकादेव सिद्धेः । निह विकल्पं विना 'श्रनुनासिकं विहाय' इस्रनुनासिकाभावपन्नः संभवि । इदमेव भ्वनियतुं इनौ तुवेतिशब्दावनुक्त्वा रोः पूर्वस्यानुनासिकः स्यादिखेनेक्षक्त । रोः पूर्वस्यानि । उपलच्चणमेतक्षोपस्यापि । श्रन्न रुपकर्यो यो विधिस्ततः पूर्वस्थानि निष्कृद्योऽर्थः । एवं रोः पूर्वस्थान्पर इस्रस्यापि रुपकर्यो यो विधिस्ततः पूर्वस्थानि विक्रुद्धे। श्रुवनासिकामावपन्ने इस्रयं। प्रवृत्येति प्रकृतस्य नु विभक्तिविपरिणामेन पश्चम्यन्ततेस्थिमेश्रसह्म रोः पूर्वस्मादिति । संसर्गविष्ठप्रयोगस्थापि विशेषावयिति हेतुत्वाद् 'श्रवत्या धेनुरानीयताम्' इस्रवेत संभावितानुनासिकत्वगुणक एवोपस्थितत्वाद्याकिन्त्वाचाविष्टिन संबध्यत इस्रमिश्रस्थाह—रोः पूर्वस्मादिति इति तु मनोन्त्यास्यानित्यास्यनेति स्वर्थात्यस्यानित्यास्यनेति । श्रुवस्यान्यस्यते इस्रयत्यास्यानेक्ष्याह्मस्यतीस्यास्यनेति । श्रुवस्यास्यानेक्षेत्रस्यतीस्याश्यनोक्तिस्त्याद्वाः । श्रुवस्याराम् इति । श्राग्यत्यं च परशब्देनैव सभ्यते । यथा 'पूर्वो तु ताम्यामेन्यं इस्रत्र पूर्वश्यव्यन्ते ऐचोरागमत्विपिति भावः । विसर्जनीय । सरीति । एतच 'सरवसानयोः-' इति सूत्रान्मसङ्करुसुस्नानुवर्तते ।

सँस्स्कर्ता-संस्स्कर्ता। 'समो वा लोपमेके ' इति भाष्यम् । लोपस्यापि स्प्रकरण-स्थःवादनुस्वारानुनासिकाभ्यामेकसकारं रूपद्वयम् । द्विसकारं तृक्षमेव । तत्र ' अनचि च ' ( सृ ४८ ) इति सकारस्य द्वित्वपचे त्रिसकारमपि रूपद्वयम् । अनुस्वारिवसर्गजिह्वासृलीयोपध्मानीययमानामकारोपिर शर्षु च पाठस्रोपसंख्या-

सम्बक्तिन रोषः ।

सँस्स्करोति । अनुनासिकपचे रूपम् । संस्स्करोति । अनुस्वारपचे हपम् । उनयत्राति द्विसकारत्वनेव । समो वेति । समो मस्य सुटि लोपम् एके श्राचार्या इच्छन्तीत्पर्थः । एकशव्दोऽन्यपर्यायः । 'एके सुख्यान्यकेवलाः' इत्समरः । लोपपन्तेऽपि अनुस्तागुनुनामिकाभ्यामेकसकारं हपद्वयमिलाह—लोपस्यापीति । 'श्रत्रानुनासिकः पूर्वत्य तु वा' इत्यत्र रोः पूर्वस्थेत्युपलक्ष्यं रूप्रकरराविधेयस्य लोपस्यापि, अन्यया रुप्रकर्णा इत्यर्थकस्य अत्रेत्यस्य वैयर्थ्यात् । एवम् 'अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः' इत्यत्र रोः पूर्वस्मादित्यपि । ततश्च समो मन्तोपस्यापि रुप्रकर्रास्थतया लोपात्पूर्ववर्तिनः अकारस्य कदाचिदनुनासिकः । तद्भावपचे अकारात् परः अनुस्तारा-गमः, इल्लेबमनुस्तारानुनासिकाभ्यामेकसकारं हपद्वयमिल्लर्थः । द्विसकारं तु उक्समे-वेति । रुवपन्ने इति शेपः । नन् लोपपन्ने एव 'श्रनचि च' इति सुद्मकारस्य द्वित्वेन हिनकारहपद्वयस्य सिद्धत्वान् 'समः मुटि' इति रूवविधानं व्यर्थमित्यत बाह—तत्रेति। तत्र हिसकार हरदोर्मध्ये रुखे सति तत्स्थानिकसकारस्य 'अनचि च' इति हित्वपन्ने त्रिसकारमपि रुपद्वयमित्यर्थः । एतद्र्थमेव रुत्वविधानमिति भावः । 'स्कोः' इति लोपस्तु न, रत्वस्यासिद्धत्वात् । न च लोपपचे एव सुरुसकारस्य 'श्रनचि च' इति द्वित्वे प्रथमसकारस्य तेनैव स्त्रेण पुनर्दित्वे त्रिसकारमपि रूपद्वयं सिद्धमिति समो रुत्वविधि-र्व्यर्थ एवेति वाच्यम् । 'लच्ये लच्चग्रस्य सञ्चदेव प्रवृत्तिः' इति न्यायात् । ननु वर्ग्य-समाम्नाये श्रनुखारस्य पाठाभावादु श्रनच्त्वात् ततः परस्य सकारस्य कथमनुखार-पचे द्वित्वमित्यत त्राह—त्रमुखारविसर्गेति। एतच 'हयवरट्' स्त्रे भाष्ये स्थितम्। श्रकारोपरीति । इकारायुपरि पाठे पयः सु इत्यादौ इगाः परस्य विहितम् 'श्रादेश-प्रत्यययोः' इति षत्वं स्यादिति भावः । कश्चिनु 'इग्राः षः' इति षत्वं स्यादिति वदन् बश्राम, तत्र विसर्गस्यैव षत्वविधेः । एवं च श्रतुनासिकपत्ते एकसकारं द्विसकारं त्रिसकारमिति त्रीणि रूपाणि । एवमनुस्वारपच्चेऽपि त्रीणि रूपाणीति स्थितम् । ऋनु-

संस्स्कर्तेति । 'संपरिभ्याम्-' इति करोतेः सुद् । नतु त्रवुखारस्यानच्वानतः परस्य दित्वं न स्यादेवेनि त्रवुखारपद्मे त्रिसकारकं रूपं कथं स्यादिखाशङ्कथाह— त्र्रमुखार- विसर्गेत्यादि । त्रकारोपरीति । यदि त्विकारोपरि पठ्येरंस्तर्हि पयःसु यशः

तत्वेनानुस्वारस्वाप्यच्चात् । अनुनासिकवतां त्रयाणां 'शरः खयः' (वा ४०१६) इति कद्वित्वे षट् । अनुस्वारवतामनुस्वारस्यापि द्वित्वे द्वादश । एषामष्टादशानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्नरेण पुनर्द्वित्वे चकतं द्वितं त्रितमिति चनुष्पञ्चाशत् । अणोऽनुनासिकत्वेऽष्टोत्तरं शतम् । १३६ पुमः खट्यम्परे । ( ५-३-६ ) अम्परे खि पुम्शब्दस्य रः स्यात् । ब्युत्पत्तिपचे ' अप्रत्ययस्य ' ( सु १४४ )

नासिकवतामिति । अनुनासिकपचे एकदित्रिसकाराणां कदित्वे त्रीरिण, तदभावे त्रींग्रीति पंडित्यर्थः । ननु ककारस्य अचः परन्वाभावात् कथम् 'अनचि च' इति द्वित्वमिन्यत आह—'शरः खयः' इतीति । शरः परस्य खयो द्वे वा स्त इति वार्तिकार्थः । एवं च अनुनासिकपन्ने द्विककाराणि त्रीणि नपणि, एकककाराणि त्रीणीति पड् रूपाणि स्थितानि । अनुन्तारपने तु इादश म्पार्रान्याह्—अनुस्वारवतामिति । श्चनुस्तारस्यापीत्यितेना ककारसंप्रहः । श्चनुस्वारपचे एकद्वित्रियकारण्यां हपणासनुस्तार-स्य शर्ष पाठस्वोपसंख्यातत्वेन शर्त्वाङ् डिन्वविकल्पे सति बनुन्वाराणी त्रीणि (३) एकानुस्ताराणि त्रीणि (३) इति पट् (६)। अथ पग्णामप्येपां 'शरः खयः' इति ककारस्य द्वित्वविकल्पे सिन द्विककाराणि पर् (६) एकककाराणि पर् (६) इत्यनुस्वार-पद्मे द्वादश (१२) इत्यर्थः । एवं च अनुनासिकपद्मे षट् (६) अनुस्तारपद्मे द्वादश (१२) इत्यष्टादश रूपाणि । एषामिति । उक्कानाम अष्टादशानां रूपाणां तकारस्य 'अची रहाभ्याम्' इति द्वित्वविकल्पे सति प्रथमस्य तकारस्य 'यगो मयः' इति पुनर्द्वित्वे एकैकस्य एकतं द्वितं त्रितमिति संकलनया-एकतान्यप्टादश (१०) द्विनान्यप्टादश (१०) त्रितान्यष्टादश (१८) इति संकलनया चतुरिधकपद्यारादृपारिए (५४) संपन्नानीत्यर्थः । श्रगोऽनुनासिकत्वे इति । 'श्रगोऽप्रग्रह्मस्यानुनासिकः' इति तकारादाकारस्य अनुनासिकत्विवकले सित आनुनासिक्ये चतुष्पश्चाशत् (५४) तदभावे चतुष्पश्चाशत् (४४) इति संकलनया यष्टाधिकं शतम् (१०८) हपाणि संपन्नानीत्यर्थः ।

पुमः । स्प्रहरामनुवर्तते । श्रम् परो यस्मादिति विग्रहः । तदाह—श्रमपरे स्वर्याति । पुमान् कोकिलः इति कर्मधारये 'सुपो धानुप्रातिपदिकयोः' इति सुब्लुिक 'संयोगान्तस्य लोपः' इति सकारलोपे पुम् कोकिल इति स्थिते, मस्य स्टबम् , श्रनुना-सिकानुस्वारविकल्पः, विसर्णः, 'संपुकानाम्' इति सः । ननु 'विसर्जनीयस्य सः' इत्येव सिद्धे 'संपुकानाम्' इत्यत्र पुंप्रहर्णा व्यर्थनित्यत श्राह । व्युत्पत्तीत्यादि । प्रक्रप्रयोः

इलादौ इराः परस्पेति घत्वं स्यादिति भावः । श्रच्यवादिति । न चैवं हरिः कर्ता, हिरं स्मरेत्, रामः पातीत्यादौ यर्णादिशसङ्गः, त्रिपादीस्थत्वेन विसर्गादीनामसिद्धत्वात् । श्रमुस्वारस्यापि द्वित्वे इति । श्रपिशव्दात्ककारस्य । वचनान्तरेरोति । श्रचो

इति षत्वपर्युदासात् ५क५पयोः प्राप्तौ, अन्युत्पत्तिपत्ते तु षत्वप्राप्तौ, 'संपुंकानाम्-' (वा ४८१) इति सः । पुँस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः । पुँस्पुत्रः, पुंस्पुत्रः। 'अम्परे' किम्। पुंचीरम्। 'खियं 'किम्। पुंदासः। 'ख्याजादेशे न ' (वा १४६१) पुंरूयानम् । १४० नश्छुव्यप्रशान् । (८-३-७) श्रम्परे छ्वि नकारान्तस्य प्रामौ 'संपुंकानान्' इति स इत्यन्वयः । 'विसर्जनीयस्य सः' इति सत्वापवादं 'कुप्वोः 💢 🛪 में च' इति विधि बाधितुं पुंग्रहणामित्यर्थः । ननु 'इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य' इति षत्वविधिः कृष्वोरित्यस्यापवादः, अतन्तं पन्वविधिं वाधितुं पुंग्रहरामित्येव वक्तुमुचित-मित्यत श्राह — स्रप्रत्ययस्येति पत्वपर्युदासादिति । 'पूत्रो डुम्सुन' इत्यौगादिक-प्रन्ययस्थमकारस्थानिकत्वाद् विसर्गस्थानि भावः । ननु 'उग्णादयः श्रव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' इति 'त्र्यायनेयि' इति सूत्रस्थभाष्यरीत्या श्रौगादिकप्रत्ययान्तेषु प्रकृति-प्रत्ययविभागाभावात् कथमिहाप्रत्ययस्येति पर्युदास इत्यत श्राह—**ट्युत्पत्तिपत्त इति।** श्रौगादिकशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागव्युत्पादनमस्ति-नास्तीति पच्छयम् 'श्रादेशप्रत्य-ययोः इति स्त्रभाष्ये स्थितम् । तत्र व्युत्पत्तिपत्ते पुंन्-शब्दस्य डुम्सुन्प्रत्ययान्ततया तत्र मकारस्थानिकविसर्गस्य त्रप्रत्ययस्थेति पर्युदासेन 'इटुटुपधस्य चाप्रत्ययस्य' इति षत्वस्य तत्र न प्रसिक्तः । स्रातः तत्र 'कुप्बोः' इति विधिं वाधितुम् 'संपुंकानाम्' इति पुंप्रहरणिमन्यर्थः । स्रद्युन्पर्ताति । श्रौरणादिकशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागाभावपत्ते अप्रत्ययस्येनि पर्युदासस्यात्राप्रसक्तेः 'इडुदुपधस्य' इति प्रसक्तं पत्वं बाधितुं 'संपुंका-नाम्' इति पुंत्रहर्णिमत्यर्थः । पुंस्कोकिल इत्यनुनासिकपत्ते रूपम् । पुंस्कोकिल इत्यनु-स्वारपचे रूपम् । नतु 'चिच्चङ् व्यक्तायां वाचि' ऋसाद् ल्युट् , अनादेशः, 'चिच्चङः ख्याव्', पुंसः ख्यानं पुंख्यानमित्यत्रापि पुमो मस्य रुत्वं स्यादित्यत श्राह—ख्याञा-देशे नेति । भाष्ये 'चित्तङः ख्यात्र्' इति पठित्वा 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यसिद्धकाएडे 'रषाभ्याम्' इति गुत्वविध्यनन्तरं 'ख्शाञरशस्य यो वा' इति पठितमिति वच्यते । एवं च यत्वस्यासिद्धतया स्वकारस्य श्रम्परकत्वाभावात् 'पुमः खिय' इति रुत्वं नेत्यर्थः । पुंख्यानिमिति । 'मोऽनुस्वारः' 'वा पदान्तस्य' इति परसवर्णविकल्पः । नच 'वर्जने प्रतिषेधः, त्रसनयोश्व' इति त्रनादेशे परे प्रतिषेधात् कथमत्र ख्यानादेश इति वाच्यम्। ख्शाञादेशप्रयोजनपरवार्तिके पुंख्यानमित्यादिप्रयोगानदुपपत्तेः ।

नश्छुन्यप्रशान् । न इति षष्ट्यन्तं पदस्य इत्यधिकृतस्य विशेषग्राम् । तद-नतिविधिः । 'श्रम्परे' इत्यनुवर्तते, रु इति च । तदाह—श्रम्पर इत्यादिना । 'श्रप्र-

रहाभ्याम्' इति क्रतेऽपि 'यणो मयः' इति भवलेवेति भावः। पुमः खिय । पुंसः संयोगान्तलोपेऽविशष्टभागस्येदमनुकरणम् । 'श्रम्परे' इति बहुवीहिः । पर्युदासा-

पदस्य रः स्थात् , न तु प्रशान्यव्दस्य । विसर्गः । सत्वम् । श्वुत्वम् । शाङ्गिरैछ्निध, शाङ्गिरैछ्निय । चिक्रम्बायस्व, चिक्रस्वायस्व । 'पदस्य 'किम् । हन्ति । 'अम्परे' किम् । सन्त्यसः । त्यसः चङ्गसुष्टिः । 'अप्रशान् 'किम् । प्रशान्तनोति । १४१ नृत्ये । ( ==३-१० ) नृत् इत्यस्य कः स्याद्वा पकारे परे । १४२ कुप्यो ४क४पी

शान' इति पञ्चथे प्रथमा । तदाह—न त्विति । विसर्ग इति । शाक्षित् छिनिथ, चिक्रत् प्रयस्त, इति स्विते नकारस्यानेन रत्वम् , अनुनासिकानुस्तारिकरूपः, ततो विसर्गः, स्ट्वम्, सस्य रचुत्वेन राक्षार इत्यथः । शाक्षिर्गेहेन्द्रभ्वीति । अनुनासिकपन्ने स्पन् । शाक्षिर्गेहेन्द्रभ्वीति । अनुनासिकपन्ने स्पन् । शाक्षिर्गेहेन्द्रभ्वीति । अनुनासिकपन्ने । अनुन्वारपन्ने तु चिक्रिकायस्वेति । त्रेष्ट् पानने । विस्त्वाद्रस्तनेपत्ते । 'प्राष्ट् रिवि प्रार्थनिक्ष्यस्तु प्रामादिकः । त्राप्ट इति त्राः, त्रा इवाचरित त्राति इत्याचारिकायनाद् लोट्, परस्तैपदानित वा कथित् समाधेयम् । प्रद्यामिति । प्रप्वति शास्यतेः कित् । 'अनुनासिकस्य किः' इति दीर्षः । 'मो नो धातोः' इति मस्य नः । तस्यसिद्धवावलोपो न । नृन्पे । नृन् इति दितीयान्तराव्यस्त्रस्परं पष्ट्यन्तम् । पष्ट्याः सौत्रो लुक् । नलोपाभावोऽपि सौत्र एव । 'मृतुवसो स्न' इत्यतः 'रु' इत्यत्वनते। 'उभयथर्नु' इत्यतः 'उभयथा' इत्यनुवर्नते । कदाचिद् भवित कदाचित्र भवतित्येवमुभयथा रः प्रत्येतव्य इत्यर्थः । विकल्प इति यावत् । तदाह—नृनित्यस्येत्यादिमा । अलोऽन्त्यस्य । 'नृन् पाहि' इति स्थिते नस्य रत्वम् । अनुनासिकानुसारिकरूपः । 'खरवसानयोः' इति रेफस्य निल्यं विसर्गे प्राप्ते । कुप्तो द्वा प्री च । 'कुप्वोः' इति छेदः । खोसरस-

 च। ( ८-३-३७) कवरों पवरों च परे विसर्जनीयस्य क्रमाज्जिह्वासूलीयोपध्मा-नीयों स्तः। चाहिसर्गः। येन नाप्राप्तन्यायेन ' विसर्जनीयस्य सः ' ( सू १३८ ) इत्यस्थापवादोऽयम्। न तु 'र्शपरे विसर्जनीयः' ( सू १४० ) इत्यस्य।तेन 'वासः चौमम्' इत्यादों विसर्ग एव। नूँ पाहि, नूं प्रपाहि, नूँ:पाहि, नूं: पाहि, नून्पाहि। १४३ कानाम्नेडिते । ( ८-३-१२) कान्नकारस्य रुः स्यादाम्नेडिते परे।

स्य रुत्वे तस्य खर्गरत्वाद् विसर्गः, जिङ्गामृलीयस्य शर्पृपसंख्यातत्वेन खत्वीत् । तस्य च विसर्गस्य खपरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्य इति लोपः । त्रातः सूत्रे 'कुप्नोः' इति न विसनेः श्रुपते । विमर्जनीयस्य स इस्रतो विसर्जनीयस्य इस्रमुवर्तते । तदाह-क्रवरें इत्यादिना । क्रमादिति यथासंख्यस्त्रलभ्यम् । चाद् विसर्ग इति । 'शपरे विसर्जनीयः' इत्यतो 'विसर्जनीय' इत्यनुकृष्यत इत्यर्थः । चकोरः पन्ने विसर्गसम्-चयार्थ इति यावत् । शन्यथा जिह्वामूर्लायोपभ्मानीयाभ्यां विसर्गस्य बाध एव स्यादिति भावः । एवं च प्रकृते पकारे परे विसर्गस्य सत्वं बाधित्वा कदाचिदुपःमानीयः कदाचि-द्विसर्गः । तयोः उचारणे भेदः । इहादेशयोः कपानुचारणार्थीं, न तु विधेयकोटिप्रविष्टौ । ननु 'कुप्वोः' इति जिह्नामुलीयोपध्मानीयविसर्गविधिना यथा विसर्जनीयस्य सत्वं बाध्यते, तथा शर्परे विसर्जनीय इति केवलविसर्गविधिरिप बाध्यते । तथा च 'वासः चौमम्' इत्यत्रापि 'कुप्योः' इति कदाचिद् जिह्नामृत्तीयः कदाचिद्विसर्गश्च स्याताम् । इध्यते त केवलविसर्ग इत्यत आह—यन नाप्राप्तिति । 'येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्यापवादः' इति न्यायः । 'प्राप्ते' इति भावे कः । 'येन' इति कर्तरि नृतीया । 'कर्त-कर्मगोः' इति पष्टी तु न भवति, न लोक इति निषेधात्। द्वौ नत्रावावस्यकत्वं द्योतयतः । यस्य विधेरवश्यं प्राप्तौ सलाभिलर्थः । ऋनेन न्यायेन 'कुप्नोः' इति विधिः 'विस्नर्जनी-यस्य सः' इत्यस्यैवापवादः । सत्वे प्राप्त एव तदारम्भात् । शर्परे विसर्जनीय इत्यस्य तु 'कुप्बोः' इति नापवादः, 'कः करोति' इत्यादौ 'शर्परे खरि' इत्यप्रप्तेऽपि 'कुप्बोः' इत्यस्यारम्मादित्यर्थः । तेनेति । 'वासः ज्ञौमम्' इत्यादौ 'कुप्बोः' इति विधिना शर्परे इत्यस्य वाधाभावेन 'शर्परे खरि' इति केवलविसर्ग एव भवतीत्यर्थः। 'नूँ×पाहि', 'नॄं×पाहि' इत्युपध्मानीयपत्ते त्रानुनासिक्ये त्रनुस्तारे च सति रूपद्वयम् । 'नृंः पाहि', 'र्नॄः पाहि' इति विसर्गपन्ने अनुनासिकानुस्वाराभ्यां रूपद्वयम् । 'नॄन् पाहि' इति रुत्वा-भावे रूपम् । तथा च पञ्च रूपाणि । सूत्रे पे इत्यकार उच्चारणार्थः । तथा च 'नृन्पुनाति' इत्यादाविप पत्र रूपाणि भवन्ति । कानाम्रेडिते । 'कान' इति द्वितीयान्तराब्दस्व-

शत्नांत्। 'वा शरि-' इति विसर्गस्य विसर्ग एव वा। त्रादेशयोः कपानुचारसाथौं। चाद्रिसर्ग इति। प्राचा तु-'चाद्विकल्प इत्युक्तम्' तदसत्। ४क×पाभ्यां मुक्ते विस- ' संपुंकानाम्' (वा ४८६२) इति सः। यद्वा १४४ कस्कादिषु च। (८-३-४८) ४कःपयोरवादः। एष्विण उत्तरस्य विसर्गस्य षः स्यात्। अन्यस्य तु सः। काँस्कान्, कांस्कान्। कस्कः। काँतस्कृतः सर्विष्कृण्डिका। धनुष्कपालम्।

रूपपरं पाळ्यत्तम् । पष्ट्याः सौत्रो लुक् । नलोपाभाबोऽपि सौत्र एव । खलोऽत्त्य परिभाषया क्रान्स्यत्ति लभ्यते । रु इत्यनुवर्तते । तदाह—कास्नकारस्येत्या-दिना । संपुंकानामिति । कान् इत्यस्य वीक्सायां द्विवचने कान् कान् इति स्थिते प्रथमनकारस्य रुवे खनुनामिकानुस्वारविकल्पः । रेफस्य विसर्गः । तस्य 'विसर्जनीयस्य सः' इति सत्वं वाधित्वा 'कुष्योः' इति प्राप्तौ 'संयुकानाम्' इति सत्वमित्यर्थः ।

वस्तुतस्तु 'संपुंकानाम्' इति वार्तिके कान् इति निष्फलमित्यःह—यद्वेति । कस्कादिषु च । 'इए।' इत्यनुवर्तते । इए। इति पबम्यन्तम् । 'विसर्जनीयस्य सः' इत्यतो विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते । 'कस्कादिषु' इति विपयसन्तर्म । कस्कादिगणे इए। परस्य विसर्गस्य पः स्यादित्यर्थः । 'सोऽपदादों' इत्यतः स इति प्रथमान्तमनुवर्तते । कस्कादिषु अनिए। परस्य विसर्गस्य सत्यं स्यादित्यर्थः । तदेवं वावयद्वयं नंपवते । कस्कादिषु अविण्यः परस्य विसर्गस्य सत्यं स्यादित्यर्थः । तदेवं वावयद्वयं नंपवते । कस्कादिषु तथाविधानामेव कृतपत्वसन्त्वानां निर्देशाद्यं विपयविभागः । द्रक्रप्योर्पप्याद् इति । 'द्रक्रप्योः' इत्युपलक्तणं 'कुष्वोः' इति विद्वित्विसर्गस्यापि । अन्यस्य तु स्व इति । प्रकृते विसर्गस्य इए। परत्वाभावाद् न षत्वम् । किन्तु सत्वमित्यर्थः । कांस्कानिति अवुस्वारपक्ते स्पम् । अथ कस्कादिगणं पठित —कस्क इत्यादिना । वीष्मायां द्वित्वे पूर्वेखएडे अकारात् परस्य विसर्गस्य सत्वम् । 'कः कोऽत्र भोः' इति प्रयोगे तु संहिताविरहात् सत्वाभावः, 'कस्कादिग् चत्वम् । 'कः कोऽत्र भोः' इति प्रयोगे तु संहिताविरहात् सत्वाभावः, 'कस्कादिषु च' इत्यस्य 'तयोय्वविचि संहितायाम्' इति संहिताधिकारस्थत्वादिखाहुः । कोतस्कृत इति । वीष्सायां द्विवचने कृतः कृत आगत इत्यर्णे तत आगत इत्यण् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः । अत एव निपातनाद् 'अव्ययात्यप्' इति न । सर्पिष्कुरिसकेति । अत्र इताः परत्वान् पत्वम् । एवं धनुष्कपालम्, चनुष्कपालमित्वन्नापि।

जनीयस्य सत्वप्रसङ्गात् । कानामिडिते । 'कान्कान्' इति वाच्ये आम्रेडितप्रह्णं यत्र द्विरुक्तिस्तत्रैव यथा स्यात् । इह मा भृत्, कान् कान् पश्यसीति । अत्र एकः किंशब्दः प्रश्ने, द्वितीयः चेपे । कान् कुन्सितान् पश्यसीत्यर्थः । वार्तिके कान्प्रह्णाभावेऽपि सत्वं सिध्यतीत्याशयेनाह—यद्वेति । संपुमोस्नु वार्निकेनैव सत्वम् । कस्कादिषु संस्कर्ता, संस्करिष्यति, पुंस्कोकिलः, पुंस्काम इत्यादिबहूनां पाठ गौरवात् । कस्कादिषु संपुकानिति पठित्वा सर्वमिष वार्तिकं त्यक्नुमशक्यम्, पुंस्कोकिल इत्यादिवणः परत्वेन विसर्गस्य पत्वप्रसङ्गात् । किं तु कान्प्रह्णामिव सम्प्रह्णं वार्तिकं त्यक्नुं शक्यमित्यन्ये । कस्कान्

श्राकृतिगाणोऽयम् । १४४ संहितायाम् । (६-१-७२) इत्यधिकृत्य । १४६ छे च । (६-१-७३) इत्यस्य छे परे तुगागमः स्थात्संहितायाम् । रचुत्वस्था-सिद्धःवाज्ञरःवेन दः । ततश्चरःवेस्थासिद्धःवात्पूर्वं रचुत्वेन जः । तस्य चर्वेन चः । रचुत्वस्थासिद्धःवात् 'चोः कुः' (सू ३७८) इति कुत्वं न । स्वच्छाया । शिवच्छाया । १४७ श्राङ्माङोश्च । (६-१-७४) एतयोरछे परे तुक्स्यात् । 'पदान्ताद्वा' (सू १४६) इति विकल्पापवादः । श्राच्छादयति । माच्छिदत् । १४८ दीर्घात् । (६-१-७४) दीर्घाच्छे परे तुक्स्यात् । दीर्घस्यायं तुक्, न तु

ननु कस्कादिगरो कांस्कानित्यस्य पाठाभावात् कथं सत्वमित्यतः त्र्याह—त्र्याकृतिगर्यो-ऽयमिति । एवं च कस्कादित्वादेव कांस्कानित्यत्र सत्वसिद्धः 'संपुंकानाम्' इत्यत्र कान्य्रहर्यां न कर्तव्यमिति भावः ।

संहितायाम् । इत्यधिकृत्येति । छे चेलादि विधीयत इति शेषः । यदा-प्येतर् 'इको यराचि' इल्पेत्रैव वक्तव्यम् , तथापि सूत्रक्रमानुरोधादिहोक्तम् । छे च। 'हस्तस्य पिति—' इत्यतः 'हस्वस्य' इति 'तुक्' इति चानुवर्तते । 'संहितायाम् इत्यिकृतम् । तदाह—हस्वस्येति । तुकः ककार इत् । उकार उचारणार्थः । कित्तवाद हस्वस्या-न्तावयवः । स्वस्य छोयेति षष्टीसमासे सुन्तुकि वकारादकारस्य तुकि स्वत् छायेति स्थिते वस्तुगला प्रक्रियाकमं दर्शयति—श्चुत्वस्येत्यादिना । श्चुत्वेन ज इत्यन्तेन । ननु स्वच् छायेति स्थिते तुको हस्वावयवस्य पदानतत्वात् ततस्थानिक-चकारस्य 'चोः कुः' इति कुत्वं स्यादिलाशङ्क्याह—श्चुत्वस्येति । ग्राङ्माङोश्च । छे तुगिलनुवर्तते । तदाह**—एतयोरिति ।** श्राङ्माङोरित्यर्थः । ननु 'दीर्घात्' इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत त्राह-पदान्ताद्धेति विकल्पापवाद इति । त्राच्छा-दयति । माच्छिद्रदिति । तुकि पूर्ववन् प्रक्रिया । दीर्घात् । छे तुगित्यनुवर्तते । तदाह—दीर्घात् छे परे तुक् स्यादित्यादिना । 'उभयनिदेशे पश्चमीनिर्देशो बलीयान्' इति छकारस्य तुक् अन्तावयवः स्यात् । ततश्च छिदिधातोर्थिन, द्वित्वे, हलादिशेषे, अभ्यासचर्वे 'गुणो यङ्खुकोः' इति अभ्यासगुणे, तिङ, चे छिद्यते इति स्थिते, छकारस्यान्त्यावयवे तुकि, तस्य श्चुत्वेन चकारे सित तत्पूर्वस्य छकारस्य 'खरि च' इति चत्वेंन चकारे सति, चेचियत इति एकाराद् द्विचकारमेव रूपं स्यात्, छकारो न श्रूयेतेत्यत त्राह—दीर्घस्यायं तुगिति । ततश्र छकारात् प्राग् दीर्घस्योपरि

च । अत्र 'सोपदादौ' इत्यतः स इति 'इग्रः षः' इति सूत्रं चानुवर्तते, तदाह-एप्विण उत्तरस्येत्यादि । कौतस्कृत इति । कृतः कृत आगत इत्यर्थे अव्य-यात्त्यपि प्राप्ते गरापाठसामर्थ्यादिण इत्याहुः । 'अव्ययानां भमात्रे ' इति वद्यमार्गे- १४६ ]

इस्य । '-सेनासुराच्छाया-' ( सू =२= ) इति ज्ञापकात् । चेच्छिद्यते । १४६ पदान्ताद्वा । (६-१-७६ ) दीर्घात्पदान्ताच्छे परे तुग्वा स्थात । लक्ष्मीच्छाया. बच्मीछाया॥

॥ इति इल्सन्धिप्रकरणम् ॥

# अथ विसर्गसन्धिप्रकरणम् । ६ ।

' विसर्जनीयस्य सः ' ( स् १३८ ) । विष्णुखाता । १४० शर्परे वि-सर्जनीयः । ( ५-३-३४ ) शर्परे खरि विसर्जनीयस्य दिसर्जनीयः, न त्वन्यत्।

भवति । छकारस्य खर्परकत्वाभावाचर्त्वं न भवतीति चकारात् छकारश्रवणं निर्बाधम् । ननु दीर्घस्यायं नुगिति कुत इत्यत श्राह-सेनेति । उत्तरस्त्रे पदान्तदीर्घात् हे तुन्विकल्पविधानादिदं स्त्रमपदान्तविषयम-भिभेत्य उदाहरति—चेच्छिचत इति । पदान्ताद्वा । तुक्, हे, दीर्घात्, इत्य-नुवर्तते । तदाह-दीर्घात पदान्तादित्यादिना । अयमि तक दीर्घस्यैव न त छस्य । उक्कज्ञापकात् ।

इति श्रीवासुदेवदीचितविद्धा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां बालमनोरमायां हल्सन्धिप्रकरणां समाप्तम् ॥

विसर्जनीयस्य सः । इल्सिन्धिनिरूपणे प्रसङ्गादिदं व्याख्यातमपि प्रकरणा-नुरोधात् पुनरुपन्यस्तं विसर्जनीयपदानुवृत्तिप्रदर्शनार्थम् । विष्णुस्त्रातेति । विष्णु-शब्दाद् सुप्रखंये तस्य रुत्वे विसर्गे सित विष्णुः त्रातेति स्थिते सत्वम् । शर्परे विसर्जनीयः। 'विसर्जनीयस्य' इलानुवर्तते । 'खरवसानयोः--' इलातः खर्प्रहर्णां मराडुक-प्तुत्सः अनुवर्तते । शर् परो यस्मादिति बहुत्रीहिः । खर् विशेष्यम् । तदाह-शर्परे खरीति । विसर्गस्य विसर्गविधौ फलमाह न त्वन्यदिति । विसर्गस्य विसर्गविधानं नात्र टिलोपः । सर्पिप्कृरिङकेति । 'नित्यं समासे-' इत्येव सिद्धे इह पाठस्य प्रयोजनमसमासे व्यपेक्ताविरहेऽपि पत्वार्थमित्यादि वद्यति । संहितायाम् । इत्य-धिकृत्येति । एतच 'इको यणचि' इत्यत्रैव वक्तव्यमि सूत्रकमानुरोधेनात्रोक्तम् । छे च । इकारोपरि अकार उचारणार्थः । 'विदिभिदिच्छिदेः-' इति निर्देशात् । तेन विच्छिन्नमित्यादि सिद्धम् । हस्वस्येति । एतच 'हस्वस्य पिति कृति-' इत्यतोऽनुवर्तते तुक् च । सेनासुरेति । यदि हि इस्य तुक् स्यात्तर्हि इस्य चर्त्वे सति चद्वयं स्यात्। संनिपातपरिमाषया चर्त्वाप्रवृत्तौ तु छकारोपरि चकारः श्रूयेतेति भावः । पदान्ताद्वा । प्रकृतेन दीर्घेशा पदविशेषगात्तदन्तविधिलाभेनेष्टसिद्धावप्यन्तप्रहर्गं पदान्तस्यैव तुग्यथा स्यात्पदस्य मा भूदित्यदर्थम् । ऋन्यथा पदविधित्वात्समर्थपरिभाषोपस्थितौ समर्थेषु

१—' जरत्वरचुत्वचर्त्वेषु ' इति त्वपपाठः, त्र्यपदान्तत्वाज्जरत्वस्याप्राप्तेः ।

कः त्सरः। ' घनावनः चोभणः'। इह यथायथं सत्वं जिह्नामूलीयश्च न। १४१ वा शरि। (५-३-३६) शरि परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्थात्। हरिः शेते, हरिररोते। 'व्यंपेर शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः' (वा ४६०६) राम स्थाता, रामः स्थाता। हरि स्फुरति, हरिः स्फुरति। पचे विसर्गे सत्वे च बैक्स्प्यम्। 'कुचोप्रकप्पे च'। (स् १४२)। क्रक्रोति, कःकरोति। क्रस्वनित, कः खनति। क्रपचित, कः पचित। क्रपचित, कः

तिदतरपरिसंख्यानार्थिमिति भावः । किं तदन्यदिखत ब्याह—इह यथायथिमिति । 'यथाखे यथायथन् इति निपातिनम् । ययासम्भवमिखर्थः । कः त्सक्षरिखत्र सत्वम् , घनायनः जोभणः इखत्र कुप्योरिति जिह्नामूलीयश्च न भवतीस्र्यः । तथा च सत्वस्य 'कुप्योः' इखस्य चायमपवाद इत्युक्तं भवति । वा शिरि । विसर्जनीयस्थेति, ।

इति चानुवर्तते । विसर्गस्य विसर्गविधानं च तस्य सत्वपिरसंख्यानार्थम् । वायहणाच सत्वपिरसंख्यानं पाण्चिकम् । तदाह—शिर पर इत्यादिना । हिरः शेत इति । विसर्गस्य विसर्जनीयपचे सत्वपिरसंख्याने रूपम् । हिर्शिशित इति । विसर्गस्य विसर्गविध्यभावपचे सत्व सति सस्य रचुत्वेन शकारे रूपम् । खर्परे शिरि । खर् परो यस्मादिति बहुत्रीहिः । शर् विशेष्यम् खर्परके शिरि परे विसर्गस्य लोपिवकल्पो वक्तव्य इखर्थः । लोपाभावपचे 'वा शिर' इति भवति । राम स्थातिति । रामः स्थातिति स्थिते विसर्गलापे अविसर्गमेकसकारं रूपम् । एवं हिरि स्फुरतीखत्रापि । पद्मे इति । विसर्गस्य लोपाभावपचे 'वा शिर' इति विसर्ग सित सविसर्गमेकसकारं रूपम् । तदुभयाभावे तु सत्वे सिति दिसकारं रूपम् । तत्थ लोपपचित्रद्विविसर्गकसकार-रूपसंकलनया त्रीणि रूपाणीखर्थः । कुप्वो≍क्रप्मे च । हल्सिधिनिरूपणे व्याख्या-तमप्येतत् प्रकरणानुरोधात् पुनस्पन्यस्तम् । क्रकरोतीति जिह्नामूलीयपचे । कः करोतीति विसर्गपचे । एवमग्रेऽपि । सोऽपदादी । कुप्वोरिखनुवर्तते । अपदादाविति

लक्त्मीच्छायेत्यादिष्वेव स्यात् । तिष्ठतु कुमारी छत्रं हर देवदत्तेत्यत्र न स्यात् । त्रासा-मर्थ्यात् । एवं 'न पदान्ताद्योः-' इति सुत्रे पदाद्योरिति वक्तव्येऽन्तप्रहणं दुष्टाः षट् सन्तस्त्रय इत्यत्रापि ष्टुत्वनिषेघार्थमित्याहुः । इति तत्त्वबोधिन्यां हल्सन्धिप्रकरणम् ।

विसर्गसन्धिः । विष्णुस्त्रातिते । प्रातिपदिकात् 'स्तौजसमौट्-' इति सुप्रत्यये तस्य रुत्वे 'खरवसानयोः-' इति विसर्गे च कृते 'विसर्जनीयस्य-' इति सः । श्रम्स च रुत्वं नाराङ्कयम्, रुत्वं प्रति विसर्जनीयस्य सत्वस्यासिद्धत्वात् । शर्परे विसर्जनीयः । रापरे इति बहुव्रीहिः, श्रनुवर्तमानश्च खर् श्रन्यपदार्थः । सत्वादेरयमपवादः । यदि तु 'शर्परे न' इत्येवोच्येत तर्हि प्रकृते सत्वे निषिद्धेऽपि कुप्वोः प्रकृतो स्याताम्,

( ८-३-३८ ) विसर्जनीयस्य सः स्यादपदाद्योः कुष्वोः परयोः । 'पाश-कल्प-क-काम्येप्चिति वाच्यम्' ( वा ४०३३ ) । पयस्पाशम् । यशस्कल्पम् । यशस्कम् । यशस्काम्यति । ' अनब्ययस्येति वाच्यम्' ( वा ४६०१ ) । प्रातःकल्पम् । 'काम्ये रोरेवेति वाच्यम्' ( वा ४६०२ ) नेह । गीःकाम्यति । १४३ इणाः पः । ( ८-

तिह्रेशेषण्म् । हित्वे एकवचनमार्यं प्रत्येकाभिप्रायं वा एकवचनम् । विसर्जनीयस्येल्ययन्तुवर्तते । तदःह—विसर्जनीयस्येत्यादिना । 'कुप्वोः' इल्लस्यायमपवादः । पाराकल्पक इति । एनद्वार्तिकं प्रन्यकृता न धृतम् । पयस्पारामिति । याये पाराप् । कुत्सितं पय इल्प्यंः । यशस्कल्पमिति । ईपदसमामौ कल्पप् । ईषदसमाप्तं यश इल्प्यंः । यशस्किमिति । 'अज्ञाने' 'कुत्सितं' इल्पादिना कः । यशस्काम्यतीति । यश आत्मन इच्छ्रतील्यें सुप आत्मन इल्पुनृत्तौ 'काम्यच्'इति काम्यच् । 'सनायन्ताः' इति धातुत्वाक्षडादयः । स्नव्ययस्य । 'तोऽपदादौ' इति विधिः अव्ययविसर्गस्य न भवतील्यः । प्रातःकल्पमिति । ईषदसमाप्तौ कल्पप् । ईपदसमाप्तः प्रातःकाल इल्प्यंः । प्रातःकल्पमिति । ईषदसमाप्तौ कल्पप् । ईपदसमाप्तः प्रातःकाल इल्प्यंः । स्राधिकरण्यक्तिप्रधानस्यापि प्रातश्रवत्यस्य वृत्तिविषये शक्तिमत्य्यलये परतः स्म्यानिकस्यैव विसर्गस्य 'सोऽपदादौ' इति विधिभवतील्यधः । गीः काम्यत्रलये परतः स्म्यानिकस्यैव विसर्गस्य 'सोऽपदादौ' इति विधिभवतील्यधः । गीः काम्यतीति । गिरमात्मन इच्छ्रतील्यं काम्यजादि पूर्ववत् । गृधातोः किपि 'ऋत इद्यातोः' इति इत्वे, रपरत्वे, रेफस्य विसर्गः, तस्य च सस्यानिकत्वाभावाच सत्वम् । किंतु 'कुप्वोः' इल्वेव भवतील्यंः । इण्रः पः । इण् इति पश्चमी । परस्येल्यथ्याहार्यम् । विसर्जनीयस्येल्यन्तियस्येल्यः।

वासः चौमम्,श्रद्धिः प्सातिमत्यादौ। विसर्जनीयवचनातु विकारमात्रं बाध्यते इत्यारायेनाह— न त्वन्यदिति । तदेव स्फुटयित— इहेति । स्रोऽपदादौ । श्रपदाद्यो- रिति । स्रे व्यत्ययेन एकवचनम् । यदि तु 'विसर्जनीयस्य सः' 'शर्परे विसर्जनीयः' इत्यत्र मराङ्कप्लुत्यातुवर्तितो यः खर् स इहाप्यतुवर्त्य विशेष्यते श्रपदादौ खरीति, तदा यथाश्रुतं साधु । परंतु पुनर्मराङ्कप्लुत्यातुवर्तने क्रेश इति भावः । श्रन्ये त्वाहुः— पुनर्मराङ्कप्लुत्यात्वर्ततेतुं शक्यः, 'वा शरि' इत्यत्र शरा खरं विशेष्य शर्रूषे खरीति व्याख्याने 'कुप्वोः—' इति स्त्रे कुप्वोः खरीति व्याख्याने च च्त्यमावादिति । पयस्पाश्मिति । 'याप्ये पाशप्' 'ईषदसमाप्ती कल्पप्—' 'श्रज्ञाते' 'कुत्सिते' इति कः 'काम्यच' इति काम्यच् । पाश-कल्प-क-काम्येष्विति हत्तिः । संभवदर्शनमेतत् , न तु परिगर्गनम् , श्रन्यस्यासंभवात् । पातःकल्पमिति । श्रधिकरणशक्तिप्रधानस्यापि प्रातःशब्दस्येह कृतिविषये शक्तिमत्परत्वम् , दोषाभृत्महः, दिवाभृता रात्रिरितिवत् । गीः काम्यतीति । न च सत्विनिषेधेऽपीह 'इएः षः' इति षत्वं स्यादिति

३-३६) इग्रः परस्य विसर्गस्य वकारः स्यात्पूर्वविषये। सर्पिष्पाशम् । सर्पिष्कल्पम्। सर्पिष्कल्पम्। सर्पिष्कल्पम्। सर्पिष्कल्पम्। सर्पिष्कस्य । १४४ नमस्पुरस्रोगेत्योः। ( ८-३-४०) गति-संज्ञयोरनयोर्विसर्गस्य सः कुष्वोः परयोः। नमस्करोति । साज्ञाद्यभृतित्वात्कृत्रवे योगे विभाषा गतिसंज्ञा। तदभावे-नमः करोति। 'पुरोऽन्ययम् ' (स् ७६८) इति नित्यं गतिसंज्ञा। पुरस्करोति। त्रगतित्वाबेह । पूः पुरो पुरः प्रवेष्टन्याः। १४४ इदुदुपश्चस्य चाप्रत्ययस्य। ( ८-३-४१) इकारोकारोपधस्याप्रस्ययस्य

वर्तते । तदाह—इएाः परस्येति । पूर्वविषये इति । अत्र 'कुप्वोः' इति 'अपदादौ' इति 'अनव्ययस्य' इति 'काम्ये रोरेव' इति च संबध्यत इति भावः । तेन उचैःकल्पं, दोःपाशं, गोःकाम्यतीखादौ न पत्विमिति भावः । सिर्पष्पाशमिखादौ पूर्ववत् पाराकल्पवादि । नमस्पुरसोः । इत उत्तरमपदादाविति न संबध्यते । 'विसर्जनीयस्य सः'
इति 'कुप्वोः' इति चानुवर्तते । तदाह—गतिसंक्रयोरित्यादिना । 'कुप्वोः' इखस्यायमपवादः । नमस्करोतिति । नमस् इति सकारस्य इत्वे विसर्गे तस्य कुप्वोरिति
विधि बाधित्वा अनेन सत्वम् । ननु प्रादिषु पाठाभावात् कथं नमश्शव्दस्य गतित्वमित्यत आह—साद्मादिति । विभाषेति । 'साद्मार्यमृत्तिनि च' इत्यत्र 'विभाषा
कृवि' इत्यतो विभाषेत्यनुवन्तेरिति भावः । तद्भाव इति । गतित्वाभावपद्मे कुप्वोरिति जिह्नामृत्तिये सति नम्द्रकरोतीति हपमित्यर्थः । पुरः प्रवेष्टव्या इति । 'पृ
पालनपूरण्योः' 'प्राजभास' इत्यादिना किप् , 'उदोष्व्यपूर्वस्य' इत्युत्वम् , रपरत्वम् , ततो
जिस अनव्ययत्वेन गतित्वाभावात्र सत्वम् । अनव्ययत्वस्चनार्थमेव 'पूः पुरौ' इत्युक्तम् ।

इदुदुपधस्येति । विसर्जनीयस्येत्यतुवर्तते । इदुदुपधस्येति तिद्वरोषणम् । इदुतौ उपधे यस्येति बहुवीहिः । कुप्योरिति चानुवर्तते । तदाह—इकारोकारेति । अप्रस्त्ययस्येति । प्रखयावयवभित्रस्येत्यर्थः । प्रत्ययमित्रस्य विसर्गस्येखर्थे तु कविभिः

वाच्यम् । तत्रापि 'काम्ये रोरेव' इत्यस्यानुकृतः । यदि तु 'इएः षः' इत्यत्रेवेदं पठ्यते तर्िहं षत्वमात्रप्रतिषेषेऽपि पूर्वेण सत्वं स्यात् । इर्णः षः । 'सोपदादौ' इत्यस्यायमपन्वादः । पुरः प्रवेष्ट्व्या इति । 'पृ पाननपूरणयोः' । 'आजभास—' इत्यादिना किए । तदन्ताज्जस् । जसन्ततां स्फुटीकर्तुं पूः पुरावित्युपन्यस्तम् । इदुदुपधस्य । इदुदिति किम् , गीः करोति, पृः करोति । इह इदुतौ उपधे यस्य समुदायस्य तस्यावयवो यो विसर्ग इति वैयधिकरएयेन संबन्धः । अप्रत्ययस्योति तु अप्रत्ययो यो विसर्ग इति संबध्यते । संभवित सामानाधिकरएये वैयधिकरएयस्यान्याय्यत्वात् । न च विसर्गस्य प्रत्ययत्वमप्रसिद्धमिति वाच्यम् । अप्रिनः करोतीत्यादौ स्थानिवद्भावेन तत्प्रसिद्धः । न चातिदेशं प्रति त्रिपाया असिद्धत्वं शङ्कयम् । अप्रत्ययस्योति निषेधेनैव सिद्धत्वज्ञाप-

विमर्गस्य षः स्वास्कृष्वोः । निष्यत्यृहम् । ग्राविष्कृतम् । दुष्कृतम् । 'ग्रप्रस्ययस्य' किस् । ग्राप्तिः करोति । वायुः करोति । ' एकादेशशास्त्रनिमत्तकस्य न पत्वम् ।

भन्यत्रापि पत्तं स्यत् । तत्र भिसः प्रत्ययत्वेऽपि विसर्गमात्रस्य प्रत्यवत्वाभावात् । श्रत्र 'इवुद्भग्नप्रत्ययस्य' इत्येतावर्तेव इवुद्भग्नम्तरस्य विसर्गस्येत्यर्थस्य सिद्धत्वादुपधान्त्रहर्गं न फर्तव्यतिनि हयवरदस्त्रे भाष्ये स्थितम्—"उपधाप्रहर्गं न करिष्यते । इवुद्भगं तु परं विसर्जनीयं विशेषयिष्यामः" इति । निष्प्रत्यृह्मिति । प्रत्यृहो विद्यः तस्याभावो निष्प्रत्यृहम् । अर्थाभावे अव्ययीभावः । श्राविष्क्रतमिति । प्रकाशे प्रावुराविः स्यादित्यमरः । दुष्कृतमिति । वुस् दुरिति प्रादौ पठितम् । तत्र प्रथमस्य सान्तस्य पत्तं निर्विवादम् । रेफान्तस्य तु 'इवुद्वपधस्य सकारस्य यो विसर्जनीय' इति हयवरदस्त्रस्थभाष्यसम्मातपन्नान्तरे पत्तं न भवति, तत्र विसर्जनीयस्य सकारस्यानिकत्वाभावात् । श्राद्विः करोतिति । विसर्गस्य व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययावयवत्वादिति भावः।

नात् । श्रत एव श्रिप्तिरत्यादौ रोर्विसर्गः सिध्यति । श्रन्यथाऽपदान्तत्वान्न स्यात् । विसर्ग-विधिस्त पुनरित्यादौ चरितार्थः । ज्ञापकं च विशेषापेक्तम् । तेन 'श्रचः परिस्मन्-' इति त्रिपाद्यां न प्रवर्तते । एवं च 'पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत्' इति सिद्धान्त उक्क-युक्तिमुलको न तु वाचनिक इति मनोरमायां स्थितम् । अत्र वदन्ति---अप्रत्ययस्येत्यत्र प्रत्ययस्य यो विसर्जनीयो न भवतीत्याद्यर्थ एव त्राकरे स्थित इति त्रप्रत्ययो यो विसर्ग इति सामानाधिकरएयेनान्वयो न युक्तः । सर्पिष्करोतीत्यत्र 'इसुसोः सामर्थ्ये' इति वैकल्पिकषत्वप्रवृत्ताविप तिष्ठतु सिपः पिब त्वसुदकमित्यत्र 'इदुदुपधस्य-' इत्यनेन निन्यं षत्वप्रसङ्गात् । न चाकरमतेऽप्युगादीनामन्युत्पत्त्याश्रयगो तथा स्वीकारादिष्टा-पत्तिरिति वाच्यम् । व्युत्पत्त्याश्रयणे दोषतादवस्थ्यान् , 'इसुसोः-' इत्यत्र सर्पिष्करोती-त्यदाहररोग व्युत्पत्तिपच्चस्यैव वार्तिककारेरा स्वीकृतत्वानुमानात् 'इदुदुपघस्य–' इत्यनेनैव न्युत्पत्त्यन्युत्पत्तिपत्त्तभेदेन पत्वविकल्पसिद्धेस्तदुदाहरणस्या-संगतित्रसङ्गात् । किंच तिष्ठतु सर्पिरित्यादौ 'इदुदुपधस्य-' इति पत्वस्येष्टत्वे-कस्का-दिषु सर्पिष्कुरिङकाराच्दोऽसमासे व्यपेचाविरहेऽपि षत्वार्थः—इति स्वमूलग्रन्थविरोध इति । त्रात्र केचित् । इदुन्नामप्रत्ययस्येति वक्तव्ये इदुदुपधस्येतिप्रहर्णं नित्यं य इद्दुपघरतस्यैव विसर्गस्य षत्वं यथा स्यात् , कविभिः कृतमित्यादौ मा भूदित्येवमर्थम्। भिसो विसर्गस्य हि नित्यमिदुदुप्यत्वं नास्ति रामैरित्यादौ तदमावादिति । तन्न, अप्रिः करोतीति निषेघोदाहररास्यासंगत्यापत्तेः । देव इत्यादावकारोपघत्वात् प्रियचत्वा इत्या-दावाकारोपधत्वेन चतुष्कपाल इत्यादौ षत्वानापत्तेश्वेति यत्किचिदेतत् । श्रन्ये तु 'प्रत्य-बास्य यो विसर्जनीयो न भवति' इत्यादिब्याख्याने तक्षोदाहर्गे। षत्वस्याप्रवृत्तेरुपधस्ये-

#### कस्कादिषु भ्रानुष्पुत्रशब्दस्य पाठात् ' ( वा ४६१४ ) । तेनेह न-मातुः कृपा ।

नन मानशब्दात् पद्मस्येकवचनं इसिः । 'ऋत उत्' इति ऋकारस्य अकारस्य च उकार एकादेशः । रपरत्वम् । मातुर् म् इति स्थिते 'रात्सस्य' इति सलोपः । मातुः क्रुपेन्यत्रापि परवं स्यान् । उर् इत्येकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन अप्रत्ययतया तदवयव-रेफस्थानिकविसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वाभावात् । नच उ इत्यस्यैव एकादेशतया प्रवन्तित्वे-ऽपि रेफस्य प्रत्ययावयवत्वमस्तीति वाच्यम् । 'उरगा रपरः' इत्यत्र 'त्राधन्तौ टिकतौ' इत्यतः अन्तप्रहणात्ववित्तमङ्गीकृत्य रेफस्य एकादेशान्तताया भाष्ये सिद्धान्तितत्वात् । अत एव च 'रदाभ्याम्' इति सृत्रे 'थलि च सेटि' इति सृत्रे च 'गुगो भवति वृद्धिर्भवतीति रेफशिरा गुरावृद्धिसंज्ञकोऽभिनिर्वर्तते' इति भाष्यम् , 'उः स्थाने त्ररा प्रसज्यमान एव रपरो भवति, पूर्वभक्तश्च रेफः' इति कैयटरच संगच्छते । नच उर् इलस्य परादित्वे प्रत्ययावयवत्वमस्तीति वाच्यम् । मातृ श्रम् इत्यस्यां दशायां हि सकारसिवधौ श्रकारस्य प्रत्ययत्वाभावेन ततस्थाने भवन् उर् इत्यादेशः प्रत्ययत्वं न भजते । प्रत्ययत्वस्य समुदायनिवेशित्वात् । यस्तु कृते उरादेशे श्रवशिष्टः सकारः प्रत्ययसंज्ञकः, स तु लुप्त एव । श्रस्तु वा परादित्वेन उर् इत्यस्य प्रत्ययत्वम् । तथापि तस्य पूर्वन्तित्वाद् अप्रत्ययत्वाद् नद्विसर्गस्य षत्वमप्रत्यूहम् । न च अन्तवत्त्वे कर्तव्ये षत्वस्यासिद्धन्वार् न तत्रान्तवरवप्रशृत्तिरिति वाच्यम् । 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इत्युक्त्य। तदितरातिदेशानां त्रिपाद्यामपि प्रवृत्तयभ्यनुज्ञानात् । ऋत एव ऋमी चीरपेगोत्यत्र ईत्व-रात्वे सिध्यतः। तत्र एकारे श्रदश्शब्दसम्बन्धित्वस्य पे इत्यत्र एकाजुत्तरपदत्वस्य च श्चन्तवत्त्वाधीनत्वात् । तस्माद् उर् इखस्य पूर्वान्तत्वे मातुः कृपेखत्र षत्वं दुर्वारमिखत श्राह—एकादेशिति । एकादेशशास्त्रसंपन्नरेफस्थानिकत्वेन विसर्गस्य एकादेशशास्त्र-त्येतत्सुत्यजिमत्याहुः । स्यादेतत् , त्राप्रत्ययम्रहणामेव स्थानिवत्सूत्रं प्रति त्रिपादी सिद्धेत्यत्र ज्ञापकमित्यक्कम् । तदिदं वैयधिकरएयेनान्वयमभ्यूपगच्छतां न सिध्येत् । श्रत्राहु:---'न मु ने' इत्यत्र नेति योगं विभज्य स्थानिवत्सूत्रं प्रति त्रिपादी नासिद्धेति व्याख्यायते । 'प्रत्ययः' 'परश्च' इत्यादिनिर्देशाश्वेहानुकृताः । योगविभागस्येष्टसिद्धवर्थ-त्वादु 'ग्रचः परस्मिन्-' इति सूत्रं प्रति त्वसिद्धैव । ततश्र 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इति सिद्धान्तो युक्तिमूलक इत्यादि सर्वे संगच्छत इति । त्रप्रत्ययो विसर्ग इति सामा-नाधिकरएयपचे मातुः कृपेत्यादौ 'इदुद्पधस्य---' इति षत्वमाशङ्क्याह---एकादेश-शास्त्रनिमित्तकस्येति । मातुरित्यत्र हि 'ऋत उत्' इति एकादेशशास्त्रं विसर्ग प्रति परम्परया प्रयोजकम् । त्राकरे तु 'एकादेशनिमित्तात्' इति प्रचुरः पाठः । तत्र

'सुहुसः प्रतिषेधः '( वः ४६११)। सुहुः कामा । १५६ तिरसोऽन्यतर-स्याम्।( ८-३-४२) तिरसो विसर्गस्य सो वा स्यास्कृष्वोः। तिरस्कर्ता, तिरः-कर्ता। १५७ द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे।(८-३-४३) कृत्वोऽर्थे वर्तमाना-नामेषां विसर्गस्य पकारो वा स्यास्कृष्वोः। द्विष्करोति, द्विः करोति । इस्यादि।

निमित्तकत्वमिति भावः । भातुष्पुत्रेति । एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्यापि विसर्गस्य षत्वप्रकृतौ भातुष्पुत्रशब्दस्य पाठो व्यर्थः स्यात् । 'कस्कादिषु च' इति पत्वार्थो हि तत्र पाठः । पत्वस्य च त्र्यनेनैव सिद्धौ किं तेनेति भावः ।

मुहुसः । पत्वस्थेति शेषः । अत्र 'पुम्मुहुसोः प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति भाष्ये पठितम् । तत्र पुंग्रहरामनुवादमात्रम् । 'संपुंकानां सो वक्तव्यः' इत्यनेन गतार्थत्वात् । तिरसो । सोऽपदावावित्यतः स इत्यनुवर्तते, कुष्योरिति, विसर्जनीयस्थेति च । इरा इति निवन्तम् । तदाह—तिरसो विसर्गस्थेत्यादिना । तत्सित्रयोगात् प इति च निवन्तम् । तदाह—तिरसो विसर्गस्थेत्यादिना । तिरस्कतेति । 'कुष्योः' इति प्राप्ते सत्वम् । तदभावे जिहामूलीयविसर्गां । द्विश्विश्चतुरिति । इतिकररागनन्तरं शव्दानामिति शेषः । विसर्जनीयस्थेति कुष्योरिति श्वन्यतरस्यामिति इराष्य इति चानुवर्तते । 'संख्यायाः कियाभ्यावित्तगरीन कृत्वसुन्य' इति कृत्वसुन्येश्च कृत्वोऽर्थः । तत्र वर्तमानानां द्विः त्रिः चतुः इति शवदानां विसर्गस्येखनयः। तदाह—कृत्वोऽर्थः इत्यादिना। द्विष्कररोतीति।

एकादेश एकादेशशास्त्रम्, तिस्निम्तं यस्य उकारस्य तस्मादित्यर्थः। नन्वेवम् 'स्रय्रात्ययस्य' इत्यत्र सामानाधिकरएयपन्नोऽप्याकरसंमत इति चेदत्राहुः—प्रत्येकं 'संयोगसंज्ञा' इति पन्न आकरसंमतोऽपि यथा निष्ययोजनस्तथायमिष । वैयधिकरएयपन्नस्त्वावश्यक एव । अन्यथा निष्ठतु सर्पिः पिव त्वमुदक्षमित्याद्यसिद्ध्यापत्तेरिति । भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठादिति । नच 'पत्वनुकोरसिद्धः' इत्येकादेशशास्त्रस्यासिद्धत्वात्यत्वाप्राप्तौ विष्यर्थ एव तत्र पाठो न ज्ञापनार्थ इति वाच्यम् । षत्वे तुकि च कर्तव्ये पदान्तपदाद्योः सतो-रेवैकादेशोऽसिद्ध इति सिद्धान्तान् । अन्यथा शकहूब्वित्यत्रापि यत्वं न स्यान् । शकान् ह्वयन्तित्यत्र 'आदेच उपदेशे—' इत्यात्वे किपि संप्रसारणे कृते 'संप्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपैकादेशे च 'हलः' इति दीर्धः। भवति हि 'कोऽसिचत्' 'सोऽसिचत्' इत्यादौ पदान्तपदाद्योरादेशः। तेन तत्र यत्वनिषेधः सिच्यति, न तु शकहूब्वित्यत्र। एवं च आतुष्पुत्र इत्यत्रापि 'पन्वनुकोः—' इत्येकादेशशास्त्रमसिद्धं न भवतित्युकं ज्ञापकं सुस्थमेव । नन्त्क्रन्ताम्यां पत्वत्वत्यत्रापि मानुः कृपेत्यत्रेव यत्वं न स्यात् । मैवम् , तुल्यजातीयस्य ज्ञापकत्वान्, कश्च तुल्यजातीयः, यः कुप्योरिति दिक् । द्विस्त्रश्चतुरिति । इद्दिन्नभ्यां सुजन्ताभ्यां साहचर्याचतुःशव्दाऽपि सुजन्त एव अहीष्यते। कृत्वोर्थप्रहर्णं दिविभ्यां सुजन्ताभ्यां साहचर्याचतुःशव्दोऽपि सुजन्त एव अहीष्यते। कृत्वोर्थप्रहर्णं

प्रकरणम् ६ ]

' कृत्वोऽर्थे ' किम्—चतुष्कपातः । १४८ इसुसोः सामर्थ्ये । ( ८-३-४४ ) इसुसोर्विसर्गस्य पः स्याद्वा कुप्तोः । सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति । धनुष्करोति,

वतुभ्वस्मुत्र्' इति कृत्वोऽर्थे मुत्र् । त्रादिना त्रिष्करोति चतुष्करोतीति गृह्यते । सर्वत्र विसर्गस्य प्रन्ययावयकवार् 'इटुदुपधस्य' इत्यप्राप्ते विभाषेयम् । षत्वाभावे 'कुप्बोः' इति जिह्वानुक्तियविस्मा । कृत्वोऽर्थे यो विस्मा इति तु न व्याख्यातम् , तथा सति चैतुष्करोतीत्यत्र श्रव्यातेः, चतुरशब्दे सुचः संयोगान्नलोपेन विसर्गस्य तत्र प्रातिपदि-कावयवत्वात् । चतुष्कपाल इति । चतुर्पु कपालेषु संस्कृतः पुरोज्ञश इत्यर्थे 'संस्कृतं भद्याः' इन्यांग विवक्तिते 'तदितार्था नरपद-' इति समासः । 'द्विगोर्ल्यनपत्ये' इत्यगो लुक् । यत्र चतुरशब्दस्य कृत्वोऽर्थे यावृत्तेने तिहिसर्गस्य पत्विवकत्पः, किं तु 'इदुद्य-धस्य-' इति नित्यमेव पत्वम् । ननु तत्र प्रत्ययावयवभित्रस्येति व्याख्याने 'चतेरुरन्' इत्यौ गादिकप्रत्ययावयवत्वाद् विसर्गस्य कथमिह्'इटुटुपघस्य-'इति नित्यं षत्वम् । ऋतस्तत्र प्रत्ययभिन्नस्थेत्येव व्याख्यानमुचितम् । एवं चात्र चतुरशब्दविमर्गस्य प्रत्ययत्वाभावाद् 'इन्द्रपयस्य-' इति नित्यपत्वं निर्वाधं भविष्यतीति चेत् , नेष दोषः । कविभिः कृत-मिलादौ पन्ववारसाय प्रलयावयवभिन्नस्थेलेव व्याख्यातुम्चितत्वात् । चतुरशब्दस्त अब्युत्पन्न एव । अतः प्रख्यावयवभिन्नस्मेति पर्युदासस्तत्र न भवति, 'चतुष्पाद्भयो ढन्र' इत्यादिनिर्देशवनेन चतुरशब्दे अब्युत्पत्तिपत्त्त्स्येवार्क्षकार्यत्वात् । द्विनामा त्रिनामा च कश्चित्। द्विः करोति, त्रिः करोति। अत्रापिन षत्वम्, कृत्वोऽर्थे अवृत्तेः।

इसुसो: । 'इएा: पः' इत्यतः प इति, कुप्वोरिति, विसर्जनीयस्पेति, अन्य-तरस्यामिति चानुवर्तते । तदाह—इसुसोर्विसर्गस्येति । सर्पिष्करोतीति । व्युत्पत्तिपत्ते अत्र विसर्गस्य पत्ययावयवत्वाद् 'इदुदुपधस्य-' इत्यप्राप्तौ विभाषावचनम् । षत्वाभावपत्ते 'कुप्वो:-' इति जिह्वामूलीयविसर्गो। धनुष्करोतीखत्राप्येवम् । ननु एकार्थी-भावतत्त्वरणं सामर्थ्यं वृत्तावेव, न तु वाक्ये, इति समर्थसूत्रे भाष्ये कैयटादिषु 🕶 स्पष्टम् । तु 'साहचर्यं न सर्वत्र व्यवस्थापकम्' इत्यत्र ज्ञापकम् । तेन 'दीर्घीवेवीटाम्' इत्यत्र घात्-साहचर्येऽप्यागमस्येटो प्रहराम् । **चतुष्कपाल इति ।** चतुर्षु कपालेषु संस्कृत इत्यर्थे 'संस्कृतं भन्ताः' इत्यगो 'द्विगोर्जुगनपत्ये' इति लुक्। अत्र मनोरमायाम्-'इदुदुपधस्य-' इति नित्यं ष इत्युक्तम् । एवं च 'द्वितं त्रितमिति चतुःपश्चाशत्' इति स्वमूलप्रन्थे प्रयोगिश्वन्त्यः स्यात् , चतुष्कपालवत्तत्रापि नित्यतय। षत्वप्रवृत्तेः, अतोऽत्र षत्वनिवार-साय 'त्रप्रत्ययस्य' इत्यत्र प्रत्ययस्य यो विसर्जनीयो न भवतीत्यर्थ एव स्वीकर्तव्यः ।

१ चतुःशब्देऽव्याप्तेः। चतुष्करोतीत्यत्र सुचो हल्ङ्यादिना लुप्तत्वेन-इति क। चतुष्करोतीत्यत्राव्यातेः । चतुःशब्दे सुचो हल्ङ्यादिना लप्तत्वेन-इति ख ।

धनुः ऋरोति । सामर्थ्यमिह व्यपेचा । ' सामर्थ्ये ' किम्—तिष्ठतु सर्पिः. पिव वमदकम् । १४६ नित्यं समासे उनुत्तरपदस्यस्य । ( ५-३-४४ ) इसुसी-र्विसर्गस्यानुचरपदस्थस्य समासे नित्यं पः स्याकुष्त्रोः परयोः । सर्पिष्कृषिडका । ' ब्रनुत्तपदस्थस्य ' इति किस्--परमसर्पिःकुण्डिका। कस्कादिपु सर्पिप्कृण्डिका-शब्दोऽसमासे व्यपेकाविरहेऽपि पत्वाथीं व्यपेक्षायां नित्सार्थश्च । १६० ग्रातः एवं च सैर्पिकरोतीति धनुष्करोतीति वाक्ये कथमयं पत्वविकल्प इत्यत आह— सामर्थ्यमिह व्यपेन्नेति । विशिष्टा अपेन्ना व्यपेन्ना, पदानामाकार्न्नायोग्यता-सन्निधिवसार यः परस्परान्वयः सा व्यपेत्ता । इदं तः सामर्थ्य वाक्येषः विद्यते । यथा राज्ञः प्ररुपोऽश्वश्च, राज्ञो देवदत्तस्य च पुरुप इलादौ । एवं च सार्पकरोतीलादौ एताहरां व्यपेचात्तच्रां सामर्थ्यमर्ताति भवन्युदाहरराम् । व्यपेचात्तच्रामेवात्र सामर्थ्य-माश्रित्य सर्पिष्करोतीति भाष्ये उदाहृतत्वादिति भावः । न च पेत्रः काष्टैः, सस्यः कामः, कविभिः कृतमिलादौ षत्वं शङ्कथम्, अत्र प्रातिपदिकावयवयोरेव इसुसोर्प्रहणान्, नित्यं समास इत्यूत्तरसूत्रोदाहरणे तयोरेव संभवेनार्थाधिकाराश्रयणात् साहचर्याच। तिष्ठित्विति । तिष्ठतु सर्पिरिखेकं वाक्यम् । पिव त्वमुदक्रमिखन्यत् । तत्र सर्पि-रित्यस्य पिवे इत्यत्रान्वयाभावाच सामर्थ्यम् । त्र्यतो नायमत्र पत्वविकल्पः । नापि 'इदुदुपधस्य-' इति नित्यं षत्वम् , प्रत्यवानयनत्वात् । त्रात एव प्रत्ययभित्रस्य निसर्ग-स्पेति व्याख्यानं नाश्रितम् । तथा सति तिष्ठतु सर्पिः, पिब त्वसुदकमित्यत्र विसर्गस्य प्रत्ययैकदेशस्य प्रत्ययभिन्नतया 'इदुदुपथस्य-' इति षत्वापत्तेः । नित्यं समासे । इसुसोरित्यनुवर्तते, कुप्बोरिति, विसर्जनीयस्थेति च । तदाह—इसुसोरित्यादिना । सर्पिष्करिष्डकेति । सर्पिषः कुरिडकेति विग्रहः । समासे व्यपेचालचरासामर्थ्यस्यापि सत्त्वाद 'इस्सोः सामध्यें' इति पत्वविकल्पे प्राप्ते वचनिमदम् । परमस्पिःक्रिः इति केति । जैने विसर्गस्य उत्तरपदस्थत्वात्र पत्वम् । 'इदुदुपधस्य-' इति षत्वं तु न, विसर्गस्यात्र प्रख्यावयवत्वात् । प्रत्ययभिन्नस्य विसर्गस्येति व्याख्याने तु स्रत्रापि 'इदुदुपधस्य-' इति षत्वं स्यात्, श्रत्र विसर्गस्य प्रखयैकदेशतया प्रखयभिन्नत्वात्। नन्वनेनैव सिद्धे कस्कादिषु सिपंच्कुरिङकाशब्दपाठो व्यर्थ इत्यत आह-कस्कादि-चिति । व्यपेचाविरहेऽपीति । तिष्ठतु सर्पिः, कुरिडकां पश्येखादावित्यर्थः । श्चन चासमासत्वाद् 'नित्यं समास-' इति न भवति । सामर्थ्याभावाच 'इसुसोः सामर्थ्ये' इति च न भवति । प्रत्ययावयवत्वाद् 'इदुदुपधस्य-' इत्यपि न भवति । त्रातस्तत्र षत्व-प्राप्त्यर्थं कस्कादिषु पाठ इति भावः । व्योपत्तायामिति । इदं सर्पिष्कुरिखकाया

१ सर्पिष्करोति-इति क, ख। २ पिबतु इति-क।

### प्रकरणम् ६ ] वालमनोरमा-तत्त्ववोधिनीसहिता।

कुकिमिकंस्यकुम्भपात्रकुशाकर्णीप्वनव्ययस्य । ( ५-२-४६ ) अकारादुत्तर-स्थानव्ययस्थिमर्गस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्थाकरोत्थादिषु परेषु । न तृत्तर-पदस्थस्य । अयस्कारः । अयस्कामः । अयस्कंसः । अयस्पात्रम् । अयस्सिहिता कुशा अयस्कुशा । अयस्कर्णी । 'अतः ' किम्-गीःकार । 'अनव्ययस्य ' किम्-स्वःकानः । ' समासे ' किम्-यशः करोति । ' अनुत्तरपदस्थस्य ' किम्-परम-यशःकारः । १६९ अधिष्रिगरसी एदे । (५-३-४७) एतयोर्विसर्गस्य सादेशः स्यात्पदशब्दे परे । अथस्यदम् । शिरस्पदम् । समास इस्येव । अधः पदम् । शिरः पदम् । अनुत्तरपदस्थस्येस्येव । परमिशरःपदम् । कस्कादिषु च । भास्करः ॥

॥ इति विसर्गसन्धिप्रकरणम् ॥

इत्यन्नेत्यर्थः । तत्र 'इम्रुसोस्सामध्यें' इति विकल्पप्राप्तौ नित्यषत्वार्थः कस्कादौ पाठ इति भावः । श्रातः क्रकाम । श्रात इति पश्चमी । 'विसर्जनीयस्य' इति 'नित्यं समासेऽतुन्नरपदस्थस्य' इति चानुवर्तते । तदाहः—श्रकारादित्यादिना । श्रयस्कार इति । 'कुप्तोः—' इति वाधित्वा सत्वम् । एवमग्रेऽपि । श्रयस्कारितेति । श्रय इव कर्गौ वस्या इति विग्रहः । 'नासिकोदर—' इति बीप् । श्रयम्कर्गीति । श्रय इव कर्गौ वस्या इति विग्रहः । 'नासिकोदर—' इति बीप् । श्रयम्कर्गीति । श्रयश्चरारसी इति षद्य्यथे प्रथमा । विसर्जनीयस्योति , स इति चानुवर्तते । तदाह—एतयोरिति । 'कुप्तोः' इत्यस्यापवादः । श्रथस्पदमिति । पदस्याध इति विग्रहः । स्यूर्व्यासकादित्वान् समासः । शिरस्पदमिति । शिरसः पदमिति विग्रहः । सौत्रकममनुरुष्य पुनराह—कस्कादिषु चेति । भास्कर इति । श्रत इति तपरकरणाद् 'श्रतः क्रकमि—' इत्यस्य न प्राप्तिरिति सत्वप्राप्त्यर्थं कस्कादौ भास्करराव्दस्य पाठ इति भावः । इति विमर्गसन्थः ।

चतुष्कपाल इत्यत्र तु कस्कादेराकृतिगयात्वात् षत्वप्रवृत्तिरित्याहुः । व्यापे प्रविदेहेऽपीति । तिष्ठतु सर्पिष्कुरिष्डकामानयेत्यादावित्यर्थः । व्यपे त्तायामिति । इदं सर्पिष्कृरिष्डकाया इत्यत्रेत्यर्थः । अत्र सर्पिरित्यसमस्तं पदिमिति बोध्यम् । समासे तु 'नित्यं
समासे-' इत्यनेन सिद्धे समासाभावमेव ज्ञापयितुमिदिमिति सर्पिविरोषयामुक्तम् ।
नित्यार्थश्चेति । त्रयं भावः । असमासे व्यपे ज्ञाविरहेऽत्यन्ताप्राप्तौ नित्यतया षत्वार्थः
पाठः । व्यपे ज्ञायां त्वसमासे 'इसुसोः-' इति विकल्पेन प्राप्तौ नित्यार्थ इति । अयः
सिहितिति । न त्वयसो विकारः, 'जानपद-' इति बीष्प्रसङ्गात् । अयस्कर्याति ।
अय इव कर्यों यस्याः 'नासिकोदर-' इति बीष् । अधःशिरस्ति । एतयोरिति ।
स्त्रे तु षष्ठयाः स्थाने प्रथमा बोष्या । अधस्पदिमिति । पदस्याध इति विग्रहः ।

## अथ स्वादिसन्धिप्रकरणम् । ७ ।

'स्रोजसमीं—'(स् १८३) इति सुग्रत्यये 'शिवस् श्रर्च्यः' इति स्थिते । १६२ ससजुपो रः । (८-२-६६) पदान्तस्य सस्य 'सजुव् 'शब्दस्य

ससजुपो रः । ससजुपोः रः इति छेदः । 'रो रि ' इति रेफलोपः । सश्च सज्र्च ससजुपो, तथोरिति विग्रहः । रुविषौ उकार इत् । तरफलं त्वनुपदमेव वद्यते । स इति सकारो विविक्तिः । अकार उचारणार्थः । 'पदस्य' इखिधकृतं सकारेण सजुप्शब्दोन् व वशेष्यते । अत्रस्तदन्तविधिः । सकारान्तं सजुप्शब्दान्तं च यत् पदं तस्य रः स्यादिति । स च 'अलोऽन्लस्य' इखन्लस्य भवति । ततश्च फलितमाह—पदान्त-स्य सस्येति । सजुप्शब्दस्य चेति । सजुप्शब्दान्तं यत् पदं तदन्तस्य पकार-स्यस्यं । ततथ सजुपौ सजुप इल्ल पकारस्य न रुत्वम् , पदान्तत्वाभावात् । सजुप्शब्दान्तं यत्पदमिति तदन्तिथिन। परमसज्रित्वत्र नाव्यापिः । न च सज्रिर्यत्राव्याप्तिः शङ्क्या, व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तविधिन। परमसज्रित्वत्र नाव्यापिः । न च सज्रिर्यत्र विश्वयापिः शङ्क्या, व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तविधिन। परमसज्रित्वत्र नाव्यापिः । न च सज्रित्यत्राव्याप्तिः शङ्क्या, व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तविधिन। परमसज्रित्वत्र नावेऽप्रातिपदिकेन' इति 'श्रह्यवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिन ' इति च परिभाषाद्वयं प्रस्ययग्रह्णे यस्मादितिविषयम् , न तु येन विधि रितिविषयमिति ' असमासे निष्कादिभ्यः ' इति स्त्रे भाष्ये स्पष्टम् । ननु शिवस् इति सकारस्य ' मत्वाज्ञशोऽन्ते ' इति जश्तवेन दकारः स्यात् , जश्त्वं प्रति

मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । शिरस्पदमिति । षष्टीसमासः । इति तत्त्वबोधिन्यां विसर्गसन्धिप्रकरराम् ।

स्वादिसन्धिः । शिव इत्यस्यावसाने विसर्गस्तस्याचर्ये इत्यनेन समिभिव्याहारे सस्याभावाद्वत्तं कथं स्यादित्याराङ्कायामाह—स्वौजसमौडित्यादिनेति । एवं चात्र मृत्वभूत एव सुरस्निति रत्वादिकं स्यादेव । विसर्गस्तिवह न भवति खरवसानाभावात् । भाविन्यवसानभन्नेऽकृतव्यृह्परिभाषयाऽच्येपदसमिभव्याहारात्पूर्वमिप न भवतीति बोध्यम् । ससजुपो रः । पदस्येखनुवृत्तं ससजूभ्यं विशेष्यते, विशेषग्रेन तदन्तविधिः । न च सज्र्शब्दांशं 'श्रह्णवता श्रातिपदिकेन तदन्तविधिनं' इति निषेधः शङ्क्यः । तस्य श्रव्यविधिविषयकत्वात् । सान्तं सज्ज्षशब्दान्तं च यत्पदं तस्य रः स्यात्स चालोऽन्त्यस्य । एवं स्थिते फलितमाह—पदान्तस्य सस्योति । सजुप्शब्दान्ते । तदन्तस्य पदस्येखर्थः । तेन सजुषौ सजुष इत्यत्रापि नातिव्याप्तिः । न च सज्रूरिखत्राव्याप्तिः 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' इति निषेधादिति वाच्यम् । तस्यापि श्रव्यविधिविषयकत्वात् । स्रत एव 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' इति निषेधादिति वाच्यम् । तस्यापि श्रव्यविधिविषयक्तवात् । स्रत एव 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' इति निषेधादिति वाच्यम् ।

च रः स्यात्। जरःवापवादः। १६३ श्रतो रोरप्लुतादप्लुते। (६-१-११३) श्रप्लु-तादतः परस्य रोरुः स्यादण्लुतेऽति । 'भोभगोश्रवो—' (सू १६७) इति प्राप्तस्य यत्वस्यापवादः। उत्वं प्रति रःवस्यासिद्धःवं तु न भवति, रुःवमन्छोत्व-विधेः सामर्थ्यात्। १६४ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। (६-१-१०२) श्रकः प्रथमाद्वितीययोरचि परे पूर्वसवर्णः द्वाद्याः स्यात् । इति प्राप्ते । १६४

रत्वस्य परत्वेऽपि श्रसिद्धन्वादिस्य श्राह—जङ्ग्वापवाद् इति । तथा च रत्वस्य निरवकाशस्यात्रानिद्धन्वसिति भावः । तदुक्तं भाग्ये 'पूर्वत्रानिद्धे नास्ति विप्रतिपेषोऽभावःदुनरस्य ' इति, ' श्रप्यवादो वचनप्रामाण्यात् ' इति च । शिवर् श्रप्यद्धे इति स्थिते । श्रतो रोः । 'ऋत उत् ' इस्य उदिस्यनुवर्नते । श्रत इति पद्धमी । 'एङः पदान्तादिति' इस्यतः श्रतीस्यन्वर्तते । तदाह—श्रप्सुनादिस्यादिना । नन्वत्र उन्वं वाधिन्वा 'भोभगेश्रषोश्रपृवृंस्य योऽशि' इति यत्वं परत्वात् स्यात् । न च यन्वस्यासिद्धन्वाद् उत्वं निर्वाधिमिति वाच्यम् , ऋतेऽपि उत्वं तस्य स्थानिवर्त्वेन रत्वाद्यत्वस्य दुर्निवारत्वात् , श्रत श्राह—यत्वस्यापवाद् इति । यद्यपि भो भगो श्रषो इत्यंशे उन्वं नापवादः, तथाप्यपृवृंसेस्यंशे उत्वमपवादः, प्राप्ते एव श्रपृवृंकस्य रोधेन्वं 'श्रतो रोः—' इत्यस्यारम्भादिति भावः । नतु उत्वं प्रति रोगसिद्धत्वात् कथमुत्वं तस्येत्यत् श्राह—उत्वं प्रतीति ।

शिव उ अर्च्य इति स्थिते । प्रथमयोः । 'श्रकः सवरें' इखतः अक इति, 'इक्षो यराचि' इखतः अर्चाित चानुवर्तते । 'एकः पृवेपरयोः' इखिधक्वतम् । प्रथमयो-रिखवयवपर्धा । प्रथमाद्वितीये सुब्विभक्षी विविच्चिते । तदाह—अकः प्रथमेत्यादिना । इति माप्त इति । शिव उ इखत्र अकारस्य उकारस्य च स्थाने पृवेसवर्षी आकारे

'अह्रण्वता-' इति च परिभाषाद्वयमि प्रत्यविधिविषयकमिति 'दिव उन्' सूत्रे ह्रदत्तेनोक्कम् । कैयटहरदत्ताभ्यामिति तु मनोरमायां स्थितम् । तत्र कैयटेनानुक्करवा-त्कैयटप्रहणं प्रमादपतितमिति नव्याः । केचितु 'दिव उत्' स्त्रं यस्मिश्रिति वहुक्रीहिरयम्, स्त्रसमुदायश्चान्यपदार्थः । तथा च दिव उत्स्त्रशब्देन 'इन्द्रे च' इति स्त्रस्यापि कोडीकारात्तत्र च कैयटेनोक्करवाश्वोक्कदोष इति कुकविक्रतिवत् क्रेशेन मनोरमां समर्थ-यित । यत्वस्यासिद्धत्वाहुत्वे कृतेऽपि तस्य स्थानिवत्त्वेन स्रवादत्वं स्थादिखाशङ्कायानाह—यत्वस्यापवाद इति । उत्विवधेः सामर्थ्यादिति । न च 'त्रातो रोर-खुतात्-' इति सूत्रं परिखज्य 'रोः सुपि' इति स्त्रानन्तरम् 'त्रत उरित' इखेव लाघ-वादुच्यताम्, किमनेन सामर्थ्याध्रयत्यासेनेति वाच्यम् । तथा हि सति उत्वस्यासिद्धतया शिवोऽर्च्य इखादावाद्गुणस्याप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । प्रथमयोः । त्रत्र प्रथमाशब्दः प्रथमा-द्वितीययोः समुदाये गौणः, द्विवचनं तु समुदाय्यपेच्या । 'इको यणिच' इखतोऽचीति,

नादिचि । (६-१-१०४) अवर्णादिचि परे न पूर्वसवर्णेदीवैः । 'आद् गुर्णः' (स् ६६) ' एङः पदान्तादिति ' (स् ६६) शिवोऽर्च्यः । 'अतः ' इति तपः किम्—देवा अन्न । ' अति ' इति तपरः किम्—देवा अन्न । ' अप्लुतात् ' किम्—एहि सुस्रोतदे अन्न स्नाहि । प्लुतस्यासिद्धत्वादतः परोऽयम् । 'अप्लुतात् '

प्राप्ते इलर्थः । **नादिचि ।** न त्रादिति छेदः । त्रादिति पद्ममी । पूर्वसवर्णं इलानुवर्तते । तदाह—ग्रवर्गादिति । अनेन शिव उ इलात्र पूर्वनवर्णदीर्घनिपेधः । ग्राइ गुरा इति । शिव उ इति स्थिते ऋाद गुण इति गुणं वाधित्वा पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते तस्मिन्निः पिदे सित बाधके निवने गुलाः पुनहन्मिषति । 'देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य न पनरुन्मजनम् ' इति न्यायस्तु नात्र प्रवर्तने । देवदन्ते हते सति तद्धन्तुईनने देवदत्तस्य न प्रनरुन्मेप इति हि तदर्थः । देवदनं हन्तुमुग्रुक्तस्य हनने तु देवदनस्य उन्मेपोऽ-स्थेव । प्रकृते च पूर्वसवर्णद्विंग गुर्गो न हतः । किंतु हननोयमसजातीयं प्रसक्तिमात्रं पूर्वसवर्णर्दार्घस्य स्थितम् । प्रसक्ते च तस्मिनिपिदे गुग्गोन्मेपो निर्वाध एवेति 'स्नादिपु' इति स्त्रे कैयटे स्पष्टम् । 'श्रपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थितिः' इति न्यायश्च एतन्मलक एव । 'तौ सत् ' 'भिद्योदयौ नदे ' इत्यादिनिर्देशाश्वात्रानकुला इत्यलम् । एकः पदान्तादतीति । शिवो अर्च्य इति स्थिते श्रोकारस्य अकारस्य च स्थाने पूर्वरूपम् श्रोकारः । देवा श्रत्रेति । देवास् अत्रेति स्थिते, सस्य रः । तस्य दीर्घादाकारात् परत्वादतः परत्वाभावादुत्वं न । किं तु भोभगो इति यत्वे लोपश्शाकल्यस्थेति लोपः । **१व ग्रागन्तेति ।** श्वस् त्रागन्तेति स्थिते, सस्य रुः, तस्य हस्त्राकारपरकत्वाभावादुत्वं न । किं तु यत्वं लोपश्च । पहीति । सुम्नोतस्शब्दः कस्यचिन् संज्ञा। सम्बुद्धेहिल्ड्यादि-लोपः, ' दूराद धूते च' इति देः प्लुतः, सस्य रुः । मुस्रोत३र् अत्रेति स्थिते प्लुतात् परस्य रोः उत्वनिवृत्तये श्रप्तुतादिति पदमिल्यर्थः । नन्वत्र रोः श्रतः परत्वाभावादेव ज्लिनिञ्चतिसिद्धेरप्तुनादिति व्यर्थमेनेत्यत त्राह—-प्तुतस्यासिद्धत्वादतः परोऽय-मिति । उत्वे कर्तव्ये प्लुनस्यासिद्धत्वादतः परोऽयं रः । अतस्तस्य उत्वे प्राप्ते तिन्न-वृत्त्यर्थमप्तुतादित्यावश्यकमित्यर्थः। नन्वप्तुतादित्युक्तेऽपि रोरुत्वमत्र दुर्वारम्, उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्यासिद्धतया ऋप्लुतात् परत्वस्यापि सत्त्वादित्यन ऋाह—ऋप्लुतादिति

'श्रकः सवर्णे दीर्घः' इत्यतोऽको दीर्घ इति' 'एकः पूर्वपरयोः' इति सूत्रं चातुवर्तते— इत्याशयेन व्याचये—श्रकः प्रथमादितीययोरचीत्यादिना । श्रचि किम् , रामः । श्रकः किम् , गावौ, नावौ । प्रथमयोः किम् , वृत्ते, प्लत्ते । यद्यपीदं 'नादिचि' इत्यनेनैव सिष्यति, तथापि इरी इत्यन्नेव हर्योरित्यन्नापि पूर्वसवर्णदीर्घः स्यात् । तद्वा-

१ सुस्रोत ३:-इति क, ख । २ पूर्वसवर्गादीर्घप्रसत्तया-इति क ।

इति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यान्नासिद्धःवम् । तपरकरणस्य तु न सामर्थ्यम् , दीर्घ-निवृत्त्या चरितार्थःवात् । ' अप्लुते ' इति किम्—तिष्ठतु पय अश्विदत्त । ' गुरोरनृतः—'( सू ६० ) इति प्लुतः । १६६ हिश च । (६-१-११४ ) अप्लुतादृतः परस्य रोदः साद्धशि । शिवो वन्द्यः । रोरित्युकारानुवन्धग्रहणान्नेह।

विशेषणं तु तन्सामध्यात्रासिद्धत्विमिति । यदि उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्यासिद्धत्वम् , तिर्दि अप्लुतादिति विशेषणं व्यर्थमेव स्यात् , दनेऽपि विशेषणे प्लुतस्यासिद्धतया अप्लुतात् परन्वस्थापि सत्त्वेन उत्वप्तातिद्वीपतः व्यर्थमः । यतः अप्लुतादिति विशेषण्सानध्यति प्रतुतस्य नासिद्धत्विमिति विद्यायत इत्यर्थः । नन्वेवमिप अप्लुतादिति व्यर्थन् । प्लुतात् परस्य रोः अत इति तपरकरणादेव उत्वनिवृत्तिसिद्धेः । न च उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्यानिद्धत्वादतः परत्वस्थापि सत्त्वाद्धत्वं स्यादिति वाच्यम् , तपरकरण्सामध्यविव प्लुतस्यासिद्धत्वामावविज्ञानेन अतः परत्वाभावेनैव उत्वनिवृत्तेः सम्भवादित्यत् आह्—तपरकरण्स्य तुनस्यासिद्धत्वाभावविज्ञानेन अतः परत्वाभावेनैव उत्वनिवृत्तेः सम्भवादित्यत्व आह्—तपरकरण्स्य तुन सामर्थ्यमिति। प्लुतस्यासिद्धत्वाभावसाधने इति शेषः। कृत इत्यत आह्—दीर्घनिवृत्त्येति । देवा अवेत्यादौ दीर्घव्यावृत्त्या लव्धप्रयोजन-

येन विना यद्नुपपन्नं तत्तस्य गमकम् । यथा दिवा अभुज्ञानस्य पीनत्वं रात्रिभोजनं विना अनुपपद्यमानं रात्रिभोजनस्य गमकम् । प्रकृते तु प्लुतस्यासिद्धत्वेऽपि अत इति तपरकर्णं देवा अत्रेत्यादौ दार्घव्याद्यन्तिस्यं प्रयोजनं लव्या उपपद्यमानं सर्थं प्लुतस्यासिद्धत्वामावं गमयितुं शक्तुयादिति भावः । तिष्टतु पय अदिक्षद् त्ति । अत्र पयम् इति स्थितं, सस्य सः, तस्य प्लुतपरकत्वाद्धतं न । नतु 'दूराद् धूते च' इति वाक्यस्य टेः प्लुतविधानात् कथमिह अभिदत्तशव्दे आद्यवर्णस्य प्लुत इत्यत

#### गुरोरिति ।

हिश च । अतो रोग्प्लुतादिति पदत्रयमनुवर्तते, 'ऋत उत् ' इत्यतः उदिति च, तदाह—ऋप्लुतादित्यादिना । शिवो वन्य इति । शिवस् वन्य इति स्थिते, सस्य रः । तस्य अत्परकत्वाभावात् पूर्वस्त्रेश उत्वं न प्राप्तमिति वचनिमदम् । नन्तु प्रातरत्र अतिर्गच्छेत्यत्र रेफस्य ' अतो रोः ' इति ' हशि च ' इति च उत्वं कुतो न स्थादित्यत आह—रोरित्युकारेति । उकारः अनुवन्ध इद् यस्य स उकारा-

रखाय प्रथमयोरित्युक्तमिति दिक् । पूर्वप्रहर्णां किम् , ऋगी इत्यत्र पत्ते परसवर्णों मा भूत् । दीर्घप्रहर्णां किम् , त्रिमात्रे स्थानिनि त्रिमात्रो मा भूत् । 'श्राद् गुणाः' ईत्यपवादे निपिद्धे पुनम्त्यर्गस्य स्थितिरिनि न्यायादिति भावः । ऋत्र 'भिद्योद्धयौ नदे' 'तौ सत् इत्यादि लिक्षम् , तदि 'नादिचि' इति पूर्वसवर्णादीघें निषिद्धे पुनस्त्सर्गस्य कृद्धेः

१ धातर्गच्छ-इति क, ख।

मानग्त्र । भ्रीतर्गच्छ । ' देवाम् ' इह इति स्थिते । रूत्वम् । १६७ भोभगो-अघोत्रपूर्वस्य योऽशि । ( द-३-१३ ) एतत्पूर्वकस्य रोयदिशः स्यादशि परे । असन्धिः सीत्रः । ' लोगरशाकल्यस्य ' ( सू ६० ) देवा इह, देवाथिह । 'अशि' किम-देवास्सिन्त । यद्यपाह रावस्यासिद्धावाद्विसर्गो लभ्यते तथापि विसर्गस्य नुबन्धः, तस्येव उन्वविधौ प्रहरान् प्रातरत्र श्रौतर्गच्छेत्यत्र रेफस्य उन्वं न भवति । प्रांतर इति हि रेकन्तमव्ययम् । न तत्र रेफ उकारानुबन्धवान् । भौतशब्दात मस्बद्धिः सः, ' ऋतो डिमवनासस्थानयोः ' इति ऋकारस्य गुराः श्रकारो रपरः, हल्ब्यादिना सलोपः । अत्रापि न रेफ उकारानुबन्धवान् । अत समयत्रापि रेफस्य उत्वं न भवतीत्वर्थः । अथ देवा इहेनि हपं दर्शवितुमाह—देवास इह इति स्थित रुत्वमिति । भोभगो । 'रोन्छपि 'इत्यतो रोरित्यनुवर्तते। भोभगो अघो **य** इत्येषां द्वन्द्वः। **ए**ते पूर्वे यन्सादिति बहुर्वाहिः। पूर्वशब्दश्च प्रत्येकं संबन्यते—भोपूर्वकरूर भगोपूर्वकस्य चघोपूर्वकस्य चकारपूर्वकस्य च रोगिति । तदाह—एततपूर्वकस्येति । अत्र स्त्रे 'भगो अघो 'इत्यत्र 'अघो अपूर्वस्य 'इत्यत्र च ' एडः पदान्तादति ' इति पूर्वरूपमारु हुवाह- ग्रसिधिरिति। सन्ध्यभावः स्त्रप्रयक्त इत्यर्थः। 'कृतल्वय-' इत्यग् । देवाय् इह इति स्थिते यकोपं स्मारयति—लोपश्शाकल्यस्येति । देवा इहेति यलोपपचे रूपम् । तदभावे देवायिहेति । देवारसन्तीति । देवाम् सन्तीति स्थिते सस्य रुः । तस्य श्रशपरकत्वाभावाद्यःवं न । किन्तु विसर्गः । विसर्जनीयस्य सः । निन्वह अश्प्रहुएं। व्यर्थम् । न च देवार् सन्तीति स्थिते रेफस्य यत्वव्यावृत्त्यर्थं तदिति वाच्यम् , यत्वस्यासिद्धतया विसर्गे सति सत्वे देवास्सन्तीति सिद्धेरिति शङ्कते-यद्यपीति । श्रस्तु यत्वस्यासिद्धत्वाद् रेफस्य विसर्गः । तथापि तस्य स्थानिबद्धावेन स्त्वाद्यत्वं दुर्वारम् । ऋतः श्रश्यहरणमावश्यकमिति भावः । नन् यत्वविधौ विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन कथं रत्वम् । ऋनिन्वधाविति निषेधात् । विसर्गस्थानिभतं रेफमाश्रित्य प्रवृत्त्यैव सिध्यति, नान्यथेति । नन्वेवं 'नान्तःपादमव्यपरे' इति पाठे 'सुजाते अश्वस्-नृते' 'उपप्रयन्तो अध्वरम्' इत्यादौ 'एङः पदान्तादित' इति पूर्वरूपमेव हि तेन निषि-ध्यते, तिस्मश्च निषिद्धे 'एचोऽयवायावः' इत्यत्सर्गोऽपि प्रवर्तेत । मैवम् । बाधके निषिद्धे बाध्यमपि क्रविनेति स्वीकारात्ततिसद्धेः। भोभगो । श्रसन्धिः सौत्र इति । सूत्रे कृतः सौतः, 'कृतलब्ध-' इत्यस्। भगोत्रघोशब्दयोरोकारस्याकारस्य च पूर्व-रूपं सौत्रत्वानेत्यर्थः । यदि तु भोस् भगोस् अघोस् इति सान्तं रान्तं वानुकृत्य भो-इत्यादीनां त्रयाणाम् 'ऋलोऽन्त्यस्य' इत्यन्त्यस्य यः स्यात् , ऋपूर्वस्य रोश्चेति व्याख्या-

१ धातर्गच्छ-इति क, ख। २ धातर्गच्छ-इति क, ख। ३ धातु-इति क, ख।

स्थानिवद्भावेन रूत्वाद्यत्वं स्थात् । न ह्ययमस्विधिः । रोरिति समुदायरूपाश्रय-णात् । भोस्, भगोस्, श्रवोस् इति सकारान्ता निपाताः । तेषां रोर्थत्वे कृते ।

प्रवर्तमानस्य यत्वविधेः स्थान्यलाश्रयत्वादित्यत त्राह—न हायमिविधिरिति। कुत इत्यत त्राह—रोरिति समुदायरूपाश्रयणादिति । यद्यपि यत्वविधिः विसर्गस्यानिम्तं रेफमाश्रयनि, तथापि नाल्विधिः। इस्तत्वादिरूपवर्णमात्रवृत्तिधर्म-पुरस्कारेगा स्थान्यलाश्रयत्वस्य तत्र विविद्यातत्वात् । प्रकृते च यत्वविधिः रुत्वेनैव रेफमाश्रयति, न त रेफत्वेन, तथा सति प्रातरत्रेत्यादावतिन्याप्तेः । स्तवं च रेफोकार-समुदायधर्मः, न तु रेफमात्रवृत्ति । त्रातो यत्वविधिर्विसर्गस्थानिभतं नै रेफंवर्णमात्र-वृत्तिधर्मपुरस्कारेगाश्रयतीति नाल्विधिः । अतो यत्वे कर्तव्ये विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन रुत्वाद्यत्वं स्यात् । ऋतः ऋशीति परनिमित्तमाश्रितमिति भावः । निपाता इति । चादेराकृतिगग्रत्वादिति भावः। रोर्यत्वे कृत इति। भोभगोत्रयो-'इत्सनेनेति शेषः। भोय अच्युत इति स्थिते 'लोपश्शाकल्यस्य' इति न भवति, यकारस्य अपूर्वकत्वाभावात् । यते, तर्हि असन्धिन्याय्य एवेति बोध्यम् । नतु रोहकारस्यातुबन्धत्वाद्रेफमात्रं विसर्ग-स्थानि, तथा च 'श्रनित्वधौ' इति स्थानिवद्भावो न स्यादित्याराङ्क्याह—न ह्ययमिति। यथा अग्रहीदित्यत्र प्रहोऽलिटि-'इति दीर्घस्य स्थानिव द्वावेन इर्त्वाद 'इट ईटि'इति प्रवर्तते एवमिहापि विसर्गस्य रुत्वाद्यत्वं प्रवेतेतेति भावः । यद्यपि 'रो रि' इत्यतो र इत्यज्ञवर्त्य रोर्यो रेफ:, तस्य यादेश इति व्याख्याने अयमिल्विधिरेव, तथापि उत्तरार्थं कर्तव्यम-शिमहुएं र इत्यस्यान यत्तिक्षेशवार सार्थिमहैव कृतम् । निपाता इति । 'भोभगो-' इति सूत्रे निर्दिष्टाश्चादेराकृतिगग्रत्वात्तत्र बोध्याः । यदि तु 'विभाषा भवद्भगवदघवता-मोचावस्य' इति वार्तिकेन 'एषां रु: स्याद् अवस्योकारो वा संबुद्धी' इत्यर्थकेन निष्पन्ना एव भोशब्दादयो गृह्येरन् , तदा पुँल्लिङ्गैकवचनमात्रे भो हरे इत्यादिसिद्धाविप भो हरिहरौ, भो विद्वदुवृन्द, भो गङ्गे, इत्यादि न सिद्धपेत् । तस्माद् 'विभाषा भवद्-' इति वार्तिकं नावश्यमाश्रयणीयमिति भावः । मनोरमायां त 'भाष्यखरसरीत्या त 'विभाषा-' इति वार्तिकमारच्धव्यमेव, इत्युक्तम् । तथा हि 'हे भवन्' इतिवद् 'हे भोः' इति प्रयोगस्या-पीष्टत्वात् । तस्य च वार्तिकारम्भ एव सिद्धेः । 'स्युः पार्य्याडङ्गहेहैभोः' इत्यमरोक्तानां तु संबोधनार्थानां निपातानां सह प्रयोगायोगात् । किं च 'त्रत्रभवान् हरिः, तत्रभवान् , ततोभवान्' इतिवत् 'तत्रभोः' इत्याद्यपि वार्तिके सत्येव सिष्यति। 'इतराभ्योऽपि दश्यन्ते' इति सर्वविभन्त्यन्तात् त्रतसोर्भवदादियोग एवेष्टत्वात् । किंच त्रामन्त्रितत्वे पदात्परस्या-प्टमिकनिघातः 'त्रामन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्' इत्यविद्यमानवद्भावश्चेत्यादि सिध्यति. नान्यथा। भो हरिहरावित्यादिसिद्धये 'भोः' इति निपातोऽप्यवश्याभ्युपगन्तव्यः । यदि तु

१ रेफं न-इति क. ख।

१६८ व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य। (८-३-१८) पदान्तयोर्वकारयका-रयोर्लघुचारणी वयौ वा स्तोऽशि परे। यस्योचारणे जिह्वाओपाप्रमध्यमृतानां शै-थिस्यं जायते स त्वशृचारणः। १६६ स्रोतो गार्ग्यस्य (८-३-२०) स्रोकारा-त्परस्य पदान्तस्यात्वद्यप्रयतस्य यकारस्य नित्यं त्वोपः स्वात्। गार्ग्यमहणं पूजार्थम्।

व्योर्लघु । व च य च व्यो, तथोरिति विग्रहः । पदस्येत्यधिकृतम् । तच वकारयकाराभ्यां विशेष्यते । तदन्तविधिः । वान्तस्य यान्तस्य च पदस्येति लभ्यते । 'श्रलोऽन्लस्य' इत्यन्त्यस्य भवति । तथा च पदान्तयोर्थवयोरिति फलितम् । लघुः प्रयत्नो यस्योचारणे स लघुप्रयतः । श्रत्यायतः लघुप्रयत्नो लघुप्रयत्नतरः । श्रत्य-पदार्थस्य च वैतिपदार्थप्रकर्षापेचः प्रकर्षः । लघुत्रप्रयत्नकः इत्यर्थः । प्रत्येकामिश्रायमेक-वचनम् । श्रान्तर्याद् यस्य यः, वस्य वः । श्रशीखानुवर्तते । शाकटायनमुनिप्रहणादिकल्यः । तदाह—पदान्तयोरित्यादिना । उचारणप्रयत्ने लघुत्रयत्ने विश्वदयति—यस्येति । ततथ भोथ् श्रद्युतेल्यत्र यकारस्य पान्तिको लघुप्रयत्नो यकारः । वकारोदाहरणं तु 'श्रसावादिल्य इति वृत्तिः' इति शब्दैनन्तुशेखरे । श्रोतो गार्ग्यस्य । श्रोत इति पश्रमी । 'व्योः' इत्यतो यप्रहण्यमनुवर्तते, न तु वकारोऽपि, श्रोतः परस्य तस्यासंभवात् । 'पदस्य' इल्योक्षकृतं यकारेण विशेष्यते । तदन्तविधिः । श्रोकारात् परो यः यकारस्वदन्तस्य पदस्येति लभ्यते । श्रावोऽन्त्यपरिभाषया पदान्तस्य यकारस्येति फलितम् । 'भोभगो—' इल्यतः श्रशीलनुवर्तते । 'लोपश्याकल्यस्य' इल्यते लोप इस्यन्वर्तते । स च पूर्वविहितलघुप्रयत्नस्य न भवति, विधानसामर्थ्यात् । तदाह—श्रोकारादित्या-दिना । ननु लोपस्य कथं निल्यत्वम् । गार्ग्यप्रहण्यादिल्य श्राह—गार्ग्यग्रहणं

भगोश्रघोइति निपाताविष प्रामाणिकौ, तिर्हं स्तां नाम, वार्तिकं तूक्कप्रयोजनाय स्वी-कर्तिव्यमेविति दिक् । स्यादेतत् , निपातानामभ्युपगमे यत्वविधौ त एव गृह्योरन् , प्रति-पदोक्तरवात् । न तु संवुद्धयन्ताः, लाज्ञिणिकत्वादिति चेन्मैवम् । 'स्विरितेनाधिकारः' इत्यत्रा-विकः कारोऽधिकार इति व्याख्यानमाश्रित्य लच्चानुरोधेन स्वरितत्वमाश्रित्योभयप्रह्णात्। लच्च्यप्रतिपदोक्तपरिभाषाया श्रानित्यत्वाच । श्रानित्यत्वे लिक्नं तु 'भुवश्च महाव्याहतेः' इति स्त्रे महाव्याहृतिप्रह्णाम् , 'यावत्युरान्' इति स्त्रे निपातप्रह्णं च । न चैवं लाज्ज्ञिकानामि प्रह्णे विभोरिदम् , स्यो-रिदिमत्यत्रापि यत्वापत्तिरिति वाच्यम् । परस्परसाहचर्येण निपातानां वार्तिकोक्कानां च प्रह्णेऽप्यन्येषामग्रह्णात् । साहन्यं त्वेषां संबोधनाथें इति बोध्यम् । भोर् इत्यादीनां त्रयाणामलोऽन्त्यस्य यः स्यादिति व्याख्याने तु श्चर्यवद्महणुपरिभाषया नातिप्रसङ्गः।

भो अच्युत । त्रघुप्रयत्नपत्ते भोयच्युत । 'पदान्तस्य ' किम्-तोयम् । १७० उञ्जि च पदे ( द-३-२१ ) श्रवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्थवयोर्लोप उनि परे । स उ एकाग्निः। 'पदे ' किम्-तन्त्रयुतम्। वेत्रः सम्प्रसारणे रूपम्। यदि तु प्रतिपरोक्षो निपात उनिति प्रहीप्यते, तर्ह्यचरार्थं परम्रहणम् । १७१ हलि सर्वे-पाम् । ( ८-३-२२ ) भोभगोग्रघोग्रपूर्वस्य लघ्वलघूचारणस्य यकारस्य लोपः

पूजार्थिमिति । व्याख्यानादिति भावः । भो ऋच्युतेति । ऋलघुप्रयत्नपत्ते यका-रस्य निल्यं लोपः । लघुप्रयत्नपन्ने भोग्न्युनेति । अत्र लघुप्रयत्नस्य विधिसामर्थ्याच लोपः । तोयमिति । अत्र यकारस्य पदान्तत्वाभावाद् 'त्रोतो गार्ग्यस्य' इति न भवति । अनेन अत्र 'भोभगो-' इति नातुर्वतेत इति स्चितम् । उत्रि च परे । अपूर्वस्थेति, पदस्येति, ब्योरिति, लोप इति चानुवर्तते । तदाह—ग्रवर्णेति । स उ एकाग्नि-रिति । उ इति निपातः । सस् उ इति स्थिते सस्य रः, भोभगो इल्पर्वत्वाद् यत्वम्। 'लोपश्शाकल्यस्य' इति विकल्पनिष्टत्त्यर्थमिदम् । वकारोदाहरणं तु 'ऋसा उ एकाप्तिः' इति वृत्तिः । पदे किमिति । उत्रः पदत्वान्यभिचारात् पदे इति तद्विशेषसम्य किं प्रयोजनमिति प्रश्नः । तन्त्रयुतमिति । तन्त्रे उतमिति विष्रहः । अयादेशः । अत्र यकारस्य लोपनिवृद्धर्थं पदप्रहरामिति भावः। नन्वत्र उज्परकन्वाभावादेव लोपनिवृत्ति-सम्भवात् पदप्रहर्णं व्यथमेवेत्यतः त्राह—वेज इति । वेश् तन्तुसन्ताने व इत्यतः क्षप्रस्यये, ' विचस्विपयजादीनाम् ' इति वकारस्य संप्रसारण उकारे, पूर्वरूपे, उतिमिति रूपम् । श्रत्र उञ्परकत्वेऽपि तस्य उञः पदत्वाभावात्तिस्मन् परे यस्य लोपो न भव-तीखर्थः । ननु स उ एकामिरित्यत्र उत्र् प्रतिपदोक्तः, चादौ पठितत्वात् । उतमित्यत्र तु उब् लाचिणिकः , संप्रसारणादिविधिनिष्पन्नत्वात् । ततश्च ' लच्चगप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ब्रह्णाम् ' इति परिभाषया चादिपठितस्यैव उनोऽत्र ब्रहणं भविष्यति। न तु उतमित्यत्र उनोऽपि । त्रतः पद्महरां व्यर्थमेवेत्यत त्राह—यदीति । उत्त-रार्थिमिति । ' ङमो हस्वादिन-' इत्यर्थमित्यर्थः । एतचात्रैव भाष्ये स्पष्टम् ।

हिल सर्वेषाम् । भोभगोत्राघोत्रापूर्वस्येलनुवर्तते । 'न्योर्त्राप्त्रयन्न-' इत्यतः यकारप्रहरणमनुवर्तते । तदाह-भोभगो इत्यादिना । लच्चलघूच्चारणस्येति। त्रोकारात् परस्य यस्य लघुप्रयन्नतरस्यैवानेन लोपः। अलघुप्रयन्नतरस्य त्वोकारात् परस्य यस्य ' त्रोतो गार्ग्यस्य ' इत्येव सिद्धम् । त्रपूर्वकस्य तु यस्य लघ्वलघूचारण-स्येति विवेकः । यकारस्येति । वकारस्त्वत्र नानुवर्तते । भोभगोत्रघोत्रपूर्वस्य वका-

न च 'त्रजहत्स्वार्था वृत्तिः' इति पत्ते विभोरिदं प्रभोरिदमित्यत्र भोरित्येकदेशस्य श्रर्थो ऽस्तीति शङ्करम् , 'जहत्स्वार्था वृत्तिः' इति मुख्यपन्ने तदभावादिति दिक् ।

स्याद्धित सर्वेषां मतेन । भो देवाः । भो लक्ष्मीः । भो विद्वद्वृह्द । भगो नमस्ते । श्रवो याहि । देवा नम्याः । देवा यान्ति । 'हित्ति ' किम्-देवायिह, देवा इह । १७२ रोऽसुपि । ( =-२-६६ ) श्रद्धो रेफादेशः स्यात्र तु सुपि । रोरपवादः । श्रहरहः । श्रहर्गणः । 'श्रसुपि 'किम्-श्रहोभ्याम् । श्रत्र 'श्रहम्'

रस्याभावादिति बृत्तिः। ' अव्यपरे ' इति निर्देशादिति तदाशयः। वृत्तं वातीति वृत्त्वाः, तमाचष्टे वृत्त्व , रयन्तात् किप्, इष्टवङ्गावादिलोपः, ग्रेरिनिटीति रिगलोपः, वृत्त्व्व करोतीत्यत्र अपूर्वकस्य वस्य सम्भवेऽिप नात्र लोपप्रसिक्तः, अशीत्यत्रवृत्वं अशान्त्रमे हलीति भाष्ये व्याख्यातृत्वात् । वृत्त्व्व् हसतीति तु अस्मादेव भाष्यादसाधु-रित्याहुः। सर्वेषां मतेनिति । सर्वाचार्थसंमतत्वादयं लोगो नित्य इति फलितम् । अत्र यदि ' विभाषा भवद्भगवदघवतामोचावस्य 'इति वार्तिकन 'मृतुवसो ह सम्बुद्धौ-' इत्यत्र पिठतेन एवामन्तस्य संबुद्धौ रुत्वं वा स्यात् , अव इत्यंशस्य ओकार्य्यवर्थकेन निष्पन्ना भोरादिशब्दा एव गृत्वेरन्, तर्हि पुँत्तिक्षैत्रवचनमात्रे भो हरे इत्यादिसिद्धाविष तद्म्यत्र द्विवचनादौ स्त्रीनपुंसकयोश्च भो हरिहरौ, भो देवाः, भो लद्मीः, भो विद्वद्वन्द इत्यादौ लोगो न सिष्येत् । अतो भोस् इत्यादिनिपातानामप्यत्र धहरामित्यभिष्र-त्योदाहरित—भो देवा इत्यादि । देवा नम्या इति । न चात्र यकारस्य ' लोगो व्योः-' इत्येव लोगः सिद्ध इति वाच्यम् , लोगो व्योरिति लोगं प्रति यत्वस्यासिद्धत्वात्। रोऽसुिप । रः अधुपीति छेदः । ' अहन् ' इति सृत्रमनुवर्तते । तच

व्योलेघु । वकारयकारयोरिति । भोभगोश्रघोश्रपूर्वयोरित्यर्थः । लघुप्रयक्षतरः लघुचारयातरः । स चान्तरतम्याद्वस्य वः, यस्य य इत्याह—वयाविति । विधान-सामर्थ्याक्षसुप्रयक्षतरस्य न भवतीत्याशयेनाह्— श्रलघुप्रयक्षस्यति । भोयच्यु-तिति । एवं भगोयच्युत । श्रघोयच्युत । वकारस्योदाहरणं तु 'श्रसावादित्यः' । एतच काशिकायां स्पष्टम् । उत्तरार्थं पदश्रह्यामिति । वस्तुतस्तूतरत्रापि नोपयुज्यते, पदस्येत्यनुवृत्त्येव निर्वाहात् । 'जित्र च पदे' इत्यतः पदे श्रजादेः पदस्येति व्याख्यानात् परमदिर्यज्ञनावित्यादौ क्रमुर्यतेति प्राचो व्याख्यानस्य 'क्रमो हस्वादिच—' इति सूत्रे मनोरमायां निरस्तत्वाच । नतु 'हिल सर्वेषाम्' इत्यत्र पदेश्रह्यातुवृत्तौ हलादौ पदे इति व्याख्यानलामाद् वृत्त्वन्थ्यां वृत्त्वविभिरत्यत्र वस्य नित्यं लोपो न भवति, किं तु 'लोपः शाकल्यस्य' इति वैकल्पिक एव लोप इत्यस्ति पदेश्रह्यास्य श्रयोज्ञनमिति चिन्मैवम् । 'हिल सर्वेषाम्' इत्यत्र वस्याननुवर्तितत्वात् । किं च माभ्यां मामिरित्यत्र भ्यानादौ परतो यस्य विकल्पेनैव भवन्मते लोपः स्यात्तत्र 'हिल सर्वेषाम्' इत्यस्याश्रवृत्तेः । न चेष्टापत्तिः । भाष्यकारैर्दिरिडनेत्यत्र क्ष्मुङ्कारसाय 'क्रमो हस्वादिच-'

(स् ४४३) इति रूतम् । 'रूपरात्रिरथन्तरेषु रूत्वं वाच्यम्' (वा ४८४७) । स्रहो-रूपम्। गतमहो रात्रिरेषा। एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाद्-स्रहोरात्रः, स्रहोरथन्तरम्। ' स्रहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः ' ( वा ४८४३ ) । विसर्गापवादः । स्रहर्पतिः ।

पदम् । तदाह—त्राह्न इन्यादि । न तु सुपीति । पर्युदासाश्रयणे तु नित्रवयुक्त-न्यायेन सुविभन्ने प्रत्यये पर इत्यर्थः स्यात् । तनश्च श्रह्वानित्यादावेव स्यात् । न त्वह-र्भोतीत्यादाविष । अतः प्रसज्यप्रतिषेध आश्रितः । नतु 'ग्रहन् इत्यस्य रः स्यात् पदान्ते' इत्यर्थकेन 'श्रहरू' इति सूत्रेगींव सिद्धत्वात् किमर्थमिदमित्यत श्राह—रोर-पवाद इति । ग्रहरहरिति । 'नित्यवीप्सयोः 'इति द्विवचनम् । ग्रहन् ग्रहन् इति स्थिते रत्वम् । ' न लुमता-' इति निषेधात् सुप्परकत्वाभावः । ' अहन् ' इति रुते तु ' श्रतो रोरप्लुतात्-' इत्युत्वं स्थात् । श्रहर्गण् इति । श्रहां गण् इति विग्रहः। 'ग्रहन्' इति रत्वे तु हशि चेत्युत्वं स्यात्। ग्रहोभ्यामिति । ग्रहन् भ्याम् इति स्थिते नकारस्य सुप्परकत्वान्न रेफः । स्रजेति । ' अहन् ' इति रुत्वे ' हशि च ' इत्युत्वे आद् गुराः । रूपरात्रि । अहन्शन्दस्येति शेषः । 'रोऽसुपि ' इति रत्वस्यापवादः । त्रहोरूपिमिति । ऋहो रूपिमिति विग्रहः । त्रहन् रूपिमिति स्थिते नकारस्य रुत्वम्, उत्वम्, त्र्याद् गुणः । रत्वे तु हिश च ' इत्यत्वं न स्यात् । गत-महो रात्रिरेपेति । ग्रहन् रात्रिरिति स्थिते, रुत्वम् , ग्रत्वम् , ग्राद् गुगाः । रते तु उत्वं न स्यात् । नतु ग्रहश्च रात्रिश्चेति द्वन्द्वे, 'ग्रहस्सर्वैकदेश-' इत्यादिना समा-सान्ते श्रचि, ' यस्येति च ' इति लोपे, श्रहन् रात्र इति स्थिते, नकारस्य रुत्वे, उत्वे, त्राद गुरो, ' रात्राहाहाः पुंसि 'इति पुंस्त्वे, श्रहोरात्र इति रूपम् । श्रत्र नकारस्य रात्रिशब्दपरकत्वाभावात् कथं रुत्वम् । ततश्च 'रोऽसुपि ' इति रत्वे उत्वं न स्या-दित्यत श्राह—एकदेशेति । श्रहोरथन्तरमिति । श्रहश्च रथन्तरं चेति द्वन्द्वः । रथन्तरं सामविशेषः । **ऋहरादीनाम् ।** नतु ऋहरादीनामिति रेफविशिष्टस्य उपा-दानाद रेफस्य रेफविधानं व्यर्थमित्यतं श्राह—विसर्गापवाद इति । श्रह्पेति-

इत्यत्रानुश्रन्यर्थं पद्मह्णामित्युक्तत्वात् । न च तदेव प्रयोजनमस्त्वित वाच्यम् । हस्वात्परो यो छम् तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो नित्यं छमुङिति व्याख्यानेन दिख्ड-नित्यत्र छमुटः प्रसत्त्यभावात् । हित्व सर्वेषाम् । यकारस्येति । वकारस्तु नानु-वर्तते । भोभगोत्र्याचेत्रपूर्वस्थासंभवात् । अर्पृ्वस्तु ययि संभवति शृज्ज्वक्रोतीति, तथापि तत्र लोपाप्रसङ्गः । श्रशीत्यनुवत्यशा हलो विशेषणात् । शृज्ज्व् हसतीत्यादि त्वनिभ-धानादसाध्वत्याहुः । गव्यमित्यत्र तु पदान्तत्वं नास्ति, गव्यूतिरित्यत्र वकारप्रश्लेषात्र वलोप इत्युक्तम् । देवा नम्या इति । अत्र 'लोपो व्योर्वाल' इति न प्रवर्तते, तं प्रति

गीर्पतिः । धूर्पतिः । पत्ने विसर्गोपध्मानीयौ । १७३ रो रि । ( == 2-१४) रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात् । १७४ द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽग्रः।(६-३-१११) हरेफो लोपयतीति तथा,तस्मिन्वर्गोऽर्थाद् हकारे रेफात्मके परे पूर्वस्याणो दीर्घः स्यात् । प्रना समते । हरी रस्यः । शम्भू राजते । 'श्रग्यः' किम्-नृहः । वृहः।'नृहू हिंसा-रिति । श्रहां पतिरिति विष्रहः । गीर्पतिरिति । गिरां पतिरिति विष्रहः । धूर्पति-रिति । धुरां पतिरिति विष्रहः । उभयत्रापि ' वेहिषधया-' इति दीर्घः । पत्त इति । रत्वाभावपत्ते विसर्गस्य 'कुप्योः-' इति उपध्मानीयविसर्गो। 'इदुदुपयस्य-' इति तु तपरकरगान्न ।

रो रि । रः इति षष्टी । 'ढो ढे लोपः' इत्यतो लोप इत्यनुवर्तते तदाह— रेफस्येति । पुनर् रमते इति स्थिते प्रथमरेफस्य लोपः । ढलोपे । ढच रेफरच हो, तो लोपयतीति दुलोपः । एयन्तात्कर्मर्युपपदे त्राग्, उपपदसमासः । उलोपनि-इति तयोरेव दुलोपनिमिन्तवात् । तथा च दुलोपनिमिन्ने दकारे, रेफलोपनिमित्ते रेफे च परतः पूर्वस्याखो दीर्घ इति फलति । तदाह—ढरेफावित्यादिना । ढलोपे रेफ-लोपे च पूर्वस्याणो दीर्घ इति तु न व्याख्यातम् । तथा सति चयनीयमित्यनीयर्प्रत्य-यान्ते 'तस्य लोपः 'इति रेफलोपे यकारादकारस्य, चकार चचारेत्यादौ अभ्यासे श्रकारस्य च हलादिशेषेण रेफलोपे दीर्घापत्तेः। पुना रमत इति । पुनर् रमत इति स्थिते 'रो रि 'इति रेफलोपः । तिश्वमित्ते रेफे परे नकारादकारस्य दीर्घः । हरी रम्य इति । हरिस् रम्य इति स्थिते स्त्वे, रेफलोपे, अनेन दीर्घः । शम्भ राजत इति । शम्भुस् राजत इति स्थिते रुत्वे, रेफलोपे, अनेन दीर्घः । त्रयासामु-दाहरसात् पूर्वेराव सकारेसात्रास् गृह्यत इति स्चितम् । तृदः । चृद इति । अत्र यत्वस्यासिद्धत्वात् । हिल किम् । देवायिहेति । उत्तरार्थमावश्यकं हलीति ग्रहरा-मिहेन कृतम् । तेन 'लोपः शाकल्यस्य' इत्यस्यास्य च विषयविभागोऽत्र सिध्यतीति भावः । रोऽसुपि । त्रसुपीति यदि पर्युदासः स्यात्ततः सुप्सदशे प्रत्यय एव स्याद-हर्पतिरित्यादौ, न त्वहर्भातीत्यादाविष । तस्मात्प्रसज्यप्रतिषेध एवेति व्याचष्टे-न त सपीति । ऋहरहरिति । 'नित्यवीप्सयोः' इति द्वित्वम् । न चात्र रेफादेशस्या सिद्धत्वात्पूर्व नलोपे त्रकारस्यैव रेफः स्यादिति वाच्यम् । 'त्रहन्', इत्यावर्त्य एकेन लोपासावं निपात्य द्वितीयेन रुर्विधेय इति 'अहन्' इति सूत्रे वच्चमाणतया रुत्वापवा-दस्यापि रेफादेशस्य नकारस्थानिकत्वलाभात् । स्रहोरात्र इति । 'त्र

१ दकारे रेफात्मके-इति क्वचित् पाठः ।

याम्'। 'वृहू उद्यमने'। पूर्वप्रहण्मजुत्तरपदेऽपि पूर्वमात्रस्येव दीर्घार्थम्। अवर्षाः। ऋकारस्य दीर्घनिवृत्त्यर्थमग्यहराम् । ऋकारस्चात्र अग्यहराने न गृहाते । पृर्वेरागैन गुकारेगा प्रत्याहाराश्रयगात् । अन्यया दीर्घश्रत्या अच इत्युपस्थितौ किमगप्रहगोनेति भावः । नतु तृदः वृद इत्यत्र दुलोपस्यैवाभावाद् दीर्घाप्रसक्केरणबहुगां व्यर्थमित्या-राड्क्य तत्र ढलोपं दर्शयितुमाह—नृहू हिंसायाम् । वृहू उद्यमन इति । त्राम्यां क्रश्रन्यये 'हो दः ' इति दत्वे ' सपस्तथोः-' इति तकारस्य धत्वे , तस्य ष्ट्रवेन दकारे, 'डो डे लोनः' इति पूर्वस्य दकारस्य लोपे 'तृदः बृदः' इति रूपे । अत्र ढलोपनिमिने दकार परे ऋकारस्य दीर्घनिवृत्त्यर्थमण्यहण्मिति भावः । नतु 'तस्मि-श्चिति निर्देटे पूर्वस्य ' इत्येव सिद्धौ पूर्वस्येनि किमर्थमित्यत श्राह—पूर्वग्रहण्मिति । ढूलोप इति स्त्रस्य 'श्रलुगुत्तरपदे' इत्युत्तरपदाधिकारस्थत्वाद् उत्तरपदस्थयोरेव ढूलोप-निमिन्नभूतहरेफयोः परतः पूर्वपदस्याणो दीर्घ इत्यर्थः स्यात् । ततश्च ' लिह् स्रास्ता-

इत्यादिना समासान्नो वच्यते। 'रात्राह्याहाः पुंसि' इति पुंस्त्वम् । त्रहोरथन्तरमिति। रथन्तरं साम, तेनाहः समाहारद्वन्दः, पृथक्पदत्वं वा । स्रहरादीनामिति । उभय-त्राप्यादिशब्दः प्रकारे । तेन 'स्वर्चचा रथिरः, कविः कान्येना स्वर्चना' इत्यादि याद्यम् । विसर्गापवाद इति । मो राजिवद्रेफस्य रेफो विधीयते, विकारनिवृत्त्यर्थ-मिति भावः। दुलोपे । ट्रेत्यकार उचारणार्थः । ढश्च रश्च हुौ, तौ लोपयतीति दुलोपः। णिजन्तान्कर्मग्यणि उपपदसमासः । तृढो वृढ इति । ऊदित्वेन वेट्कत्वाद् 'यस्य विभाषा' इति निष्ठायां नेट् । ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपाः । प्राचा दृढ इति प्रत्युदाहृतम् , तद-सत् । तत्र ढलोपस्यैवाभावा । 'दढः स्थूलबलयोः' इति सूत्रेण हि दंहेर्नकारहकारयो-लोंपः, तकारस्य ढत्वं च निपात्यते, न त्वसिद्धकारुडस्यढत्वस्येह प्रवृत्तिः। 'दादेधीतोः-' इति घत्वेन बाधात् । न चेडभावो ढत्वं न लोपश्च निपात्यतां धत्वष्ट्रत्वढलोपास्त भविष्यन्त्येवेति वाच्यम् । तथा सति परिद्रढय्येत्यत्र 'ल्यपि लघुपूर्वात्' इति रेएरया-देशो न स्यान् । तथा पारिवृढी कन्येत्यत्र 'इतो मनुष्यजातेः' इति ङीषं बाधित्वा 'त्र्राणिनोः-' इति ध्यङ्स्यात् , ढलोपस्यासिद्धत्वेन गुरूपोत्तमत्वाद् इत्याकरे स्थितम्। ननु परिद्रढय्येत्यत्र ल्यबादेशः कथं भवेत्, यावता परिद्रढमाचष्टे इति सिचि कृते क्त्वा-प्रत्ययं च क्त्वान्त एव परेरन्तर्भावात्समासाभाव इति चेत् । श्रत्र कैयटः—संप्रामयतेरेव सोपसर्गात्प्रत्ययोत्पत्तिर्नान्यस्मादिति नियमात्परिशब्दं पृथक्कृत्य दृढशब्दादेव ग्रिन्त्र कियते । ग्रिजन्तस्य धातुत्वात् क्त्वाप्रत्यये कृते परेः क्त्वान्तेन कृदन्तेन समास इति सिद्धो ल्यवादेशः, गाविष्टवद्भावाद्रभाव इति । ननु पूर्वस्थिति व्यर्थं सप्तमीनिर्देशादेष तल्लाभादत आह--पूर्वमहरामित्यादि । 'ढूलोपे पूर्वस्य-' इति सूत्रस्योत्तरपदा-

स्वाविसन्धि-

लीढः। ' मनस् रथः ' इसन्न रूवे कृते 'हिश च' (स् १६६) इत्युखे ' रो रि ' (स् १७६) इति रेफलोपे च प्राप्ते । १७४ विप्रतिपेधे परं कार्यम् । (१-

दने ' गुहू संवर्णे ' आभ्यां क्रात्यये बन्वधत्वष्टु वबलोपेषु इकारस्य च दीर्घो न स्यात् । तत्र बलोपनिनिनस्य बस्य उत्तरपदस्थत्वाभावाद् इकारस्य उकारस्य च पूर्वपदस्थत्वाभावाच । इष्यते च लीढो गृढ इति । आतः पूर्वप्रह्णाम् । कृते तु पूर्वप्रह्णे तत्सामध्यीद् आनुत्तरपदस्थयोरिप ढरेफयोः परतः आपूर्वपदस्थस्यापि पूर्वस्याणो दीर्घः सिध्यतीत्यर्थः ।

तथा उत्तरपद इत्यस्यानुवृत्तौ 'श्रजर्घाः' इत्यत्रापि दीर्घो न स्यान् । 'गृथ श्रभिकाङ्ज्ञायाम्'। यङ्लुक् , द्वित्वम् , हलादिः शेषः, अभ्यासस्य रुक् , कुहोरचुः, लङ्, सिप्, शप्, लुक्, लघूपधगुराः, रपरत्वम् , इतश्चेति इकारलोपः, हल्ड्यादिना सलोपः, जर्गर्थ् इति स्थिते, 'एकाचो वश-' इति गकारस्य भन्भावः घकारः, जरत्वं दकारः, 'दश्व' इति रुः, अडागमः, अजर्घर् र् इति स्थिते 'रो रि' इति रेफलोपः, 'ढुलोप-' इति दीर्घः, विसर्गः, 'अजर्घाः' इति रूपम् । अत्रापि रेफलोपनिमित्त-रेफस्य उत्तरपदस्थत्वाभावात् तस्मिन् परतः श्रकारस्य दीर्घो न स्यात् । श्रत उत्तर-पदानुवृत्तिनिवृत्तये पूर्वप्रहराम् । यद्यपि 'ढुलोपे-' इत्यत्र ढलोपनिमित्तढकारविषये उत्तर-पद इलस्यानुवृत्तिः ऋसंभवादेव न सम्भवति, तथापि ऋजर्घा इलात्र रेफलोपनिमित्त-रेफविषये उत्तरपद इल्स्यानुत्रतिनित्रत्तये पूर्वप्रहराम् । तदनुत्रतौ हि नीरक्कम् , दूरक्क-मिलादावेव स्यात् । अजर्घा इलात्र न स्यात् । पुना रमत इलादौ श्रसमासेऽपि न स्यात् । उत्तरपदशब्दस्य समासचरमावथव एव रूढत्वादिखलम् । ननु मनोरथ इखत्र मनस् रथ इति स्थिते, सस्य रुत्वे, तस्य रेफस्य ' हशि च ' इत्युत्वम् ' रो रि ' इति लोपश्चेत्युभयं प्रसक्तम् । तत्र कतरद् बाध्यमिखत्र निर्धारयति—मनस् रथः इत्यत्रेत्यादिना। मनस् रथ इस्रत्र स्त्वे कृते ' हशि च ' इत्युत्वे, ' रो रि ' इति रेफलोपे च प्राप्ते, उत्वमेवेल्यन्वयः । नतु परत्वाद् रेफलोप एव स्यादिति शङ्कितुमाह-विप्रतिषेधे । विप्रतिपूर्वात् सेधतेषीन उपसर्गवशात् परस्परविरोधे विप्रतिषेधशब्दः ।

विकारस्थत्वादुत्तरपदस्थयोरेव ढरेफयोः परतो दीर्घः स्यान तु 'लीढः अजर्घाः' इत्यत्रेति भावः । यद्यप्यसंभवादेवातृत्तरपदस्थे ढकारे दीर्घो भवेत् , तथाप्यजर्घा इत्यत्र दीर्घो न स्यादिति ज्ञेयम् । वस्तुतस्तु उत्तरपदस्य समासचरमावयवे रूढत्वात्पुना रमत इत्याद्वाविष न स्यात्, किंतु नीरक्तं दूरक्रम् इत्याद्वेव स्थादिति तत्त्वम् । लीढ इति । 'लिह् आस्वादने' कः । ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपाः । इह ढलोपं प्रतिष्टुत्वं नासिद्धम् , ढकारे परतो लोपविधिसामर्थ्यात् । श्रत प्रत 'ढो ढे लोपः' इत्यस्य पदाधिकारस्थत्वेऽप्यपदान्तस्य

### ४-२ ) तुल्यवलिवरोधे सित परं कार्यं स्यात् । इति रेफलोपे प्राप्ते । ' पूर्वत्रा-

विरोधश्च तुन्यवत्तयोरेव लोकसिद्धः । न हि मशकसिंहयोविरोध इल्रस्ति । तदाह— तुल्यवलिति । द्वयोः शास्त्रयोः ववचिक्षव्धावकाशयोरेकत्र तद्वये युनपत्सम्भवस्तृत्य-वलविरोधः । कार्यस्य परन्वं परशास्त्रविहितन्वम् । इति रेफलोपे प्राप्त इति । 'हिश च ' इन्यस्यवकाशः शिवो वन्य इति । रेफलोपस्यावकाशः पुना रमत इति । तत्र हि रोरित्युकारानुवन्धग्रहणाद् 'हिश च ' इल्यप्रसक्तम् । ततश्च तयोस्तुल्यवलयोः उत्वरेफलोपयोः मनोरथ इल्यत्र युनपत् सम्भवादन्यतरिस्मन् वाधनीये सित परन्वादुत्वं वाधिन्वा रेफलोपे प्राप्त इल्प्यंः ।

तामिमां रेफलोपराङ्कां परिहरित — पूर्वत्रेति । यत्र रेफलोपस्यासिद्धत्वादि- लानुक्तवा रो रीलस्यासिद्धत्वादित बुवन् पृवत्रासिद्धमिल्यत्र शास्त्रासिद्धत्वादेन । तथा सित हि य्यतिदेशस्यारोपस्पत्वाद् यसिद्धत्वारोपान्निरिधिष्ठा- नागेपासम्भवेन स्त्रोदाहरणसम्पत्त्ये परत्वाङ्गस्ये कार्यप्रकृत्तरावस्यकतया परत्वात् त्रेपादिके कार्ये जाते तत्राऽभावप्रतियोगित्वारोपेऽपि देवदत्तस्य न पुनस्त्मजनिमिति न्यायेन स्थानीभूतरोरभावाद् 'हशि च ' इलस्य प्राप्तिर्न स्थात् । शास्त्रासिद्धत्वे तु यद्यत् त्रेपादिकं शास्त्रं प्रवृत्त्युन्सुलं तत्त्वज्ञस्य एवासिद्धत्वारोपात् पूर्वशास्त्रप्रतिवन्धकस्य पर्शास्त्रस्य उच्छेदबुद्धा सत्यां 'विप्रतिषेषे परं कार्यम् ' इति न प्रवर्तते । तदुक्तम्—

दस्य लोपो भवित । अज्ञा इति । 'गृधु अभिकाङ् लायाम् ' यङ् लुकि द्वित्वे अभ्यासम्य रुक्, लङः सिपि शव्लुकि सिप ईडमाव ले लघूपधगुणो रपरः, 'इतश्व' इतिकार लोपे हल् ज्यादिलोपः, भघ्मावः, जरत्वम् 'दश्व 'इति रुत्वप् अज्ञर्पर् इतिकार लोपे हल् ज्यादिलोपः, भघ्मावः, जरत्वम् 'दश्व 'इति रुत्वपः अज्ञर्पर् इति स्थिते 'गे रि ' रेफलोपे डने दीर्घः । अत्रेत्रं सुगमा व्याख्या— दृलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽयाः । लीढः, नीरकं, दृरक्षम् । अर्ज्याः । पुना रमते । हरी रम्यः । शम्भू राजत इति । विप्रतिषेघे । विप्रतिपूर्वात् 'षिधू शास्त्रे माइत्ये च ' धिष् गत्याम् 'इत्यास्माद्वा धातोषेष् । 'उपसर्गात्युनोति—' इति पत्वम् । उपसर्गवशाच विरोधार्थकत्वम् । कार्यमिति । 'अहं कृत्यतृ चश्व ' इत्यहिष् कृत्यप्रत्ययः । तेन तुल्यवलविरोध इति पर्यवसानाद तुल्यवले पूर्त्याप्पाव दित्यानित्यान्तर ज्ञविष् रिज्ञविधिषु नेदं प्रवर्तते । नह्यपवादादीनां संनिधानुत्सर्गादीनां कृत्यहत्वम् , तैर्वाधितत्वात् । तन्न नित्यमावश्यकत्वाद्वाधकम्, अन्तरकं तु लाघवात्, अपवादस्तु वचनप्रामार्यात्, तद्भिनस्तु प्रकृतस्त्रस्य विषयः । अत एव 'परिनत्यान्तर ज्ञापवादाना सुत्तरोत्तरं वलीयः ' इत्यक्तम् । ययतुल्यवलेष्विप परमेव स्यात्त्र नेपवितादा वाचाये — तुल्यवल-

सिद्धम् ' (स् १२) इति 'रो रि' (स् १७३) इत्यस्यासिद्धत्वादुत्वमेव।मनोरथः।

'पृवित्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधोऽभावादुत्तरस्य ' इति । ततश्च स्थानिनो निवृत्त्यभावात् पृवित्रास्त्रप्रवृत्तिनिर्वाधा । एतच 'पृवित्रासिद्धम् ' इत्यत्र, ' य्याः परिस्तिन् ' इत्यत्र, ' प्रत्वतुकोरसिद्धः ' इत्यत्र च भाष्ये स्पष्टम् । न च ' तौ सत् ' इत्यादिनिर्देशात् देवदत्तहन्तृन्ययो न सर्वात्रिक इति वाच्यम् । हते सति देवदत्ते तद्धन्तरि हतेऽपि देवदत्तस्य न पुनरुत्सेषः । इन्तृहन्तरि हतत्वारोपे तु स्वतरां नोन्सेषः । देवदत्तं हन्तुसुयुक्तस्य हनने तु देवदत्तस्य जीवनमस्त्रवेति न्यायशरीरम् । तावित्यादौ च वृद्धिहन्तुः पृवेसवर्था-दीभस्य हननोद्यमसजातीयं प्रसङ्गमात्रम् । न तु हननस्थानीया लच्चे प्रवृत्तिः । श्रवत्यानित्यादौ नास्य न्यायस्य प्रवृत्तिरिति ' तौ सत् ' इत्यादिनिर्देशः कथमेतस्य न्यायस्यानित्यता वोधियतुर्मिष्टे । स्पष्टं चैतत् स्वादिष्विति सृत्रे कैयटे । प्रकृते तु निरिधिग्रानारोपासम्भवाद् हननसजातीया लच्चे कार्यत्रवृत्तिर्द्धात्वत्यक्षे । ततश्च प्रवृत्तस्य रेफलोपस्यानस्य स्वत्वेऽपि देवदत्तहन्तृहतन्यायेन रोहन्मेपाभावादुत्वं न भवतीति शब्दर्वे प्रपिवतम् । न च उत्वकार्यासिद्धत्वपद्धेऽपि मनोरथसिद्धिरस्त्येव, दर्शनाभावस्परेफलोपस्याभावस्यानिद्वते सति रोहन्मेपावस्यक्रत्वाद् श्रमावाभावस्य प्रतियोगिस्पत्वादिति वाच्यम् , एवमपि कार्यासिद्धत्वे श्रम् श्रम् श्रमावभावस्य प्रतियोगिस्पत्वादिति वाच्यम् , एवमपि कार्यासिद्धत्वे श्रम् श्रम् श्रमावभावस्य । यथा चैतत्तथा श्रदस्थावदिनिहपणावसरे प्रमुविष्यते ।

विरोध इति । जातौ पदार्थे विध्यर्थिमदं सूत्रम् । वृत्तेषु वृत्ताभ्यामित्यत्र हि लब्धावकाशयोरेत्वर्दार्धत्वशास्त्रयोर्वृत्तेभ्य इत्यत्र युगपत्प्रसङ्घे विनिगमकाभावादप्रतिपत्तिरेव
स्यात् । तदुक्तम् ' अप्रतिपत्तिर्वा उमयोस्तुल्यवलत्वात् ' इति । तत्रास्माद्वचात्परस्मिन् कृते यदि पूर्वस्यापि निमिन्तमस्त तर्हि तदिष भवति, यथा भिन्धकीत्यत्र परत्वाद्धिभावे कृतेऽप्यकच् । तदुच्यते—' पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्सिद्धम् ' इति । व्यक्तौ तु
पदार्थे तन्तद्वधिक्षविपयकयोर्लक्ष्यायोरन्यत्र चिरतार्थत्वासंभवान्च्यन्व्यानीयरामिव पर्यायेण प्रवृत्तौ नियमार्थिमदं स्त्रं विप्रतिषेधे परमेव स्यात्र तु पूर्वमिति । एतक्क्ष्यणारम्भाच तत्र तत्र पूर्वस्थानारम्भोऽतुर्मायते । तथा च जुहुतात्त्वमित्यत्र परत्वात्तातिः
कृते स्थानिवद्भावेन ' हुमल्भ्यः—' इति धित्वं न भवति । तदुच्यते—'सकृद्रतौ
विप्रतिषेधेन यद्वाधितं तद्वाधितमेव ' इति । लच्यानुरोधाद्वयवस्थाप्यमेतद् द्वयमि ।
तत्र विधिपच्चे तृत्वे रेफलोपे च प्राप्ते इति । त्यस्यानुरोधाद्वयवस्थाप्यमेतद् द्वयमि ।
तत्र विधिपच्चे तृत्वे रेफलोपे च प्राप्ते इति । एत्यम्त्रे। नियमार्थमिति पच्चे परमेव कार्य
स्यादित्येवक्रारोऽध्याहर्तव्यो कृतौ । उत्वमेवेति । सिद्धासिद्वयोरतुल्यवलत्वेन 'विप्रतिषेधे परम्—' इत्यस्याप्रवृत्तौ निष्प्रतिपच्चत्वादुत्वमेव भवतीत्वर्थः । तदुक्तम्—'पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषधोऽभावादुत्तरस्य ' इति । एतेन ' विभक्तिकार्यं प्राक् पश्चादुत्व-

१७६ एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनब्समासे हिल । (६-१-१३२) श्रककारयोरेतत्तदोर्थः सुस्तस्य लोपः साद्धित न तु नब्समासे । एष विष्युः । स शम्भुः । 'श्रकोः ' किम्-एषको हृदः । 'श्रनब्समासे ' किम्-श्रसिशवः । 'हिलि' किम्-एषोऽत्र । १७७ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरण्म् (६-१-१३४)

एतत्तदोः । एतत्तदोरित्यत्र ' त्यदादीनां मिथः सहोक्षौ यत्परं तिच्छिष्यते ' इत्येकशेपस्य त्यदायत्वस्य चाभाव द्यार्थः । सु इति लुप्तषष्टीकं पदम् एतत्तदोरित्य-नेनान्वेति-एतनदोः सकारस्येति । त्रात एव सोर्लोपः मुलोप इति न पष्टीसमासः, श्रसामध्यात । अविद्यमानः ककारो ययोस्तौ अकौ, तयोः अकोरिति बहुर्बाहिः । तदाह—ग्रककारयोरित्यादिना । ग्रनञ्समासे इति न पर्युदासः । तथा सति निनवयुक्तन्यायाद् नन्समाससदशे समास एव स्यात्, न तु एप विष्णुरिल्लादिवाक्येषु इलिभिप्रेलाह—न तु नञ्समास इति । एप विष्णुः, स शम्भुरिति । एपस विष्णुः, सम् शम्भुरिति स्थिते सकारस्य लोपः । **एपको रुद्र इति ।** ' श्रव्ययसर्व-नाम्नामकच्याक्टेः ' इति श्रकच् । श्रत्र एतच्छव्दस्य सककारत्वात्र मुलोपः । तच्छव्दे श्रकचि सको रुद्र इखिप प्रत्युदाहरराम् । न च श्रकचि सित शब्दान्तरत्वात् प्राप्तिरेव नेति वाच्यम् 'तन्मध्यपतिनस्तद्ग्रह्गोन गृह्यते ' इति परिभाषया साकच्कस्य अ-शब्दान्तरत्वात् । परिभाषायां तु इदमेव ज्ञापकम् । स्रास्त्रिशव इति । न सः स्रस इति विग्रहः। 'विसर्जनीयस्य सः ' इति सत्वे रचुत्वेन शकारः । नञ्समासत्वान्न सुलोपः । अनेषश्शिव इत्यपि प्रत्युदाहररणम् । एपोऽत्रेति । एषस् अत्रेति स्थिते, सस्य रुत्वम् , उत्वम् , त्राद् गुराः, हल्परकत्वाभावात्र लोपः । त्रात्र एतनदोरवयवस्य सोरिति न व्याख्यातम्, त्रसम्भवात्, सोः परत्वेन विहितस्य प्रातिपदिकावयवत्वा-

मत्वे ' इति वन्त्यमाणग्रन्थो व्याख्यातः । एतत्तदोः । अत्र त्यदायत्वमेकशेषश्च न कृतः, सौत्रत्वात् , 'प्रकृतिवदनुकर्रणम्' इति वैकल्पिकातिदेशाद्वा । एवं च वृत्तावप्ये-तत्तदोरिति प्रयोगः साधुः, 'इल्ब्याव्म्यः—' इत्यस्यानन्तरमेवेदं लाघवाय न कृतम्, संहिताधिकारोम्बीवनादित्याहुः । स्त्रे सु इति पृथक् पदं लुप्तषष्ठीकमित्याहः—एत-त्तदोर्थः सुरिति । एतत्तद्वर्थगतसंख्यामिधायी यः सुस्तस्येत्यर्थः । एतत्तदोर्विहेत इति व्याख्याने तु परमस ददाति परमैष ददातीत्यादौ सुलोपो न स्यात् । एतत्तदोर पर इति व्याख्यानं तु न संभवति, एतत्त्व्यामिति पद्यम्यभावात् । एतत्तदोरवयव इति तु न संभवत्येव, सोः प्रत्यव्यात् । तस्मादर्थद्वारकसंबन्ध एवाश्रितः । तदाश्रयणे तिष्ठं तु अनन्तसमास इति बोध्यम् । एतत्तदोः किम्, यो ददाति । अकोरिति प्रतिषेष साक्वक्योः शब्दान्तरत्वादप्रसङ्ग इति प्रश्नः । एषक इति । अकोरिति प्रतिषेष

'सस् ' इत्येतस्य सोर्लोपः स्थादिच पादश्चेद्वोपे सत्येव पूर्वेत । 'सेमामविड्हि प्रमृतिम् ' ' ये ईशिषे '। ' इह ऋक्पाद एव गृह्यते ' इति वामनः । ' अविश्योपच्छ्लोकपादोऽपि ' इत्यपरे । ' सेष दाशरथी रामः '। ' लोपे चेत् ' इति किम्—' स इत्वेति ' 'स एवमुक्वा '। 'सत्येव' इत्यवधारणं तु ' स्थरञ्जनदृत्ति बहुलम् ' ( स् ३४२६ ) इति पूर्वस्वाह्रहुलप्रहणानुवृत्त्या लभ्यते । तेनेह न । 'सोऽहमाजन्मशुद्धनाम् '॥

॥ इति स्त्रादिसन्धिप्रकरणाम् ॥

भावात् । एतत्तद्भयां परस्य सोरित्यपि न भवति, एतत्तदोरिति षष्टीविरोधात् । एतत्तद्भयां विहितस्येति व्यान्याने तु परमेप दद्गति, परमम ददार्तात्यत्र अव्याप्तिः । तत्र सोः समासाहिहितन्वेन एतत्तद्भयां विहितन्वाभावात् । अनव्समास इति प्रतिपेध-वैयर्थ्याच । अत एतत्तद्र्यपतसंख्याभिधायिनः सोरिति व्याख्येयम् । सोऽचि लोपे । स इति प्रथमैकवचनान्तस्वरूपपरम् । ततः षष्ट्या लुक् । सस्शब्दस्येति लभ्यते । सुलोप इत्यन्वर्वर्तते । तदाह—सस् इत्यादिना ।

इति खादिसन्धिः । इति श्रीवामुदेवदीन्नितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीब्याख्यायां बालमनोरमायां सन्धित्रयं समाप्तम् ।

एव ' तन्मध्यपिततस्तद्यहरोगे यहाते ' इति परिभाषां ज्ञापयतीति भावः । सोऽचि लोपं । अचीति विस्पष्टार्थमिति वृत्तौ स्थितम् । सस् इति तच्छव्दस्य प्रथमैकवचनान्तस्यानुकरणं लुप्तपष्टीकमित्याह—स इत्यस्येति। बहुलग्रहरोगित । अत एव लोपं विना पादपूरणेऽपि कचिद्भवित—' सास्मा अरम् ' इति । अत्र वदन्ति । ये तु 'सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् ' इत्यादिसिद्धधर्थ पादथेक्षोपे सलेव पूर्वेतिति सावधारणं व्याच्छ्युस्तेषां 'सास्मा अरम् ' इत्यादौ सुलोपानापत्तिः । अत्र हि सः अस्मै इति च्छेदः। बहुलग्रहणानुवृत्त्या तहुपपादने तु सोऽहमाजन्मेलायेव तथोपपायतां किमवधारणेनेति।

इति तत्त्वबोधिन्यां खादिसन्धिप्रकर्णाम् ।

## अथाजन्तपुँ ब्लिङ्गप्रकरणम् । 🗆 ।

१७⊏ त्रर्थवद्घातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् । (१-२-४४) धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जियत्वाऽर्थवच्छव्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्।

त्र्यथ स्त्रीजनमौदित्यादिना स्त्रादिप्रत्ययान्वचयति । तत्र डयाप्प्रातिपदिकादित्य-धिकृतम् । किं तत् प्रातिपदिकामिति जिज्ञासायामाह—ग्रा**र्थवदधातः ।** अथेऽस्या-र्स्तात्यर्थवन् । नपुंसकतिज्ञानुसारान् राव्दखरूपमिनि विशेष्यमध्याहार्यम् । त्राधातरिति. अप्रत्यय इति च तद्विशेषगाम् । न धातुरधातुरिति नत्रतत्पुरुषः । परविव्विः दृन्द्व-तत्पुरुपयोः, इति पुंस्त्वम् । स्रप्रत्यय इत्यावर्वते । प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययानतभिन्नं च विविद्यातम् । पूर्ववद्पंस्त्वम् । संज्ञाविधाविति निपंधस्तु प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तद्विषय इति भावः । तदाह—धातुं प्रत्ययमित्यादिना । अव्युत्पन्ना डित्थादिशब्दा इहो-दाहरणानि । अर्थवदिति किम् । धनं वनमित्यादौ प्रतिवर्णे प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत् । सत्यां हि प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रतिवर्ण मुबुत्पन्तिः स्यान्, संख्याकारकाभावेऽपि प्रथमैकः वचनस्य सोर्ट्र्वारत्वान् प्रथमाविभक्तेः कारकानपेज्ञत्वान् , नदेकवचनस्य संख्यानवगमेऽपि प्रवृत्तेर्भाष्ये सिद्धान्तितत्वाच । न च हल्ङ्यादिना सुलोपात् प्रतिवर्ण सोरूपनाविष न चितिरिति वाच्यम् , एवमपि नलोपस्य दुर्वारत्वात , अकारात् सोः रुत्वविसर्गापत्ते-क्षेत्यतम् । अधातुरिनि दिम् । हन्धातोतिङि, तिप् , राप् , लुक् , 'इतश्र' इतीकार-लोपः, श्रडागमः, हल्ङयादिलोपः, श्रहिनि रूपम् । श्रत्र धातोः प्रातिपदिकसंज्ञायां

अथाजन्तपुँह्निङ्गम्। अर्थवद्धातु । प्रत्ययं प्रत्ययान्तं चेति । स्त्रे तन्त्रादिनोभयं विवित्तितिमिति भावः । ऋर्थविदिति नपुंसकिनेर्दशस्यानुगुर्गं विशेष्यमध्या-हरति—शब्दस्वरूपिमिति । अधानुरप्रस्य इति पुँक्षिङ्गनिर्देशस्तु ' परविक्षिङ्गं द्रन्द्व-तत्पुरुषयोः ' इत्युत्तरपदत्तिङ्गवत्त्वाद्वोध्य इत्याहुः । यदि तु धातुभिन्नमित्यर्थ परित्य-ज्यारोपितो घातुरघातुरिति व्याख्यायते, तदा नपुंसकत्वप्राप्तिशङ्केव नास्तीति ज्ञेयम् । अर्थवदिति किम् , धनं वनमित्यादौ प्रतिवर्णं संज्ञा मा भूत् । तत्यां च सत्यां स्वादयः स्युः । नतु संख्याकर्मादेरभावाच भविष्यतीति चेच, ' एकवचनमुत्सर्गतः करिष्यते ' इति सिद्धान्तात् । हुंफडादिभ्य इव सोर्डुवीरत्वात् । न चार्थवद्ग्रहरापरिभाषया श्चनर्थके न स्यादिति वाच्यम् । तस्या विशिष्टरूपोपादानवि**षय**त्वात् । ' प्रादृहोढ-' इत्यत्र तु ऊढ इति विशिष्टरूपमुपात्तमिति क्षवत्वन्तैकदेशस्यानर्थकस्योढशब्दस्य ब्रहुगुं नेत्युक्तम् । न ह्यत्र तथा विशेषरूपस्योपादानमस्ति । यद्यप्यधातुरित्यादिपर्युदासेनार्थवत्त्वं लभ्यते, तथायुनरार्थमर्थवद्यहणं स्पष्टप्रतिपत्तये इहैव कृतम् । न चैकाज्द्विवचन-

सुवपवादे ति ि उत्पन्ने लुप्ते तिस्मन् प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रागुत्पन्नाया अनपगमान् नलोपः स्यान् । न च प्रन्ययन्त्वग्रामाश्रित्य प्रत्ययान्तपर्श्वदासादेव न प्रातिपदिकत्विमिति वाच्यम् । एवमपि प्राक्षप्रकृत्नप्रातिपदिकत्वस्यानपगमात् । न चेवमपि कार्यकालपन्ने नलोपार्थं प्रातिपदिकनंजायां क्रियमाणायां प्रत्ययलन्नग्रोन प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्थादिनि वाच्यम् । निर्हि हे राजनित्यत्रापि प्रत्ययलन्नग्रोन प्रस्थयान्तस्य प्रातिपदिकनंवामावे सिन नलोपस्याप्रसङ्गौ 'न ङिसंबुद्धयोः ' इति तिन्नवेधवैयथ्यप्रसङ्गान् । न च राजन्याव्यस्यौणादिककनित्प्रस्थयान्तस्य 'कृतद्वित—' इति प्रातिपदिकत्वान्नलोपप्रसङ्गौ 'न ङिसंबुद्धयोः' इति निषेधोऽर्थवानिति वाच्यम् । उगादीनामव्युत्पत्तिपन्ने 'कृतद्वित—'

न्यायेन समुदायस्येव संज्ञा स्यात्, नावयवानामित्यर्थवर् अहरामिह व्यर्थमिति शङ्क्यम्, समुदाये द्विरुक्ते त्र्यवयवा त्रापि द्विरुक्ता भवन्ति । ' वृज्ः प्रचलन् सहावयवैः प्रचलिते' इति न्यायात् । इह तु समुदाये प्रवृत्तया प्रातिपदिकसंज्ञया नावयवानां तत्कार्यसिद्धि-रिति वैषम्यात । अत एव यत्र बहवो हलः संश्विष्टास्तत्र द्वयोर्बहनां चाविशेषेण संयोगसंज्ञेति सिद्धान्तः संगच्छते । श्रन्यथा त्वदुपन्यस्तन्यायेन समुदाय एव संयोग-संज्ञा प्रवर्तते । श्रत्र केचित्—धनं वनमित्यादौ प्रतिवर्णं सत्यामपि संज्ञायां सत्खिप स्वादिषु न स्रतिः । ' हल्ङ्याब्-' इत्यादिना सुलोपात् । न च नलोपो धस्य जश्त्वं च स्यादिति शङ्कयम् । धातुपाठे धनवनेत्युचाररासामध्यीत्तदप्रवृत्तेरित्याहुः । तदसत् , त्रकारात्सोरुत्पत्तौ रुत्वप्रवृत्तेः । यद्यपि समुदितप्रातिपदिकस्यावयवत्वेन सुपो लुकि रुत्वं न भवेत्तथापि चिकीर्षति विद्य इत्यादौ रेफदकारयोः पदान्तत्वे सति 'खरवसानयोः-' इति विसर्गस्य ' यरोऽनुनासिके-' इत्यनुनासिकस्य च प्रसङ्गादिति दिक् । अधातुः किम् , श्रहर् । धानोः प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां तिङां स्त्राचपवादत्वादहिन्नत्वत्र हन्ते-स्तिपि सिपि वा कृते 'इतश्च 'इति इकारलोपे हन्ज्यादिलोपे च प्राक् कृता प्राति-पदिकसंज्ञा नापगतिति 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य 'इति नलोपः स्यानन्मा भूत् । ' ब्रह्न् ' इति हत्वं ' रोऽसुपि ' इति रत्वं चेह नाशङ्कयम् , लाचिशकत्वात् । न च कार्यकालपचे प्रख्यान्तत्वेन पर्युदासात् प्रातिपदिकसंज्ञाभावेन नलोपो न भवेदिति वाच्यम् , प्रत्ययतत्त्र्रोन उक्तपर्युदासाप्रवृत्तेः 'न क्रिसंबुद्धयोः ' इति निषेधन ज्ञापि-तत्वात् । कथमन्यथा राजेलादौ नलोपः स्यात् । यद्यपि व्युत्पत्तिपत्ते राजन्शब्दस्य कनिन्प्रखयान्ततया 'कृतद्भित-'इति प्रातिपदिकसंज्ञायां राजेत्यादौ नलोपः स्यात् । तया च ' न क्सिंबुद्धयोः ' इति निषेधो न ज्ञापक इति कार्यकालपत्तेऽधातुम्रहर्णं व्यर्थम् , तथाप्यव्युत्पत्तिपत्ते ज्ञापकमेवेति कार्यकालेऽपि तत्स्वीकर्तव्यम् । न च ' सुपो धातु-' इति सूत्रे प्रातिपदिकातपृथग्धातुप्रहरागद्धातोर्नेयं संज्ञेति वाच्यम् , पुत्रीयती- इसस्याप्रवृत्तः । एवं चास्मादेव निषेधात् प्रस्ययस्यग्नाशिखाप्रत्यथान्त इति पर्युदासो न प्रवर्तत इति विज्ञायते । एवं च अहिबिस्प्रयाप्यप्रस्ययान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वप्राप्तौ तिषवृत्त्यर्थमधातुप्रहरणम् । अप्रस्यय इति किम् । हरिषु करोषि इस्प्रत्र सुप्तिपोर्थवत्वात् अप्रत्ययान्तत्वाच प्रातिपदिकत्वे प्राप्ते तिषवृत्यर्थमप्रस्य इति प्रस्ययप्र्युदासः । न चात्र सुप्तिपोर्व्यपेर्देशिवद्भावेन प्रस्ययान्तत्वात् प्रस्ययान्तपर्युदासेनैव प्रातिपदिकत्विन्वितिसंवात् विक्षयपर्युदासेनेव प्रस्यपर्युदासेनेव विहितस्तदादेस्त-

त्यादौ प्रत्ययन्ते धातुप्रहरणस्य चरितार्थत्वात् । अप्रत्ययः किम् , हरिपु, करोषि । अत्र सुप्निपोर्मा भृत्। अप्रत्ययान्तः किम्, तत्रैव विभक्तिविशिष्टयोर्मा भूत्। न चान्तवद्भावेन काग्डे कुड्ये इत्यादी प्रातिपदिकत्वं स्यादेव । तथा च ' हस्बो नपुंसके-' इति हस्तः सोरुत्पनिश्च स्यादिति वाच्यम् । 'सप्तम्यधिकररो। च 'इत्यादिनिर्देशेन विभक्त्येकादेशस्यान्तवद्भावानभ्युपगमादिति दिक्। नतु प्रत्ययपर्युदासो न कर्तव्यः, प्रन्ययान्तर्पयुदासेनैव गतार्थत्वात् । व्यपदेशिवद्भावेन तस्यापि प्रत्ययान्तत्वादिति चेन्मेवम् , प्रत्ययग्रहरो यस्मान्स विहितस्तदादेर्प्रहरागन् केवलस्य चातथात्वान् । स्रन्यथा मुप्तिकोरिप तदन्तत्वात् पदत्वं स्यात् । तथा च हरिषु करोपीत्यादौ पत्वं न स्यात् । 'सात्पदाचोः ' इति निपेधात् । न च षत्वविधेर्निरवकाशता, सर्पिषे, एप इत्यादौ चरितार्थत्वात् । अन्ये तु व्याचच्ते-- कृत्तद्धित- इत्यत्र हि तदन्तविधिर्वद्वयते । तथा च तद्धितम्रहरास्य तद्धितान्तानामेव नत्वन्यप्रत्ययान्तानां संज्ञिति नियमार्थतामा-श्रित्य प्रत्ययान्तपर्युदासोऽत्र न कर्तव्यः । ऋथवा—' सान्पदाद्योः ' इति स्त्रे साति-ग्रह्णात्प्रत्ययो न प्रातिपदिकमिति सिद्धे प्रत्ययग्रह्णं सामर्थ्यानदन्तपरम् । उन्तरसूत्रे तिदितम्बहर्णं तु विध्यर्थमेवास्तु । यद्वा सातिमहर्णात्प्रत्ययस्य प्रातिपदिकत्वाभावे तिदित-महरास्योक्तरीत्या नियमार्थत्वे च ' ऋर्थवद्धातुः प्रातिपदिकम् ' इत्येव सुवचमिति, तेषाम् 'इको यराचि 'इति सूत्रं न्यर्थ स्यात् , 'तस्मादित्युत्तरस्य ''वाय्बृतुपित्रु-षसः-' इत्यादिनिर्देशाज्ज्ञापकादिष्टसिद्धेः। 'नाऽऽज्यस्तौ' इत्यत्राकारसिहतोऽच् त्र्याजिः त्ययं मृलस्थ्रप्रन्थोऽपि विरुध्येत । 'कालसमयवेलासुन' इत्यादिज्ञापकादेव ढत्वाभाव-सिद्धेः । यदि ज्ञापकेन प्रत्याख्यानमयुक्कमिति, यदि चाऽऽकारप्रश्लेषे एव ताल्लिङ्गमित्य-भ्युपगमे स्त्राचरैरेवेष्टं सिध्यतीत्युच्येत, तर्हि ' अप्रत्यय-' इत्येतदभ्युपगम्य प्रत्यय-पर्युदास सातिप्रहर्ण । तिङ्गम्, प्रत्ययान्तपर्युदासे तु तिद्धतप्रहरामित्यप्रत्ययप्रहरामेवावत्र्य व्याख्यायताम्, किमनया कुम्पृष्येति दिक् । अधातुप्रत्ययाविति सिद्धे नशृद्वयोपादानम् ' अप्रत्ययः ' इत्यस्यावृत्तिसौकर्यार्थम् । महासंज्ञाकरणं श्रुत्यनुरोधात्, तथा चाथर्वणे पट्यते—'को धातुः, किं प्रातिपदिकम्, कः प्रत्ययः' इति । डित्थादीन्यव्युत्पन्नानीहो-

## १७६ इत्तद्धितसमासाश्च। (१-२-४६) कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक-

दन्तस्य ब्रह्मामिति परिभापया प्रकृतिप्रव्ययममुद्रायस्यैत प्रख्यान्तत्या केवन्तप्रख्ययोः मुप्सिपोः पर्युदानानामातः, ब्राय्ख्यान्त इति किम्। हरिषु करोषि। अत्र प्रकृतिप्रखय-समुदाययोः प्रव्ययभिन्नवादर्थवन्वाच प्रातिपदिकत्वं मा भूत्।

। इन्च निद्धत्थ समामश्चेति विग्रहः । पूर्वसृत्रात् प्रातिपाईक-मिल्यनुवर्तते, बहुवचनान्ततया विपरिसम्यते । प्रलयग्रहस्पपरिभाषया 'व

तदन्तप्रहराम्। तदाह्—कृत्तद्वितान्तावित्यादिना। कृतदितान्तयोः प्रत्ययान्तत्वात् पूर्वसृत्रेरात्यामे कृत्तदितप्रहराम्। "केवैत्तयोः कृत्तदितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात् संज्ञाविधाविति निपेधोऽत्र न भवति "। श्रस्मादेव पूर्वसृत्रे संज्ञाविधाविपि प्रत्ययप्रहरापिभाषया तदन्तलाभात् प्रत्ययान्तपर्युदासः। केचितु श्रर्थविद्यसुवर्त्व तत्सामध्यित् तदन्तविधिमाहुः। कृदन्ते यथा—कर्ता भर्ता इत्यादि। समामे यथा—राजपुरुष इत्यादि।

नतु समासमहर्षं व्यर्थम् , समाने राजपुरुष इत्यादिशव्दानां पृवेम्त्रेगेव प्रानिपदिकत्वस्य सिद्धत्वान् । न च उत्तरपदात्तरत्तुप्तप्रत्ययं प्रत्ययत्तत्त्वणेनाश्रित्य प्रत्ययान्तपर्युदासः शङ्कयः, उत्तरपदमात्रस्य प्रत्ययान्तत्वेऽपि समुदायस्याप्रत्ययान्तत्वान् , प्रत्ययप्रहृषो यस्मात्स विहितन्तदादेरेव श्रहृणान् प्रत्ययत्तत्त्वण्याष्ट्रीत्यप्रत्ययान्तपर्युदासो

दाहरराम् । अव्युत्पितपत्तस्य चेदमेव ज्ञापकिमिति प्राञ्चः । वस्तुर्तस्तु व्युत्पितपत्ते वहुपटव इत्यावर्थं स्त्रमिति नव्याः । न चैवं 'वहुच्पृर्वः प्रातिपदिकम् ' इत्येव स्व्यतामिति वाच्यम् , मृत्तकेनोपर्दशिमित्यादां कृदन्तत्वनाति असङ्गाद् गतिकारक-पूर्वस्यापि कृदन्तत्वात् । न च समासग्रहर्णं नियमार्थमिति निस्तारः । अर्थवत्स्त्रारम्मं विना समासग्रहर्णस्य नियमार्थत्वायोगात् । कृत्तिद्वतसमासाश्च । अर्थविद्त्यतुर्वतेने तत्सामर्ध्यानद्गतिथिः । ननु यद्यथवन्ता पारमार्थिकी विवच्यते, सा पदस्य वाक्ष्यस्य वाऽत्ति, न नु कृत्तिनान्तस्य, यदि तु प्रिक्रयादशायां या कित्यता सा विवच्यते, तर्दि कृत्तिद्वतयोरिप साऽस्तीति कथमर्थवद्ग्रहर्णातुवृत्त्या तदन्तग्रहर्णामिति चेद्त्राहुः । त्रत एवार्थवद्ग्रहर्णासामर्थ्यमुक्तम् । प्रत्ययान्तेन ह्यकार्थाभृतेन प्रतीयमानोऽर्थे इह गृह्यते, तस्य लौकिकार्थं प्रति प्रत्यासक्षतरत्वाद् , मतुपः प्राशस्त्यपरत्या तस्यव प्रहर्णादानं सार्थकम् , पूर्वसृत्रे अधातुरिति पर्युदासवलेनापि तिष्ठाम-संमवादिति । तदेतत्सकलमिभेत्याह—कृत्तिद्वितान्ताविति । लिङ् धुग् इत्यादौ 'अप्रत्ययान्तः 'इति पर्युदासे प्राते 'कृत्त-

संज्ञाःस्युः। पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थम् । यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं

न प्रवर्गत इति 'न ङिसम्बुद्धयोः ' इति निषेधेन ज्ञाप्यत इति पूर्वस्त्रे प्रपिश्वतत्वा-क्रेत्यत त्राह—पूर्वस्त्रेत्येएत्यादिना । नियमशरीरं दर्शयिति—यत्रेति । पूर्वो भागः पद्मिन्युपत्तज्ञराम् । उत्तरभागस्तु प्रत्ययो नेत्यिप द्रष्टव्यम् । अन्यथा जन्मनानित्यादौ प्रान्पिदेकत्वं न स्यात् , स्वादिष्वसर्वनामस्थान इति पूर्वभागस्य पदत्वात् । न चात्र 'क्वतद्धित—' इति तद्धितप्रहरणस्म प्रपादेव प्रातिपदिकत्वं संभवतीति वाच्यम् , दाज्ञि-रित्यादौ तर्वद्वतप्रहरणस्य चरितार्थत्वात् । तत्र हि प्रकृतिभागो न पदम् , भत्वेन नद्धायात् । पूर्वो भागः पदमित्यनुक्कौ बहुपटव इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् । ईषद-समातावित्यनुक्वनौ 'विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तानु ' इति स्त्रेरण पटव इति प्रथमाबहु-वचनान्तान् पूर्वतः बहुच्प्रत्यये कृते ' अर्थवन् ' इति प्रातिपदिकत्वात् तद्वयवजसो

दित-' इत्यारम्भः । नियमार्थमिति । न च प्रत्ययान्तत्वेन पर्युदासे प्राप्ते विध्यर्थ-मिस्चिति शङ्कथम् । वाक्यस्याप्रत्ययान्तत्वात् । प्रत्ययप्रहरो। यस्मात्स विहितस्तदोदेरेव शहरणात् । न चेवमपि अनुपसर्जनश्चीप्रत्यये तदादिनियमाभावादाजकुमारीत्यादौ डीबन्ते विभ्यर्थमस्त्रित वाच्यम् । ' अन्तरज्ञानिष विधीन्बहिरज्ञो लुग्बाधते ' इति लुग्विषये हल्ङ्यादिलोपाष्ट्रया श्रूयमाण एव सुपि समासप्रवृत्तेः । तत्र च कुमारीशब्दस्य सुबन्तन्वेऽपि राजकुमारीशब्दस्यातथात्वादप्रत्ययान्तत्वेन प्रवृत्तायाः संज्ञाया एकदेश-विकृतन्यायेन विभक्तिलुक्यपि सुलभावात् । त्रात एव गोमत्त्रिय इलादौ नुमादयो न, लुकः प्रागन्तरङ्गस्य हल्डयादिलोपस्य प्रवृत्तौ तु स्युरेवेति दिक् । नियमशरीरमाह— यत्र संघात इति । नियमश्चात्र सजातीयापेच इत्याह—पूर्वी भागः पदिमिति। पड्विथेऽपि समासे पूर्वभागस्य पद्त्वान्यभिचाराङ्कवल्यं सजातीयः। पूर्वो भाग इत्युप-लक्तराम् , ' उत्तरस्तु प्रखयो न ' इखिप बोध्यम् । श्रन्यथा जन्मवानिखादौ संज्ञा न स्यात् । ' स्वादिषु-' इत्यनेन पूर्वभागस्य पदत्वात् । न च तद्धितप्रह्रणसामध्यीत्तत्र स्यादेवेति वाच्यम् । तद्धितप्रहरास्य भानव श्रीपगव इत्यादौ कृतार्थत्वात् । तत्र हि प्वभागस्य भत्वम् , न तु पदत्वम् । न चैवमयमियानित्यादिसमुदायस्य प्रातिपदिकत्वं स्यादेव, पूर्वभागस्य पदत्वेऽप्युत्तरस्य प्रत्ययत्वादनेन नियमेन वार्यितुमशक्यत्वादिति वाच्यम्। 'उत्तरस्तु प्रखयो न' इत्यत्र 'तद्विहितप्रखयो न' इति व्याख्यानात्। पूर्वी भागः पदमिति किम् , बहुज्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा स्यात् । तेन बहुपटव इलात्र उपोत्तमोदात्तत्वं सिध्यति । प्रथमजसो लुकि 'चितः सप्रकृतेर्बह्वकजर्थम्' इति चित्स्वरे कृते पुनर्जस उत्पनेः। प्रातिपदिकसंज्ञायामसत्यां तु जसेवोदात्तः स्यात् । यद्वा 'प्रकृतिप्रलयभावानापन्नसंघातस्य चेद्भवति तर्हि समासस्यैव' इति नियमार्थं समास-

अजन्तपुँ चिङ्ग-

तस्य चेद्रवति तर्हि समासस्येव । तेन वाक्यस्य न । १८० प्रत्ययः । (३-१-१) त्रा पञ्चमपरिसमातेरिधकारोऽयम् । १८१ परश्च । ( ३-१-२ ) त्रयमपि तथा ।

लुकि ' चितः सप्रकृतेर्वह्कजर्थम् ' इति टकाराटुकारस्य उदात्तत्वे चित्स्वरे कृते पुनर्जिस बहुपटव इति रूपम् । अत्र टकारादकार उदान इति स्थितिः । जसन्तात् पूर्वतो बहुच्प्रत्यये बहुपटव इति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभावे त ततो जसन्तरं नोत्पवेत । न चेष्टापनिः, तथा सनि बहुच्प्रकृतिभूतजसन्ते जसः प्रातिपदिकावयवत्वाभावेन 'सुपो थातुप्रातिपदिकयोः' इति लुगभावाद्रहुपटव इति जसन्तस्यैव बहुच्प्रकृतितया चितस्स-प्रकृतेर्विधीयमःनश्चित्खरः जस एवाकारस्य स्यात् । इष्यते तु टकारादुत्तरस्य । बहुपटव इति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वे तु प्रातिपदिकावयवत्वाद् जसो लुकि पदुशब्दस्यैव बहुच्प्रकृतितया टकारादुत्तरस्य चित्स्वरे सित पुनर्जिस बहुपटव इति रूपमुक्तं निर्वाध-मिति भावः । नियमस्य फलमाह—तेनेति । उक्कनियमेनेत्यर्थः । अन्यथा 'देवदत्त गामभ्याज शुक्कां दराँडन' इत्यादिवाक्यस्यापि प्रातिपदिकत्वापत्तौ सुव्लुक् स्यात् । न च वाक्यस्य प्रत्ययान्तत्वादेव न प्रातिपदिकत्विमिति वाच्यम् , प्रत्ययग्रहणे यस्मात स विहितस्तदादेरेव ग्रह्णादिति भावः। 'कृत्तद्धितसमासाश्व' इति चकारः श्रनुकृतसमुचयाथः। तेन 'निपातस्यानर्थकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्कव्या' इति वार्तिकं गतार्थम् ।

प्रत्ययः । तृतीयाध्यायस्यादिमं सृत्रमिदम् । इत ऊर्ध्वमा पश्चमाध्यायपरि-समाप्तेः प्रखयशन्दः संज्ञात्वेनाधिकियत इखर्थः । हनश्च वधः, ई च खनः, नडादीनां कुक्च, इलादीनामादेशागमानां तु न प्रत्ययसंज्ञा, महासंज्ञाकरसात् । परश्च । तृतीया-ध्यायस्य द्वितीयसूत्रमेतत् । ऋयमपि तथेति । अयमपि योग आ पश्चमपरिसमाप्ते-

प्रहराम् । तेन गवित्ययमाहेलादौ नातिप्रसङ्ग इति दिक् । नियमफलमाह<del> तेन</del> वाक्यस्य नेति । गामभ्याज शुक्रामित्यादिवाक्यस्य न भवतीत्वर्थः । सत्यां हि संज्ञायां सुब्लुक् स्थात् । नन्वेवमिप मूलकेनोपदंशं भुङ्के इत्यादिवाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा 'कृद्ग्रह्णे गतिकारकपूर्वस्थापि ग्रह्णाद्' इति चेन्मैवम् । समासग्रह्णकृतिनयमेन परत्वाद्वाधात् । एवं च 'कृतदित-' इति स्त्रे कृद्ग्रहरापरिभाषा निष्फलत्वाचोप-तिम्रते i तस्याश्च परिभाषाया व्यावकोशी व्यावहासीत्यत्रावकाशः । तत्र हि 'कर्म-व्यतिहारे राच् स्त्रियाम्'इति धातोर्राचि कृते गतिपूर्वस्य राजनतत्वात् 'राचः स्त्रियाम्–' इत्यनि सत्युपसर्गाकारस्यादिशृद्धिस्वरौ भवतः । कृद्ग्रहरो कारकपूर्वस्याप्युदाहररामव-तमे नक्लस्थितमिलादि स्फर्टाभविष्यति । चकारोऽनुक्रसमुचयार्थः । तेन 'निपातस्या-नर्थकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या' इति वार्तिकं गतार्थम् । येषां द्योत्योऽप्यर्थो नास्ति तदर्थमिदम् । अवदाति । अनुकरगोषु त अनुकार्येगा सहाभेदविवचायामर्थवत्त्वाभावा-

१=२ ङ्याप्प्रातिपदिकात् । (४-१-१) ङ्यन्वादाबन्ताव्यातिपदिकाचेत्या पञ्जमप्रितमातेरिकारः । 'प्रातिपदिकप्रहृणे जिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहृणम्' (प ७२)

रिषकार इत्यर्थः । श्रविधिनियमे तु व्याख्यानमेव शररणम् । ख्याप्पातिपदिकात् । चतुर्थाच्यायस्यादिमं स्त्रमिदम् । ही च, श्राप् च, प्रातिपदिकं चेति समाहारद्वन्द्वः । ही इति, हीप्हीप्हीनां सामान्येन प्रहरणम् । श्राविति टाप्डाप्चापां प्रहरणम् । प्रत्ययप्रहरणपित्माषया तदन्तप्रहरणम् । तदाह—ख्यन्तादित्यादिना । श्रा पश्चमेत्यविधिनयमे तु ज्याख्यानमेव शररणम् । नतु प्रातिपदिकादित्येव स्त्र्यताम् । ह्याब्प्रहरणं मास्तु । प्रातिपदिकप्रहरणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहरणमिति परिभाषया छङ्प्रत्ययानतात् श्रश्राव्दादिव दरिष्डनी श्रजा खद्वा इत्यादिभ्योऽपि ह्याबन्तिभ्यः ख्वादिप्रत्ययम्तानादिलत्व श्राह—प्रातिपदिकप्रहरणे लिङ्गविशिष्टस्यापीति । श्रीलिङ्गवोधकन्तीवादित्रत्ययविशिष्टस्येत्यर्थः । यथा स्यादिति । यथिति योग्यतायाम् । ह्याबन्तादेव तिद्वतः प्राप्तुं योग्यः । स च ह्याब्प्रहर्णे सत्येव स्यादित्यर्थः । व्यवच्छेशं दर्शयति—

देव न प्रातिपदिकत्वम् । 'भू सत्तायाम्' इति यथा । भेदविवद्मायां तु संज्ञा स्यादेव 'भुवो वुक्-' इति यथा । ऋधिकारोऽयमिति । प्रख्यशब्दः संज्ञात्वेनाधिकियत इत्यर्थः । ज्याप्प्रातिपदिकात् । समाहारद्वन्द्वादेकवचनम् । कीति कीप्कीप्कीनां सामान्यग्रहराम् , त्राबिति च टाप्डाप्चापाम् । त्रापञ्चमपरिसमाप्तेरिति । नतु 'घकालननेषु-' इति ज्ञापकात्सुबन्तात्तद्वितोत्पत्तिरित्यभ्युपगतेः किमर्थस्तद्वितेषु प्राति-पदिकाधिकार इति चेदत्राहुः । असति त्वधिकारे 'अत इत्र्' इत्यत्रात इत्येतत्सुबन्त-स्यैन विशेषणं स्यात् , ततश्च दत्तस्यागस्यमित्यत्रैन इन् स्यात्र तु दत्त्वयोर्दत्ताणामित्यत्र । र्कि च 'बृद्धाच्छः' इत्यत्र बृद्धमित्येतत् सुबन्तविशेषगां मा भृत् । अन्यथा जानन्तीति ज्ञाः 'इगुपध-' इति कः । ज्ञानामयमित्यत्र सुबन्तस्य वृद्धत्वाच्छः स्यात् । प्रातिपदि-काधिकारे तु वृद्धं यत्प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिकात् सुबन्ताच्छ इत्यर्थलामादिह प्रातिपदि-कस्यागृद्धत्वाच्छो न भवति, किं तु ऋगोव भवति । शब्दकौरतुभे त्वसत्यस्मिन्नधिकारे वाक्यादिप कप्रत्यादयः स्युः । ततो विशिष्टप्रातिपदिकतायां सकलसुब्लोपे स्पष्टमेवा-निष्टमिति स्थितम् । लिङ्गविशिष्टस्येति । लिङ्गविशिष्टप्रत्ययबोधकप्रत्ययविशिष्ट-स्यापीत्यर्थः । परिभाषायाः प्रयोजनं श्वश्नः । प्रत्ययान्तत्वेनाप्रातिपदिकत्वेऽपि इह खादयः । न च 'श्रुपुरः श्वश्र्वा' इति निर्देशादेव स्वादिसिद्धिरिति वाच्यम् । निर्देशस्य शब्दपरत्वात् । 'विपराभ्यां जेः' 'डेर्यः' इतिवत् । किं च कुमारीमाचष्टे कुमारयति । 'गानिष्ठवन्' इति टिलोपः । एवं यामिन्य इवाचरन्ति यामिनयन्तीत्यत्राचारे किबिप फलम् । **ङन्यान्भ्यां प्रागिति ।** तेन एनिका त्र्यार्यका च सिध्यति । तथा हि 'न

ङ्यारभ्यां प्राङ् मा भूदिति । ततथ लोहिनिका अर्थका च सिध्यति । तथाहि-लोहितराव्दस्तावद् 'वर्णानां तरातिनितान्तानाम्' इति फिट्सुत्रेगायुदानः। ततश्र श्रोकार उदानः । 'श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इति परिशिष्टौ इकाराकारावनुदात्तौ । तथा च 'वर्णादनुदानानोपधानो नः' इति मर्गौ विद्यमानाक्षोहिनशब्दान् श्रीखिवव-चायां डीर , तसंनियोगन तकारस्य नकारादेशस्य प्राप्तः । 'लोहितान्नस्यो' इति स्वार्थिकः कन्नपि प्राप्तः । तत्र स्वार्थिकत्वादन्तरङ्गः परश्च कन् नत्वसंनियोगशिष्टं डीपं बाधित्वा प्रवर्तेत । ततश्च बीपो न प्रसिक्तः । कोपधत्वेन तोपधत्वाभावात् । ततश्च लोहितकराच्दाद् 'त्रजाद्यतः-' इति टापि 'प्रत्ययस्थान्-' इत्यादिना इत्वे लोहितिकेत्येव स्यात्, न तु लोहिनिकेति । इष्यते तु रूपद्रयमपि । 'ङ्याप्प्रातिपदिकात्' इत्यत्र बीव्यहरों तु तत्सामध्यीव अन्तर है परमपि कनं बाधित्वा नत्वसंनियोगशिष्टे बीपि हते. लोहिनीशब्दात् कनि, 'केऽणः' इति हस्त्रे, लोहिनिकेति सपम् । वर्णादनुवानादित्यस्य वैकल्पिकतया नत्वसंनियोगशिष्टङीबभावे तु लोहिताशब्दात् कनि, हस्बे, पुनः कान्तान् टापि, 'प्रत्ययस्थात्' इतीत्वे लोहितिकेत्यपि सिध्यति । तथा त्रायशब्दात् स्वार्थिके कनि. समदायोत्तरटापैव स्त्रीत्वबोधनसंभवादेकाज्डिर्वचनन्यायेन कन्नन्तादेव टापि. कनः पूर्व टाबभावान् , त्र्रात्स्थानिकस्य त्रतोऽभावाद् 'उदीचामातस्स्थाने' इति इत्वविकल्पस्या-प्रवृत्तौ, 'प्रत्ययस्थान्' इति नित्यमित्वे ऋार्यिकेत्येव स्यान् , ऋार्यकेति न स्यान् । इप्यते तूभयमि । 'ड्याप्प्रातिपदिकान्' इत्यत्र त्राच्यहरों तु तत्सामर्थ्यान् स्वार्थिकं कनं बाधित्वा टापि, ततः किन, 'केऽसः' इति हस्ते, पुनः कन्नन्ताद्टापि, 'उदीचामातस्त्याने' इतीत्वविकलेपे रूपद्वयं सिध्यति ।

वस्तुतस्तु ख्यापोर्ष्रह्यां मास्तु, सुवन्तादेव तद्वितोत्पत्तिः । सुपः प्रागेव च ख्यापौ प्रवर्तेते । सार्थद्रव्यान्तिइसंख्याकारककुत्सादिप्रयुक्तकार्यागां क्रमिकत्वात् । तथा हि—स्वार्थः प्रवृत्तिनिभित्तं जात्यादि, तज्ज्ञानं पूर्वं भवति, विशिष्टवुद्धौ विशेषण्ञानस्य कारणत्वात् । ततस्तदाश्रयज्ञानम्, धर्मित्वेन प्रधानत्वाद् निज्ञादिभिराकाङ्क्तितवाच ।

सामिबचने' इति ज्ञापिष्यमाणोऽत्यन्तस्वार्थिकः कः, एतार्थाशब्दाभ्यां ङ्यापौ बाधेत, ततश्च एतिका त्र्यार्यिकत्येव रूपं स्यान् । ङ्याव्यह्णसामध्यां चु ङीबन्तात्किन एनिकेन्त्यिप सिच्यति । 'वर्णाद्नुदानात्-' इत्यस्य वैकल्पिकत्वात् । त्र्यावन्तात्किन तु 'उदी-चामातः स्थाने-' इतीत्विवकल्पादार्थका त्र्यायिकिति रूपद्वयं सिध्यति । वस्तुतस्तु ङ्यापो श्रेष्ट्णं मास्तु 'घकालतनेषु-' इत्यतुभिवधानसामध्यात्त्रुवन्तात्तिद्धितोत्पिनिरिति हि निष्कर्षः । तथा च सुपः प्रागेव ङ्यापौ प्रवतेते । स्वार्थद्रव्यतिक्षसंल्याकारकप्रयुक्त-

दिलेवमर्थम् । १८३ स्वीजसमीद्छ्याभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोस्सम् । (४-१-२)ङ्यन्तादावन्ताव्यातिपदिकाच परे स्वादयः प्रस्याः म्युः । सुङस्योस्कारेकारेकारो जशटङपाश्चेतः । १८४ विभक्तिश्च । (१-४-

ततः स्वमात्रापेक्तवाद् तिहरस्य ज्ञानम् । ततो विज्ञातीयिकस्यापेक्तवारकापेक्तया सजातीय-पदार्थापेक्तसंख्याज्ञानम् । ततः कारकरपविभवस्यर्थापेक्ता भवति । तिबिष्ठतौ कुतसादि-ज्ञानिमिति 'कृतिसत्' इति स्त्रभाष्ये स्थितम् । शब्दरने च परिष्कृतमेतत् ।

स्वाजसमीद् । सु-श्रो-जम्, श्रम्-श्रोट्-शम्, टा-भ्याम्-भिम्, हे-भ्याम्-भ्यम्, इत्याम्-भ्यम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-भ्यम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-भ्यम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, इत्याम्-श्रम्, प्रस्थादिन्य । स्वाहस्याम्-श्रम्-द्रस्यनयोज्ञारश्रकारो, श्रोट्-टा-इत्यनयोष्टकारः, हे-इसि-इत्यनयोक्तारश्रकारो, श्रोट्-टा-इत्यनयोष्टकारः, हे-इसि-इन्-इत्यतेषां इकारः, सुप् इत्यस्य पकारः, इत्येते इत्यंजकाः प्रस्थेतव्या इस्यंशः । 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' 'चुट' 'नशकतिदिते' 'हतन्त्यम्' इति स्त्रैतिति शेषः । इत्संज्ञायां च लोपः । तदु-

कार्याणां क्रमिकत्वस्त्रीकारादित्यवधेयम् । स्वीजसमीट् । समाहारे द्वन्दः । सुङ-स्योरिति । सोरकारः 'श्रवंशक्रसौ–' इत्यत्र विशेषणार्थः । 'श्रसि' इत्युक्ते हि श्रसकारावित्यर्थः स्यात् । तथा च 'वाजमर्वत्सु' इति न सिध्येत् । क्सेरिकारः 'टाक्-सिङसाम्' 'क्सिक्याः स्मात्स्मनौ' इत्येतदर्थः । जरशसोर्जकारशकारौ 'जसः शौ' 'तस्माच्छ्रसो नः–' इत्यनयोर्विषयविभागार्थौ । नतु श्रन्यतरस्य निरनुबन्धकत्वसेवास्त्रिवित चेत्र । जसो जकाराभावे श्रौद्धत्यस्य श्राव् स्यात् , ततश्च प्रत्ययस्य वकारान्तता संमाव्येत । जसो जकाराभावे श्रौद्धत्यस्य श्राव् स्यात् , ततश्च प्रत्यवस्य वकारान्तता संमाव्येत । जसा च तेजसी इत्यादौ टिलोपः स्यात् । श्रथवा लिहावित्यादौ डिल्सामर्थ्यादमस्यापि टेर्लापः संमाव्येत । श्रोटप्टकारः सुडिति प्रत्याहारार्थः । टाटकारस्तु 'टाक्सिक्साम्' 'द्वितीयाटौस्वेनः' इति विशेषणार्थः । एतेन 'श्रादिरन्त्येन–' इति सूत्रे काशिकाकारेण यद्धक्रम्—श्रन्त्येनित किम् ,

एतन 'आदरन्यन-' इति सूत्र काशिकाकारण यहुक्तम्—अन्त्यनिति किम् ,
नृतीयैकवचनावयवेन मा भृद्—इति तत्परास्तम् । औटष्टकारस्यानन्यार्थतया तेनैव
संभवात् प्रत्यासत्तेश्व । अत एव शब्दकौस्तुमे तत्रान्यदेव प्रयोजनमुक्तम् । मध्यमेनेता
सहित आदिस्तदुनरेपामपि प्राहको मा भृदित्यन्त्येनेति प्रह्णम् । अन्त्येनेता सहितो
मध्यमः पूर्वेषामपि मा भृदित्यादिप्रह्णम्—इति । अमुमेवार्थं मनिति निधाय—आवन्ताभ्यामवयवाभ्यामवयवी समुदाय आन्तिप्यते—इति निष्कृष्टमुक्तं प्राक् । प्रकृतमनुसरामः—डेप्रमृतीनां ङकारो 'घेङिति' डेराम्-' इति विशेषणार्थः । मुपः पकारस्तु

२०४) सुप्तिङो विभक्तिसंज्ञो सः । तत्र 'सु''श्रो''जस्' इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः । तामिरिहापि ब्यवहारः । १८५ सुपः । (३८४-१०३) सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश् एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञानि

चारगफलं तु तत्र तत्र वच्यते । अथ 'न ।विभक्तौ तुस्माः' इलाग्रुपयोगिनीं विभक्ति-संज्ञामाह—विभक्तिस्य । सुप इति पूर्वसूत्रात् सुन्त्रहराम् , तिङ्खीणीलतस्तिड्बहरां चानुवर्तते, एकदेशे खरितत्वप्रतिज्ञावलात् । तदाह- सुप्तिङाचिति । चकारः पुरुष-वचनसंज्ञाभिः समावेशार्थः । तेन एकसंज्ञाधिकारस्यत्वेऽपि न पर्यायत्वम् । अन्यथा रामेभ्यः, भवाम इत्यादौ विभक्तिसंज्ञाविरहेणा न विभक्ताविति निषेधो न स्यात् । नन 'प्रातिपदिकार्थनिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस्तृतीया, चतुर्थी सम्प्रदाने, ऋपादाने पश्चर्मा, षष्टी शेषे, सप्तम्यधिकरणे च' इत्यादी कथं प्रथमादि-व्यवहारः, सूत्रकृता पाणिनिना प्रथमादिसंज्ञानामनुकृत्वादिखत आह—तत्रेति । तेषु स्वादिप्रत्ययेषु मध्य इलर्थः । इत्यादीनामिति । श्रादिना श्रम्-श्रोट्-शस्-इलादीनां शहराम् । प्राचामिति । पाणिनेः पूर्वेषां स्फोटायनायाचार्याणां शास्त्रे प्रथमायाः सप्तम्यन्ताः संज्ञाः स्थिता इत्यन्वयः । किं तत इत्यत त्राह--ताभिरिति । ताभिः प्रथमादिसंज्ञाभिः इहापि पागिनीयशास्त्रेऽपि व्यवहारः संभवतीत्वर्थः । सुपः । सुप प्रत्याहारः, षष्ट्येकवचनम् । 'तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः' इति सूत्रं तानीति-वर्जमनुवर्तते। एकश इति एकैकमिल्यर्थः। 'संख्यैकवचनाच वीप्सायाम्' इति शस्। शसैन वीप्साया त्राभिधानाद् 'निल्पवीप्सयोः' इति द्वित्वं न । तच संख्यैकवचनाचेति स्त्रव्याख्यावसरे प्रपन्नथिष्यते । तिब्स्त्रीणि त्रीणीखतः त्रीणि त्रीणीखनुवर्तते । तदाह—सुपस्त्रीणीत्यादिना । द्येकयोः । द्येकयोरिति भावप्रधानों निर्देशः । श्रन्यथा बेकेष्विति स्यादिलमिप्रेल न्याचष्टे -द्वित्वैकत्वयोरिति।वहुषु।पूर्वसूत्रा-

प्रसाहारार्थः । विभक्तिश्च । 'तिङ्क्त्रीणि त्रीणि-' इत्यत्तितङ्ग्रह्णं व्यवहितमिष् स्वरितत्ववलाद्वुवर्तते । 'सुपः' इति च संनिहितमिस्यिभेष्रसाह—सुप्तिङ्गविति । तिङां विभक्तिसंज्ञायाः प्रयोजनं 'न विभक्तौ तुस्माः' इति । सुपां तु त्यदायत्वादिकमिष । वकारः पुरुषवचनसंज्ञाभ्यां समावेशार्थः । श्रत्यथा एकसंज्ञाधिकारादेकवचनादिसंज्ञाभिः सह वचनद्वयप्रामाएयात्पर्यायः स्यात् । ततश्च रामेभ्यो नमाम इत्यादौ बहुवचनसंज्ञापन्ने विभक्तित्वाभावात्सस्येत्संज्ञा स्यात् । इहापीति । श्रास्मिन्निष तन्त्रे 'प्रातिपदिकार्थ-लिक्तपरिमाण्-' इत्यादौ इत्यथः । सुपः । श्रत्र 'तिङस्त्रीणि-' इति सुत्रात् 'त्रीणि त्रीणि दित्यां च तानीति पदं विद्यायाव्वर्तत इति व्याच्छे—सुपस्त्रीणि त्रीणीत्यादिना । एकश्च इति । एकैक्तमित्यर्थः । 'संस्वैक-

स्युः । १८६ द्योकयोर्द्धिवचनैकवचने । (१-४-२२) द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः । १८७ यहुपु वहुवचनम् । (१-४-२१) बहुत्वे एतत्स्रात् । रुत्वविसर्गौ ।

वेरुप्याय इहापि बहुशब्दो बहुत्वपर इलाह—बहुत्व इति । न चात्र सूत्रे बहुशब्दस्य वहुन्वपरत्वेऽपि बहुत्वस्य एकत्वार् बहुव्विति बहुव्वनं कथमिति शड्क्यम्, बहुत्व-संख्याधारद्रव्यगनबहुत्वस्य बहुत्वगुरो त्रारोपेशा तहुपपत्तेः । बहुत्वं च त्रित्वचतुष्ट्रादि-परार्थसंख्याव्यापकीभूतधर्मविशेषः, न तु त्रित्वाद्यस्यतमिल्येकादशस्य प्रथमे 'बहुवचनेन सर्वप्राव्धिकत्यः स्यान्' इति कपिजलाधिकरसे तङ्गाध्यवार्तिकयोः स्थितम् । प्रपिन्नतं चास्मानिरध्वरमीमांसाकुत्हलवृत्तौ । एवं च बहुरोटन इति वैपुल्यवाचिना बहुशब्दाद् न वहुवचनम् । द्येकयोरित्यादिप्रायपाठवलेन संख्यानियतस्यैव तथाविधबहुत्वस्यात्र विविज्ञितर्न्वम् । एकस्यामेव स्त्र्यादिन्यक्तौ दारा इत्यादिप्रयोगे त्ववयवबहुत्वस्यावयविनया-रोपाद्र्हुवचनं कोशवृद्धव्यवहारवलादिललम् । रुत्वविसर्गाविति । रामशब्दात् प्रथमाविभक्तौ एकवचने मुँबल्ये सति, उकारस्य इत्वेन लोपे, 'ससजुषो:-' इति इत्वे, 'सरवसानयोः-' इति विसर्ग इत्यर्थः। मु इत्युकारस्तु अर्वग्रश्नसाविलाझै विशेषगार्थः। श्रसीन्युक्ते हि श्रसकारादाविलार्थः स्यात् । ततश्च वाजमर्वन्सु इलात्र श्रवंशास्तृविधिर्न प्रवर्तेत । न चात्र रोरसुप्त्वात् तदन्तस्य पद्रत्वाभावाद् रेफस्य पदान्तन्वाभावात् कथिमह विसर्ग इति वाच्यम् । स्थानिवद्भावेन रोः सुप्त्वात् । न च स्थानिवद्भावे कर्तन्ये त्रैपादि-कस्य रोरसिद्धरवं शड्क्यम् , 'इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य' इति अप्रत्ययमहरोन स्थानि-वत्त्वातिदेशे रोरमिद्धत्वाभावज्ञापनान् । तत्र ह्यप्रस्ययद्वरणम् अग्नि×करोति, कविभि×

वचनाच' इति वीप्साया प्रथमान्ताच्छस् । द्वाकयोः । इह श्रेकशब्दौ संख्यापराविखनिमेत्रेखाह—द्वित्वेकत्वयोरिति । संख्येयपरावे तु बहुवचनं स्यादिति भावः । यहुपु । अयमपि संख्यापर एवेत्याह—यहुत्व इति । बहुवचनं त्वाश्रयद्रव्यगत-बहुत्वं धर्मे आरोप्य कृतम् । तत्फलं तु बहुः पर्वत इति वैपुल्यवाचिनो नेह प्रह्मामिति स्चनमेव । वस्तुतो व्यर्थ तत्, परत्वादेकवचनसंभवादिति शब्दकौस्तुभादौ स्थितम् । रत्वविस्माविति । नतु रुत्वस्यासिद्धत्वादुकारस्येत्संज्ञालोपयोरभावात् 'स्थानिवदा-देशः' इत्यस्थापि त्रिपाद्यामप्रवृत्त्या रेफान्तस्य 'सुप्तिबन्तम्—' इति पदसंज्ञाभावेन च विसर्गोऽत्र दुर्लभः । विसर्गविधेस्तु पुनिरत्यादौ चरितार्थत्वादिति चेन्मैवम् । 'न मुने' इति सूत्रे नेति योगं विभज्य असिदं नेति व्याख्यायामिष्टसिद्धिरित्युक्तवात् । राम इति । संजाशब्दोऽयमव्युत्पन्न इति पद्धे अर्थवत्स्त्रेण् प्रातिपदिकसंज्ञा, 'करणाधि-करण्योश्व' इत्यधिकारे घापवादेन 'हल्लश्व' इति घना रमन्तेऽस्मिन्निति व्युत्पादने तु

१ त्वात्—इति क, ख । २ सुप्रत्यये—इति नास्ति क।

रामः । १८८ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । (१-२-६४) एकविभक्तौ यानि सरूपार्ययेव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते। 'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' (सू १६४)

कृतमित्यादौ विमर्गपर्युदामार्थम् । स्थानिवस्त्रे कर्तव्ये रोरसिद्धत्वे तु तत्र विसर्गस्यैवा-भावात् तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेवेत्यत्तम् । राम इति ।

> 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनामौ परं ब्रह्माभिथीयते ।' इति श्रुतिः ।

'करणाधिकरणयोश्व' इत्यधिकारे 'हलश्व' इत्यधिकरणे घत् । 'क्वतिद्वित-' इति प्रातिपदिकत्वम् । अन्युत्पन्नः संज्ञाशन्दो वा । तथा सित अर्थवदिति प्रातिपदिकत्वम् ।

श्रथ प्रातिपदिकार्थगतद्वित्वादिविवज्ञायां प्रातिपदिकस्य द्वित्रधादिप्रयोगप्राप्तानिवस्मारभ्यते—सरूपाणाम् । एकविभक्वाविति सहपाणामिखत्रान्वेति । समानं हपं येषां तानि सहपाणा । 'ज्योतिर्जनपद' इत्यादिना समानस्य समानः । निर्धारणप्रधि । 'वद्वो यूना-' इत्युत्तरस्त्रादेवेलपक्वव्यते । शिष्यते इति शेषः । कर्मणि षण् । एकश्चासौ शेषश्चेति 'पूर्वकालैक-' इति समासः । एकस्यां विभक्तौ परतः सहपाणामेव दष्टानां मध्ये एकः शिष्यत इति फलति । तदाह—एकविभक्तावित्यादिना । एवेति किम् । मातृशब्दस्तावज्ञननीवाची, परिच्छेनृवाची च । तत्र मातृभ्यामिति भ्यामादौ क्वचित्सा-हप्ये सत्यपि, श्रौजसादिषु मातरौ माताराविति वैरूप्यदर्शनाकैकशेषः। यद्यपि कतिपय-विभक्तौ उक्तयोर्मानुशब्दयोः साहप्येगौव दर्शनमस्ति । तथापि एकस्यामपि विभक्तौ

'कृत्तद्वित—' इति स्त्रेणिति विवेकः । अत्र केचित् परिष्कुर्वन्ति—'गन्धर्वः शरभो रामः समरो गवयः शराः । इत्यादयो मृगेन्द्राद्या गवाद्यः पशुजातयः' इत्यमरोत्त्या यदि पशुविशेषे प्रयुज्यते तदा रह्योदयो मृगेन्द्राद्या गवाद्यः पशुजातयः' इत्यमरोत्त्या यदि पशुविशेषे प्रयुज्यते तदा रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति व्युप्पर्याश्रयणात् 'कृत्तद्वित्न' इति स्त्रेण संज्ञेति । स्मरूपाणामेकश्रेषः—। इतरिनृत्तिपूर्वकमवस्थानं शेषशब्दार्थः । न च विरूपेष्वेकशेषाप्रवृत्तया घटकलशाविति द्वन्द्वापत्तिरिति शङ्कथम् , 'विरूपाणामं इति वार्तिकस्य वद्ययमाणत्वात् । वस्तुतस्तु स्त्राव्तंरेव वार्तिकार्यो लभ्यते । स्थ्यते वेथ्यते इति रूपमर्थः, समानं रूपं येषामिति सरूपाः 'ज्योतिर्जनपद—' इत्यादिना समानस्य सभावः, तथा समानं रूपं स्वरूपं येषां ते सरूपाः । सरूपाश्च सरूपाश्च सरूपाश्च सरूपाः तेषामिश्चेकशेषेण व्याख्यानात् । न च स्वाङ्गे स्वय्यापारायोगः वाक्यापरिसामित्यायादिति वाच्यम् , उद्देश्यतावच्छेदकरूपाकान्ततया स्वस्मिन्निप प्रवृत्तेः । अन्यया 'तुत्यास्यप्रयक्षम्—' इत्यादौ सवर्णादीर्षो न स्यात् । तथा 'व्यर्थवत्—' स्वान्तर्गतानां प्रतिपदिक्वम्, 'प्रस्ययः' 'परश्च' इत्यत्र सुप्रस्ययः, 'ससजुषोः—' इत्यत्र रूपः इत्यत्र सुप्रस्ययः, 'ससजुषोः—' इत्यत्र रूपः इत्यत्र सुप्रस्ययः, 'ससजुषोः—' इत्यत्र रूपः

पर्तो विह्पाणि न दृष्टानीसर्थो विविद्यतः । एतदृथोतनायैव एकविभक्ताविस्तत्र एक-ग्रहराम् । एवकारापकपंसिद्धार्थकथनपरम् एकग्रहरां स्पष्टार्थमेवेति केचित् । एकशेष इल्वेकपदोपादानं तु द्विबहुनामपि शेपो मा भूदिल्वेतदर्थम् । शेषपदातुपादाने तु सन्पानां न्याने एक ब्रादेशः स्यात् । ततश्च ब्रश्वश्च ब्रश्वश्चेति द्वयदात्तवतः स्थाने इयदानवानादेशः स्यात् । तिश्ववृत्त्यर्थ शेषप्रहराम् । एकविभक्काविति सारुप्ये उप-लुजुंगम् , न तु एकविभक्तां परत एकशेषो भवतीति व्याख्यानमुचितम्, जननी-परिच्छेनुवर्गवनारेकशेषापनेरित्यादि प्रथितं प्रौडमनोरमायाम् । स्रत्र 'तिब्यपुनर्वस्तो-र्नज्ञद्वन्द्वे-' इति पूर्वसूत्राट् द्वन्द्व इल्बनुवर्त्य द्वन्द्वे प्रसक्क इति व्याख्येयम् । ततश्च देवदेवः राजराज इलादौ नैकशेषः । द्वन्द्वापवाद एकशेष इति फलितम् । यद्यप्यनैमित्ति-कत्वादन्तरङ्गोऽयमेकशेषः सुबुत्पत्तेः प्रागेव प्रवर्तते । तथापि द्वन्द्वापवाद एवायम । त्रसति ह्येकशेषे सुवर्त्पीत्तः, पत्ते द्वन्द्वश्च स्यात् । सति तु त्र्यनेकसुवन्तविरहाद् द्वन्द्वस्या-प्राप्तिः फलिता । घटश्र घटश्र घटश्र तेषां सैमाहार इति समाहारद्व-द्वविषये तु नास्य प्रवृत्तिः, अनभिधानात् । द्वन्द्वे कृते एकशेष इति तु न व्याख्येयम् । पन्थान इलादौ 'खरवसानयोः-' इति मुत्रे विसर्गश्च न स्यादिति सर्वोपप्लवः स्यात् । 'स्वाध्यायोऽध्ये-तव्यः' इत्यस्य 'नेह नाना-' इत्यादिश्रुतेश्व खस्मिन्नपि यथा प्रवृत्तिस्तथा दीर्घादीना-मर्गानि चेनुन्यमेकशेषेऽपि। एनेन 'श्र इ उ स्।' इलादौ 'श्राद् गुसः' इलादि सन्धिकार्थं कुतो नेत्याराङ्कायाम्—वर्गापिदेशकालेऽजादिसंज्ञानामनिष्पादात्सनिधर्न—इति के**षां**-चित्समाथानं परास्तम् । वर्णापदेशे इत्संज्ञायामच्प्रलाहारे च निष्पन्ने प्रवर्तमानानां गुसादीनामुपेन्द्र इलादौ तटस्थ इव उद्देश्यतावच्छेदकरूपाकान्ते वसोपिदेशादाविप प्रवृत्तेरावर्यकत्वात् । स्यादेतत् , 'सरूपाणामेक एकविभक्तो' इस्रेव सूत्रमस्तु किमनेन राषप्रहरोन । ऋत्राहः--तथा हि सति सरूपाएां स्थाने एकोऽन्तरतम आदेशो भवती-लर्थः स्यात् । तथा चाश्वश्वाश्वश्रेखत्रोदातद्वयवतः स्थाने उदानद्वयवानादेशस्तथा अनुदात्त-द्वयवतः स्थाने अनुदानद्वयवानादेशः प्रसज्येतेति । एकविभक्तौ यानीति । विभक्तिः सारू थे उपलक्त्यां न त्वेकशोधे निमित्तम् । एवं चानैमित्तिकत्वेनान्तरङ्गोऽथमेकशेषः सुबुत्पनेः प्रागेव प्रवर्तते । यद्येतन्नारभ्येत, तर्हि प्रत्येकं विभक्तिः स्यार् द्वन्द्वश्च प्रवर्तेत । त्र्यारच्ये त्वेकशेषेऽनेकसुवन्तविरहाद् द्वन्द्वस्य प्राप्तिरेव नास्तीति भावः । ननु सुब्रत्पत्तेः प्रागेकरोपप्रवृत्तौ शिष्यमाएं यत्प्रातिपदिकं तदेकमेवार्थं बोधयतीति द्विवचनायन्तरातौ रामो रामा इलादि न सिन्येत् । नैष दोषः, शिष्यमागास्य लुप्यमानार्थीभिधायित्वात् । त्रत एव 'कृनद्धितसमासैकशेष-' इलेकशेषो वृत्तिषु गएयते। परार्थाभिधानं हि वृत्तिः।

१ त्ते:-इति ख । २ समाहार इति-इति नास्ति क ।

'नादिनि' (स् १६४) 'वृद्धिरेनि (स् ७२) । रामी । १८६ ऋमपूरित्यादिसमासान्तापत्तेः, करावित्यादौ 'द्वन्द्रश्च प्राणितूर्यन' इत्याद्यापत्तेः । पूर्व-स्त्रादिह द्वन्द्रप्रह्णानुवृत्तौ 'इदितो नुम् धातोः' इत्यत्र इदित इति निर्देशो लिङ्गम् । इत् इकार इत्संज्ञको यस्य स इदित् , अत्र इच्छव्दयोरेकविभक्कौ सारूप्येऽपि द्वन्द्व-विषयत्वाभावाक्षेकशेषः । अन्यथा तत्राप्येकशेषः स्थादित्यत्तम् ।

राम श्रौ इति स्थिते प्रिक्तयां दर्शयति-प्रथमयोरित्यादिना । दृर्धि वाधित्वा पूर्वसवर्गादीर्घे प्राप्ते श्राह—नादिचीति । तस्मिन् प्रतिषिद्धे सित दृद्धेः प्रवृत्तौ रामौ इति रूपमित्यर्थः । देवदत्तहन्तृहतन्यायस्तु नात्र प्रवर्तत इति स्वादिसन्धौ मनोरथ

श्रत एव च लुमेऽपि प्रत्येय लिड् धुग् इत्यादौ कर्ता प्रतीयत इति दिक् । सरूपारये-वेति । एत्च उत्तरसत्रस्थस्यैवकारस्येहानकर्षणाद्धस्यते । यत्र च एकस्यामपि विभक्तो परतो विरूपाणि न दृष्टानीति पर्यवसन्नोऽर्थः, तेन मानुशब्दयोर्जननीवाचिपरिच्छे-चुवाचिनोनैंकरोषः, मातृभ्यां मातृभिरित्यादौ सारूप्येऽपि श्रीजसादिषु वैरूप्यात् । नन्वेवं पयः पयो नयति, देवदेवेत्यादावतिप्रसङ्गः स्यादेवेति चेद्, उच्यते---सहिवव-चायामेवैकशेषः प्रवर्तते । इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य विषय इति यावत् । यत्र ह्यनेकस्यार्थस्य मिलितस्येतरान्वयः स तथाभूतो विषयः । इदं च 'इदितो नुम धातोः' इति लिज्ञा-क्रभ्यते न्यायाच । तथा हि-'यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी' इति स्थिते श्रय-माग्रीकराव्दोपस्थितं सर्वमविशेषादैकरूप्येग्रीवान्वेतुमर्हति । यद्वा 'तिष्यपुनर्वस्वोःन' इति सुत्रादु द्वन्द्वे इत्यनुवर्त्य द्वन्द्वे प्रसक्के सति इति व्याख्येयम्, न तु द्वन्द्वे कृते सतीति। पन्थानौ पन्थान इत्यादौ 'ऋक्पूरच्धू:-' इत्यादिना समासान्तापत्ते:, करौ करा इत्यादौ 'द्रन्द्रश्च प्राणितर्य-' इस्यादिना एकवद्भावापत्तेश्चेति दिक् । सूत्रे शेपशब्दः कर्मसाधन इत्याह—एक एव शिष्यत इति । असत्येकप्रहरो द्विबह्वोर्ए शेषः स्यादित्येक-ग्रहराम् । न चैवमप्येकविभक्तावित्यत्र एकग्रहरां व्यर्थमिति शङ्क्यम् , एकस्यासपि विभक्तो परतो विरूपाणि न दृष्टानीत्यर्थलाभाय तस्यावश्यकत्वात् । किं च खसा च खसारौ चेत्यादौ विभक्तौ परतः पूर्वभागयोवैंक् यदर्शनात्खसार इत्येकशेषस्तत्र न स्यात् । तथा स्वसरि च स्वस्नोश्चेत्यत्र वैरूप्यदर्शनात्स्वसृष्विति न स्यात् । किं तु कमलौ कमल इत्यादिष्वेव स्यात् । कृते त्वेकग्रहणे नायं दोषः प्रसज्यते । एकविभक्तौ परतः पूर्वत्र वैरूप्यादर्शनात् । यदा तु विभक्तावित्यत्रैकत्वं विवित्ततत्वान्मास्त्वत्र एक-ग्रहणिमत्युच्यते, तर्हि स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थमेवास्त्वित केचित् । अन्ये त्वाहुः—एकप्रहण-मेकैकविमक्कावित्यर्थलाभार्थम् । तथा च सकलविमक्कावित्यर्थलाभादेवकारापकर्षणं

१ उत्तरसूत्रादिह द्वन्द्वग्रह्णापकर्षे—इति क, ख।

चुट्र। (१-३-७) प्रत्यवाद्यौ चुट्र इतौ स्तः। इति जस्वेत्संज्ञायाम्। १६० न विभक्तौ तुस्साः। (१-३-४) विभक्तिस्थास्तवर्गसकारमकारा इतो न स्युः। इति सकारस्य नेत्त्वम्। १६१ ऋतो गुणे। (६-१-६७) अपदान्तादकाराद् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात्। इति प्राप्ते। परत्वात्पुर्वसवर्णदीर्घः। 'अतो गुणे'

इलत्र प्रपन्नितम् । राम जस् इति स्थिते । चुट्टू । 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इस्रतः इदिखनुर्वते । तच द्विचनान्ततया विपरिग्राम्यते । 'ग्रादिर्निदृडवः' इखत ग्रादि-प्रहरामनुवर्क् द्विवचनान्ततया विपरिराम्यते । 'घः प्रत्ययस्य' इत्यनुवर्तते । तदाह— प्रन्ययाद्याचित्यादिना । इति जस्येति । इत्संज्ञायां 'तस्य लोपः' इति लोपः । जकारस्त 'जसर्शा' इत्यादौ शसो निवृत्त्यर्थः । श्रथ जसः सकारस्य 'हलन्त्यम्' इतीत्संज्ञायां लोपमाशङ्क्याह—न विभक्तौ । तु स् म एतेषां द्वन्द्वः । इत् इत्यतुवृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते । तदाह-विमक्तिस्था इत्यादिना । श्रथ राम त्रम् इति स्थिते 'त्रकस्तवर्गे दीर्घः' इति सवर्गादीर्घस्यापवादं पैररूपमाशद्भितृमाह-**त्रातो गुणे। '**एङि पररूपम्' इत्यतः पररूपमित्यनुवर्तते। 'उस्य पदान्तान्' इत्यतः अपदान्तादित्यनुवर्तते । 'एकः पूर्वपरयोः' इत्यधिकृतम् । अत इति पश्चमी । तदाह— श्रपदान्तादित्यादिना । इति प्राप्त इति । न च परत्वाद् 'श्रकस्सवर्णे दीर्घः' इति कुनो न स्यादिनि वाच्यम् , 'अकस्सवर्षे दीर्घः' इति प्राप्त एवारभ्यमागापररूपस्य तद-पवादन्वात् , परादपवादस्य बलीयस्त्वादिति भावः। **परत्वादिति । '**श्रतो ग्रुगो' इत्य-पेच्चया 'प्रथमयोः पूर्वसवर्षाः' इत्यस्य परत्वादित्यर्थः । ननु पररूपमिद्मपवादत्वात् सवर्णदीर्घमिव पूर्वसवर्णदीर्घमिप कुतो न बाधत इत्यत आह-न्य्रतो गुण इती-विनैव सिद्धमिष्टमिति दिक्। एकश्च एकश्च द्वौ च द्वौ चेत्यादावेकशेषो न भवत्यनभि-धानात् । इन्द्रोऽप्यत्रानिभधानेनैव वारणीयः, उत्सर्गतः संख्याशब्देष्वेवमेव । विंश-त्यादौ त्वेकशेष इष्ट एवेति बोध्यम् । चुट्टू । 'आदिर्विटुडवः' इत्यत आदिः, 'षः प्रत्ययस्य' इत्यतः प्रत्ययस्येति चातुर्वतते, तदाह—प्रत्ययाद्याचिति। प्रत्ययाद्याविति कि.म् , वाचाटः । 'तेन वित्तरचुञ्चुप्चगापौ' इत्यत्र प्रत्ययादौ यकारो लुप्तनिर्दिष्टस्तेन वस्य नेत्संज्ञेति वस्यति । न विभक्ती । 'हलन्त्यम्' इतीत्संज्ञाप्राप्तौ निषेधारम्भः । तु इत्यस्योदाहरराम्-रामात्, पचेरन्। मकारस्य तु रामम्, श्रद्राज्ञम्। विभक्तौ किम् , 'श्रचो यत्' 'ऊर्णाया युस्' 'रुधादिभ्यः क्षम्' एतेष्वन्त्यस्येत्संज्ञा यथा स्यात्। 'इदमस्थमः' इत्यत्र मकारपरित्राणार्थमुकारानुबन्धासञ्जनादनित्योऽयमिति ज्ञायते । श्रन्यथा 'प्राग्दिशो विभक्तिः' इति थमो विभक्तिरवाहानीमो मकारस्येवानेनैव सूत्रेग्रोत्त्व-

१ पररूपमाशङ्कयाह—इति क।

( सु १६१ ) इति हि ' पुरस्ताद्पवादा ग्रनन्तरान्विधीन्वाधन्ते नोत्तरान् ' ( प ६० ) इति न्यायेन ' श्रकः सवर्णे दीवेः ' ( सू ५१ ) इत्यस्येवापवादः । न तु 'प्रथमयोः-' ( सु १६४ ) इत्यस्यापि । रामाः । १६२ एकवचनं संवृद्धिः । ( २-३-४६ ) संवोधने प्रथमाया एकवचनं संबुद्धिसंज्ञं स्यात् । १६३ एङ्-हस्वान्संबुद्धः । (६-१-६६) एङन्तार्भस्वान्ताचाङ्गाद्दल्लुप्यते संबुद्धेश्वेत् ।

त्यादि । अनन्तरान् अव्यवहितानित्यर्थः । उत्तरानिति । व्यवहितानित्यर्थः । 'अतो गुरो' इत्युत्तरम् 'श्रव्यक्षानुकररास्य–' इत्यादि पठित्वा 'श्रकस्सवरों दीर्घः' 'प्रथमशेः पूर्वसवर्गाः' इति पठितम् । तत्रश्च परम्पमिदं सवर्गादीर्घमेव बाधते, न त तद्यवहितं पर्वसवर्णरीर्घमपीति भावः । वस्तुतस्तु पुरस्तादपवादन्यायस्य नायं विषयः। न हि

ादं पूर्वसवर्गादीर्घस्यापवादः । भवन्तीत्यादौ अप्रातेऽपि पूर्वसवर्गादीर्घ एतस्य पर-रूपस्यारम्भादेखलम् ।

रुत्वविसर्गों सिद वत्कृत्याह—रामा इति । हे राम म् इति स्थिते, 'एङ्ह्स्वा-त्संबुद्धेः' इति विधास्यन् संबुद्धिसंज्ञामाह—एकवचनम् । 'प्रातिपदिकार्थलिइ-' इत्यतः प्रथमेखनुवृत्तं पष्ट्या विपरिणम्यते । 'संबोधने च' इत्यतः संबोधन इत्यनुवर्तते । तदाह—संवोधन इत्यादिना । मुः संबुद्धिरित्येव सुवचम् । प्रथमाप्रहरणानुवृत्तेः सप्तमीबहुवचनस्य सुपो न ग्रह्णाम् । न चात्र प्रत्ययग्रह्णपरिभाषया तदन्तग्रह्णं शङ्क्यम् । 'हस्वस्य गुराः' इति संबुद्धौ परतोऽइस्य गुराविधिवलात् , संज्ञाविधौ प्रत्यय-शहरो तदन्तविधिनिषेधाच । एतेन तदैन्तसंज्ञानिवृत्त्यर्थमेकवचनशहरामिलपास्तम् । एङ्हस्वात् । एङ्हस्वादिलङ्गविशेषणम् । तदन्तविधिः । '-स्तिस्पपृक्तं हल्' इलतो हिलिति प्रथमान्तमनुवर्तते । तचाङ्गादिलात्रान्वेति-स्रङ्गात् परं हिलिति । 'लोपो व्योः-' इखतो लोप इखनुवर्तते। तच हिलिखनेन सामानाधिकरएयेनान्वेति । लुप्यत इति लोपः । कर्मिरा घन् । संबुद्धेरित्यवयवपष्टी हलित्यत्रान्वेति । ततश्र एङन्ताद्धस्वान्ता-निषेधसिद्धः, कि तेनेति । तेन 'किमोऽत्' केति सिद्धम् । एकवचनम् । 'मुः संबुद्धः' इत्येव सुवचम् । न च सप्तमीबहवचनेऽतिप्रसङ्गः । संबोधने प्रथमेत्यधिकारादेव तद-भावादिति नव्याः । त्रत्र व्याचख्यः — 'सुः संवुद्धिः' इति वाच्ये एकवचनग्रहरामे-कोऽर्थ उच्यते येन तावन्मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञार्थम् । श्रन्यथा 'सामन्त्रितम' इति पूर्वसूत्रे तदन्तस्यामन्त्रितसंज्ञा कृतेति प्रक्रमाभेदाय इयमपि संज्ञा तदन्तस्यैव स्यादिति। एइहस्यात्संबुद्धेः । यदात्र 'हल्ड्याब्भ्यः-' इत्यतो हलमननुवर्त्य एङन्तादः हस्वा-न्ताचाङ्गात्परस्याः संबद्धेलीप इति व्याख्यायेत, हलनुवृत्तावप्यङ्गात्परा या संह

९ तदन्त-इति नास्ति क ।

सम्बुद्ध्याचित्रस्याङ्गस्यैङ्हस्वाभ्यां विशेषणान्नेह । हे कतरत् कुलेति । हे राम । हे रामौ । हे रामाः । 'एङ्' प्रहणं किम्—हे हरे । हे विष्णो । श्रन्न हि परत्वान्निस्यत्वाच संबुद्धिगुणे कृते हस्वात्परत्वं नास्ति । १६४ श्रमि पूर्वः ।

इति फलति। तदाह-एडन्ता-चाङ्गात् परं यद् हल् संबुद्ध्यवयवभूतं दिन्यादिना । नतु एङ्हस्तादिलस्याङ्गाधिकारस्थत्वाभावात् कथमङ्गस्य विशेष्यत्वलाभः। तस्य वः किं प्रयोजनम् । एडो हस्ताच परं संबुद्धवयवभूतं हल्लु यत इत्येवास्तु । तत्राह—सम्बुड्याचिप्तस्येत्यादि । संबुद्धेः प्रत्ययन्वात् तत्प्रकृतेरङ्गत्वमर्थाह्मब्धम् । तम्य च एडा हुन्वेन च विशेषिनन्वात् तदन्तविधौ एङन्ताद्भस्थान्ताचाङ्गात् परं हल्लु-प्यत इत्यर्थनाभाद इह लोपो नेत्यर्थः । इहेत्यस्य विशेष्यमाह—हे कतरत्। कुलेतीति । कतरशब्दस्य नपुंसकत्वस्फोरणाय कुलशब्दः । कतरशब्दान्नपुंसक-. लिङ्कात् संबुद्धिः सुः । 'श्रद्इ डनरादिभ्यः पञ्चभ्यः' इति तस्य श्रद्इ श्रादेशः। डकार इत्। डिक्त्वसामर्थ्यादभत्वेऽपि टेरिति रेफादकारस्य लोपः। 'वाऽवसाने' इति चर्त्वम् । कतरत् इति । यदि एड्हस्वादित्यत्राङ्गस्य विशेष्यत्वं न स्यात् , तदा कतरदि-त्यत्र तकारस्य हत्तो हस्वादकारान् परत्वान् संबुद्धयवयवत्वाच लोपः प्रसज्येत \ श्रङ्गस्य विशेष्यत्वे तुन दोषः । स्रत्र हि टिलोपानन्तरं कतर् इति रेफान्तमङ्गम् । तत्तुन हस्वान्तम् । यनु हस्वान्तं तन्नाङ्गम् । रेफादकारस्य सुस्थानिकाद्डादेशावयवत्वेन प्रत्य-यानयनतया प्रकृतिभागानन्तर्भावान् । नन्विह हत्य्यह्णानुवृत्तिव्यर्था। एडन्ताद् हस्त्रान्ता-चाङ्गान् परस्य संबुद्धेर्त्तोपः स्यादिस्येव न्याख्यायनाम् । त्रस्तु वा हत्तनुवृत्तिः । तथापि एङन्ताद्भक्षान्ताचाङ्गात् परा या संबुद्धिः तदवयवो हन्लुप्यत इति कुतो न व्याख्यावत इति चेत् , एवं सित हे ज्ञानेति न सिध्येत्। तदिदमजन्तनपुंसकलिङ्गाथिकारे ज्ञानशब्द-प्रकियावसरे मूल एव स्पष्टीभविष्यति । हे हरे, हे विष्णो इति । हरिशब्दाद्विष्णु-शब्दाच संबुद्धिः सः। 'हस्त्रस्य गुराः' इति गुराः। हे हरे स्, हे विष्णो स्, इति

तस्या यद्धलिति वा । उभयथापि हे ज्ञानेति न सिच्येत । लोपात्परत्वात्सोरतोऽिम, श्रमि पूर्वत्वे च क्रते एकादेशस्य परादिवद्भावे हस्वान्तात्परत्वाभावात्पूर्वान्तवद्भावे श्रम एवा-भावाद् 'उभयत श्राश्रयणे तु नान्तादिवत' इति निषेधादतो व्याच्छे— एडन्तादि-त्यादिना चेदित्यन्ते । संबुद्धधान्तिप्तस्येति । तदन्तस्यैव संज्ञाभ्युपगमे तु संबुद्धधा श्रक्षमाचेप्तुं न शक्यत इति बोध्यम् । हस्वात्परत्वं नास्तीति । तथा च स्त्रे एङ्ग्रह्णमावश्यकमिति भावः । किं च 'इमां किमाचामयसे न चनुषी' इति श्रीहर्षप्रयोगे से इति पृथक् पदं सलक्मीके हे दमयन्तीत्यर्थ इति 'निगरणचलनार्थे-भय्थ' इति सूत्रे मनोरमायां व्युत्पादितम् । ततश्च तत्रापि संबुद्धिलोपार्थमेड्ग्रहण-

( ६-१-१०७ ) अकोऽम्यचि परतः पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् । रामम् । रामौ ।

स्थिते, हस्वात् परत्वाभावात् मुलोनो न स्यात् । श्रत एङ्ग्रह्णामित्यर्थः । नतु गुणात्पूर्वं हे हिर स्, हे विष्णु म्, इत्यस्यामेव दशायां हस्वात्परत्वादेव मुलोपसंभवाद् एङ्ग्रह्णं व्यर्थमित्यत् श्राह—श्रात्रेति । संवुद्धिलोपोपेत्तया श्रयं गुणाः परः, नित्यश्र श्रकृतेऽपि संवुद्धिलोपे तत्प्रवृत्तेः, कृतेऽपि संवुद्धिलोपे प्रख्यलत्त्त्रणमाश्रित्य तत्प्रवृत्तेः, श्रतः संवुद्धिलोपात्प्रागेव इस्वस्य गुणे कृते सित हस्वात्परत्वाभावात् सोर्लोपो न स्यात् । श्रत एङ्ग्रह्णामित्यर्थः ।

त्रथ द्वितीया विभक्तिः । राम अम् इति स्थिते, 'न निभक्तौ तुस्साः इति मकारस्य नेत्त्वम्। 'अकः सवर्यों—' इति दीर्षं बाधित्वा 'अतो गुर्यो' इति परहपं प्राप्तम्, तद्वाधित्वा 'प्रथमयोः—' इति पूर्वसवर्णदीर्षे प्राप्ते । अप्ति पूर्वः । 'अकः सवर्यो दीर्धः' इस्रतः अक इति प्रवस्यन्तमनुवर्तते । 'एकः पूर्वपरयोः' इस्रिधकृतम् । 'इको यर्णाव' इस्रतः अवीस्यन्तर्वते । तदाह—अको उम्यचि । अपि निवयमानो योऽच् तस्मिन् परे इस्र्यः । राममिति मकारादकारस्य अमवयवाकारस्य च पूर्वह्मकार एको भवति । अवीस्यनुवृत्तौ अकः अपि परे पूर्वपरयोः पूर्वह्ममेकादेशः स्यादिति लभ्येत । तथा सति अमो मकारसहितस्य पूर्वह्मं स्यात् । तन्मा भृदिस्यनुवृत्तोः । रामाविति । राम और इति स्थिते इत्तन्स्यमिति टकारस्य इत्संज्ञायां लोपः । औरष्टकारः ष्ठिडिति प्रसाहारार्थः । राम शस् इति स्थिते, न निभक्षौ तस्मा इति सकारस्य नेत्त्वम् । तत्र

मावश्यकमेव । स्यादेतत् , एड्अइएएस्य से इत्यत्र सावकाशतया हे हरे इत्यादौ संबुद्धिलोपो न स्यात् , संनिपातपिरभाषाविरोधात् । तथा इख्यइएएस्यापि हे रामेत्यत्र सावकाशत्वाद् हे गौरि इत्यत्र परत्वाद्धल्ड्यादिलोपं बाधित्वा 'अम्बार्धनचोः—' इति हस्वे
कृते संबुद्धिलोपो न स्यात् । लक्ष्मीशब्दे तु हल्ख्यादिलोपस्याप्यभावाद् हे लक्ष्मि
इत्यत्र स्वतरां संबुद्धिलोपो न स्यात् । सत्यम् 'ग्रुणात्संबुद्धेः' इति वक्तव्ये एड्ह्स्वयहरणसामर्थ्यात्संनिपातपिरभाषां बाधित्वापि संबुद्धिलोपः प्रवर्तते इति दिक् । स्विम पूर्वः ।
प्रथमयोरिति पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्तेऽयमारम्भः । 'इको यर्णाच' इत्यतोऽचीत्यनुवर्तते
तदाह—स्वम्यचीति । श्रमि योऽच् तिस्मन् अमोऽवयवे श्रचीति यावत् । तेन
मकारसहितस्य पूर्वस्यं नेति स्थितं मनोरमायाम् । एवम् 'श्रच्हादृहिन्याम्—' इत्यादिनिर्देशाश्रास्मिन् व्याख्याने लिङ्गमित्यपि स्थितम् । कथं तर्हि काशिकादाविम परत इत्येबोक्कम् , न त्वम्यचीति चेदत्राहुः—र्तस्मादित्युत्तरस्य' 'श्रादेः परस्य' इत्यादेरेवादेश
इति निर्णीते 'एकः पूर्वपरयोः' इत्यादेशः पूर्वपरयोर्वर्णयोर्वरेण भविष्यतीत्याशयेन नोक्त-

१६५ लशकतद्धिते । (१-३-८) तद्धितवर्जप्रत्याचा लशकवर्गा इतः स्युः । इति श्रसः शखेरतंत्रा । १६६ तस्माच्छ्रसो नः पुंसि । (६-१-१०३) इत- पूर्वसवर्णदीर्घात्ररो यः शसः सकारसस्य नः स्यात्प्रंसि । १६७ स्रद्कुप्वाङ्-

शकारस्य यनन्त्यन्वादनन्त्यामेत्यप्राप्ताव इ—लशकतद्भिते । लशक इति समाहार-हुन्हु: । 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' 'श्रादिर्जिटुडवः' 'षः प्रखयस्य' इखत इदिति, श्रादिरिति, प्रस्यस्येति चानुवर्तते । श्रातद्वित इति षष्ट्यर्थे सप्तमी । तद्वितभित्रस्य प्रत्ययस्य त्रादिभूतं लकारशकारकवर्गम् इत्संज्ञं भवतीत्वर्थः । तदाह-तद्वितवर्जे-त्यादिना । अतिदिन इति किम्, 'कर्णललाटात् कन्नलङ्कारे' कर्णिका, अत्र ककारस्य तिद्वतावयवत्वान्नेत्वम् । सति तिसन् 'किति च' इत्यादिवृद्धिः स्यात् । एतेन प्रयोजना-भावादेव लशादितद्वितेष नेत्त्वमिखतद्वितप्रहर्ण व्यर्थमिति निरस्तम । इति शस इति । शकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोप इति लोपः । शकारोचारगां तु 'जसः शी' 'तस्माच्छसो नः' इन्यादौ विषयविभागार्थम् । राम श्रम् इति स्थिते 'श्रकः सवर्णे दीर्घः' इति बाधित्वा 'श्रतो गुरोा' इति प्राप्ते 'प्रथमयोः-' इति पूर्वसवर्गादीर्घे रामास् इति स्थिते, तस्माच्छसो । 'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' इति पूर्वसूत्रकृतः संनिहितः पूर्वसवर्ण-र्दार्घः तस्मादित्यनेन परामृश्यते । दिक्शब्दयोगे पश्चम्येषा । परस्येत्यध्याहार्यम् । शस इत्यवयवपट्टी, स चावयवः परत्वेन विशेष्यते । म चावयवः अर्थात् सकार एव. अन्यस्यासंभवात् । तदाह—कृतपूर्वेत्यादिना । कृतपूर्वेति किम् , दीर्घात् परस्य शसवयवस्येत्युक्तौ एतान् गाः परयेत्यत्र गोशच्दात् शसः सस्यापि नत्वप्रसङ्गः । स्रतः कृतपूर्वसवर्णर्रार्घादिति । गा इत्यत्र च श्रौतोम्शसोरित्याकार एकादेशः, न तु पूर्व-मिति । लुशक । 'त्रादिनिद्रडवः' इत्यत ऋदिरित्यनुवर्तते, 'षः प्रत्ययस्य' इत्यतः प्रत्ययस्येति, 'त्रतिदिते' इति पर्युदासाद्वा सभ्यत इत्याह—प्रत्ययाद्या इति । लक्ष शश्च कुश्चेति समाहारद्वन्द्वे लशक्तिति नपुंसकम् । तदितरेतरयोगद्वन्द्वेन वित्रुगोति-लशकवर्गा इति । त्रतिद्वत इति किम् , 'प्राणिस्यादातः-' इति लच् । चूडालः । 'लोमादिभ्यः शः' लोमशः । अत्र प्रयोजनाभावादेव नेत्संक्षेति नेदं प्रत्यदाहरणमिति नव्याः । 'कर्णाललाटात्-' इति भवार्थे कन् , कर्णिका । सत्यां हीत्संज्ञायां 'किति च' इति बृद्धिः स्यात् । प्रत्ययाद्या इति किम् , 'जल्पभिन्न-' इति बृङः षाकन् , वराकः । अत्र 'क्किति च' इति गुणो न स्यात् । तस्माच्छसो । तच्छन्देन संनिहितः पूर्व-सवर्गादीर्घः परामृश्यते । दीर्घमात्रपरामर्शे तु एतान् गाः परयत्यत्रापि नत्वप्रसङ्गात् । शस इत्यवयवषष्टां, स चावयवः परत्वेन विशेष्यते-पूर्वसवर्णदीर्घात्परस्य शसोऽवयव-स्थेति । तदेतदाह-परो यः शसः सकार इति । परो यः शसिति न व्याख्या-

नुम्ब्यवायऽपि । ( ८-४-२ ) अर् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् एतैव्येस्तैर्यथासंमवं मिलितेश्च व्यवधानेऽपि रपाभ्यां परस्य नस्य एः स्यास्समानपदे । 'पद्व्यवायेऽपि'

सवर्णदीये इति तनः परस्य न नन्यम् । शतः किम्, रामाः । प्रकृते च नन्ये रामान् इति स्पम् । यत्र न नत्यस्य रान्यस्तिमाशिक्ष्यनाह—अयुकुण्वाङ् । 'रपाभ्यां नो सः समानपदे' इति पृत्वस्त्रमनुवर्तते । तत्र न इति प्रयम्तम् । तेन च सृत्रेस रपान्ययं-स्वामस्यविद्यत्यस्य स्वामस्यविद्यत्यस्य स्वामस्यविद्यत्यस्य स्वामस्यविद्यत्यस्य । अस् प्रत्याहारः, कः कवर्तः, पुः पवर्गः । अस् च, कुश्च, पुश्च, याद् च, नृत् च, तैव्यवधानम् , तिस्मन् सन्यपि रपाम्यां परस्य नस्य सत्यं स्वादित्यर्थः । अत्र यहादिनिः समस्तैव्यवधानं रामिणित्यदिलच्ये काष्यसभावितम् । एकैकव्यवधिप्रपिति व्याख्याने तु रामिगोत्यादावव्यापिः । यथासंभवं मित्तिनैव्यवयोगिति व्याख्याने तु नरासामित्यावविक्यात्रस्य स्वादः यञ्चादिनिव्यस्त्रीर्थयान्यम् मित्तिनैव्यवयोगिति व्याख्याने तु नरासामित्यावविक्यात्रस्य सम्भवं मित्तिनैव्यवयोगिति व्याख्याने तु नरासामित्यविक्यात्रस्य स्वास्य स्वाप्ति । स्वास्य स्वाप्ति स्वाप्ति च व्यास्य स्वाप्ति । स्वाप्ति च व्यास्य स्वाप्ति स्विप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वापत

तम् । कृते पूर्वसवर्णदीर्घे ततः परस्य शसोऽसंभवात् । स्राट्युष्ट्वाङ् । 'रषाभ्याम्-'
इति पत्रमीनिदेशाद्यविहतस्याप्राप्तौ वचनमिदम् । तत्र सवैर्व्यवायोऽसंभवी, एकैकमात्रव्यवाय इत्यिष्ट नार्थः, नुआदिष्ठ नुभ्रपाठसामध्यात् 'सरूपाणाम्-'इत्यादिनिदेशाचेल्लिभेप्रत्याह—व्यस्तैयथासंभवं मिलितेश्वेत्यादि । नन्ववं कृत्स्नं कात्स्व्यमिलादावडादिव्यवधानाभावागणत्वाभावेऽप्यादशैंनेत्यादावड्व्यवधानादितप्रसङ्गः । न
च श्रष्टादिभिरेव व्यवधान इति नियमः, श्रप्राप्ते विधिरयमित्युक्तत्वात् । सल्यम् ।
योगविभागोऽत्र बोध्यः । 'व्यवायेऽपि' इत्येको योगो विध्यर्थः । 'श्रयुक्तवाङ्गुम्'
इत्यन्यो नियमार्थः । श्रान्दसो भिसो लुक् । श्रत्र योगविभागं विनापि निर्वाहः सुकर
इति नु नव्याः । तथा हि । 'श्रयुक्तवाङ्-' इति सूत्रे 'रपाभ्याम्' इत्यनुवर्तने । पत्रमीश्रुत्या 'तस्मादित्युन्तरस्य' इति परिभाषोपितष्ठते । उपस्थितापि सा वचनप्रामाएयादडादिव्यवाये न प्रवर्तते । तदन्यव्यवाये प्रवर्तत एव । श्रत एव—येन नाव्यवधानं तेन
व्यवहितेऽपि वचनप्रामाएयादेकवर्णव्यवहितस्यैव दक्तो गुणो न नु भिनत्तीत्यादावनेकव्यवहितर्येकः—इति 'पुगन्तलघूपवस्य-' इति सूत्रे वच्त्यति । एवं च यत्राडादिभिरंव व्यवधानं रामेणेलादौ तत्र भवलेव एत्वम् । यत्र त्वडादिभिकेन व्यवधानमादर्शेनेलादौ तत्र न भवति । 'तस्माद्-' इति परिभाषाया जागरूकत्वात् ।

( स् १०४७ ) इति निषेधं बाधितुमाङ्ग्रहणम्। तुम्ब्रहणमनुस्वारोपलचणार्थम्। तचाकर्तुं शक्यम्। अयोगवाहानामट्सूपदेशस्योक्तत्वात्। इति खरवे प्राप्ते। १६८ पदान्तस्य। ( ८-४-३७ ) पदान्तस्य नस्य खरवं न स्वात्। रामान्।

ऋखएडमेव पदमिह विविद्यातम् । तेन रामनामेत्यादौ नातिश्रसङ्गः । मातृभोगीएा इन्यादौ रात्वोपपत्तिस्तु तद्धिताधिकारे बच्यते । त्राङा व्यवाये पर्याराद्धमित्युदाहरराम् । इह आड्यहणाभावे तु ' उपसर्गादसमासेऽपि' इत्यत्र तदननुवृत्त्या सात्वं न स्यात् । नन्वड्व्यवाय इत्येवात्र एात्वं भविष्यति, किमाङ्ग्रहरोनेत्यत त्राह-पदव्यवाये-उपीति । नतु 'इवि प्रीराने' ल्युट् , अनादेशः, इदित्त्वान्तुम् । प्रेन्वनम् । अत्र 'कुमति च' इति नुँमा व्यवधानेऽपि सत्वं स्यात् । किं च 'बृहि बृद्धौ' ल्युट् , इदित्वा-न्तुम् , 'नश्चापदान्तस्य–' इत्यतुस्वारः, बृंहराम् । 'तृंहू- हिंसायाम्' ल्युट् , स्वाभा-विकोऽयमनुस्वारः, तृंहराम् । इहोभयत्रापि रात्वं न स्यात् । श्रनुस्वारस्य श्रडाद्यनन्त-र्भावात् । त्रत त्राह—नुम्ब्रहणमिति । नुम्ब्रहणेन त्रनुस्वारो लच्यते । प्रयोगा-नुसारादित्यर्थः। एवं च नुम्प्रहृणं प्रत्याख्येयमित्याह—तच्चेति। ननु नुम्प्रहृणामावे तल्लक्कितानुस्वारस्य कथं लाभ इत्यत आह—स्रयोगवाहानामिति । न विवते योगो वेषां वर्णसमान्नाये ते त्रयोगाः ऋनुपदिष्टाः उपदिष्टैरगृहीताश्चेत्यर्थः । वाह-यन्ति प्रयोगं निर्वाहयन्तीति बाहाः, ऋयोगाश्च ते वाहाश्च ऋयोगवाहा ऋनुस्वार-विसर्गादयः । ऋट्सु उपदेशस्य पाठस्य हल्सन्धिनिरूपेणावसरे उक्कत्वादित्यर्थः । स्पष्टं चैतर् हयवरट्सूत्रभाष्यवार्तिकयोः । उक्कं चात्रैव सूत्रे भाष्ये—'नार्थो नुम्प्रहर्णेन, अनुस्वारे कृते अड्व्यवाय इत्येवात्र रात्वं सिद्धम्' इति । इति रात्व इति । शस-वयवस्य नकारस्य एाकारे प्राप्त इत्यर्थः । पदान्तस्य । रषाभ्यां नो ए। इत्यनुवर्तते, 'न भाभूपू-' इत्यतो नेति च । तदाह-पदान्तस्य नस्येत्यादिना ।

निर्पेशं वाधितुमिति। तेन पर्याण्डमिस्तर 'उपसर्गादसमासेऽपि—' इति णत्नं सिष्य-तीति भावः। उपलक्त्यणार्थमिति। तुम्स्थानिकस्य खाभाविकस्य वातुस्वारमात्रस्योप-लक्त्यणार्थं तुम्प्रह्यणिस्थर्यः। तेन 'वृद्धि बृद्धौ' इदित्त्वान्तुम्, तस्यातुस्वारः। 'तृंदू हिंसायाम्' खाभाविकोऽत्रातुस्वारः। वृंह्यणम् तृंह्यणम्, उभयत्राप्यत्र यात्नं सिद्धम् । अयोगवाहानामिति । अविद्यमानो योगः प्रखाहारेषु संबन्धो येषां ते अयोगाः, अतुपदिष्टत्वादुपदिष्टैरगृहीतत्वाच प्रखाहारसंबन्धग्रस्या इत्यर्थः। वाह्यन्ति निर्वाह-यन्ति प्रयोगमिति वाहाः। अयोगाश्च ते वाहाश्च अयोगवाहाः। अतुपदिष्टत्वे उप-दिष्टैरगृहीतत्वे च सति श्रूयमाणा इत्यर्थः। अद्दिस्वित । निष्कर्षस्त्वकारोपरीति तेन प्रयःग्वित्यादाविषाः परस्येति वत्वं न भवति । अत एबोक्नं प्राक्—अनुस्वारविसर्ग- १६६ यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् । (१-४-१३) यः प्रत्ययो यस्माक्तियते तदादि शव्दस्तरूपं तस्मिन्प्रत्यये परेऽङ्गसंज्ञं स्यात् । 'भवामि' 'भविष्यामि' इत्यादौ विकरणविशिष्टस्याङ्गसंज्ञार्थं तदादिप्रहणम् । 'विधिः' इति किम्-स्त्री इयती । 'प्रत्यये' किम्-प्रत्ययविशिष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य वा मा भृत् ।

श्रथ तृतीयाविभक्तिः । तत्र टा इति टकारस्य चुद्र इतीत्संज्ञायां लोपः । टकारोज्चारणं तु टाक्सिक्सां द्वितोयाटौरिस्तत्यादौ विशेषणार्थम् । राम श्रा इति स्थिते श्रक्कार्यं विधान्यव्यक्तसंज्ञासाह् — यस्मात्प्रत्ययिधिः । यस्मादिति प्रकृति-भृतादित्यर्थः । यः प्रत्यय इति । यच्छ्रव्दान्तराध्याहारस्तु प्रत्यासत्तिलभ्यः । स च यस्मादस्य प्रत्ययस्य विधिः तिस्मन्प्रत्यये तदादेरङ्गसंज्ञेत्यर्थलामायः । तत् प्रकृति-स्वप्राह्मस्य प्रत्ययस्य विधिः तिस्मन्प्रत्यये तदादेरङ्गसंज्ञेत्यर्थलामायः । तत् प्रकृति-स्वप्रम् श्रादिर्यस्य तदादि । नयुंसकवशाच्छ्रव्दस्य प्रकृतिमात्रस्य तदादिन् — तदादिः स्वप्रदेशिव-स्वर्याद्विभ्यम् । तनु प्रस्मात् प्रत्ययविधिस्तदः प्रमृतिमात्रस्य तदादिन् व्यपदेशिव-स्वामाति । भृवातोर्लट्, मिण्, कर्तरि शिविति विकरणसंग्नः शण्, गृणावादेशी । श्रत्यते दीर्घो यित्रं दिति भव इत्यक्तस्य दीर्घः, भवामीति स्पम् । तथा भृधातोर्लट् मिण्, 'स्यातासी लुलुटोः' इति विकरणसंग्नः स्यः, इट्, गुणावादेशी, पत्यम् , 'श्रतो दीर्घो यित्रं दित भविष्य इत्यक्तस्य दीर्घः, भविष्यामीति रूपम् । श्रत्र श्रादिप्रहृणामावे मिष्प्रत्यये परतो मू इति प्रकृतिमात्रस्य श्रद्धसंग्ना स्यात्, भृश्राब्दादेव मिष्यस्यविधेः, न तु भव इत्यस्य मविष्य इत्यस्य च विकरणविशिष्टस्य, ततो मिष्प्रस्यविधेरमावान् । ततश्च 'श्रतो दीर्घो यित्रं इति मिष्प्रस्यये परतो दीर्घो न स्यात् । श्रादिप्रहृणामिस्वर्थः ।

विधिरिति किमिति—यस्माद्यः प्रत्येन श्रूयते तदादि शब्दरूपं तिस्मन् प्रत्येय अइसंज्ञमित्येतावनैव सिद्धे विधिप्रहृष्णं किमर्थमिति प्रश्नः । स्त्री इय-तिति । इदं परिमाणमस्या इत्यर्थे इदंशव्दात् 'किमिदम्भ्यां वो घः' इति वतुप् , वस्य घश्च, वस्य इयादेशः । 'इदंकिमोः—' इति इदम् ईश् । शित्त्वान् सर्वादेशः । ई इयन् इति स्थिते 'यस्येति च' इतीकारलोपः । इयन् इति प्रत्ययमात्रमवशिष्यते । 'उगितश्च' इति बीपि इयतीत्व रूपम् । अत्र विधिप्रहृणामावे स्त्री इयतीत्यत्र रेफादीकारस्य 'श्लियाः' इत्यक्कार्यमियक् स्यात् । स्त्रीशंव्दात्परत्वेन इयदिति प्रत्यस्य श्रूयमाणात्वान् । न

जिद्धामूलीयोपन्मानीययमानामकारोपरि-इति । स्तः न स्यादिति । 'न भाभपूक-मिगमि-' इत्यतो नेत्यनुवर्तत इति भावः । यस्मात् । तदादीति । तत्प्रकृतिरूप-मादिर्यस्य शब्दस्वरूपस्येति बहुन्नीहिः । ननु 'यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदङ्गम्' इत्येवास्तु

१ श्लीशब्दावयवत्वेन-इति क ।

च 'यस्य-' इति लोपस्या-मीयत्वेनासिद्धत्वाइ अजादिप्रखयपरकत्वाभावानात्र इयङः प्राप्तिरिति वाच्यम् , अन्यूनानिरिक्तसमानाश्रये कार्ये कर्तव्य एव आभीयासिद्धत्वस्य प्रवृत्तेः ।
अस्ति च 'यस्येति च' इति शाल्यपेच्या 'लियाः' इति स्त्रे अधिकस्य लीशव्यस्यापेच्या ।
कृते तु विधिप्रह्गो इयङ्त्र न भवति, वतुप इदम एवात्र विहितत्वेन तस्मिन् परे लीशव्यस्याइत्वाभावत् । न च 'यस्य-' इति लोपस्य इयि कर्तव्ये 'अचः परस्मिन्-' इति
स्थानिवञ्जावः शह्यः, पदान्तविधौ तिन्नयेधात् । लीशव्यस्य मुनिहिषताङ्गत्वेऽपि नेयक् ,
प्रखासत्त्या अजादिप्रखव्यनिहिष्त्राहत्वे तत्प्रवृत्तेः । प्रत्यये किमिति । यस्मात् प्रखयविधिन्तवाद्यङ्गिलेतः वदेवास्त्रिवखर्थः । प्रत्ययविशिष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य वा
मा भूदिति । तदादि शव्यह्पं कियदिखर्यच्यामिनशेषात् प्रखयविशिष्टं वा ततोऽ
प्यधिकं वा निरवधिकमङ्गं स्यात् । न च 'यस्मात्प्रखय-' इति प्रखयस्य श्रुतत्वात् प्रख्यविष्येवज्ञत्वं मिनिक्यतीति वाच्यम् , यस्मात् प्रखयविधिक्तदादीखर्यसमर्पर्योन तस्य
प्रखयप्रहणस्य चरितार्थत्वात् । ततश्च प्रखयविशिष्टस्याङ्गत्वे वत्रश्चेखत्र प्रखयविशिष्टस्याङ्गतेन 'उरत्' इखादेशस्य परनिमिन्नत्वालामाद् 'अचः परस्मिन्-' इति स्थानिवन्त्वा-

किमादिशहरोनेत्यत आह—भवामीत्यादि । प्रकृतिमात्रस्य तु व्यपदेशिवद्भावेन तदादित्वादइत्वम् , तेन कर्ता कारक इत्याद्यपि सिध्यतीति भावः। श्रक्कसंज्ञार्थमिति। श्रन्यथा 'श्रनो दीर्घा यत्रि' इति दीर्घो न स्यादिति भावः । न चारम्भसामध्यदिव दीर्घः स्यादिति वाच्यम् । 'पय् गतौ' , 'वय् गतौ' श्राभ्यां यङ्लुकि पापामि पापावः, वावामि वावाव इत्यादौ चरितार्थत्वात् । स्ती इयतीति । इदमः परिमारो वतुप् । 'किमिदंभ्यां वो घः' इति घः, तस्य इयादेशः । 'इदंकिमो-' इति ईश् , 'यस्येति च' इति ईशो लोपः । 'उगितश्च' इति बीप् । सत्यां हि संज्ञायां श्लीशब्दस्य 'यस्येति च' इति लोपः स्यात् । न चेशो लोपस्य 'त्रासिद्धवदत्राभात्' इत्यसिद्धत्वान्नातिप्रसङ्ग इति वाच्यम् । 'प्राग् भादसिद्धत्वम्' इति पत्ताभ्युपगमादनित्यत्वाद्वेति व्याख्यातारः । नव्या-स्तु—स्त्री श्रं परयतीत्यत्र स्त्रीशब्दस्य 'स्त्रियाः' इति इयक् स्यात् । श्रकारादिम क्रेते 'श्रमि पूर्वः' इत्येकादेशस्य परादिवद्भावेन प्रत्ययत्वात् । श्रततेर्डप्रत्यये टिलोपे च सत्य-कारस्य स्वत एव प्रत्ययत्वाच । विधिम्रहरो कृते तु नार्य दोषः प्रसञ्यते । अम्प्रत्य-यस्य त्रकाराङ्गप्रत्यवस्य चाततेर्विहितत्वेऽपि स्त्रीशब्दादविधानात् । स्यादेतत् , मतु-पोऽम्प्रत्ययस्य च स्त्रीशब्दादविधानेऽपि सोर्विधिरस्त्येवेति तहोषतादवस्थ्यमिति चेन्मै-वम् । संनिधानवतेन यस्माद् यः प्रत्ययो विहितस्तस्मिन् तदन्नमिति व्याख्यानात् । प्रत्यये किमिति । तदादिरूपं कियदित्यपैचायां यस्मात्प्रत्यय इति प्रत्ययस्य श्रुतत्वा-त्प्रत्ययपर्यन्तमेवात्तं भविष्यतीति मत्वा प्रश्नः । प्रत्ययस्य श्रुतत्वेऽपि प्रत्ययविशिष्टं

अजन्तपुँ ल्लिङ्ग-

२०० त्राङ्गस्य । ( ६-४-१ ) इत्यिष्ठत्य । २०१ टाङसिङसामिनात्स्याः । ( ७-१-१२ ) श्रकारान्तादङ्गाद्यादीनां कमादिनादय श्रादेशाः स्यः। स्यत्वम्। रामेण । २०२ सुपि च । ( ७-३-१०२ ) यजादी सुपि परे ऋतोऽङ्गस्य दीर्घः

प्रवृत्त्या 'न संप्रसार्णे-' इति संप्रसार्णानिषेधो न स्यात् । ऋधिकस्याङ्गत्वे च देवदत्त ओदनमपान्नीदिलादौ देवदत्तादिशब्दोत्तरं सुपं निमित्तीकृत्य लुड्पर्यन्तमङ्गलात्तस्य लु<del>ङ्</del> परत्वेन देवदत्तादिशब्दात्पूर्वमप्यडापत्तिः, श्रङ्गसंज्ञायाः प्रखयनिमित्तत्वाभावेन सुङ्। दिनिरूपिताइस्येलर्थस्य दुर्त्तभत्वात् । प्रलये इत्युक्तौ तु न कोऽपि दोष इत्यलम् ।

टाङसिङसाम् । श्रङ्गस्येलिधकृतं पश्चम्या विपरिगातम् । 'अतो भिस-इलसार् अत इति पश्चम्यन्तमनुकृतम् अङ्गस्य विशेषग्रम् । तदन्तविधिः । तदाह-श्रकारान्तादङ्गादिति । परेषामिति रोषः । कमादिति यथासंख्यसूत्रलब्धम् । टार्दी-नामिति । टा-इसि-इसामिल्यंः । इनादय इति । इन-त्रात्-स्य एते इल्यंः । राम इन इति स्थिते त्राद् गुराः । स्तिमिति । 'त्राट्कुप्वाइ-' इति नकारस्य सकार इलर्थः । राम भ्याम् इति स्थिते 'न विभक्तौ-' इति मस्य नेत्त्वम् । सुपि च । 'त्र्रतो दीर्घो यिन इलानुवर्तते । यनीलनेन सुपीति विशेष्यते । 'यस्मिन् विधिः-' इति तदादि-विधिरिलाह—यञादाविति । त्रातोऽङ्गस्येति । त्रदन्तस्याङ्गस्येलर्थः । राम भिस्

ततोऽप्यधिकं वा निरवधिकमङ्गं स्यात् , तदादीत्यस्यार्थनिर्णये प्रत्ययश्रवग्रस्योपच्चया-दित्याशयेन व्याचष्टे—प्रत्ययविशिष्टस्येत्यादिना । प्रत्ययविशिष्टस्येति किम् , वत्रथः। स्रत्र विशिष्टस्याङ्गसंज्ञायाम् 'उरत्' इत्यदादेशस्य पर्रानिमत्तत्वालाभाद् 'स्रचः परस्मिन्-' इति स्थानिवत्त्वाप्रवृत्त्या 'न संप्रसार्ग्णे-' इति निषेधाभावादभ्यासस्य पुन-रिप संप्रसारगं प्रवर्तेत । तथा भ्वर्य श्वर्यमित्यत्र 'ऋचि रनुधातुन्रवाम्-' इति इयङ्क-वहौ स्याताम्, उक्करीत्या ऋचीत्यनेनाजादौ प्रत्यय इत्यलाभात्। ततोऽधिकस्याइसंज्ञायां तु 'देवदन श्रोदनमपानीत्' इत्यत्र देवदनशब्दात्प्रागडागमः स्याद्देवदत्तशब्दात्सुप्रत्य-यस्य विहितत्वेन लुङः प्राप्वितिसमुदायस्याङ्गत्वात् । द्वितीयप्रत्ययप्रहरो कृते तु न क्रेऽपि दोषः प्रसज्यते । श्रन्ये तु यस्मान्लुङादिविधिः प्रत्यासत्त्या तस्यैवाङ्गस्याडागमः स्यादिति ततोऽप्यधिकस्येत्येतदनास्थायोक्तम् , किं तु एतस्यापि प्रत्ययविशिष्टस्याङ्गत्वे यद्-दूषणं तदेवेत्याहुः । टाङसि । 'श्रतो भिस ऐम्' इत्यस्मादनुवृत्तेन श्रत इत्यनेन सामानाधिकरएयेन विशेषणाद् 'ब्रङ्गस्य' इत्यधिकृतं षष्ट्रधन्तमपि पश्चम्या विपरिणाम्यते, विशेषग्रेन तदन्तविधिस्तदाह—श्रकारान्तादङ्गादिति । सुपि च । यत्रीत्यनु-वर्तते । अल्प्रह्णात्तदादिविधिरित्याह-यञादौ सुपीति । यनि किम् , रामः ।

त्रथ चतुर्थीविमितः । तत्र हे इति हकारस्य 'लशक-' इनीत्संज्ञायां लोपः । तत्रुक्तारणं तु 'घिर्डिति' इत्याद्यर्थम् । राम ए इति स्थिते । हेर्न्यः । हेरिलेका-रान्तात पष्ट्येकवचनम् , न तु हि इति सप्तम्येकवचनान् , व्याख्यानात् । 'आतो भिस-' इत्यतः आत इति पक्षम्यन्तमतुर्वतते । तेन च 'आइस्य' इत्यिधकृतं पत्रम्या विपरिण्णं विशेष्यते । तदाह—ग्रातोऽङ्गादिति । आदन्नादङ्गादित्यर्थः । 'सुपि च' इति दीर्षं भत्वा आह—रामायति । नतु यादेशस्य सुप्त्वाभावान्तिस्म परतः कथं 'सुपि च' इति दीर्षं इत्यत आह—इहेति । नन्वत्र दीर्घा ययादित्वन सुप्त्रेन च यादेशं पर-निम्नांकृत्य प्रवर्तते । स च यवंशे आलाअयः । तिस्मन् कर्तव्ये यादेशस्य कथिमह स्थानिवद्भावः ? अनित्वधाविति तिन्निष्ठायादिते नेत् , सत्यम्—इह दीर्घस्य ययादिस्वाअयतया आदेशगतयकाररूपालाश्रयत्वेऽपि तस्मन् कर्तव्ये यादेशस्य स्थानिवद्भावे सुप्तं भवत्येव, दीर्घस्य आदेशगतयकाररूपालाश्रयत्वेऽपि स्थाम्यलाश्रयत्वाभावादः।

श्रत इति किम्, श्रिमभ्याम् । श्रतो भिस ऐस् । ननु एस् इत्येवास्तु । नच श्रतो गुणे इति परस्पापत्तिः । एकारोबारणवैयथ्यापत्तेः । श्रन्यथा इसमेव विदध्यात् इति चेत्सत्यम् । एदेतोर्डिमान्नत्वाविशेषेण गौरवाभावात्, 'बहुलं छन्दसि' इत्यत्र श्रनतोऽपि भवति, नवौरिति काशिकोदाहृतप्रयोगस्य ऐस्करणं विना श्रानिर्वाहाच । केचिदैस्करणं निर्जरसैरित्यैकारश्रवणार्थमिति व्याचख्युः । तिबन्त्यम् , संनिपातपरिभाषया जरसा-दिशाप्रवृत्तिर्निर्वेति भाष्ये सिद्धान्तितत्वात् । छेरीः । बेरिति चतुर्थ्येकवचनस्य प्रहणं न सप्तम्येकवचनस्य, व्याख्यानात् । श्रत एव 'केराम्' इत्यन्नास्याग्रहणम्, 'समाना-धिकरणे' 'त्रियाम्' इत्यादिनिर्देशाच । स्थानिवद्भावेनित । श्रादेशालाश्रयविधौ

सुप्त्वात् 'सुपि च' (सू २०२) इति दीर्घः । 'संनिपातत्तच्चणो विधिरनिमित्तं तद्विवातस्य' (प ८६) इति परिभाषा तु नेह प्रवर्तते । 'कष्टाय क्रमणे' (सू २६७०) इत्यादिनिर्देशेन तस्या अनिस्यन्वज्ञापनात् । रामाभ्याम् । २०५ वहु-वचने भल्येत् । ( ७-३-१०३) भलादौ बहुवचने सुपि परे ख्रतोऽङ्गस्यकारः

'अक्रन्सार्वधानुकयोदींर्घः' इति तु परमप्यत्र नोपन्यस्तम् , 'अक्रुत्सार्वधानुकयोः' इति

पर्युदासवत्तेन तस्य असुप्येव प्रवृत्तेरित्याहुः । स्यादेतत् । 'संनिपातलज्ञ्णो विधिरनिमित्तं तद्विचातस्य' इत्यस्ति परिभाषा । संनिपातः संश्लेषः लक्त्यां निमित्तं यस्य स संनिपात-लक्काः । विधिः कार्यम् । तद्विघातस्य तं संनिपातं विद्वन्तीति तद्विघातः । 'कर्मरायण' इति कर्मग्युपपदे कर्तर्येग् । 'हनस्तोऽचिर्ग्णलोः' इति तकारः । 'हो हन्तेः' इति कुरवम् । संनिपातविधातकस्य न निमित्तमित्यर्थः । उपजीवकसुपजीव्यस्य विधातकं न भवतीति यावत् । प्रकृते च अदन्तसंबन्धमाश्रित्य प्रवृत्तो यादेशः अदन्तसम्बन्धवियात-कस्य दीर्घस्य कथं निमित्तं स्यादित्याशङ्कय परिहरति—संनिपातलचाण इत्यादि-ना । तृतीयाद्विवचनवद् दीर्घं सिद्धवत्कृत्याह—रामाभ्यामिति । भ्यसि 'न विभक्तों—' इति सस्य नेत्त्वम् । 'सुपि च' इति दीर्घे प्राप्ते । बहुवचने भल्येत् । 'श्रतो दीर्घो यित्र' इत्यतः 'मुपि च' इत्यतश्च ऋत इति सुपीति चानुवर्तते । मालीत्यनेन सुपीति विशे-ष्यते। 'यस्मिन् विधिः' इति तदादिविधिः। तदाह—भलादाविति। स्रतोऽङ्गस्येति। श्रदन्तस्याङ्गस्येत्यर्थः । एत्वे सति रुत्वविसर्गौ सिद्धवत्कृत्याह--रामेभ्य इति । राम इति । अयोगवाहानामकारोपरि शर्षु चोपसंख्यातत्वेन विसर्गस्य फल्त्वात् स्थानिद्भावेन सुप्त्वाच तस्मिन् परत एत्वं प्राप्तम् , स्त्वविसर्गयोरसिद्धत्वेऽपि राम स् इति दशायां स्थानिवत्त्वनिषेधाभावादिति भावः । सुपि चेति दीर्घ इति । न च परत्वात् 'त्रक्ट-त्सार्वधातुक्रयोः-' इति दीर्घोऽस्त्वित शङ्क्यम् । तत्र 'त्रयक यि क्रिति' इत्यत्र क्रिती-त्यनुवर्तनात् । त्रम्यथा उरुयेत्यत्रापि दीर्घः स्यात् । उरुशन्दोत्परस्य टा इत्यस्य सुपां सुलुक्-' इति यादेशः। एतच काशिकायां स्पष्टम् । यद्यपि डेर्यादेशस्य डित्वमस्ति 'न न्यपि' इति ज्ञापकेन त्रनुबन्धकार्येष्वल्विधावपि स्थानिवत्त्वाभ्युपगमात् , तथापि शानचः शित्त्वेन लिङ्गेन क्वचिदनुबन्धकार्थेषु स्थानिवत्त्वानभ्युपगमादादेशे क्त्त्वं नेत्यभ्युपेत्येदम्, विरोधाभावात्परत्वमत्रार्किचित्करमित्यनादरेण वा 'त्रकृत्सार्वश्रातुकयोः-' इति दीर्घी नोक्क इति स्थितस्य गतिमाहुः । ननु 'ज्यादादीयसः' इति ज्याशब्दात्परस्य ईयस श्राकारविधानमङ्गवृत्तपरिभाषाया लिङ्गम् । श्रान्यथा 'बहोलेपिः-' इत्यतो लोप इत्य-नुवर्त्य लोपमेव विदघ्यादाकारं तु न विदध्यात् , 'त्राकृत्सार्वधातुकयोः-' इति दीर्घेण ज्यायानिति रूपसिद्धेरिति भाष्ये स्थितम् तदिदानीं विरुध्येत । क्रितीत्यनुवृत्तौ तु ज्याया- स्यात् । रामेभ्यः । 'बहुवचने' किम्-रामः, रामस्य । 'क्षति' किम्-रामाणाम् । 'सुपि' किम्-पचध्वम् । जरत्वम् । २०६ वाऽवसाने । ( ५-४-४६ ) श्रवसाने भलादिमुप्परत्वाद् । अतो बहुवचनप्रह्णमित्यर्थः । रामस्येति । बहुवचनप्रह्णस्य प्रयोजन न्तरम् । षष्ट्रिकवचनस्य इसः स्यादेशे, तस्य स्थानिवज्ञावेन सुप्लात् स्रतो भातादित्वाच तस्मिन् परत एत्वे प्राने तिववत्यर्थं बहुवचनप्रहण्मित्यर्थः । संनिपात-परिभाषा तु सर्वेषामिति निर्देशादेत्विवधौ न प्रवर्तत इत्याहुः । भालि किमिति । 'उतो बृद्धिक्तुंकि हति' इत्यतो हलीत्यनुवर्त्य हलादौ बहुवचने सुपि एत्वमित्येव न्या-ख्यातं शक्यते । तावतेव रामा इत्याद्यजादिवहुवचने एत्वनिरासादिति प्रश्नः। रामाणा-मिति । हतादौ बहुवचने सुपि एत्वमित्युक्तौ रामासामित्यत्राप्येत्वं स्यान् । तन्निवृत्त्यर्थ मत्त्रहरामित्यर्थः । यद्यप्यत्र संनिपातपरिभाषया हस्बान्ताइसंनिपातमप्रजीव्य प्रवृत्तस्य तरस्तद्विघातकमेत्वं प्रति निमित्तत्वासंभवादेव एत्वं न भविष्यति । तथापि भाल्प्रहरा-मेत्वे संनिपातपरिभाषाया अप्रवृत्तिज्ञापनार्थम् । तेन 'हिल सर्वेधाम्' इति निर्देशात् सर्वशब्दे एत्वसिद्धावपि विश्वेषामित्यादावप्यत्वं भवति । पचध्वमिति । ध्वमो-भालादिबहुवचनत्वेऽपि मुप्त्वाभावाञ्च तस्मिन् परत एत्वमित्यर्थः । न च 'बहुवचने भलीक्' इत्येवास्तु । कित्त्वादन्तावयवे आद् गुणे च रामेभ्य इत्यादिसिद्धेरिति वाच्यम् , एवं सित 'त्रोसि च' इत्युत्तरसूत्रेऽपि इगागमविधौ ज्ञानयोरित्यत्र 'इकोऽचि विभक्तौ' इति नमापनेः।

श्रथ पश्चमीविमक्तिः । तत्र 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इति इसेः इकार इत् । तस्य लोपः । क्कारस्तु 'लशकः—' इति इत् । तस्य लोपः । तदुभयोचारणं तु 'लिस्क्योः—' 'विर्डिति' इत्याद्यर्थम् । 'टालसिक्साम्—' इति आत् सवर्णदीर्घः । जश्त्व-मिति । 'मालां जशोऽन्ते' इति नित्यतया जशत्वं प्राप्तम् । तद्यपवादश्वतः वकल्प श्रार्गन्त्यत्र 'श्रकृत्सार्व—' इति दीर्घाप्रकृतेः । तथा च 'श्रकृत्—' इति स्त्रे क्रितीति नानुवर्तनित्यत्र 'श्रकृत्यन्य दीर्घाभावश्वान्दस इत्येवाभ्युपेयमिति नेत्, श्रत्राहुः—'ज्ञाजनोजिं' इत्याकारश्रहण्युक्रपरिभाषालिङ्गम् । श्रन्यथा जमेव विद्ध्यात् । 'श्रतो दीर्घो यिने' इति जायते जानातीत्यादौ दीर्घसिद्धेरित्यपि भाष्ये स्थितम् , तच ज्ञापकम् 'श्रकृत्—' इत्यत्र क्रितीत्यतुकृतावपि संगच्छते । एवं च सति 'ज्यादात्' इत्याकारश्रहण् लिङ्गमिति तु भाष्ये शौढिवादमात्रमस्तु । संनिपातिति । संनिपातः संश्रेषः लच्चणं निमित्तं यस्य स संनिपातलच्चणः, तं संनिपातं विहन्तीति तिद्विधातः । कर्मण्यण्, कुत्वतत्वे । उपजीवकविधिः स्वोपजीव्यविधातकविधिनिमत्तं न भवतीत्यर्थः । रामः। रामस्येति । ययपि रामस्यत्यत्र संनिपातपरिभाषयाप्येत्वं सुपरिहरम्, तथापि 'श्रदः सर्वेषाम्'

अजन्तपुँ ज्ञिङ्ग-

मतां चरो वा स्युः । रामात् , रामाद् । द्वित्वे रूपचतुष्टयम् । रामाभ्याम् । रामे-म्यः । रामस्य । सस्य द्वित्वपन्ने 'स्नरि च' ( स् १२१ ) इति चर्त्वेऽप्यान्तरतम्या-स्स एव, न नु तकारः । अल्पप्राणतया प्रयत्नभेदात् । अत एव 'सः सि-' ( सू २३४२ ) इति तादेश श्रारम्यते । २०७ श्रोसि च । ( ७-३-१०४ ) श्रोसि

भ्यत इत्यर्थः । वाऽवसाने । 'मलां जरा् माशि' इत्यतो मलामिति 'ग्रभ्यासे चर्च' इत्यतश्रिति चातुवर्तते । तदाह—श्रवसान इत्यादिना । द्वित्वे रूपेति । तकारदकारयोः 'श्रनाचे च' इति द्वित्वे तद्भावे च रूपचतुष्टयमित्यर्थः । श्रत्र चर्त्व-पत्ने द्वितकारमेकतकारं च रूपम् । जश्त्वपत्ने द्विदकारमेकद्कारं च । रामाभ्याम । रामेभ्य इति । चतुर्योवत् प्रक्रिया सुगमेति भावः ।

श्रथ पष्ठीविभक्तिः । इसो इकारस्य 'लराकतिदिने' इति इत्त्वम् , लोपः । क्कारोबारणं तु 'हिति हस्वश्व' इत्याद्यर्थम् । 'टाक्सिक्साम्-' इति स्यादेशं सिद्धवत्कु-त्याह-रामस्येति । निन्नह सकारस्य 'श्रनचि च' इति द्वित्वे पूर्वसकारस्य 'खरि च' इति चत्वेंन दन्तस्थानतोऽन्तरतमे तकारे सति रामत्स्येति स्यादित्यत श्राह-सस्य द्वित्वेति । स एवेति । सकार एवेत्यर्थः । एवकारव्यावर्त्यमाह—न त तकार इति । नतु दन्तस्थानतः श्वासाघोषविवारात्मकबाह्यप्रयन्नतश्चान्तर्यं तकारेऽप्य-श्रत्पप्राणः । त्रतो बाह्यप्रयक्षभेदात् तकारो न भवति । इदमुपलच्चणम् । श्राभ्यन्तर-प्रयक्तभेदादिष सकारस्य तकारो न भवतीति द्रष्टव्यम् । ऋत एवेति । 'वस निवासे' इत्यादिधातोर्वतस्यतीत्यादी सकारस्य सकारे परे तकारो विधीयते । यदि तु तत्र 'खरि च' इति सकारस्य तकारः स्यात्तर्हि तिहिधानमनर्थकं स्यादित्यर्थः । 'राम श्रोस' इति स्थिते बृद्धौ प्राप्तायाम् । श्रोसि च । 'श्रतो दीर्घो यत्रि' इत्यतोऽत इत्यन्वर्तते । श्रक्तस्येत्यिवकृतम् । 'बहुवचने कल्येत्' इत्यत एदित्यनुवर्तते । तदाह—श्रोसि पर इति । त्रातो ऽङ्गस्येति । त्रदन्ताङ्गस्येत्यर्थः । रामे त्रोस् इति स्थिते त्र्यादेशं स्त्वविसर्गे च सिद्धवत्कृत्याह—रामयोरिति । राम त्राम् इति स्थिते सवर्गादीचे

इति निर्देशादेत्वविधौ संनिपातपरिभाषा न प्रवर्तत इत्याशयेनोक्रमिति स्थितस्य गतिः समर्थनीया । जञ्ज्वम् । वावसान इति । अत्राहुः । जश्ले कृतेऽवसाने चर्त्वमिति न मन्तव्यम् , किं तु येन नाप्राप्तिन्यायेन श्चवसाने चर्त्वस्य जरत्वापदत्वाचर्त्वाभावपचे ज्ञश्त्विमिति योज्यम् । द्वित्व इति । 'त्रमचि च' इत्यनेन । त्रमचीति प्रसज्यप्रतिषेध इति मागेबोक्कम् । पर्वदासाभ्युपगमे तु इह द्वित्वं न स्यात् । तादेश त्रारभ्यत इति । बत्स्वतीत्यादौ चर्लेन तकारो न लभ्यत इति 'सःस्यार्घधातके' इत्यनेन सकारस्य परे त्रतोऽङ्गस्वैकारः स्रात् । रामयोः । २०८ हस्वनद्यापो नुद्।( ७-१-४४ ) इस्वान्तान्नद्यन्तादाबन्तान्वाङ्गास्परस्यामो नुदागमः स्रात्।२०६ नामि।(६-४-३)

प्राप्ते । हस्वमद्याः । इस्वध नदी च आप्चेति समाहारद्वन्द्वाहिग्योगे पश्चमी । 'परस्य' इन्यध्याहर्षम् । 'श्राहस्य' इत्यधिकृतं पश्चम्या विपरिणम्य इस्वादिभिविशेष्यते । श्रातन्तदन्तविथिः । 'श्रामि सर्वनाम्नः - 'इत्यतः 'श्रामि' इत्यनुवर्तते । तच 'उभयनिर्देशे पद्यमीनिर्देशो वर्तायान' इति न्यायान् 'तस्मादित्युत्तरस्य' इति षष्ठयन्तं सम्पद्यते ।

तकारो विधायत इत्यर्थः । हस्वनद्यापो । अङ्गस्येत्यनुवर्तते । तन्व पत्रम्यन्तेन सामा-नाधिकरचयाद श्रङ्गादिति विपरिसम्य हस्तादिति विशेष्यते विशेषसोन तदन्तविधि-रित्यारायेनाह—हस्यान्तादिति । एतेन 'हस्वनद्यापः-' इति पत्रमी, न तु षष्ठीति स्फोटितम् । ज्ञापकं त्वत्र 'नामि' इति । न हि प्रकृत्यागमत्वे श्रञ्जसंज्ञानिमित्तं नाम् संभवति । एवं चानया पश्चम्याऽनन्यार्थया 'तस्मादित्युत्तरस्य' इति परिभाषोपस्थित्या 'त्र्यामि सर्वनाम्नः सुट् ' इत्यतोऽनुवृत्तमामीति सप्तम्यन्तं 'डः सि धुट्' इत्यनेव षष्ट्या विपरिगाम्यते, श्रामीति सप्तम्याः 'त्रेश्वयः' इत्यत्र चरितार्थत्वादित्यभिष्रेत्याह—श्रामो नुडागमः स्यादिति । अत्र नव्याः—'नुट्' इति योगं विभज्य 'ब्रङ्गात्परस्यामो नुद्' इत्युत्सर्गविधि कृत्वा 'नद्यापः' इत्यंशेन दीर्घात्परस्यामो नुद् चेद्भवति तर्हि 'नद्याप एव' इति नियमविधि न्याख्याय हस्त्रप्रहर्गं प्रत्याख्येयम् । न चैवं लिहां दुहामित्यादौ त्रातिप्रसङ्ग इति वाच्यम् । हलन्ताचेद्भवति तर्हि षर्चनुभर्ये एवेति नियमाभ्युपगमात्। 'ध्वंखनडुद्दाम्' 'कतिपयचतुराम्' 'युजिकुश्वाम्' 'मलाम्' इत्यादिनिदेशाच । तस्माद् हस्त्र-प्रहराप्रत्याख्याने न कोऽपि दोष इत्याहुः । अत्र वदन्ति—नुडिति पृथग्योगे कृते सति . हेरामि कृते परमप्याटं बाधित्वा ग्रन्तरङ्गत्वादामो नुट् स्यात् । तथा च—परत्वादाटा नुड् बाध्यते—इति वच्यमाराप्रम्थेन 'त्राटि कृते सकृद्रतिन्यायाद् नुट् न' इति भाष्य-प्रन्थेन च विरोधः स्यात् । यद्यपि नियमसृत्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिरिति पत्ते वेरामि कृते तस्य 'नद्यापः' इत्यनेनैव नुडागमे प्रसज्यमाने 'त्रारा नद्याः' इत्यनेन स बाध्यत इति परत्वादाटा नुड् बाध्यत इत्यादिग्रन्थः संगच्छते, तथापि नियमसूत्राणां निषेध-मुखेन त्रवृत्तिरिति पचे परमपि श्राटं बाधित्वा श्रन्तरङ्गत्वान्तुट् स्यादेव। किं च 'नद्यापः' इत्यत्र 'नग्रापः परस्यामो नुडेव स्याचान्यत्' इत्यर्थः स्यात् । तथा च गौर्या रमायां सर्वासां. सर्वस्यामिति न सिध्येत् । सुडागमस्य पुंसि, त्र्राड्याट्स्याडागमानां तु ब्दिन्तरे चरितार्थत्वात् । अपि च गौर्यामित्यादौ बेरामि कृते नुटं बाधित्वा प्राप्तमाटं बाधितुं नदीग्रहराम् । एवं रसायां सर्वासां सर्वस्यामित्यादौ प्राप्तं याटं सुटं स्याटं च बाधितु-मान्यहरामिति 'नदापः' एतद्विध्यर्थमेव स्यात्र नियमार्थम् । ततश्च विश्वपां वातप्र-

नामि परेऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घः स्यात् । रामागाम् । 'सुपि च' ( स् २०२ ) इति

तदाह—हस्वान्तादित्यादिना । बास् बन्न पर्धावहुवचनमेव न तु 'डेराम्-' इन्यादि-विहितम् इति भाष्ये ६२४म् । तृटि टकार इत् । उकार उचारणार्थः । टित्वाटायवयवः । राम नाम् इति स्थिते ।

नामि । 'इतोप-' इत्यतो दीर्व इस्यनुवर्तते । दीर्घश्रुत्या च 'अचः' इत्युपस्थि-तम् । तेन चाई विशेष्यते । अनस्तदन्तिविधिः । तदाह—अजन्तस्येति । 'तृटि' इति न स्त्रितम् । 'स्य ४ किन्तुट् च' इत्यौगादिकगन्त्रत्ययान्ते सृहशब्दे ऋकारस्य दीर्घापतेः । अहनां पामनामित्यादौ तु न दीर्घः, अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया अर्थवत

म्यामित्यादौ नुइ दुर्वार एव । 'नद्यां मतुप्' 'भाषायां सदवसश्रुवः' 'सर्वासां प्रायदर्श-नम्' 'तदस्यां प्रहरराम्' इत्यादिनिर्देशान् रारगीकृत्य विष्यर्थनापादनस्य नुडेवेनि प्रायुक्तनियमस्य च निवारसे तु प्रतिपत्तिगौरवम् । श्राप च-- श्राकारान्तादीकारान्ता-दूकारान्ताचे द्भवित तर्हि नद्याप एव' इति नियमस्यापि संभावात् । विश्वपां वातप्रम्यां खलप्वामिलादौ नुडागमाभावेऽपि गवामिलादौ नुट्सात् । न च छन्दसि 'गोः पादान्ते-' इलारम्भाल्लोके गोशब्दात्परस्यामो नुड् न भवेदिति बाच्यम् । पादान्ते गोशब्दात्परस्यामो नुद् चेच्छन्दस्येवेति नियमेन लोके पादान्ते गोनामिति प्रयोगस्या-भावेऽप्यपादान्ते तस्यानिवार्यत्वापत्तेः, रायां ग्लावां नावामित्यादौ दुर्निवारत्वाच । यदि तु दीर्घात्परस्य त्रामो नुर् चेदिलादिनियमे 'गोः पादान्ते' इति सूत्रं विध्यर्थं भवेत् । त्राकारान्तादिभ्यः परस्यामो नुर् चेदिलादिनियमे तु नियमार्थं स्यानत्र 'विधिनियम-योविधिरेव ज्यायान् 'इति न्यायाननुसंधानेन दीर्घान्ताःपरस्यामो नुर् चेदिस्यादि-नियम एव स्वीकियत इत्युच्यते तदापि पुनः प्रतिपत्तिगौरवमस्त्येव, तस्माद् हस्त-व्रहृणप्रसाख्यानस्यातिङ्गेशसाध्यत्वाद्यथाश्रुतमेव रमणीयमिति । नामि । 'दृत्तोपे-' इखतो दीर्घ इखनुवर्तते दीर्घश्रुत्योपस्थितेनाच इखनेनाइस्थेति विशेष्यते। विशेषगोन च तदन्तविधिः । तदेतदाह-ग्रजन्ताङ्गस्येत्यादि । अर्थवद्ग्रहरापरिभाषया नामीति नुरसहित एवाम् गृह्यते। तेन पामनाम् श्रङ्गनामित्यादौ न भवति। तत्र हि पामा-दिलच्छे नप्रलये, टापि, द्वितीयेकनचने च कृते त्रयाणामपि प्रलयानां प्रलेकमर्थवत्त्वे-**ऽपि नामि**ति समुदायस्यानर्थकःत्वात् । यद्यपि नत्तोपस्यासिद्धत्वाद् त्र्यनेन पामनामित्यत्र दीर्घः सुपरिहरः, तथापि 'नोपधायाः' इल्पनेन तु स्यादेवेति बोध्यम् । 'नुटि' इति तु न स्त्रितम् । 'सृबः किन्तुट् च' इत्यौगादिकगन्त्रत्ययान्ते सृङ्गशब्दे मा भूदिति । स्यादेतत्, नुडागमस्याम्भक्रतादाम्ग्रह्णेन सनकारोऽप्याम् ग्रहीष्यत इति 'त्र्रामि' इत्येव सूत्रमस्त । न चामीति दीर्घस्य कृताकृतप्रसङ्गित्वेन नित्यत्वात्परमपि नुटं बाधित्व।

## दीयों यद्यपि परसाथापीह न प्रवर्तते, संनिपातपरिभाषाविरोधात् । 'नामि' इत्य-

एव नामो बहुणान्, पानादिलक्षणे नप्रत्यवे टापि द्वितीयैकवचने स्त्रमि कृते त्रयाणास्पि प्रत्यवन्तं प्रत्येकमर्थवन्तेऽपि सनुदायस्यानर्थकत्वान् । ननु नामीति सनकारप्रहुणं
सम्तु 'क्ष्णिम' इन्येव मृत्यताम् । न च राम स्त्राम् इत्यस्यां दशायां दीर्षे सित हस्वान्तः 'क्ष्णिम' इन्येव मृत्यताम् । न च राम स्त्राम् इत्यस्यां दशायां दीर्षे सित हस्वान्तः 'क्ष्णिम' इत्यद्वादाः' इति नुद् न स्वादिति वाच्यम् । 'हस्वान्तान्नुर्' इति वचनसन्ध्यां इत्युन्तर्थन्वन् । यदि हि स्त्रामीत्येवोच्येत तर्हि 'नोपधायाः' इत्युत्तरसूत्रेऽति स्त्रामीत्येवानुवतेते । ततश्च नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यादामीत्येव कम्येत । एवं
सित चनेगां वर्मणामित्यादाविप दीर्घः स्यात् । स्रते ति सनकारनिर्देश इति
भाष्ये सप्यमित्यत्वम् । 'स्रद्कुत्वाङ्-' इति णत्वं सिद्धवत्कृत्याह—रामाणामिति ।
नन्वत्र परत्वान् 'सुपि च' इति दीर्घ एवोपन्यसनीयः, न तु 'नामि' इति दीर्घः, फलविशेषाभावेऽपि न्यायानुरोधेनेव शास्त्रप्रदृत्तेः 'इको मन्तु' इति सूत्रे भाष्ये प्रपश्चितत्वाद्
इति शक्के — सुपि चेति दीर्घो यद्यपि पर इति । परिहरति—तथापीति ।
सन्निपातिति । इस्वान्तसन्निपातमुपजीव्य प्रवृत्तस्य नुटः हस्वविघातकं 'सुपि च'
इति दीर्ष प्रति निमिन्तवासम्भवादिति भावः । नन्विह 'नामि' इति दीर्षप्रवृत्ताविप

यर्जानानिन्द्नानित्यत्र दीर्षे कृते हस्वाश्रयो तु इ न भवेदिति वाच्यम् । हस्वान्तान्तुकिति वचनसामध्यित् कृतेऽपि दीर्षे भृतपूर्वगत्याश्रयणेन तत्प्रवृत्तेः । नापि 'न तिस्चतन्त्र' इति निषेधानिस्णां चतस्यणामित्यत्र हस्वान्तान्तुिति वचनस्य प्रयोजनमस्तिति
वाच्यम् । चतन्त्रणामित्यत्र 'षर्चतुर्भ्यथ' इत्यनेनैव तुर्यसिद्धेः, 'हस्वनद्यापः -' इति
स्त्रे 'त्रेक्षयः' इत्यतः त्रेरित्यनुवर्त्यं त्रिशब्दात्परस्यामो नुविति व्याख्यानात् तिस्णामित्यत्रापि तिसिद्धेः । यद्यपि नृणामित्यत्र प्रयोजनमस्ति, तथापि नैकमुदाहरणं
हस्वप्रह्णं प्रयोज्यति । अन्यथा 'नृनद्यापः' इत्येव वदेत् । तस्मादामीत्युक्तौ न किन्दिः
हाधकमस्तीत्यामः सनकारस्य प्रह्णं व्यथमिति चेत् । अत्रोच्यते—उत्तरार्थं सनकारप्रह्णं कर्तव्यम्, 'नोपघायाः' इति दीर्घो नामि यथा स्यात्, चर्मणां वर्मणाम् इत्यत्र
मा भृदिति । तद्वक्तं वार्तिककृता—'नामि दीर्ष आमि चेत्स्याकृते दीर्घे न नुइ भवेत् ।
वचनायत्र तत्रास्ति नोपधायाश्च वर्मणाम्' इति । अत्र वदन्ति—वचनाद् भृतपूर्वगत्याश्रयणेन तत्प्रवृत्तिरित्येतचिन्त्यम् । गोणत्वे 'षर्चतुम्यंश्च' इति नुदोऽप्रवृत्त्या प्रियचतस्रणामित्यत्र नुदर्थं हस्ववचनस्य चरितार्थत्वेन सामर्थ्यस्योपच्चात् । तत्र हि 'नुमचर—' इति रादेशात्पूर्वविप्रतिषेचेन नुडिष्यत इति तद्युक्तम् । 'ऋत्रवापः' इति
स्त्रितेऽपि ऋदन्तान्तुर् सिध्यत्येवेति हस्वप्रहणामामर्थ्यस्यातुपद्गीणत्वादिति दिक् ।

नेन त्वारम्भसामर्थ्यात्परिभाषा बाध्यते । रामे । रामयोः । सुप्येत्वे कृते । २१०

सिषपातपरिभाषाविरोधस्तुत्य इस्त घाह—नामीत्यनेन त्विति । यद्यत्र नामीति दीघी न स्यानिहि तदारम्भी व्यर्थः स्यान्। ततश्च निरवकाशत्वाद्रामाण् मिलादौ 'नामि' इति दीघेः सिषपातपरिभाषां वाधित्व प्रवर्तते । 'सुषि च' इति दीघेस्तु रामाभ्यामिल्यादौ सावकाशत्वाद्रामाणामिल्यादौ नामि परे सिषपातपरिभाषां वाधितु महीति । तस्मान्द्रामाणामिल्यादौ नामि परे दीघंप्रवृत्तौ सिषपातपरिभाषां वाधितुं 'नामि' इति दीघी निरवकाशत्वात्सांच्रपातपरिभाषां वाधत इस्रयुक्तम् , यत्र इस्वान्तसिचपातपरिभाषां वाधत इस्रयुक्तम् , यत्र इस्वान्तसिचपातमनुपजीव्येव नुदः प्रवृत्तिसत्त्र सिचपातपरिभाषानुपमर्देनैव 'नामि' इति दीघंपित्र । तत्र हि 'यट्चतुर्भः-' इति त्रीदं पर्स्वकुर्भ्य परस्याऽदमो नुद् स्यादिति हि तैदं व इति चेत् , एवं हि सित कतेर्नामील्येव सूत्र्येत । य्रजन्तस्याद्वस्य नामि दीघं इस्रेवंपरं 'नामि' इति मामान्य-

परिभाषाविरोधादिति । कृताकृतप्रसङ्गिन्वेन 'नामि' इति दीर्घस्य नित्यत्वात्परोऽपि 'सुपि च' इति दीर्घो न प्रवर्तते इति नोक्तम् । 'शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन्विधिरनित्यो भवति' इति 'नामि' इति दीर्घस्याप्यनित्यत्वात् । स्नारम्भसामर्थ्यादिति । 'सुपि च' इत्यस्य तु न सामर्थ्यम्, रामाभ्यामित्यादौ सावकाशत्वादिति भावः । ननु कर्ताना-मित्यत्र परत्वान् 'षट्चतुभ्रयेश्व' इति नुटि 'नामि' इति दीर्घः संनिपातपरिभाषाम-बाधित्वैव प्रवर्तत इत्यारम्भसामर्थ्यस्योपच्चयादु 'नामि' इति सूत्रमपि रामासामित्यत्र संनिपातपरिसाषया न प्रवर्तते । तथा च 'त्र्याचार्यागाम्' इति निर्देशेनोक्तपरिभाषाया श्चनित्वत्यमाश्रित्य 'सुपि च' इति दीर्घ एव परत्वात् प्रवर्ततामिति चेद् श्रत्र केचि-त्समाघयन्ति । चतुर्प्रहणासाहचर्याद् हलन्तषट्संज्ञकादेव परस्यामः षट्संज्ञाश्रयो नुङ् भवति न तु कतिशब्दात् परस्यामः, तथा च कतीनामित्यत्र हस्वाश्रय एव नुहित्या-रम्भसामर्थ्यं नोपन्नीसामिति । तदपरे न नमन्ते । रेफो यथा हलुसंज्ञकस्तथा अमुसंज्ञ-कोऽपि भवतीत्यमन्तषर्संज्ञकादेव परस्यामः षर्संज्ञाश्रयो तुड् भवति न तु षकारान्ता-त्परस्येति वक्तं शक्यतया षरागामित्यत्र नुडभावप्रसङ्गात् । तस्मादिह साहचर्यं न प्राह्ममेव । ग्रन्ये तु 'षट्चतुर्भ्य-' इति बहुवचननिर्देशादर्थपरोऽयं निर्देशः, तथा चार्ये प्राधान्यं यत्र तत्रैव षट्संज्ञाश्रयो तुड् भवति, न तु प्रियपश्चां प्रियपश्चामित्यादौ इति सिद्धान्ताद् बहिरङ्गः षट्संज्ञाश्रयो नुट्। तथा चान्तरङ्गत्वात्कतीनामित्यत्र हस्वा-श्रय एव नुडिति 'नामि इति दीर्घः संनिपातपरिभाषां बाधित्वैव प्रवर्तते, ततश्रारम्भ-सामर्थ्यदिति मूलोक्तयन्थस्य न काप्यनुपपत्तिरिति समादधः । इतरे तु आरम्भसामध्यी-

१ तदर्थः । एवं हि सति सुपि चेतिवत् कतेर्नामीखेव-इति क ।

श्रपद्गन्तस्य मूर्धन्यः। (८-३-४४) श्रा पादपरिसमाप्तेरिषकारोऽयम् । २११ इग्ग्कोः। (८-३-४७) इत्यिकृत्य। २१२ श्रादेशप्रत्यययोः। (८-३-४६) 'सहेः साडः सः' ( स् ३३४) इति सृत्रात् 'सः' इति षष्ट्यन्तं पदमनुवर्तते। इग्कवर्गाभ्यां परस्यापदान्तस्यदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्रस्य मूर्धन्यादेशः

सत्रं नारभ्येत । उक्कं हि भाष्ये—'न होकमुदाहरणं योगारम्मं प्रयोजयित' इति । एकस्य शब्दस्य साधनाय सामान्यस्त्रं नारम्भणीयमिल्यथः । त्रान्यथा 'मुद्रादण्' इस्र-नुपपत्तिरित केयटः । न वैवं सित कतिशब्दस्याधिकस्य प्रवेशे गौरविमिति वाच्यम् , 'न तिस्चतत्त्र' इति नामि दीर्घनिषेधाकरणेन लाघवात् । एवं च कतेर्नामीस्रनुक्तवा 'नामि' इति सामान्यस्त्रारम्भसामर्थ्याद्रामाणामिलादाविप 'नामि' इति दीर्घः सित्रपात-परिभागं बाधित्वा निविशत इति युक्तम् । एवं च ब्यारम्भसामर्थ्यादिति मूलमि कतेर्नामीस्रनुक्तवा 'नामि' इति सामान्यस्त्रारम्भसामर्थ्यादिति व्याख्येयमिल्यलं विस्तरेण ।

श्रथ सप्तमीविभिक्तिः । व्हेंकार इत् । राम इ इति स्थिते 'श्राद् गुणः' इति मत्वाह—राम इति । रामयोरिति । षष्ठीद्विचनवन् । सुप्येत्वे कृत इति । पकारस्येत्वे, लोपे, 'बहुचचने भल्येत्' इत्येत्वे कृत इत्यर्थः । रामे छ इति स्थिते 'श्रादेशप्रत्यययोः' इति पत्वं विधास्यकाह—श्रपदान्तस्य । मूर्धन्यः-मूर्धस्थानकः । श्रष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे मध्यत इदं सूत्रं पठितम् । इत श्रारभ्यैतत्पादसमाप्तिपर्यन्तिमदमधिक्रियत इत्यर्थः । इरकोः । इत्यधिकृत्येति । उत्तरत्र विधिष्यनुवर्तत इति भावः । इस् च कुश्चेति समाहारद्वन्दः । पुंत्त्वमार्षम् । इतरेतरयोगद्वन्दे त्वेकवचनमार्थम् । इस्मिति परस्कारेस प्रसाहारः । कुः कवर्गः । अथ पत्वविधायकं सूत्रमाह—श्रादेश । पष्ट्यन्तिमिति । 'सहेः साङः सः' इति सूत्रे स् इत्यस्मात् षष्ट्येकवचने श्रादेश । पष्ट्यन्तिमिति । 'सहेः साङः सः' इति सूत्रे स् इत्यस्मात् षष्ट्येकवचने

दित्यस्यायमर्थः 'न तिस्रचतस्य' इति निषेधारम्भसामर्थ्यादिति । तिस्रणामित्यत्र हस्वान्तलस्यो नुटि कृते 'नामि' इति दीर्घप्रवृत्तौ हि 'न तिस्र—' इति निषेध आरम्यते । संनिपातपरिभाषया दीर्घाप्रवृत्तौ तु किमनेन निषेधेन । अतो ज्ञायते 'नामि' इति दीर्घः संनिपातपरिभाषां बाधत इति । यैस्तु 'हस्वनद्यापः—' इत्यत्र हस्वप्रह्यां प्रत्याख्यायते, तैस्तु 'नामि' इति दीर्घे आरम्भसामर्थ्यं नाश्रयणीयमेव । अपदान्तस्य । ष इत्येव सिद्धे मूर्धन्यप्रह्णाम् 'इणः षीष्वम्—' इति ढत्वार्थम् । चक्रद्वे । अक्रद्वम् । इण्कोः। समाहारद्वन्द्वे सीत्रं पुंस्तवम् । कोः किम् , यवान्तु । यवान्तु । आद्देशप्रत्यययोः।

व्दः प्रत्ययावयवे लाज्जिएकः, 'हिल सर्वेषाम्' इति निर्देशात्, 'सात्पदाद्योः' इत्यत्र सातिप्रहृणाच लिङ्गादित्याशयेन व्याचष्टे—ग्रादेशः प्रत्ययावयवश्चेति । यदि तु श्रादेशावयवो रुह्येत, तर्हि तिसृणामित्यादौ दोषः । यद्यपि सकारोचारणसामर्थ्यात्तत्र

मित 'सः' इति निर्दिष्टमिति भावः। तचेह द्विवचनान्ततया विपरिग्राम्य 'श्रादेशप्रखययोः' इस्पन्न नंबच्यते । तत्व इराकवर्गाभ्यां परयोरपदान्तयोरादेशात्मकप्रख्यावयवात्मकयोः सकरवोर्स्थन्यः सादिलर्थः । फलितमाह—इएकवर्गाभ्यामित्यादिना । श्रौढ-मनोरमायां तु अदेराज्यययोग्सिकापि पष्टी प्रखयविषये अवयवार्थिका ( श्रीदेश-विपरे चामेड थिका ) तथा च ब्रादेशस्य प्रख्यावयवस्य च सकार्स्येति लम्यत इति प्रस्वयशब्दस्य लच्चर्मं विनोक्स्स । सहविवचाभावेऽपि सौत्रो द्वन्द्व इति च स्वीकृतम । वित त त्रादेशविपयेऽपि त्रवयवपष्ठी स्याद्र-त्रादेशावयवस्य सस्य प इति, तर्हि निस्नः िन्छानिलादौ दोयः । न च 'त्रिचतुरोः स्त्रियाम्' इलत्रादेशे सकारोचारणसामध्यीन तत्र पन्विमिति बाच्यम् . तिस्व इस्तत्र 'न रपरम्यिपस्तिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्' इति पन्वनिपेधेन चरितार्थरवान् । विसंविसमित्यादौ सकारस्य आदेशावयवनया पन्वापत्तेश्व. 'निस्चर्वाप्सयोः' इलाष्टमिकद्विवेचनस्यादेशरूपताया वच्यमाण्यात्। प्रखयो यः सकार-लस्येति व्याख्याने तु जिगीपुरित्यादावेव स्यात् , रामेषु इत्यादौ न स्यात् । ऋत-श्रादेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्येति व्याख्यातम् । प्रत्ययावयवत्तवारायाः च 'हित सर्वेपाम्' इति निर्देशो लिङ्गम् । विवृताघोषस्येति । मूर्धन्यत्वम् ऋटुरपेष्व-विशिष्टम् । विवृतत्वरूपाभ्यन्तरप्रयक्षवतः स्रघोषरूपवाह्यप्रयक्षवतश्च सकारस्य तद्वभया-न्मकः पकार एव भवनीस्तर्थः । टकारनिवारगायार्थं विशेषग्रम् । ऋकारवारगाय द्विती-

पत्वं न स्यात् , तथापि विसंविषं मुसलंमुसलिमत्यादौ पत्वं दुर्वारं स्यात् । आष्टमिकद्विवंचनस्यादेशरूपत्वात् । यदि तु प्रत्ययो यः सकार् इति गृखेत्, तर्हि रामेषु करिष्यतीत्यादौ न स्यात् , किं तु 'इन्द्रो मा वच्चत् ' इत्यादावेव स्यात् । इह मनोरमायामेकापि पद्यां विषयभेदाद् भिद्यत इत्युक्त्वा सहविवच्चामावेऽपि सौत्रत्वाद् इन्द्र इत्युक्तम्,
तनु प्रत्ययशब्दे लच्च्यामनडीकृत्य यथाश्रुताभिप्रायेग्योक्तमिति बोध्यम् । विद्युताधोपस्येति । विवृतस्य सस्य तादृश एवेत्युके ऋकारेऽतिप्रसङ्गस्तद्वार्ग्यायाघोपस्यिते ।
अधोषस्येत्येतावदुच्यमाने ठकारेऽतिप्रसङ्गस्तद्वार्ग्यायोभयमुपात्तम् । तादृशा एच ष
इति । तादृशा प एवादेशो भवति नान्य इन्यर्थः । ननु दिधसेचौ दिधसेच इत्यादौ
प्राक् सुदुत्पत्तेः समासे पत्वं वारियनुं पदादादिः पदादिरिति पत्वमीसमासो भाष्ये एक्तस्तत्येद्वापि 'सात्यदाद्योः' इति निषेधः स्यात् , करिष्यतीत्यादौ पत्वविधेः सावकाशत्वादिति चन्मैवम्, 'स्वादिष्ठु' इति या पदसंज्ञा तामाश्रित्य एक्तनिषेधो न प्रवर्तत इति
सात्यद्वग्रेण ज्ञापितत्वात् । रामस्येति । 'टाङसिङ्मामिनातस्याः' इति वक्तव्ये सका-

'श्रदिशम्बस्ययोः' किम्-सुपीः । सुपिसौ । सुपिसः । 'श्रपदान्तस्य' किम्-हरिस्तत्र । एवं कृष्णमुकुन्दादयः । २१३ सर्वादीनि सर्वनामानि । (१-१-२७)

यम् । रामेप्चिति । ननु सु इत्यस्य व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्तत्वेन पदत्वात् सात्पदा-द्योरिति पत्विनपेधः स्यादिति चेन्न, प्रत्ययप्रहरो। यस्मान्स विहितस्तदादेरेव प्रहरा।दिल-तम् । सुपिसाविति । पिम् गतौ, क्रिप्, घातुमकारोऽयम् , नत्वादेशः, नापि प्रस्य-यावयव इति भावः । ऋथ सर्वादिराञ्देषु सर्वनामकार्थं विधास्यन् सर्वनामसंज्ञामाह-सर्वादीनि । सर्वे आदिः प्रथमावयवो येपां तानि सर्वादीनि । सर्वशब्दः स्वरूपपरः । नपुंसकवशात् शन्दरपाणीति विशेष्यमध्याहार्यम् । तदाह—सर्वादीनि शब्देत्या-दिना । नतु बहुर्बाहरन्यपदार्थप्रधानत्वात् सर्वशब्दस्य च समासवर्तिपदार्थत्वादन्य-पदार्थत्वाभावाद्विश्वादिशव्दानामेव सर्वादिशव्देन बहुवीहिशावगमात् सर्वनामसंज्ञा स्यात् , न तु सर्वशन्दस्यापीति चेत् , उच्यते—सर्व त्रादिर्यस्य समुदायस्येति विग्रहः । सर्वशब्दघटितः समुदायः समासार्थः । समुदाये च प्रवर्तमाना सर्वनामसंज्ञा कविद्पि श्रप्रयुज्यमाने तस्मिन् वैयथ्यादानर्थक्यात्तदङ्गेष्विति न्यायेनावयवेष्ववतरन्ती श्रविशेषात् सर्वशब्देऽपि भवति । एवं चात्र सर्वशब्दस्य खरूपेण वर्तिपदार्थता, समुदायरूपेण त्वन्यपदार्थप्रवेशः । न च समुदायस्यान्यपदार्थत्वे सर्वादीनीति बहुवचनानुपपत्तिः शह्रुण, सर्वशब्दघटिनस्य विविज्ञिनावयवसंख्यस्य समृहस्यान्यपदार्थत्वात् । उद्भृता-वयवभेदः समुदायः समासार्थे इति कैयटोक्करप्ययमेवार्थः । खतो न बहुवचनस्यानुप-पिनः । तदेवं व्याख्याने 'हिन सर्वेपाम्' इत्यादिनिर्देशः प्रमाराम् । सर्वशब्दस्य सर्व-नामत्वाभाव तु सर्वेषामित्यादौ सर्वनामकार्यासि सुडादीनि न स्युः । तथा च सर्वादीनीति तद्गुर्णंसविज्ञानो बहुत्रीहिः । तस्यान्यपदार्थस्य गुराग विशेषरागिन वर्तिपदार्थस्पारिग,

रोचारणसामर्थ्यात्यत्वं न भवेदिति, नडादिषु अमुष्येति निपातनात्ततः फगादौ 'आमुध्यायण्-' इत्यादिवार्तिकनिर्देशाच अमुण्येत्यत्र तु षत्वं भवेद् इति यदि तिहि विश्वपाखित्यादि प्रत्युदाहर्तिव्यम् । नच तत्रापि षुबिति वक्कव्ये सुबिति सकारोचारणसामर्थ्यादेव न भवेदिति शक्कथम् , लिट्सु प्रशान्तसु इत्यत्र 'डः सि सुर् ' 'नश्व' इति सुटः
प्रवृत्तये सकारोचारणस्यावश्यं स्वीकर्तव्यत्वादिति दिक् । सर्वादीनिति । तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिरयम् , 'श्रदः सर्वेषाम्' इति लिङ्गात् । आदिशब्दोऽत्रावयववाची,
सर्व श्रादिरावावयवो येषां तानीति विग्रहः, उद्भूतावयवमेदः समुदायः सामासार्थ
इति वहुवचनम् । तस्य समुदायस्य युगपञ्चच्ये प्रयोगाभावाद् 'श्रानर्थक्यात्तदङ्गेषु' इति
न्यायेन तदवयवेषु प्रवर्तमाना सर्वनामसंज्ञा श्रविशेषात्सर्वशब्देऽपि प्रवर्तत इति युक्कं
तद्गुणसंविज्ञानत्वम् । तस्यान्यपदार्थस्य गुणा वर्तिपदार्थस्पाणि विशेषणािन तेषां

सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युः । 'तदन्तस्यापीयं संज्ञा' 'द्वन्द्वे च' (स् २२२) इति ज्ञापकात् । तेन 'परमसर्वत्र' इति त्रल् 'परमभवकान्' इत्यत्राकच

तथां संविज्ञानं क्रियान्वियाय विज्ञानं यत्र स तद् गुण्णसंविज्ञान इंति व्युत्पत्तिः । यत्र संयोगसमवायान्यतरसंबन्धेनान्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वयः तत्र प्रायेण तद्गुण्णसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । यथा—दिवासा देवदत्तो भुङ्क्ते, लम्बक्णे भोजयेखादौ । तत्र हि वाससोः कर्णयोश्च भुजिकियान्वयाभावेऽपि संनिहितत्वमात्रेण तद्गुण्णसंविज्ञानत्वम् । प्रकृते च समुदाये अन्यपदार्थे सर्वशन्दस्य समवायान्तर्गतारोपितावयवावयविभावसंबन्धसत्त्वात्तद्गुण्णसंविज्ञानत्वम् । स्वस्तामिभावादिसम्बन्धेनान्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वये त्वतद्गुण्णसंविज्ञानत्वम् । स्वस्तामिभावादिसम्बन्धेनान्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वये त्वतद्गुण्णसंविज्ञानां बहुत्रीहिः । यथा—चित्रगुमानयेखादाविद्यत्तम् । नतु सर्व विश्व इस्त्वं सर्वादिशव्दानां केवतानामेव सर्वादिग्रिण्या पाठात् परमसर्वादिशब्दानां कथं सर्वनामतेखत स्वाह्यस्य सर्वनामसंज्ञा प्रतिषिच्यते वर्णाश्रमेतराणामित्यादौ । यदि केवलानामेव सर्वादिगण्णपिठतानां सर्वनामता, न तु तदन्तानामिष, तर्हि तत्प्रतिषेधो व्यर्थः स्यात् । अतत्त्वदन्तस्यापीयं संज्ञेति विज्ञायत इस्तर्थः । नतु परमसर्वादिशब्देषु गण्पपिठतानां केवलानामेव सर्वादिशब्दानामस्तु सर्वनामसतु सर्वनामसतु सर्वनामसतु सर्वनामकार्याणामङ्गाधिकारस्यत्वेन पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्यापि संज्ञावनेत्यर्थः । परमसर्वनेति । तदन्तस्यापि संज्ञावनेत्वर्थः ।

कार्यान्वयितया संविज्ञानं यत्र स तद्गुणुसंविज्ञान इत्यत्त्रार्थः । लोकवेदयोरिप संयोगसमवायान्यतरसंबन्धे 'लोहितोष्णीषा ऋत्विज्ञश्वरन्ति', 'लम्बकर्णमानय' इत्यादौ
तद्गुणुसंविज्ञानत्वमेव । स्खामिभावसंबन्धे त्वतद्गुणुसंविज्ञानत्वं चित्रगुमानयेत्यादौ ।
नतु सर्वनामानीत्यत्र 'पूर्वपदात्संज्ञायाम्—' इति णुत्वं कस्मान्न भवति । सौत्रत्वान्नेति
चेल्लोके सर्वनामशन्दस्य साधुत्वापत्त्या सर्वनामसंज्ञानि स्युरित्युत्तरप्रन्थस्यासाधुत्वापत्तेरितिचेन्मैवम् , 'निपातनारणुत्वं न' इति भाष्योक्वन्याख्याश्रयणादिष्टसिद्धः ।
श्वत्र भाष्यानुसाराद् 'वाधकान्येव निपातनानि भवन्ति' इति पच्च श्राश्रितः । 'श्रवाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति' इति पच्सतु 'विभाषा फाल्गुनी—' इति सूत्रे श्रवणाशान्दे
निपातितेऽपि श्रावणीति प्रयोगोऽपि साधुरित्यवमर्थमाश्रयिष्यते । विशेषणानुगुण्यं
विशेष्यमध्याहरति—शन्दस्पाणीति । द्वन्द्वं चेति । स हि निषेधः समुदायस्यैव
न त्ववयवानामिति वद्यति, न च तदन्तविधि विनासमुदाये संज्ञाप्रसिक्केरस्तीति भावः।
नन्वज्ञाविकारे तदन्तविधि विनेव परमसर्वस्मा इत्यादौ स्मायादिसिद्धेस्तदन्तसंज्ञायाः
किं फलमित्यत श्राह—तेनिति । न चेहापि प्रातिपदिकादित्यनुश्रकोः सर्वनाप्रस्तिद्व-

मिध्यति । २१४ जसः शी ( ७-१-१७ ) अदन्तात्सर्वनाम्नः परस्य जसः शी स्थात् । अनेकाल्वात्सर्वादेशः । न च 'अर्वणस्तृ-' ( स् ३६४ ) इत्यादाविव 'नातुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्' ( प ६ ) इति वाच्यम्। सर्वादेशत्वाद्यागित्संज्ञाया

सिध्यनीति । 'महम्याश्वल्' इति सहम्यन्तात् सर्वनान्नो विधीयमानस्वल् 'श्रव्यय-मवनक्रमकत् प्रकटेः' इत्यक्तनाद्यथेषु विधीयमानोऽकच सिध्यतील्यथेः । चकारात् 'पश्च-म्यान्तसिन्' इति तमिन् च। न चावयवगनसर्वनामत्वेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम्, 'कुत्सिते' इति मृत्रस्थभाष्यरील्यं मेल्याकारकाभ्यां पूर्णार्थस्य इतरान्वयेन सुवन्तादेव तद्धितो-त्यन्यवगमेन सर्वनामप्रकृतिकसुवन्तार्थगतकुत्सादिविवचायां सर्वनामावयवटेः प्रागक-जिल्लर्थपर्यवसानानदन्तसंज्ञाभावे तदसिद्धेरिति भावः।

मर्वशन्दार् जिस पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते । जसः शी । त्रातो भिस इत्यस्मादत इलानुवर्तते । 'सर्वनामः स्मैं' इलाः सर्वनाम इलानुवर्तते । तदाह—ग्रद्दनतादित्या-दिना । शी इति दीर्घोचारणं 'नपंसकाच' इत्युत्तरार्थम् । तेन वारिणी इति सिध्यति। श्रनेकाल्वादिति । न तु शित्त्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वमत्रेति भावः । नतु 'नातुबन्ध-कृतमनेकाल्त्वम्' इत्यस्ति परिभाषा। अनुबन्ध इत् , तत्प्रयुक्तमनेकाल्त्वं सर्वादेशनिमित्तं न भवनीखर्थः । तनश्च शी इलात्र शकारस्य लशकतिद्वत इति इत्संज्ञकत्वात् कथं तत्प्रयुक्तमनेकान्त्वम् । यत एव 'स्रर्वणात्रसावननः' इत्यत्र स्वकारमितमादाय त इत्या-देशस्य नानेकाल्वम् । अन्यथा नस्यापि सर्वादेशत्वापत्तेः। अतः शित्त्वप्रयुक्तमेवात्र सर्वा-देशत्वमाश्रयितुं युक्तमिलाशङ्कय निराकरोति—न चेत्यादिना । श्रवर्णस्तु इत्यादाः विव नान्यन्यकृतमनेकाल्त्वमिति नेत्यन्वयः । शी इति शकारस्य 'लशकति देते' इति इत्संज्ञा वक्तव्या । तेन च स्त्रेण प्रत्ययदिभूताना लशकवर्गाणामित्यंज्ञा विहिता । प्रकृते च शी इत्यस्य प्रत्ययाधिकारस्थत्वाभावात्र स्वतः प्रत्ययत्वम् , किं तु जसादेशत्वेन स्थानिवद्भावान् प्रत्ययत्वं वक्कव्यम् । स्थानिवद्भावश्च त्रादेशभावमापन्नस्य शी इत्यस्य भवति । एवं चादेशत्वसिद्धेः प्रागादेशविधिदशायां शी इति शकारस्य इत्संज्ञाया ऋसिद्धे-रनेकान्त्वमप्रतिहतम् । त्रत एव शित्त्वात् सर्वादेश इलपि निरस्तम् । तृ इल्पन्न तु त्रादेशभावात् प्रागव ऋकारस्य इत्संज्ञकत्वात्र तत्प्रयुक्तमनेकाल्त्वमिति वैषम्यमित्यभिप्रेत्य परिहरति—सर्वादेशत्वात्प्रागिति । शीभावे सित सर्व ई इति स्थिते श्राद गुर्गा

शेपरात्वे तदन्तीविधर्न भविष्यतीति वाच्यम् । 'समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः' इत्युक्तत्वा-दिति भावः । श्रकचेति । चकारात् परमसर्वत्र इत्यत्र त्रल् । जसः शी । दीर्घी-चाररामुत्तरार्थम् । वारिर्सा, मथुनी । श्रनेकाल्त्वादिति । न तु शित्त्वादिति भावः । इत्संक्षाया एवामावादिति । तु इत्यत्रोपदेशकाल एव ऋकारस्येत्संज्ञा, शीभावस्य एवाभावात् । सर्वे । २१४ सर्वनाम्नः स्मै (७-१-१४) श्रतस्तर्वनान्नो ङे इत्यस से स्थात् । सर्वस्मै । २१६ ङिसिङयोः स्थात्सिनो । (७-१-१४) अतस्तर्वनान्न एतयोरंतो सः । सर्वस्थात् । २१७ श्रामि सर्वनाम्नः सुद् । (७-१-४२) श्रवर्थान्तात्परस्य सर्वनान्नो विहितस्थामः सुडागमः स्थात् । एत्ववत्वे । सर्वेषाम् । सर्वस्थन् । शेषं रामवत् । एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः ।

सिद्धवन्कुलाह—सर्वे इति । सर्वशन्दान् चतुर्थ्येकवचने 'हेर्यः' इति प्राप्ते । सर्वनाम्रः सी । 'त्रतो भिस-' इलसादत इलावर्वते, 'बेर्यः' इलातो बेरिति च । तदाह—न्त्रतः सर्वेत्यादिना । सर्वशन्दात् पत्रम्येकवचने 'टाङसिङसाम्-' इति प्राप्ते । ङसिङ्गोः । ङसिश्च डिश्रेति द्वन्द्वः । 'त्रातो भिस' इस्प्रस्मादत इति, 'सर्वनाम्नः स्पै' इखतः सर्वनाम्न इति चानुवर्तते। तदाह—ग्रतः सर्वेति । एतयोरिति। क्ति-क्योरिलर्थः । एता-विति। साहिसानावित्वर्थः। सादादेशस्य स्थानिवद्भावेन विभक्तित्वात् 'न विभक्तौ-' इति तकारस्य नेरविमति मत्वाह—सर्वसादिति । सर्व त्याम् इति स्थिते 'हम्दन्यापः' इति नुदि प्राप्ते । ग्रामि सर्वनामः । 'श्राजसेरसुक्' इत्यतोऽनुक्तेन श्रादिति पश्चम्यन्तेन 'श्रङ्गस्य' इलिधकृतं पश्चम्या विपरिगातं विशेष्यते, तदन्तविधिः, परस्येलध्याहार्यम् । 'उभयनिर्देशे पश्चमीनिर्देशो बलीयान्' इति न्यायन 'तस्मादित्युत्तरस्य' इति परिभाषया श्रामीति सप्तमी श्राम इति पष्टयन्तमापद्यते । सर्वनाम्न इति तु विहितविशेषराम् । ततश्र श्रवर्णान्तादङ्गात् परस्य सर्वनाम्नो विद्वितस्यामः सुडागमः स्यादित्सर्थः सम्पर्यते । तदाह-**अवर्णान्तादित्यादिना ।** अवर्णान्तादिखनन्तरमङ्गादिति शेषः । अवर्णान्तात्सर्वनाम्नो विहितस्याम इति न्याख्याने तु येषां तेषामित्यादौ सुडागमो न स्यात् । तत्र ग्रामो दकारान्ताद्विहितत्वात । सर्वनाम्नः परस्येति तु न व्याख्यातम् । तथा सति वर्गाश्रमे-तराणामित्यसिद्धेरित्यमे मूल एव स्पष्टीभविष्यति। एत्यपत्वे इति। 'बहुवचने मल्येत्' इस्रेत्वम् । संनिपातपरिभाषा त्वत्र न प्रवर्तत इति 'बहुवचने भल्येत्' इस्रत्रोक्षम् । 'म्रादेशप्रखययोः' इति पत्वम् सुटोऽपि 'तदागमास्तद्ग्रहसोन गृह्यन्ते' इति प्रखयाव-यवत्वादिति भावः । सर्वेषामिति । नन्वामीति सप्तमीनिर्देशसामर्थ्यात् 'तस्मादित्यु-त्तरस्य' इति न प्रवर्तते । ततश्च श्रामि परे प्रकृतेरेव सुडागमो युक्त इति चेन्न, सप्तमी-निर्देशस्य 'त्रेख्नयः' इत्युन्तरार्थमावश्यकत्वादिति भावः । सप्तम्येकवचनस्य 'ङसिङ्घोः-' इति सिन्नादेशं सिन्दनत्कृत्याह—सर्वसिन्नति । शेषमिति । शिष्यत इति शेषम् कर्मीरा घन् । 'घनजबन्ताः पुंसि' इति तु प्रायिकमिति भावः । एचिमिति । सर्व-

तु सर्वादेशत्वानन्तरं स्थानिवत्त्वेन प्रत्ययत्वे लब्धे 'लशकतिक्षते' इति प्रत्ययादेशस्ये-त्संक्रेति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोवैषम्यमिति भावः । श्रवण्यान्तादिति । श्रवण्यान्ता- सर्वाद्यक्ष पञ्चित्रिशत् । सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम श्रन्य श्रन्यतर इतर त्व त्व नेम सम सिम । 'पूर्वपरावरद्विशोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्'

शब्दविद्धर्यः । न च सर्वशब्दस्य बहुत्वव्यापकसर्वत्वात्मकधर्मविशेषप्रवृत्तिनिमित्त-कत्वाद् बहुवचनमेव न्याय्यमिति वाच्यम्, सर्वशब्दो हि बहुवचवार व्यससुदाये वर्तते । त्य यदा अनुद्भृतावयवः ससुदायो विविच्चितः तदा भवलेकवचनम् । यथा—सर्वो लोक इति । यतुद्भृतावयव अविविच्चितसंख्याकत्वम् । यदा तु अनुद्भृतावयवकौ समुदायो तदा विवचनम् । यथा सर्वे व्यूहाविति । यदा तु उद्भृतावयवससुदायः तदा बहुवचनम् । यथा सर्वे वन इति ।

यथ के ते सर्वादय शन्दाः ? कित च ते ? इत्यत्राह—सर्वादयश्च पञ्च-त्रिंशदित । पत्न च त्रिंशचेति इन्द्रः, पत्राधिकािक्षंशदिति शाकपार्थिवादित्वात् तत्पुरुषो वा । 'संख्यायास्ततपुरुषस्योपसंख्यानम्' इति उच्तु समासान्तो न भवति । अन्यत्राधिकलोपादित्युकेः । पूर्वपरावरेति । गणान्तर्गतं स्त्रम् । व्यवस्थायामसंज्ञायां च पूर्वादीनि सन सर्वोदिगग्राप्रविद्यानि वेदितव्यानीत्यर्थः । सर्वनामसंज्ञा तु 'सर्वादीनि सर्वनामानि' इत्येव सिःयति । 'स्वमज्ञाति—' इति, 'अन्तरं विहः—' इति च गग्रास्त्रद्वय-मेवमेव योज्यम् । व्यवस्थादिशव्दा अप्रे मूल एव व्याख्यास्यन्ते । इतिशब्दः सर्वादि-

दक्षात्परस्थत्यर्थः । तेन येपां तेषामित्यादौ नाव्याप्तिः । सर्वनाम्नो विहितस्येति । सर्वनाम्ना परस्थित त नोक्षं वर्षाश्रमेतरास्मामित्यत्र सुट्प्रसङ्गात्, 'द्वन्दे च' इत्यनेन समुदायस्य सर्वनामसंज्ञानियेथेऽप्यवयवस्यानिषेधात् । विहितविशेखत्वाश्रयखे प्रमाणं तु 'दिच्चिणोत्तरप्र्वाखाम्' इति भाष्यकारप्रयोग एव । स्नाम इति । सर्वनाम इति पश्रम्या निरवकाशतया स्नामिति सप्तम्याः 'त्रेश्वयः' कृतार्थायाः षष्ठी प्रकल्प्यत इति भाषः । पञ्चित्रंशदिति । पश्च च त्रिशचिति द्वन्द्वः । पश्चिषकाश्चिरति तत्पुरुषो वा । न च 'संख्यायास्तत्पुरुषस्य—' इति वच्च्यमाणवार्तिकेन समासान्तो ढच् स्यादिति वाच्यम् । तत्रैव वार्तिक 'त्रम्यप्राधिकलोपात्' इत्युक्तत्वात् । नत् सर्वेषां नाम सर्वनामेत्यन्वर्थत्वात् संज्ञायाः सर्वविश्वादय एव संज्ञिनो भविष्यन्ति, नान्ये इति किमनेन पश्चित्रंशदिति परिगणनेन, 'सर्वादीनि—' इति स्त्रमावश्यकम् , न त्वनुनासिकसंज्ञास्त्रमिव मन्दप्रयोजनमिति वोष्यम् । पृवंपरावर । व्यवस्थायामसंज्ञायां यानि पूर्वपरावरदिक्षणोत्तरापराधराणि तानि सर्वदिगणसंनिविष्टानि, नान्यानितर्थः । सर्वनामसंज्ञा तु 'सर्वादीनि सर्वनामानि ' इत्यनेनव सिष्यति । एवमुत्तरस्त्र-नित्रम्यः । सर्वनामसंज्ञा तु 'सर्वादीनि सर्वनामानि ' इत्यनेनव सिष्यति । एवमुत्तरस्त्र-

(ग सू १) । 'स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्' (ग सू २) 'श्रन्तरं बहिर्योगोप-सन्यानयोः (गस्३)। त्यद् तद् यद् एतद् इदम् श्रदस् एक द्वि युष्मद् श्रसद भवतु किम् इति । तत्र उभशब्दो द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः । श्रत एव नित्यं द्विवचनान्तः । तत्येह पाठस्तु 'उभकौ' इत्यकजर्थः । न च कप्रत्ययेनेष्ट-सिद्धिः । द्विवचनपरत्वाभावेन 'उभयतः' 'उभयत्र' इत्यादाविवायच्यसङ्गात्। गग्रासनाभिद्योतनार्थः । तत्र विश्वराव्दोऽपि सर्वशब्दवदेव । उभशब्दे त विशेषमाह-तत्रेति । सर्वादिषु मध्य इत्यर्थः । श्रत एवेति । द्वित्वविशिष्टवाचकत्वादेवेत्वर्थः । नित्यमिति । सर्वदा द्विवचनान्त इत्यर्थः । द्विवचनान्त एव, नत्वेकवचनबहुवचने इति यावत् । तेन टावादि न निवार्यते । नन्वेवं सित 'जसः शीः' 'सर्वनानः स्मैं' 'इसिङ्योः स्मात्सिनौ' 'श्रामि सर्वनात्रः सुर्' इन्युकानां मर्वनामकार्यागां द्विवचने त्रभावादुभ-शब्दस्य सर्वादिगरो पाठो ब्यर्थ इत्यत ब्राह—तस्येहेति। तस्य-उभशब्दस्य, इह-सर्वादिगरो पाठस्तु उभकावित्तत्र'श्रव्ययसर्वेनात्रामकच् प्राक्टेः' इत्यकचप्रत्यरार्थ इत्यर्थः। नतु मास्तु उभशब्दस्य सर्वादिगरो पाठः । मास्तु च सर्वनामता । मास्तु च तत्प्रयुक्तः श्रकच्। उभशन्दात् सार्थिके कप्रखये सत्यपि उभकाविति रूपसिद्धेः। न च काकचोः स्वरभेदः शङ्कयः । 'तदिनस्य' इति प्रखयस्वरेण वा, 'चितः सप्रकृतेः-' इति चित्स्वरेण वा त्र्यन्तोदानत्वे विशेषाभावात् । उक्कं च भाष्ये 'काकचोः को विशेषः ?' इति । तत्राह—न चेति । कप्रखयेन उभकावितीष्टरूपसिद्धिर्नचेखन्वयः । कुत इस्रत श्राह— द्विचचनिति । द्विचचनपरत्वाभावे उभशब्दादयच् विहितः । श्रकचि तु सित 'तन्मध्य-

उभयकौ इति स्यात् । यथा उभयत्, उभयत्रेखत्र द्विचचनएकत्वाभावादयच्प्रखयोऽस्ति द्वियेऽपि बोध्यम् । स्रात एवेति । द्वयोद्विचचनस्यैव युक्तत्वादिति भावः । नित्यं द्विचचनान्त इति । सर्वदा द्विवचनान्त इत्यर्थः । न चैवम् 'उभादुदात्तो नित्यम्' 'उभस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः' इति स्त्रकार्भाष्यकारप्रयोगो विरुध्यत इति शङ्क्ष्यम् । स्रायंपरस्यैव नित्यं द्विचचनान्तता, न तु संस्पातुकरणपरस्येत्यभ्युपगमात् । स्रायं सर्वादिषु उभशब्दपाठो व्यर्थः, सर्वनामकार्याणां स्मायादीनां द्विचचनेऽभावात् । न च 'सर्वनाम्नस्तृतीया च' इति स्त्रेणोभाभ्यां हेतुभ्यां उभयोद्देत्वोरिति प्रष्ठीतृतीयासिद्धि-

पिततस्व प्रहरोन गृह्यते' इति न्यायेन उभशब्देन उभकशब्दोऽपि गृह्यते । तस्य च उभक ऋषी इस्त्रस्यां दशायां द्विचचनपरत्वादयचप्रस्ययो न भवति । कप्रस्यये तु सित तस्य उभशब्दान् परतो विद्वितत्वेन तन्मध्यपिततन्यायाप्रवृत्त्या उभकशब्दस्य उभ-शब्देन ग्रह्माभावाद् उभशब्दस्य कप्रस्थयव्यवधानेन द्विचचनपरकत्वाभावाद् अथिन

## तदुक्रम् । 'उभयोऽन्यत्र' (वा २३२) । अन्यत्र द्विवचनपरत्वाभावे ।

तद्विद्रक्षर्थः । द्विचचने मित अयचप्रस्ययो नेस्त्र कि प्रमाणमिस्स आह—तदुक्रमिति। वार्तिकक्वतेनि शेषः । द्विचचने सित अयचप्रस्ययो नेति यदभिद्वितं तद् 'उभयोऽन्यत्र' इति वदनः वार्तिकक्वता उक्तमिस्पर्थः । अन्यत्रेस्तेतशाचछे—अन्यत्र द्विचचनपर-त्वाभावे इति । उदाहृतवार्तिके अन्यत्रेस्तेने द्विचचादस्यस्मिन् परे इस्र्यो विव-

गतार्थन्वत् । न च बृत्तिकृतः 'सर्वनान्नस्तृतीया च' इति स्त्रे पठितस्वादिदमपि वार्तिकं मर्वनात्र एव मर्वविभक्तिप्रापकम् , नान्यस्येति वाच्यम् । भाष्ये 'हेतौ' इति सत्रे तद्वार्तिकस्य पठितःवार् । ऋत एव 'ऋत्रेन कारगोन वसिन' 'ऋत्रस्य कारगास्य' इत्युदाहृतं हरदत्ते-नेत्याराङ्क्याह — तस्येह पाठस्त्वित । ननु कप्रत्ययेनापीष्टसिदेः किमनेनाकजर्थ-पठिन । न च काकचोः स्वरे विशेषोऽस्तीति वाच्यम् । प्रत्ययस्वरेगा चित्स्वरेगा वा श्रन्तोदान्तवे विशेषाभावादित्याशङ्क्याह—न चेति । उभशब्दस्य द्विवचनपरत्वम-कच्प्रत्ययो न विहन्ति, टेः प्राग् जायमानत्वान् तन्मध्यपतितस्य तद्ग्रहर्णेन प्रहर्णात् । कप्रत्ययस्तु विहन्त्येव, प्रातिपदिकात्परत्र जायमानत्वादित्यारायेनाह—द्विवचनपर-त्वाभावेनेति । अयच्यसङ्गदिति । उभराव्यात्त्रतसोः परतः स्वार्थे यथा अयच भवित तथा कप्रन्येथ सित स्यादिति भावः । यद्यपि स्वार्थे स्रयच् दृष्टान्तेऽपि दुर्लभ-स्तथापि 'उभादुदात्तः-' इति सूत्रे 'निल्यम्' इति योगविभागात्मुलभ एव । तथा हि-'उभादुदानः'। 'द्वित्रिभ्याम्–' इति स्त्राद्वेति नानुवर्तते, अस्वरितत्वात् । अवयववृत्तेः संख्यावाचिन उभराव्दादवयविन्यर्थे ऋयच् स्यात् । उभयो मिर्गाः । उभयः पाराः । ततो 'निसम्' । उभशब्दाद् वृत्तिविषये निसमयच् स्यात् स्वार्थे । तेन उभयतः, उभयत्र, उभयपच्चितनितिनिदा इलादि सिद्धम् । नन्वेवमकचि कृतेऽप्ययच् दुर्वारः, वृत्तिविषये स्वार्ये निल्पमयजिति त्वयैवोक्तत्वादिति चेन् , एवं तर्हि योगविभागस्येष्ट-सिद्धयर्थतया 'उभौ साभ्यासस्य' इति निर्देशेन च यत्र द्विवचनं न श्रूयते तत्रैवायमिति व्याख्यायते, न तु त्रतिविषय इति न दोषः । तदुक्तमिति । वार्तिकक्वतेति शेषः । उमयोऽन्यत्रेति । उमयेति यः सार्थिकाऽयजन्तः सोऽन्यत्र प्रयुज्यते, न तु द्विवचने परत इलर्थः । न च उभाविलादौ द्विवचनपरत्वं दुरुपपादम् , उभयत श्राश्रयगोऽ-न्तादिवद्भावविरहादिति वाच्यम् । उभशब्दादुत्पन्नं द्विवचनं लुकानापहृतं यत्र ततो-Sन्यत्रायजिति विविद्यतोऽर्थ इति मनोरमायामुक्कत्वात् । एवं च सर्वादिषूभराब्दपाठो-ऽकजर्थ इति स्थितम् । भाष्ये तु कप्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वेन स्वार्थाभिधानसमर्थत्वादुभ-शब्दात्परस्य द्विवचनपरत्वमस्तीत्याश्रित्योभशब्दपाठः सर्वादिगगो प्रत्याख्यातः । मनो-रमायां तु भाष्ये प्रत्याख्यानं प्रौडिवादमात्रम् , कृत्रिमस्यैव द्विवचनस्येह प्रहीतुसुचितत्वाद्

उमयशब्दस्य द्विच गास्तीति कैयटः, अस्तीति हरदत्तः । तसाज्यस्यजादेशस्य ज्ञितः, 'अन्याभावो दिवचनटाव्विपयत्वान्' इति पूर्ववार्तिके द्विवचनस्यैव प्रस्तुतत्वा-दिति भावः । टाव्यहर्णं तु तत्राविवज्ञितमिति कैयटादिषु स्पष्टम् । ततश्च सर्वनाम-तानिमिनकाकजर्थ उभराव्दस्य सर्वादिषु पाठ इति स्थितम् । अत्र यद्वक्रव्यं तत्तद्वितप्रक्रियायाम् 'उभाइदात्तो निल्लम्' इलात्र वच्यते ।

त्रयोभयशब्दे विशेषमाह—उभयशब्दस्येति । उभौ श्रवयवौ यस्यावयविनः स उभर मिराः। 'उभादुदानः-' इलयम् । त्रवयववृत्तेः संख्यावाचिन उभशन्दाद-वयविन्यर्थे श्रयच्छल्यः स्यादिति तदर्थः । द्यवयवारच्यो मिण्रिर्ल्यर्थः । मण्रेर्वयिन एक बहुमय इलेक्वचनम् । उभयश्च उभयश्च उभयश्चेलेवं खवयवारव्धव्यादिमणि-।ववजायां तु बहुवचनम् , उभये मग्गय इति । उभयश्च उभयश्चेति द्यवयवार्व्धद्विमग्गि-विवचायामभयौ मर्गा इति द्विवचनं तु न भवति, उभयोऽन्यत्रेत्युदाहृतवार्तिके उभय-शब्दस्य द्विवैचनान्तादन्यत्रैव प्रयोगविष्यवगमात् । न च तत्र वार्तिके स्वार्थिकायजन्त-स्यैवोभयशब्दस्य प्रहणाम् .स्वार्थिकायजन्तोभयशब्दोपक्रमेर्णेव तद्वार्तिकप्रवृत्तेरिति वाच्यम् . एतद्वार्तिकव्याख्यावसरे 'उभयो मिसाः, उभये देवमनुष्याः' इति भाष्ये उदाहतत्वेन तयप्समानार्थकायजन्तस्यापि तत्र प्रह्णावगमात् । एतदेवाभिप्रेल 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' इत्यन्यत्वमभयशब्दस्य द्विवचनामावेनासर्वविभक्तित्वेऽपि न भवति. तसिलादयः प्राक्याशपः, शस्त्रमृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः, ग्रम्, त्राम्, कृत्वोऽर्थाः, तसिवती, नानानौ. इति परिगिरातत्वादिति कैयटेनोक्तम् । तदाह-कैयट इति। एवं च उभयः, उभये । उभयम , उभयान । उभयेन, उभयैः । उभयसी, उभयेभ्यः । उभयस्मात , उभयेभ्यः । उभयस्य, उभयेषाम् । उभयस्मिन् , उभयेषु । इत्येव रूपाणि। न तूभया-विखादिद्विवचनान्तप्रयोग इति सिद्धं भवति । हरदत्त इत्यस्वरसोद्धावनम् । तद्वीजं त उमयोऽन्यत्रेति प्रागुक्कवार्तिकभाष्यविरोध एवेखन्यत्र विस्तरः। उभयशब्दादः जसि 'सर्वादीनि-' इति नित्यां सर्वनामसंज्ञां बाधित्वा परत्वात 'प्रथमचरमतयाल्यार्थकतिपय-नेमाश्व' इति सर्वनामसंज्ञाविकल्पप्राप्तिमाशङ्कय परिहरति—तस्मादित्यादिना । तस्माद्-उभयशब्दाद् जिस सित 'प्रथमचरम-'इति विकल्पे प्राप्ते निस्वैव संज्ञा भवती-

श्रन्यथा त्रतिसत्तादावितप्रसक्तवादित्यादि स्थितम् । उभयशब्दस्येति । उभौ श्रवथवौ यस्य उभयः । 'उभादुदात्तो नित्यम्' इति तयपोऽयच् । नास्तीति । श्रनिभवानादिति भावः । तथा चोभयशब्दस्य द्विचनानुत्पादादसर्विभिक्तित्वेनाव्ययत्वे प्राप्ते 'तिद्वतश्चासर्विनभिक्तिः' इति सूत्रे 'कृत्तद्वितानां म्रह्णं च पाठे' इति भाष्यं कैयटेनावतारितम् । श्रस्तीति । पचितकल्पं पचितिहपिनत्यादिवारणेन पाठस्योपचीयात्वादनिभ-

स्थानिवद्भावेन तयप्यस्यान्ततया 'प्रथमचरम' (स् २२६) इति विकल्पे प्राप्ते विभक्तिनिरपेच्रत्वेनान्तरक्षर्वाश्विस्त्वेव संज्ञा भवति । उमये । उतर्वतमौ प्रस्तयो । 'प्रस्तयग्रह्णे तद्न्ता ग्राह्याः' (प २४)। यद्यपि संज्ञाविधौ प्रस्तय-प्रह्णे तद्नता ग्राह्याः' (प २४)। यद्यपि संज्ञाविधौ प्रस्तय-प्रह्णे तद्नतग्रह्णं नास्ति, (प २८) 'सुप्तिङन्तम्-' (स् २६) इति ज्ञाप-कात्। तथापीह तद्नतप्रहण्म्। केवल्रयोः संज्ञायाः प्रयोजनाभावात्। श्वन्यतरा-

सर्थः। 'सर्वादीनि-' इस्तेनेति रोषः। नतु प्रथमचरमादिष्वनन्तर्भावात् कथमुभयशब्द-स्य 'प्रथमचरम'-इति विकल्पप्राप्तिरिस्वत आह—तयष्प्रत्ययान्ततयिति। नतु तयपः अथवतात् कथमुभयशब्दस्य तयप्प्रस्ययान्तत्विति। 'उभादुदात्त-' इति स्त्रे 'संख्याया अवयवे तयप्' इति उभशब्दाद्विहि-तस्य तयपोऽयजादेशः, तयब्प्रह्यसमनद्ववर्स्य अथन् स्वतन्तः प्रस्थयो वा, इति पच्छ्रयं भाष्ये स्थितम्। तत्र प्रथमपद्याभिप्रायेखात्र सर्वनामसंज्ञाविकल्पशङ्का बोध्या। नतु 'प्रथमचरम-' इति विकल्पस्य परत्वात् कथमिह 'सर्वादीनि-' इति निस्वेव संज्ञेस्वत आह—ज्यन्तरङ्गत्विदिति। तदेवोपपादयति—विभाक्तिनिर्पेक्तत्वेति। 'प्रथमचरम-' इति विकल्पविधः अस्पेद्धत्वेन विभक्त्यपेद्धत्वाद् बहिरङ्कः। 'सर्वादीनि-' इति निस्वेव संज्ञावत् । अत्रोऽत्र परमपि 'प्रथमचरम-' इति विकल्प व्याद् अन्तरङ्कः, अल्पोपेद्धमन्तरङ्कमिति न्यायात्। अत्रोऽत्र परमपि 'प्रथमचरम-' इति विकल्पं वाधित्वा 'सर्वादीनि-' इति निस्वेव संज्ञा भवति, परादन्तरङ्कस्य बलीयस्त्वादिति भावः। तथा च शीभावो निस्य इसाह—उभये इति।

नतु डतरडतमशब्दयोः कापि प्रयोगादर्शनात् किमर्थस्तयोः पाठ इस्तत् आह—उतरडतमौ प्रत्ययाविति । 'किंयत्तदोर्निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्' 'वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्' 'एकाच प्राचाम्' इति तदिताधिकारविहितौ डतरडतमौ प्रस्तयौ, 'प्रस्तयः' इस्ति किंद्राने प्रस्तयौ, 'प्रस्तयः' इस्ति किंद्राने चत्रप्रह्णेन कतरादिशब्दानां च प्रह्णोनित भावः । शङ्कते—यद्यपीति सुप्तिङन्तमिति । यदि संज्ञाविधावि प्रस्तयप्रह्णपरिभाषा प्रवर्तेत, तर्हि 'सुप्तिङ् पदम्' इसेव स्त्रयेत, प्रस्त्यप्रह्णपरिभाषा प्रवर्तेत, वर्हि 'सुप्तिङ् पदम्' इसेव स्त्र्येत, प्रस्यप्रह्णपरिभाषयेव सुप्तिङन्तिमस्वर्थेलाभात् । यतः संज्ञाविधौ प्रस्त्यप्रह्णपरिभाषा न प्रवर्तत इति विज्ञायते । एवं च प्रकृते सर्वनाम-

धाने प्रमाणं नास्तीति भावः । तस्मादिति । उभयशब्दादित्यर्थः । तयप्प्रत्ययान्त-तयि । उभयशब्दस्येति शेषः । यदि तूभशब्दादयन् स्वतन्त्रः, न तु तयप आदेश इति निष्कर्षः स्वीक्रियते, तदात्र 'प्रथमचरमतया-' इति वैकल्पिकप्राप्तिर्नास्त्ये-वेति वोध्यम् । नित्येवेति । उभया आभित्रा इति तु छान्दसत्वाद्वोध्यम् । उतर् उतमाविति । 'किंयत्तदोर्निर्भारणे द्वयोरेकस्य उतरन्' 'वा बहूनां जातिपरिप्ने

न्यतमशब्दावब्युत्पञ्चौ स्वभावाद् द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तेते । तत्रान्यतमशब्द-स्य गणे पाठाभावात्र संज्ञा । 'स्व' 'स्व' इति द्वावप्यदन्तावन्यपर्यायौ, 'एक उदात्तोऽपरोऽतुदात्तः' इस्येके । 'एकस्तान्तः' इस्यपरे । 'नेमः' इस्येषे । समः सर्व-

संज्ञाविधौ उत्तर्द्यतमप्रहरों प्रस्वयप्रहरापिरभाषातुपस्थानात् कथं तदन्तप्रहरामित्याच्नेयः। पिरहर्रात—तथापीति । स्रन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययप्रहरोग तदन्तप्रहरामावेऽपि इह सर्वनामसंज्ञाविधौ उत्तरज्ञतमप्रहरों तदन्तप्रहरामस्त्येवेत्यर्थः। कुत इत्यत स्नाह—केवलयोरिति। 'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः' इति न्यायेन केवलप्रस्यययोर्डतर्ज्ञतमयोः प्रयोगानर्हत्वेन तयोः सर्वनामसंज्ञायां फलाभावादित्यर्थः। तस्माद् उत्तरज्ञतमप्रहरोगात्र कत्रकतमादिशब्दानां प्रहरामिति स्थितम्।

नत डतरप्रह्रोनैव सिद्धे सर्वादिगरो अन्यतरशब्दपाठो व्यर्थः। अन्यतम-शब्दावद्युत्पन्नाविति । डित्यादिशब्दवत् प्रकृतिप्रत्ययविभागविद्दीनावित्यर्थः । कियत्तदेकस्य एव इतर्इतमविधानादिति भावः । नन्वेवं सत्यन्यतरान्यशब्दाभ्यां द्विबहुनिर्धारणावगमः कथमित्यत आह--स्वभावादिति । एवं चान्यतमशब्दस्य न सर्वनामत्विमत्याह—तत्रेति । एतयोर्मध्य इत्यर्थः । ऋन्यतरशब्दस्य तु उतरप्रत्यया-न्तत्वाभावेऽपि सर्वादिगरो पाठादेव सर्वनामत्वमित्युक्तप्रायम् । ग्रथ त्व त्वेत्येकप्रातिपदिक-भ्रमं वारयन् अप्रसिद्धार्थत्वाद्याचष्टे-त्व त्व इति द्वावप्यदन्तावन्यपर्यायाविति। श्चन्यशब्दसमानार्थकावित्यर्थः । द्वयोरप्यदन्तत्वे श्चन्यतरपाठवैयर्थ्यं परिहरति—एक इति । इत्येक इति । इति कतिपये वृत्तिकृदादयो मन्यन्त इत्यर्थः । 'एतं त्वं मन्ये' इत्यदानत्वस्य 'उत त्वः पश्यन्' इत्यादावनुदानत्वस्य च ऋग्वेदे दर्शनादिति भावः। एकस्तान्त इति । संहितापाठे त्वर् इति छेदमाश्रित्य प्रथमस्तकारान्तः, द्वितीयः श्चदन्त इत्यपरे मन्यन्त इत्यर्थः । अन्यथा एकश्चत्या वा स्करविनिर्मुक्तं वा सकृदेव डतमच्' 'एकाच प्राचाम्' इति विहितौ । अञ्युत्पन्नाविति । एतच पस्पशायां कैयटे स्पष्टम् । एके इति । काशिकाकाराः । 'एतं त्वं मन्ये' इत्युदात्तस्य 'उन त्वः पश्यन्' इत्यनुदात्तस्य च दर्शनादिति भावः । एक इति । प्रथम इत्यर्थः । संहितया पाठे तान्तत्वस्थास्फुटत्वेऽपि त्वदिति तान्तरञ्जेत्तव्यः । त्र्यन्यथा एकश्रुत्या सक्तदेव पठेत् । न च तान्ते विप्रतिपत्तव्यम् , 'त्वत्त्वसमसिमेत्यनुचानि' इति फिट्स्त्रात् । तथा च मृल्मन्त्रः 'स्तरीहत्वद्भवति स्त उ त्वत्' इति । जयदेवोऽपि प्रायुङ्क 'त्वद्धर्म-**इरमधूनि** पिबन्तम्' इति । त्वत्तोऽन्यस्या श्रधर इति विग्रहः, न तु तवाधर इति । पश्यति दिशि दिशि रहिंस भवन्तम्' इति पूर्ववाक्येन सहानन्वयापतेः । सम इति। पर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु नेह गृह्यते, 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्' (स्० १२८) इति ज्ञापकात् । 'अन्तरं वहिर्योगोप-' (ग स् ३ ) इति गणस्त्रे 'अपुरीति वक्तव्यम्' (वा २४० ) अन्तरायां पुरि । २१८ पूर्वपरावरदिज्ञिणोत्तराप-

पठेत्, त्वतैव इयोरिष लाभात् 'त्वत्वसमिसमेत्यनुचानि' इति फिट्सूत्राच । स्तरी ह त्वद्भवित स्त इत्वत् इति द्व्यव्यवस्य वेदभाष्ये 'त्विदिति सर्वादिपठितः स्रनुद्वानोऽयम् स्रन्यपर्यायः' इत्युक्तत्वाच । 'त्वद्यरमधुरमधूनि पिबन्तम्' इति जयदेव-प्रयोगाच । तत्र हि त्वच्छ्यव्योऽन्यपर्यायः । त्वतः स्रधर इति विग्रहः । स्रत्यस्या स्रधर इत्ययः । न तु त्वाधर इति विविद्यत्तम्, 'परयति दिशि दिशि रहिस भवन्तम्' इति पूववाक्येनान्वयानुपपनेः । नेम इत्यर्धे इति । वर्तते इति शेषः । 'प्र नेमस्मिन् दृदशे सोमो स्रन्तः' इत्यृचि तथा दर्शनादिति भावः । सम इति । सर्वशब्दसमानार्थक एव समशब्दः सर्वादिनशे पठित इत्यथः । तुल्यपर्यायस्विति । तुल्यशब्दसमानार्थक इत्यर्थः । स्नापकादिति । स्रन्यथः । तृल्यपर्यायस्विति । विदेशिदिति भावः ।

ननु श्रष्टाध्यायीपिठते 'श्रन्तरं बहिर्योगोपसंज्यानयोः' इति जिस सर्वनाम-मंज्ञाविकलपविधायके स्त्रे 'श्रपुरीति वक्तव्यम्' इति वार्तिकपाठो भाष्ये दृश्यते । एवं चान्तराः पुर्य इत्यत्र जिस सर्वनामसंज्ञानिषेधेऽपि, श्रन्तरायां पुरीत्यत्र तिक्षिभेधाभावाद् श्रन्तरस्यामिति स्यादित्यत श्राह—गण्स् इति । यद्यपीदं वार्तिकं जिस विकत्य-विधिप्रकरणे पिठतम् , तथापि 'श्रन्तरं विहर्-' इति गण्णस्त्रस्यैवायं शेषः। न त्वष्टा-ध्यायीपिठितस्य 'श्रन्तरं विहर्-' इति जिसे विधायकस्य शेषः, 'जसश्री' इत्यत्र श्रत्य इत्यनुत्रस्या टाबन्तात्तत्रामिविरहात् । ततश्र पुर्या विशेष्यभृतायामन्तरशब्दः सर्वादि-गणे पाठं न लभत इत्येतद्वार्तिकार्यः पर्यवस्यति । एवं च जसोऽन्यत्रापि श्रन्तरशब्दस्य पुर्या विशेष्यभृतायां सर्वनामत्वं नेति जभ्यते । श्रतः श्रन्तरायां पुरीत्यादौ सर्वनाम-कार्यं स्याडादि न भवतीत्यभिष्रेत्योदाहरति—श्रन्तरायां पुरीति । यद्यप्यन्तरशब्द एव सर्वादिगणे पठितः, न तु टाबन्तः । तथापि जिङ्गविशिष्टपरिभाषया वा एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रह्णाद्वा सर्वनामत्वप्राप्तिर्वोध्या । सिमशब्दस्तु 'तिमः कृत्वे च शक्ते च स्यान्मर्यादावबद्योः' इति कोशे प्रसिद्धः । श्रय सर्वादिगणान्तर्गतित्रस्त्रीसमानाकारा-मष्टाध्यायीपठितां पूर्वपरेत्यादित्रिस्त्री पुनरिक्तश्रद्धां व्युदस्यन् व्याचष्टे—पूर्वपर् ।

तथा च श्रूयते 'मा नो इकाय इक्ये समस्मै' 'उतो समस्मिन' इत्यादि । 'सिमः इत्ते च राक्षे च स्यान्मर्यादावबद्धयोः'। गण्सूच इति । यद्यपि भाष्येऽष्टाघ्यायी-स्थस्त्रे 'अपुरीति वक्षव्यम्' इति वार्तिकं पठितम् , तथापि तद्गणस्त्रस्यैव शेषो न तु जसि विभाषाविधायकस्य । श्रत इत्यधिकृत्य जसः शीविधानादाबन्तात्प्राप्त्यभावात् ।

राधराणि व्यवस्थायामसंक्षायाम् । (१-१-३४) एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणपाठास्तर्वत्र या प्राप्ता सा जिस वा स्यात् । पूर्वे, पूर्वाः । स्वाभि-धेयापेचावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्-दिचणा गाथकाः, कुशला इसर्थः । श्रसंज्ञायां किम्-उत्तराः कुरवः । २१६ स्वमञ्जातिधनाख्यायाम् ।

'सर्वनामानि' इति 'विभाषा जिस' इति चानुवर्तते । तदाह—एतेषामिति । पूर्वादिसमानामित्यर्थः । गण् इति । सर्वादिगण् इत्यर्थः । या प्राप्तिति । सर्वादिनि—' इत्यन्ते नित्या संज्ञा या प्रप्तित्यर्थः । अनेन 'पूर्वपर—' इति स्त्रं गणापितं जसोऽन्यत्र नित्यत्या सर्वनामसंज्ञार्थम् । अष्टाध्यायीपिति ते जसि तद्विकल्पार्थमिति न पौनस्कल्पमिति सूचितम् । स्वामिधेयेति । अपेच्यत इत्यपेचः कर्मणि घत्र । स्वस्य—पूर्वादिशव्दस्य, अवस्यम् ,तिन अपेच्यत्यत् इत्यपेचः कर्मणि घत्र । स्वस्य—पूर्वादिशव्दस्य, अवस्यम् ,तिन अपेच्यत्या प्रस्यान्य अवधिनियमः व्यवस्थाशव्देन विवक्तित इत्यर्थः । तत्यश्च नियमेनाविधसापेच्यार्थे वर्तमानानां पूर्वादिशव्दानां जिस सर्वनामसंज्ञाविकत्य इति फलति । व्यवस्थायां किमिति । पूर्वादिशव्दानां नियमेनाविधसापेच्य एवार्थे विद्यमानत्वादिति प्रश्नः । दिच्यणा गाथका इति । अत्र दिच्यणशब्दो नावध्यपेच्य इति भावः । दिच्यणार्थविति । गाथका इत्यत्र कस्मादित्यवध्यपेच्या अस्त्येवत्यत आह—कुराला इत्यर्थ इति । यद्यपि प्रावीण्यमपि कस्मादित्यवध्यपेच्योव, तथापि उत्तरे प्रस्तुत्तरं च शक्क इत्यादि प्रस्तुदाहरणं बोध्यमित्याहः । स्रसंक्षायां किमिति । 'संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः' इति वच्यमाण्यत्या संज्ञायां सर्वनामत्वादिति । अस्यः । उत्तराः कुरव इति । कुरशब्दो देशांविशेषे नित्यं बहु-

स्रन्तरायामिति । प्राकाराद्वाद्यायां तदन्तर्वर्तिन्यां चेत्यर्थः । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन प्रह्मणाद्वा सर्वनामतायाः प्राप्तिर्बोध्या । त्यद् तद् एतौ उक्ष-परामर्शकौ । तत्राध्यरञ्जान्दस इति गणरक्रकारोक्षिन्वादर्तव्या । 'स्यरञ्जन्दसि बहुलम्' इति सूत्रे छुन्दोप्रह्मणवैयथ्यांपत्तः । एक इति । 'एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । साधारणे समानेऽत्ये संख्यायां च प्रयुज्यते' । इत्यं सर्वादिगणं व्याख्यायेदानीं तदन्तर्गतत्रिस्त्रीसमानाकारमष्टाध्यायीस्थां त्रिस्त्रीं व्याचष्टे—पूर्वपरा-वर्येत्यादिना । स्वामिध्येयेति । खस्य पूर्वादिशब्दस्याभिध्येगपेद्वयमाणस्यावधिनियम इत्यर्थः । अपेद्यत इत्यपेद्यः । कर्मणि धन् । कथं तर्वि 'दिशः सपत्नी भव दिद्यणस्याः' इति । स्रत्राहुः—स्त्येवात्रापि व्यवस्था । प्रसिद्धत्वात्रावधिवाची शब्दः प्रयुज्यते । न च संज्ञात्वाविषये । शाधुनिकसंकेतो हि संज्ञा, न च दिन्नु साऽस्तीति ।

१ अपेनः-अपेन्यमाग्रः अवधेरिति क, स्त ।

(१-१-३४) ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जिस वा स्वात्। स्वे, स्वाः। श्रात्मीया इत्यर्थः। श्रात्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः,

वचनान्तः । सुमेरमवधीकृत्य तत्रोत्तरशब्दो वर्तत इत्यस्तीह व्यवस्था । किं तु संज्ञा-शब्दत्वानास्य सर्वनामता । पूर्वादिशब्दानां त दिवा अनादिरसंकेत इति न ते संज्ञा-शब्दाः । कुरुषु तूनरशब्दस्याधुनिकस्सङ्केत इति भवत्ययं संज्ञाशब्द इति मन्यते । केचित्त्वसंज्ञायामित्यभावे संज्ञायामेव पूर्वादिशब्दानामप्राप्तविभाषा स्यादित्याहः । म्बम्बातीति । अत्रापि 'सर्वनामानि' इति 'विभाषा जसि' इति चानवर्तते । जातिश्व धनं च जातिधने, तयोराख्या जातिधनाख्या, न जातिधनाख्या, त्रज्ञातिधनाख्या तस्याम् . श्रज्ञातिधनाख्यायाम् । स्वमिति शब्दस्वरूपापेच्चया नपुंसकत्वम् । तदाह्-ज्ञाति-धनान्येति स्व स्वा इति । सर्वनामत्वे शीभावः, तदभावे तदभाव इति भावः । त्रात्मा त्रात्मीयं ज्ञातिः धनं चेति खराब्दस्य चत्वारोऽर्थाः । 'खो ज्ञातावात्मनि खं त्रिप्वात्मीये खोऽस्त्रियां धने, इत्यमरः । त्रत्र खो ज्ञातावात्मनीत्येकं वाक्यम् । ज्ञाता-वात्मनि च स्वराब्दः पुँक्षिङ्क इत्यर्थः । स्वं त्रिष्वात्मीये इति द्वितीयं वाक्यम् । त्रात्मीये खराब्दो विशेष्यनित्र इत्यर्थः । खोऽिखयां धन इति तृतीयं वाक्यम् । धने खराब्दः पुंनपुंसक इत्यर्थः । 'स्वः स्यात् पुंस्यात्मनि ज्ञातौ, त्रिष्यात्मीयेऽस्त्रियां धने' इति मेदिनीकोशः । तत्र ज्ञातिधनयोः पर्युदासाद् आत्मनि आत्मीये च सर्वनामत्वं जिस विकल्प्यत इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे—ग्रात्मीया इत्यर्थः । ग्रात्मान इति वेति । ज्ञातिधनपर्युदासस्य प्रयोजनमाह**-ज्ञातिधनवाचिनस्त्वित ।** ज्ञातिवाचिनो धन-

चिरंतनः कुरुषु त्वाधुनिकः संकेत इत्यत्र तु व्याख्यातृवचनमेव प्रमाणम् । एतेन 'विश्वेषां देवानाम्' इति व्याख्यातम् , वेदे प्रसिद्धत्वाद्देवगणविशेषे विश्वशब्दस्याधुनिकसंकेताभावात् । दिन्तिणा गाथका इति । 'गस्थकन्' इति शिल्पिनि थकत् । इहामुकस्मात्कुशला इत्यवच्यन्वयसंभवेऽपि तिष्वयमो नास्तीति भावः । एवमधरे ताम्बूलरागः, उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक इत्यिप प्रत्युदाहर्तव्यम् । उत्तराः कुरव इति । सुमेस्मविधमपेद्य कुरुषु उत्तरशब्दो वर्तते इत्यस्तीह् व्यवस्था, कि त्वाधुनिकसंकेतो-ऽयमित्याहुः । स्वमञ्चाति । त्रात्माऽऽत्मीयज्ञातिधनवाची स्वशब्दः, तत्र ज्ञातिधनयोः पर्युदासादात्मात्मीयौ परिशिष्टावित्याशयेन व्याच्छे—ग्रात्मीया इत्यर्थः । ग्रात्मान इति विति । यत्त्वाहुः—ग्रात्मीन स्वशब्दो नपुंसकः, तेन स्वे स्वा इत्युदाहरणं तत्रा-युक्नमिति । तद्रभसात् । 'स्रो ज्ञातावात्मिने, स्वं द्रिष्वात्मीये, स्वोऽक्षियां धने' इत्यमरसंसंहोकेरात्मन्यपि स्वशब्दस्य पुंस्त्वात् । न च 'स्वो ज्ञातौ-' इत्यमरकोशे श्रात्मनी-

१ दिक्कालेषु इति क।

ज्ञातयोऽर्था वा । २२० ग्रन्तरं वहिर्योगोपसंव्यानयोः । (१-१-३६) बाह्ये परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जिस वा स्यात् । श्रन्तरे, श्रन्तरा वा गृहाः । वाह्या इसर्थः । श्रन्तरे, श्रन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया इसर्थः । २२१ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा । (७-१-१६) एभ्यो नवभ्यो ङसिङ्थोः स्यास्सिनौ वा सः । पूर्वस्यात् , पूर्वात् । पूर्वस्मिन् , पूर्वे । एवं परादीनामि । शेषं सर्ववत् । एकशब्दः संख्यायां निस्कैकवचनान्तः । २२२ न वहुव्रीहौ । (१-

वाचिनश्च सर्वनामत्वपर्युदासाद् जिस सा इत्येव स्पिमत्यर्थः । न च ज्ञातिधनयोर-प्यात्मीयत्वपुरस्कारे सर्वनामत्वं न स्यादिनि वाच्यम् , आष्ट्याप्रहणवत्तेन ज्ञातित्वधन-त्वपुरस्कार एव पर्युदासप्रवृत्तेः । स्थन्तरम् । अत्रापि (सर्वनामानि) इति 'विभाषा जिस इति चानुवर्तते । विहः-स्थनावृतप्रदेशः, नेन योगः-सम्बन्धो यस्य स विहर्यागः-बहिर्विद्यमानोऽर्थ इति यावन् । उपसंवीयते परिधीयत इति उपसंव्यानम् अन्तरीयं वस्त्रम् । तदाह—याह्य इत्यादिना । पूर्वादिभ्यो । 'क्सिक्योः स्मात्सिनौ' इत्यनुवर्तते इत्याह—एभ्य इति । 'पूर्वपर-' इत्यादित्रस्त्रीनिर्दिष्टाः पूर्वादय इह विविद्याः । त्यदादयो हलन्ताधिकारे व्याख्यास्यन्ते । एकश्चद्दः संख्यायामिति । अर्थान्तरे तु द्विवचनबहुवचने अपि स्तः ।

'एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । साधाररोा समानेऽल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ।' इति कोशः ।

स्यादेतत् । त्वत्किपितृकः, मत्किपितृक इति बहुत्रीहिः । त्वकंपिता यस्य, ब्रह्मं पिता यस्येति लौकिकविश्रह्माक्यम् । लौकिकत्वं प्रयोगार्हत्वम् । युष्मद्समदोरज्ञा-ताद्यथें 'खव्ययर्सवनान्नाम्—' इत्यक्ति युष्मकद् स्, अस्मकद् स् इति स्थिते, 'छेप्रथम्योः—' इत्यिमि 'त्वाहों सौ' इति त्वादेशे अहादेशे च सित 'शेषे लोपः' इति लोपे, अतो गुरो, आमि पूर्वे च त्वकम् , अहकम् इति रूपम् । युष्मद् स् पितृ स्, अस्मद् स् पितृ स्, इत्यलौकिकं विश्रह्माक्यम् । प्रयोगानर्हत्वम् अलौकिकत्वम् इति स्थितिः। तत्र त्वत्किपितृको मत्कपितृक इति बहुत्रीहिदशायां कप्रत्ययो न संभवति । युष्मद्समदोः सर्वनामत्वेनाकच्यसङ्गात् । तत्रेदमारभ्यते—न चहुत्रीही । 'सर्वादीनि सर्वनामानि'

त्यस्य स्विमत्युत्तरेगान्वयादात्मवाची खराब्दो नपुंसक एवेति वाच्यम् । 'स्वः स्यात्पुं-स्यात्मिन ज्ञातौ त्रिष्वात्मीयेऽस्त्रियां धने' इति मेदिनीकोशविरोधेनात्मनीति पूर्वान्विय, न तु उत्तरान्विय इति व्याख्यातुमुचितत्वात् । किं च 'विभाषा जिस' इति प्रकरणे 'समात्मीये' इत्येव वक्कव्ये गुरुनिर्देशं कुर्वन्स्त्रकारोऽप्यात्मवाचिस्वशब्दस्य पुंस्त्वे १-२६ ) बहुबीही चिकीर्षिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात् । त्वकं पिता यस्य स त्व-त्कपिनृकः । श्रद्धकं पिता यस्य स मत्कपिनृकः । इह समासात्र्यागेव प्रक्रियावाक्ये

इत्यनुवर्तते । बहुर्वाहीं सर्वादीनि सर्वनामानि न स्युरित्यर्थः प्रतीयते । एवं सित स्वन्नामाने इय्यथम् , प्रियसवियत्यादीनां बहुत्रीहिवर्तिनां सर्वादीनां स्वाधीपसंकान्तार्थान्तर-प्रधानकत्यः उपमर्जनत्यादेव सर्वनामत्विनेपेथसिद्धः, 'संग्नोपसर्जनीमृतास्तु न सर्वादयः' इति वद्यमारात्वात् । अतो व्यायटे—वहुत्रीहो चिकीपित इति । बहुत्रीहानिति विपयमप्तम्याश्ययात् अध्मर्थो लभ्यते । तथा च बहुत्रीहो प्रमक्ते सित ततः प्राचेव विप्रहवक्येऽयं निपेधोऽर्थवान् । एकार्थीमावात्मकमामध्यस्य समासदशायामेव मन्त्रेन विप्रहवक्येऽयं निपेधोऽर्थवान् । एकार्थीमावात्मकमामध्यस्य समासदशायामेव मन्त्रेन विप्रहवक्ये तदमोवेन तदानीमुक्तोपसर्जनत्वस्याभावादिति भावः । अथ लौकिकविष्रहवक्ये दशीयत् लद्यभूतं बहुत्रीहि दशीयति—त्वकं पितत्यादिना । सर्वनामत्वाभावात् कप्रत्यये 'प्रत्ययोत्तरपदयोक्ष्य' इति त्वमादेशे त्वत्क मत्क इति च स्पम् । नतु बहुत्रीहिप्रवृत्तेः प्राग् अलौकिकविष्रहवाक्ये सर्वनामत्वनिषेधात् त्वकं पितिति कयं लौकिकविष्रहवाक्यप्रदर्शनमित्यत् आह—इहिति । 'न बहुत्रीहौ' इत्य-स्मिन् स्त्र इत्यर्थः । प्रिक्तयावाक्य इति । युम्मद् स् पितृ स् , अस्मद् स् पितृ स् ,

प्रमाणम् । तस्मान् स्वे स्वा इत्यस्य त्रात्मान इति विवरणं सम्यगेवेति स्थितम् । **ज्ञातिधनवाचिनस्त्रिवति** । ताच्छीत्येन ग्णिनिना ज्ञातिधनयोरप्यात्मीयत्वं पुरस्कृत्य प्रवृत्तौ सर्वनामनास्त्येवेति ध्वनयति । एतद्थेमेव हि सूत्रे आख्याप्रहर्णं कृतम् । 'स्व-मात्मानीयाख्यायाम्' इति वक्तव्ये ज्ञातिधनयोः पर्युदासाश्रयग्रं मात्रालाघवाय । न च 'स्वमात्मात्मीययोः' इत्युच्यमाने श्राख्याग्रहुणं नापेक्तिमिति वाच्यम् । वस्ततस्त त्रात्मीयस्यापि ज्ञातित्वेन धनत्वेन विवद्मायां सर्वनामता मा भूदिति तस्यावश्यकत्वात् । **ऋन्तरं वहिर्योगोपसंव्यानयोरिति ।** बहिरित्यनावृतो देशो बाह्यं चोच्यते । तत्रायमर्थं गृहीत्वाह—बाह्या इत्यर्थ इति । द्वितीये त्वाभ्यन्तरा इत्यर्थो बोध्यः । बाह्ये नह्याभ्यन्तरस्य योगोऽस्ति । श्रर्थद्वयमप्याकरे स्थितम् । इदमेवार्थद्वयं मनसि निधाय अन्तरायां पुरीत्यत्र प्राकाराद्वाह्यायां तदन्तर्वितिन्यां चेति व्याख्यातम् । उप-संव्यानशब्दोऽपि करराव्युत्पत्त्या उत्तरीयपरः । कर्मव्युत्पत्त्या त्वन्तरीयपरः । एक-शन्दस्याष्टावर्था उक्कास्तत्र विशेषमाह<del> संख्यायामिति ।</del> श्रन्येषु तु सप्तस्वर्येषु वचनान्तरमपि स्यादेव, एके एकेषामिति यथेति भावः । न बहुव्रीहो । कृते बहुव्रीहो निषेघो व्यर्थः । 'उपसर्जनीभृतास्तु न सर्वाद्यः' इति वच्यमाणत्वात् । त्रात त्राह— चिकीर्षित इति । बहुबीहावित्यत्र विषयसप्तम्याश्रयणादयमर्थो लभ्यते । त्वक-मिति । अज्ञाते कुत्सिते वा 'अव्ययसर्वनाम्नाम्-' इत्यकच् । एवमहकमित्यत्रापि । सर्वनाममंत्रा निविध्यते । श्रम्यथा लौकिकविश्रहवाक्य इव तत्राप्यकच् शवर्तेत । स च समासंऽपि श्रयंत । श्रनिकान्तो भवकन्तम् श्रतिभवकान् इतिवत् । साध्य-

इन्यन्तिक विग्रह्व क्य एवेन्ययः । नौकि कविग्रह्वाक्ये तु नायं निपेषः, बहुन्नीहि-वनस्य स्वायं प्रिनिष्टिनावेन न्वनन्त्रप्रयोगाहेनया बहुन्नीहेस्नत्र चिकीर्षितत्वाभावात् , अनौकि कविग्रहानके प्रक्रियाव क्य एव तस्य चिकीर्षित्वात् । यथा चैतत्त्रथा समास-निन्तपरो वच्यो । नत् अनौकि कविग्रह्वाक्ये भास्तु सर्वनामतानिषेषः को दोषः । तत्राह—अन्योथिति । 'त बहुन्नीहां' इन्यलौकिकविग्रह्वाक्ये निषेषाभावे सतीत्यर्थः । नत्रापीति । अनौकिकविग्रह्वाक्येऽपीत्यर्थः । नन्वलौकिकविग्रह्वाक्ये भवत्वकच् । सन्यायकचि तस्य प्रयोगानहेन्वेन वाषकाभावादित्यत् आह—स चेति । अलौकिक-विग्रह्वाक्ये क्षुतस्य लौकिकविग्रह्वाक्ये समासे च श्रवणानियमादिति भावः । उभय-त्रापि तिषयमे इप्रान्तद्वयमाह—अतिकाननो भवकन्तम् अतिभवकानितिवदिति ।

भवच्छ्रव्दस्य सर्वादिगरो पाटान् सर्वनामत्वाद्वतौकिकविप्रहदशायामकच् । तन्य भवकत् यम् य्रान इत्यनौकिकविप्रहवाक्यं संपद्यते । तत्र 'य्रत्यादयः कान्ताद्यर्थे द्वितीयया' इति समासे सति 'सुपो धानुप्रतिपदिकयोः' इति सुब्लुिक य्रतिभवकच्छ्रव्दान् प्रथमैकवचने य्रतिभवकानिति हपम् । समासाभावपचे तु भवकन्तमितकान्त इति लौकिकविप्रहवाक्यं भवति । तत्र समासदशायां भवच्छ्रव्दार्थस्य स्वोपसंकान्तार्थोन्तरप्रधानतया उपसर्जनत्वेऽपि अलौकिकविप्रहदशायां भवच्छ्रव्दर्यातुपसर्जनत्वात् सर्वनामत्वे सति प्रवृत्तः य्रकच् य्रातिकान्तो भवकन्तमिति लौकिकविप्रहवाक्ये य्रानिभवकानिति समासे वातुर्वतेने, लौकिकविप्रहदशायां भवच्छ्रव्दस्य एकरित्याः
यानुपसर्जनत्वात् , समासे तस्योपसर्जनत्वेऽपि योनिभृतालौकिकविप्रहदशायां प्रवृत्तस्याकचो निवर्तकाभावात् । न च भवत् य्रम् इत्यलौकिकविप्रहदशायां सतोऽप्यनुपसर्जनत्वस्य समासदशायां विनाशं प्राप्त्यमाननया विनाशोन्मुखत्वाद् य्रक्टतव्यूह्पिभाषया
यालौकिकविप्रहवाक्येऽपि सर्वनामत्वाभावाद् य्रकज्हुर्लमः । तत्रश्च य्रतिकान्तो भवकन्तमिति लौकिकविप्रहवाक्ये य्रतिभवकानिति समासे च क्रयमकच्यसक्त इति दृष्टानतासिद्विरिति वाच्यम् । एवं जानीयकालौकिकविप्रहवाक्ये सर्वनामत्वप्रवृत्तौ य्रकृतव्यूह्-

प्रक्रियावाक्य इति । श्रलौिककविग्रहवाक्य इत्यर्थः । तच युष्मद् स्र पितृ स्र इत्या-वाक्यत्कम् । नतु तत्राकच् प्रवर्ततां को दोष इत्यत श्राह—स चेति । न च निमित्त-स्यातुपसर्जनत्वस्य विनाशोन्मुस्यत्वादकृतव्यृह्परिभाषया समासाहप्रागिप सर्वनामता मिक्यतीति वाच्यम् । तस्या श्रानिस्यतात् । तत्र चैतत्स्त्रस्यैव ज्ञापकरवात् । श्राति-भवकानिति । इदमेव ज्ञापनफलमिति भावः। 'श्रत्यादयः क्रान्तावर्थे द्वितीयया' इति कारस्तु त्वकित्पतृकः, मकत्पितृक इति रूपे इष्टापित्तं कृत्वैतत्सूत्रं प्रत्याचख्यौ । यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् । 'संज्ञोपसर्जनीमृतास्तु न सर्वादयः' (वा २२४) महासंज्ञाकरणेन नद्जुगुणानामेव गणे संनिवेशात् । श्रतः संज्ञाकार्यमन्तर्गणकार्यं

परिभाषाया त्र्यनित्यत्वेनाऽप्रवृत्तेः । तदनित्यत्वे च 'न बहुत्रीहौ' इति सूत्रमेव ज्ञाप-कम् । तथा हि-यदाकृतन्यृहपरिभाषा सार्वत्रिकी स्थात् , तर्हि बहुत्रीहिविषयेऽपि युभ्मद् म् पिनृ म् इत्यायताँ किकविग्रहवाक्ये अनुपसर्जनत्वस्य बहुत्रीहिकालिकविनाशो-न्मुखतया सर्वनामत्वस्यात्रसङ्कदवार् 'न बहुर्वाहैंं)' इति नारभ्येत । श्रक्ठतव्यूहपरिभाषा-यास्तन्न प्रवृत्तेः भविष्यद्रहुत्रीहिकालिकविनाशोन्मुखमनुपसर्जनत्वं पुरस्कृत्य तदलोकिक-विष्रहवाक्ये सर्वनामत्वस्यात्रसक्कत्वाद् न तिन्नोपधाय 'न बहुत्रीहों' इत्यर्थवत् । न च उदाहृतबहुत्रीहिविपयालौकिकविग्रहवाक्ये अकृतव्यृहपरिभाषामाश्रित्यैव सर्वनामत्वाभाव श्राश्रीयताम् , किं 'न बहुबीही' इति स्त्रेगोति वाच्यम् । एवं सत्यतिकान्तो भवकन्त-मितभवकानित्यादि न सिध्येत् । अकृतव्यृहपरिभाषया तदलौकिकविग्रहवाक्येऽपि सर्वनामत्वाभावेनाकचः प्रवृत्त्यभावे तस्यातिकान्तो भवकन्तमित्यादिलौकिकविष्रहवाक्ये श्रतिभवकानिति समासेऽपि च श्रवणं न स्थात् । एवं च बहुर्वाहिविषये अलौकिक-विग्रहवाक्ये श्रकृतव्यृहपरिभाषाया श्रप्रवृत्तिं सिद्धवत्कृत्य सर्वनामत्वनिषेधात्तदितर-समासविषयेऽप्यतौकिकविग्रहवाक्ये श्रकृतव्यृहपरिभाषाया श्रप्रवृत्त्या सर्वनामत्वं विज्ञा-यते । एतद्र्थमेव 'न बहुबीहौ' इति सुत्रमिन्यन्यत्र विस्तरः । प्रत्याचस्याविति । निराक्रतवानित्यर्थः । सूत्रभाष्ययोरभयोरिप स्मृतित्वाविशेषाद्विकन्पमाशङ्कषाह—यथो-चरमिति । सूत्रकाराद्वार्तिककारस्य उभाभ्यामपि भाष्यकृत इत्येवं मुनीनामुत्तरोत्त-रस्य ग्रन्थस्य प्रामाएयं पूर्वपूर्वस्याप्रामाएयमिति वैयाकर्णसमय इति भावः । न चाक्कत-ब्युहपरिभाषाया उक्तरीत्या त्रनित्यत्वज्ञापनार्थमेतत्सूत्रमिति वाच्यम् । अकृतव्यूहपरि-भाषाया निर्मुलत्वस्य निष्फलत्वस्य च इलन्ताधिकारे सेदिवश्शब्दनिरूपणे 'समर्थानां प्रथमाद्वा' इत्यत्र च वच्यमारात्वात् ।

संश्रोपसर्जनीभृता इति । आधुनिकसंकेतः संग्रा । अन्यविशेषग्रत्वेन स्वार्थोपस्थापकमुपसर्जनम् । न सर्वाद्य इति । सर्वादिगग्रोपिठता न भवन्तीत्यर्थः । महासंश्रेति । टिष्ठभादिवदेकास्तरसंग्रामकृत्वा सर्वेषां नामानीत्यन्वर्थसंग्राकर्ण्यव्लेन प्राधान्येनोपस्थितस्वीयसर्वार्थवाचकत्वस्य सर्वनामशब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वमित्यवगत्तया तथाविधानामेव सर्वादिगग्रे पाठानुमानादित्यर्थः । प्राधान्येनोपस्थितेत्य्रनेन उपसर्जन-

प्रादिसमासः । प्रत्याच स्थाविति । 'क्वोः शूड-' इति सतुम्प्रहर्णं प्रकृतिप्रलापत्ति-वचनं वा श्रनिखरवे ज्ञापकम्, तत्त्वानुरोधाचम् व्यवस्थेति मावः । यथोत्तरमिति । च नेपां न भवि । सर्वो नाम कश्चित्तसँ सर्वाय देहि । श्रतिकान्तः सर्वमिनि-सर्वन्नस्य श्रितस्वाय देहि । श्रितिकारं कुलम् । श्रितित् । २२३ तृतीया-समास्य । (१-१-३०) इह सर्वनामना न स्थान् । सासपूर्वीय । तृतीया-समास्यिवाक्यंऽपि न । मास्य पूर्वीय । २२४ द्वन्द्वे च । (१-१-३१) हन्द्वे

व्यक्तिः । प्राप्तन्येनोप्यित्मविधिव चकत्वित्यक्के प्वीदिशव्देष्वव्याप्तिः, अतः स्वीवित्तः सर्वाच्यन्तेन संज्ञाप्त्रव्यव्यक्तिः, नंजाशव्दानामेकैकव्यक्तिविषयकत्वात् । संज्ञाकार्यमिति । सर्वत ससंज्ञकविधि अधिसायादिकमित्यर्थः । अस्तर्गणिति । सर्वादिकणि अस्तर्गने गणः अस्तर्गणः, नवीयं कार्यम् 'अदुरुतरादिभ्यः-' 'त्यदादीनामः' इत्यादिकमित्ययः । सर्वाय देहीति । संज्ञाशव्यत्वात् स्मायादेशो न । अतिकतरमिति ।
कतरमितकानं कृतम् अतिकतरमित्ता अत्यव्यव्यस्य उपसर्वनत्वात्राद् व्यदेशः ।
अतिविदिति । तस्तिकानो व्यव्याः अतिविद्यत्र स्वयव्यवम् , 'तदोः सस्सौ-' इति
च न भवति । तृतीयासमास्ते । 'त्वादोनि-'इत्यतः सर्वनानश्रहण्यम् , 'न बहुबीहौं,
इत्यतो नेति चातुवर्तत इत्यभिग्नेत्याह—इहिति मासपूर्वायति । मासेन पूर्व इति
विग्रहः । हेतौ नृतीया। 'पृर्वसदश्य-'इति तृतीयातत्पुरुषसमासः । मासात् पृर्वभावीत्यर्थः ।
विभाषा दिक्समासे बहुबीहौं इत्यतः समासप्रहणे अनुवर्णयाने पुनः समासग्रहणं
नृतायासमासीयलौकिकविग्रहवात्यस्पगौणसमासस्यापि परित्रहार्थम् । ततश्च फलितमाह—न्तियासमासार्थिति ।

द्वन्द्वे च । 'सर्वादीनि-' इत्यतः सर्वनामग्रहणं 'न बहुत्रीहौ' इत्यतो नेति

तथा च मंत्रति भाष्यकारोक्तयैव व्यवस्थिति भावः । गरो संनिवेशादिति । एतेन 'पूर्वपरावर-' इति गराम्' असंज्ञायाम्' इति ग्रहणं मन्दप्रयोजनिमिति ध्वनितम् । संज्ञायां यानि पूर्वार्दािन तेपां गरे। संनिवेशाभावात् । एवमप्राध्यायीस्थे 'पूर्वपरावर-' इति सूत्रेऽपि 'असंज्ञायाम्' इत्येतत्त्रयन्तं शक्यम् । न च तदभावे जसि परतः संज्ञ्यां उत्तराः कुरव इत्यत्राप्रप्रविकल्यः स्यादिति वाच्यम् । सर्वनामसंज्ञाया अन्वर्थत्वेन संज्ञायामाविवेरसंभवादसंज्ञायामेव पूर्वेगा प्राप्ता संज्ञा जसि वा स्यादिति वक्तुमुचितन्त्वात् । संज्ञाकार्यमिति । सर्वनामसंज्ञायाभवे पूर्वेगा प्राप्ता संज्ञा जसि वा स्यादिति वक्तुमुचितन्त्वात् । संज्ञाकार्यमिति । सर्वनामसंज्ञायमेव पूर्वेगा प्राप्ता संज्ञा जसि वा स्यादिति वक्तुमुचितन्त्वात् । संज्ञाकार्यमिति । सर्वनामसंज्ञायमुकं स्मायादिकमित्रर्थः । स्थन्तर्गणकार्यमिति । अत्रदृश्वरादिभ्यः-' 'त्यद्वाद्वानामः' 'तदोः सः सौ-' इत्यादिकमित्यर्थः । अतिकत्तरमिति । स्रत्राद्वाद्वाद्वाद्वासमासे । स्रत्र 'विभाषा दिक्समासे-' इत्यतः समासे इत्यत्वर्वमाने पुनः समासम्बद्धां गौणार्थस्यापि संग्रहार्थमित्यभिप्रेत्याह—तृतीयासमासं । स्रत्र 'विभाषा देवसमासे-' इत्यतः समासं स्थनुवर्तमाने पुनः समासम्बद्धां गौणार्थस्यापि संग्रहार्थमित्यभिप्रेत्याह—तृतीयासमासं । इत्यतः समासं गृह्यते, प्रतिपदोक्कत्वात् । न तु

उक्रसंज्ञा न । वर्ग्णश्रमेतराणाम् । समुदायस्वैवायं निषेधः, न त्ववयवानाम् । न चैवं तदन्तविधिना सुद्यसङ्गः । सर्वनाम्नो विहितस्थामः सुडिति ब्याल्यातत्वात्।

चानुवर्तते । तदाह—द्वन्द्वे उक्तसंज्ञा नेति । सर्वनामसंज्ञा नेत्यर्थः । वर्णाश्रमे-तराणामिति । 'वर्णाश्रमेनराणां नो ब्रृहि धर्मानशेषतः' इति याज्ञवल्क्यस्सृतिः । वर्गाश्च आश्रमाश्च इतरे चेति द्वन्द्वः । अत्र सर्वनामत्वाभावाद 'आमि सर्वनामः-'इति न सुद्। समुदायस्येवेति । द्वन्द्वे विद्यमानानि यानि सर्वादीनि तानि सर्वनामानि न स्युरिति नार्थः । विद्यतिक्रियाध्याहारे गौरवात् । किन्तु द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा न भवतीति प्रधानभृतया निषेष्यभवनिक्रययैव इन्द्रस्याधारतयान्वयः । इन्द्वाधारा सर्वनामसंज्ञा न भवर्तात्यच्चरार्थः । द्वन्द्वस्य सर्वनामसंज्ञा नेति फलितम् । वर्णाश्रमेतरेत्यादिसमुदायस्यैव इन्द्रता । न तु तद्वयवानाम् । एवं च वर्णाश्रमेतरेत्यादिसमुदायस्यैव सर्वनामत्वनिषेधः, न तु तद्वयवानामिति वस्तुस्थितिकथनम् । ननु द्वन्द्वावयवानां सर्वनामत्वनिषेधाभावे वर्णाश्रमेतरशब्दे इतरशब्दस्य सर्वनामतया ततः परस्यामः स्रदि वर्णाश्रमेतरेषा-निति स्यात् । न च श्रवर्णान्तात् सर्वनाम्नोऽज्ञात् परस्यामः सुड्विधानादिह चामि परे इतरशब्दस्य सर्वनामत्वेऽप्यङ्गत्वाभावात्र ततः परस्यामः सुदृष्ठसिक्किरिति वाच्यम् । सुड्विधिर्ह्ययमङ्गाधिकारस्थः । नत्थं 'पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' इति परि-भाषया सर्वनामान्ताददन्तादङ्गात् परस्यामः सुड् विधीयते । ततश्च वर्गाश्रमेतरशब्दस्य समदायस्य द्वन्द्वतया सर्वनामत्वनिषेधेऽपि तदवयस्य इतरशब्दस्य सर्वनामतया तदन्ताङ्गात् परत्वादामः सुट् स्यात् । न चैवं सित द्वन्द्वस्य तिश्ववेधो व्यर्थः स्यादित्या-राद्वयम् . पदाज्ञाधिकारादन्यत्र तसिल्त्रलादिविधौ तिन्नेषेधस्यार्थवत्त्वादित्याशङ्कय परि-हरति-न चैवमित्यादिना । एवमित्यनन्तरं सतीति शेषः । एवं सति समुदाय-स्यैव निषेधे सति तदन्तविधिना सुद्प्रसङ्गो नेत्यन्वयः। कुत इत्यत त्राह-सर्वनाम्नो विहितस्येति । श्रवर्णान्तादङ्गात् परस्य सर्वनाम्रो विहितस्यामः सुडिति व्याख्याना-दित्यर्थः । प्रकृते च वर्गाश्रमेतरशब्दात् समुदायादाम् विहितः, न च स समुदायः सर्वनामसंज्ञकः, द्वन्द्वस्य तिन्निषेधान् । इतरशब्दस्तु सर्वनामसंज्ञकः, न ततो विहित

<sup>&#</sup>x27;कर्नृकरऐं—' इति समासः, तेन त्वयका कृतमित्यत्र निषेधो न भवति । 'श्रोकारसकार-मकारादौ सुपि—' इति व्यवस्थापयिष्यमाग्यत्वादिह सुपष्टेः प्रागकच् । समुद्राय-स्यति । तत्रैन द्वन्द्वराब्दस्य मुख्यत्वात् । न च द्वन्द्वे यानि सर्वादीनीति संबन्धः, कारकाणां किययैवान्वयात् । न च द्वन्द्वे विद्यमानानि यानीति संबन्धः । विद्यतिक्रिया-ध्याहारे गौरवात् , निषेध्याया भवतिक्रियाया एव प्राधान्येन तदन्वयस्यैव न्याध्यत्वा-चेति मावः । सुद्मसङ्ग इति । न च 'द्वन्द्वे च' इति निषेधसामध्यीत् 'वर्णाश्रमेत-

२२४ विभाषा जिला। (१-१-३२) जसाधारं यत्कार्यं शीभावास्यं तत्र कर्तम्ये द्वन्द्रे उक्का संज्ञा वा स्वात् । वर्षाश्रमेतरो, वर्षाश्रमेतराः । शीभावं प्रत्येव विभाषेत्युक्रम्, अतो नाकच्, किं तु कप्रत्यय एव । वर्षाश्रमेतरकाः । २२६

श्राम । श्रामः समदायादेव विधानात् । श्रतो न सुहितिः भावः । श्रवर्णान्तादङ्गात् सर्वनाम्रो विहितस्यामः सहिति व्याख्याने त येषां तेषामित्यत्राव्याप्तिः । श्रतः श्रवर्गाः-न्नादङ्गात् परस्य सर्वनाम्रो विहितस्यामः सुडित्येव व्याख्येयम् । विभाषा जस्ति । सर्वनामग्रहरामनुवर्तते, द्वन्द्व इति च। जसि इत्यविभक्तिको निर्देशः। जस इः जिसः । श्रार्षः सप्तम्या लुक् । इरान्द इवर्णपरः सन् शी इतीकारमाचष्टे । ततश्च 'जसादेशे शीमाने कर्तन्ये' इति फलितम् । तदाह—जसाघारमिति। जस् श्राधारो यस्येति बहुत्रीहिः । जस्स्यानकमित्यर्थः । ननु जसि परतो द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा वा स्या-दिसेव कुतो न न्याख्यायत इसत श्राह—शीभावं प्रत्येवेत्यादिना । यदि त श्रकच् स्यात् . तर्हि तस्यान्यवधायकत्वाच्छीभावः प्रसञ्येत । कप्रत्यये तु सति तेन व्यवधानाश्रोक्तदोष इत्याह—वर्णाश्रमेतरका इति। न चाकचि कर्तव्ये विकल्पाभावे ऽपि 'सर्वादीनि-' इति नित्या सर्वनामसंज्ञा कुतोऽत्र न स्यादिति वाच्यम् , 'द्वन्द्वे च' इति तस्या निल्पनिषेधात् । न च द्वन्द्वे चेति निषेधस्य उक्करीला श्रवयवेषु प्रवृत्त्य-भाबाद्वर्गाश्रमेतरशब्दे समुदाये इतरशब्दस्यावयवस्य सर्वनामत्वानपायादकज्दुर्वार इति वाच्यम् , द्वन्द्वावयवसात्रे सुन्दरादिविशेषगान्वयाभाववत् क्रत्सादिविवद्माया श्रमा-वात् । समुदाये तद्विवद्मायां समुदायोत्तरप्रत्ययेन श्रवयवगतकुत्सादेरिप बोधेनोक्कर्यत्वाद-वयवेभ्यः पृथक् तदनुत्पत्तेः । श्रन्यया श्रवयवेभ्यः प्रत्येकं कप्रत्ययापतेः। एतदेवाभि-प्रेलोक्कं भाष्ये—'वर्णाश्रमेतरशब्दे श्रकच् न भवति' इति । एवं च यदा इतरशब्देन इन्द्रं कृत्वा कुत्सिता वर्णाश्रमेतरा इति कुत्सायोगः कियते तदा कप्रख्ये सित वर्णा-श्रमेतरका इलेव रूपम् । यदा तु कुत्सित इतर इतरक इति श्रकचं कृत्वा वर्णाश्र श्राश्रमाश्च इतरके चेति द्वन्द्वः कियते, तदा शीभावविकल्पः स्यादेव ।

राग्राम्' इत्यादौ सुट् न प्रसज्यत इति वाच्यम् । श्रानाङ्गस्य वृतिसत्तादेव्यादित्त्या तत्सामर्घ्यस्योपचीण्यत्वात् । जसाधारिमिति । शीभावेन जस्यपहृतेऽप्योपचारिकमाथारत्वमत्र बोध्यम् । यदा जस इर्जसि, तस्मिन्, सौतः सप्तम्या लुक् । इत्यर्थतो व्याचष्टे—
जसाधारिमिति । श्रान्यया सत्यकचि 'जसः शी' इत्यस्य प्रवृत्तौ वर्णाश्रमेतरके इत्यिष्
स्मं स्यादिति भावः । यदा श्रज्ञातः कुत्सितो वा इतर इत्यरक इत्यकचं कृत्वा वर्णाश्र्यः
श्राश्रमाश्र इतरके चेति द्वन्द्वः क्रियते तदा रूपद्वयं स्यादेव । परं तु इतरशब्देन द्वन्द्वं
कृत्वा श्रज्ञाता वर्णाश्रमेतरा इत्यज्ञातावर्ययोगो यदा क्रियते तदा वर्णाश्रमेतरका इत्ये-

प्रथमचरमतया । 'विभाषा जसि' इत्यनुवर्तते, सर्वनामानीति च । तदाह-एत इति । प्रथमादय इत्यर्थः । उक्तसंझा इति । सर्वनामसंज्ञका इत्यर्थः । तत्र नेमशब्दस्य जीत सर्वनामसंज्ञा गरो पाठाहित्या प्राप्ता । तदिकत्योऽत्र विधीयते । नेम-शब्दव्यतिरिक्कानां प्रथमादिशब्दानां तु गरो पाठाभावादप्राप्टैव सर्वनामसंज्ञा जिस विकल्पेन विधीयते । ऋतो नेमशब्दव्यतिरिक्कानां प्रथमादिशब्दानां जसोऽन्यत्र न सर्वनामकार्यमित्याह-शेषं रामवदिति । तयशब्दो न प्रातिपदिकमित्याह-तयप्प्रत्यय इति । 'संख्याया श्रवयवे तयप' इति विहित इति शेषः । तत इति । तस्मात् प्रत्ययत्वाद्वेतोः प्रस्ययग्रहरापरिभाषया तदन्ताः तयबन्ता प्राह्मा इत्यर्थः । द्वितये, द्वितया इति । द्वाववयवावस्येखर्ये तयप । यदाप्यवयवसमुदायः अवयवी तयबर्थः, तस्य च एकत्वादेकवचनमेव युक्तम् । तथापि यदा उद्भृतावयवभेदः समुदा-यस्तयबर्थः, उद्भृतत्वं च विविद्धितसंख्याकत्वम् , तदा श्रवयवबहुन्वाभिप्रायम् श्रवयविनः श्रवयवाभेदाभित्रायं वा बहुवचनमिति न दोषः । श्रत्र च तयब्बहुरामेव प्रमाराम् । श्रन्यथा तयबन्ताज्ञस एवाभावात् कि तेन । चरमे चरमाः, श्रन्पे श्रन्पाः, श्र<sup>न्</sup> श्रघीः. कतिपये कतिपयाः, इलापि प्रथमराव्दवदुदाहार्यम् । श्रर्घशब्दस्त्वेकदेशवाची पुँक्षितः । समांशवाची त नपुंसकलिङः । 'वा पुंस्यर्धोऽर्धं समेंऽशके' इति कोशात् । शेषं सर्वविदिति । नेमशब्दस्य सर्वोदिगरो पाठादिति भावः । विभाषाप्रकररा इति । 'विभाषा जसि' इत्यधिकारे तीयान्तस्य हे-हसि-इस्-हि-इस्रेतेषु हित्सु परेषु सर्वनामसंज्ञावचनं कर्तव्यमिलर्थः । द्वितीयस्मै, द्वितीयायेति । द्वयोः पूर्णो द्वितीयः । द्वेस्तीय इति पूर्णे तीयप्रखयः। इत्यादीति । द्वितीयसान् , द्वितीयान् , द्वितीयस्मन् ,

क्रमेव रूपं साध्विति बोध्यम्। ननु द्वन्द्वावयवस्येतरशब्दस्याप्यकज् दुर्वारः, श्रवयवस्य सर्वनामतानपायात् । 'द्वन्द्वे च'इत्यनेन हि समुदायस्य निषेघो न त्ववयवानामिति चेत्। श्रत्राहः—सिद्धान्ते हि जहत्स्वार्था वृत्तिरिति पद्मो मुख्यः तरिंमस्तु पद्मे श्रवयवानां निरर्थकरवाद श्रज्ञाताद्यर्थयोगामावेनाकचः प्राप्तिरेव नास्ति । यैस्तु 'द्वन्द्वे च' इति चकारणावयवष्वाप सज्ञा निषिष्यत इत्युच्यते, तेषमजहत्स्वार्यत्रतिपद्माम्युपगमेऽपि न दोष इति । **प्रथमचरम ।** नेमशब्दस्य निस्यं प्राप्ते श्रन्येषामप्राप्ते चायमारम्भः । तयः प्रत्यय इति । 'संख्याया त्रवयवे तयप्' इति विहितः । तीयस्येति ।

एवं तृतीयः । अर्थवद्ब्रह्णाचेद् । पटुजातीयाय : निर्जरः । २२७ जराया जरमन्यतरस्याम् । ( ५-२-१०१ ) जराशब्दस्य जरम् वा स्याद्जादौ वि-भक्तौ । 'पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' ( प. ३० ) । अनेकाल्खास्मर्वादेशे

डिनीये इत्यादिशव्दायेः । एवं तृतीय इति । किन्मृदाहार्य इति शेषः । 'त्रेः संप्रसारगं च' इति पृरगो तीयप्रस्यः । रेकस्य संप्रमारगाम् ऋकारः । 'संप्रसारगाम् 'इति पूर्व-क्षम् । नतु 'प्रकारवचने जातीयर्' इति परशब्दार् जातीयर् परजातीयशब्दः । तस्यापि तीयान्तत्वाद् बिन्सु सर्वनामत्विकत्त्यः स्यादिस्यतः स्राहस्त्र ज्ञाह—ऋथैवदिति । 'अर्थवद्यद्र जातीयरे तु समुदायस्यैवार्थवत्वं न तु तदेकदेशस्यति भावः ।

निष्कान्तो जराया निर्कारः। 'निरादयः कान्तायर्थे-' इति समाप्तः। 'गोल्लियोः-' इति इस्रत्यम् । निर्णता जरा यस्मादिति बहुत्रीहिनां । अस्य निर्कारशब्दस्य विशेषं दशियत्तम्ह — जरायाः । 'अप्टन का विभक्तों इस्रतो विभक्तावित्यतृतृत्तम् 'अचि र स्वतः' इत्यतोऽतृतृत्तेन अचीत्यनेन विशेष्यते । 'यस्मिन् विधिः-' इति तदादिविधिः । तदाह् — जराशब्दस्य त्यादिना । नतु जराशब्दस्य विधीयमानो जरसादेशः कथं निर्कारशब्दस्य भवेदित्यत् आह् — पदेति । पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यस्य यिविहेतं तत् तस्य तदन्तस्य च भवतीत्यर्थः । जरसादेशश्वायमङ्गाधिकारस्थत्वाद् जराशब्दस्य तदन्तस्य च भवति । जरसावित्यादौ तु व्यपदेशिवद्गावेन तदन्तत्वं बोध्यम् । यद्यपि जराया इत्यस्य अङ्गविशेषणात्वादेव तदन्तविधिः सिद्धः, तथापि 'येन विधिः-' इत्यस्य प्रप्रमभृतयं परिमाषत्यदोषः । अत एव 'पदमङ्गं च विशेष्यं विशेषण्तेन च तदन्तविधिः' इति प्रौढमनोरमायामुक्तम् । नतु जराशब्दान्तस्य विधीयमानो जरसादेशो निर्जर्भ शब्दस्य कृत्यस्य स्थात् , अनेकाल्त्वादित्याद्विपः समाधत्ते— स्रमेकाल्त्वादिति ।

'द्वेस्तीयः' 'त्रेः संप्रसारणं च' इति विहितस्य । पदुजातीयायित । 'प्रकारवचने जातीयर्' । जराया जर । 'त्राप्टन त्रा विभक्तो' इत्यतो विभक्तावित्वनुवर्त्त 'त्राचि र ऋतः' इत्यतोऽनृकृतेनाचीत्वनेन विशेष्यते, विशेषणेनेह तदादिविधिः, 'यस्मिन् विधिस्तदादावन्प्रहणे' इत्यस्य तदन्तविधेरपवादत्वादित्यारायेनाह—ऋजादौ विभक्त-विति । ऋजादौ किम्, जराभ्याम् । जराभिः । विभक्ताविति किम्, जराया इदं जारम् । न च जराया ऋपुवेवास्त्विति वाच्यम् । जराशब्दात् 'तत्करोति—' इति स्मिनि 'शाविष्टवत्—' इति दिलोपे ततः किपि ग्रिलोपे चैकदेशविकृतस्यानन्यतया जरिसस्य जराशब्दत्वादसुकि सति 'विच्च' इत्यन्त्यस्य प्रत्रत्त्या जसौ जत इति स्पापतेः । इष्यते त्वत्रापि जरसौ जरस इति । न च ग्रिलोपस्य स्थानिवद्वावादिभिक्ति-

प्राप्ते 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्नि' ( प १३ )। एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाद् जर-शब्दस्य जरन् । निर्जरसौ । निर्जरसः । इनादीन्वाधित्वा परत्वाज्ञरस् । निर्जरसा । निर्जरमे । निर्जरसः । पचे इलादौ च रामवन् । वृत्तिकृता तु 'पूर्वविप्रतिषेधेनेना-

निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति । प्रत्यज्ञतिर्दियमानस्येवेल्यर्थः । अनया परि-भाषयः जराहाबदस्येव जरम् । जराहाबद् एव ह्यत्र स्थानी प्रस्नक्तिविष्टः । जराहाबदा-न्तस्य तु निदेशस्यदस्यविधनस्यवाद ब्रातुमानिक इति भावः । इयं च परिभाषा 'पष्ठी स्थानेयोग' इति सुत्रसिद्धार्थकथन गरेति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम् । नतु निर्जरशब्दस्य जरा-शबदानन्दासावाद् कथनिह जरसादेश इत्यतः आह—एकदेशीति । क्रिकेऽपि पुच्छे क्षा श्रेव, न चार्को न च गर्दभ इति न्यायादिति भावः । निर्जरसी । निर्जरस इति । प्रथमाहिनीययोहिनचने बहुनचने च रूपम् । श्रामि निर्जरमामिन्दुराहार्यम् । नतु नृतीयैकवचने पचम्येकवचने च, निर्जर आ, निर्जर अस् इतं स्थिते इनातोः इतयोः जन्सदिशे निर्जरमिन निर्जरसदिति प्रापम् । तथा चतुर्थ्येकवचने षष्ट्रयेकवचने च, निर्जर ए, निर्जर ऋम् , इति स्थिते, यादेशे, म्यादेशे च सति ऋजादिविभक्तय-भावाद जरसदेशाभावे निजेराय, निजेरस्येति प्राप्तम् । तदाह—इनादीनिति । इन-य-यार्-स्य इत्यादेशात त्रटं च परत्वाद वाधित्वा जरसादेशः । तत्रथ अदन्तत्वा-भावाद् इनावयो न भवन्तीखर्थः । निर्जरसेति । तृतीयैकवचनम् । निर्जरसे इति । त्रतुथ्वेंक्वचनम् । **निर्जरस** इति । पत्रम्येक्वचने पष्टयेक्वचने च रूपम् । निर्जरसोः, निर्जरसाम् , निर्जरसीत्यप्युदाहार्थम् । **पद्म इति ।** जरसादेशाभावपद्म इत्यर्थः । **हलादौ** चेति । भिस ऐसादेशे निर्जरैरिलेन रूपम् । न तु जरसादेशे निर्जरसैरिति । ऋदन्त-

परत्वामावेन जरसर्तवद्यादि न सिध्यतीति शङ्कथम् । 'क्षौ लुप्तं न स्थानिवन्' इति निषेधात् । यद्यपि 'क्षौ लुप्तं न स्थानिवन्' इति काचित्कम्, तथापीह तदाश्रयणे जरसिति गुर्वादेशकरण्यमेव मानमिलवधेयम् । पदाङ्गाधिकार इति । परिभाषेयं 'येन विधिः-' इत्यस्य प्रपञ्चभूता । श्रत एव मनोरमायां 'पदमङ्गं च विशेष्यं विशेषणेन च तदन्ति विधिः' इत्युक्तम् । विशेष्यमिति तु प्रायेणिति बोध्यम् । तेन 'श्रह्मोपोऽनः' इति सूत्रे श्रज्ञावयवो योऽनिति वद्यमाण्यन्यः स्वरसतः संगच्छते । श्रत्र नव्याः—नन्वाकरे 'तस्य तदुत्तरपदस्य च' इति प्रचुरः पाठः । तदन्तस्य चेति पाठे तु बहुच्पूर्वकेष्वपि पदाङ्गाधिकारकार्याणि प्रवर्तेरिकत्याशङ्कथ समादष्ठः—श्रनिभयानात्पदाङ्गाधिकारकार्याणि वहुच्पूर्वकेषु न प्रवर्तन्त इत्याशयेन फलितार्थकथनपरत्या तदुत्तरपदस्य चेति पठितम्, न त्वदमपूर्वं वचनमिति । सोपसर्गस्य सर्वस्य स्थाने जरसादेशमाङ्कयाह्—निर्दिश्यति । नतु तदन्तविधिनापि जराशब्दान्नं यद्दं तन्नैव निर्दिश्यमानजराशब्दे जरसादेशेव

तोः कृतयोः सिश्वपातपरिभाषाया स्रनित्यस्वमाश्रित्य जरसि कृते निर्जरसिन नि-र्जरसात् इति रूपे, न तु निर्जरसा निर्जरसः इति केचित्' इत्युक्रस् । तथा भिसि निर्जरसैः इति रूपान्तरमुक्रम् । तदनुसारिभिश्र षष्ट्योकवचने 'निर्जरस्य' इत्येव रूपमिति स्वीकृतम् । एतच माष्यविरुद्धम् । २२८ पद्दश्वोमास्हृश्विशस्तन्यूष-

मङ्गमाश्रित्व प्रवत्तस्य ऐसः संनिपातपरिभाषया तद्विचातकजरसादेशानिमित्तत्वायोगात् । अय वृत्तिकृद्रस्थेचितं मतान्तरं दृष्यितुम् अनुवद्ति—वृत्तिकृता त्वित्या-दिना । पूर्वविद्रतिषेधेनेस्त्रादि केचिदिसन्तो वृत्तिप्रन्यः । वृत्तिकृता तु इनातोः कृतयोः जरसि कृते निजरसिन निर्जरसादिति रूपम्, नतु निर्जरसा निर्जरस इति केचिदित्युक-मिलन्वयः । नतु इनादेशमादादेशं च परत्वादु बाधित्वा जरति कृते, ऋदन्तत्वामावात् क्यमिनातौ स्मातामिखत त्राह—पूर्वविप्रतिपेधेनेति । विप्रतिपेधे पूर्वस्य प्रवृत्तिर्यत्र बोध्यते तत् पूर्वविप्रतिषेथम् , 'विजितिषेथे परं कार्यम्' इति मृत्रं तेनेखर्थः । तत्र पर-शब्दस्यष्टवाचित्वमाश्रिल विप्रतिषेधे कचिन् पूर्वस्य कार्यस्य प्रवृत्यभ्युपगमेनेनि यावत् । नत् इनातोः कृतयोः कथं जरसादेशः. संनिपातपरिभाषाविरोधादित्यतः श्राह--संनि-पातपरिभाषाया अनित्यत्वमाश्रित्येति । तथेति । भिस ऐसादेशे जरसादेशा-भावपद्मे निर्जरैरिति रूपम् । संनिपातपरिभाषाया अनित्यत्वाद् जरासि कृते तु निर्जरसै-रिति रूपान्तरमुक्कमिखर्थः । तद् नुसारीति । निर्जरसिनेखादि रूपं यैरक्कं तद्वसारिभि-रित्यर्थः । निर्जरस्येत्येवेति । पूर्ववित्रतिषेधेन स्यादेशे कृते अजादिविभक्तयभावान जरस् । इनातोः पूर्वविप्रतिषेधे त्राश्रित सति एकसूत्रोपात्तत्वात् स्यादेशविषयेऽपि पूर्व-विप्रतिषेव आश्रयितुमुचिनः। श्रतो निर्जरस्येत्येकमेव रूपम्, न तु निर्जरस इत्यपीति भावः । एतचिति । वृत्तिकृद्दश्रेचितं केषांचिन्मतं तद्वसारिमतं चेत्यर्थः । भाष्य-विरुद्धिमिति । 'टानसिन्सामिनात्स्याः' इत्यत्र नादेश एव विधेयः । इकारोचारणं मान्तु । तथा त्रदादेश एव विधेयः, न तु दीर्घ त्रादिति । रामेगोत्यत्र एकारस्तु योग-विभागाद भवति । तथा हि 'बहुवचने माल्येन्' 'ग्रोसि च' 'ग्राकि चापः' 'संबुद्धौ च' **इति** सत्रक्रमः । तत्र त्राकीनि योगविभागः कियते । त्रत एकारः स्याद त्रावि । रामेण । त्रापः संबुद्धौ चेत्यन्यो योगः । त्राप एकारः स्यात् संबुद्धौ त्राङ् त्रोसि च ।

भवितव्यं न त्वन्यत्रेखत श्राह—एकदेशविकृतस्येति । पदाधिकारेऽपि तदन्त-विष्ठाद्वद्वाहरणं तदन्तस्यापि स्त्वरत्वे दीर्घाहो निदाध इत्यादि वच्यति । 'श्रलुगुत्तर-पदे' इत्यवमुत्तरपदाधिकारोऽपि पदाधिकारप्रहणेन गृह्यते । तत्फलं तु तत्रैव स्फुटी-करिष्यति । पत्त इति । जरसादेशामावे । तद्गुसारिभिरिति । ये तु निर्जरसि-नेलादि व्याचच्चते तन्मतानुसारिभिरित्यर्थः । निर्जरस्येत्येवेति । पूर्वविप्रतिषेधन न्दोषन्यकञ्छकन्तुद्श्वासञ्छस्यभृतिषु । (६-१-६३) पाद दन्त नासिका मास हृदय निशा अस्ज् यूष दोष यक्कत् शकृत् उदक आस्य एषां पदादय आदेशाः स्युः शसादौ वा । यतु 'आसनशब्दस्यासबादेशः' इति काशिकाया-मुकं तत्यामादिकम् । पादः । पादौ । पादाः । पादम् । पादौ । पदः, पादान् ।

इ रमे, रमया, रमयोः । क्सेरदादेशे श्रकारोचारग्रासामध्याद् 'श्रतो गुगो' इति न पर-रूपमित्यादि 'टाक्सिक्साम्–' इति स्त्रे भाष्ये स्थितम् । निर्जरसिन निर्जरसादिति रूप-सरवे एनद्भाष्यासंगतिः स्यष्टैव । श्रत्र इकारस्य श्राकारस्य च श्रवणाय इनादेशे इकारो-चारणावश्यकत्वात् । किं च 'गोनदीयस्त्वाह−—श्रातिजरीरित्येव भविनव्यं संनिपातपरि-भाषया' इति 'जराया जरसन्यतरस्याम्' इति स्त्रे भाष्ये स्थितम् । निर्जरसैरिति रूपा-भ्युपगमे एतदसंगतिः स्पष्टैव । श्रतः पूर्वविश्रतिषेधेनेत्यादि मतान्तरमशुद्धमित्यधंः ।

श्रय पारशब्दस्य शसादौ विशेषं दशियितुमाह—पद्दश्चो । पद्-रत्-नस्-मास्-हृद्-निश्-श्रसन्-यूषन्-दोषन्-यकन्-शकन्-उदन्-श्रासन् इत्येषां समाहार-हृद्यः। शस्-हितीयाबहुवचनं प्रसृतिः-श्रादिः येषामिति तद्गुणसंविज्ञानो बहुविहिः। 'श्रमु-हितीयाबहुवचनं प्रसृतिः-श्रादिः येषामिति तद्गुणसंविज्ञानो बहुविहिः। 'श्रमुदानस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्' इत्यतः श्रन्यतरस्यामित्यनुवर्तते । शसादिषु परेषु पदादय श्रादेशाः स्युरित्यर्थः। पदादादेशैश्च खाहुरूपाः स्यानिन श्रास्त्रिप्यन्ते । तदाह-पाद्वन्तत्यादिना । यथासंख्यपरिभाषया पादादीनां क्रमेण पदादय श्रादेशाः प्रत्ये-त्य्याः । तत् प्रामादिकमिति । श्रममूलकमित्यर्थः । 'ह्व्या जुह्वान श्रासिने' इति मन्त्रं 'श्रासन्यं श्राणमूनुः' इत्यादौ च श्रास्यार्थक्रत्यस्य दर्शनादिति भावः । दन्त-शव्दस्य सुटि रामवत् । शसि 'पहन्-'इति दत् श्रादेशः। दत् श्रस् इति स्थिते तक्षारस्य 'मलां जशोऽन्ते' इति पदान्ते विधीयमानजरत्वमाशिद्धतुं पदसंज्ञाविधायकं सुनं

स्यादेशे कृते जरसादेशो न प्रवर्तत इत्येकमेव रूपमिति तेषामाशयः । अत एव 'वीत-जन्मजरसः परं श्रुचिर्वव्रह्मणः पदम्' इति भारवित्रयोगमसमञ्जसं मत्वा 'वीतजन्मरजसः' इति पठनीयमिति तैरुक्कम् । एतचिति । भाष्यकृता हि 'टान्हिस्न' इति स्त्रे इनातौ प्रत्याख्याय नादेशमदादेशं च विकाय नादेशे परे एत्वम् 'आन्नि चापः' इत्यत्र 'आन्नि च' इति योगं विभज्य साधितम् । तथा च निर्जरसिन निर्जरसादित्येतद्भाष्यविरुद्ध-मिति स्पष्टमेव । न च नादेशे कृते इति लोपप्रकृत्त्या अनेनेत्येतच्च सिष्यतीति शङ्कथम् । नशब्दे परतो विशिष्यानादेशविद्यानात् । तथा हि । 'अनाप्यकः' इत्यत्र 'अन् नापि' इति पदच्छेदः । नपुंसकत्वात्सोर्जुकि नलोपः 'नापि' इति समाहारद्वन्द्वात्सप्तम्येकवचनम् । न च क्सेरदादेशे कृते पररूपं स्यादित्यिषे शङ्कथम् । अकारोचारणसामध्योद्दीर्घसंम्वात् । तथा 'जराया जरसन्यतरस्याम्' इत्यस्मिषेव स्त्रे भाष्ये उक्कम्-'आतिजरैरिति

पदा, पादेनेत्वादि । २२६ सुडनपुंसकस्य । (१-१-४३) सुडिति प्रत्याहारः । स्वादिपञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीवस्य । २३० स्वादिप्वसर्वनामस्थाने । (१-४-१३) कथात्याविषयु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु परतः पूर्व पदमंज्ञं स्वाद् । २३१ यिच भम् । (१-४-१८) यकारादिष्वज्ञादिषु च कथात्ययाविषयु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु परतः पूर्व भसंज्ञं
वच्यि-'खादिष्वसर्वनामस्थाने' इति । तत्र किं सर्वनामस्थानमित्यत् आह—सुडनपुंसकस्य । 'शि सर्वनामस्थानम्' इत्यतः सर्वनामस्थानमित्यत्वति । अक्षीवम्-नपुंसकभिन्नप्रतिपदिकम्, तस्य सुद् सर्वनामस्थानसंज्ञं स्यादित्यर्थः । तत्र सुद्शाव्दमप्रसिद्धार्थत्वाद्यावये—सुडिति प्रत्याहार इति । सु इत्यारभ्य औटप्रकारेणेति शेषः । न तु
टाटकारेला, प्रथमानिकमणे कारणाभावत् । तदेतदाह—स्वादिपञ्चवचनानीति ।
स्वादिष्वसर्वनामस्थाने । अर्धवनामस्थान इति बहुत्वेऽप्येकवचनमार्थम् । कप्पत्ययाविधिष्विति । पश्चमाष्यायान्ते विधीयमानकप्पत्ययोत्तराविधिकेष्वत्यर्थः । तत्र च
व्याख्यानमेव शरणाम् । एवं च दत् अस् इत्यत्र दत्शाव्दस्य सुवन्तत्वाभावेन पदत्वा-

भोवऽपि श्रनेन म्त्रेण पदत्वात् 'मत्वां जशोऽन्ते' इति तकारस्य जशतं स्यादित्याचेपः स्चितः। भसंज्ञयापदसंज्ञाबाधाद् न जशत्विमिति समाधातुं भसंज्ञास्त्रमाह-यिच भम्। य् च श्रचेति समाहारद्वन्दः। 'खादिष्वसर्वनामस्थाने' इत्यनुवृत्तं यचीत्यनेन विशेष्यते। 'यस्मिन् विधिः-' इति तदादिविधिः। तदाह—यकारादिष्वत्यादिना। एवं च दत्

भवितव्यं संनिपातपरिभाषया' इति । ततथ निर्जरसैरित्यपि भाष्यविरुद्धसेव । एतेन 'श्राने भिस-' इति स्त्रे एसिति वक्तव्ये ऐस्करणं निर्जरसैरिति स्पार्थमिति केषां-विद्याल्यानं प्रामादिकमिति स्पष्टमेव । पद्मो । श्रासदौ वेति । 'श्रानुदात्तस्य चर्नुपधस्य-' इत्यतोऽन्यतरस्यामित्यनुवर्तत इति भावः । श्रात्र शस्प्रमृतयो निमित्तत्योपात्तास्त्रे च पदाद्यादेशानुस्पान् प्रकृतिविशेषानाित्वपन्तीत्याह—पाद्दन्तेति । यद्यपि 'शीषंश्वन्दिसे' इत्यतः अन्दर्सीत्यनुवर्तते, तथापि भाषायामपि कवित्यद्ययो भवित्त 'मासश्वन्दिसे' इति वार्तिके क्रन्दोश्रहणसामय्योदिति वद्यति । प्रामादिकः मिति । तथा हि—'श्रास्त्रो श्रुकस्य वर्तिकाम्' इति मन्त्रे मुखादित्यर्थः, श्रौचित्याद् । 'श्रुकस्य विद् वर्तिकामन्तरास्यात्' इति मन्त्रान्तरसंवादात्त्व । तथा 'हव्या जुह्यान श्रासिनं' इति मन्त्रे मुख इत्यर्थः । एतम् 'श्रासन्यं प्राणमृत्तुः' इत्यादाविषे बोष्यम् । सुड-नपुंसकस्य । 'सुद् स्त्रीपुंसयोः' इति वक्तव्ये श्रनपुंसकस्यति वचनं ज्ञापकम् 'श्रसञ्य-प्रतिवेदिपि नक्तसमासोऽस्ति' इति केव्यः । तेन श्रस्यंपरयानि मुखानीत्यादि सिद्धम् । स्वादिष्यसर्वनाम । सुरत्र सप्तमीवहुवचनमिति न श्रुष्टम् , किं तु 'श्रसर्वनाम-स्वादिष्वसर्वनाम । सुरत्र सप्तमीवहुवचनमिति न श्रुष्टम् , किं तु 'श्रसर्वनाम-स्वादिष्वसर्वनाम । सुरत्र सप्तमीवहुवचनमिति न श्रुष्टम् , किं तु 'श्रसर्वनाम-स्वादिष्टिक्तमेति ।

स्थात्। २३२ त्रा कडारादेका संज्ञा। (१-४-१) इत ऊर्ध्वं कडाराः कर्मधारये' (स् ७४१) इत्यतः प्रागेकसंकैव संज्ञा ज्ञेया। या परा अनवकाशा च।तेन शमादाविच भसंज्ञेव, न पदत्वम्। स्रतो जरुत्वं न। दृतः। दृता।

छम इन्यत्र दन् इन्यस्य भसंजयः पद्मंज्ञयाधान्न जरुत्वमिति भावः। नतु पद्भसंज्ञयो-हिंह समावेराः कृतो न स्याद् । न च विश्रतियेथे परं कार्यमिति परेव भसंज्ञा भवतीति बार्च्यम् । विरोधो हि विप्रतिपेधः । नद्यन्न इयोरपि नंनयोः समावेशे विरोधोऽस्ति । त्य्यन्यातीयर दौ क्षकुत्यप्रस्ययादिमंज्ञमस्रवेशदर्शनदित्यत् याह—स्रा कडारा। ब्राइमर्यादायानित्याह**—कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्रागिति ।** ब्राव्हिह नामि-विथों । कबारशब्दस्यापि प्रवेशे प्रयोजनाभावात् । प्राक्रबारादिति कबान्शब्दस्तु नोत्तरा-विधः । 'कडाराः कर्मधारये' इति कडारशब्दस्य उत्तराविधन्वे अधिकलामात् । प्राक्ष-डारादिन्यनरं तन्परुषः द्विगुश्चेति चकाराच । संज्ञाद्वयसावेशार्थो हि चकारः । तत्रैक-संज्ञाया नियमाप्रवृत्ती किं तेन । नन्विस्चिह एकैव संज्ञा । तथापि विनिगमनाविरहाद् भर्त्तंत्रवेति कृतो लाभः । तत्राह—या परा अनवकाशा चेति । विरोधाभावेन विप्रतियेषम् त्रस्य मामान्याद्विरोपवर्तायस्त्वस्य चात्रवृत्ताविष परत्वनिरवकाशत्वयोः श्रन्यत्र बत्तवत्त्वेन दृष्टत्वादिहापि ताम्यां व्यवस्था युज्यत इति भावः । द्वयोः सावकारायोः परा मंज्ञा बज्ञवती । अन्यतरस्या निरवकाशन्वे तु सेवेति बोध्यम । तत्र परा यथा---धनुषा शरैर्विच्यनीत्त्रत्र शरागां विश्वेषं प्रत्यविभनस्यैव धनुषो व्यथनं प्रति साधकत-मन्त्राद्रपादानत्वे करणात्वे च प्राप्ते परा करणासंज्ञैव भवति । अनवकाशा यथा—अत-तच्चिति । अत्र तकारादकारस्य 'संयोगे गुरुं' इति गुरुसंज्ञैव अनवकाशत्वाद भवति, न त लघुसंज्ञा । तस्या त्रसंयोगे परे चरितार्थत्वात् । त्रतः 'सन्वल्लघुनि-' इति तत्र न प्रवर्तते । तेनेति । अनवकारात्वेनेखर्थः । अत इति । पदत्वाभावाद् जश्त्वं नेखर्थः ।

स्थाने' इति पर्युदासाद्रथमैकवचनमेव । 'द्युपि' इत्येव सिद्ध श्चादिग्रह्णमधिकपरिग्रहार्थ-मित्याशयेनाह—कष्प्रत्ययावधिष्विति । नन्वेवं राजेत्यत्र नलोपो न स्यात्, प्रत्य यलक्ष्णेन सर्वनामस्थानपरतया पदत्वामावा । नैष दोषः । सौ परतः 'खादिषु-' इत्येनन पदन्वासंभवेऽपि सुब्विशिष्टस्य 'सुप्तिबन्तम्' इति पदसंज्ञायां हल्ब्यादिना सुलोपे एकदेशविक्वतन्यायेन नकारान्तस्य पदत्वात् । यदि तु 'खादिषु-' इति योगेन खादिपु परेषु पूर्व पदं भवतीति पूर्वस्य पदसंज्ञां विधाय 'यचि भम्' इत्यत्र यचीति द्वित्त्वा यजादौ सर्वनामस्थाने परतः पूर्व पदं नेति निषिच्यते, तदा श्रौजसादिषु पद् संज्ञाभावेऽपि सौ परतः पदत्वसंभवात् । राजेत्यादौ नलोपे कार्ये न काप्यतुपपत्तिः । यचि भम्। यचीत्यल्यहरुणे सप्तमीनिर्देशात्तदादिविधिरित्याह—यकारादिष्वित्यादि। जरत्वम् , दक्रयामित्वादि । मासः । मासा । भ्यामि रूवे यस्ते च यत्नोपः, मा-भ्याम् । माभिरित्वादि । २३३ भस्य । (६-४-१२६ ) इत्विष्ठत्व । २३४ स्रक्लोपोऽनः । (६-४-१३४ ) स्क्रावयवोऽसर्वनामस्यानयजादिस्वादिपरो

जश्रविमिति । दन् भ्यामिति स्थिने 'स्वादेष्वसर्वनामस्थाने' इति पदान्तत्वाद् 'मलां जशोऽन्ते' इति जश्रविमित्वर्थः । इत्यादीति । दक्किः, दते इत्यादिरादिशब्दार्थः । 'खिर च' इति वर्त्वे दत्यु । पन्ने रामवत् । मास इति । मासशब्दस्य शिक्षं पद्म-' इति माम् इत्यादेशे रूपम् । मासेति तृतीयैकवचनम् । रुत्य इति । मास् भ्याम् इति स्थिते 'स्वादिशु-' इति पदत्वान् 'ससजुषोः-' इति रः । 'भोभगो-' इति तस्य यकारे 'इति सर्वेषाम्' इति तस्य लोपे माभ्यां माभिरिति रूपमित्यर्थः । इत्यादीति । माभ्य इत्यादिरादिशब्दार्थः । मास् यु इति स्थिते रुत्वे 'खरवसानयोः-' इति विसर्गे 'वा शरि' इति सत्विकत्यः । मास्यु, माःसु ।

भस्य इति । इल्पिकृतं स्पष्टमेव । यूषराव्दो मराववाची। 'मुद्रामलकयूषस्तु भेदी दीपनपाचकः' इल्पादि वैद्यरास्त्रे प्रसिद्धम् । तस्य रासि 'पद्षः-' इति धृषन्नादेशे यूषन् ऋस् इति स्थिते । ऋसोपोऽनः । ऋत् इति लुप्तप्रधिकं भिन्नं पदम् । ऋन इत्वयवषष्ठयन्तम् ऋतो विशेषग्राम्—ऋनोऽवयवो योऽकारः तस्य लोप इति । ऋन्नस्येल्पिकृतम् इहावयवषष्ठयन्तमाश्रीयते । तचान इत्यत्रान्वेति—ऋन्नावयवो यः ऋन् तद्वयवस्य ऋकारस्य लोप इति । भस्येत्यिकृतम् । ऋन इत्यनेनान्वेति । तत्थानः ऋसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरत्वं लभ्यते । तदाह—ऋन्नावयव इत्यादिना ।

यकारादिषु किम्, गार्ग्यः । वात्स्यः । गर्गादिभ्यो यनि 'यस्येति च' इत्यकारलोपो यथा स्यात् । असर्वनामस्थानेषु किम्, सुपादौ सुपादः, विद्वांसौ विद्वांसः, दित्यवाहौ दित्यवाह इत्यादौ 'पादः पत्' 'वसोः संप्रसारराम्' 'वाह ऊद्' इत्यादयो मा भूव- निति । आ कडारा । इह 'प्राक्षडारात्समासः' इत्यस्य नावधित्यम्, न्याप्तिन्यायात् । 'तत्पुरुषो द्विग्रश्च' इति लिङ्काच । संज्ञाद्वयसमावेशार्थो हि तत्र चकारः । तदाह— कडाराः कर्मधारय इत्यत इति । एकस्यैकेच संक्षेति । उभयोः सावकाशत्वे 'विप्रतिषेषे परम्-' इति परंच गृह्यते । निरवकाशत्वे तु सैव । तत्र परस्या उदाहररां चनुषा विध्यतीति । अत्र शराग्रामपायं प्रत्यवधिभूतस्यैव धनुषो न्यधनं प्रति साध-कत्वमित्युमयप्रसन्धे परत्वात्करराग्रं आपादानसंज्ञां बाधते । निरवकाशायाः पूर्वस्या-स्त्राहरणं 'मवत्ववक्षसो' भवदीय इति । अत्र हि 'सिति च' इति पदसंज्ञा परामिष्ट मसंज्ञां बाधते, निरवकाशत्वात् । तेन तकारस्य जरुतं मवति । प्रकृते तु परा अनव-

योऽन् तस्याकारस्य खोपः स्यात् । २३४ रपाभ्यां नो एः समानपदे । ( ८- ४-१ ) एकपदस्याभ्यां रेफपकाराभ्यां परस्य नस्य एः स्यात् । यूष्याः । यूष्याः ।

श्रवन्तस्य भस्याङ्गस्याकारस्य लोपः स्यादिति प्राचां व्याख्याने तु तच्छोत्यत्र तकारा-दकारस्यापि लोपप्रसङ्गः । भस्याङ्गस्यानोऽकारस्य लोप इति व्याख्याने त श्रनसा मनसेत्यत्रातिन्याप्तिः । त्रन इत्यावर्त्य त्रन्नन्तस्य भस्याज्ञस्यानोऽकारस्य लोप इति व्याख्याने तु अनस्तद्द्योत्यत्रातिव्याप्तिरेव । तस्मादुक्षैव व्याख्येत्यन्यत्र विस्तरः । यृषन् श्रम् इत्यत्र पकारादकारस्य लोपे यूप् न श्रम् इति स्थिते । रषाभ्याम् । रषा-यामिति दिग्योगे पश्चमी । परस्येत्यध्याहार्यम् । समानशब्द एकपर्यायः। यथा-समानप्रामा वयमिति । श्राधारसप्तमीबलाद् विद्यमानाभ्यामिति लभ्यते । 'नः' इति षष्ठी । तदाह—पक्रपदस्थाभ्यामिति । एकत्वं चेहाखएडत्वं विविक्तितम् , पदे इत्येतावतैव सिद्धे समानग्रहणसामर्थ्यात् । ऋन्यया रामनामेत्यादौ 'श्रट्कुप्वाङ्-' इति ग्रत्वापत्तिः । एतस्यैव समानपदशब्दस्य तत्राप्यनुवृत्तेः । मातृभोगीया इत्यत्र गात्वं त तद्धिताधिकारे वद्यते । यूष्ण इति । शसि रूपम् । यूष्णेति । तृतीयैकवचनम् । न चाह्मोपस्य स्थानिवद्भावाद् नकारस्य षात् परत्वं नेति शङ्कथम्, 'रषाभ्याम्-' इति षात्परस्य हि नस्य गुत्वे कर्तव्ये श्रङ्कोपस्य स्थानिवद्भावो नापेचितः । किं तु गुत्वाभावे तदपेचा । गुत्वाभावश्वाशास्त्रीयत्वान्नातिदेश्यः । स्थानिनि सति यत्कार्यं भवति तदेव हि स्थानि-वत्सत्रेगातिदिश्यते । स्थानिनि सति यत्र भवति तदादेशेऽपि न भवतीत्येवं कार्याभावस्त्व-शास्त्रीयत्वाचातिदिश्यते इति स्थानिवत्सुत्रे श्रवीचाम ।

परेत्यादि । यलोप इति । 'हिल सर्वेषाम्' इत्यनेन । 'लोपो व्योवेलि' इति तु न प्रवर्तते, यत्वस्यासिद्धत्वात् । श्राह्मोपोऽनः । 'मस्य' इत्यनेनान्तिः प्रत्ययाविशेषः श्राह्मं चेति द्वयम् श्राने विशेषणम् , श्रान् तु श्राक्षरस्थात्यमिपेत्रत्य व्याच्ये स्वाह्मं प्रत्याह्मस्याकारस्य लोपः स्यादिति प्राचां व्याख्याने तच्छोन्त्यादि । श्राह्मन्तस्य मस्याह्मस्यानोऽकारस्येति व्याख्याने तच्छोन्त्यादौ तकाराकारस्यापि लोपः स्यात् । मस्याह्मस्यानोऽकारस्येति व्याख्याने निर्मात्यादौ स्यात् । तन्त्राह्म्त्यादिना श्रान्तन्तस्य मस्याह्मस्यानोऽकारस्येति व्याख्याने निर्मात्यादौ स्यात् । तन्त्राह्म्त्यादिना श्रान्तन्तस्य मस्याह्मस्यानोऽकारस्येति व्याख्याने निर्मात्याय कृतमित्येके । ननु प्राणितीति प्राण्, ततः शसादिप्रत्यये प्राणः प्राणेत्यादौ 'श्रानितः' इति एत्वस्यासिद्धत्या श्रातिप्रसङ्गः स्यादिति तद्वार्गायेवे तपरकरण्मस्त्विति चेन्मैवम् । सवर्णदीचे कृते श्रान एव तत्रासत्त्वात् । न च 'वार्णादाह्मं बलीयः' इति सवर्णदीर्घात्रागेव लोपः प्रवर्तत इति श्रास्त्यान्मपिति वाच्यम् । तथा हि सति व्यावर्त्वालोनेन तपरकरण्वैयर्थस्य तद्वस्थत्वात् । वस्तुतो वार्णपरिभाषेद्द न प्रवर्तते,

'पूर्वेन्टाइपि तिथौ स्थानियदावः' इति पचे तु 'श्रड्व्यवाये' इत्येवात्र सत्वम् !

वद्यति 'ग्राचः रानिस् ं इत्यत्र घरान्त्रीयः कार्यामाबोऽप्यतिदिस्यते इस्यस्य-भावे । तथारि नेह तस्यति सम्बन्ध प्रदुत्तिरानि । स्थानिस्ताद्वः पूर्वत्वेन इष्टस्थैव विधौ नक्यद्नैः । इह चाक्नोपस्थानी सृतादकारात् परस्यैव गात्वविधानादिति भावः । ननु 'ग्रचः पर्नमन्न' इति सुत्रे स्थानिसूनाइचः पूर्वसात् परस्य विधावजादेशः स्थानिवदिति पन्नोऽपि भाष्ये स्थितः। एवं चात्र लोपादेरास्थानिभृतादकारात् पूर्वी यः पकारः, तस्मा-न्यस्य नकारस्य रात्वविधौ लोपस्य स्थानिवद्भावे मित श्रकारेगा व्यवधानात् पात्परत्वा-भवाद क्षे गार्वानचत बाह—पूर्वस्मादिति । पने विखादिना ब्रस्य पन्स्या-निसन्बं मृचितम् । श्रतः एवः प्रविगराय्येति भण्ये प्रयुक्तं संगच्छते । चुरादौ 'गरा मंख्याने' इचदन्नो धातुः । गिच् । ग्रनो नोपः । ग्रङ्गोपस्य स्थानिवङ्गावादः 'ग्रत उपधाराः' इति बुद्धिने। गयनात् नवा नयपि शिलोपं याधिन्या 'स्यपि लुबुपूर्वात्' इति गोर्यादेशः। पूर्वस्मान् परस्य विधौ स्थानिवद्भावस्य निस्यत्वे इह 'ल्यपि लघपवीत्' इति रोरयोदेशो न स्यान् । लोपस्थानिभुतादनः पृत्रसात् परस्य ग्रेरयादेशविधावल्लोपस्य . स्थानिव दावे मित द्यता व्यवहितत्वेन ऐार्लवुपूर्वाद् एकारात् परत्वाभावात् । तस्माद् 'श्रचः पर्गस्मन्–' इत्यत्र पूर्वस्मात् परस्य विधौ स्थानिवद्भावस्यानिस्यत्वं विज्ञायते । एवं च गोशब्दान् मंतुदौ त्रोतो ि एत्वे बृदौ हे गौरिति सिष्यति । त्रान्यथा त्रौकारस्य स्थानिभृतादोकारात् पूर्वी यो गकारः तस्मात् परस्याः संबुद्देर्जोपविधौ स्थानिवद्भावे श्रोकारानेङः परत्वात् संबुद्धिलोपः स्यादिति शब्देन्दुशेखरे स्पणम् । स्राङ्क्यवाय इत्येवेति । 'अट्कुप्वार्-' इति मृत्रेगोवेलर्थः । पादव्यविहतपरस्य नस्य गात्वविधा-

युगपत्मश्रमावेव वार्णादाङ्गस्य वर्तायस्वात् । किपि 'अनुनासिकस्य-' इति दीर्घे सवर्ण-दीर्घात्मागि अनोऽभावाच । तसाद् अनित्तासार्थमेव तपरकरणं न तु प्राण् इत्या-दावनोऽकारनोपवारगार्थमिति तेपामारायः । वस्तुतस्तु एकदेशविकृतन्यायेन भवत्येव तत्रातिप्रसङ्ग इति तपरकरग्रमत्रावश्यकमेवेति नव्याः । रपाभ्यां नो एः । अत्र 'अपदान्तस्य मूर्धन्यः' इत्यनुवर्त्त राप्यहणं 'पदान्तस्य' इति सृत्रं च भाष्ये प्रत्यात्वम् । समानपद् इति । निमित्तनिमित्तिनोरपदस्यत्वासंभवात्यदे इतीयतैव सामर्थ्यान्तभ्यत्व लब्धे समानप्रहणं यत्समानमेव पदं निमित्तवत्पदभित्रपदस्यत्वामाववदिति यावत् , तत्र यथा स्यादित्येतदर्थम् । तेन समासे रामनाम गन्धवंगानम् इत्यादौ न भवति । तत्र हि नकारस्येकपदश्चितत्वऽपि निमित्तवत्पदभित्रपदस्थत्वात् । भवति हि यृष्ण इत्यादौ एत्वम् , निमित्तवत्पदभित्रपदत्वामाववद्वित्त्वाक्षकारस्य । मातृ-भोगीण इत्यादाविप नस्य सत्त्वं मवत्येव, प्रत्ययवृत्तित्वेऽपि निमित्तवत्पदभित्रपद्वित्वत्वपद्वित्त्वर्वात्वि 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' ( वा ४३३ ) इति त्विह नास्ति । 'तस्य दोषः संयोगादिलोपल्रत्वयास्त्रेषु' ( वा ४४० ) इति निषेधात् । २२६ न लोपः बुदाहरगां नु पुष्णानीत्यादि बोध्यम् । वस्तुतस्तु 'तत्रापि ष्टुत्वेनैव सिद्धे षप्रहणम् उत्तरार्थम्' इति स्पप्टमाकरे ।

नन्वल्लोपस्य एग्वे कर्तव्ये कथं स्थानिवद्भावः । 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इति नियेषात् । एग्वस्य पूर्वत्रासिद्धीयत्वादिस्यत् आह—पूर्वत्रेति । संयोगादिलोपे लत्वे एग्वे च कर्तव्ये तस्य-पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवदिस्यस्य, दोषः-वाषः, अप्रवृत्तिरिति यावत् । संयोगादिलोपे यथा । चक्रयत्र । इह 'श्रचः परस्मिन्-' इति यणादेशस्य स्थानिवद्भावात् (स्कोस्संयोगाद्योः-' इति ककारलोपो न । लत्वे यथा निगाल्यते । अत्र एग्वेणोपस्य स्थानिवत्त्वाद् 'श्रचि विभाषा' इति लत्वम् । एग्वे यथा माषवपनी । वपन्तेल्युद्, अनादेशः, उगित्त्वाद् बीप्, 'यस्येति च' इति नकाराद् अकारस्य लोपः । इह् अकारलोपस्य स्थानिवत्त्वेन नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात् 'प्रातिपदिकान्तन्तुन्विभक्षेषु च' इति एग्वं न । यूषन् भ्यामिति स्थिते । न लोपः । न इति स्थान-

त्वाभावात् । एतेन समानग्रह्णामखण्डपदलाभार्थमिति व्याख्याय रामनामेखादावित-प्रसन्ने निवारिनेऽपि मानुभोगीगा इत्यादावन्याप्तिः स्यादेवेति केषांचिद्किः परास्ता । उक्तरीला त्वव्याप्तिशङ्काया निरस्तत्वान् । यूष्ण इति । यूषो मराडः । 'मुहामलक-यूषस्तु भेदी दीपनपाचनः' इति दर्शनात् । पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवदिति । एतच न्यायसिद्धम् । त्रिपाशा श्रसिद्धत्वेन तत्रसे कर्तव्ये 'श्रचः परस्मिन्-' इस्रतिदेश-स्याप्रवृत्तेः । तस्यति । तस्य-पूर्वत्रासिद्धे नेलस्य । तथा च स्थलत्रये स्थानिवद्वावो वक्रव्य इत्यर्थः । संयोगादिलोपे चक्रयत्र । इह 'श्रचः परस्मिन्-' इति यगादेशस्य स्थानिवत्त्वात् 'स्को:--' इति कलोपो न । लत्वे निगाल्यते । श्रत्र गिलोपस्य स्थानि-नत्त्वाद् 'श्रचि विभाषा' इति लत्वम् । गात्वे माषवपनी । इद् 'यस्येति च' इत्यल्लोपस्य स्थानिवत्त्वेन नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वामावाएए।त्वं न । नतु गर्गभगिनीस्येत्रेव माष-वपनीत्यत्रापि ग्रात्वप्राप्तिर्नास्त्येव । उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्येति वच्यमागात्वात । श्रत्राहु:-- 'साधनं कृता' इति ल्युडन्तेन समासे पश्चान्नीपि 'यस्येति च' इलाह्नोपे कृते नकारस्योत्तरपदान्तत्वाएगात्वप्राप्तिरस्त्येवेति । स्यादेतत् , यूष्ण इत्यादौ 'रषाभ्याम्–' इलस्य नोपयोगः, ष्टुत्वेनैव रूपसिद्धेः । श्रत एव च षग्रह्णामुत्तरार्थमित्याकरे स्थित-मिति चेत् । उच्यते—उत्तरार्थतयापीद्द षग्रदृशं स्थितम् , ततश्च यूष्णः पुष्णातीत्यादौ 'रषाभ्याम्–' इति एत्वस्य प्रवृत्तिः केन वार्यताम् । ष्टुत्वेनेति चेन्न । तस्यासिद्धत्वात् । न च वचनप्रामाएयात्सिद्धत्वं शङ्कथम् , प्रष्टः, प्रष्टिः, षष्ठ इत्यादौ चरितार्थत्वात् ।

प्रातिपदिकान्तस्य । (८-२-७) नेति प्रातिपदिकेति च त्रुसषष्ठीके परे । प्रातिपदिकसंज्ञकं यस्यदं तदन्तस्य नकारस्य स्नोपः स्यात् । नस्नोपस्यासिद्धस्वा-दीर्ष ऐस्त्वमेत्त्वं च न । यूषभ्याम् । यूषभिः । यूषभ्य इस्यादि । २३७ वि-भाषा क्षित्रयोः । (६-४-१३६) श्रङ्कावयवोऽसर्वनामस्यानयञ्जादिस्वादिपरो

षष्ठयन्तं पृथक्यदम् । आर्षः षप्रया लुक् । नकारस्य लोपः स्यादिल्यशः । अन्तस्येति नकारस्य विशेषग्रम् । अत एव च नस्य विशेषग्रासोपन्नत्वाल् लोपशब्देन समासो न भवित, असामध्यात् । कस्यान्त इल्पेचायां पदस्येलििकृतम् अवयवषष्ठयन्तमन्वेति । पदस्य योऽयमन्तावयवः तस्य नकारस्य लोप इति । कीदशं पदमिल्पेन्नायां प्राति-पदिकेति लुप्तषप्रयन्तमन्वेति । प्रातिपदिकसंक्षकं यत् पदं तस्य योऽयमन्तावयवो नकारः तस्य लोपः स्यादिति । अत एव प्रातिपदिकान्तस्येति न समस्तमेकं पदम् । तस्य पद्शब्देनान्वितत्वेनान्तराव्येनासामध्यात् । तदाह—नेति प्रातिपदिकेति च लुप्त-पद्यिके पदे इति । तद्यन्तस्यिति । तस्य पदस्य अन्तावयवो यो नकारः तस्येल्यः। प्रातिपदिकप्रहणं किम्, अहत् (इति) तिक्नतस्य न भवति। पद्प्रहणं किम्, राजानौ । नत्र नलोपे सति यूष्म्यामिल्यत्र 'स्रपि च' इति दीर्घः स्यात् । यूष्मिरिल्पत्र 'स्रतो भिस ऐस्' इति ऐसादेशः स्यात् । यूष्म्य इल्पत्र 'ब्रति निक्षे स्थाने स्थान् नलोपस्यासिद्धत्वादिति । इत्यादीति । यूष्णे, यूष्णाः, यूष्णोः, यूष्णाम् इति आदिशब्दार्थः । यूष्त् कि इति स्थिते 'स्रक्षोपाऽनः' इति निल्ये स्रक्षोपे प्राप्ते । विभाषा किष्रयोः । 'सक्षोपोऽनः' इत्यादिखादिपरत्वं पृववदनो लभ्यते ।

नस्य षयोगे ए इत्यंशोऽचरितार्य इति चेच । तस्य पृथगनुक्केः, इह पात्परस्येत्युक्तिरप्यचरितार्येत्यस्यापि तुन्यत्वाच । एवमप्युन्तर्प्यं षप्रह्णानित्याकरो विरुध्यत इति
चेच । श्राकरेऽपीह षप्रहणां विना पुष्णातीत्यादित्तक्त्यस्यासिद्धिनांस्तीत्येतावदिभिन्नेतम्,
न तु पुष्णातीत्यादौ 'रषाभ्याम्–' इत्यस्याप्रवृत्तिरिति । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य । लुप्तपष्टीक इति । सौत्रत्यात् । न तु षष्ठीतत्पुरुषौ, पूर्वपदे सापेक्तत्वेन समासासंभवात् , प्रातिपदिकस्य पदविशेषणत्वाचिति भावः । तदन्तस्येति । षष्ठीतएपुरुषोऽयम् । तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकपदस्य श्रन्तो यो नकारस्तस्येत्यर्थः । यदि तु
प्रातिपदिकत्यनेनापि पदं विशेष्यते तदा विशेषणेन तदन्तिवधौ सौत्रमन्तप्रहणं शक्यमर्क्तुमिति मनोरमायां स्थितम् । प्रातिपदिकेति किम् , श्रव्हन् । पदमिति किम् ,
राजानौ । राजानः । विमाषा किश्योः । शीति 'नपुंसकाच' इति विहितो गृह्यते,
न तु 'जरशसोः शिः' । तस्मिन् मत्वासंमवात् । 'मस्य' इत्यनेनासर्वनामस्थाने इत्यस्येव

योऽन् तस्याकारस्य जोपो वा स्याद् ङिश्योः परयोः । यृष्णि, यृषणि । पचे राम-वत् । 'पहचो-' (स् २२८) इति स्त्रे प्रमृतिग्रहणं प्रकारार्थम् । तथा च श्रोङः श्यामपि दोषचादेशः । श्रत एव भाष्ये 'ककुदोषणी' इत्युदाहृतः। तेन 'पदङ्कि-श्ररणोऽश्चियास्' 'स्वान्तं हृन्मानसं मनः' हत्यादि च संगच्छते। 'श्रासन्यं प्राय-मृद्यः' इति च । श्रास्य भव श्रासन्यः। दोष्शब्दस्य नपुंसकत्वमत एव भाष्यात्। तेन 'दिच्णां दोर्निशाचरः' इति संगच्छते । 'भुजवाहू प्रवेष्टो दोः' इति साहचर्या-

तदाह—ग्र**ङ्गावयव इति । ङिश्योरिति ।** ङिश्व शी चेति विग्रहः । 'नपुंसकाच' इति विहित एवात्र शी गृग्रोते, न तु जरशसोरिशः । तस्मिन् परे भत्वासम्भवात् । पत्ते इति । गुषकादेशाभावपत्त इत्यर्थः ।

श्रय कचित् शसादिभ्योऽन्यत्रापि पदाद्यादेशं साधियतुमाह—पद्दन्नो इति सूत्र इति । प्रकारिति । प्रकारः सादृश्यम् । तच प्रस्ययत्वेन बोध्यम् । प्रसृतिप्रह-णस्य प्रकारार्यत्वे प्रमाणं दर्शयति—अत एवेति । प्रसृतिप्रहणस्य प्रकारार्थकत्वादेवे-लर्यः । 'ककुद्दोषणी याचते महादेवः' इत्येवं भाष्ये श्रीकादेशभूतशीभावे परत उदा-हतो दोषन्नादेशः अत एव सङ्गच्छत इत्यन्वयः । तेनेति । प्रकारार्थकप्रमृतिप्रहर्गो-नेलर्थः । पदङ्घिरिलय पदिति प्रथमैकवचनम् , स्नान्तं हृदिलय हृदिति च संगच्छत इलर्थः । त्रादिना निशादिसंत्रहः । त्रास्तन्यं प्राणिमिति । त्रासन्यं प्राणमूचरिति च त्रत एव संगच्छत इत्यन्वयः । त्रासनशब्दस्य त्रासन्नादेश इति भ्रमं वारयति— श्रास्ये भव इति । प्राण्शब्दसमिभव्याहारादियमेव व्युत्पत्तिरिति भावः । 'शरी-रावयवाच' इलास्यशब्दाद् भवार्थे यतप्रलये त्रासन्नादेशः । 'ये चाभावकर्मणोः' इति प्रकृतिभावाद 'नस्तद्धिते' इति टिलोपो न । प्रमृतिप्रहृगुस्य प्रकारार्थत्वाभावे तु इह श्रासन्नादेशो न स्यात् , यतप्रखयस्य शसादिषु सुप्सु श्रनन्तर्भावादिति भावः । नतु दोषगी इति भाष्ये नपुंसकप्रयोगोऽनुपपनः । 'दोषं तस्य तथा विधस्य' इत्यादौ पुंस्त्व-स्येन प्रयोगदर्शनादित्यत आह—दोष्शब्दस्येति । अत एवेति । ककुद्दोषणी इति भाष्यादेव क्रेयमिल्पर्यः । तेन दक्तिग्रामिति । 'तमुपाद्रवदुयम्य दक्तिगं दोर्नि-शानरः' इति रघुवंशे । दक्तिणं दोरुवम्य तमुपादवदिखन्वयः । दोष्शब्दस्य द्वितीयै-कवचनं दोः इति । पुंस्त्वे दोषमिति स्यादिति मावः । ननु माध्यानुसाराद् दोष्शब्दस्य नपुंसकत्वमेव स्यादित्यत श्राह—भुजेति । 'भुजबाहू प्रवेष्टो दोः' इति कोशात् पुंस्तव-

यजादेराचेपात् । तदेतदाह—श्रसर्वनामस्थानेत्यादि । ककुद्दोषणी इति । ककुद् दोषणी इति छेदः । एकपदत्वे त्वनुपपत्तिरनुपदमेव वच्यते । श्रास्तन्यमिति । 'ये चाभावकर्मणोः' इति प्रकृतिभावात् 'नस्तद्धिते' इति टिलोपो न । श्रात एवेति । गुंस्वनि । 'रोपं तस्य तथाविधस्य भजतः' इति । द्वयोरह्वोर्भवो ब्रह्मः । २३८ संग्याविसायपूर्वस्याहस्याहन्नन्यतरस्यां छो । (६-३-११०) संस्था- दिपूर्वस्याहस्याहबारंशो वा स्थान् छो । ब्रह्मि, ब्रह्मे । विगतमहर्व्यद्वः । व्यद्वि, व्यहिन, व्यहे । श्रद्धः सायः सायाद्वः । सायाद्वि, सायाहिन, सायाद्वे । इस्यदन्ताः ॥

मर्गाचर्यः । तन्वयं कोशो टोप्शन्दस्य नपुंसकत्वेऽप्युपपण इस्तत श्राह—साह-स्यादिति । वृद्धिन्नद्वादिशन्दसाह्वयादिस्ययः । 'साह्चर्याच कुत्रचित' इति नोशे परिनायित्त्वादिति भावः । दोष्शन्दस्य पुंस्त्वमाघने फलं दर्शयित—दोषं तस्यति । 'दोपं तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्य एइन् गुराम्' इति श्रीहर्षः । दोपं हस्तं दृष्यं च भजतश्चापस्य गुरां मौर्वाम् श्रातिशयं च एइजिस्तन्वयः । श्रत्र दोपमिति दोप्शन्दस्य पुंत्विङ्गिद्वायेकवचनम् । श्रत्र सुप्रमृतिकिति वाच्ये शस्त्रमृति-व्वित्त वचनात् सृपि कचिदेव पदायादेशा इति गम्यते । द्वरोरह्नोरिति। 'तदिनार्थ—' इति समासः । 'कालाय् ठत्र' इति ठत् । 'द्विगोर्त्तुगनपस्ये' इति लुक् । 'राजाहस्यविभय-ष्ट्य् दित टत् । 'श्रहोऽङ् एतेम्यः' इस्त्रहादेशः । रामशन्दवद्रपूर्णाण । चौ पिशेष-माह—संख्याविसाय । संख्या च विश्व सायश्च संख्याविसायाः, ते पूर्वे यस्मादिति विश्वहः। इत्यमिप्रेस्य श्राह—संख्येत्यादिना । संख्यापूर्वमुदाहरति—द्यद्वि, द्यह-नीति । श्रह्मोपे तदभावे च रूपम् । द्यद्वे इति । श्रह्मादेशाभावे रूपम् । एवं विपूर्वमृद्दरिति—विगतमिति । शादयो गतावार्ये प्रयमया' इति समासः । पूर्ववद्वादेशः । सायगूर्वमृदहरिति—श्रद्धः साय इत्यादिना । श्रत एव ज्ञापकादेकदेशिसमासः । इस्यदन्तप्रकरस्याम् ।

'ककुद्दोषगाी' इति भाष्यप्रयोगादेवेत्यर्थः । यद्यपि ककुच दोश्च तयोः समाहारः ककुद्दोः । ककुद्दोष्य ककुद्दोश्च ककुद्दित्यस्य पृथकपदत्वमेव न्याय्यम् । य्वन्यथा बाह्वोद्धित्व लब्धेऽपि ककुद एकन्वं न लभ्येतिनि भावः । 'तमुपाद्रबदुद्यम्य दिख्णं दोनिशाचरः' इति रचुः । तत्र दिख्णं दोस्द्यम्य तमुपाद्रवदित्यन्ययः । दोषं तस्येति । य्रयं च श्रीहर्ष-प्रयोगः । दोषं इत्तं दृष्यणं च भजनः चापस्येति संबन्धः । द्वर्योरह्योभेव इति । 'तिद्वर्तार्थं—' इति समासः । 'राजाहःसखिभ्यः—' इति द्वन् , 'श्रह्वोह्च एतेभ्यः' इति अद्यदेशः, कालाट् उथो 'द्विगोर्जुगनपत्ये' इति जुक् । स्रद्धः साय इति । स्यतेर्घनि अवसानवचनः सायशब्दः, 'संख्याविसायः—' इति ज्ञापकादेकदेशिसमासः ।

विश्वपाः । २३६ दीर्घाज्ञसि च । (६-१-१०४) दीर्घाज्यसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घो न स्यात् । वृद्धिः विश्वपौ । सवर्णदीर्घः विश्वपाः । यद्यपीह श्रीक्षि 'नादिचि' (सू १६४) इत्येव सिद्धम् । जसि तु सत्यपि पूर्वसवर्णदीर्घे चितर्नास्ति । तथापि 'गौर्यो' 'गौर्यः' इत्याद्यधं सूत्रमिहापि न्याय्यत्वादुपन्यस्तम्।

त्रथ त्राकारान्ता निरूप्यन्ते । विश्वपा इति । त्रावन्तत्वाभावाद् न मुत्तोयः । एतद्वीनेव हल्ब्यादिस्त्रे सत्यपि दीर्घग्रहसो श्राच्यहसामिति भावः । विश्वं पाति रचती सर्थे 'ब्रातोऽनुपसर्गे कः' इति प्राते वाऽसर्परयायेन 'ब्रातो सनिन्कनिब्ब-नियरच ' इति चकरात् विच् । यद्यपि तत्र 'विज्ञुपे छन्दसि' इत्यतः छन्दसीलनुवर्तते । तथापि वेदे अनेन विच् । लोके तु 'अन्ये भ्योऽपि दश्यन्ते' इति विच् । अन्ये तु 'किप्च' इति सूत्रेण किपमाहुः । 'घुमास्था–' इतीत्त्वं तु न, 'वकारे ईत्त्वप्रतिषेधः' इति वार्तिकात् । क्रनिपि पावान इत्येतदर्थं तस्यावश्यकत्वात् । 'क्रियस्त्वादन्तेभ्यो भाष्या-नुक्षक्रिन्भ्योऽनभिधानमेव' इति शब्देन्द्रशेखरे स्पष्टम् । त्रत एव भाष्ये पावान इत्यत्र वनिपा रूपसिद्धिमाश्रित्व 'ईत्वमवकारादाविति वक्तव्यम्' इति वार्तिकं प्रत्याख्यानम् । तनश्च 'विश्वपाः' इत्यत्र विजेव । विश्वपा औं इति स्थिते 'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' इति प्राप्ते । दीर्घाउजिस च । 'प्रथमयोः-' इखनः पूर्वसवर्ण इति 'नादिचि' इखतो नेति इचीनि च अनुवर्तने । नदाह—दीर्घादित्यादिना । नन्विदं सूत्रं व्यर्थम् , 'नादिचि' इलेव निदेरिति राइते—यद्यपीह श्रोङि नादिचीत्येव सिद्धमिति । नतु जिस विश्वपा त्रम् इति स्थिते पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधार्थनिदं सूत्रमावरयकम् । तत्र 'ना-दिचि' इसस्याप्रवृत्तेरित्यत त्र्याह**—जस्ति त्विति । मार**तु पूर्वसवर्णादीर्घानेपेधः । पूर्व-सवर्रादीर्घे सत्यपि जिस 'विश्वपाः' इति सिध्यति । तन्निषेधे सत्यपि 'श्रकस्सवर्गे दीर्घः' इति कृतेऽपि विश्वपाः इत्येव रूपं सिध्यति । श्रतः किं तिच्चियेनेत्वर्थः । परिहरति— तथापीति । इत्यादीति । त्रादिना लच्चमाविसादिसंग्रहः । तत्र 'नादिनि' इत्यस्या-प्रसक्त्या तिन्नेषेध त्रावश्यक इति भावः । ननु 'दीर्घज्जिस च' इति सूत्रं यदि गौर्यौ इत्याद्यथेमेव, तर्हि इदन्ताधिकारे गौरीशब्दनिरूपगावसर एव तदुपन्यासो युक्त इत्यत त्राह—इहापि न्याय्यत्वादिति । विश्वपावित्यत्र 'नादिचि' इत्यस्य 'दीर्घाज्जसि

विश्वपा इति । विश्वं पाति रत्ततीति विग्रहे 'पा रत्त्राणे' इत्यस्माद् 'श्वातो-ऽतुपमर्गे-' इति कं बाधित्वा 'श्वातो मनिन्कनिव्वनिपश्व' इति चकाराद्विजिति व्याख्या-तारः । इह इन्दिस 'श्वातो मनिन्-' इति विच्, लोके तु 'श्वन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते' इत्यनेनेति विवेकः । दीर्घाज्ञसि च । चकारादिचीत्यतुकृष्यते नेति चानुवर्तते तदाह—दीर्घाज्ञसि इचि चति । स्त्रे चकाराभावे हस्ताकारादिचि दीर्घाकारातु २,४० आतो थानोः ((६-४-१,४०) आकारान्तो यो धातुसदन्तस्य भस्याङ्गस्य तोषः स्थातः (अतोष्ट्रस्यस्ये स्थः ) विश्वयः । विश्वयाः । विश्वयास्यामि-त्यादि । एवं शङ्कथनद्यः , धनोः किम्-शहास् । बा सवर्णदीर्वः हाहा । के बृद्धिः होते । अभिजनोदिः हादाः । ओसि वृद्धिः हाहौः । को आद् गुर्सः हाहे ।

च इत्यक्त च प्रणापरस्यक्त दांबाहज्ञास चा इत्यक्षेत्र उपन्यासीचित्यादिस्ययः 'प्रक्रित क्षेत्रे विश्वपत्त अतिवेदिक्षाते

राम विधार घन इति स्थत सुवस्वराक्षेत्रे प्रति। **त्रातो धातोः** । श्रिष्ट-न्य इति 'नस्य इति चाप्रकृतम् । भागारस्यात् इति प्रश्नमन्तन् त्रसाय्यत् । तदः-न्तिकेषः 'ब्रह्मेरोऽस्' इस्यते तेष इस्यतुक्तेते । तदाह—ग्राकारान्तो य इति । अनोऽन्यस्यति । बनवन्यकास्य तो इति रेपः । विश्वपास्यामिति । क्रमत्यवाद्योगे नेति भावः **इत्यादीति** ।विध्यापिः । वि<mark>ध्</mark>ये , विध्यः विश्वयेः । तिथरम् विश्वति । विश्वतस्य । **एवं शङ्खध्मादय इति** । शङ्केन शङ्कं वा धनतीति शङ्कभाः । 'भ शब्दानिनसेवेगयोः पृत्रवह विच् किव्या। आदिन, सोसपादिसंप्रहः। सोमं विवतीति सोसपाः । कोलालं विवतीति कीलालपाः । वारिपर्यायेषु पयः कीला-लमसृतम्' इत्यमरः । नथु पित्रतीति मथुपा इत्यादि । धातोः किमिति । 'त्रातो नापः' इत्येव मृत्यताम् । तावतैव रमा इत्याद्यात्रन्तेषु नोपव्यावृत्तेरिति प्रश्नः । हाह्।-निति । पूर्वसवग्रेदीघे 'तस्माच्छसः-' इति नत्वम् । हाहा इति गन्धर्वविशेषवाचकम-ब्युत्पन्नं प्रातिपदिकमेततः । 'हाहा हुहुक्षेवमाद्या गन्धवांश्विदिनौकसाम्' इत्यमरः । सुद्रि विश्वपावत् । शसि हाहा अम् इत्यत्रापि 'आतोऽनापः' इत्याह्मोपः स्यात् । अतो धात्-प्रक्ष्णामिन्ययेः । टा सवर्ण्द्रियं इति । टा इत्यविभिक्तिकनिदेशः प्रक्रियदशायां न हुप्यति । तृतंबैकत्रचने सवर्रादांघे इत्यर्थः । **एवनप्रेऽ**पि बोज्यम् । **ङे बृद्धिरिति** । हाहा ए डांन स्थिन 'इदिरोचि' डांन इदिशिन्यथेः । **ङसिङसोरिति ।** हाहा अस् इन्यत्र मव्योदार्थ इन्यथेः । **ग्रोसि वृद्धिरिति ।** हाहा ग्रोम् इत्यत्र 'ब्रुढिरेचि' इति इद्विस्तियर्थः । **डो ग्राद् गुग इति** । इतः इ इन्यत्र 'बाद् गुणः' इति गुण एकार

जसीति व्यवस्था मंभाव्येतेति भावः । इत्याद्यर्थिमिति । नतु 'यू स्व्याख्यो' 'खा-दिभ्यः' इति निर्देशदिकप्रत्याहाराच्यत्याहारयोरेव निरुद्धतत्त्वरोति व्याख्यायताम्, तथा च दीर्षम्याच्य्वाभावाद्रौर्यावित्यादौ पूर्वसवर्यादीर्घी न प्राप्नोतीति किमनेन निषेधसूत्रे-स्रोति चेन्मैवम् । अस्सादेव निषेधाण्जापकादिगित्रभवेष्वपि प्रत्याहारेषु लक्त्या स्वी-क्रियते । अन्यथा गौरीरित्यादौ शसि परतः पूर्वसवर्णदीर्घी न स्यात् । कि च उपाई-तीत्यादौ 'उरस् रपरः', नेषादकर्षुक इत्यादौ 'इस्रुस्न्-' इति ठस्य कादेशः, अर्मापा- रोपं विश्वपादन् । 'श्रप्तः' इति योगविभागातृधानोरप्याकारलोगः कवित् । स्वः । श्रः। ॥ द्वत्यादन्ताः ॥

हरिः। 'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' (सू १६४)। हरी । २४१ जसि च । ( 3-३-१०६) द्यान्तस्याद्वस्य गुणः स्यानस्य परे । हरयः । २४२ हस्तस्य गुन्ः। (3-३-१०८) इस्तस्य गुणः स्यान्यस्तुद्धौ । 'पृङ्हस्वात-' (सू १६३)

इस्योः अस्त श्राहने प्रस्थां श्राकरामी विश्वप्रवतः । सन्वधातुन्तत् कथिमित्र श्रामण त्यान श्राह—ग्राह इति योगिति (श्रामण असेः इस्यत्र ग्राह इति विभाग्यते । श्रामण्डात्म्य भर्मणाह्य नीतः स्वाहित्यशः । नेत कत्यः, श्राहति श्रीम हर्षे सिश्यति । श्रामण्डात्म्य नीतः स्वाहित्यश्रीति श्रेषणान्तस्य भर्मणाहस्य नीतः स्वाहित्यशे । आकन्तव्याहन्यर्थे हृत्तिद्व्याहन्यर्थे चेत्रम् । तः इति योग-विभागस्तु कत्यः श्राहमाद्वी कचित्रान्तीपार्थः । नतु मानेवाचरित मानः । श्राचण-विभागस्तु कत्यः श्राहमाद्वी कचित्रान्तीपार्थः । नतु मानेवाचरित मानः । श्राचण-विभागस्तु कत्यः श्राहमाद्वी क्षाचण-विभागस्त्र कर्षेति चत्रात्मात् । सुत्रुपतिः । अत्र हृतेऽपि धातुम्वर्गे श्रामणव कोगो दृतिः, भन्तवाचन्तेष् वत्ति श्राह्माम्, उक्तरीत्या योगविभागम-युपगम्य (श्रामण्डित कादावन्तेषु नाननीप इति श्राह्माम्, इक्तरीत्या योगविभागम-युपगम्य (श्रामण्योदेव श्राह्मान्यः श्रामण्योदेव श्राह्मान्यः श्रामण्यादेव श्राह्मान्यः श्रामणाव्याद्वाच श्राह्मान्यः श्रामणाव्याद्वाच श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः । स्वाच्याद्वाच श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः स्वाचः श्राह्मान्यः श्राह्मान्यः । स्वाच्याद्वाचः स्वाच्यादान्यः श्राह्मान्यः । स्वाच्याद्वाचः स्वाच्यादान्यः श्राह्मान्यः । स्वाच्याद्वाचः स्वाच्यादानः स्वाच्याद्वाचः । स्वाच्याद्वाचः स्वाच्याद्वाचः । स्वाच्याद्वाचः स्वाच्याद्वाचः । स्वाचः ।

त्रथ इकारान्ता निरुष्यन्ते । हिरिरिति । हिरिश्चात् मुः, त्रविन्तः । न च विनर्जनीयस्य श्रकारादुसरि उपमंख्यानेताच्यात् तिसम् परतो रेकादिकारस्य यरावेशः शङ्कयः, यशादेशे कर्तव्ये विसर्जनीयस्य सिद्धत्वातः । प्रथमयोः पूर्वस्तवर्ण इति । हिरि श्रौ इति स्थिते श्रनेन प्रवसवर्णवर्षे मति हरी इति हप-मित्यर्थः । जसि हिरि श्रम् इति स्थिते पूर्वसवर्णवर्षे प्राप्ते । जसि च । 'हस्तस्य गुगः' इत्याववर्तते । 'श्रक्षस्य' इत्यथिकृतं हस्त्वेन विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह—हस्वान्तस्यत्यादिना । हर्य इति । श्रकोऽन्त्यपरिभाषया श्रन्यस्य गुगः । इकारस्य तालुस्यानसाम्यादेकारः, श्रयादेशः, रुविविसर्गविति भावः । हे हिरि म् इति स्थिते । हस्वस्य गुगः । 'संबुद्धौ व' इत्यतः 'संबुद्धौ' इत्यनुवर्तते । तदाह—

मित्यादौ इराः परस्य सस्य च षत्वं न सिध्यतीति दिक्। 'प्रथमयोः-' इति सूत्रान-न्तरं 'डीर्घाच्छसि' इन्येव सुवचम् । दीर्घाच्छस्येव पूर्वसवर्णादीर्घ इति तस्यार्थः । एवं च चकारो न कर्तव्यो नेति च नानुवर्तनीयमिति महल्लाघवमिन्येके । शसि दीर्घादेवेति विपरीतनियमवाररणाय 'नृन्ये' 'कानाम्रेडिते' इति निर्देशाश्रयर्णे प्रतिपत्तिगौरवं स्याद् इति यथान्यास एव श्रेय इत्यन्ये । हाहानिति । गन्धविवशेषवाचकमञ्चुत्पन्नं प्राति- इति संबुद्धिलोपः । हे हरे । हरिन् । हरी । हरीन् । २७३ शेयो च्यसिख । (१-४-७) अनदीसंज्ञाँ हस्यो याविवर्णोवर्णो तदन्तं सिखवर्ज विसंज्ञं स्थात् । 'शेषः' किम्-मर्ले । एकसंज्ञाधिकारासिद्धे शेषप्रहर्णं स्पष्टार्थम् । 'हस्तौ' किम्-वातप्रमये । 'यु' किम्-मात्रे । २४४ आङो नाऽस्त्रियाम् । (७-३-१२०)

हस्तस्येत्यादिना । अनेन रेफादिकारस्य गुण एकारः । संबुद्धिलोप इति । एकः परत्वादिने भावः । न त्वत्र इस्तात् परत्वमस्ति, परत्वाश्विस्तवाच संबुद्धिगुणे कृते बस्तात् परत्वाभावात् । हरिमिति । अमि पूर्वत्ये स्पम् । हरीनिति । पूर्वसवर्ण-दार्घे 'तत्साच्छसः–' इति नत्वम् ।

नृतीयैकवचने हरि आ इति स्थिते विकार्यं वच्यतः विसंज्ञानाह—शिपो । 'यू स्रयाख्यौ-' इत्यतो 'यू' इत्यत्ववति । इस्र उस्र यू-इवर्णश्च उवर्णश्च । 'क्ति हत्वश्च' इत्यतो हस्र इस्र वृत्वति । तस्र यून्यां प्रत्येकमन्वेति । उत्यत्व नरीसंज्ञकाद् अत्यः शेषः । स च यून्यां प्रत्येकमन्वेति । शब्दस्यस्पिनत्वध्याहार्यं यून्यां विशेष्यते । तदन्ति विधिः । तदाह—अनदीसंक्रावित्यादिना । शेषः किमिति । अनदीसंज्ञकवित्यादिना । शेषः किमिति । अनदीसंज्ञकवित्यादिना । शेषः किमिति । अनदीसंज्ञकवित्यपं विभाशित प्रशः । मत्ये इति । शेषप्रहणाभावे 'क्ति हस्तश्च' इति नदी-त्वपद्मेशित प्रशः । मत्ये इति । शेषप्रहणाभावे 'क्ति हस्तश्च' वित गृणे अयादेशे मत्ये इति स्यादिति भावः । शेषप्रहणाभावेऽपि मत्ये इत्यत्र विस्त्रां न भवित 'आकडारादेका संज्ञा' इत्यनवकाशया नदीसंज्ञया बाधादित्यत आह—एक-संक्रेति । वातप्रम्य इति । इत्यत्रहणाभावे वातप्रमी ए इति स्थिते ईकारान्तस्यापि विसंज्ञा स्यात् । ततश्च 'विक्वित' इति गुणे अयादेशे च वातप्रमये इति स्थात् । अतो हस्वप्रहणामिति भावः । मात्र इति । यू इत्यभावे मातृ ए इति स्थिते ऋकारान्तस्यापि विसंज्ञायां 'वेक्वित' इति गुणे अकारे रपरत्वे मात्र इति स्थात् । अत इद्वता-स्यापि विसंज्ञायां 'वेक्वित' इति गुणे अकारे रपरत्वे मात्र इति स्थात् । अत इद्वता-स्यापि विसंज्ञायां 'वेक्वित' इति गुणे अकारे रपरत्वे मात्र इति स्थात् । अत इद्वता-

पिदक्तियम् । 'हाह' हृहू अविनाद्या गन्धवाः' इत्यमरः । केचित् अकारो वामुदेवः, तेन मह वर्तन्त इति साः, तान् सान् इति प्रत्युदाहरित्त । क्त्यः । अ इति । यद्यपि 'न्त्र्या त्यापि 'न्त्र्या त्यापि 'न्त्र्या त्यापि 'न्त्र्या त्यापि क्र्यो त्यापि क्र्यो त्यापि क्रया त्याप्ति । स्याप्ति त्यापि क्रया त्याप्ति । इत्यादन्ताः । स्ये शेषपदस्य प्रयोजनसाह—्याप्ति त्याप्ति त्याप्त्र क्रयात्याप्ति । इत्यादित्या यू इति 'क्षिति हस्त्रथ्य' इत्यतो हस्त्र इति चानुवर्तते तदाह—हस्त्री याचित्यादि । मत्ये इति । नदीसंज्ञापचेऽपि घिसंज्ञायां सत्याम् 'याण् नद्याः' इत्यादागमे 'विकिति' इति गुर्यो कृते अयादेशे च मतये इति स्थादिति भावः । आको ना । 'पुंसि' इति तु नोक्रम्, अभुना कुलेनेत्यत्र यथा स्थान् । न

वेः परस्वाङो ना स्वाद्खियाम् । श्राङिति टामंज्ञा प्राचाम् । इरिणा। 'श्रक्षियाम्' किम्-मत्या । २४४ घ्रिङिति । ( ७-३-१११ ) घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः स्यात् । इरये । 'वेः' किम्-सल्ये । 'ङिति' किम्-इरिभ्याम् । 'सुपि' किम्-पट्वी । 'वेङिति' इति गुणे कृते । २४६ ङसिङस्मोश्च । (६-१-११०) एङो

विति भावः । वस्तुनस्तु इद्ताविति वयथेमेव । "मात्रे" इत्यत्र ऋकारान्तस्य घिन्वेऽपि 'बेर्डिनि' इति गुगो न भवति 'ऋने डिमवेनसस्थानवोः' इत्यत्र डिग्रहगाद ज्ञापकात् । तिद्व मानि इन्तादौ सनस्येकवचने गुणार्थम् । ऋकारस्तरम्यपि धिन्वे त् घेकिति इत्रेव दुरानिडौं कि तेन । आङो नाऽस्त्रियाम् । घः परस्येति । 'श्रव घेः' इन्सनो-प्रिष्टहणानुबुनेरिति भावः । **हरिरोगित ।** नादेशे 'अट्कुप्बाड्-' इति सम्बस् । नन आहो निहितो नाभावः कथं टा इल्पस्य स्यादित्यत आह । आहिर्ताति । प्राचामाचार्याणां शास्त्रे संज्ञितेलर्थः । मत्येति । 'स्त्रियां क्रिन' इति क्रिनन्तमित्राब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात्राभावो नेनि भावः । हरिभ्याम् । हरिभिः । हरि ए इनि स्थिते । घेङिति । 'सुपि च' इत्यतः सुपीति 'हस्वस्य–' इत्यतो गुरा इति चानवर्तते । नदाह—धिसंब-कस्येत्यादिना । यगोऽपवादः । हरय इति । गुगे अयोदेशे । सपि किं पदवीति । 'वोतो गुरावचनात्' इति डीप् । तस्य डित्वेऽपि मुप्त्वाभावात् तस्मिन् परतो न गुरा इल्लर्थः । न च 'घेडिं' इल्लेव सूच्यतम् , इद्ग्रहरानं कर्तव्यम् । 'यस्मिन् विधिः-'इति परिभाषया ङकारादौ सुपीस्त्रर्थलाभादिति वाच्यम् । एवं सति 'आएनद्याः' इलात्रापि बीत्वेवानुवृत्तौ बकारादेराम आड् विधीयते । ततश्च मत्यामित्यत्र आण् न स्यात् । त्रामो निदिन्वाभावात् । न च स्थानिवद्भावेन निदित्वं शङ्कयम् , त्रान्विधित्वात् स्थानिनो टेर्डकारस्यादित्वेनाश्रयसात् । इद्महरो तु स्थानिवद्भावः संभवति । अनु-बन्धकार्ये कर्तव्ये अनिल्वधाविति निषेधाभावाद् आमादेशदशायां केर्ककारस्य इत्संज्ञा-लोपाभ्यामपहृतत्वेन श्रामस्थान्यल्त्वाभावाद् श्रनुबन्धानामनेकान्तत्वात् । एकान्तत्वपचेऽ पि ऋल्प्रहरोन ऋनुबन्धस्य ग्रहर्णं न भवति, 'ऋनेकाल्शित्सर्वस्य' इत्यत्र शिद्ग्रहरााद् ज्ञापकात् । त्र्यन्यथा 'इदम् इश्' इत्यादिशितां शकारेगानुबन्धेन सहानेकालवादेव सिद्धे र्कि तेन । अत एव तिबाद्यादेशेषु पित्त्वादि सिध्यति । अत एव 'सेर्ह्यपिच' इत्यत्र श्रपि-दित्यर्थवत् । त्रन्यथा पित्कार्यस्याल्विचित्वात्तत्र स्थानिवद्भावस्यैवाप्रसक्त्या हेः पित्त्वस्यै-वाप्रसक्कौ किं तित्रिषेधेन । तदिदं स्थानिवत्सूत्रे शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम् ।

गुणे कृत इति । बसिक्सोरिति शेषः । हरे श्रम् इति स्थिते श्रपदान्तत्वाद् 'एवः पदान्तात्–' इति पूर्वरूपे श्रप्राप्ते श्रयादेशे प्राप्ते । **ङसिङसोश्च** ।

च नुमा रूपसिद्धिः । मुत्वस्यासिद्धत्वाद् 'इकोऽचि-' नुमोऽप्रवृत्तेः। नादेशे तु नासिद्ध-

ङ्मिङ्मोरित परे पूर्वरूपमेकादेशः स्थात् । हरेः । हरेः । हरोः । हरीखाम् । २४० श्रञ्ज श्रःः । ७-३-११६) इदुद्धवामुत्तरस्य ङेरौत्स्याद्धेरन्तादेशश्चाकारः। वृद्धिः। हरों । हरिषु । एवं श्रीपत्यक्षिगिवकव्यादयः। २४८ श्रमङ् स्तो। ( ७-१-६२ ) सन्त्युरङ्गस्यानङादेशः स्थादसंबुद्धौ सौ परे । 'ङिख' ( मृ ४३ )

'एकः पदान्तत्न' इत्यत एक इति, अतीति चानुवर्तते । 'अमि पूर्वः' इत्यतः पूर्व इत्यनुवन्ते । 'एकः पूर्वप्रयोः' इत्यधिकृतम् । तदाह—एको ङसिङसो-रित्यादिना । हरेः इति । पूर्वरूपे स्विविसर्गौ । पत्रम्येकवचनस्य पष्ट्येक-वचनम्य च हपमेत्त । यद्यपि इसिङ्सौ हौ, एडौ च हो । तथापि न यथासंख्य-मिष्यते । 'व्यासंख्यसनुदश्स्यसानी स्वारतन ' इति सूत्रच्छुदसभ्यूपगम्य यत्र म्बरित्वं प्रतिज्ञातं तत्रेव यथासंख्यविज्ञानादिति यथासंख्यसृत्रभाष्ये स्परम् । 'यच षेः' 'उपमर्गे घोः किः' इन्यादिनिर्देशाच । हर्योरिति । पश्चीदिवचने यसादेशे रूपम् । हरीणामिति । 'हलनदापः-'इति तुर् । 'नामि' इति दीर्घः । 'त्रार्कुप्वाङ्-' इति गुरुवम् । हरि इ इति स्थिते 'घेर्ङिति' इति गुरो प्राप्ते । स्रच्च घेः। 'ङेराम्-' इन्यतो बेरिन्यनुवर्नने । 'इदुङ्ग्याम्' इति 'श्रौन्' इति च स्त्रमनुवर्तने । तदाह— इदुङ्गामित्यादिना । अन्तादेश इति । अलोऽन्त्यपरिभाषालभ्यमेतत् । वृद्धिरिति । हर औं इति स्थिते 'बृद्धिरेचि' इति बृद्धौ हरौ इति रूपमित्यर्थः । हरिष्विति । 'त्रादेशप्रत्यययोः' इति षत्वम् । त्रथ मखिशव्दात् सुः । सखि स् इति स्थिते। स्रानुङ् स्त्रो । 'सष्युरसंबुद्धौ' इत्यनुवर्तते। 'स्राङ्गस्य' इत्यधिकृतम् । तदाइ-संख्युरङ्गस्येत्यादिना । 'सौ' इति प्रथमैकवचनम्, न तु सप्तमीबहुवचनम्, अमं-बुद्धाविति पर्युदासात् । अनिङ बकार इत् , नकारादकार उचारसार्थः । अनेकाल्यात् सर्वादेशत्वमाशङ्कय ब्राह्—िङ्चेति । सन्तन् स् इति स्थिने उपधाकार्यं वद्यन् उपधा-

त्वम् । 'न मु ने' इति नियेथात् । न च 'न मु ने' इति नियेथो नुम्येव किं न स्यात् , न इत्यकारस्याविविद्यत्वादिति वाच्यम् । अमुना घटेनत्याद्यसिद्धयापत्तेः । अमुप्में कुलायत्यादौ नुम्प्रसङ्गाच । न च तत्र स्मायादेशे सति नुमोऽप्रवृत्तिरिति शङ्क्यम् । स्मायादेशे वाधित्वा परत्वाननुमः प्रवृत्तेः । प्राचामिति । आचार्याणामिति शेषः । किसिङसोश्च । इह विस्विनी हौ, एवाविष, तयोर्यथासंव्यं न, अस्विरत्त्वात् । अल्याच्यास्य पूर्वनिपाताकर्णाविज्ञाद् 'अच घेः' 'उपसर्गे घोः किः' इति निर्देशाच । अस्य घेः । अत्र 'इदुत्याम्' 'औत्' इति 'वेराम्–' इत्यतो वेरिति च पदत्रयमनुवर्तत इत्याशयेनाह—इदुद्भयां परस्य वर्षेतिस्यादिति । घेरत्तरस्येति प्राचा व्याख्यानिमह नु नोक्कम् । सुत्रे घेरित्यस्य पष्ठयन्तत्वात् तन्त्रावृत्त्यादौ च प्रमाणाभावात् ।

## प्रकरण्म = ] वालमनोरमा-तन्त्रवोधिनीसहिता।

इस्रानादेशः । २४६ अलोऽन्स्यान्यृवं उपधा । (१-१-६४) अन्यादकः पूर्वो वर्णे उपधानेकः स्रात् । २४० सर्वनामस्थाने चासंबुद्धाः । , ६-४-५) नान्तस्योपधाया द्वावेः स्याद्मंबुद्धौ सर्वनामस्थाने। २४१ अपुक्र एकाल्यस्ययः।

र्भज्ञानार<del>--- प्रामुक्तियात्</del> । अन् इति पदम । अन्यादिति सामानाधिकरस्यात् । अन्त्रस्य हुणः क्रांप्रबंधः । पृष्ठां अयनेत्रः पृद्धने, साजात्यावित्याह**—ग्रास्यादल** इत्यादिना । 'घनः' किन् । 'राट इत्यव रामधानै' बान् इति संघातत् पूर्वशका-. रस्य उत्पाद्यं स सर्वति । ऋस्यथा शिम्स इदर्हनीः | इति श्कारस्य इकारप्रसद्धः । वर्राबहर्गा किस । राम्थानौ रा। इति समुद्राबस्य। उपथान्त्रं स भवति । अस्यथा रा। इति समुद्रायस्य इकारः स्यात् । स चालोन्यपरिभाषया ऋकारस्येव इकारो भवतीति वाचयम्, 'नानथेकेऽनोन्यविधिः' इति तिविषेशात् । सर्वनामस्थाने । 'नोपश्रायः' इति सूत्रमनुवतेते । न इति लुपपर्शकं पदम् । तेनाइस्थेन्यवयवपाट्यन्तं विशेषायते । तदन्तिविधिः । 'दृलोपे-' इत्यतो दीर्घ इत्यतुवनेते । तदाह<del>् नान्तस्यत्यादिना ।</del> सलान् म् इति स्थिते अपृक्षकार्थे वचयन् अपृक्षमंज्ञामाह—अपृक्षः। एकानिति कर्म-'ख्रौत्' इति पुत्रम्त्रे इदुद्धामुन्तरस्य हेरिति क्लुप्संबन्धस्य त्यागयोगच । यनु व्या-चल्दुः—ब्रदिति तपरत्वं बुद्धाविन्यादावावे हाते खिथां टार्मा भृदिन्थतद्र्थीमिति, तिचन्यम् । तपरप्रहरणदि टापा सह दीर्घी मा भृत्, टाप् तु स्थदेव। लज्जाइयबाधे म न भावात् । अत एव 'क्रम्मेजनतः' इति सूत्रे भाष्यादौ संनियतपरिभाषया पदता-विन्यत्र टाप् नेत्युक्तम् , टापा व्यवधाने द्यानन्तर्यविधातः स्यदिति । तपरकरणाद्यव-भावे तु संनिपातपरिभाषोपन्यासस्तत्र विमध्येत । यद्पि व्याचय्युः—श्रोतस्तकारः खरितार्थ इति, तदिप न । 'स्तीर्गे) बिहिषि सिमधोने ब्राप्तौ' इत्यादौ स्वरितन्वादर्शनात्। 'न विभक्तौ-' इति सूत्रे डेरोस्तु तकार उचारगार्थी नेत्संज्ञक इति स्वयमेव भावित-त्वाच । तस्मादुभयत्र तपरकरणमुचारणार्थमेवेति मनोरमायां स्थितम् । स्रानङ् सी । नकारादकार र्यः । 'असंबुद्धां' इति पर्युदासान् साविति प्रथमैकवचनं गृद्याने, न तु सप्तमीबहुवचनम् । 'सोर्डा' इत्येव सिद्धे अनङ्विधानमन्यतोऽपि स्यादिति ज्ञाप-नार्थम् , तेन उशनसः संबुद्धावनङ् सिद्धयनीति प्राबः । यद्यपि 'सोर्डा' इन्युक्ते 'ऋदु-शन-' इत्युनगसूत्रेगापि डा स्यात् । ततश्च उशनेत्यत्र 'सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ' इति दीर्घः स्यान् । पुरुदंसेन्यत्र तु 'सान्तमहतः-' इति दीर्घः स्यान् ,तथापि संज्ञापूर्वकविधे-रनित्यत्वादः श्रद्धवृत्तपरिभाषया वा तन्समाधेयमिति तेपामाशयः । श्रालोऽन्त्यातपूर्व। श्रल इति पत्रमी श्रन्यादित्यनेन विशेष्यत इत्याह — ग्रन्त्यादल इति । श्रतः किम्, शिष्टः शिष्टवानिन्यादौ अन्त्यात्संघातात् पूर्वस्य शकारस्य मा भत् । सत्यां हि संज्ञानां

(१-२-४१) एकालप्रत्ययो यः सोऽपृक्षसंज्ञः स्वात् । २४२ हल्ङ्याद्ययो द्वाचीनस्वपृक्तं हल् । (६-१-६=) हलन्तात्यरं दीवी यो ड्यापी तदन्ताच परं मुनिस्व इत्येतदपृक्तं हल् लुप्यने। 'हल्ड्याद्य्यः' किस्-प्रामणीः । 'दीवीत्'

धारवः । क्ष्रंकरव्यां ऽसद्यवाची । 'एके मुख्यस्यकेवलाः' इस्यमरः । स् इस्यस्या-पृक्षसंज्ञायम्। हुल्ङ्यावभ्यो । हुल् च बी च आए च इति इन्द्रः। दिग्योगे पद्ममि। प्रमान्यस्य द्वेम । समानेकदेशयोरिप ब्यापोरेव वीर्घादिति विरोपण्यम् । तत् इतः, क्षामंभवाद् । एवं च वीर्घादिति दिल्वे एकवचनन प्रम् । हन्द्रयाच्म्य इत्यस्य सुतिस्या-चानप्रकृत्ववरप्रणात्था प्रस्थयप्रहृणपारमापया च तः थिः । तत् श्र हन्नताच वीर्षद्यावन्ताच प्रमानि लब्धम् । सुतिस इति समाह्यद्वन्द्रः । ते हिलिति च समानाधिकरप्यनान्वात । उकार इकार च सुते पारेशिष्टः सकारस्तकारश्च इत्यनेन विविचतः । तत्थ हिलित्यनेन मामानाधिकरपर्यं न विरुध्यते । 'लोपो ब्योः -' इत्याने सोप इत्यनुवर्तते । तच इह कर्मसाधनमाश्चीयते । सुष्यत इति सोपः, कर्मणि घष् । तदाह—हलन्तान्परिमत्यादिना । हल्ङ्यावभ्यः किमिति । राम इत्या-दावर्दार्घानत्वात्र रोप इति प्रश्नः । श्वामणीरिति । यामं नयतीति विग्रहः । 'णीप्

 किम्-निष्कोशास्त्रिः । त्रतिखट्वः । 'सुतिसि' इति किम्-त्रभैत्सीत् । तिपा सहचरितस्य सिपो प्रहणात्मिचो प्रहणं नास्ति । 'त्रपृक्तम्' इति किम्-विभर्ति ।

प्रापमा 'नन्मृ इप-' इन्यादिना क्षिप् । 'अप्रधामाभ्यां नयतेणो वाच्यः' इति सात्वम् । हण्डयाचनन्त्वामावान्न सुलोपः । दीर्घात् किमिति । ब्यापोदीर्घत्वाव्यभिचारात् किन्यं दोईन्द्रविशेषरामिति प्रक्षः । निष्कौशाम्बिः । स्रतिखद्व इति । निष्कान्तः कौराम्बदाः, खर्वामितकान्त इति विष्रहे 'निरादयः कान्तावर्थे पश्चम्या' 'अत्यादयः कन्तावर्थे विनीययां इति समासः । 'गोन्त्रियोः' इति हस्वत्वम् । स्रत्र वयापोईस्वत्वान इलावः । सुतिसि, इति किम् अभैत्सीदिति । भिदेर्लुङि तिच् । अत्र तकारात् सकरस्य लोगे न, सुतिस्यन्यत्मन्त्राभावादित्वर्थः । नतु सिचिस्सिरेवायमित्यत ब्राह्--तिपति । निपा सहचरिनस्य विभक्तिरूपस्यैव प्रह्णान् सिची प्रह्णं नेत्यर्थः । अपक्र-मिति किं विभर्तीति। अत्र ति इति समुदायस्य न हल्त्वम् । तकारस्तु यद्यपि

ननोपो न स्यादित्यभ्युपगम्य 'निपात एकाजनाङ्' इत्यत्र एकाज्प्रहर्णं त्यक्तुं शक्य-मित्यवोचाम । हल्ङ्यादभ्यो । दीर्घादित्येतद् ब्यापोरेव विशेषणम् , न तु हलोऽसं-भवादित्याह—दीर्घी याविति । परिमिति । न त्विदं विहितविशेषणाम् , प्रमाणा-भावात् , या सा का इत्यादावव्याप्तेश्व । न च तत्र हलन्तादिहितत्वेन निर्वाहः । यः स इत्यादावतिन्याप्तेः । कर्ना संबेत्यादावन्याप्तेश्च । यद्यपि त्यदादात्वविधौ विभक्तावि-त्यस्य विषयसप्रमीत्वे स्वीकृते या सेत्यादौ नोक्तदोषः । मुविभंक्रेरावन्ताद्विहितत्वस्य संभवात् । तथा अन्द्विधौ सावित्यस्य विषयसप्तमीत्वे कर्ता संखेत्यादाविष न दोषः । हलन्नाद्विहितस्य सोः संभवात् । तथापि वहुश्रेयसीत्यत्रान्याप्तिप्रसङ्ग इति भावः । हिलिति । तस्य मुतिसीत्येवंहपत्वमेकदेशिवक्वतन्यायेन बोध्यम्। लुप्यत इति । यद्य-पीह 'लोपो व्योविलि' इत्यतो लोप इत्यनुवर्तते, तच तत्र भावसाधनम् ,तथापीह कर्म-साधनम्, हालिति प्रथमान्तेन सामानाधिकरएयादिति भावः। निष्कौशाम्बिः। ऋति-खदु इति । प्रादिसमासे 'गोक्षियोः-' इति हस्तः । नन्विह समस्तस्य ङ्याबन्तत्वं नास्ति। न च स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो नास्तीति वाच्यम्। अनुपसर्जने हि तथा, इह तृपसर्जनत्वानदादिनियमोऽस्त्येव । अन्यथा अतिकारीषगन्ध्यापुत्र इत्यत्र ष्यङन्तपूर्व-पदलक्त्रासंप्रसारराप्रसङ्गात् । सत्यम् , तथाप्युत्तरपदस्य ड्याबन्तत्वेन सोस्ततः परत्वा-नपायाद्दीर्घयहणाभावे मुलोपः स्यादेव । नहीदं ङ्यान्यहणं विहिताविशेषण्मित्यधुनै-वोक्रम्। स्यादेतत् , गङ्गामात्मन इच्छति गङ्गीयति, ततः किपि त्रास्रोपे च गङ्गीः। इह **ई**कारस्य स्थानिवद्भावेनाप्त्वाद्दीर्घत्वाचातिव्याप्तिः । न चाह्नोपस्य स्थानिवत्त्वात्सोरापः परत्वं नेति शङ्कयम् । 'कौ लुप्तं न स्थानिवत्' इति निषेधादिति चेन्मैवम् । ही ई

नेत्रवर्धे हम, नणी तस्य नयुक्तवन । वन्तृतस्तु उकारे इकारे च लुप्ते परिशिष्टः सक्यान्यकार्थः सुनिम क्वानेन एक्ते, हन्याव्यमम नाधिकराय्यादिन्युक्तम् । नात्र क्वानोरोऽनि । वते इन्यव्योनैव विभनीयत्र लोपामाविष्ठः अयुक्तम्हणस्य नेदं प्रसुद्धान्यम् । विभिन्नेनि । विभेदेनि । सिर्वेचित् । तिन्ते प्रस्ता स्वानायाचा लोपः । प्रथमहम् किमिति । त्राव्यक्ति । त्राव

सस्ति । सुलोपे सित 'न लोपः-' इति नकारलोपः । न चेह 'सु' माश्रित्य अनिक इते तबकरमाश्रित्य सोलीपो न संभवित, संनिपातपरिभाषाविरोधादिति बाज्यम् । 'न्वतन्त्रः कर्ता' इत्यादिनिर्देशेन अनदो नकारमाश्रित्य सुलोपे कर्तव्ये सिक्ष-पातपरिभाषाया अप्रकृतित्याहुः । हे सखे इति । 'अनक् सौ' इत्यत्र असम्बुद्धा-वित्यतुर्वेत्रस्य व्यवस्य गुरो 'एड्इस्वान्-' इति सुलोपे हपम् । सिख औ इति स्थित गिन्कार्य वृद्धि वचयन् गिरा स्वयुरसम्बुद्धो । सन्द्युरिति दिश्योगे

स्रा स्राय् इति प्रतिस्य दं र्षप्रहरास्य प्रस्यास्यातन्वेन प्रकृते स्राकारहपस्य स्रायोऽमाना-दुक्कानिप्रसङ्गासानात् । निष्कौशार्म्यायनेः कियि तु निष्कौशार्म्या इति भवत्येव । ईकार-स्पर्शवन्तत्वेन सुतोपप्रकृते : स्रप्रकृते किस् । विभतीति । इदं च प्रत्युवाहररां चिन्त्यम् । विशिष्टस्याहल्चात् । सुतिसीनां हत्तिति क्रिष्टं व्याख्यायातिप्रसङ्गापादन-स्यानुचिनत्वात् । यत्तु व्याचख्युः—सुरां सुनोतीति सुरासुत् , तमाच्छे सुरासयिति, ततः किष् । सुराः । सुरासौ । सुरासः । इह सुनोतेरवयवस्य सस्य लोपं व्यावतियि-तुमप्रकृत्यहरामिति । तदिप चिन्त्यम् । परस्परसाहचर्येण सुतिसीनां विभक्कीनामेव प्रह-रणात् । स्रन्यया सिचो लोपापनेरकृत्वात् । प्रत्याप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव प्रह्गाच ।

इति गुराभावे यरा हवस् ।

सस्युरङ्गास्यं संबुद्धिवनं सर्वनामस्यानं सिद्धन्स्यात् । २४४ अस्यो ब्रिस्ति । ( ९-२-११४ ) तिति सिति च परेऽनन्ताङ्गस्य बृद्धिः स्यात् । सस्ययो।सन्तायः। सम्बायम् । सन्वायो । विसंजाभावाञ्च तन्कार्यम् , सस्या । सस्ये । २४४ स्य-

हर्य १९८४ । चन्ना विशिषास्यते । यरिनयश्याद्येम् । 'इरोऽतः सर्वनस्त्रान्ते' इत्यतः सर्वनस्त्रान्ते इत्यत्ववन्ते । क्रमञ्जूद्वावित्रानेवेन स्विति । गोतो विति प्रधानन्त्रान्त्रम् तस्त्रान्तान्त्रियरायपत् असम्बुद्धाविति सर्वनस्त्रान्त । स्वर्मा प्रथम कार्यते । तदाह—सर्व्युद्धावित्यादिना । गोत्रविव्युद्धावित्यादिना । गोत्रविव्युद्धावित्यादिना । स्वर्मा क्रियादिना । गात्रविव्युद्धावित्यादिना । स्वर्मा व्याप्त मात्रि । तदानिविधः । तदाह—स्राप्ताना । स्वर्माम्बद्धिकारस्य वृद्धितेकारः, तस्य आय्वेद्धा इत्यमित्रेत्य आह्—सर्वायाविति । एवं सर्वायः, सर्वायम्, सम्बद्धाः । सर्वाद इति इति इति इत्यम्, अमर्वनसम्यानवार्गगान्त्वभ वात्र न वृद्धः । चिमंब्राभावादिति । 'शेषो व्यम्ति' इत्यत्र असर्वनि पृद्धानिति । सर्वति । सर्वति व्यवस्थानेव प्रयाप्ति । सर्वि व्यवस्थानेव प्रयाप्ति । सर्वि व्यवस्थानेव प्रयाप्ति । सर्वि व्यवस्थानेव विष्यते । सर्वयानेव (आद्यो नाऽवियाम्) इति नामवास्य विति । सर्वय व्यवस्थानेव प्रिष्टा । सर्व्युद्धानि । सर्वय व्यवस्थानेव प्रयाप्ति । सर्वय व्यवस्थानेव विष्यते । सर्वय व्यवस्थानेव विषयो । सर्वय विति । सर्वय वित्यते । सर्वय व्यवस्थानेव विषयो । सर्वय विति । सर्वय विति । सर्वय वित्य । सर्वय विति । सर्वय विति । सर्वय विति । सर्वय विति । सर्वय वित्य । सर्वय विति । सर्वय विति । सर्वय विति । सर्वय विति । प्रयाप्ति । प्रयाप्ति । वित्युद्धानि । सर्वय विति । सर्वय । सर्वय विति । सर्वय प्रविति । सर्व

यतु 'तित्स्विग्नम्' इति मुत्रे कैयदेनोक्तं न क्राचिवयं प्रिभाष भाष्यवार्तिककाराभ्यामाथितेति तद्रभसात् । 'अङ्गस्य' इति स्त्रे भाष्यादौ तस्यः पठितन्वात् , स्वयमपि
तत्र व्याख्यातन्वाच । संयोगान्तालोपस्यासिद्धन्यादिति । नतु संयोगान्ततापो
नासिद्धः । 'न डिसंबुद्धगोः' इति स्त्रे संबुद्धिग्रह्यायक्तापकात् । न चैवं गोमानित्यादाविष नत्रोपापत्तः, ज्ञापकस्य विशेषविषयत्वाद् यत्र हि नकारिविभक्त्योरानन्तयँ
तत्रैव सिद्धन्वव्याख्यानात् । यत्त्वाहुः—हे ब्रह्मिति नर्षुमकार्थत्वाद् नैतज्ज्ञापकिमिति ।
तत्रे, लुका लुपे प्रत्ययत्वस्याभावात् । 'संबुद्धौ वा नर्गुमकार्थात्वाद् नैतज्ज्ञापकिमिति ।
तत्रे, लुका लुपे प्रत्ययत्वस्याभावात् । 'संबुद्धौ वा नर्गुमकानाम्-' इत्यम्यावस्यकत्वाच ।
संबुद्धिग्रहृगास्य नर्गुमकविषयत्वामंभवेनोक्ज्ञापकस्य सुस्थन्वात् । तस्मान्नलोपो न प्रयोजनमिति चेविह तर्दि त्रिमिनोऽनेत्रस्य रोक्तं न स्यात् । सिपि 'दश्व' इति हत्ते
विभिक्षनकारस्य संयोगान्तनोपे तस्यासिद्धन्वात् । तयुक्षम्—'संयोगान्तस्य लोपे हि
नत्नोपादिन निश्चित् । रातु तेनैव लोपः स्याद्धनस्तमाद्विषीयते' इति । नलोपादिरित्यादिश्वदेनोत्वं नंगुद्धते । स्थित्वविश्वयम्—ज्ञ्याव्यद्दग्रां सोरेव विशेषणं न तु

समुद्राप्यः स्विकृत्याभावाद् 'क्रमवि' (सू १४१) इति निषेधाप्रकृतिविसंजा। सुस्वितः । सुस्वते । द्यार्थाने कृते कृत्यरादिण्यानावात् 'क्ष्यसात्—' (सू १४४) इत्युत्यं न । सुस्वेः । सुस्वावितादिः एवमनिश्चितः सखा श्रातिस्वाः । 'रामः स्वयं द्वि विष्ठदे परमस्वा परमस्खायौ इत्यादि। गौण्यते । प्रमान् कृति न स्वित्यः । न स्वत्यः । न स्वत्यः द्वि विष्ठदे परमस्वा परमस्खायौ इत्यादि। गौण्यते । प्रमान् कृति न स्वित्यः । सुस्विश्वदस्य गोक्याव्यत्यः । स्वावित्यः इति वाद्यस्य गोक्याव्यतः । सुस्वित्यः इति वाद्यस्य गोक्याव्यतः । सुस्वित्यः इति वाद्यस्य गोक्याव्यतः । सुस्विति । विष्याव्यतः । सुस्विति । विष्याव्यत्यः । सुस्विति । विषयायः । सुस्विति । विषयायः । सुस्विति । विषयायः । सुस्वतः । सुन्तः विति । स्ववः । सुन्तः । सुन्तः

वस्तुनस्तु उदाहते सुसन्विश्वदे अतिसविश्वदे च धिमंज्ञा न भवन्येव । 'शेषो प्रसन्वि' इत्यन्न हि असन्विति शेषविशेषण्म् । तदन्तविधिः । सखिशव्दान्तिभानः शेषो धिसंजक इति लभ्यते । अत एव 'यस्येति च' इति स्त्रे ईकारे एरतः इकारलोपे किमुदाहरण्म् । नर्वाल्वन्न 'सस्वशिधीति भाषायाम्' इति किषि इकारलोपः । न च सवर्णदीर्घेण निर्वाहः शङ्यः । सर्वामितिकान्तः अतिसखिः । प्रादिसमासः । 'गोख्रियोः—' इति हन्वः । अतिसखेरागच्छिति इत्यन्न इकारलोपाभावात् सवर्णदीर्घे तस्य एकावेशस्य पूर्वान्तत्य सख्यहर्गेन शह्याद् असखीति पर्युदासे धिसंज्ञाप्रतिषेधापनेः । इकारलोपे तु मति बीषो बस्त्रत्वे कृते नायं मखिश्रव्दः, 'कीयस्तदवयवत्वाभावाद्' इति भाष्यं सङ्ग्छत इति शब्देनदुर्शकोरं प्रपितन्त् । परमस्त्येति । बहुन्नोहेत्वात्तरपुरष्कि त्वाभावाच उच् । नतु बहुन्नीही सन्विश्ववन्त्य गारात्वात् कथमनव्शित्वे, 'गौणमुख्य-योर्भुव्ये आर्थसंप्रस्ययः' इति स्वाच्यत् । इत्यत् आह—गौण्यदेऽपीति । 'सिद्चोऽ-

भ्यामिदुद्धां परस्येत्युक्तमः । तदनत् । तदशस्योकारस्याप्रसिद्धः । सुस्सद्धेति । प्रादिस्मासे 'राजाहःसिद्धभ्यः—' इति टचो 'न पृजनात्' इति निषेधः । 'शेषो ध्यसिद्ध' इत्यत्रासखीते नायं प्रसज्यप्रतिषेधः, श्रसमर्थसमासादिदोषापत्तेः, किं तु पर्युदास एवेति सुसस्वीत्यस्य सिखशब्दभित्रत्वाद्धसंज्ञा स्यादेव । न च समुदायस्य सिखशब्द-भित्रत्वेऽपि सिखशब्दान्तिभित्रत्वं नेति कथमसस्वीति निषेधाप्रवृत्तिरिति शङ्ग्यम् ।

ऽभ्यनङ्गिष्त्वे प्रवर्तेते । सन्वामितिक्रान्तोऽतिसन्तिः । तिङ्गविशिष्टपरिभाषाया स्रानस्यत्वाक टच् । हरिवन् । इहानङ्गिष्त्वे न भवतः । 'गोस्त्रियोः–'(स् ६५६) इति हस्त्रत्वेन मन्त्रिशब्दस्य लाजणिकत्वात्। 'लच्चणप्रतिपदोक्रयोः प्रतिपदोक्रसेव

स्यात्-' इति सम्रे 'तुष्वत् क्रोष्टुः' 'खियां च' इति (श्रम्न च) भाष्यकैयटयोः तथा इष्टरवादिति भाषः । ऋतिसारिवरिति । 'ब्राच्यवः क्रान्त्यार्थे द्वितीयया' इति समासः । 'गोस्त्रियोः-' इति बन्दः । 'राजाब्समीकभयद्यं इति दक् तु न भवति । तस्मिन् करिये हस्वस्य बद्दोचनया विश्वास्य क्रिमिद्रकेत हेवारान्तवात । तन्वेवसीर प्रातिपदिकप्रहरो। निरुविशेष्टस्यपि बहराम्' इति परिभाषयः सखीराज्यानाद्यि उत्त<mark>ु स्यादित्याशद्वय</mark> ब्राह—लिङ्गविशिष्टिति । 'श्रीतता इताइकुरा-' इति वार्तिके घटघटांब्रहस्सानस्या अनिन्यन्त्रीमिति भावः । नतु हरिबदिति कथम् , अनद्गिष्टक्रावद्योः प्रदृती रूपभेदा-दिखन ब्राह—इहेति । कुतो न भवन इखन ब्राह—गोस्त्रियोरिति । लाज्जणि-कत्वादिति । लच्च्यां शास्त्रं तत्र भव इन्यथं 'बङ्गचोऽन्तोदान्नन' इति वा अध्यात्मा-दिन्बाडा ठत् । अतिसन्तिशान्दस्वरूपस्य सामान्यतग्शास्त्राडुन्नेयत्वादिति यावत् । मस्ति-शब्दस्तु नैवम् । समानं स्थायने जनैरिन्यर्थे इग्गिति विदेति यलोप इति चानुवर्तमाने 'समाने रूपः म चोदाचः' इति रूपायातीरिनाश्च विशिष्योपादानेन व्युत्पादितत्वेन तस्य प्रातिनदोक्तवदिति भावः । नतु लाचिएकस्यपि प्रहर्षः कृते नेस्नत् स्राह । **लच्चरोति ।** लक्षणशब्देन नाक्तिःकं विविज्ञतम् । विशिष्य प्रैत्वजोपदिष्टं प्रतिपदोक्कमिन्युच्यते । नदं में ये प्रतिपदोक्तस्येव बहरामिति परिभाषितत्वादिखर्थः। प्रतिपदोक्तं भाटित्यपस्थितिः कम् । लाजिएतः तु लज्ज्णातुसंथानाहिलम्बिनोपस्थितिकम् । प्रतिपदोक्तमादाय शास्त्रस्य

विशेष्यासंनिधानादसखीत्यत्र 'देन विधिस्तदन्तस्य' इत्यस्याप्रवृत्तेः, तदेतत्सकलमभिप्रत्याह—समुद्रास्येत्यादि । एवमतिसखेत्यत्रापि समासान्तिषेधादिकं बोध्यम् ।
गौरात्वेऽपीति । श्रतिदक्षेत्यादावस्थ्यायन् वृदिति भावः । तथा च 'येन विधिः-'
इति स्त्रे परमसखायाविति बहुत्रीहिः, तत्पुरुषे हि टचा भाव्यमिति कैयटः । तथा 'द्वितीया श्रिता-' इति स्त्रे सोमसखेति प्रतीक्रमुपादाय बहुत्रीहित्वाच समासान्त इति स एवाह—'मिदचोन्लान्-' इति स्त्रेऽपि भाष्यकैयटयोः स्फुटमेतत् । 'श्रनुयुच्चो वरुग् इन्द्रसखा' 'श्राप्ते यहि मरुत्सखा' 'तीत्रं सोमं पिवति गोसखायम्' इल्यादिप्रयोगश्चैवमेव संगच्छन्ने । तत्र तु बहुत्रीहिष्ठयुक्तस्य पूर्वपदप्रकृतिखरस्य दर्शनेन गौरान्वात् । एनेन घिसंज्ञास्त्रे शोमनः सखा श्रस्य सुसखिरित्युदाहरन्तौ हरदत्तन्या-सकारौ तदनुगामिनश्वान्ये उपेच्याः । श्रिनिन्यत्वादिति । 'शक्विताङ्गलाङ्कुश-' इति प्रहर्णात्' (प ११४) २४७ पतिः समास एव । (१-४-८) पतिशब्दः समास एव घिसंज्ञः स्वात् । पत्या । पत्ये । पत्युः । पत्युः । पतीनाम् । पत्यौ । शेषं हरिवत् । समासे तु भूपतये । कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । २४८ बहुगण्वतुडति संख्या । (१-१-२३) एते संख्यासंज्ञाः स्युः । २४६

चारताथत्वाच ल के प्रवृत्तिरिति न्यायसिद्धा चेयं परिभाषा ।

यथ परिशव्दे विशेषं द्रश्यिति—पतिः समास एव । 'शेषो घ्यसिवं' इस्रतो शिस्रवृत्ति । तदाह्—पतिशव्द इत्यादिना । पत्या । पत्ये इति । धित्वाभावात्रात्वगुरणाभावे याण रूपम् । पत्युरिति । 'ख्यत्यात्-' इत्युर्वम् । पत्या-विति । धित्वाभावात्र 'श्रव्य घेः' इस्रभावे 'श्रोत्' इति केरौर्त्व याण रूपम् । यारम्भसामध्यदिव नियमार्थत्वे मिढे एवकारस्तु पतिरेव समासे घिरिति विपरीतिनयमव्या-वृत्त्यर्थः । तेन सुहरिणेखादि सिभ्यति । समास्त तु भृपतये इति । भृपतिनेखाद्युपत्त्वणम् । 'सीतायाः पत्रये नमः' इस्रादि त्वापम् । यथ कतिशव्दे विशेषं दर्शयति—कतिशव्दो नित्यं वहुचचनान्त इति । 'किमः संख्यापरिमाणे-' इस्रनेन किंशब्दाद् बहुत्वसंख्याविद्यवसंख्येयविषयप्रश्च एव इतिः, इति भाष्ये स्पष्टत्वादिति भावः । श्रय यद्संज्ञाकार्यं वद्यत् षद्संज्ञोपयोगिनीं संख्यासंज्ञामाह—बहुगण् । बहुश्च, गण्यः, वतृश्च, इति ॥ बहुगि समाहारद्वन्दः । एतत् संख्यासंज्ञं स्यादिखर्यः । फित्ततमाह—एते इति । बहुगद्य इखर्थः । बहुगण्शब्दाविह त्रित्वादिपरार्थान्त-

वार्तिके घटघटांष्ट्रएमत्र लिङ्गम् । पतिः समास पत्न । एवकार इष्टतोऽवधारगार्थः । अन्यथा हि 'समासे पतिरेव' इति नियमः संमान्येत, तत्वश्च महाकविनेलादिप्रयोगो न सिध्येत् । '-अनिल्वधो' 'धात्वादेः-' इल्यादिज्ञापकानुमरणे तु प्रतिपतिगौरवं स्यादिति भावः । पत्येत्यादि । नन्ववं 'शेषोऽध्यसिखपती' इल्याच्यताम्, किमनेन 'पतिः समास एव' इति सूत्रेगोति चेत्र । समुदायस्य पतिहपत्वाभावेन बहुच्पूर्वकपतिशब्दस्यापि घिसंज्ञा स्यात् । तत्वश्च सुसिबनेल्यादिवद्वहुपतिनेल्यादि प्रसज्येत, इष्यते
तु बहुपलेल्यादि । नापि 'साखपती समास एव' इत्येव स्व्यतामिति शङ्कपम् । बहुपत्येत्यादिवद् बहुसल्येल्याद्यापत्तेः, इष्यते तु बहुसिबनेल्यादि । अथ कथं 'सीतायाः
पत्ये नमः' इति, 'नष्टे स्ते प्रजितते क्षोवे च पतिते पतौ' इति पराशरश्च । अत्राहुःपतिरित्याल्यातः पतिः 'तत्करोति तदाचष्टे' इति गिरिशब्दः 'पतिः समास एव'
इत्यत्र न गृह्मते, लाक्यिकत्यादिति । एतेन 'कृष्णस्य सिखर्जुनः' इति भारतम् ,
सिखना वानरेन्द्रेण' इति रामायगं च व्याख्यातम् । कतिशब्द इति । का संख्या

इति च ! (१-१-२४) इसम्ता संख्या पर्संज्ञा स्वात् । २६० प्रत्ययस्य लुक्श्नुलुपः । ( १-१-६१ ) लुक्श्लुलुप्शब्दः कृतं प्रत्ययादर्शनं क्रमात्तत्तःसंज्ञं

मंख्याच्यापकथर्मविरोपवाचिनौ पृद्येते, न तु वैपुन्यमंघवाचिनौ, संख्यायतेऽनयेति अन्वर्थमंत्राविकानातः वतुष्टती प्रत्ययो । मंज्ञाविश्राविष इद् तद्मतप्रदृश्यम् , केवल्योः प्रवेशानहेन्त्रण । बतुपेह पन्नदेनेस्यः प्रिमग्रे बनुभ् इति नदितप्रखयो गृह्यते, न तु 'नेन तुल्ये क्रिया चेतुलिः' इति बनिर्यात, उक्तरानुबन्धात् । इतिरापि 'क्रिमः संख्या-्र परिमागो डॉन च' डॉन विहिनः तदिन एव छद्येने, बतुन साहचर्यात्, न तु भातेर्ड-वन्तिनि विज्ञितः हृद्यि । सन् 'संस्थायाः क्रियानयात्त्रीनगराने क्रवसुत्र' इत्यादिसंख्यान प्रदेशेषु ब्हादीनामेत्र चतुर्शा ब्रह्मां स्यात् , न तु लोकप्रसिद्धसंख्याबाचकानामपि, 'कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रखयः' इति न्यायत । ततश्च पदकृत्व इद्यादि न स्यादिति चेत्र---'संख्याया श्रातिशदन्तायाः कन्' इत्यत्र तिशदन्तपर्यदासवलेन संख्या-प्रदेशेषु कृत्रिमाकृत्रिमन्यायाप्रवृत्तिज्ञापनात् । न हि विंशतित्रिंशदादिशब्दानां कृत्रिमा संख्यासंज्ञाऽरित । न चैवं सित बहुगराग्रहरावैयथ्यं शद्भवन , तयोनियतविपयपरिच्छेद-करवाभावेन लोकिनिद्धसंख्यात्वाभावात् । ऋत एव भाष्ये 'एतत्स्त्रमितदेशार्थं यदयम-संख्यां संख्येत्याद' इत्युकं सङ्गच्छन इत्यानां नावन् । डित च । डितीखिवभिक्तिको निर्देशः । प्रस्रयन्वानदन्तप्रहराम् । पृवेमुत्रात् संख्येखनुवर्तते, 'पागनता पद' इस्रतः पडिति च । तडाह—डत्यन्तेनि । संख्येति किम् ? पतिः ।

अथ पर्नज्ञाकार्यं लुकं वच्यनाह—प्रत्ययस्य लुक् । 'अदर्शनं लोपः' इखनोऽदर्शनमिखनुवर्तते । प्रस्ययस्यादर्शनं लुक्खलुप्संज्ञकं स्यादिसर्थः प्रतीयते ! एवं सित एकस्येव प्रव्ययादरीनस्य तिस्रोऽपि संज्ञाः स्युः । ततश्च हन्तीखत्र रान्तुिक 'श्वी' इति द्वित्वं स्यान् , जुहोतीलय श्वी सति 'उतो वृद्धिकुंकि हत्ति' इति वृद्धिः स्यान् , ऋतो नैवमर्थः । किं तु लुक्श्लुलुप इत्यावर्तते । ततश्च लुक् श्लु लुप् इत्युचार्य

प्रखयादरान यथासख्यपारभाषया कमाद् ल देसंज्ञं स्यादिति लभ्यते । श्रतो नोक्तसंकर इत्यमिप्रेत्य आह<del> लुक्श्लुलुप्शब्दैरित्यादिना । 'फले लुक्' 'जुहो-</del>

येषां ते कति । 'किमः संख्यापरिमाए। डात च' इति डतौ डित्त्वाष्टिलोपः । वहुगण्-वतु । बहुगएौ प्रातिपदिके संख्यावाचके गृह्योने, न तु संघवैपुल्यवाचके श्रपि, संख्या-यते अनयेत्यन्वर्थसंज्ञाविधानात् । अत एव डतिरिप 'किमः संख्यापरिमारो डित च' इति विहितस्तदित एव गृह्यते, वतुसाहचर्याच । न तु 'पातेडेतिः' । यद्यपि संज्ञाविधौ प्रलयप्रहरों तदन्तप्रहरां नामिन, नथापीह वनुडत्योः केवलयोः संज्ञाविधौ फलाभावाद-न्वर्थताबलाच तदन्तयोरेव संज्ञा प्रवर्तते । सानुबन्धनिर्देशस्तु ब्राह्मण्वदसतिरित्यादा-, स्थात । २६१ पड्क्यो लुक् । (७-१-२२) षड्क्यः परयोर्जरशसोर्जुक् स्थात् । २६२ प्रत्ययनोप प्रत्ययनज्ञन्। (१-१-६२) प्रस्थये लुरेऽपि तदाश्चितं

त्यादि स्थः यनुः, 'जन्यदे नुर्'द्य दिविधि प्रदेशेषु 'श्रस्य मृत्रस्य शाटकं वय' इतिवद्धावि-संज्ञाविज्ञान द नुन्योन्याश्रयः । तदेवं कितशब्दस्य पर्संज्ञायाम् । पद्भयो लुक् । जन्यसोति यनुवनेतं । तदद्य न्यद्भयः परयोरित्यादिना । जसि लुप्तेऽपि 'जसि च' इति गुरामाराहितुम ह—प्रत्ययलोपे प्रत्ययलत्यग्म् । प्रत्ययो लज्ञ्गं निमित्तं यस्य तत् प्रत्ययनज्ञग्गम् । प्रत्ययस्य लोपे सित प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं स्थादित्यर्थः । कितनम ह—प्रत्ययं लुप्तेऽपीत्यादिना । स्थानिवद्भावदिव सिद्धे अल्विब्धर्थिमिदं स्त्रम् । यत्र प्रत्ययस्यसाथाररगं स्पं प्रयोजकं तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सित भवतीति

वित्रमङ्गराङ्कां निराकर्नुमिन्याहुः । न चैवं संख्याकार्थेषु इत्वसुजादिषु इत्रिमसंख्याया एव प्रहर्गा स्याद् न त्वक्तिनाया इति पदकृत्व इत्यादि न सिध्येत् , 'क्रविनाक्विनयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः' इति वाच्यम् । 'संख्याया अतिशदन्तायाः कन्' इत्यत्र तिशदन्त-पर्युदासबलेन संख्याकार्येषु कृत्रिमाकृत्रिमन्यायाप्रवृत्तेः । नन्वेवं भूरिशब्दात्कृत्वसुच्-प्रत्यय इति चेद् अत्राहुः—'अनियतसंख्याबाचिनां चेत्संख्याकार्यं स्यात्तर्हि बहुनग्रा-योरेव' इत्येवं मृतनियमफलकसंख्याविज्ञानात्रास्यितिप्रसङ्ग इति । उति च । 'घ्णान्ता षट्' इत्यतः यडित्यनुवर्नते । संख्येति च प्रकृतं डतीत्यनेन विशेष्यते तदाह—डत्यन्ता संख्येति । संख्येति किम् , पतयः । प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः । 'श्रदर्शनं लोपः' इत्यतोऽनुवृत्तस्यादर्शनस्यानेकसंज्ञाकरणसामर्थ्यात्तन्त्राद्याश्रित्य तद्भावितसंज्ञा इह विज्ञा-यन्ते, तेन संज्ञासंकरोऽत्र न भवति। तदेतदाह—लुक्श्लुलुप्शन्दैरित्यादि। सति तु संज्ञासंकरे, हर्न्नात्यत्र शब्जुिक 'श्वौ' इति द्वित्वं स्यात् । जुहोतीत्यत्र श्वौ सित 'उतो वृद्धिनंति हाले, इति वृद्धिः स्यात् । न च तत्र 'श्रभ्यस्तस्य न' इत्यनुवृत्तेः योयोति नोनोतीत्यादाविव दृद्धिर्न भविष्यतीति वाच्यम् , संज्ञासंकरपचे तदनुवृत्त्यसंभवात् । श्रन्यया मृत्रस्य निर्विपयत्वापनेः । न च यौनीत्यादिरवकाराः, संज्ञासंकरे तत्रापिद्वित्वस्य दुर्वारत्वादिनि भावः । 'फले लुक्' 'जुहोत्यादिभ्यः श्लुः' 'जनपदे लुप्' इत्यादिविधि-प्रदेशेषु सूत्रशाटकवद्भाविसंज्ञाविज्ञानान्नान्योन्याश्रयः । पद्भ्यो लुक् । 'सर्वनाम्नः सी' इतिवत् 'षपो लुक्' इति वक्तव्ये बहुवचननिर्देशोऽत्रार्थप्राधान्यस्चनार्थः, कृत्रि-माक्तित्रमन्यायेन स्वरूपनिराससिद्धेः । तेन षडर्थगतसंख्यामिधायिनोरेव जश्शसोर्जु-गित्पर्थपर्यवसानात्प्रियपञ्चान इत्यादौ नातिप्रसञ्चः । 'जश्शसोः शिः' इत्यतोऽनुवर्तना-दाह—जश्शसोर्जुक् स्यादिति । प्रत्ययलोपे । विशेषविहिता श्रिप लुगादिसंज्ञा लोपसंज्ञां न बावन्ते । एकसंज्ञाधिकारादन्यत्र संज्ञानां बाध्यबाधकभावानज्ञीकारादिति

कार्यं स्थात्। इति 'जसि च' (स् २४१) इति गुणे प्राप्ते। २६३ न लुमताङ्गस्य। (१-१-६३) लुक् रल् लुप् एते लुमन्तः। लुमताशब्देन लुप्ते तिव्विमित्तमङ्गकार्यं न स्थात्। कति। कति। कतिभिः। कतिभ्यः। कतिभयः। कतिनाम्। कतिषु। श्रास्तव्यस्यत्वस्यन्ते कतीनाम्। कतिषु। श्रास्तव्यस्यत्वस्यन्ते कतीनाम्। त्रार्थः। त्रीन्।

नियम थे चेनि भाष्यादिषु स्पष्टम् । **इति जसि चेनीति ।** अनेन सूत्रेण लुमं प्रचयनात्रियः 'जनि च' इति गुलै । पात्र इस्तर्थः । न **लुमताङ्गस्य ।** 'प्रस्वयन्तोपे प्रस्रयत्तवाराम् वस्त्रहत्वते । लु इत्येकवेशोऽन्यानीति सुमार्-सुक्शब्दः श्लुशब्दः लुखाब्दश्च । नेन शब्देन प्रचयत्तीपे विहिने सनि प्रवयनिमित्तकमङ्गकार्थं न स्यादि-्र स्र्यः । तदाह**—नुकर्तु इत्यादिना । अ**ङस्य इस्रनुकौ पत्र सप्र इस्रादौ 'सृप्ति-बन्तम्' इति पदसंज्ञा न स्यात् , जनशसोर्लुका लुम्त्वात् । ततश्च 'न लोगः प्रातिपदि-कान्तस्य' इति नलोपो न स्यात् । अतोऽङ्गस्येत्युक्तम् । एवं च जनि लुका लुमे प्रस्थय-लच्याभावाद् 'जिंस च' इति गुणो न भवतीत्विभित्रेत्वोदाहरति—कतीति । प्रसङ्गादाह—ग्रस्मदिति । त्रिप्विति । पुंत्रीनपुंसकेष्विचर्यः । सरूपा इति । समानानि रूपारि। येषामिति विग्रहः । लिङ्गविशेषबोधकटाबायभावादिति भावः । न चैवं सित 'अनिक्ने युभदस्मदी' इति 'माम आकम्' इति सुत्रम्थभाष्यविरोध इति वाच्यम् , पदान्तरमंनिशनं विना तिङ्गविशोपो युभ्नदसम्ब्इब्दाभ्यां न प्रतीयत इति हि तदर्थः । श्चन एव 'न पर्ख्यादिन्यः' इति पत्रनादिषरुमंत्रकेन्यप्याव्जीविनम्याः संगच्छने । अन्यथा बीत्वामावादेव तदभावे सिद्धे किं तेन । अत एव च 'डेप्रथमयोः-' इति स्त्रे भाष्ये युष्मानिस्रत्र 'तस्माच्छमो नः पुंसि' इत्युपन्यासः संगच्छते । त्रात एव च 'नेतरा-च्छन्दिसं इति सूत्रे शिशीनुमादिभिर्युष्मदस्मदायादेशानां विप्रतिषेधपरं वार्तिकं तद्भाष्यं च संगच्छत इति दिक्।

त्रिशब्दे विशेषमाह । त्रिशब्द् इति । त्रि त्राम् इति स्थिते नुटि दीर्घे

भावः । स्थानिवत्स्त्रेण सिद्धे नियमार्थमिदं स्त्रम् , प्रत्ययस्यासाधारणं रूपं यत्र प्रयो-जकं तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सित भवित, न तु प्रत्ययाप्त्ययसाधारणिमिति । तेन शोभना दथदो यस्य सुदृषत् प्रसाद इत्यत्र 'नल्सुन्याम्' इत्यन्तोदात्ततां बाधित्वा 'सोर्मनसी श्रलोमोषसी' इत्युत्तरपदाग्रुदात्तत्वम् 'श्रत्वसन्तस्य—' इति दीर्घथ न भवित । यद्या—यत्र प्रत्ययः प्राथान्येनाश्रीयते तत्राल्विधाविषि विध्यर्थमिदम् , तेन श्रतृणोडित्यत्र हलादौ पिति सार्वधानुके विद्दित इम् लुतेऽपि तिस्मन् भवित । 'वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्' इति तु वर्णप्राधान्यविषयकम् , तेन गवे हितं गोहितमित्यत्र श्रवादशो न । यद्यपीदं पक्द्वर्यमाकराहदम् , तथापि नियमपक्ष एव प्रवल इति यक्लुगन्ते मनो- त्रिभिः । त्रिभ्यः । त्रिभ्यः । २६४ त्रेक्स्ययः । (७-१-४३) त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम् । परमत्रयाणाम् । गौण्यते तु नेति केचित् । त्रियत्रीणाम् । वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम् । त्रिषु । हिराब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । २६४ त्यदा-

गाने प्रीपानिति प्रते । बेन्द्रस्यः । 'क्रामे सर्वनाग्रः-' इत्यत स्रामीत्यनुवर्तते । तदाह- विशाददस्यात्यादिना । स्रतेक लवात् सर्वादेशः । नुद् दीषेश्च । तदाह- अयाणा- मिति । 'क्रेन्दर्' इति न नेक्ष्म , इयद् स्थनद् इत्यादिवद् बकारात्पूर्वस्य स्थकारस्य स्वरणा पेवराद् प्रमहात्। स्रकारस्य त्वरणा पेवराद् प्रमहात्। स्रकारिकारस्य त्वाता 'पदाहाधिकारे-' इति परिभाषया त्रेरिति तदक स्वरणाने प्रमाश्च ते त्रयश्चेति विश्वहः । श्वराप्य इति श्वर्षायात् परमात्र्या त्यात्माप्य ते त्रयश्चेति विश्वहः । श्वराप्य इति श्वर्षाय इति श्वर्षाय इति । तस्यान्यपदार्थप्रधानत्वादेक- द्विष्वववनानि सन्ति । स्वरो हित्वचस्य स्पाति । तत्र त्रयश्चेशमाराङ्ग्य स्थान् गोणान्ये त्विति । विश्ववद्य उपसर्वनते 'क्रेब्यः' इति न भवतिति केचिदाहु-रित्पर्थः । गौणानुक्ययोनुक्य कार्यमध्लयः दिनिन्यायाद् इति भवः । वस्तुतिस्विति । प्रयत्रयणामित्येव हपं वस्तुत्वेन क्रेयमित्यर्थः । प्रामाणिकमिति यावत् । गौणानुक्य-त्यायस्वत्र न प्रवर्तते, तस्य पदकार्य एव प्रवृत्तेः । स्था एव उपसर्जनानां सर्वनामत्व-प्रतिषे स्थारस्यो वर्तिकङ्कता । स्थत एव च प्रियतिकेत्यादौ तिस्रादयो भाष्य उदाहृताः संगच्छन इत्यन्यत्र विस्तरः ।

त्रय द्विशव्दे विशेषमाह—द्विशव्द इति। तस्य द्वित्वनियतत्वादिति भावः।
रमायां स्थितम्। स्यादेतत् । स्वस्यास्यावश्यकत्वेऽपि 'प्रत्ययलोपे तञ्चल्याम्' इत्येव
स्व्यतां किमनेन द्वितीयप्रत्ययप्रह्णेन । अत्राहुः—प्रत्ययस्यासाधारणं रूपं यत्रेत्यादिलाभाय द्वितीयप्रत्ययप्रह्णेनि । न लुमताऽङ्गस्य । लुमतिति किम् , कार्यते
हार्यते । अत्र 'गिरनिटि' इति गिलोपेऽपि गिजपेला इद्धिमवत्येव । अत्रस्येति किम् ,
पत्र सप्त कर्तालारौ प्रलयान्तकार्यं 'सुप्तिङ्ग्तम्—' इति पदसंत्रा यथा स्थात् । अस्मादिति । प्राचा त्वव्ययास्पदिति पठितम् , तत्र अव्ययेग्यास्यस्य तु वचनात्क्वीवत्वेऽपि लिङ्गन्तराभावाच । त्रिशव्द इति । 'तरतेर्द्रिन्' डित्वादिलोपः। त्रेस्त्रयः ।
त्रेरिति षष्ठी, न तु पत्रमी । त्रय इलदन्तम् , न तु सान्तम् , निजां त्रयाणाम्—' इति निर्देशादिलाभिप्रेलाह—त्रिशब्द्य त्रयादेश इति । नतु 'निजां त्रयाणाम्—' इति
निपातनादेव त्रयादेशे सिद्धे किमनेन स्त्रेगोति चेन्मैवम् । 'अवाधकान्यिप निपातनानि मवन्ति' इलनेन ज्ञापनात् । तेन पुरातनमिति सिच्यति । अन्यया 'पुराग्योन-- दिति निपातनादेतद्वाच्येत । 'त्रराव्द' इल्येन न स्त्रितम् । तत्करोति आवष्टे द्गिनामः। (५-२-१०२) एपामकारोऽन्तादेशः स्याद्विभक्तौ । 'द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः' (वा ४४६ म ) द्वौ । द्वौ । द्वाभ्याम् । द्वाभ्याम् । द्वाभ्याम् । द्वयोः । द्वयोः । द्वि पर्यन्तानाम्' इति किम् । भवान् । भवन्तौ । भवन्तः । संज्ञायामुपसजैनत्वे च नात्वम् सर्वाद्यन्तगैर्यकार्यत्वात् । द्विनीम कश्चित् । द्विः । द्वी । द्वयः । द्वावितद्वि क्षौ इति स्थिते । त्यदादीनामः । 'अटन क्षा विभक्षौं' इस्रतो विभक्षोवित्यतु-

वल्थें 'तत्करोति—' इलादिना गिचि ततः क्षिप 'प्रकृतेंकाच्' इति प्रकृतिभावाां.लोपाभावे 'हस्तस्य पिति—' इति तुकि त्रित् । ततो बहुत्वविवन्नायामामि कृते त्रेर्याः
त्रयासामिति स्पासिद्धेः । न च 'वास्मादाई वर्नायः' इति तुकः प्रागेवायं स्यादिति
राह्वयम् । युगपरप्रवृत्तावेवाद्धस्य बलीयस्त्वात् । किचिदिति । घेः संविव्धन्यामोति
विज्ञानाद्रौस्ते त्रयादेशो न भवतीति तेषामाशयः । वस्तुतस्त्रिचति । अर्थप्राधान्यबोधकस्य बहुवचनस्याभावाद्गौस्तेऽपि त्रयादेशो न्याय्यः प्रियास्प्रेत्यादावस्य्यायानद्वदिति भावः । त्यदादीनामः, 'अष्टन त्र्या विभक्ती' इल्यतोऽनुवर्तनादाह—विभक्ताविति । विभक्ताविति किम् । तद् । यद् । सोर्लुका लुप्तत्वात्प्रत्ययत्त्वस्यं । द्विपर्यन्तानां किमिति । युप्पदस्मच्छुच्दशोरिज्यभावेऽपि दोषो नास्ति, त्र्यात्वयत्वलोपैविश्वानादिति प्रक्षः । भवानिति । भवत् मु इति स्थिते तकारस्थाने ऋते कृते 'क्रतो सुसो' इति परस्पे 'उगिदचाम्—' इति नुमि सित 'सर्वनामस्थाने—' इत्यनेन दीर्घे सुलोपे अति परस्पे 'उगिदचाम्—' इति नुमि सित 'सर्वनामस्थाने—' इत्यनेन दीर्घे सुलोपे

कान्तोऽतिद्विः । हरिवत् । प्राधान्यं तु परमद्वावित्यादि । श्रौडुलोमिः । श्रौडुलोमी । बहुवचने तु उडुलोमाः । 'लोग्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्रव्यः' (वा २४६०) । बाह्वा- दीन्नोऽपवादः । श्रौडुलोमिम् । श्रीडुलोमी । उडुलोमान् ॥ इति इदन्तः ॥ 'वातप्रमीः' (उ ४४६) इत्युणादिस्त्रेण माङ ईप्रत्ययः । स च कित् । वातं प्रमिमीतं इति वातप्रमीः' । 'दीर्घाञ्जसि च' (सू २३६) । वातप्रमयौ । वातप्रमयः । हे दिति प्रसिदः कित् इत्ययः । श्रत्र च संज्ञाभूतस्य दिशव्दस्य एकद्विबहुवचनानि सन्ति, एकद्विव्यादित्यि दिसंज्ञकत्वसंभवादित्यभित्रत्य श्राह—द्विः । द्वी । द्वय इति । श्रातिद्विदिति । 'श्रात्यादयः—' इति सनामः । परमद्वाविति । कर्मधारयोऽयम् । संज्ञोपसज्ञनन्यःभाव दिह श्रात्वे भवस्येव । श्राज्ञन्वेन पद्वाधिकारपरिभाषया तदन्त- श्रहणादिति भावः ।

उइनि नक्षत्रायांव लोनानि यस्य स उद्गतोमा, तस्यात्यमौडुलोमिः । 'बाह्यादिभ्यक्ष' इति इत्र् । 'नस्तद्धित' इति दिलोपः । स्रादिवृद्धिः । स्रस्य एकवचन-दिवचनयोः सर्वत्र हरिवदृपम् । तदाह—स्रोडुलोमिः । स्रोडुलोमी इति । यहु-वचने तु उडुलोमा इति । नतु तथा रूपं कथम् , बाह्यादिगयास्थत्वेन इतः प्रसङ्गादित्यत स्राह—लोम्नोऽपत्येषु वहुष्वकारो वक्तव्यः । लोमन्शव्दात् बहुष्व-पत्येषु विवक्तितेषु स्रकारः प्रस्यो वक्तव्यः इस्तर्थः । वाह्यादिगयाः दित्यत स्राह—लोम्नोऽपत्येषु वहुष्व-पत्येषु विवक्तितेषु स्रकारः प्रस्यो वक्तव्य इस्तर्थः । वाह्यादिन इति । बाह्यादिगयाः दिहितस्य इन्नोऽपवाद इस्तर्थः उडुलोमन् स्र इति स्थिते 'नस्तद्विते' इति दिलोपः । स्रिणक्वभावात् कित्वाभावाच नादिवृद्धिः। उडुलोमशब्द स्रकारान्तः । तस्य सर्वत्र बहु-वचनेषु रामबद्दप्रमिति भावः ॥ इति इदन्तप्रकरणम् ॥

त्रथेदानीमीकारान्ता निरूप्यन्ते । तत्र वातप्रमीशब्दो द्विधा । 'माङ् माने' इति धानोरीप्रस्यान्नः क्षिबन्तश्च । तत्र प्रथमं ब्युत्पादयति—वातप्रमीरित्या-दिना । किदिस्ननन्तरं निपास्रत इति शेषः । वातिमिति । वातमित्युपपदे कर्नरि माङ् धातोरीप्रत्यये कित्त्वाद् 'श्रातो लोप इटि च' इत्याक्षोपे 'उपपदमतिइ' इति समासे तस्मान् सुबुत्पत्तौ वातप्रमीरिनि प्रथमैकवचनम् । श्राङ्धन्तत्वात्र सुलोपः । एनदर्थमेव इल्ब्यादिस्त्रे सत्यपि दीर्घप्रहर्णे बीव्यइर्णमिति भावः । दीर्घादिति । वातप्रमी श्रौ इति स्थितं 'दीर्घाक्रसि च' इति पूर्वसवर्णदीर्घे निषिद्धे, 'इको यण्वि' इति यर्णे वात-

नलोपे च सित भवा इति रूपं स्थादिति भावः । भवन्ताचिति । पूर्ववत्ताकारस्थाले पररूपे नुमि दीर्चे भवानाविति रूपं स्थादिति भावः । उङ्गीव लोमानि यस्य तस्या-पत्समौडुलोमिः । इञोऽपवाद इति । तथा च बहुले श्रकारान्तोऽयमुडुलोमशब्दः, स श्रीडुलोमिशब्दादन्य एव, तस्य च इकारान्तेषु व्युत्पादनं प्रासिङ्गिकमिति बोध्यम् ।

वातप्रमीः । 'श्रमि प्र्वः' (स् १६४)। वातप्रमीम्। वातप्रम्यौ । वातप्रमीन्। वातप्रमान्। वातप्रमीन्। वातप्रमीन्याम्। वातप्रमीन्याम्। वातप्रमीन्याम्। वातप्रमीन्याम्। वातप्रमान्याम्। वातप्रमयः। वातप्रमयोः। वातप्रमयाम्। दीर्घत्याञ्च तुर्। ङोतु सवर्णदीर्घः। वातप्रमयाः। वातप्रमयोः। वातप्रमयाम्। दीर्घत्याञ्च तुर्। थात्यनेनेति वयीर्मागैः। पाति लोकिनिति पर्पाः मूर्यः। 'यापोः किट्द्रे च' ( उ ४३६) इति ईप्रत्ययः। किवन्तवातप्रमीशब्दस्य त्विम शिक्ष ङो च विशेषः। वातप्रम्यम्। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। वातप्रम्यः। पर्यावत् बद्ध्यः

प्रस्थावित द्वसित्यक्षेः । हे वातप्रमीरिति । दीर्थान्तवाद 'हत्वस्य गुणः' इति स । श्रमीति । बन्द्रमी श्रम इनि स्थिने 'श्रमि पूर्वः' इनि पूर्वस्य बन्द्रमीमिनि सप्रमिन्छर्थः । 'एरनेकाचः- 'इति यसा तु न,ईपत्यवान्तस्य धातुत्वाभावात् । **वातप्रमीनिति** । प्रवेसवसीदीर्षे 'तसाच्छमः' इति नत्वम् । वातप्रस्यति । अधिन्वादः ' आडो न'ऽवियाम् ' इति नाभावस्थाभावे यसा । वानप्रस्य इति । अधिन्याद केडसिडस्स ' बेर्डिनि ' इति गुणो न । वातप्रस्थामिति । अभि बलादेशे स्वम् । दंधितात्र नुद्, 'इन्द्र-नद्यानः 'इति हस्तप्रहरादिति भावः । डो त्विति । कृतप्रमी इ इति स्थिते परत्वाद्यगादेशं वाधित्वा सवर्णदोर्वे वानप्रसी इति वपस् । ऋषित्वादिवृदस्तन्वा-भावाच 'अच घेः' इति 'औत्' इति च न भवति । वस्तुतस्तु 'ईवृती च सतस्यर्थे' इति सूत्रे 'सप्तस्यन्नसीरदन्तं लोके नान्ति। अतः 'सोसो गौरी अधि-थितः' 'नामकी तन्' इति 'वेद एव तदुदाहरराम्' इति भाष्यविरोधाद्वात-प्रमी इति सप्तम्यन्तस्य लोके प्रयोगो नेत्यनुमीयत इति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम् । यापोरिति । 'वापोः किद् द्वे च' इति औ्राणादिकस्त्रम् । याधातोः पाधानोश्च ईप्रत्ययः स्यात् , स कित् , प्रकृतिभूतयोर्टित्वं चेत्यर्थः । कित्त्वाद् 'त्रातो लोप इटि च' इत्याह्मोपः । श्राभ्यासहस्रः । किवन्तवतिति । 'माङ् माने' इत्यस्मात् कर्तरि क्विपि 'वुमास्था-' इति ईरवे वातप्रमीशब्द इति केचित् । तन्न, 'ईत्त्वमवकारादौ' इति वार्तिकविरोधात् । मीत्र् हिंसायाम् इति मीधातोः क्रिपि तु वातप्रमीशब्दो निर्वाधः । वद्यमाणो यिणिति । श्रमि पूर्वहपं शसि पूर्वसवर्णर्दार्थं च बाधित्वा परन्वार् 'एरनेकाचः-' इति यस्, ईकारान्तचातुन्वादिति भावः । प्रधीवदिति । प्रकृष्टं ध्याय-तीति प्रथीः । 'ध्यायतेः संप्रसारग्यं च' इति किपि यकारस्य संप्रसारगामिकारः ।

इति इदन्तः । किदिति । तेन 'झातो लोप इटि च' इत्यानोप इति भावः । किय-न्तवातममी इति । माद्यातोः किपि 'ईत्वमवकारादों' इति निपेषादीन्वं नेति शक्कायां मीनातेरेव किप् बोध्यः । यदा ईप्रन्ययान्तवातप्रमीशन्दादाचारकियन्तात्कर्तरि अयस्यो यस्य सः बहुअयस्यो । द्रीवेडधन्तःवात् 'हल्डधाय्—' (सू २४२ ) इति सुलोपः । २६६ यृ स्ट्यारप्यो नदी । (१-४-३) ईत्दृत्नी नित्यस्थालिङ्गी 'संप्रमण्या' इति पुवेन्यमः । द्वाः' इति द्रीवेः । अस्य च इकारान्त्रधातुन्वावः स्वीम श्रीम हो च 'गुनेकाचः—' इति स्मार्थातुः

वह्नय इति । वद्यावेन्ययम् इति । श्रीयस्य इति । श्रीतप्रशस्ता इन्यथेः , 'द्विवचरविभावयोगपेटेंं इति ईयसुन् । 'प्रशस्यम्य अ.' इति अः । 'उगि-त्रच' उत्ति इत् । वहुश्रेयसीति । 'स्त्रियः पुंवत्-' इति पुंवत्त्वम् । 'गोस्त्रियोः-' बरूस्तु न इँगसा बहुर्ब<sup>®</sup>हैनात त्रियेथात । बहुश्रेयसी स् इति स्थिते प्रक्रियों दशेयति—दीर्घे**ङयन्तत्वादिति ।** नतु श्रेयमीशब्द<sup>े</sup> एव *ब्यन्तः*, प्रत्ययप्रहों। यस्मात स विहितस्तद्देश्व प्रहरात । न च 'स्ट्रीप्रस्थेष स तदर्द-नियमः' इति निर्पेषानेह तदादिनियम दति याच्यम् , ब्रानुसर्वन एव स्ट्रोटस्बये हि 'न तंदादिनियमः, इति प्रतिपेत्रः । इह त्रामजेनत्वानदादिनियमोऽस्त्येवेति चेत् , त्रमतु अेयसीशब्दमयैव **ब**यन्तत्वम् , न तु बहुश्रेयसीशब्दस्य । तथापि हन्बयादि-लोपोऽत्र निर्वाथः । सोः डयन्तात् श्रेयमीशञ्दात्परत्वस्य श्रमपायात् । न हि हन्द्रया-च्भ्य इति विहिनविशेषण्म्, प्रमाणाभावात् । या सा का इत्यादावन्याप्तेश्च, तत्र सोप्राबन्ताहिहितत्वाभावाद् ,यत्तित्विभिति हत्तन्तेभ्यस्मुबुत्पचौ त्यदाद्यत्वे (क्रिसः करवे च) सत्येव दापः प्रवृत्तेः। न च तत्र हलन्ताद्विहितत्वेन निर्वाहः शङ्क्यः, यः स क इत्यादावित-ब्याप्तेः, कर्ता सखा इन्यादावब्याप्तेश्चेत्याम्तां तावत्। 'दीर्घज्जसि च' इति पूर्वसवर्गा-दीर्घनिषेधे याि बहुश्रेयस्यौ । बहुश्रेयस्यः । हे बहुश्रेयसी स् इति स्थिते नदीकार्षं किप बोध्यः । श्रेयस्य इति । 'प्रशस्यस्य शः' इतीयमुनि श्रादेशः । 'उगिनश्च' इति बोप् । यहुश्रेयसीति । 'स्रियाः पुंवत्-' इति पुंबद्धावः । 'ईयसथ' इति न कप्। नाप्युपसर्जनइस्तः 'ईयसो बहुत्रीहेर्न' इति नियधात्। यू स्ट्याख्यौ । ईश्व ऊर्ध यु, व्यारुशनाहीप्रेशेरेव प्रहराम् । अविभक्तिकोऽयं निर्देश इत्येके । 'दीघीजसि च' इति निषेधस्य 'वा छन्दसि' इति पाचिकत्वात् 'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' इति दीर्घ इत्यन्ये । इह 'प्रत्ययस्येव प्रहरणम्' इति परिभाषा नोपतिष्ठते । 'नेयडुवड्स्थानावस्त्री' इति निषेधान्निङ्गात् । तेन प्रध्ये प्रध्य इत्यादौ नदीकार्य स्यादेव । स्त्रियमाचज्ञाते म्ज्याख्यौ । मृलविभुजादित्वात्कः, चिज्ञः ख्यात्र्, 'श्रानो लोप इटि च' इत्यालोपः । **ईत्दन्ताचिति ।** इह वर्णयोरेव संज्ञेत्यपि पच्चोऽस्ति । 'त्राच्छीनयोः-' इति स्त्र-स्वरसात् । तयोः स्त्रयाख्यत्वं तु स्थादिषु स्वतः, तन्त्रीर्लच्मीरित्यादौ तु स्त्रीवाचकः वर्णसमुदाये घटकरवेन प्रवेशात् । तेन नचन्तादिन्यवहारो न विरुध्यते । एवं 'शेषो

नदीसंज्ञौ स्तः। 'प्रथमिलङ्गप्रहणं च' (वा १०३६)। पूर्वं रूपारूपस्योपसर्जनत्वे-ऽपि इदानीं नदीःवं वक्रव्यमित्ययेः। २६७ स्रम्यार्थनचोर्हस्वः। (७-३-१०७) स्रम्बार्थानां नवन्नानां च इस्तः स्वात् सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि । शसि बहुश्रेय-

वच्यर नदीसंज्ञभाह—य स्टयाख्या नदी । ईश्र अश्र यू। पूर्वसवर्णदीर्घः । 'दीवी इजिम च' इति निवेश न वर्ष्युन्दसः । व्याख्यानाईवियोरेन अहणम् । स्त्रि-यमाचकाने स्वयन्त्यै , शवदाविद्यर्थाङ्गस्यते । यु इति तद्विशेषगाम् । **तरन्तविधिः** । त्रियासिखेव भिदे बारवर प्रदारं सिखबीतिहता साथेम् । द्वित्वे **तरी**खेकवचनं **छान्दसस्।** त्वाह<del>्— हे दृदन्त।चित्यादिना</del> । 'वृ' किम् शे सात्रे । 'श्रुण् नद्याः' **इ**ति न भवति । 'र्ऋनिक्रें' इति किस् । वात्रस्य । 'निख' इति किस् । प्रासमय । नतु प्रकृते बहुश्रे-यसीशब्दस्य पुँक्तिकृत्वात् कथं नदांसंजे यत आद्-प्रथमलिक्स्प्रहण् चेति । वार्ति-क्रमेतत् । प्रथमस्य समामादिशनि रशनेः पूर्वे प्रश्नस्य खीलिङ्गस्य 'यू स्त्रयाख्ये'—' इत्यत्र शहरां कर्तव्यमित्यर्थः । नन्त्रवं सित् समासादिवृत्त्यभावे गौर्यादिश्ववदानां नदीत्वं न स्यादिखाराद्वयः श्रापिशब्दम याद्वयः वयःचये**—पूर्वमित्यादिना ।** समासादिश्रति-प्रकृतेः पूर्वे स्वीलिङ्गस्य मतः वृतिद्शायम्पम्यनेत्या स्वीलिङ्गस्वाभावेऽपि नदीन्वं वक्रव्यमिति वर्तिकः पं इति भावः । स्रम्यार्थनचोर्द्वस्यः । स्रम्यार्थानामिति । अस्य पर्याय गामि प्रयेश ः नद्यन्तानामिति । अज्ञाधिकारस्थत्वानदन्तविधिः । तुल्यन्यायन्वादम्बाधीनामियत्रापि तदस्तविधिबीन्यः । सम्बुद्धाविति । 'सम्बुद्धौ च' इत्यतनवरनुवनिरिति भावः । श्रम्यागौर्गिदशब्देषु हस्त्रखं तु व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तन्वाद ज्ञयम् । हे वहुश्चेयिस इति । हस्वे सित 'एइहस्वात्-' इति सम्बद्धि-ध्यसिवं' इत्यत्रापि इवर्णावर्णयोगेव घिसंज्ञेति पन्नोऽप्यस्तीति बोध्यम् । तेन 'ध्यन्ता-जाद्यदन्तयोर्ध्यन्तं परम्' इति व्यवहारः संगच्छते। वर्णसंज्ञापन्ने 'ऋसस्नि' इत्यस्य सिखिभिनस्यावयव इन्यर्थः, न तु सिखराब्दावयवं वर्जीयत्वेति । तेन समुदायस्य सिखशब्दभिन्नत्वादितसिखनेत्यादि निर्बाधिमत्यवधेयम् । स्त्रियामित्येव वक्तव्य त्राख्या-प्रहर्णं नित्यवीत्वलामार्थमित्याराथनाह—नित्यस्त्रीलिङ्गाविति । यू किम् , मात्रे । स्त्रयाख्याविति किम् , प्रामग्ये । पूर्विमिति । इतेः प्रागित्यर्थः । संज्ञायां यथोदेश-प्रवृत्तौ न्यायसिद्धमिदम् , कार्यकालपचे तु वाचिनकमित्याहुः । वर्णसंज्ञापचाश्रवेगाह— नद्यन्तानामिति । हे वहुश्रेयसीति । अत्र हस्वविधानसामर्थ्याद् गुणो न प्रव-र्तते । श्रन्यथा 'अम्वार्थन रोर्गुगाः' इत्येव वृयात् । न च लाघवाभावः शङ्कयः । हस्त-प्रहरें। मात्राधिक्याद् 'इन्हस्य गुगाः' इन्युत्तरसूत्रे गुगाप्रहरात्यागेन सुतरां लाघवसंभा-वाच । अन्ये तु कृतेऽपि हम्ते यदि गुगा इष्टः स्यानर्हि 'अम्बार्थानां हखः' इत्युक्त्वा

सीन्। २६= त्र्राण् नद्याः। ( ७-३-११२ ) नद्यन्तात्परेषां किनामाडागमः न्यात्। २६६ त्राटश्च । (६-१-६०) श्राटोऽचि परे बृद्धिरेकादंशः स्यात्। बहुश्रेयस्य । बहुश्रेयस्याः । बहुश्रेयस्याः । नद्यन्तात्परत्वान्नुट् , बहुश्रेयसीनाम् । २७० डेग्राम्चर्यास्त्रीभ्यः। (७-३-११६) नद्यन्तादावन्ताबीशब्दाच डेग्राम् नोपः । बन्दे रागस्त न । प्रक्रियानायवाय 'ग्रास्वार्यनद्योईखः' इस्रतुक्त्वा 'ग्रास्वार्य-नद्योर्गतः' इति वाच्ये हन्वविधिमामध्यदिति स्पर्टं भाष्ये । बहुश्रेयस्यौ । बहुश्रेयस्यः । 'दीचोज्ञिन च' इति पूर्वसवरोदीघीनेषधे यस्। 'श्रमि पूर्वः' बहुश्रेयसीम् । बहुश्रेयस्यौ । वहुश्रेयसीन् इति . प्रवेतवर्गार्वाचे सिन 'तन्साच्छ्यः-'इति नन्वमिति भावः । बहुश्रेय-म्या अजिन्दान्तासत्रो न, किन्तु यगात्रेशः। बहुश्रेयसीस्यम् । बहुश्रेयसीसिः । बहुश्रे-यमी एइति स्थिते विन्तामानाच तन्कार्यम्। यसी बहुक्षेयमये इति प्रापे । स्थारा नद्याः । 'ग्रहम्य' इत्यधिकृतं प्रयम्यः विपरिगान्यते । नदा इति प्रयन्यन्तेन विशेष्यते । तदन्तविधिः । 'घेडिन' इत्यतो हिनाचनवनं पष्ट्या विपरिगान्यते । नदाह<del> नदानतादित्यादिना ।</del> टित्त्वादायवयवः । बहुश्रेयसी आएइति स्थिते । आटश्च । 'इको यराचि' इत्यतः अचीति 'बुद्धिरेचि' इस्रतः बुद्धिरिति चानुवर्तते । 'एकः पूर्वपरयोः' इति चाधिकृतम् । तदाह-त्राटोऽचीत्यादिना । वहुश्रेयस्यै इति । बहुश्रेयसी त्राए इति स्थिते 'त्राटश्र' इति वृद्धौ वर्णादेशे च रूपमिति भावः । यद्यपि 'वृद्धिरेचि' इलेव सिद्धम् , तथापि ऐद्धत इत्यायर्थम् 'ब्राटश्व' इति मृत्रम् इहापि न्याय्यत्वादुपन्यस्तम् । वहुश्चेयस्या इति । बसिब्सोर्बहुश्रेयसी त्रा त्रम् इति स्थिते 'त्राटश्च' इति बृद्धौ त्राकारे यणि रूप-मिनि भावः । अत्रापि मवर्गादीर्घेगा सिद्धम् । न्याय्यत्वाद् 'त्राटश्च इति बृद्धिः । नद्यन्तान्परत्यादिति । श्रेयमीशब्दस्य ईकारान्तनित्यश्वीतिक्षतया नदीन्वेन बहु-श्रेयसीशब्दस्य नद्यन्तन्वादिति भावः । बहुश्रेयसी इ इति स्थिते 'श्रच घेः' इति 'इदु-द्भयाम्' इति च न भवति, अधिन्वार्ते । सवर्णदीर्घे प्राप्ते । छेरास्रद्धास्त्रीभ्यः । त्राङ्गत्वात् प्रस्वयप्रहग्पिनभाषया च तद्रनिविधमिभप्रेस स्राह—नद्यन्तादित्या-दिना । डेरिति सप्तम्येकवचनम् , व्याख्यानात् । नन्वामि कृते 'हस्त्रनद्यापः -' इति नुदि 'नदीहस्त्रयोग्रेगाः' इत्येव वृयादित्याहुः । तत्र पदलाघवाभावेऽपि प्रक्रियालाघवमस्ति, परन्तु 'जिम च' इत्यत्र हस्त्रस्येत्येकदेशातुत्रत्तौ क्लेशोऽस्तीति बोध्यम् । स्नाग् नद्याः । 'ऋष् नद्याः' इत्येव सुवचम् , विधानसामध्यीद् 'ऋतो गुर्गे' इत्यस्याप्रवृत्तौ यथायथं द्यद्धिसवर्णदीर्घा स्यां बहुश्रेयस्यै बहुश्रेयस्या इत्यादिरूपसिद्धेः । नतु 'परत्वादाटा तुड् बाध्यते' इत्युत्तरप्रन्थपर्यालोचनया हेरामि कृते तस्य नुडागमनिवारणार्थमड्विधरा-वश्यकत्वात्सामर्थ्यमुपचीणामिति चेद् एवं तर्हि 'हस्वनद्यापः-' इत्यनन्तरं 'डेर्न' इत्येव

१ एतदंगे 'हलेकारान्तत्वाभावाच' इत्यभित्रायकः पाठोप्यावश्यकः, स च लेखक-प्रमादाद् श्रष्ट इव लद्दयते ।

स्थात् । इह परत्वादाटा नुड् वाध्यते, बहुश्रेयस्थाम् । शेषमीप्रव्ययान्तवातप्रमीवत् । श्रष्ट्यन्तत्वात्र सुलोपः, श्रतिलच्मीः । शेषं बहुश्रेयसीवत् । कुमारीमिच्छन् कुमारीवाचरन् वा ब्राह्मणः कुमारी, क्यजन्तादाचारकिवन्ताद्वा कर्तरि किप् ।

'वद्गमः-' इति व्यवेत नमोऽवम्ब्रह्गोन ब्रह्गाद् आस् नद्यः, इति आज्ञामः स्याद्व्यापृद्ध्य आह्—ह्ह परन्याद्ति । न च कृतेऽव्याद्यामे नृट् कि न स्यादिव वच्चम्, 'विश्विपेशेन ब्रह्मितं नद्यथिनमेन' इति न्यायदिति भावः। शेषमी-प्रन्ययान्ति । वाव्यमीश्रव्दस्यपि इवर्गान्त्यानुष्यभावेन अनि शिम कौ च 'एरेनेकचः' इति व्याः प्राप्यभावदिति भावः। 'त्रचेमुट् च' इति न्यायानेगिश्रव्ये तस्य सुदि च नचमोशब्दः। त्रचमीमितिकान्त इति विष्टे 'अख्यादयः कान्ताद्यें—' इति समासः। अवीश्रव्यानत्त्वाचोपम्बन्दस्यः। स्वाद्यायान्तत्वाचोपम्बन्दस्यः। स्वाद्यायान्तवाचोपम्बन्दस्यः। स्वाद्यायान्तवादिति । श्रोपं वहुश्रेयसीवदिति । 'प्रथमतिक्वम्हणं च' इति नदी-त्वादिति भावः।

श्रय धातुत्वमापने कुमारीशब्दे पुँक्तिंद्र बहुश्रेयमीशब्दाहैनन्तग्यं दर्शयितु-माह—कुमारीमिच्छ्रित्वत्यादिना । क्यजन्तादिति । कुमारीमात्मन इच्छ्रती-लर्थे 'सुप श्रात्मनः क्यच्' इति क्यच् । कचावितो । 'सनाद्यन्ताः-' इति क्यजन्तस्य धातुन्वात् तदवयवसुपः श्रमः 'सुपो धातुप्रतिपिठकयोः' इति लुक् । ततः 'क्रिप् च' इति कर्निर क्रिप् । कपावितो । इकार उचारसार्यः । श्राते लोपः, 'लोपो व्योः-' इति यलोपः । 'वरष्टकस्य' इति वलोपः। कुमारी इति रूपम् । श्राचारिकवयन्तादिति ।

स्च्यताम्, त्र्यानीत्यनुकृत्या बेरामो नुट् नेत्यर्थलामात् । तस्माद् 'त्रया नयाः' इति विधानसामध्यां द् 'त्रतो गुणे' इति न प्रवर्तत इति दिक् । त्र्याटक्ष्य । यद्यपि इह विधि 'वृद्धिरेनि' इत्येव सिद्धम्, व्रसिक्सोर्बेरामि च सवर्णदीर्घेण, तथाप्येन्दिददित्याद्यर्थं स्त्रामिहापि न्याय्यत्वादुपन्यत्वम् । त्र्यादीनामटा सिद्धम् 'त्र्याव्यादीनाम्' इति स्त्रं मास्तु, इति वदतो वार्तिककारस्य मते तु 'त्रयद्वयं इत्येव स्त्रमिति बोध्यम् । कराम् । वेरिति समस्येकवचनस्य श्रह्णम्, 'न्समानाधिकरणे स्त्रियाम्' इत्यादिनिर्देशात् । त्राद्या नुड् वाध्यत इति । त्रादि कृते तु पुनर्न प्रवर्तते, 'सक्तव्रतीन्' इति न्यायाश्रयणादिति भावः । न सुलोप इति । 'त्रचेर्मुट् च' इत्यौणादिक ईप्रत्ययान्तो लक्ष्मी-शब्द इत्युपसर्जनहसोऽपि नेति बोध्यम् । कुमारीति । यद्यपि किवर्थं प्रति व्यन्तस्योपसर्जनत्वाद् इस्वत्वं प्राप्तम्, तथापि 'गोस्त्रियोः—' इत्यत्र कृत्रिनोपसर्जनन्वं गृक्षते, न व्यप्रधानरूपमिति नात्र हस्यः प्रवर्तते । त्रत एव हरीतक्याः फलानि हरीतक्य इत्यन्तापि हस्तो न भवित । 'त्रुक् तद्धितलुकि' इत्यत्र व्यप्रधानरूपमुपसर्जननेन गृह्यते, न

'हरहमार्—' ( म् २१२ ) इति मुलोमः। २७१ श्रचि रनुधातुभ्रवां खो-रियङ्कवङौ । (६-४-३३) रनुप्रययान्तस्य इवर्णीवर्णान्तस्य धातोः 'अ' इत्यस्य चाङ्गस्येयङ्गवडौ स्तोऽवादौ प्रत्येय परे । 'डिच' ( सु ४३ ) इत्यन्तादेशः । कमारीबाचरतीयथे 'सर्वेजतियदिकेन्यः किय्या बक्तव्यः' इति किए । कपाविनौ । . 'वेरप्रक्रम्य' इति वन्नेपः । 'सनायन्तः-'इति धातुन्वात् कर्तरि क्रिप् । तस्य च पूर्ववत् क्रकतीर वसरति स्वस् । न च क्रिवर्ध प्रति वसारीशब्दस्य उपसर्जनन्वाद 'गेंकियो:-' इति हस्तः शह्यः, 'गोक्यियो:-' इत्यत्र शाक्षीयोपसर्जनस्येव प्रह्णात् इतिम इतिमयोः इतिमयेव प्रहराष्ट्र । हरुङ्याविति सलोप इति । न च क्यजने क्यं मोर्निपः, पूर्वस्माडियावकोपस्य स्थानिवडावदिनि वाच्यम् , 'क्रो लक्षं न स्थानिवत्' इति निषेभादिति भावः । इसारी औ इति स्थिते 'इको यगाचि' इति यरापवादमियङमाशिद्वितुमाह—ग्रचि रनु । इश्र उश्र यू , तयोः व्वोः इवरोविरायो-रिखर्थः । रन्थ धात्रथः अथेनि इन्द्रः । प्रख्यमहरूपपरिभाषया रन्तप्रख्याननं विवित्त-तम् । य्बोरिति धातोरेव विशेषग्राम् । तदन्तविधिः । रनुत्रवीस्तु निस्नमुवर्णान्तत्वाज्ञ तद्विशेषसम् । इवर्सान्तत्वं तु असंभवान दिवशेपसम् । 'संनवव्यविचाराभ्यां म्याडिशेषणमर्थवत्' इति न्यायात् । 'श्रद्धस्य' इत्यथिकृतम् । ततश्च प्रत्यये परत इति लभ्यते । श्रचीति तद्विशेषणम् । तदादिविधिः । तदाह—श्नुप्रत्ययान्तस्येत्यादिना । 'य्बोः' किम् १ चक्रतुः । 'श्रचि' इति किम् १ श्राप्नुयात् । इयङ् उवङ् इत्यनयोरने-काल्वात् सर्वादेशत्वमाशङ्कय त्राह—िङ्चेत्यन्तादेश इति । न च 'श्नुधानुभ्रवा-मिवर्णीवर्णयोः' इत्येवं व्याख्यायतां डित्त्वं च न क्रियतामिति वाच्यम् . एवं सति चिपति इत्यादावतिव्यापेः। न च ब्राजादिप्रत्येये परत इत्यनेन तन्निरासः शह्वयः, ब्राज्ञा-तु कृत्रिमोपसर्जनम् , असंभवादिनि वच्यामः । ऋचि श्नु ! 'अमेश्र हः'इति ह्प्रत्ययान्त-त्वाद् अशब्दस्य धानोः पृथग्यहराम् । अन्ये त्वाहः—'गमः क्षौ' इत्यन्न 'ऊङ् च गमादीनाम्-' इति वार्तिकादनुनासिकलोपे जङादेशे च कृते निष्पन्नोऽयं अशब्दः । तया च धातुप्रहरोनैव सिद्धे भ्रप्रहरां निर्धिकमिति । इरा इति वक्तव्ये य्वोरिति गुरु-निर्देश इस्तप्रत्याहारः परेसीव स्त्रेकारेस गृज्यत इति ज्ञापनार्थः । इह स्वीरिति धाती-रेव विशेषणम्,न तु रनुभ्रवोः, ऋव्यभिचारादित्याशयेनाह-इचर्णावर्णान्तधातोरिति। रनुभातुभवामिवर्शोवरायौरिति व्याख्याने तु इयङ्गवलेक्टिन्वं व्यर्थं स्याद्वैयधिकररायं च प्रसज्येतेति भावः । ननु सामानाधिकररायपद्मेऽपि डित्वं व्यर्थम् , 'निर्दिश्यमानस्या-देशा भवन्ति 'इति इवर्णोवर्णान्तघातोः सर्वादेशत्वनिवृत्तिसंभवादिति चेन्न । रनुभ्र-वीरिप निर्दिश्यमानत्वेन सर्वदिशत्वप्रसङ्गात । इ उ इत्यप्टादशानां संज्ञेत्युक्तत्वाद् यथा-

श्रान्तरनम्यादेरियङ् । ब्रोस्वङ् , इनीयिङ प्राप्ते । २७२ एरनेकाचोऽसंयोग-पूर्वस्य । (६-४-८२) धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य इवर्णसदन्तो यो धानुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण् स्यादजारौ प्रस्थे परे । इति यण् , कुमायौँ ।

जिन्द्रययस्य क्रिकेश मान्यः एवे चिनव दिखलम् । **ग्रान्तरनम्यादिति ।** तालुम्धानकस्य इवर्रास्य तदश एव इयह । खोष्टम्धानकस्य । उवर्गास्य । ताहश एवीव-क्रियर्थः । इतीयक्रि प्राप्ते इति । क्रमारं यौ इलादाविति शेषः । एरनेकाचः । 'इनो व्या' इन्द्रनः विराचनुवर्तने । एरिनि पट्यन्तम् , इवर्गस्येखर्थः । र्वस्त्रे 'रनुभातुत्रवाम्' इति उन्डनिर्देशेऽपि धानेनिति पृथवद्यस पञ्चन्तमनुबतेते । न तु रतुश्रवाबाँप । तत्र इवर्गाभावात । धातोरिखनुबन्तं चार्वतेते । एकमवयवषध्यन्तम् । अन्यत् स्थानषध्यन्तम् । एरिनि च धातोरिनि पष्ट्यन्तस्य विशे-षराम् । तदन्तविधिः । इवर्णान्तथातोरित्वर्थः । ऋवयवपट्यन्तऋतथानोरित्वेतद् श्रसंयोगपूर्वस्येत्यत्र संयोगांशे अन्वेति । धान्ववयवसंयोगः पूर्वी यसात् स धाःववयव-संयोगपूर्वः, तिङ्काः स्रमंयोगपूर्वः, तस्येति । इवर्णविशेषणम् । स्रहस्येस्थिकतं स्थान-पष्ट्यन्तथातना विशेष्यते । तदन्तविधिः । अनेकः अय् यस्य तस्य अनेकाच इति श्रज्ञान्वयि । 'श्रवि रनुधानुभ्रवाम्' इयतोऽचीखनुवर्तते । तचाङ्गाजिपस्य प्रयायस्य विशेषराम् । तदादिविधिः । तदाह—धान्यवयवेत्यादिना । इरिं हरीन् इसादौ यगानिवृत्त्यर्थे धानोरित्वङ्गविरोषगाम् । अन्यथा प्रध्यमित्वावाविव पूर्वहपादीन् बाधिन्वा यग् स्थान् । धान्ववयवेति संयोगविशेषग्रस्य तु प्रयोजनम् उन्नीशब्दनिरूपग्रावसरे मूल एव स्फूटीभविष्यति । अनेकाचोऽसंयोगादिन्येव मुवचम् । व्वोरित्यनुवर्तते । धात्ववयवसंयोगात् परौ न भवतो यौ इवर्णावर्णी, तदन्तस्येत्वर्थलाभः। 'त्रोः सुपि' इति त नियमार्थः, उवर्णस्य सुप्येव यणिति । ततश्च लुलुवतुरित्यादावनिप्रसङ्गा-भाव इत्यलम् । इति यणिति । कुमार्यौ कुमार्य इत्यत्र 'एरनेकाचः-' इति इयङप-वादो यिगत्यर्थः । नन्वन्तर्वर्तिसुपा श्रमा क्यजन्तस्य कुमारीशब्दस्य पदत्वाद् 'इक्रो-

संख्यमिह न प्रवर्तत इत्याह—ग्रान्तरतम्यादिति । स्थानत इति भावः । य्वोः किम् , चकतुः, चकुः । अचीति किम् , आप्तुयात् , जुहुवात् । एरनेकाचः । 'इणो यण् ' इत्यतो यण् इति वर्तते । 'अचि रनुधातु—' इति सूत्रादिह धातुरेवानुवर्तते न तु रनुभ्रुवौ । तयोरिवर्णासंभवात् । धातुप्रहणं चात्रत्योभयोविशेषणं संयोगस्या- इस्य चेति व्याच्छे—धात्ववयवसंयोगत्यादि । नत्र धातुना संयोगस्य विशेषणादिह यण् । उन्न्यौ , उन्न्यः । हरी, हरीन इन्यादि सिद्धधर्य धातुना अई विशेष्यते । अन्यथा प्रभ्यं प्रथ्य इन्यादाविव पूर्वरूपं पूर्वमवर्णदीर्घ च वाधित्वा यण् स्याद्,

कुमार्यः । हे कुमारि । श्रमि श्रसि च कुमार्यम्, कुमार्यः । कुमार्ये । कुमार्याः । कुमार्याः । कुमारीणाम् । कुमार्योम् । कुमार्योः । प्रध्यो । प्रध्यः । प्रध्यम् । प्रध्यः । उन्नयतीत्युन्नीः । धातुना संयोगस्य विशेषणादिह स्यादेव यण् , उन्न्यो । उन्न्यः । हे उन्नीः । उन्न्यम् । हेराम् उन्न्याम् । एवं ग्रामणीः । 'श्रनेकाचः'

Sमवर्गे-' इति प्रकृतिभावः स्यात । ब्रह्मोपस्य स्थानिवद्भावेऽपि तमाश्रित्येव स दुर्वार इति चन्मेवम्—'नः क्ये' इति क्यिच नान्तस्येव पदत्विनयमात् । ब्रामि शिस्ति चिति । ब्रामि प्रवेति । ब्रामि क्याये प्रवेति । व्यापि व्यापि ब्रामि कुमार्थम् , शिसि कुमार्य इति स्पम् । 'तस्माच्छ्रसः—' इति नत्वं तु न, कृतपूर्वसवर्णादीर्घात् परत्वाभावात् । तथा च बहुश्रेयसीशब्द्रापेत्त्वया ब्राम्शिरेव स्पे विशेष इति भावः ।

प्रधीरिति । प्रध्यायतीति प्रधीः । 'ध्यायतेः संप्रमारणं च' इति क्रिप् । यकारस्य संप्रसारणिकारः । 'संप्रसारणाच' इति पूर्वरूपम् । 'हलः' इति दीर्घः । कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पनिः । अञ्चनतत्वान्न सुलोपः । अजादौ सर्वत्र 'एरनेकाच:-' इति यरोव । ऋस्रीत्वाचदीकार्यं न । हे प्रधीः, प्रध्यौ, प्रध्यः । प्रध्यम् , प्रध्यः । प्रध्या। प्रध्ये । प्रध्योः । प्रध्यि । प्रकृष्टा धीर्यस्य स इति विप्रहे तु धीराब्दस्य निलम्बीत्वान् 'प्रथमलिङ्कप्रहर्णं च' इति नदीत्वाचदीकार्यम् । अव्यन्तत्वाच मुलोपः । प्रधीः । शेषमुदाहृतिक्वनन्तकुमारीशब्दवत् । हे प्रधि, प्रध्यौ, प्रध्यः । प्रध्यम् , प्रध्यौ, प्रध्यः । प्रध्या । प्रध्ये । प्रध्याः । प्रधीनाम् । प्रध्याम् । उन्नीरिति । 'सत्स्द्विष-' इत्यादिना उत्पूर्वाश्रीघातोः कि.प् । सुबुत्पत्तिः । अध्यन्तत्वात्र सुलोपः । अजादौ तु प्रस्ये परे 'एरनेकाचः-' इति यगा। नन्वत्र इवर्णस्य संयोगपूर्वकत्वान् कथमत्र यशास्त्रत श्राह—धातनेति । धात्ववयवसंयोगपूर्वस्यैव यग् पर्युदस्यते । न चात्र संयोगो धात्ववयव इति भावः । हे उन्नीरिति । अस्त्रीत्वादनदीत्वात् 'अम्बार्थ-' इत्यादिना नदीकार्यं नेति भावः । उन्न्यमिति । पूर्वहपापवादो यिगति भावः । शसादौ उन्न्यः । उन्त्या । उन्त्ये । उन्त्यः । उन्त्योः । केरामिति । नदीत्वाभावेऽपि 'बेराम्–' इति सूत्रे नीशब्दस्य पृथन्प्रह्णादाम् त्राङ्गत्वेन नीशब्दान्तादिप भवतीति भावः । **एवं** त्रामगीरिति । प्रामं नयति नियच्छतीति प्रामगीः। 'श्रप्रप्रामाभ्यां नयतेगो वाच्यः'

धान्ववयवसंयोगपूर्वी न भवति य इवर्णस्तदन्तत्वादङ्गस्य । प्रधीरिति । प्रध्याय-तीति प्रधीः । 'ध्यायतेः संप्रसारणं च' इति क्रिपि संप्रसारणे पूर्वरूपे च कृते 'हलः' इति दीर्घः । यदा तु प्रकृष्टा धीर्वुद्धिर्यस्येति विगृह्यते तदा धीराव्दस्य नित्यस्त्रीत्वात् 'प्रथमतिङ्गग्रहणं च' इति नित्यस्त्रीलिङ्गातिदेशे यथासंभवं नदीकार्य बोध्यम् । 'प्रथम- किम्—नीः । नियो । नियः । अमि शसि च परत्वादियङ्, नियम्, नियः । ङेराम् नियाम् । 'असंयोगपूर्वस्य' किम्—सुश्रियौ, यविक्रयौ । 'गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते' (वा ४०३४) । शुद्धियौ, परमधियौ । कथं तिर्ह 'दुर्धियः' इति रान्वम् । अनेकाच्यः किमिति । 'एरनेकाचः –' इस्त्रेति शेषः । नीरिति । नीधितः केवलात् पृवेवतः किम् । अनेकाच्यामावात्र यण् । किं तु 'अचि रत्नधातु-' इति इच्छः एत्वदेव उक्षीश्रव्यादस्य वेलज्ञत्यमिति भावः । सुश्चियाविति । 'शिष् मेवायान्'। 'किव्याच्-' इस्तरिका किष् , प्रकृतर्दीर्घथ । सु अयतीति शोभना श्रीरस्येति वः सुर्शः । तत्र अज्ञादिप्रस्ये यण् न भवति । इवर्णस्य थात्ववयवसंयोगपूर्वकत्वादिति सत्तः । यविक्रयाविति । यवान् कीगातिति ववर्काः । कीश्र्धातोः किषि स्पम् । अन्नापि धान्ववयवसंयोगपूर्वकत्वात्र यण् न भवति । 'एरनेकाचः-' इति सुत्रे 'गतिकारकपूर्वस्यवेष्यते' इति वार्तिकं पठितम् । नत्तात्र्यतेनः संग्रहाति—गतिकारकतेरेति । यथाश्रुते तु उदाहनक्रिवन्तकुमारीशब्दे यण् न स्यात् । शुद्धियाविति । शुद्धा धीर्यस्येति विग्रहः। यत्र शुद्धश्चर्याति । वार्षार्थनेत विग्रहः। यत्र शुद्धश्चर्याति । वार्षार्थनेत त्रात्वव्यवस्य न यणिति भावः।

कथं नहींनि । यदि गतिकारकेतरपूर्वस्थेव यस् पर्युदस्यते, गतिकारकपूर्वस्य

शुद्धं बद्ध ध्यायनीति विष्रहे तु स्थादेव यस्—शुद्धध्यौ इत्यादि ।

तिह्नप्रहर्णं च' इति वार्तिकस्य प्रथमिति हं रहीत्वा 'यू स्त्रयाख्यौं –' इत्यनेन नदीत्वं वक्तव्यिमत्यर्था एरनेकाचः –' इति यस्विपयत्वेन 'नेयडुवक् –' इति निषेधस्याप्रकृते-श्रेत्ये । क्रन्ये त्वाहुः — एवं निर्दे यथोद्शप्रकृतौ न्यायसिद्धमिति मनारमाप्रस्थो विरुध्येत, यथोद्शप्रकृते प्रथीशब्दाय्येतया वचनस्यावश्यकत्वात् । मूले हि उपसर्जनत्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमित्युक्तम् , न तु नित्यश्चीत्वमिति । तस्माद् 'प्रथमितिङ्गप्रहृत्यम् –' इत्यनेन लिङ्गप्रकृतं क्वीत्वं वृत्तेः प्राक् स्थितं तिद्हातिदिश्यते । धीशब्दे तु 'नियङ्गवङ्ग ' इति निष्धेन नदीत्वामावाशास्येव प्रथीशब्दे नदीत्वातिदेश इति । 'विति हस्वथ' इति वैकल्पिकनदीत्वमपीह नातिदिश्यते । प्रथमितिङ्गि वचनं यथोद्देश न्यायमिद्धमिति प्रत्यातुरोधेन वृत्तेः प्राग्वस्थायामवयवत्वेनाभिमते विद्यमानाया एव नदीसंज्ञायाः समुदाये प्रथमुषयत्वात् । न च प्रकृष्टा धीर्यस्य तस्मै प्रथ्ये प्रथ्य इत्यादौ प्रथमान्तधीशब्दस्य किति परे प्रवर्तमाना नदीसंज्ञासिति दिक् । उन्नीरिति । 'सत्स्रिष्ट्य-' इत्यादिना किए । कर्नामिति । स्राङ्गत्वाशीशब्दान्तादि कराम् भवर्ताति भावः । प्रामं नयतीति प्रामस्यीः । 'ग्राप्रप्रामान्यां नयतेः –' इति सत्वम् । मिन्रिति । नयतीति नीः, किए । गतिकारकतेरिति । 'गतिकारकपूर्वस्यैव यस्यस्यः इति तु नोक्कम् , कुमारीमिच्छन् ब्राह्मसः कुमारी, कुमार्थे इत्यत्र यस्यमाव्यस्य

'बृश्चिकभियः' इत्यादि । उच्यते । 'दृःस्थिता धीर्येषाम्' इति विग्रहे 'दुर्' इत्यस्य धीशव्दं प्रति गतिन्वमेव नान्ति । यन्कियायुक्ताः भादयसं प्रस्येव गत्युपसगेसंज्ञाः । वृश्चिकशब्दस्य बुदिकृतमपादानस्यं नेह विविद्यतम् । बृश्चिकसंवन्धिनी भीवृश्चिक-

त् अकुर्यं यसः, नदः दुर्वयः दुधिकसिय इत्यादि कथिनत्यन्वयः । आदिना दुधियौ वरिचर्जन्यौ इन्यादिसंबद्धः । इन्स्यितः धीर्वेषमिति विष्रहः । 'प्रदिसयो धातुजस्य वच्छो दा चोचरपदचोतः' इति बहुर्यदिः । पूर्वपदे उत्तरखगडस्य लोपरच । बृक्षि-कार् भीतिन विष्टः । यत्र दुरी गतिन्वाद द्वश्विकस्थापादीनन्वाच गतिकारकपूर्वन्वात् पर्युक्तमान्त्रे मनि इयदपत्राद्योऽत्र यग् दुर्वार इत्याचेतः । **उच्यत इति ।** परिहार इति रेपाः । गतिन्यमेय नास्तीति । 'उपनर्गाः क्रियःयोगे' 'गतिरुच' इति प्रादीनां क्रियम्बये गत्युपर्मार्मेन विदिते । भीराव्यप्य बुद्धिगुरावार्थः, न नु क्रियावाची । अनी न नं प्रति हुगे गतिस्वमिति गतिपुर्वकत्वासवाङ् साह यरा । वितृ हुवेडेवेस्वर्थः । नत् न्तान्स्य स्थिताशब्दस्य कियाप्रज्ञनिनिमन्त्रन्यात् तं प्रति दुरो गतिःवमस्येवेन्यत त्राह—यन्त्रियति । यदा क्रियम युक्तः प्रादयः तं प्रत्येव-तद्वाचकशार्व्दं प्रत्येव गत्यु-सर्गमंज्ञका इन्वर्थः । न चैत्रमायत्र स्थिताशब्दं लुप्तं प्रति प्रवृत्तं दुरो गतित्वमादाय दुर्भीशब्दम्य गतिपूर्वकरवमस्येवेति वाच्यम् । यन्त्रियायुक्ताः प्रादयः, तत्क्रियावाचकं प्रत्येव गन्युपसर्गन्वम् । तथाविधिकयावाचकस्यैव च गत्युपसर्गकार्यमित्यर्थस्य विव-ज्ञितन्वात् । 'यन्क्रियायुक्ताः' इति च प्रलासत्तिन्यायत्तभ्यम् । वृश्चिकेति । वृथ्विक-शब्दस्यापादानःवं नेहं विविद्यतिमिलान्वयः । कुन इलत आह । वुद्धिकृतिमिति । त्रागोपितमित्यर्थः । त्रपाटानन्वं हि विश्रेषावधिन्वम् । नग्रत्र दृष्त्तं, पर्गं पततीत्यत्र पर्गावि देपे वृत्तमधेव भयवि देपे बुधिकम्य अवधित्वमस्ति, बुच्चे पर्गावद भयस्य बुधिके संक्षेत्राभावात् विकेषम्य संक्षेपप्रवेकत्वातः । उक्कं च भाष्ये—'विवज्ञातः कारकाणि भवन्ति' इति । प्रकृते च बुधिके अवादानत्वारोपस्य वक्त्रधीनत्वाद इह च तदना-

क्वत् । गुद्धियाविति । वदः तु गुद्धं वदा भ्यावतीति विग्रह्मते तदा भवलेव यस्। गुद्धभ्यौ गुद्धभ्यः । एवमप्रेऽपि । कथं तहींति । गतिकारकेतरपूर्वपदत्विमहं नास्तीति वसीव भाव्यमिति प्रश्नः । दुर्धिय इत्यत्र 'प्रादिभ्यो धातुजस्य-' इति वार्तिकेन उत्तरपद्त्वोपो बोभ्य इलारायेनाह—दुःस्थिता धीर्येपामिति । वृश्चिक-शुद्धस्यति । भाष्यकृता हि बुद्धिपरिकल्पितमपायमाश्रिल् 'भीत्रार्थानाम्-' इति सूत्रं प्रलाख्यातम्, तत्रश्च संबन्धमात्रविवक्षायां षष्ट्ययेवित नास्लत्र कारकपूर्वत्विमिति भावः । वृश्चिकस्य नापा-दानकारकत्विमिति सृत्रमतेऽपि न दोष इति भावः । 'श्चोः सुपि' इत्यतः सुपीत्यनु-

भीरित्युत्तरपदलोपो वा। २७३ न भूसुधियोः। (६-४-८४) एतयोर्यस् न स्यादिच सुपि। सुधियो, सुधिय इत्यादि। सस्वायमिच्छ्रति सस्वीयति। ततः किप्। श्रह्लोपयलोपो। श्रह्लोपस्य स्थानिवन्त्वाद्यस्य प्राप्ते 'को सुप्तं न स्थानिवत्'

रोगत् संबन्धमात्रविवन्तया पर्शमाशिख्य द्यक्षिकस्य भीरिति षष्ट्रीसमासे द्यक्षिकभीशब्द्-स्य ब्युत्पित्तराश्रीयते । ततश्च कारकेतरपृवक्तवाद् नात्र यिएति भावः । न च द्यक्षिककाद्भीरिखाडौ बुद्धिकृतमेवापादानत्वमादाय पद्यम्युपपत्तेः 'भीत्रार्थानाम्—' इति व्यर्थमिति वाच्यम् , तस्य स्त्रस्य भाष्ये प्रखाख्यातत्वेन इष्टापत्तेरिखन्तम् । परिहारान्तरमाह— दृश्चिकसंवन्धिनीति । उत्तरपदेति । द्यक्षिकसंवन्धिनीति पूर्वपदे उत्तरखएडस्य संवन्धिनीशब्दस्य लोपः । शाकपार्थिवादित्वादिखर्थः ।

सुष्टु ध्यायतीति, सु-शोभना धीर्थस्थिति वा विग्रहे सुधीशब्दः । श्रन श्रजादौ परे 'एरनेकाचः-' इति प्राप्ते । न भूसुधियोः । 'इएगो यए' इत्यतो यिएति 'श्रोः सुपि' इत्यतः सुपीति 'इक्षो यएनि' इत्यतो श्रचीति चानुवर्तते । तदाह—एतयो-रित्यादिना । एनथोरिति सुनोक्षभूसुधियोः परामर्शः । श्रचीति । श्रजादावित्यर्थः । याणि प्रतिपिद्धे इयङ्मभिभेन्य श्राह—सुधियाविति । श्रादिना श्रजादिवर्वसंग्रहः । प्रधीवद्गाणि । इयङ्ग विशेषः श्रचीति वस्तुस्थितिः । श्रनजादौ यएः प्रसत्तयभावात् सुपीति किम् १ सुधीभिस्पास्यः सुश्रुपास्यः । वस्तुतस्तु सुपीति नानुवर्तनीयम् । 'एरनेकाचः-' इति यणो ह्यत्र न प्रसत्तिः, तस्य श्रजादिप्रत्ये विधानात्, उपास्यशब्दस्य प्रत्ययत्वाभावात् । 'इक्षो यएनि' इति नु भवत्येव, 'श्रनन्तरस्य-' इति न्यायेन 'एरनेकाचः-' 'श्रोः सुपि' इति च विहित्यए एव प्रतिषेधात् । 'सुधिया स्पास्यः सुध्युपास्यः' इत्यत्र तु श्रन्तर्वितिंनी विभक्तिमाश्रिल्य 'एरनेकाचः-' इति यणो 'न भूसुधियोः' इति प्रतिषेधेऽपि उपास्य इत्यचमाश्रिल्य 'इक्षे यएचि' इति यण् भवत्येव, 'श्रनन्तरस्य-' इति न्यायेन तस्यात्र प्रतिषेधाभावादित्यलम् । सस्तीयतीति । 'सुप श्रात्मनः-' इति न्यायेन तस्यात्र प्रतिषेधाभावादित्यलम् । सस्तीयतीति । 'सुप श्रात्मनः-' इति

वर्तनादाह—श्रिच सुपीति । सुपि किम् , सुध्युपास्यः । वस्तुतस्तु सुपीत्यननुवृत्ता-विप न स्तिः, 'श्रनन्तरस्य-' इति न्यायेन 'एरनेकाचः-' इति 'श्रोः सुपि' इति च स्त्रहयेन प्रापितस्येन यए। 'न भूसुवियोः' इति निषेषाभ्युपपमातः । स्थानिवस्या-स्थिए प्राप्त इति । 'एरनेकाचः-' इत्यनेन । न चान्तर्वर्तिनी विभक्तिमाश्रित्य सिंखशब्दस्य पदत्वाद् 'न पदान्त-' इति नियेधेन श्रन्त्वोपो न स्थानिवदिति वाच्यम् । 'नः क्ये' इति नियमेन क्याचि नान्तस्यैव पदत्वात् श्रत श्राह—कौ सुप्तमिति । 'नपुं-सके भावे कः' कौ लोप इस्पर्धः । इदं सर्व सुमारीमिच्छन् सुमारीस्थन्नापि बोध्यम् । कौ सुप्तमिति स्थानिवदित्यभ्युपगमात् । श्रन्यथा बेभिदि

( वा ४३१ )। एकदेशविकृतस्यानन्यतयानङ्गिस्त्रे, सस्ता, सस्तायौ, सस्तायः। हे सन्तीः। ऋमि पूर्वरूपानरस्वाद्यणि प्राप्ते ततोऽपि परस्वात् 'सस्त्युरसंबुद्धौ'

सिविश्वाद न् वर्याच हुते (अहुत्सर्वधानुकयोः - 'इति दीर्घे सखीयतीति स्पम् । ततः विविविति । तस्म सखीयशब्दान् समाचन्ताः - 'इति धातुसंज्ञकात् 'क्षिप्य' इति स्वेता क्षिप्य' इति स्वेता क्षिप्य' इति स्वेता क्षिप्य' इति स्वेता क्षिप्य' इति प्रकार कारस्य लोपः, 'लीपो ब्योः - 'इति यलोप इत्ययेः । यलोपे कर्तव्ये अल्लोपस्तु न स्थानिवत्, 'म प्रवान्त-' इति यलोपं स्थानिवत्ति । 'ख्रचः परिसन्-' इत्येनेनिति शेषः । यिण् प्राप्त इति । खकारादीकारस्य 'इत्रो यणिव' इत्येनेनिति शेषः । यिण् प्राप्त इति । खकारादीकारस्य 'इत्रो यणिव' इत्येनेनिति शेषः । व्यन्तविति । प्रवान्तव्यं स्थानिवत् । त्रव्यं हित क्ष्यं नानतस्येव पदन्वात् । क्षेत्र तुन्तिति । न पदान्तस्ये 'क्षिणुप्यावच इप्पति क्ष्यं नानतस्येव पदन्वात् । क्षेत्र ति नित्र क्षेत्र तत्र त्र त्र त्रिष्त स्थानिवित् इति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम् । लुप्तमिति । न पदान्तस्य विद्याः । तत्र लुणिति लोपो विवित्ति इति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम् । लुप्तमिति भावे कः । क्षिप्यन्यपपको लोपो न स्थानिवदित्यः । तत्र अवकारादीकारस्याचपरकत्वाभावाद् न यिणिति भावः । वयपि 'न पदान्त-' इति स्ये 'क्षौ लुप्तं न स्थानिवत्' इत्ये खीक्रतम् , तथापि 'गोमल्योः क्षिप गोमान्' इति माच्यात् 'क्षौ लुप्तं न स्थानिवत्' इत्येष खीक्रतम् , तथापि 'गोमल्योः क्षिप गोमान्' इति माच्यात् 'क्षौ लुप्तं न स्थानिवत्' इत्यिष क्षिप्तम् । ततः सुनुत्पतिः ।

श्रनक्षित्वे इति । 'श्रनक् सौ' 'सख्युरसम्बुद्धौ' इत्युमाभ्यामिति शेषः । इदन्तम्बिशब्दस्य विश्वीयमोने श्रनक्षित्वे कयं सखीशब्दस्य ईदन्तस्य भवेतामित्यत् श्राह—एकदेशिति । हे सखीरिति । श्रव्यन्तत्वान सुलोपः । स्रीत्वाभावान्नदीत्वाभावाद् नदीकार्य न भवति । यिण श्राप्त इति । 'एरनेकावः—' इत्यनेनेति शेषः ।

ब्राह्मणुकुलानीति हलन्तन गुंसके वच्चमारां न संगच्छेत । वेभियतेः क्रिपि श्रक्कोपे यलोपे च कौ लुमत्वनाक्षोपस्य स्थानिवरवाभावे भलन्तलक्त्रणनुमूत्रसङ्गात । कौ विधि प्रति न स्थानिविद्यस्थोदाहरणं तु लवमाचक्ताणो लौः । श्रत्र ।णिच यिटलोपः, यथ कौ गिलोपः तहुभयं 'छ्वोः गृह्र-' इति वकारस्य क्रिनिमित्ते ऊठि कर्तव्ये न स्थानिवत् । 'एखेवत्युठ्सु' इति दृद्धिः । श्रत्रेवस्वधेयम् । 'न पदान्त-' इति सूत्रे 'क्रिलु-गुपधात्वचक्परनिक्कृतिकुत्वेपूपसंख्यानम् ' इति वार्तिकमस्ति । तदेकदेशानुवादोऽयं 'क्षी लुप्तम्-' इत्यादीनामप्युदाहरणान्यत्रोच्यन्ते । प्रामिः पट्वीभिः कीतः पश्चपदः । 'आर्हान्-' इति ठक्, तस्य 'श्रध्यर्धपूर्व-' इति , 'लुक् तदितलुकि' इति वीषो लुक्, तस्य लुक्च लुप्तत्वेन स्थानिवत्त्वाभावाद

(स् २१३) इति प्रवर्तने, सस्तायम्, सस्तायौ । शिन यण्, सस्यः । सह स्वत् वर्तत इति सस्यः, तिमच्छ्रतीति सस्तीः । सुन्तिमच्छ्रतीति सुन्तीः । सुन्ति । सन्ति । सन

श्रत्र यगादेशो न भवति । न च बीपो लुकः परनिमित्तकत्वाभावात् स्थानिवर्त्वं न भवेदिति शङ्क्यम् , बीपो लुकं प्रति स्थानिहारा तदितलुकः परत्वस्तीकारात् । यहा वुद्धिपरिकल्यनं पौर्वापर्यमभावेऽध्यन्ति नास्स्रवानुपपतिः । न च ऋडे नद्धिते विव-जिते 'भम्याडे-' इति गुंव द्वावायुक्तानियेथं विनैवेशीमदिशित्यपि शह्यम् , यत्र भावि-भन्तं नत्रैव पुंवद्रावः, इह तु लुकि भन्ताभावान् कुतः पुंवद्राव इति कैयटेनोक्कत्वान् । तथा पत्रे यो देवता श्रस्य पत्रेन्द्रः । 'सास्य देवता' इत्रण् । 'द्विगोर्नुगनपत्थे' इति लुक्। ततो बीपो लुकि तस्य स्थानिवत्त्वाभावाद् बीषा संनियुक्त त्रानङ् न श्रूयते । पुंवद्भाव-स्यात्र शङ्कापि नास्ति, इन्द्रे इन्द्रत्विमन्द्राग्यामिन्द्रश्चीत्विमिति प्रयुनिनिमित्तभेदे भाषि-तपुंस्कत्वस्थान भ्युपगमात् । ये तु 'न पदान्त-' इति सूत्रे 'वर ई' इति ईकारप्रश्लेषं कुर्वन्ति, तेषामिह लुम्प्रहर्णं न कार्यम् । उपधात्वे कर्तव्ये न स्थानिवन् । तेन परिखा-शब्दाचातुर्रिके श्रीण कृते 'बृद्धादकेकान्त-' इलादिना परिखाशब्दान् खोपघलच्चेणे स्तार्थिके छप्रस्यये पारिस्तीयः सिध्यति । ऋन्यया उपपासंज्ञायाः पूर्वविधित्वेन तस्यां कर्तव्यायामालोपः स्थानिवत्स्यात् । नन्वेवं पटयतीत्यादौ वृद्धिः स्यादिति चेन्न, यत्रो-पथासंज्ञासुपजीन्य प्रखयो विद्वितस्तत्रैवायं निपेध इति भाष्ये स्थितत्वात् । तत्र चङ्पर-निर्हासप्रहेरामेव ज्ञापकम् । चङ्परो यो हस्वः स चङ्परनिर्हासः, तत्र न स्थानिवत् । वादि-तवन्नं प्रयोजिनवान् अवीवदद्वीणां परिवादकेन । अत्र प्रथमणिलोपस्य स्थानिवत्त्वादा-कारोऽनुपधेनि 'खौ चिंब-' इत्युपधाहस्त्रो न प्राप्नोति । खिसामान्यप्रह्खादेतिसद्ध-मिति चेत् , तर्श्वन्यदुदाहर्तव्यं वारि श्राख्यदवीवरत् । न च 'श्रम्लोपि' इति निषेधः राह्नयः, परत्वाद् बृद्धां सत्यां टिलोप इत्यभ्युपगमेनाग्लोपित्वाभावात् । श्रत एव भूग्रह- श्रहणातुकारः, सन्त्युः, सुल्युः, सुत्युः। लूनिमच्छ्नतीति लूनीः। चामिमच्छ्नतीति चामीः। प्रसीमिमच्छ्नतीति प्रमीमीः। एषां इसिङसोर्यण्। नत्वमत्वयोर-सिद्धत्वात् 'ख्यत्यात्–' (स् २४४) इत्युत्त्वम् , लून्युः, चाम्युः, प्रसीम्युः। शुष्कीयतेः किष्। शुष्कीः। पकीः। इयङ् , श्रुष्कियां, श्रुष्कियः। इसिङसीः श्रुष्कियं इत्यादि । इति ईदन्ताः ॥ संभुईरिवत् । एवं विष्णुवायुभान्वादयः।

मुखीमुनीशब्दयोरप्येवम् । लूनीरिति । 'लून् छेदने' कः । 'खादिन्यः' इति नत्वम् । क्यि ईत्वम् । अध्यन्तत्वात्र मुलोपः । 'चं च्ये' कः । 'आदेच उपदेशेऽशिति' इत्यात्वम् । 'जायो मः' इति मत्वम् । क्यजाद पूर्ववत् । प्रस्तीमीरिति । 'रखै एयै शब्दसङ्खातयोः' कः । 'आदेचः —' इत्यात्वम् । 'प्रस्तोऽन्यतरस्याम्' इति मः । 'स्यः प्रपृक्त्य' इति सम्प्रसारणम् । 'सम्प्रसारणान् इति पृवहपम् । 'इतः' इति दीर्घः । क्यजादि पूर्ववत् । सखी मुर्तात्यादिवदृपाणि । उत्तिकस्तोर्यणिति । 'एरनेंकाचः —' इत्यनेनेति शेषः । असिद्धत्वादित्यनन्तरं स्यात् परत्वादिति शेषः । असिद्धत्वादित्यनन्तरं स्यात् परत्वादिति शेषः । अस्कित्यतिति । 'इनिस्तपौ धातुनिर्देशे' इति हितपा निर्देशोऽयम् । शुप्धातोः कः, शुष्कः । 'शुषः कः' इति कत्वम् । शुष्कमात्मन इच्छतीत्यवे क्यजन्तात् शुष्कीयधातेः किपि शुष्कोरिति रूपमित्यवेः । अव्यन्तत्वात्र मुलोपः । सखी मुतीत्यादिशब्द-वत् शुष्कोरावदः । शुष्कियावित्यादि । संयोगपूर्वत्वाच यस् । कि तु इयिनिति विशेष इति भावः । कसिकसोः शुष्किय इति । न च कत्वस्थासिद्धत्वात् ख्यत्यात्परत्वादुत्तं शङ्ग्यम् , इयक्वेरेशे सिति कृतयणादेशत्वाभावाद् इति भावः । इति ईदन्तप्रकरणम् ।

**त्रथ उदन्ता निरूप्यन्ते । शम्भुईरिवदिति ।** तत्र पूर्वसवर्णदीर्घ

मिश्र—' इति स्त्रे हिलकत्योहं लकतेत्यदन्ति पतनं सार्थकम् । छत्वे न स्थानिवन् । श्रवंयतेरकः 'कृदाधारार्चिकलि भ्यः' इति कः । पाचयतेः पाक्तिः । इह 'चोः छः' इति कुत्वे पिलोपो न स्थानिवत् । वार्तिकेऽस्मिन् किच स्परिन्हां सोपधानां श्रह्यमान्वस्यकम्, लुक ईकार श्रव्षेषण गतार्थत्वान् कृत्वस्य पूर्वत्रासिद्धीयत्वाचेत्यवधेयम् । 'चजोः' इति कुत्वे चोदाहर समावः । सखिरित्यादि । 'तेन सहेति—' इति बहुत्रीहौ 'वोपसर्वनस्य' इति सभावः । सखिरित्यादि । 'तुप श्रात्मनः क्यच् 'क्यचि च' इतीत्वम् । दीर्घस्यापीति । एतदर्थे कृतयस्यादेश इति भावः । नतु श्रतिसखे भूपते-रिति गुर्यावषयं व्यावतियनुं यसा निर्देश इति चेद्, श्रस्त्वेवम् , तथापि दीर्घे प्रवृत्तिः केन वार्यताम् , न हि हत्वे यस्या भाव्यं न दीर्घेष्वत्यत्र प्रमास्यमित् । सौत्रस्य विकृत-विदेशस्याव्याप्त्यतिव्याप्तु भयवारकत्वे सारवत्त्वतामेन तथैवौचित्याद्भाष्याह्य हत्वाच ।

२,९४ तृज्वत्क्रोब्दुः । (७-१-६४) कोर्प्डुस्तृजन्तेन तुल्यं वर्तते, श्रसंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । क्रोप्टुशब्दस्य स्थाने क्रोप्टृशब्दः प्रयोक्रब्य इत्यर्थः । २७४ ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः । (७-३-११०) हो सर्वनामस्थाने च परे ककारः, गुगस्त श्रोकारः, श्रव इत्याद्यो विशेषास्वान्तरतस्यात् संगता इति भावः। 'हरा बादने नेदने च' इति धानोः 'सिननिगमिमसिसच्यविधाक्त्रशिभ्यस्तन' इति तुस्प्रख्ये 'त्रश्र-' इति रास्य पकारे प्रुत्वेन टकारे च कोप्टुशब्दः । हुसुधातोः कर्तरि तुचि तु स्रोप्ट्रहच्दः । इचिप श्रमानविचनौ । नयोगिवहेषेण सर्वत्र प्रयोगे प्राप्ते विशेषं तृज्यन्क्रोप्दः । प्रत्ययप्रहण्यरिभाषया 'तृच्' इति तृजन्तं रृच्ये । 'तेन तुन्यम्-' इति तृतीयान्ताइतिः । 'इतोऽत् सर्वनामस्थाने' इत्यतः सर्वनामस्थान इति 'सत्स्युरसंबुद्धा' इस्रतोऽसंबुद्धाविति चानुवर्तते। तदाह**—ऋोप्टुस्तृजन्तेनेत्यादिना।** 'कार्यरूपनिमित्तार्थशास्त्रतादम्म्यशब्दिताः । व्यपदेशश्च समैतानितदेशान प्रचाने ।' इति ऋतिदेशाः सप्त । तत्र प्राधान्यादिह तृजन्तरूपमेव ऋतिदिश्यते । तच न कर्तृ भर्तृ इद्यादि तृजन्तरूपम् , किंतु क्रोप्तृ इत्येव तृजन्तरूपम् अतिदिश्यते, कुश्धातो-रपस्थितत्वाद् अर्थत आन्तर्याच । इत्यभिष्रेल फिलितमाह—क्रोप्ट्रशब्दस्य स्थान इति । निमिनादीनामुदाहरगानि तु तत्र तत्र प्रदर्शयिष्यामः । कोष्ट्रं म् इति स्थिते । भृतो कि । 'तस्यस्य पुराः' इत्यतो गुण इत्यनुवर्तते । 'श्रङ्गस्य' इत्यधिकृतम् ऋत लूनमिति । 'त्वदिभ्यः' इति निष्ठातस्य नः । ज्ञाममिति । 'ज्ञायो मः' इति मः। प्रस्तीममिति । 'रुस्योऽन्यतरस्याम्' इति मः। 'स्त्यः प्रपूर्वस्य' इति संप्रसारराम्। शुष्कीरिति । 'शुषः कः' इति निष्ठातस्य कः । पकीरिति । 'पचो वः' इति वः । इयङिति । संयोगपूर्वत्वादिवर्णस्य यग् नेति भावः । इतीदन्ताः । हरिवदिति । तद्वत्साध्य इत्यर्थः । तुज्वत्क्रोष्ट्रः । 'कुश् त्राह्वाने रोदने च' । त्रस्मात् 'सितनिग-मिमसिसच्यविधान्कुशिभ्यस्तुन्' इति तुन्प्रत्यये कोष्टुशब्दः , तृचि तु कोष्ट्रशब्दः, द्वाविप शुगालवचनौ, तत्राविशेषेण द्वयोः प्रयोगे प्राप्ते सर्वनामस्थाने स्त्रियां च तृजन्त एव तृतीयादावच्युभयम् , श्रन्यत्र तुन्नन्त एवेति नियमार्थं त्रिस्त्री त्रारभ्यते । क्रोष्टु-रिति तुन्नन्तात्प्रथमा । तुञ्चदिति तृतीयान्ताद्वतिः । निमित्त-व्यपदेश-तादात्म्य-शास्त्र-कार्य-रुप-विषयत्वेनातिदेशस्यानेकविधत्वेऽपि प्राधान्यादिह रूपमेवातिदिश्यते । तच न पचा-देर्यस्य कस्यचित्, किं तु कुशेरेव, उपस्थितत्वात्, ऋर्यत त्रान्तर्याचेत्यभिप्रेत्य फलि-तमाह—को दुशब्दस्य स्थाने को प्टृशब्द इति । निमित्तातिदेशो यथा—चिकी-र्षति, चिकीर्षते । अत्र सन्नन्तस्य 'पूर्ववत्सनः' इत्यनेन जित्वातिदेशे कर्तृगामिनि कियाफले श्रात्मनेपदं सिध्यति । ननु कार्यातिदेशेनाप्येतद्रतार्थमिति चेत् , अत्राहुः-१ 'कोष्ट्रशब्दस्तुजन्तवद् रूपं लभते' इति क्वचित् पाठः ।

प्रहबादुकारः, सल्युः, सुल्युः, सुत्युः। तूनिभच्छतीति तूनीः। चामिमच्छु-तीति चामीः। प्रसीमिमच्छतीनि प्रसीमीः। एषां इसिङसोर्थण्। नत्वमत्वयोर-सिद्धत्वात् 'ख्यत्यात्–' (स् २४१) इत्युत्तम्, तून्युः, चान्युः, प्रसीम्युः। शुष्कीयतेः क्रिप्। शुष्कीः। पकीः। इयङ्, शुष्कियौ, शुष्कियः। इसिङसोः शुष्किय इत्यादि। इति ईदन्ताः॥ शंसुईरिवत् । एवं विष्णुवायुभान्वादयः।

सुखीसुतीशब्द्योरप्येवम् । लुनीरिति । 'लूज् छुदने' कः । 'ल्वादिभ्यः' इति नत्वम् । क्याचि ईत्वम् । अव्यन्तत्वात्र सुलोपः । 'चे च्चये' कः । 'आदेच उपदेशेऽशिति' इत्यात्वम् । 'च्वायो मः' इति मत्वम् । क्यावादि पूर्ववत् । प्रस्तीमीरिति । 'स्खै ष्टयै शब्दसङ्खातयोः' कः । 'आदेचः—' इत्यात्वम् । 'प्रस्तोऽन्यनरस्याम्' इति मः । 'स्खः प्रपूर्वस्य' इति सम्प्रसारणाम् । 'मम्प्रसारणान्य' इति पूर्वक्षमम् । 'इलः' इति दीर्घः । क्यावादि पूर्ववत् । सखी सुतीत्यादिवदृषाणि । उत्तिकसोर्योणिति । 'एर्नेकाचः—' इत्यन्वेति शेषः । असिद्धत्वादित्यनन्तरं स्यात् परत्वादिति शेषः । शुष्किययोरिति । 'इक्शित्यापे प्रावादित्यात्वस्त्यान्तरं स्यात् परत्वादिति शेषः । शुष्कियतेरिति । 'इक्शित्यणे चातुनिर्देशे' इति शितपा निर्देशोऽयम् । शुष्पातोः कः, शुष्कः । 'शुषः कः' इति कत्वम् । शुष्कमात्मन इच्छतीत्यये क्यजन्तात् शुष्कीय- घातोः किपि शुष्कीरिति रूपमित्ययेः । अव्यन्तत्वात्र स्रुलोपः । सखी स्रुतीत्वादिशव्द- वत् शुष्कीशव्दः । शुष्कियावित्यादि । संयोमपूर्वत्वाच यस् । किं तु इयिविति विशेष इति मावः । इति कत्वम् । इति कत्वम् । इति भावः । इति ईदन्तप्रकर्रणम् ।

श्रथ उदन्ता निरूप्यन्ते । शम्भुईरिवदिति । तत्र पूर्वसवर्णदीर्घ

मिश्र-' इति सूत्रे हिलकल्योईलकलेत्यदन्तिनिपातनं सार्थकम् । कुत्वे न स्थानिवत् । श्राचयतेरर्कः 'कृदाधारार्विकलिभ्यः' इति कः । पाचयतेः पाक्तिः । इह 'चोः कुः' इति कुत्वे ियालोपो न स्थानिवत् । वार्तिकेऽस्मिन् किन्चस्परिनर्हासोपधानां श्रह्यमान्वस्यकम्, जुक ईकारश्रकेषेण गतार्थत्वात् कुत्वस्य पूर्वत्रासिद्धीयत्वाचेत्यवधेयम् । 'चजोः-' इति कुत्वे चोदाहरणमन्वेषणीयम् । स्यस्य इति । 'तेन सहेति-' इति बहुवीहौ 'वोपसर्वनस्य' इति समावः । सस्विरित्यादि । 'सुप श्रात्मनः क्यच्' 'क्यचि च' इतीत्वम् । दीर्घस्यापीति । एतद्र्यं कृतयणादेश इति भावः । ननु श्रातसखेभूपते-रिति गुणविषयं व्यावतियतुं यणा निर्देश इति चेद्, श्रस्त्वेवम्, तथापि दीर्घे प्रशृतिः केन वार्यताम्, न हि हस्ते यणा मान्यं न दीर्घेष्वित्यत्र प्रमाणामस्ति । सौत्रस्य विकृत-निर्देशस्यान्वाप्यतिव्याप्रथमयवारकत्वे सारवत्त्वतामेन तथेवौचित्याद्राध्याहद्धावाह ।

२७४ तुज्वत्क्रोष्ट्रः । ( ७-१-६५ ) क्रोस्ट्रैस्तृजन्तेन तुल्यं वर्तते, असंबुद्धौ सर्वनामस्याने परे । क्रोच्टुशब्दस्य स्थाने क्रोच्ट्रशब्दः प्रयोक्रब्य इत्यर्थः । २७४ त्रातो किसर्वनामस्थानयोः । (७-३-११०) ही सर्वनामस्थाने च परे ककारः, गुगुस्तु त्र्योकारः, त्रव् इत्यादया विशेषास्त्वान्तरतम्यान् संगता इति भावः। 'ऋश बाह्यने रोटने च' इति धातोः 'मितनिगमिमसिसचयविधाञ्कशिभ्यस्तन्' इति तुन्प्रस्थे 'त्रश्च-' इति शस्य पकारे प्रत्वेन टकारे च कोण्युशब्दः । कुशाधातोः कर्तरि त्रचित् कोष्टशब्दः । इत्विप श्रमालवाचिनौ । तयोर्विरोषेण् सर्वत्र प्रयोगे प्राप्ते विरोषं दर्शिवतुमाह-तुज्वत्को एदः । प्रत्ययप्रहरापरिभाषया 'तृच्' इति तृजन्तं गृचते । 'तेन तुरुयम्-' इति तृतीयान्ताइतिः । 'इतोऽत् सर्वनामस्थाने' इत्यतः सर्वनामस्थान इति 'सल्यूरसंबुद्धो' इत्यनोऽमंबुद्धाविति चानुवर्तने । तदाह्—कोण्टस्तुजन्तेनेत्यादिना । 'कार्यह्रपनिभित्तार्थशास्त्रतादारम्यशब्दिताः । व्यपदेशश्च समैतानतिदेशान् प्रचन्नते ।' इति ऋतिदेशाः सप्त । तत्र प्राधान्यादिह तृजन्तरूपमेव ऋतिदिश्यते । तच न कर्तृ भर्तृ इत्यादि तृजन्तरूपम् , किंतु कोष्ट्र इत्येव तृजन्तरूपम् ऋतिदिश्यते, कुशाधाती-रपस्थितन्वाद् अर्थत् आन्तर्याच । इत्यभिष्रेत्य फलितमाह—क्रोप्द्रशब्दस्य स्थान इति । निमिनादीनामुदाहरणानि तु तत्र तत्र प्रदर्शयिष्यामः । कोष्ट्र म् इति स्थिते । भृतो डि । 'हस्त्रस्य गुगाः' इत्यतो गुगा इत्यनुवर्तते । 'अङ्गस्य' इत्यधिकृतम् ऋत लन्मिति । 'त्वादिभ्यः' इति निष्ठातस्य नः । ज्ञामिमिति । 'ज्ञायो मः' इति मः। प्रस्तीममिति । 'प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्' इति मः। 'स्त्यः प्रपूर्वस्य' इति संप्रसारराम्। शुष्कीरिति । 'शुषः कः' इति निष्ठातस्य कः । पक्कीरिति । 'पचो वः' इति वः । इयङिति । संयोगपूर्वत्वादिवर्णस्य यस् नेति भावः । इतीदन्ताः । हरिवदिति । तद्वत्साध्य इत्यर्थः । तुज्वत्क्रोष्टुः । 'कुश् त्राह्वाने रोदने च' । त्रस्मात् 'सितनिग-मिमसिसच्यविधान्कुशिभ्यस्तुन्' इति तुन्प्रत्यये क्रोष्टुशब्दः , तृचि तु क्रोष्ट्रशब्दः, द्वाविप शुगालवचनौ, तत्राविशेषेण द्वयोः प्रयोगे प्राप्ते सर्वनामस्थाने श्रियां च तृजन्त एव तृतीयादावच्युमयम् , श्रन्यत्र तुबन्त एवेति नियमार्थं त्रिसूत्री श्रारभ्यते । क्रोष्ट्र-रिति तुचन्तात्प्रथमा । तुज्वदिति तृतीयान्ताद्वतिः । निमित्त-व्यपदेश-तादातम्य-शाख-कार्य-रप-विषयत्वेनातिदेशस्यानेकविधत्वेऽपि प्राधान्यादिह रूपमेवातिदिश्यते । तच न पचा-देर्यस्य कस्यचित्, किंतु कुशेरेव, उपस्थितत्वात्, अर्थत श्रान्तर्याचेत्यमिप्रेत्य फलि-तमाह—कोष्टुशब्दस्य स्थाने कोष्टुशब्द इति । निमित्तातिदेशो यथा—चिकी-र्षति, चिकीर्षते । अत्र सन्नन्तस्य 'पूर्ववत्सनः' इत्यनेन जित्वातिदेशे कर्नृगामिनि कियाफले त्रात्मनेपदं सिध्यति । नतु कार्यातिदेशेनाप्येतद्गतार्थमिति चेत् , अत्राहः-

१ 'कोष्टुशब्दस्तृजन्तवद् रूपं लभते' इति क्वचित् पाठः ।

ऋदन्ताङ्ग्य गुणः स्वात् । इति प्राप्ते । २७६ ऋदुश्रानस्पुरुद्देसोऽनेहसां च । (७-१-६४) ऋदन्तानामुशनसादीनां चानङ् स्वादसंबुद्धौ सौ परे । २७७ ऋप्नुन्तृचस्वस्वनप्तृनेष्ट्रन्वष्ट्रचतृहोतृपोतृप्रशास्तृणाम् । (६-४-११)

इस्रनेन विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह— हो सर्वेत्यादिना । ऋदुशनस् । 'सल्युग्मंबुद्दौ' इस्पतः असंबुद्धविति 'अनङ् सौ' इस्पतः अनिकिति चानुवर्तते । अइस्येस्थिकृतम् ऋद् दिभिर्विशेष्यते तदाह— ऋदुन्तानामित्यादिना । उशनमादि-ष्विप तदन्तविधिर्वोध्यः । अनिक ककार इत् । नकारादकार उचारगार्थः । 'किच' इस्यन्तादेशः । कोष्टन् स् इति स्थिते । अप्तृन् । 'नोपधायाः' इस्रतः उपधाया इस्र-

निमित्तप्रतिसंधानपूर्वकत्वात्तस्येति निमित्तातिदेशः पृथगुक्त इति । व्यपदेशातिदेशो यथा-- श्राचन्तवदेकस्मिन्' इत्यनेन कर्तव्यमिन्यादौ सावकाराप्रत्ययायुदात्तत्वफलक न्त्रादिन्वव्यपदेश श्रौपगवादावनिदिश्यते । तादान्म्यातिदेशो यथा—'सुबामन्त्रिते पराङ्ग-वत्स्वरे' इत्यनेन 'इवत्पाणी ग्रुभस्पती' इत्यत्र ग्रुभस्शब्दस्य पराङ्गवत्त्वे सति षाष्टि-केन 'त्रामन्त्रितस्य' इत्यनेन शकारादुकारस्याधुदात्तत्वं सिध्यति । शास्त्रातिदेशो यथा-'कालेम्यो भववत्' इत्यनेन कालवाचिम्यः 'तत्र भवः' इत्यधिकारे यत शास्त्रं तत 'सास्य देवता' इत्यर्थे ऋतिदिश्यते । तेन मासिकं प्रात्र्षेणयमित्यत्र यथाविहितं 'काला-द्रव्' 'प्रावृष एरयः' इति सिच्यति । कार्यातिदेशे तु-इह प्रकृतिप्रत्ययादीनां सांकर्य स्यात् । ऋर्यातिदेशो यथा-'गोतो शित्' गौः, गावौ, गावः। अत्र शित्कार्ये बृद्धिरति-दिश्यते, प्राचान्यात् । केचितु निमित्तातिदेशे 'गोतो खित्' इत्युदाहरन्ति, तन्मते कार्या-तिदेशस्य 'कर्मवत्कर्मगा-' 'स्थानिवदादेशः-' इत्यायदाहर्तव्यम् । रूपातिदेशो यथा-वतग्डी चासौ वृन्तारिका च वातग्ब्यवृन्दारिका । अत्र वतग्डीशब्दे 'पुंवत् कर्मधा-रय-' इत्येनन पुंवाचकवातग्ब्यशब्दरूपमतिदिश्यते । इह मनोरमायामितदेशस्य षड्विधत्वमुक्तम् । त्रन्ये तु---'कार्यस्पनिमिनार्यशास्त्रतादात्म्यशन्दिताः । व्यपदेशश्च सप्तैतानतिदेशान्त्रचत्तते ।' इति सप्तविधत्वमाहुः । श्रर्थातिदेशस्योदाहरणं तु गार्गी च गार्ग्यायणौ च गर्गाः । अत्र 'स्त्री पुंवच' इत्यनेन गोत्रप्रस्ययान्तस्त्रीवाचकस्य 'बृद्धो यूना-' इत्येक्शोषे सति स्त्र्यर्थस्य पुमर्थोऽतिदिश्यते, तेन ल्रियामपत्यकृतबहुत्वे 'यननोश्व' इति लुक् सिध्यति । ऋतो िङ । कृतृ एतयोरनुकरणे ऋकारान्ते गुण-वारसाय तपरकररामिति बोध्यम् । ऋष्तृन् । 'तुरिष्ठेमेयस्तु' इतिवत् तृ इत्येव सिद्धे तुनत्चोर्भेदेनोपादानं 'क्विचत्सामान्योकताविप विशेष एव गृह्यते' इति ज्ञापनार्थम् । तेन 'न कोपधायाः' इत्यत्र सामान्योक्काविप त्रकतिद्वितयोरेव को गृह्यते, न कमात्रम् । तेन यद्ये वच्यति 'कोपधप्रतिषेधे तद्धित्व्यह्णाम्' इति तदुपपन्नं भवतीत्येके ।

श्रवादीनामुपधाया दीर्घः स्यादसंबुद्धौ सर्वनामस्याने परे। नप्त्रादिग्रहणं ब्युत्पत्ति-पच्चे नियमार्थम् । उद्यादिनिष्पञ्चानां तृन्तृज्ञन्तानां संज्ञाशब्दानां चेद्रवित तर्हि नप्त्रादीनामेव । तेन पितृभ्रातृप्रमृतीनां न।उद्गातृशब्दस्यतु भवत्येव।'ममर्थ-'

नुवर्तते । 'सर्वनामन्थाने चामंबुद्धौ' इति चकारवर्जमनुवर्तते । तदाह—स्रवादीना-मिति । अत्र अष्टाध्यव्यां तवन् 'तृन्' इति सूत्रेण 'खुल्तृचौ' इति सूत्रेण च कर्तरि तृन्तृचौ विहितौ । तथा उग्गादियु 'तृन्तृचौ शैसिचदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ' 'बहुल-मन्यत्रापि' इति सुत्राभ्यां तृन्तृचौ विधाय 'नज्नेच्युत्वध्रहोतृपोतृत्रातृजामातृमातृपितृ-दृहिनु' इति मुन्नेण नप्त्रादयो निपातिताः । ततश्च मंज्ञाशब्दाः तृन्तृजन्ता श्रौणादिका इति स्थितिः । तत्र तृजन्तादेव सिद्धे नप्त्रादिप्रहर्गा व्यर्थमिस्थन आह—नप्त्रादि-ग्रह्णमिति । नियमशर्रारमाह—उणादीति । तेनित । श्रौणादिकेषु न त्रादिसप्तानामेव तन्तजन्तानां दीर्घ इति नियमेन तदितरेषां पितृश्रात्रादीनां न दीर्घ इति मावः। न च प्रशास्तृशब्द त्र्यौगादिको न भवतीति भ्रामेतब्यम् , तस्यापि संज्ञाशब्दस्य शंसिचदादि-गएप्रविष्टत्वेन श्रौगादिकत्वात्। श्रत्र मृने 'ब्युन्पनिपन्ने' इन्युक्त्या श्रब्युन्पनिपन्ने नप्त्रादि-सप्तानां तृन्तृजन्तत्वाभावाद्यामौ नःत्रादिश्रहणुमर्थवत् । तदितरपिनृमात्रादिशब्दानां तु श्रोगादिकानामन्युत्पन्नतया तृन्तृजन्तत्वाभावादेव न दीर्घ इति सूचितम् । नन्वेवं सित उहातृशब्दस्यापि संज्ञाशब्दस्य शंसिच्दादित्वेन श्रौणादिकत्वात् तस्य च नप्त्रा-दिसःस्वनन्तर्भावात् कथं दीर्घ इत्यतः आह—उद्गातृशब्दस्येति । 'गवुल्तृवा' इति स्त्रस्थभाष्यं तु 'ऋप्तृ' इत्येवास्तु, तृन्तृचोप्रेहसं मास्विति प्रपिबतम् । 'तृत्' इति भाष्ये तु तृन्विधौ 'ऋत्विज्ञु चानुपसगेस्य' इति वक्तव्यम् । होता । पोता । अनु-पसर्गस्य किम् । प्रशास्ता । प्रतिहर्ता । श्रौणादिकनृजन्त एवायम्। नयतेस्तृन् वक्रव्यः पुक्च'। नेष्टा । 'त्विषेर्देवतायां तृन् वहत्यः, अकारश्चोपधाया अनिट्त्वं च'। त्वष्टा . 'चदेश्व युक्ते तृन् वक्तव्यः' । चता । इत्येवं होतृपोतृनेष्टृत्वष्टृच्चनृशव्दाः तृत्रन्ता व्यु-त्पादिताः । तन्मते त तेषां पञ्चानामिह प्रहृणं प्रपञ्चार्थम् । नप्नप्रशास्नुप्रहृणमेव उतः-नियमार्थमित्यन्यत्र विस्तरः ।

अन्ये त्वाहुः—'अप्तृन' इत्येव वक्कव्ये तृन् तृज् इति भेदेनोपादानमर्वणस्तृव्यादृत्तये। यद्यप्ययंबत्परिभाषाया तिविवृत्तिः सिध्यति, तथापि तस्याः परिभाषाया अनित्यत्वज्ञाप-नाय तथोः पृथगुपादानम् । तेन 'अनिनस्मन्यहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तिविधि प्रयोजयन्ति' इति सिद्धमिति । व्युत्पत्तिपच्चे नृजन्तत्वानृजन्तन्वाद्वा सिद्धे नप्त्रादिप्रहणं व्यर्थमित्यत आह्—नियमार्थमिति । औणादिकानामन्येषां संज्ञाशब्दानां मा भूदि-त्येतदर्थमित्यर्थः । धातृशब्दस्त्वौणादिकः संज्ञाशब्दो न भवतीति तत्र दीर्घो भव-

(स् ६४७) स्वे 'उद्गातारः' इति भाष्यप्रयोगात्। कोष्टा, कोष्टारो, कोष्टारः, कोष्टारम्, कोष्टारे। कोष्ट्रन् । २७८ विभाषा तृर्तायादिष्वचि । (७-१-६७) अवादिषु तृतीयादिषु कोष्ट्रन् । तृज्यत् । कोष्ट्रा, कोष्ट्रे । २७६ ऋत् उत् । (६-१-१११) ऋदन्तान् इसिङसोरित परे उकार एकादेशः स्यात् । रपरत्वस् । २८० रातसस्य । (८-२-२४) रेफाल्संयोगान्तस्य सस्यैव बोपो नान्यस्य ।

कोष्टिति । कोष्टन् म् इति स्थिते एकदेशिवकृतस्यानन्यतया तृजन्तत्वाद्दीर्घः । हल्ब्यादिना सन्तोपः । नन्तोपः । यद्यपि 'सर्वनामस्थाने च-' इखेवात्र दीर्घः सिध्यति. तयापि परन्वादप्रवित्येव दीर्घी न्याय्यः । कोष्टाराविति । कोष्ट श्रौ इति स्थिते तृज्बद्भावे, 'ऋतो डि—' इति गुरो श्रकारे, रपरत्वे, एकदेशविकृतस्यानन्यतया तृजन्तत्वा-दीर्घे रूपम् । एवं कोष्टारः, कोष्टारम् ,कोष्टारौ । हे कोष्टो । श्रक्तंबुद्धाविलात्वनेर्न तृज्बङ्गावः । शिस शंभुबद्रूपम् । कोण्ट्रनिति । सर्वनामस्थाने इलातुवृत्तेः न तृज्व-द्भावः । क्रोप्टु आ इति स्थिते । विभाषा तृतीयादिष्वचि । तृज्वत्कोष्टुरित्यनु-वर्तते । अचीति नृतीयदिविभक्तिविशेषराम् । तदादिविधिः । तदाह । अजादि-च्चिति । कोच्ट्रेति । तृज्वद्भावे कोच्ट्र आ इति स्थिते ऋकारस्य यण् रेफः । एवं क्रोप्ट्रे इति । तृज्बद्भावाभावपच्चे क्रोप्टुनां, क्रोप्टवे शंभुवत् । बसिबसोस्तृज्वरवे क्रोप्ट्र श्रम् इति स्थिते । ऋत उत् । 'एडः पदान्तादति' 'डसिडसोश्व' इत्यतः श्रातीति **क्सिक्सो**रिति चानुवर्तते । **व्सिक्सोरि**त्यवबवषष्ठी श्रतीत्यत्रान्वेति । श्रञ्जस्येत्यधिकृतम् । ऋत इत्यनेन विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह—ऋदन्तादित्यादिना । रपरत्य-मिति । ऋकारस्य श्रकारस्य च स्थाने प्राप्तुवत उकारस्य ऋकारस्थानिकत्वानपाया-दिति भावः । उदिति तपरकरएां द्विमात्रनिवृत्त्वर्थम् । न च 'भाव्यमानोऽएा सवर्णान् न गृह्मति' इत्येव तिश्ववृत्तिः सिध्यतीति वाच्यम् । तस्यानित्यत्वादिह द्विमात्रप्राप्तौ तिश्वन्त्यर्थत्वान् । तदनित्यत्वं तु श्रनेनैव तपरकरगोन ज्ञाप्यते । ततश्च 'यवलपरे यक्ला वा' इति मकारस्य श्रनुनासिका एव भवन्तीति 'च्छ्वोः-' इति सूत्रे कैयटः । यनु तपरत्वं 'दूत्रोपे-' इति दीघीने इत्यर्थम्, इति, तन्न। 'उरण् रपरः' इति सूत्रे 'छ रपरः' इति भाष्यप्रयोगविरोधात् । "मुपत्रवाहिता बागा जवलिता इव पन्नगाः । नैर्ऋतोरस्यभान्यन्त सनितृ रसमयो यया।" इति रामायराप्रयोगविरोधाचेललम् । क्रोन्द्रर स इति स्थिते—रात्सस्य । 'संयोगान्तस्य लोपः' इत्येव सिद्धे नियमार्थमिद-

त्येव । घातारौ । घातारः । श्रव्युत्पत्तिपत्ते तु नप्त्रादिश्रहणं विष्यर्थमिति पितृश्रातृ-प्रमृतीनां दीर्घशङ्केव नास्तीति बोष्यम् । तेनेति । पितरौ । पितरः । श्रातरौ । श्रातरः । इत्यादौ दीर्घो नेत्यर्थः । क्रोष्टीति । श्रनङ् । हल्ड्यादिलोपात्परत्वादुपधा- इति रेफस्य विसर्गः । क्रोप्टुः । म्रामि परस्वात् तृज्वद्वावे प्राप्ते 'नुमचिरतृज्वद्वा-वेम्यो नुट् पूर्वविप्रतियेधेन' ( वा ४३७४ ) । क्रोप्टूनाम् । क्रोष्टरि । क्रोष्ट्रोः । पचे हजादौ च शंभुवत् ॥ इन्युदन्ताः ॥ हृहुः, हृद्बी, हृद्वः । हृहुम्, हृद्बी, हृहुम्

मिसार्—सस्यैवित । तेन कई इत्यादी न संयोगान्तलोषः । रेफस्य विसर्ग इति । 'कावमानयोः-' इति विसंग इत्ययः । परत्वादिति । परत्वानुदं बाधित्वा तृज्वत्वे कृते ततो दृष्टि 'नामि' इति द्येषे गान्वे कृते कोष्ट्रणामिति स्यादिखर्थः । न च तुर् नित्य इति वात्यम् , तृज्वत्वे कृते मंनिपानपरिभाषया नुद्रो दुर्जभत्वात् । नुमचिरित । अविरत्यनुकररणम् । 'अचि र-' इति विहितो रेफो विविद्यतः । 'प्रकृति-वदनुकरणं भवित इति त्वनित्यम् । तत्रव्य अचिरेखस्य समासप्रवेशेऽपि न लुक् । कोष्ट्रनामिति । तृज्वत्वे वाधित्वा नृदि कृते 'नामि' इति दीषे स्पम् । कोष्ट्रोति । तृज्वत्वे कोष्ट्र इ इति स्थिते 'ऋतो हि-' इति गुणे रपरत्वे स्पम् । कोष्ट्रोति । तृज्वत्वे क्रकारस्य यण् रेफः । पत्त इति । तृतीयादिष्वजादिषु तृज्वत्वाभावपद्ये इत्यर्थः । ननु 'तृज्वत्कोष्टुः' ' क्रियां च ' 'विभाषा तृतीयादिष्वचि ' इति त्रिस्त्री व्यर्था । श्र्यानवाचिनोः कोष्ट्रकोष्टुशब्दयोः स्वतन्त्रयोः सत्त्वादिति चेत , श्र्यां — प्रवानमम्थाने क्रियां च त्रुदन्तस्यैवेति नियमार्था त्रिस्त्रीति ॥ इत्युदन्ताः ॥ उपययस्य, शिम हत्वादिषु च उदन्तस्यैवेति नियमार्था त्रिस्त्रीति ॥ इत्युदन्ताः ॥

त्रथ ऊदन्ता निरूप्यन्ते । हृहरिति । गर्ध्यविशेषवाचि अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमेतत् । हृह्वी, हृह्व इत्यादि । 'दीर्घाञ्जसि च' इति पूर्वसवर्णदीर्घनिष्यः । 'इत्रो यराचि' इति यर्गा रूपम् । हे हृहुः । हृहुम्, हृह्वी, हृहुन् । हृह्वा । हृह्वे।

दीर्षः । स च 'सर्वनामस्थाने च-' इत्यनेन यद्यपि लभ्यते, तथापि परत्वाद् 'श्रप्नृन्-' इत्येव न्याय्यः । कृतेप्यनिक एकदेशिवकृतस्यानन्यत्वेच तृच्त्वात् । श्रन्यथा गुर्खे कृते-ऽपि क्रोष्टारावित्यादौ दीर्घो न स्यादिति भावः । विभाषा त । 'यस्मिन्विषिस्त-दादौ-' इति तदादिविधिरित्याह—श्रजादिष्विति । सृत उत् । सृकाराकारयो-रेकादेशे सित हस्त एव उकारः स्यात्र त दीर्घ इत्येतद्यंकेन तपरकररोन भाव्यमानो-ऽण् कृचिन् सवर्णान् गृह्णतीति ज्ञाप्यते, तेन यवलपरे हकारे मस्य विधीयमाना यवला श्रमुनासिका भवन्ति । रात्सस्य । 'संयोगान्तस्य लोपः' इत्यनेनैव सिद्धे नियमार्थ-मिदमित्याह—सस्येविति, नान्यस्येति । कर्क्, परिमार्ट इत्यादौ रेफात्संयोगान्तस्य लोपो नेत्यर्थः, रादेव सस्येति विपरीनिवमोऽत्र न भवति, उरःप्रमृतिषु कृतसंयोगान्तस्य पुमानित्यस्य दर्शनान् । परत्वादिति । च च च इ नित्य इति वाच्यम्, गृक्वद्भावे कृते संनिपातपरिभाषया च टो दुर्लभत्वाद् इति भावः । तुमचिरिति ।

इत्यादि । अतिचस्राव्दे नु नदीकार्यं विशेषः, हे अतिचसु । अतिचस्ये । अति-चन्दाः । अतिचन्दाः अतिचस्तास् । अतिचन्दास् । सलपः । २८१ अोः सुपि । (६-४-८३) आव्ववयवनंयोगपूर्वो न भवति य उवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्त-स्यानेकाचोऽङ्गस्य यण् स्याद्वादी मुपि । 'गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते' (वा ४०३४) । खलप्या, खलप्य इत्यादि। एवं सुरुवाद्यः। 'अनेकाचः' किस्-सूः, सुवी, सुवः । 'धाव्ववयव-' इति किस्-उल्सूः, उल्स्वो, उल्स्वः। 'असं-

हूदः । हूदोः । हूदाः । हूदि । स्रितिचम्रान्दं त्विति । चन्मतिकान्तः स्रितिचन् । 'अस्यद्यान्त्वाभावाद् 'गोक्नियोः-' इति हस्तो न भवि । नदीकार्यमिति । 'प्रथमतिक्वप्रहर्णं च' इति वचनादिति भावः । खलपृरिति । चनं पुनातीति कित् । खत्तपु स्रौ, खत्तपु स्रम् इति स्थिते 'स्रिचि स्वुधानु-' इति दबि प्राप्ते । स्रोः सुपि । 'एरनकावः-' इति स्वृतं प्रितिवर्ज्ञमनु वर्तते । 'स्रचि प्रतिवर्ज्ञमनु वर्तते । 'स्रचि प्रतिवर्ज्ञमनु वर्तते । क्ष्यां स्वुधानु-' इत्यतः स्र्वात्यनुवृत्तम् ने सुपीति विशेष्यते । तदादिविधिः । 'इस्रो यया' इत्यतः यिग्त्यनुवर्तते । तदाह्—धात्यवययेत्यादिना । गतिकारकिति । इदमि वार्तिकम् स्रत्रानुवर्ततं इति भावः । खलप्त्यो, खलप्यः । सत्याः स्कर्म्यते । स्वर्त्यादे यिग्रिति भावः । हे खलप् । खलप्त्यो, खलप्यः । खलप्ता । खलप्ते । खलप्ता । स्वर्त्वकर्त्वादिह यिग्रिति भावः । खलप्ता । खलप्ता । खलप्ता । खलप्ता । खलप्ता । खलप्ता । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्ति । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्ति । स्वर्त्वकर्ति । स्वर्त्वकर्त्वादि । स्वर्त्वकर्ति । स्वर्त्ववर्ति । स्वर्त्ववर्ति । स्वर्त्वरं । । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । । स्वरिक्वरं । स्वर्त्वरं । । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । । स्वरिक्वरं । स्वरिक्वरं । स्वर्वरं । स्वर्ति । स्वर्ति । स्वर्वरं । स्वर्वरं । स्वर्ति । स्वर्वरं । स्वर्ति । स्वर्वरं । स्वर्ति । स्वर्वरं । स्वर्ति । स्वर्ति ।

वारीणां तिस्रणां कोष्ट्रनामिति कमेणोदाहरणानि । ननु रेण स्वविषये प्राप्तं सर्वं बाध्यम् वाध्यसमान्यविन्ताध्रयणात् । यत एव 'गुणदीर्घान्वानामपवादः' इति वस्यति । तथा चाविरोषान्तु उत्यनेन बाध्यत् इति क्यमिह विप्रतिषधः, उत्सर्गापवादयोस्तदयोगा-दिति चेत्, अत्राहुः—अत एव तदंशे विप्रतिषधः दृष्विद्यता 'न तिस्चतस्' इति आषकानुिहति भाष्यकृतोक्षम् । एवं च नुम्नृज्वद्भावाभ्यामिन्येव सुवचमिति । इत्युन्ताः। हृह्हिरिति । गन्धवविशेषवाचवसम्ब्युत्पचं प्रातिपदिकमिदम्—हृह्हािविति । 'दीर्घाज्जसि च' इति पूर्वभवर्णदीर्घनिषये सति 'इकः—' इति यस्। स्रातिचम्मूराब्दे तिविति । 'प्रथमितिक्रमदस् वाद्यः' इति प्राचोकं नादती-व्यमिति भावः । स्वलपूरिति । खलं पुनातीति पूजः विवप् । स्रोः सुपि । 'इणो यस्-' इत्यतो यस् 'एरनेकाचः—' इति स्त्रं च सर्वमनुवर्तते इवर्णवर्जम् , स्रोरित्यु-करस्य कार्यिणो विदेशात् । 'आवि रनुषातु—' इति स्त्राह्नादः 'एरनेकाचः—' इत्यतेव

योगपूर्वस्य' किम्-कटप्रः, कटप्रवा, कटप्रवः। 'गित-' इत्यादि किम्-परम-लुवा। 'सुपि' किम्-लुलुवतुः। स्वभूः। 'न भूसुधियोः' ( प् २७३)। स्वभुवा, स्वभुवः। एवं स्वयम्भूः। २८२ वर्षाभ्वश्च। ( ६-४-८४) अस्ता-वर्णस्य प्रण् स्यादिव सुपि। वर्षाभ्वा, वर्षाभ्वः। इभतीति इम्भूः। 'अन्दूइम्भू-जम्बूक्रफेल्क्कन्यूदिधिप्ः' ( उ ६३) इत्युणादिस्त्रेण निपातितः। इम्भ्वा इम्म्वः। इम्भूस्, इम्म्वा, इम्भूत्। शेषं हुहुवत्। 'इन्' इति नान्ते हिंसार्थेऽज्यये

कत्वादिहापि बस्। । अदिना केद रस्तृतियदिनंप्रहः । कटशूरिति । 'पृ गतौ' "क्रव्यवि-' इन्योदिन किन् उकारस्य दीवेश । **परमलुवाविति ।** परमश्रासौ लूश्रेति विष्ट । गतिकारकेनरपूर्वकेचात्र यसा । **लुजुबनुरिति ।** अनुसि लुलू इत्यस्य अने-काञ्चेऽपि सुप्परकत्वाभावाच यिगाति भावः । स्वभूरिति । स्वम्माद् भवनीति विवप्। कारकपूर्वकरनाद्यणि प्राप्ते श्राह-न भूसुधियोरिति । वर्षामु भवित वर्षामुः । वर्षतिवुत्पन्न इत्यर्थः । वर्षाशब्दो नित्यन्त्रीलिङ्गबदुवचनान्तः । 'ऋष्मुमनस्समासिक-तावपारियां बहुन्वं च' इति निज्ञानुशासने स्त्र्यधिकारे सूत्रकृतोक्नेः। 'वर्षाभृदेर्दुरे पुमान् ' इति यादवः । 'न भूमुधियोः' इति निषेधे प्राप्ते । वर्षाभ्वश्च । ख्रोः सुपि इत्यनुवर्नने । 'श्रवि रनुधातु-' इत्यतः श्राचि इति 'इस्सो यस्।' इत्यनो यसिति चानुवर्तने । तदाह—ग्रस्यिति । वर्षाभुराव्दस्येन्यर्थः । हभतीति । 'हभी प्रन्थे' तुदादिः । शविकरगास्य 'सार्वधातुकमिन्' इति क्तिवाच गुगाः । निपंतित इति । कूप्रत्ययो नुम् चेह निपान्यत इत्यर्थः । 'नश्चापदान्तस्य-' इत्यनुस्वारः' 'त्रानुस्वारस्य ययि-' इति तस्य परसवर्णो मकारः । अत्र च ऊकारो न घान्ववयवः, अत खवर् 'ओः सुपि' इति यगा चन । र्कितु 'इको यगाचि' इत्येव यगा । स च 'त्रामि पूर्वः' इत्यनेन बाघ्यत इत्याशयेनाह—हम्भूमिति । शसि 'दीर्घाज्जिस च' इति निषेधाप्रवृत्त्या पूर्वसवर्ण-दीर्घेषा 'इको यराचि' इति यस् बाध्यत इत्यभिष्रेत्याह—हम्भूनिति । हम्भ्वा । हम्भ्वे । हम्भ्वः । हम्भ्वः, हम्भ्वोः, हम्भ्वाम् । इह तु 'हन्कर-' इति यस् न भवति, भूशब्दस्यार्थवत एव तत्र प्रहृशात् , इह च भूशब्दस्य अनर्थकत्वात् । दन्निति नान्त-मन्ययं हिंसायां वर्तते । तस्मिन्नुपपदे भूघातोः विविबत्यर्थः । दन्-हिंसाम् , भवते-प्राप्नो-

संबध्यत इत्याशयेन व्याचष्टे—धात्ववयवसंयोगेत्यादि । वर्षाभ्यो, वर्षाभ्य इति । अत्र 'इको यर्णाच' इति यर्ण बाधित्वा 'प्रथमयोः-' इति पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः, तस्य 'दीर्घाज्जिस च' इति तिषेषे पुनरिष यर्णादेशप्रसक्कौ 'श्रचि रनुधातुश्च-वाम्-' इत्युवङ् बाध्यते, तं च बाधित्वा 'श्रोः सुपि' इति यण् , तस्य 'न भूसुधियोः' इति निषेषे पुनरुवङादेशस्य प्रसक्कौ 'वर्षाभ्वश्च' इति यर्णित बोध्यम् । एवमन्यत्राः

भुवः किष्, इन्सूः । 'इन्करपुनःपूर्वस्य भुवो यण् वक्रव्यः' (वा ४११६) । इन्स्वम्, इन्स्व इत्यादि खलपूवत् । करम्यः । करस्वम् । करस्वः । दीर्घपाठे तु कर पुत्र कारः । स्वाधिकः प्रज्ञाद्यण् । कारम्यम् । कारस्वः । पुनर्भूयोगिकः पुंसि । तिति विश्रदः । दन्सूरिति । तर्गवरेगः । सर्गवरेगः इत्यन्ये । स्वामाविक एवात्र नकारः । तस्य पदानन्वाद् 'नधापदान्तस्य-' इति नानुस्तारः । यत् एव न परसवर्णः । तम्मुधियोः' इति निपेधे प्रति—हन्करपुनः पूर्वस्य भुवो यण् वक्तव्यः । इन्स्विति । यणा पृवन्तव्यः । इन्स्विति । यणा पृवन्तव्यः । इन्स्विति । यणा पृवन्तव्यः । करात् करे वा भवतीति करस्ः । इन्स्विदित्यभिषेन्याह्—करस्वम् । करस्य इति । 'इन्कर-' इन्युदाहनवातिके दीर्घमध्यकारशय्यः पाठ इति मतान्तरम् । तत्राह—दीर्घति । स्वाधिक इति । खस्याः प्रकृतेरर्थः स्वाधः, तत्र भवः स्वाधिकः । अध्यान्मादिन्वाद्वः । प्रक्षाद्यिति । 'प्रज्ञादिस्योऽय्यं इति प्रज्ञादिस्यः स्वाधिकः । अध्यान्मादिन्वाद्वः । प्रक्षाद्यिति । 'प्रज्ञादिस्योऽय्यं इति प्रज्ञादिस्यः स्वाधिकः । युनर्भवनीति भावः । दीर्घपाठे करपूर्वस्य उवडेव । इस्वपाठे करपूर्वस्य ययोवेति विवेकः । पुनर्भवनीति पुनर्भः । नतु 'पुनर्भूदिधिवृह्दः ' इति कोशात् पुनर्भूशव्दस्य खीलिक्कत्वात् स्वीलिक्काधिकार एव तिविरूपणं युक्कमित्यत् याह—पुनर्भूयौगिकः पुंसीति । पुनर्भवनीति कियानिमित्तस्य पुनर्भूशव्दस्य पुँन्विकः

प्लुस्तर्गापवादिवय छन्नाः । 'भेके मराइक्षवर्षाम् राालूरस्वदर्जुराः' इन्यमरः । 'भेक्यां पुनर्नवायां स्नी वर्षामूर्वदुरे पुमान्' इति यादवः । हमैतीति । 'हमी प्रन्थे' तुदादिः । हम्मूर्मन्यकर्ता । कथक इत्यन्ये । व्युत्पादित इति । कूप्रत्ययो नुमानमश्रात्र निपात्यत इत्यक्षः । दशपादीवृत्तौ तु 'दमेणं हम्मूः' नुमानमोऽनुस्वारश्च निपात्यते इत्युक्तम् । अवम्कारो न धातोरिति चनकोऽप्रसङ्कार् ' इको यणिन् 'इति यण् , स च 'श्रमि पूर्वः' इत्यनेन बाध्यत इत्याशयेनाह—हम्मूमिति । शासि 'दीर्घाज्जसि च-' इति निषेषाप्रवृत्त्या पूर्वसवर्णदीर्घेणापि बाध्यत इत्याह—हम्मूमिति । हननतीति । इदं च श्रीपितमतम् , माधवेन तु 'श्रन्हृहम्मू-' इत्यादिस्त्र्रेण हद्धरावदे उपपदे भुवः कूप्रत्यय उपपदस्य हम्नादेशश्च निपात्यत इत्युक्तम् । हम्मूरिति । तदः सर्पजातिभेद इत्येके । कपिरित्यन्ये । वक्तव्य इति । 'वर्षाम्वश्च इति चकारस्यानुक्रससुच्च यार्थत्वा-दिति मावः । एवं च 'श्रोः मुपि' इति प्राप्तस्य यणो 'न मूसुधियोः' इति निषेवे 'वर्षा-हन्करपुनःपूर्वस्य मुवः' इत्येतिहृष्यर्थमिति स्थितम् । त्रत्र नव्याः—'वर्षाहन्कर्य-' इत्यस्य नियमार्थतां स्त्रोक्टत्य 'न भूसुधियोः' इत्यत्र मूप्रहणं त्यक्तुं शक्यमिति तन्त । हन्करपुनःपूर्वस्य मुवः' इत्येतिहृष्यर्थमिति स्थितम् । त्रत्र च पुनम्चौ वर्षाम्वौ इत्यादिम्राप्तः । तथा च पुनम्चौ वर्षाम्वौ इत्यादिम्राप्ति । सिद्यपार इति । दीर्घपार इति । 'इन्कार—'

१ टम्मतीति काचित्कः पाठस्तु प्रामादिकः प्रतिभाति । धातुपाठे 'दृभी प्रन्थे' इति
 मरिहतपाठस्वैनोपलम्भात् ।

पुनम्बों इत्यादि। रम्भूकाराभूशन्दौ स्वयंभूवत् ॥ इत्यूदन्तः ॥ घाता। हे घातः। धातारौ । घातारः । 'ऋवर्णाक्षस्य सत्वं वाच्यम्' (वा ४६६६) घातृसामित्यादि। एवं नम्बादयः । उद्गातारौ । पिता। न्युत्पत्तिपचे नम्बादिमहस्यस्य नियमार्थत्वाक

त्वमप्यस्तीन्ययः । दरभू इति । दशो भवतीति दरभूः । कारायां भवतीति काराभूः । कारा वन्धनालयः । स्वयंभृवदिति । तत्र 'न भृमुधियोः' इति यसः प्रतिषेषात् । प्रतिप्रसवाभावाचेति भावः ॥ इन्यूदन्ताः ॥

**अथ ऋदन्ता निरूप्यन्ते । धातेति ।** 'दुधात्र् धाररापोषरायोः' । तत्र तृन् तृज्वा स्यान् । क्रोष्टुशब्दवद् अनब्दीर्घमुलोपनलोपाः । हे **धातरिति ।** ऋदुश-नस्-' इत्यत्रासंबुद्धावित्यनुत्रतेर्नानङ् । 'ऋतो डि-' इति गुगाः त्रकारः, रपरत्वम्, हल्ब्यादिलोपः, विसर्गः । 'श्रप्त्न्-' इति दीर्घस्तु न । श्रसंबुद्धावित्यनुवृत्तेः । घाता-राविति । व्सिर्वनामस्थानयोः 'ऋतो वि-' इति गुगाः त्रकारः रपरत्वम् , 'त्रप्तृन्-' इति दीर्घश्व । धातारः । धातारम् , धानारौ । शसि पूर्वसवर्णदीर्घ ऋकारः, नत्वम् । धातृन् । टा यस्, धात्रा । हे यस्, धात्रे । हसिहसोः ऋत उत्, रपरत्वम्, सर्लोपः, विसर्गः, धातुः । धातुः । धात्रोः । धात्रोः । श्रामि 'हस्तनद्यापः-' इति तुट् । 'नामि' इति दीर्घः । नकारस्य रेफषकाराभ्यां परत्वाभावादप्राप्ते एत्वे । ऋवर्णाक्रस्य **णत्वं वाच्यम् ।** ऋवर्णात् परस्थेत्यर्थः । इदं तु वार्तिकं एत्वविधायकस्त्राणां सर्वेषां शेषभूतम् । डौ 'ऋतो हि--' इति गुराः त्रकारः, रपरत्वम् । धातरि । धातृषु । न च **धातृशब्दस्य हिररयगर्भसंज्ञाशब्दत्वाद् श्रौग्रादिकशंसिद्धदादितृ-तृजन्तत्वादिह कथम्** 'श्रप्तृन्-' इति दीर्घः, श्रौणादिकतृन्तृजन्तेषु नप्त्रादिसप्तानामेव दीर्घ इति नियमादिति वाच्यम् । घाञ्धातोः शंसिद्धदादित्वकल्पनायां प्रमाणामावेन घातृशञ्दस्य श्रौणादि-कत्वामाबादिति भावः । एवं नप्त्राद्य इति । नप्तृनेष्ट्रतष्ट्रचृत्त्वत्वेतृशेतृप्रशास्तु-शब्दा घातृशब्दवदिखर्थैः। उद्गातृशब्दस्य श्रौगादिकतुन्तृजन्तस्य नप्त्रादिष्वनन्तमविऽपि समर्थस्त्रे 'उद्रातारः'इति माष्यप्रयोगादेव दीर्च इत्युक्तं प्राक्। तदेतत् स्मारयति—उद्गाता-राविति । पितेति । धातुवदनकादि । सर्वनामस्थाने तु 'ऋतो कि-' इति गुसाः श्रकारः, रपरत्वम् । 'श्रप्तृन्-' इति दीर्घस्तु नेखाह-व्युत्पत्तीति । पातीति पिता ।

इति पाठ इत्यर्थः । एवं च हसपाठे कारपूर्वस्योवन्ते, दीर्घपाठे तु करपूर्वस्योवन्ति विवेकः । 'पुनर्भूर्दिधिषूरूडा द्विः' इत्यमरोक्तेः पुनर्भूशब्दो नित्यन्त्रीतिङ्गः । तथा च न्नीतिङ्गप्रकरण एव वक्तुमुचितो न त्वत्रेत्याशङ्कायामाह—योगिकः पुंसीति । पुनर्भवतीति पुनर्भूरिति कियाशब्दः पुँतिङ्गेऽप्यस्तीत्यर्थः । स्वयंभूवि ति । प्राचा

दीर्बः ।पितरौ, पितरः ।पितरम् , पितरौ । शेर्यं धातृवत् । एवं जामातृश्वादादयः। ना, नरौ, नरः । हे नः । २५३ मृ च । ( ६-४-६ ) 'तृ' इत्येतस्य नामि वा दीर्बः स्यात् । नृषाम् , नृषाम् ॥ इत्युदन्ताः ॥ 'कृ' 'तृ' श्रनयोरनुकरखे 'प्रकृति-

नृच्यत्वयः, इट् आकारकोपश्चेति व्युत्पत्तिबीध्या । अव्युत्पत्तिपत्ते तु अप्तृन्तृजादिष्व-नन्तर्भावाद द्विपश्हें व नानीति भावः । पितरौ, पितरः । पितरम्, पितरौ, पितृन् इत्यादि धानुवन् । एवं जामातृभात्रादय इति । उत्पादिषु 'नन्तृनेपृत्वपृहोतृपोतृ-भ्रानुजामानृमानृपिनृदुहिनृ' इति स्त्रे पिनृजामानृभ्रानृशब्दा व्युत्पादिताः । तत्र पिनृ-शब्दस्य ब्युत्पनिरुक्ता । श्राजेस्तृनि तृचि वा जन्तोपः । श्राता, जायां मानीति जामाता, तृत्रत्वयः तृज्वा, यानोपश्च । अनयोरप्यांगाविकयोर्नप्रादिष्वनन्तर्भावाद् न दीर्घ इलर्थः । त्रादिना मन्तृ हन्तृ उत्यनयोर्षहगाम् , तयोरुगादिषु 'तृन्तृचौ शसिच्दादि-भ्यः' इति प्रकर्गो 'बहुत्तमन्यत्रापि' इस्रत्र उदाहतत्वात् । नेति । तृशब्दो मनुष्य-वाची, तस्मात् सुः, 'ऋदुशनस्-' इत्यनङ् , 'ऋग्नृत्-' इति सूत्रे अनन्तर्भावात् 'सर्वनामस्थाने च-' इति नान्तत्वप्रयुक्तो दीर्घः, इल्ड्यादिलोपः, नलोपः, ना इति हपम् । नरी, नर इति । 'ऋनो डि-' इनि गुरो रपरः । अपनुनाद्यनन्तर्भावाद् नान्तत्वाभावाच न दीर्घः । हे नः इति । 'ऋतो डि-' इति गुराो रपरः । हल्ङ्यादि-लोपो विसर्गत्र । नर्म, नरौ । सिस पूर्वसवर्णदीर्घ ऋकारः, नत्वम् , नृन् । टादाविच वस् रेफः । त्रा रेत्रे । बसिबसोः 'ऋत उत् 'रपरः, सलोपः, विसर्गश्च, तुः । तुः, त्रोः। त्रामि तुर्, नामि इति निलं दीर्घे प्राप्ते । नृच । नृ इति लुप्तषष्टीकम्। न्नाः । आल पुर्, कुलान् क्या गाउँ पर स्थानिक हैं हिंदि इस्तुवर्तते । 'इन्दस्युभयथा' इस्तः उभयथेल्यनुवर्तते । तदाह—नु इस्येतस्येत्यादिना । नृशाम् ,नृशाम् इति । 'ऋवगाजिम्य-' इति गान्वम् । बौ 'ऋतो डि-' इति गुसाः, रपरत्वम् , नरि । स्रोः, नृषु । ॥ इत्यृदन्नाः ॥

त्रथ ऋदन्ता निरूप्यन्ते—कृ हत्यादिना। कृ तृ इत्यनयोरनुकरसे

तु रम्भूकाराभृशन्दौ वर्षाभूबदुदाहृतौ, तदुपेच्यमिति भावः ॥ इत्यूद्न्ताः ॥ धातेति । दधातीति धाता-श्रन्जयोनिः । इधात्रस्तृच् तृत् वा, श्रन्वद्धिधुलोपनलोपाः । द्यु-त्यिपद्ध इति । श्रन्थुत्पनिपद्धे दीर्घशङ्कैव नास्ति, श्रवादिष्वपठनादिति भावः । नेति । नयतेर्डिच' इति ऋपत्ययान्तो तृशन्दः । श्रन्वहादि प्राग्वत् । नृ च । इह 'छन्दस्युभयथा' इति स्त्रादुभयथेत्यनुवर्तत इत्यभिग्रेत्याह—वादिश्वः स्यादिति । केवित्ति छन्दसीत्यप्यनुवर्तयन्ति, तेषां हि 'चिन्ताजर्जरचेतसां बत तृत्यां का नाम श्रान्तेः कथा' 'तृशामेको गम्यस्त्वमासि-' इत्यादिप्रयोगा न संगच्छेरन् । किं च 'छन्द-

वदनुकरसाम्' ( प ३७ ) इति वैकल्पिकातिदेशादिस्त्रे रपरत्वे कीः, किरी, किरः । तीः, तिरी, तिर इत्यादि गीर्वत । इस्वाभावपत्ते तु 'ऋदुशनस्-' ( सृ २७४ )

इन्वे रपरन्वे इत्यन्वयः । 'हृ विक्षे जनवनतरम्भोः' । कृतृ इत्यास्य शब्दा-स्याम् ब्रह्मकरमे विष्यमेगे ब्रह्मकरमसृतस्यां तस्यां थानुपठपठितौ कृतृ इस्तेतौ विविचितौ । अत् एवातुकरराच्ये अनुकारीमधीः अनुकारी च अनुकारणार्यु भिक्सिति 'मतौ छ:-'इति स्त्रभावे स्थितम् । ब्रानुपूर्वीव्यत्ववेऽपि वानकसाद्ययादः ऋथौपस्थाप-कत्वमिति बात्र केवटे, 'बार्काब्यनोऽस्' इत्यत्र भाष्ये च सम्मेनतः। ततश्च अनुकार्या-भ्यां कृतृ इत्याभ्याम् अनुकरगाभूतयोः कृतृ इत्यनयोर्थवन्वेन प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पनिः । नतु अनुकरगाभूनयोरनुकार्यशब्दस्वस्पवाचकत्वात् कियावाचकत्वानावेन धातुन्वाभावान् 'ऋत इदालोः' इति कथमिन्वम् । न च 'प्रकृतिवदनुकरणाम्' इति वचनाद अनुकरणभृतयोः धातुन्वमिति वाच्यम धानुपयुदासात् प्रातिपदिकत्वानुपपनेरिखन बाह—प्रकृति कुकरणाः चातिदेशा-दिति । 'यनदेनेभ्यः परिमाणे वनुत्' इत्त्रत्रं त्यद्ग्वत्वनिर्देशात् 'खूर्वेत्तिन सर्वेनिस्यम्' इलक्शपाकरताद 'हो यहि' 'जियो दीर्घान्' इत्यादी धात्वनुकरण विभक्तिनिर्देशाच प्रकृतिवदनुकरणमिति पर्णजकम् । ततश्राहारिदेशभावमादाय यातुन्बाई महित इदातोः इतीन्त्रम् । अतिदेशाभावसादाय धातुम्बाक्कार्वाट "प्रातिपदिकत्वाट् स्क्रुरेर्गीतश्च न विरु-ध्यत इति भावः । कीरिति । कृषातुरिन्धुर्भः । ऋतुरस्य इत्वे रूप्ते विशिषधायाः-' इति दीर्घः, सोर्हल्ड्यादिनोपः, विसर्गेष किराविति। स्विज्ञेचान वीरे- इति न दीर्घः । तीरिति । तृ धानुरिखर्थः । गेर्विद्धिते । गेर्विद्धिते । ग्रिक्ट्रियाणीवर्थः । किरम्, किरौ, किर: । किरा, की र्स्याम्, की भि: । किर् निरः । किरो: । कीर्धु । स्थामादौ 'सादिष्यसर्वनामस्थाने' इति पदत्वाद् दीर्घः । इत्याभावेति । प्रकृतिवदनुकररामिस्य-स्यानित्यत्वाद् श्रनुकरणस्य धातुत्वाभावाद् 'ऋत इद्धातोः' इति इत्त्वाभावे सतीत्यर्थः ।

स्युमयथा' इति पूर्वसूत्रेणैव नृणां नृणामिति सिद्धे 'नृ च' इति स्त्रस्य वैयथ्यं स्यात् । यदिष पूर्वस्त्रे तिस्वतस्य इत्यनुवर्तयन्ति, तद्प्ययुक्तम् । यविशेषेण विकल्पदर्शनात् । तया च 'धाता धातृणाम्' इति मन्त्रे तैतिरीयैर्हस्यः पट्यते, बहृइचैस्तु दीर्घ इति दिक् ॥ इत्यृदन्ताः ॥ प्रकृतिवद् नुकरण्मित्यादि । 'यत्तदेतेभ्यः परिमाणे' इति निदेशीऽत्र लिक्षम् । भवति हि तत्र त्यदाद्यत्वकरणादनुकरणस्य प्रकृतिवत्त्वम् , एकशेषा- भावदर्शनाच वैकल्पिकत्वमिति । इत्ये रपरत्वमिति । 'ऋत इद्धातोः' इतीत्वे 'उरण् रपरः' इति रपरत्वम् । कीरिति । कृषातुरित्यर्थः । एवं तीरिति । तृ धातुः । इत्यादीति । 'ऋत उत्' इति तपरकरणाद् विकसोरत उदादेशो न, कः । दीर्घा-

इति 'ऋतो हि—' (मृ २०४) इति च तपरकणादनक्गुणो न। कृः, कौ, कः। कृम, कौ, कृन। का। के इत्यादि ॥ इत्यृदन्ताः ॥ 'गम्लू' 'शक्लू' अनयोरनु-अनुकणे अनक्। गमा। शका। गुणविषये तु लपरत्वम्। गमलो, गमलः। गमलम्, गमलौ, गमृन्। गम्ला। गम्ले। इसिङसोस्तु 'ऋत उत्' (सू २७१) इस्युत्त्वे लपरत्वे 'संयोगान्तस्य लोपः' (मू ४४)। गमुल्। शकुल् इत्यादि ॥ इति लुदन्ताः ॥ इना सह वर्तते इति सेः। सयौ सयः। स्मृतेः। स्मृतयौ समृतयः।

श्रनङ्गुणो निति । 'ऋत् उत्' इत्युक्तमपि तपरकरणानेति द्रष्टव्यम् । श्रत एव 'त्रो यिं इत्यादिनिर्देशाः संगच्छन्ते । कृरिति । कृथातुरित्यर्थः । कौ क इत्यादौ यण् । इत्यादीति । कः । कः, कोः, काम् । कि ॥ इत्यूद्नताः ॥

त्रथ लृदन्ता निरूप्यन्ते । गम्लु शक्लु इति । 'गम्लु गतां' 'शक्लु शक्ते' श्रजन्तौ धातु । श्रनिकृति । 'ऋदुशनस्—' इत्यनेनित रोषः । ऋलुवर्णयोः सावर्पयादात भावः । गुर्ण्विपये त्विति । वौ सर्वनामस्थाने च 'ऋतो हि—' गुराः श्रकारः, लपर इत्यर्थः । 'उरण् रपरः' इत्यत्र रप्रत्याहारमहर्णादिति भावः । गम्निति । लवर्णस्य दीर्घामावाद् ऋवर्ण एव पूर्वसवर्णदीर्घे नत्वमिति भावः । क्लिक्सोस्त्विति । गम्लु श्रस् इति स्थिते ऋत उत् , लपरः । गमुल् स् इति स्थिते ऋत उत् , लपरः । गमुल् स् इति स्थिते 'संयोग्यन्तस्य लोपः' गमुल् इति स्पम् । इत्यादीति । गम्लुभ्याम् । गम्लुभः । गम्लुभः । गम्लुभ्यः । श्रम्लुभः । श्रम्लुभः । श्रम्लु इति स्थान् । गमलि, गम्लोः, गम्लुषु । वस्तुतस्तु 'उरण् रपरः' इत्यत्र श्राजिति वक्रव्ये श्रस्प्रहर्णसामध्यीद् श्रम् पूर्वेगीवेत्सुकं भाष्ये । यदि लुकारस्य यण् लक्करः स्यात् तर्हि लपरत्वार्थं परेग्णाएप्रहर्णसावश्यकत्वात् तद्संगतिः स्पष्टेव । तस्मादेवं जातीयकानां प्रयोगो न भाष्यसंमत इत्याहुः ॥ इति लुदन्ताः ॥

श्रथ एदन्ता निरूप्यन्ते । इनेति । श्रः-विष्णुः, तस्यापत्यम् इः । 'श्रत इव् ।' 'यस्येति च' इत्यकारत्तोपः । इना सहेत्यर्थे 'तेन सहेति तुल्ययोगे' इति बहु-

न्तत्वादामो न तुर्, काम्। बौ तु कि इत्यादि ॥ इत्यूदन्ताः ॥ अनिङ्गिति । ऋल-वर्णयोः सावएर्याद् 'ऋदुशन-' इति स्त्रप्रवृत्तेः । गुण्विषय इति । 'ऋतो बि-' इति गुण्यविषये । गम्निति । लुवर्णस्य दीर्घामावात् 'प्रथमयोः-' इति यः पूर्व-सवर्णदीर्घः स लुकाराकारयोः स्थाने ऋकार एव भवति । नन्वत्र लकारद्वयगर्भो लुकारो दीर्घोऽस्तिवति चेत्, अत्राहुः—'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' इत्यस्याकः प्रथमाद्विती-ययोरिच पूर्वस्य सवर्णो यो दीर्घः स पूर्वपरयोः स्थाने भवतीत्यर्थाद् ऋलुवर्णयोर्वचनेन सावर्ण्यसद्भावाद् ऋकार एव लुकाराकारयोः स्थाने भवति, न तु लकारद्वयगर्भो दीर्घः, तस्य ईषरस्प्रष्टप्रयक्तवात् प्रयक्तमेदेन लुकारसावर्णभावादिति । एवं च होः त्रीहिः । 'वोपसर्जनस्य' इति सत्त्वम् । 'श्राद् गुगाः' से इति रूपम् । ततः सुः, रत्व-विसर्गों, सः । एवं स्सतेः । स्मृत इः कामो येनेति विग्रहे 'श्रनेकमन्यपदार्थे' इति बहुर्त्राहिः । न च एकादेशस्य पूर्वान्तत्वात् से इत्यस्य श्रव्ययत्वाद् 'श्रव्ययादास्सुपः' इति लुक् शङ्क्ष्यः, श्रव्ययमिति महासंज्ञया लिज्ञाद्यनन्वितार्थकस्यैव श्रव्ययत्वात् । श्रजादौ श्रयादेशं मन्वाह—सयो, सय इति । 'एङ्हस्नात्–' इति

रेफद्वयनभी दीघे ऋकाराकारयोः स्थानेन भवत्येवेति बोध्यम् । इत्यादीति । गम्छ-भ्याम् । गम्लुभिः । गम्लुभ्यः । श्रामि तु गमृगामिति केचित् । वस्तुतस्तु लुकार-स्थाने तुकारद्वयगर्भेगीव दीर्घेण भवितन्यम् , स्थानत त्र्यान्तर्यस्य बत्तीयस्त्वात् । होतृ-गामित्यत्र तु ऋकार एव भवति, स्थानप्रयत्नोभयसाम्यात् । स्यादेतत्—रेफद्रययुक्तस्य तकारद्वययुक्तस्य चेषत्स्पृष्टप्रयक्तवात् प्रयक्तभेदेन ऋत्ववर्णाभ्यां सावर्ग्याभावेनाच्त्वा-भावाद् 'ऊकालोऽच्-' इत्यादिना दीर्घसंज्ञा नास्तीति कथमत्र लकारद्वयगर्भेण भवि-तव्यम् , 'ऋति ऋ वा' 'लुति ल वा' इति वार्तिकप्रत्याख्यानं वा कयं संगच्छताम् , 'श्रकः सवर्रों-' इत्यनेन इष्टरूपाणामसिद्धेः । श्रत्राहुः--उभयोरप्यच्त्वसिद्धये वर्ग-समान्नाये 'ऋलुक्' सूत्रोत्तरं पाठः कर्तन्यः, तेन सर्वेष्टसिद्धिः । न च दीर्घत्वसिद्धाविप विवृतप्रयन्नसाम्याद् होतृत्रकार इत्यत्र ऋकारो दीर्घ एव स्यात् , न तु रेफद्वययुक्तो दीर्घ इति शङ्कयम् । ऋकारद्वयस्थाने रेफद्वयवतः साम्येन कदाचित्तस्यापि प्रवृत्तेः । होतृनुकार इत्यत्र लुकारेण त्रान्तर्यात्कदाचिल्लकारद्वययुकः कदाचिहकारेण त्रान्तर्या-दृकारथ भवति । परन्तु वार्तिकमते होनृत्रम्भकार इत्यत्र रेफद्वयगर्भी न भवति । प्रत्या-ख्यानपच्चे तु कदाचिद्भवर्ताति वैषम्यमस्ति। तत्रेष्टापत्तिर्वा प्रत्याख्यानस्य प्रौढिवाद-मात्रता वा अभ्युपगन्तव्येति । अत्रेदं बोध्यम्—'श्रकः सवर्णेन' इति स्त्रस्थभाष्य 'ऋति ऋ वा' 'लृति ल वा' इत्येतन प्रत्याख्यातम्, 'तुल्यास्य-' इति स्त्रस्यमाध्ये तु तस्य प्रत्याख्यानेऽपि फलमेदे तदयोगात् । स्तीकृतेतु तस्मिन् 'अकोऽकीत्येव सुवचम् इति अन्योऽनुपपन्न एव । यदि तु 'ऋति ऋ वा' इति वार्तिकम् 'उर्ऋ' 'ऋ वाः इति पट्यते, तदा वार्तिकयोः सवर्ण इति पदानुकृत्यनपेन्नणास्सवन्यमेवाऽकोकीति । प्रकृतमनुसरामः । भौ तु 'ऋतो हि—' इति गुणो लपरः । गमलि । गम्लोः । गम्लुषु । एवं शक्लशब्देऽप्यूह्मम् ॥ इति लुदन्ताः ॥ सेरिति । श्रस्यापत्यम् इः-कामः, श्रस्य स्त्री ई-लच्मीः, तेन तथा वा सह वर्तत इति विग्रहे तेन सहेति तुल्ययोगे इति बहुनीही । 'वोपसर्जनस्य' इति सहस्य समावे 'श्राद् गुग्धः'। सय इति । नतु से इत्येकारस्य श्रन्तवङ्गावेन पदान्तत्वादयादेशं बाधित्वा जिस परतः 'एडः पदान्तात्–' इति पूर्व-रूपमेकादेशः स्यात् , तथा च सेरित्येव रूपं स्यात्, न तु सय इति चेत् । अत्र केचित्-एवं तर्हि 'धासः से' 'ईशः से' इति विहिनादेशस्यानुकरसाशब्दोऽयमस्तु, तत्र हि जसि परतोऽयादेशस्य निर्वाधत्वादिति । समतिरिति । इः-कामः स्मृतो येन सः, ई-लच्मीः

्रि अजन्तपुँ ज्ञिङ्ग-

॥ इत्येदन्ताः ॥ २८४ गोतो खित् । (७-१-६०) गोशब्दात्परं सर्वनामस्यानं

है से । नन्वेवं साने हे हरे इन्यत्र संबुद्धिलोपों न स्यात् , संबुद्धि परनिमित्तमाश्रित्य प्रवृत्तस्य गुणस्य संबुद्धिविधानकं सुलोपं प्रति संनिपातपरिभाषया निमित्तत्वायोगात । न नैवं सत्येङ्ग्रहण्वैयर्थ्यं शङ्क्यम् , हे से इत्यत्र चरितार्थत्वादिनि चेत् , श्यणु—हे हरे इत्यत्र संबुद्धिरूपस्य स्वोर्यर्जान्यगुराविघात्यत्वमेव नास्ति । सत्यपि तल्लोपे प्रत्ययलज्ञरा-माश्रित्य संबुद्धिसत्त्वात् , तेन च गुगास्य निर्वाधत्वान् । केचिनु 'गुगात् संबुद्धेः' इत्य-नुक्ता 'एक्हस्तात्-' इत्युक्तेः संनिपातपरिभाषां बाधित्वापि संबुद्धिलोपः प्रवर्तत इत्याहुः। न च जिस सय इति कथम् , अन्तर्वितिविभक्त्या से इत्यस्य पदत्वेनायादेशं बाधित्वा 'एडः पदान्तान्-' इति पूर्वरूपापत्तेरिति वाच्यम् , 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ-' इति प्रतिषेधात । उत्तरपदस्य तद्धदितस्य वा पदत्वे कर्तन्ये श्रन्तर्वतिर्विभक्तेः प्रत्ययलक्तां नास्तीति हि तदर्थः । सेनासेवकादिशब्दगतस्य से इत्यस्य श्रनुकरणं वा श्रस्तु । तत्र जिस श्रयादेशस्य निर्वाधत्वान् ॥ इत्येदन्ताः ॥

श्रथ श्रोदन्ता निरूप्यन्ते । गो स् इति स्थिते । गोतो गित् । गोत इति तपरकरणम् । 'इतोऽत् सर्वनामस्थाने' इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्यतुवृत्तं प्रथमया स्मृता येनेति वा विग्रहः । 'निष्ठा' इति स्मृतशब्दस्य पूर्वनिपातः । स्मृतय इति । नन्दत्र पूर्वीक्ररीत्या 'एड: पदान्तादित' इति पूर्वरूपेण भाव्यम् , न त्वयादेशेन, न ह्यत्रा-तुकरराशन्दत्वकल्पनमौचित्यं लमत इति चेत् । अत्र नन्याः—'उत्तरपदत्वे चापदा-दिनियौ प्रतिषवः' इति प्रत्ययत्तच्याप्रतिषेधाद् 'एडः पदान्तादति' इत्यस्याप्रवृत्तिः । किं च 'खादिष्वसर्वनामस्थाने' 'यचि भम्' इत्यत्र माष्यकृता खादिषु पूर्व पदसंत्रं मवतीति व्याख्याय ततोऽसर्वनामस्थाने यचीति छित्त्वाननं च कियया संबध्य यजादौ सर्वनामस्थाने परतः पूर्वं पदसंशं न भवतीति व्याख्यातम् । ततश्रानेन 'सुप्तिङन्तम्-' इति 'सादिषु-' इति च द्विविघापि संज्ञा निषिध्यत इति पूर्वान्तत्वप्रयुक्ता पदान्ततेह दुर्जमेति स्मृतय इति रूपं निर्वाधमेव । तथा सय इत्यत्र इना सहेत्यादिन्युत्पत्तिपन्नेऽपि नानुपपतिः । न चैकादेशस्य पूर्वान्तत्वेनाव्ययत्वात्सुपो लुक् स्यादिति शङ्क्यम् । श्रव्य-यसंज्ञाया श्रन्वर्थत्वेनोपसर्जने तदभावात् । न चैवमिप सह इ इति स्थिते श्रन्तरङ्ग-्ताद् गुरो कृते सहशब्दस्य सादेश एव न स्यान् , एकादेशस्य परादिवद्भावे सहशब्दाभावा-त्पूर्वान्तत्वे तृत्तरपदत्वाभावात् , उभयत श्राश्रयगो श्रन्तादिवद्भावनिषेधाच । श्रस्तु वा सहराब्दस्य समावः, तथापि स इत्यदन्तमेव रूपं स्यात्, न तु से इत्येदन्तिमिति

श्वयि गुणो न संबुद्धिरूपस्य उपजीव्यः, प्रत्युत उपजीवकः, तदाश्रित्य
 तस्प्रवृतेः, तथापि उपजीव्येत्यत्र एयन्ताजीवयेत्प्रत्यं मत्वा खेन-संबुद्धिरूपेण, उपजीव्यः-जनितात्मलाभः, यो गुगास्तेनेति व्याख्येयम् । स्वं संबुद्धिरूपमुषजीव्यं वस्येति बहुवीहिर्वा ।

शिद्वत्सात् । गौः, गावौ, गावः । २८५ श्रौतोऽम्श्रसोः । (६-१-६३) 'श्रा श्रोतः' इति च्छेदः। श्रोकारादम्श्रसोरिच परे श्राकार एकादेशः स्यात् । शसा साहचर्यात्सुवेव श्रम् गृह्यते । नेह-श्रचिनवम् , श्रसुनवम्।गाम्,गावौ,गाः ।

विपरिगम्यने । तदाह-गोशब्दादित्यादिना । गिद्धत्स्यादिति । गिर्ति परे वन कर्व तत्कार्यकारीत्यर्थः । गौरिति । शिद्धत्त्वे 'श्रचो न्याति' इति बृद्धिः श्रौकारः। रुवित्सर्गाविति भावः । गावी, गाव इति । शिद्वत्ते वृद्धिः श्रावादेशश्रीत भावः । हे गौः । बृदौ एङः परन्वाभावाद् न संबुद्धिलोपः । श्रमि गौ श्रम् इति स्थिते शिद्धच्वाद वृद्धौ प्राप्तायाम् । श्रोतोऽम्शसोः । छेद इति । श्रा श्रोत इति च्छेदो व्याख्यानादिति भावः । श्रोत इति तपरकरणम् । श्रोकारादित्यर्थः । श्रम् च शस् च श्रमशसौ. तयोरिति विष्रहः । श्रवयवषष्ट्रयन्तमेतत् । 'इको यगुचि' इत्यतः श्रचीत्यतु-वर्तते । 'एकः पूर्वपरयोः' इत्यधिकृतम् । तदाह-ऋोकारादित्यादिना । शस् इह मुबेव गृह्यते. न तु 'बह्रल्पार्थात्-'इति तद्धितः शस्, श्रचीत्यनुवृत्तेः, तद्धितस्य च शसः श्रजादित्वासंभवाद 'लशकतिदते' इत्यत्र तिद्वतपर्युदासात् । ननु 'चित्र चयने' लङ् , त्रज्ञागमः, उत्तमपुरुषो मिप् । 'तस्थस्थमिपाम्-' इति तस्य त्रमादेशः । श्तुर्वि-करणः। 'सार्वधातकार्घधातकयोः' इति गुण श्रोकारः। श्रचिनो श्रम् इति स्थिते श्रवादेशं वाधिन्वा 'श्रौतोऽम्शसोः' इत्यान्वे 'श्रचिनाम्' इति स्यादित्यत श्राह— शसित । गामिति । परापि 'श्रचो न्याति' इति वृद्धिरिद्द न भवति, श्रात्वस्य निरवकाशतया तदपवादत्वादिति भाष्यम् । न हि बृद्धिविषयादन्यत्र त्रात्वस्य प्रवृत्तिर-स्तीति तदारायः । न च बोराञ्दादिम त्रात्वं सावकाराम्, 'गोतो ग्रित्' इति ग्रित्त्वस्य तत्राभावे वृद्धेरप्रसक्केरिति वाच्यम् । अस्मादेव भाष्याद् 'त्रोतो णित्' इति णित्त्वस्य वच्यमारात्वेन तस्यापि वृद्धिविषयत्वादिति भावः । गा इति । श्रसर्वनामस्थानत्वाच

शङ्कथम्, 'नेन्द्रस्य परस्य' इत्युत्तरपदग्रद्धप्रतिषेषेन 'पूर्वोत्तरपदयोः प्रथमं कर्यं मवति, तत एक्कदेशः' इति सामान्यज्ञापनादित्याद्धः। गोतो खित्। 'इतोऽत्सर्वनामस्याने' इत्यतोऽतृत्रत्तं सप्तम्यन्तं स्मिनामस्यानप्रहृशं प्रथमया विपरिश्यम्यते, शिदित्यनेन सामानाधिकरण्यात् , तदाह— सर्वनामस्यानमिति । शिद्धत्स्यादिति । शिति परे पूर्वस्य यत्कार्यं तत्करोतीत्यर्थः। गौरित्यादि । वित्रगुरित्यत्र तु न भवति, श्रोत इति वच्यमाग्रत्वात् । तदितो यः शस् स श्रोकारान्ताच संभवतीत्याशयेनाह—शसा साहचर्यादिति । 'सुपि' इत्यनुवर्तनाचेत्यपि काशिकायामुक्तम् । कैय-दस्तु तदितोऽपि शसस्तीति कथमिद साहचर्यादमः सुप्त्वमित्याशङ्कथ श्रचीत्यधिकारा-दजादिः शस् सुवेव संभवति, न तु तदित इत्याह—शस्त्वम्वमिति । चिनोते-

गवा । गवे । गो:-इत्यादि । श्रोतो खिदिति वाच्यम् । विहितविशेषणं च । तेन सुद्यौः,सुद्यावौ, सुद्यावः । सुद्यामित्यादि । 'श्रोकारान्तादिहितं सर्वनामस्थानम्' इति क्यास्थानाश्वेह-हे भानो, हे भानवः । उः-शम्भुः स्मृतो येन स स्मृतौः, स्मृता-

शिद्वत्त्वम् । नापि चृद्धिः । 'श्रौतां प्रम्सासोः' इत्यात्विमिति भावः । टादाविच श्रवादेशं मत्वाह—गवा, गवे इति । गोरिति । 'इसिङसोश्व' इति पूर्वस्पमिति भावः । इत्यादीति । गवोः, गवाम् , गवि इत्यादिशब्दार्थः। बोशब्द श्रोकारान्तः श्लीलिंगः। 'सरलोको योदिवौ है न्नियाम' इत्यमरः । स-शोभना यौः यस्येति बहवीहौ पुँच्चितः । सुद्यो न् इत्यादिसर्वनामस्थाने 'गोतो शित्' इत्यप्राप्ते । स्रोतो शिदिति वाच्यम् । गोत इति गकारमपनीय 'त्रोतो णित्' इति वाच्यमित्यर्थः । तत्र प्रमाणमनुपदमेवो-क्कम । निवदं वार्तिकम् । तत्र श्रोत् इति तपरकरराम् । श्रोकारात् सर्वनामस्थानं णिदिति लभ्यते । विहितेति । श्रोकाराद्विहितं सर्वनामस्थानित्येवमोत इत्येतद्वि-द्वितविशेषरामाश्रयसीयमित्यर्थः । तेनेति । गोतः इति गकारमपनीय श्रोत इति वचनेनेत्यर्थः । सुद्यामित्यादीति । गौराञ्दवद्रपाणीति भावः । हे भानो इति । श्रोकारान् परं सर्वनामस्थानं ग्णिदिति व्याख्याने तु भानुशब्दात् सम्बुद्धौ 'हस्वस्य गुराः' इति गुरो त्रोकारे सति, सोः त्रोकारात् परत्वाद् शिद्धत्त्वे, बृद्धौ त्रौकारे, एङः परत्वामावात् सुलोपामावे रूत्वविसर्गयोः हे भानौः इति स्यात् । त्रातो विहितविशेषणा-मित्यर्थ: । नतु 'एन्ह्रस्वात् सम्बुद्धः' इत्यत्र एङ्ग्रहण्रसामध्यदिव हे भानोः इत्यत्र शितं तत्प्रयुक्कदिश्व न भवति । श्रन्यथा 'एद्भलात्-' इत्येव क्यात् । श्रतो विहित-विशेषग्रमनर्थकमित्यसारस्यादाइ हे भानव इति । तत्र 'जसि च' इति गुरो मानो त्रम् इति स्थिते त्र्रोतः परत्वारिगृद्धत्त्वे वृद्धौ त्र्रावादेशे भानाव इति स्यात् । त्रातो विहितविशेषण्मिति भावः । वस्तुतस्तु लच्चण्प्रतिपदोक्कपरिभाषया हे भानो, हे भानव इत्यत्र सिद्धत्त्वाभावोपपत्तेः विहित्तविशेषरात्वाश्रयसां व्यर्थमेव । उः शम्भ-रिति । उः इत्यस्य विवरग्रं शम्भुरिति । उः स्पृतो येनेति विग्रहे बहुत्रीहिः। 'निष्ठा' इति स्मृतशब्दस्य पूर्वनिपातः । श्राद् गुगाः । समृतो इति रूपम् । ततः सुबुत्पत्तौ गोरान्दवद्रपाणि । वस्तुतस्तु 'गोतो णित्' इति सूत्रशेषतया 'द्योश्व वृद्धिवंक्कन्या' इत्येव वार्तिकं भाष्ये दरयते । 'श्रौतोऽम्शसोः' इत्यत्र श्रोतो शिदिति त न दरयते । श्रतोऽन्यदोकारान्तं प्रातिपदिकं नास्तीत्याहुः ॥ इत्योदन्ताः ॥

श्रयेदन्ता निरूप्यन्ते। रैशब्दो धनवाची। 'श्रयेरैविभवा श्रपि' इत्यमरः,

र्त्तकादेशस्य मिपः 'तस्थस्थमिपाम्-' इत्यम् । स्रोतो गिदिति वाच्यमिति । गोत इत्यपद्दाय स्रोत इति वाच्यमित्यर्थः । एवं च गामित्यत्र परत्वाद् बृद्धिः स्यादिति वौ, स्मृतावः । स्मृताम्, स्मृतावौ, स्मृताः-इत्यादि ॥ इत्योदन्ताः ॥ २८६ रायो हिल । (७-२-८४) रेशब्दस्य म्राकारोऽन्तादेशः त्याद्वि विभक्षौ । राः । म्रच्यायादेशः । राशौ, रायः । रायम्, रायौ, रायः । राया, राम्यामित्यादि ॥ इत्यैदन्ताः ॥ ग्बौः, ग्बावौ, ग्वावौ, ग्वावौ,

#### इत्यजन्तपुँ सिङ्गप्रकरणम् ।

तस्य हलादिविभक्तिपु विशेषं दर्शयित—रायो हिलि । राय इति रैशब्दस्य षष्ट्य-नतम् । 'अप्टन त्या विभक्तौ' इत्या त्या इति विभक्ताविति चातुर्वतते । इलीखनेन विभक्ताविति विशेष्यते । तदादिविधिः। तदाह—रैशब्दस्येत्यादिना।इल्यह्णादिचि त्यात्वं न, किंतु त्यायादेश एवेलात त्याह—त्राचीति । राः । त्यात्वे स्त्वविसगीं । त्राचि त्यायादेशसुदाहरति—रायौ, राय इति । इत्यादीति । राभिः। राये, राभ्याम्, राभ्यः । रायः, राभ्याम्, राभ्यः। रायः, रायोः, रायाम् । रायि, रायोः, राष्ट्र। रेशब्दः ह्यान्दस इति भाष्यम् । क्यान्तर एव ह्यान्दस इति पद्यान्तरम् ॥ इलैदन्ताः ॥

श्रथ श्रोदन्ता निरूप्यन्ते । ग्लौशन्दरचन्द्रवाची । 'ग्लौर्शगद्धः कला-निधिः' इत्यमरः । तस्य इलादौ न करिचिद्विकारः । श्रचि तु श्रावादेश इति मत्वाद्ध— ग्लौः, ग्लायो, ग्लाव इति । ग्लावम्, ग्लावो, ग्लावः । ग्लावा, ग्लौभ्याम्, ग्लौभिः । ग्लावे, ग्लोधम्याम्, ग्लौभ्यः । ग्लावः, ग्लौभ्याम्, ग्लौभ्यः । ग्लावः, ग्लावाः, ग्लावाम् । ग्लावे, ग्लावोः, ग्लौषु । नतु 'श्रौतोऽम्शसोः' इत्यत्र श्रोद्ध्रहरोन सावर्ष्यादीकारस्यापि श्रहरणाद् श्रम्शसोग्लौशन्दस्य श्रात्वं कृतो न स्यादिखत श्राह—श्रौतोऽम्शसो-रितीह न प्रवर्तत इति । 'एश्रोच्' इत्यादिश्रन्यस्तु संज्ञाप्रकररो व्याख्यातः । एवं जनानवतीति जनौः। किप् । 'ज्वरत्वर्-' इत्युद् । 'एत्येषति–' इति श्रद्धिः। जनावौ। जनाव इत्यादि ॥ इत्यौदन्ताः ॥

> इति श्रीवासुदेवदीच्तिविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां बालमनोरमायां श्रजन्तपुँह्यिङ्गनिरूपण्ं समाप्तम् ॥

शङ्काया श्रनवकाशः, निरवकाशतया श्रात्वेन इद्धेरेन बाधनात् ॥ इत्योदन्ताः ॥ रायो हिलि । 'श्रष्टन श्रा विभक्षों' इत्यत श्रा इति विभक्ष्यविति च वर्तते तदाह —श्राकारो-ऽन्तादेश इति । 'श्रर्थरैविभवा श्रापि' इत्यमरः । ' रायिरखान्दसः ' इति भाष्यम् , तच क्यजन्तस्य रैशब्दस्य छान्दसत्वपरं न तु केवलस्यापीति 'वान्तो थि–' इति स्त्रे कैयटः । स एव केवलोऽपि छान्दस इति पद्मान्तरमप्याह ॥ इत्यैदन्ताः ॥ ग्ली-

# **अथाजन्तस्रीलिङ्गप्रकरणम् ।**६।

रमा । २८७ ऋोङ स्रापः । (७-१-१८) स्रावान्तादङ्गालरस्योङः शी

अथ अजन्तर्खालिङ्गा निरूप्यन्ते । रमेति । रमत इति रमा । 'रम कीडायाम्' पचार्याचे 'त्रजारानप्टाप्' प्रत्यशन्तत्वाद्प्रातिपदिकत्वेऽपि 'क्याप्प्रातिपदिकान् इति क्यापोः पृथग्यहरात् , तिङ्गविशिष्टपरिभाषया वा स्वादयः । 'हल्क्याप-' इति सलोपः । श्रथ रमा श्रौ इति स्थिते—श्रौङ श्रापः । श्राप इति पत्रमी । प्रखय-त्रहरूपारिभाषया त्राबन्तं विविद्धितम् । त्राङ्गस्येलिधिकृतं पञ्चम्या विपरिराम्यते।'त्रीवः' इति षष्टी । 'जसः शी' इत्यतः शीलनुवर्नते । तदाइ--ग्रावन्तादित्यादिना ।

रिति । 'ग्लौर्मृगाहुः कलानिधिः' इत्यमरः । एवं जनानवनीति जनौः । 'ज्वरत्वर-' इत्यूठ् । 'एत्येषत्यूठ्मु' इति बृद्धिः । श्रच्यावादेशः, जनावौ, जनाव इस्रादि । न प्रवर्तत इति । हे ग्लौरित्यत्र संबुद्धिलोपः, ग्लाव इत्यत्र 'इसिडसोश्व' इति पूर्वरूपं च न प्रवर्तत इलिप बोध्यम् । सावर्ग्याभावज्ञापनादिति । सित तु सावर्ग्ये एचश्रतु-विंशतेः संज्ञा भवन्तीति 'बृद्धिरादैच्' इत्येतत् 'बृद्धिरादेङ्' इति पठितुं शक्यत्वाद् 'ऐ श्रीच' इति सूत्रं व्यर्थं सत् सावर्ग्यामावं ज्ञापयति । श्रत एव 'एदैतोरोदौतोश्च न मियः सावर्णयम्, ऐ श्रौच् इति स्त्रारम्भसामर्थ्यात् इत्यादि 'त्रणुदित्सवर्णस्य-' इति सूत्र एवोक्रमिति मावः । नतु 'ऐ श्रौच्' इति सूत्रांभावे 'न य्वाभ्याम्-' इति सूत्रे ताभ्यामैजिति प्रसाहारोऽयं न सिध्येत् , 'पूर्वे तु ताभ्यामेट्' इत्युक्ते तु विधीयमानस्य सवर्णात्राहकतया वैयाकरणः सौवश्व इत्यादावेदोतावेवागमौ स्तः, न त्वेदौतौ । ततश्व वैयर्थ्याभावाद् 'ऐ श्रोच्' इति सूत्रं सावर्ग्याभावं न ज्ञापयतीति चेन्मैवम् । 'पूर्वे तु ताभ्यामै श्रौ' इति पठनेनापि इष्टसिद्धेस्तत्सूत्रवैयर्थ्यस्य तदवस्थत्वान् । स्थितस्य गति-प्रदर्शनिमदम् । वस्तुतस्तु 'एन्रोइ' इति स्त्रारम्भसामध्यीदित्युक्ते तु 'ताभ्यामैच्' इत्यत्रानुपपत्तिर्नास्त्येव । न च 'एत्रोब्' इति सूत्राभावे 'त्रदेष् गुगाः' 'एवि पर-रूपम्', 'एकः पदान्तादित' इलादावेक्प्रलाहारः कयं सिच्येदिति वाच्यम् । सित तु सावर्षे 'श्रदेज् गुराः' 'एचि पररूपम्' 'एचः पदान्तादति' इति पठितुं शक्यत्वात्' अतिप्रसङ्गस्य एच्प्रह्गोऽपि तुल्यत्वात् । न चैवमप्येचां चतुर्गां कमादयाद्यादेशसिद्धय-र्थमेव 'एम्रोक्' 'ऐन्नोच्' इति सुत्रद्वयमप्यावश्यकमिति वाच्यम् । 'स्थानेऽन्तरतमः' इस्रनेनैव एचां क्रमादयादयः सिध्यन्तीति प्रागेवास्माभिरुपपादितत्वाच । यदा हि 'स्वरा-खामूष्मणां चैव' इत्यादिप्रागुक्तशिद्धावचनानुरोधाद 'एडौ विवृततरौ, ऐचौ विवृततमौ' इलभ्युपगम्यते. तदा त्वेदैतोरोदौतोख मिथः सावर्ण्यप्रसिक्करेव नास्तीति 'ऐश्रीच' इति

स्थात् । ग्रीङ् इस्योकारविमक्रेः संज्ञा । रमे । रमाः। २८८ सम्बुद्धौ च । (७-२-१०६) ग्राप एकारः स्थास्सम्बुद्धौ । 'एङ्इस्वात्-' ( सृ १६३ ) इति सं-

श्री इसन्दर्साप्रसिद्धार्थत्वादाह — श्री डिन्तीति । संक्षेति । प्राचां शास्त्रे स्थितेति श्रेषः । रमे इति । रमा श्री इति स्थिते, शीभावे तस्य स्थानिवत्त्वेन प्रस्थयत्वाद् 'लशक्तति देशे इति । रमेश्वर्ति व' इति एकारः । 'यस्येति व' इति लोपस्तु न, श्रभत्वात् । जिस सवर्णदीर्षे मत्वाह — रमा इति । पूर्वसवर्णदीर्षे स्तु न भवति, 'दीर्घाज्ञसि च' इति निषेधात् । हे रमा स् इति स्थिते — संवुद्धी च । 'बहुवचनं मत्त्रेन् देखतः एदिति 'श्राक्ति चापः' इत्यत श्राप इति चातुवर्तते । तदाह — श्राप इत्यादिना । श्रावन्तस्येस्यर्थः । 'श्रातोऽन्स्यस्य' । हे रमे स् इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयित — एङ्हस्वादिति । हल्क्यादिलोपस्तु न, परत्वात् प्रतिपदोक्तन्त्वाच एत्वे कृते हल्क्यांदिलोपस्याप्राप्तेः, 'एक्हस्वात्—' इति लोपस्यैव परत्वेन न्याय्य-

'एश्रोङ्' इति वा स्त्रं नोक्रज्ञापकामिति ज्ञेयम् । केवित्तु विश्वतरयोथेकोविंग्रततमत्वा-भावेऽिप विश्वतरे विश्वतसे च विश्वतत्वस्य सत्त्वानदायय नुन्यप्रयन्नत्वमेकोरेचोश्वा-स्त्रीति सावर्ययमकावुक्रज्ञापकाश्रयणं सम्यगेवेखाहुः । तदपरे न चमन्ते, तथा हि सति 'इको गुगाग्रदी' इति स्त्रस्यशब्दकौस्तुभप्रन्येन सह विरोधप्रसङ्गात् । तत्र हि— 'खराणाम्म्मणां च—' इत्यादिशिचानुरोधाचेता नेनेखादौ गुणाप्रवृत्तिः स्यादिश्वतरत्व-रूपवैत्तच्ययम्य सत्त्वादिनि न शङ्क्यम् , विधिनिविष्यत्वापनेः । 'जयः करणम् ' 'धान्यानां भवने ' इत्यादिनिर्देशैरिकारतिवृषु गुणाप्रवृत्त्त्यतुमानाच—इति प्रकारान्तरेण समाहितम् । त्वदुक्ररीखा तुल्यप्रयन्नवत्त्वे तु चेता नेतेत्यादौ गुणाप्रवृत्तिशङ्का निराल-म्बनैव स्यात् । तस्मादीषदिश्वतभेदेन खराणामृष्मणामिव विश्वतरिवश्वतममेदेन साव-एर्याभावोऽत्र सुवच इति दिक् ॥ इत्यजन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम् ॥

रमेति । रमत इति रमा, 'रमु कीडायाम' इत्यस्मात्पचाद्यचि टाप् । लिङ्कविशिष्टपरिभाषया खादयः । इल्क्यादिलोपः । न चात्राबन्तत्वादेव खाद्युत्पत्तिरस्तु,
प्रत्ययान्तस्याप्रातिपदिकृत्वेऽपि क्यापोः पृथम्प्रह्णादिति वाच्यम्, क्याव्म्प्रह्णस्यान्यार्थतायाः प्रागेवोक्कत्वात्प्रत्याख्यातत्वाच तद्मह्णस्य । शी स्यादिति । 'जसः
शी' इत्यतः शी इत्यनुवर्तत इति भावः । संवुद्धौ च । 'बहुवचने मत्त्येत' 'आिक्
चापः' इत्यत एत् आप इति चातुवर्तते, तदाह—आप एकारः स्यादिति ।
पङ्हस्यादिति । न चात्र इल्क्यादिनैव स्रुलोपोऽस्तु प्रत्यत्वत्त्यान्यायेन 'संवुद्धौ
च' इत्येत्त्वस्यापि प्रवृत्तिसंभवादिति शङ्कथम् । परत्वात्प्रतिपदोक्करवाच एत्वे कृते हत्त्-

दुद्धिलोपः, हे रमे । हे रमे, हे रमाः । रमाम्, रमे, रमाः । ख्रीत्वाब्रत्वाभावः । २८६ त्राङ्कि चापः । (७-३-१०४) स्राङि स्रोसि च परे स्राबन्तस्याङ्गस्यै-कारः स्यात् । रमया, रमाभ्याम्, रमाभिः। २६० याङ्गपः। (७-३-११३) स्रापः परस्य ङिद्वचनस्य याङ्गगमः स्यात् । 'वृद्धिरेचि' (स् ७२) रमाये । सवर्णदीर्घः, रमायाः। रमायाः, रमयोः, रमासास् । रमायाम्, रमयोः, रमासु। एवं दुर्गाद्यः।

ताचिनि भावः । रमामिति । 'श्रमि पूर्वः' इति पूर्वरूपम् । श्रौङः शीभाव श्राद् गुर्रा मन्ताह—रमे इति । स्त्रीत्वादिति । शिस रमा श्रम् इति स्थिते, पूर्वसवर्णदीर्षे सित कृत्रवृसवर्णदीर्षे न्यादे पर्वेऽपि 'तस्माच्छसः-' इति नत्वं श्लीतिङ्गत्वाव भवतीर्छाः । रमा श्रा इति स्थिते—श्राङ चापः । 'श्लोसि च' इत्युवर्तते, श्लाप इति षष्ठी । श्लाङ्गस्थेख्यिकृतम् । तदन्तविधिः । 'बहुवचने मत्त्येत्' इत्यत एदिव्यवुवर्तते । तदाह—श्लाङ श्लोसि चेत्यादिना । श्लाङिति श्लामित्युकृम् । श्लाडेन्खस्य एत्वे श्लाइ श्लोसि चेत्यादिना । श्लाङिति शां श्लामित्युकृम् । श्लाडेन्खस्य एत्वे श्लाइ रसाइ—रमयेति । रमाभिरिति । 'श्ला मिसः-' इति तपरकरणादैष् न । रमा ए इति स्थिते—याङापः । श्लापः इति पश्ली । 'घिङिति' इत्यत वितीव्यवुव्तः । वृद्धिरेचिति । या ए इति स्थिते श्लाकरस्य एकारस्य च स्थाने ऐकार एकादेश इति मावः । सवर्षेति । इति स्थिते श्लाकरस्य एकारस्य च स्थाने ऐकार एकादेश इति मावः । सवर्षेति । इति स्थिते श्लाङ सवर्षे दीर्घः' इति सवर्षदीर्षे इति भावः । या इति स्थिते श्लाङ चापः' इत्यते श्लाव्यव्यवः । क्राकरोचारग्रसामप्यात् । रमयोरिति । 'श्लाङ चापः' इत्यत्वकृत्व्यादश इति भावः रमाग्रामिति । 'इस्वनवामः-' इत्यत्राव्यव्यान्ति । रमा इ इति स्थिते सावः । रमायामिति । रमा इ इति स्थिते स्थते । रमा इ इति स्थिते स्थते । रमा इ इति स्थिते । इति स्थते । रमा इ इति स्थिते । रमा इ इति स्थिते । रमायामिति । रमा इ इति स्थिते ।

ख्यादिलोपस्याप्रहृतः स्यानिवद्भावादाप्त्वेऽप्याकाररूपत्वाभावात् । आश्वाविद्याकारं प्रिष्ठिष्य दीर्घप्रहृणस्य प्रत्याख्यानात् । 'एङ्ह्स्वात्—' इति लोपस्यैव परत्वेन न्याय्यत्वा-बित भावः । श्वािक । चकारेण 'श्वोिस च' इति प्रकृतं परामृश्यत इत्याङ् —श्वोिस च पर इति । रमाभिरिति । निन्वह एकोदशस्य पूर्वान्तत्वेन प्रहृणाद् 'श्रतो भिस ऐस्' इत्येस् प्राप्नोति । न च तपरत्वसामध्यित्वेवमिति वाच्यम् , श्रकृतैकादेशे विश्वपाभिरित्यादौ कृतार्थत्वादिति चन्मैवम् । श्रत्विच्यौ 'श्वन्तादिवच' इत्यस्याप्रवृत्तेः । याद्यापः । 'विकित' इत्यतोऽतृवृत्तं क्षितीति सप्तम्यन्तमाप इति पश्चम्यनुरोधेन पश्चा विपरिणम्यत इत्याह्—िकद्वचनस्यति । श्रत्र 'सुपि च' इत्यतः सुपीत्यनु-वर्तनात् सुप एव याद् । तेन श्वपित्सार्वधातुकस्य कित्वेऽपि मालेवाचरतो मालात इत्यादै तसादेन भवति । एतच्च 'श्वचः परिस्मन्—' इत्यत्र पृवस्य विधः पूर्वविधि- २११ सर्वनाम्नः स्याङ्ढ्रस्वश्च । ( ७-३-११४ ) श्रावन्तात्सर्वनाम्नः परस्य हितः स्याट् स्यादापश्च इस्तः । याटोऽपवादः । सर्वस्यै । सर्वस्याः । सर्वस्याः । एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन प्रहसाद् 'आमि सर्वनाम्नः-' (सू २१७) इति सुद्, सर्वासाम् । सर्वस्थाम्, सर्वयोः, सर्वासु । एवं विश्वादयोऽप्याबन्ताः । २६२ च्चानायानाभयः' बच्च ा याडागमे सवरादीर्घ इति भावः। 'न विभक्तौ-' इति मस्य नेत्वम् । सर्वशन्दाङ्गीय सर्वाशन्दः , सोऽपि प्रायेग्। रमावत् , बित्सु 'याडापः' इति प्राते—सर्वनाम्नः स्याद्दुस्तश्च । 'याङापः' इत्यत त्राप इति पश्चम्यन्तमतु-वृत्तम् , तेन मर्वनाम् इत्येनद्विशेष्यते, तदन्तविधिः । 'घेक्नि ' इत्यतो कितीत्वनुवृत्तं षष्ट्या विपरिएम्यते । तर्तेश्व ग्रावन्तात्सर्वनान्नः परस्य क्रितः स्याद् स्यादिखर्यः । टित्त्वादायनयवः । हस्त्रश्चेति वाक्यान्तरम् । त्राप इत्यनुवृत्तमावर्तते, पष्ट्यन्ततया च विपरिएम्यते, तच इख इखत्रान्वेति । श्रापः स्थाने इखो भवतीति तदर्थः । तदाइ— त्रावन्तादिति । याटोऽपवाद इति । येन नाप्राप्तिन्यायादिति भावः । सर्वस्यै इति । सर्वा ए इति स्थिते स्याट् , वकारादाकारस्य हस्तः, वृद्धिरिति भावः । सर्व-स्या इति । विशवसोः सर्वा अस् इति स्थिते स्याद् , आपो हस्तः, सवर्णदीर्घ इति भावः । नतु आबन्तस्य सर्वाशब्दस्य सर्वादिगरो पाठाभावात् कयं सर्वनामत्वमित्यत श्राह—एकादेशस्येति । वकारादकारस्य श्रापथ योऽयमेकादेशः सवर्णदीर्घः, तस्येत्वर्थः । ननु एकादेशनिष्यन्नस्य त्राकारस्य पूर्वान्तत्वे त्राप्त्वन्याघाताद् स्राबन्तत्वं व्याहतम् । न च परादिन्वेन त्रावन्तत्वमपीति वाच्यम् 'उभयत त्राश्रयरो नान्तादि-वत्' इति निषेधादिति चेन् , सलम्--लिङ्गविशिष्टपरिभाषया आवन्तस्य सर्वनामत्वम् । त्रावन्तःवं तु परादिवद्भावेनेलाहुः । सर्वस्यामिति । 🔊 सर्वा इ इति स्थिते '<del>वे</del>राम्-' इत्याम् , सुटं बाधित्वा परत्वात् स्याट् , इस्तश्च । सकृद्गतिन्यायाच पुनः घुट् । **एवमिति ।** सर्वादिगगापठितविश्वादय त्र्याबन्तत्वं प्राप्ताः सर्वाशब्दवदिसर्थः ।

रिति षष्टीसमासपद्माम्युपगमेनोक्कम् , पश्चमीसमासपद्माम्युपगमे तु शपः स्थानिवत्त्वेन व्यवधानाद् मालात इत्यादाबाटः प्रसन्न एव नास्तीत्यादुः । 'यट्' इत्येव वक्कव्ये दीर्घोन् बारणं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम्। न च 'श्वतो गुणे' इति पररूपापत्तिः, श्रकारोज्ञारणसामध्यिन्देव तद्वाधान् । वृद्धिरेचीति । प्राचा तु 'श्वाटश्व' इत्युपन्यस्तम् , तदुपेद्धितम् , याद्रस्याटोष्टकारस्य समुदायानुबन्धत्वेनेह श्वाटोऽभावान् । सर्वनामनः स्याद् । दीर्घोन

<sup>9 &#</sup>x27;ततश्च' इलारम्य 'याटोऽपवादः' इलातः प्राग् श्रन्यथैव प्रन्यो दश्यते क-पुस्तके-' 'हल्वनद्यापः-' इलात श्राप इलातुवृत्तं षष्ट्यन्तं हल्व इलात्रान्वेति । टिस्वा-दाद्यवयवः" इनि

विभाषा दिक्समासे बहुत्रीहो।(१-१-२८) अत्र सर्वनामता वा सात्। उत्तर-पूर्वस्ये, उत्तरपूर्वाये। 'दिङ्नामान्यन्तरात्ने'(स् ८४४) इति प्रतिपदोक्कस दिक्स-मासस्य अहणान्नेह-योत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धायास्तस्ये उत्तरपूर्वाये। बहुत्रीहिग्रहस्यं स्पष्टार्थम्। अन्तरस्य शास्ताये। बाह्माये इसर्थः। 'अपुरि' इस्यु-

उत्तरसाथ पूर्वस्याथ दिशोर्थदन्तरात्तम् उत्तरपूर्वा । दिड्नामान्यन्तराते ' इति बहुत्रीहिविशेषोऽयम् । तत्र विशेषं दरीथितुमाह—विभाषा दिक्समासे । 'सर्वादीनि-' इत्यतः सर्वनामग्रहरामनुवर्तते । तदाह-ग्रितेत । दिवसमास इत्यर्थः । 'न बहुत्रीहौ' इत्यलौक्तिकवित्रह्वाक्ये नित्यनिषये प्राप्ते विकल्पार्थमिति केचित् । गौरात्वादप्रप्ति विभाषेयमित्यन्ये । सर्वनामत्वपद्मे उदाहरति—उत्तरपृ-र्वस्यै इति । स्याङ्ब्रस्तौ । उत्तरपूर्वायै इति । सर्वनामत्वाभावपन्ने याट् । उत्तर-पूर्वस्याः, उत्तरपूर्वायाः । उत्तरपूर्वासाम् , उत्तरपूर्वाणाम् । उत्तरपूर्वस्याम् , उत्तरपूर्वा-याम् । 'सर्वनाम्नो चृत्तिमात्रे पुंबद्धावः' इति मात्रग्रह्णात् संप्रति असर्वनामत्वेऽपि पूर्वपदस्य पुंवरवम् । ननु उत्तरा दिगिति मतौ मोहवशात् पूर्वा दिग् यस्याः सा उत्तरपूर्वा, 'श्रनेकमन्यपदार्थे' इति बहुत्रीहिः । श्रत्रापि दिक्शब्दघटितसमासत्वात् सर्वनामताविकल्प उत्तरपूर्वस्यै, उत्तरपूर्वायै इति रूपद्वयं स्यात् । स्याडागमस्तु नेष्यते । तत्राह—दिङ्नामानीति । 'दिङ्नामान्यन्तराले' इति बहुत्रीहिः प्रतिपदोक्को दिवसमासः, दिक्शब्दमुचार्य विहितत्वात् , न तु 'त्र्यनेकमन्यपदार्थे' इति बहुनी-हिरपि. ततश्च सच्चणप्रतिपदोक्कमारेभाषया न तस्य प्रहणमित्यर्थः । योत्तरेति । उत्तराशन्दस्य पूर्वाशन्दस्य च सामानाधिकरएयं द्योतियतुं यत्तच्छन्दौ, सामानाधि-करएयामावे 'त्रमेकमन्यपदार्थे' इति बहुत्रीहेरसंभवात्, 'बहुर्त्राहिः समान धिकर-गानां वहत्यः' इति वचनात् । उन्मुग्घाया इति । तेन पूर्वोत्तरयोर्विरोधात् कथं सामानाधिकर एयमिति राङ्का निरस्ता । ननु 'विभाषा दिक्समासे' इत्येवास्त्, बहुनीहिग्रह्णं न कर्तन्यम् , प्रतिपदोक्रत्वेन 'दिङ्नामानि-' इति बहुनीहेरेव प्रहण-सिदेरित्यत श्राह—बहुवीहिग्रहणं स्पष्टार्थमिति । बाह्याये इत्यर्थ इति । 'ग्रन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तिधिभेदतादर्थे । छिद्रात्मीयिनाविहरवसरमध्येऽन्त-रात्मनि च ॥' इति क्रोशात् । अर्थान्तरपरत्वे तु सर्वनामत्वाभावाद् न स्यादिति भावः ।

बारणं प्राग्वत् स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् । आवन्तस्य सर्वादिगणे पाठाभावात् सर्वनामत्वं नेत्याशङ्कथाह—एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेनेति । विभाषादिक्समासे । गौण-त्वादप्राप्ते विभाषयम्, न तु 'न बहुवीहौ' इति निषेधे प्राप्ते इति अमितन्यम् । तस्या-

१ ' गत्वा ' इति क, ख, पाठः । त्र्रासंबद्धतया स त्यक्षः।

क्रेर्नेह-म्रन्तरायै नगर्ये । २६३ विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम् । ( ७-३-११४ ) श्राम्यां कितः स्याट् स्यादापश्च इस्तः । इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यम् , तीयस्य क्तिस्परसंख्यानात्। द्वितीयस्य, द्वितीयायै। द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः । द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः । द्वितीयस्यास् , द्वितीयायास् । शेषं रमावत् । एवं तृतीया। 'श्रम्बार्थ-नद्योईसः' (सृ २६७ ) हे अम्ब । हे अक्क । हे अक्क । 'असंयुक्ता ये डब्बकासः-इतां इस्तो न' (वा ४४६२) हे श्रम्बाडे, हे श्रम्बाखे, हे श्रम्बिके । जरा । श्रपुरीत्युक्तेरिति । 'श्रन्तरं बहिर्योग-' इति गणसूत्र इति शेषः । विभाषा । 'घेडिति' इन्यतो कितीन्यनुवृत्तं षष्ट्या विपरिग्राम्यते । 'याजपः' इत्यत श्राप' इति, 'मर्बनामः स्याट्-' इत्यतः स्याडिति हस्व इति चानुवर्नते । तदाह-ग्राभ्यामि-त्यादिना । इदमिति । 'विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्' इति सूत्रं न कर्तव्य-मित्यर्थः । कुत इत्यत त्राह-तीयस्येति । विभाषाप्रकरणे नीयप्रत्ययान्तस्य वित्स मर्वनामत्वोपसंख्यान दित्यर्थः। न च तीयस्य कित्सूपसंख्यानमेव त्यज्यतामिति वाच्यम्, पुंनपुंसकार्यं तस्यावश्यकरवात् । ऋम्बार्थेति । व्याख्यातमिदं पुंसीदन्ताधिकारे । तत्र नदीविषये उदाहृतम् । अम्बार्थानुदाहरति-हे स्रम्बेत्यादि । शेषं रमावत् । अत्र भाष्ये-'डलकवर्तानां प्रतिषेघो वक्कव्यः' हे अम्बाडे, हे अम्बाले, हे अम्बिके । तदिदं वार्तिकं न कर्नव्यम्-इत्युक्त्वा 'द्रयच्कस्यैवाम्बार्थस्य हस्तः' इति स्थितम् । यथाश्रुत-वर्पनेके तु हे श्रञ्ज इत्यत्राव्याप्तिः स्यादिनि तदारायः । तदत्र फिलितमाह-ग्रासंयुक्ता इति । इयच्कानामम्बार्थानां हस्त इलासाङ्गत्वात्तदन्तविधिः । अतो जगदम्ब इत्यन्न द्रयच्याम्बान्तत्वाद् भवति हस्तः।

जरेति। 'जृष् वयोहानौ'। 'षिद्भिदादिभ्यः-' इलाङ्। 'ऋहशोऽिक-' इति लौकिकप्रक्रियानाक्यान्तर्गतसर्वादिविषयत्वात् , अस्य च समासविषयत्वात् । स्पद्यार्थमिति । प्रतिपदोक्कदिक्समासविधायके 'दिङ्नामानि -' इति सूत्रे 'शेषो बहुत्रीहिः' इत्यतो बहुत्रीहिरित्यधिकारादिति मावः । त्यक्तुं शक्यमिति । न चाबन्तस्य द्वितीयादि-शब्दस्य तीयप्रत्ययान्तत्वामावाद् 'विभाषा द्वितीया-' इति सूत्रमावश्यकमिति शङ्क्यम् । एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन प्रहृगादाबन्तस्यापि तीयप्रव्ययानतत्वात् । 'तीयस्य-' इति पुंनपुंसकार्थमवश्यं वक्तव्येनानेनैव सिद्धौ 'विभाषा द्वितीया-' इति सूत्रं न कर्तव्यमिति भावः । **त्राम्बार्थनद्योर्हस्वः ।** ऋत्र 'त्राम्बार्यं द्रयत्त्तरं यदि' इति वचनाद् द्रयच्छ-स्यैवाम्बार्थस्य इस्तो भवति, नान्येषामित्याशयेन फलितमाह—ग्रसंयुक्ता ये डलका इत्यादि । जरेति । 'जृष् वयोहानौ' इत्यस्मात् 'षिद्भिदादिभ्यः-' इत्यि 'ऋहसौ-

९ 'प्राप्तस्य' इति युक्तं प्रतिमाति ।

करसौ, शीभावात्परत्वाज्ञरस् । श्रामि नुटः परत्वाजरस् , जरसामित्यादि । पत्ते हलादौ च रमावत्। इह पूर्वविप्रतिपेधेन शीभावं कृत्वा संनिपातपरिभाषाया गुणः, रपरत्वम् । अवन्तन्वात् टान् , सः, हल्ब्यादिना सुलोप इति भावः । **जरसा**-विति । 'जराया जरमन्यतरस्याम्' इति अजादौ जरमादेश इति भावः। नन् शीभावे कृते सति आवन्तसन्निपातसप्रजीव्य प्रवृत्तस्य तस्य सन्निपातपरिभाषया आवन्तत्वविघातकः जरसादेशनिमिनत्वासम्भवेन जरसादेशाभावे त्राद गुरो जरे इस्रेव स्यादिखत त्राह-शीमावादिति । जरसि कृते तु त्रावभावाच शीभाव इति भावः । जरसः । जरसम्, जरसौ. जरमः । टा-जरसा।न चात्र जरात्र्या इति स्थिते, जरसादेशं वाधित्वा परत्वाद् 'ग्रांकि चापः' इत्येत्वे श्रयोदेशे जरयेत्येव युक्तमिनि वाच्यम् , एकदेशविकृतन्यायेन कृते-Sप्येत्त्वे प्रवृत्तीस्य जरसादेशस्य नित्यतया नस्यैव प्रवृत्तेः, परान्नित्यस्य बलवत्त्वात् । कृते त जरिस त्रावभावादेत्त्वं न। के जरसे । न चात्र जरा ए इति स्थिते, जरसोटसं वाधित्वा . परन्वाद् याटि, बृद्धौ जरायै इत्येव युक्तमिति वाच्यम् , अन्तरङ्गत्वेन जरसादेशस्यैव प्रवृत्तेः, परादन्तरक्रस्य बलवत्त्वात् । आपः परस्य क्तिः सुपो विहितस्य याटो बह्वाश्रयत्वेन बहिरङ्गत्वात् । असिक्सोः जरसः, श्रत्रापि पूर्ववद्याट् न । जरसोः, एत्त्वं बाधित्वा निलत्वाद् जरस् । त्रामि–जरसाम् । नन्वामि नुटि कृते त्राजादिविभक्लभावात् कर्यं जरसोदेश इलत ब्राह-श्रामि नुट इति । हौ जरसि, परमि वेरामं याटं च निस्रत्वादन्तरक्कताच क्रमेशा बाधित्वा जरस् । पन्ने हलादौ च रमावदिति । जरसादेशामानपचे हलादावपि, रमानदिल्यर्थः ।

मतान्तरं दृषयितुमनुवदित—इह पूर्वेत्यादिना। इह जराशब्दे जरा श्री इति स्थिते शीमावमाश्रिस जरसी इति केचिदाहुरिस्यन्वयः। श्राश्रिस्रेस्रान्दरं 'जरसादेशे कृते' इति शेषः। नतु शीमावं बाधित्वा परत्वाद् जरसादेश एव युक्त इस्रत श्राह—पूर्विव्यतिषेघेनेति। 'विश्रतिषेघे परम्–' इस्रत्र परशब्दस्य इष्टवाचिताऽिक्ट-' इति गुणे कृते टाप्। शीमावात्परत्वाज्जरसित्यादि। नतु 'श्रीक श्रासः' 'इस्रकवापो तुर्' इत्येषस्या 'जरायाः–' इति स्त्रस्य परत्वादस्त्ववम्, परन्तु 'श्रािक चापः' 'बराम्–' इति विधयो जरसादेशं बाधित्वा परत्वात् स्युरिति चत् , श्रात्राहुः—' श्रािक चापः' इत्येक्सरादेशे कृतेऽप्येकदेशिवकृतन्यायेन 'जरायाः–' इति जरसादेशस्त्रम्या नित्यत्वादेक्सरादेशं बाधित्वा जरसादेश एव भवति। न चैकारादेशोऽपि नित्य एव, जरसादेशे कृतेऽपि स्थािनवत्त्वेनाबन्तत्वाद् 'श्रािक चापः' इति प्रकृतेरिति वाच्यम्, श्राक्यरूपस्येवापः सर्वत्र श्रद्धणाद् इत्यनुपदमेव वच्यमाणत्वा-त्त्रप्रकृतेः। 'याद्यपः' इति याद्याममं तु जरसादेशोऽन्तरक्रत्वाद्वाधते। श्राकाररूपपः

९ 'प्राप्तस्य' इति युक्कं प्रतिमाति ।

स्रानित्यतां चाश्रित्य 'जरसी' इति केचिदाहुः, तिष्कर्मृबम् । यद्यपि जरसादेशस्य स्थानिवद्भावेनावन्ततामाश्रित्य 'स्रोड श्रापः' (स् २८०) 'श्राङ चापः' (स् २८०) 'याडापः' (स् २६०) 'इत्तनद्यापः–' (स् २००) इति च पञ्चापि विधयः प्राप्ताः, एवं नस्निश्युत्सु, तथाप्यनिविध्यक्षेने भवन्ति,

मिश्रिय क्रिक्ति पूर्वस्य प्रवृत्त्याश्रयरोनेत्वर्थः । नतु आवन्तसंनिपातमुपजीव्य प्रवृत्तस्य शीभावस्य संनियत्वरिभाषया आवन्तसंनिपातविषातकजरसादेशनिमित्तत्वं न संभवती- त्याह—संनिपातपरिभाषाया अनित्यतां चेति । ति अर्मूलमिति । पूर्वविप्रतिपेषाश्रयणस्य भाष्यापरिगणितेष्वप्रवृत्तेः, संनिपातपरिभाषायाः सर्वत्रानित्यत्वा- श्रवणे प्रमाणाभावाचेति भावः ।

स्यादेनत् । जरसौ, जरसामिखत् 'श्रौक श्रापः' (इस्तनद्यापो नुद्' इत्यपेक्या परत्वादस्तु जरसादेशः, श्रस्तु च केवसिकस्सु-जरसे, जरम इत्यत्र यादमन्तरक्षत्वाद् वाधित्वा जरसादेशः, श्रस्तु च कौ जरसि इत्यत्र निल्यत्वादाममन्तरक्षत्वादारं च बाधित्वा जरसादेशः । तथापि तस्य जरसादेशस्य स्थानिवत्त्वेन श्रावन्तत्वात् तदाशिल्य एरवर्शीभावन्याइ-नुडागमाः इतो न स्युः । किं च श्रनेनैव न्यायेन नासिक्यशब्दस्य निशाशब्दस्य पृत्तनाशब्दस्य च एरव-शीभावन्याइ-नुडागमान् बाधित्वा 'पद्द्र्यो-' इल्यादिना नस्-निश्-पृत्त-इत्यादेशेषु क्रमेगा कृतेषु तेयां स्थानिवद्वावेन श्रावन्त्वमाशिल्य एरवर्शीभाव-याइ-नुडागमाः प्रमज्येरत्–इति शङ्कते—यद्यपीत्यादिना । परिहरति—तथापीति । स्थानीम्तावन्नाश्रयविधय एते एरवादिविधयः । श्रवत्तेषु कर्तव्येषु जरसाद्यादेशानां स्थानिवत्त्वं न संभवति, श्रनन्विधाविति तिविधयः । श्रतत्वश्र करसाद्यादेशानामावन्तत्वालाभाद् एरवादिविधयो न भवन्तीलर्थः । ननु श्रव्तवव्याप्याक्यरत्वादिधर्मपुरस्करेष्ण स्थान्यतमाशिल्य प्रवर्तमानो विधिरत्विधिः, न तु ययाक्यविद् श्रलाश्यविधरिप, रामायेलत्र 'सुपि च' इति दीर्घाभावप्रसङ्गत् । तत्र हि दीर्घो थनादि-सुपि परतो विधीयते । यादेशस्य च सुपतं स्थानिवत्त्वलभ्यम् । यादेशस्य च एक्यरः श्रव्त स्थानी । तत्रव्य दीर्वस्य स्वनिमत्तम्तुलुप्रवारे तदाश्रयत्वादनन्त्वधाविति निषेधाद्

परस्य क्तिः सुपो विहितस्य याद्ये बह्वाश्रयत्वेन बहिरङ्गत्वात् । केराममपि जरसादेशो निल्यत्वाद्वाघते । न चाकाररूपावन्तात्परस्य केरामि कृते संनिपातपरिभाषया जरसादेश-स्याप्रकृतौ न तस्य निल्यतिति वाच्यम् , रूपमालायां जरसीत्युक्तत्वादिष्टानुरोधेनोक्तपरिभाषाया श्र्यनिल्यत्वाभ्युपगमे बाधकामावादिति । स्वाश्रयमिति । यञादिसुबाश्रयं तिन्निमत्तकमिल्यर्थः । यञादिसुप एव याज्ञगमापादनात्स्वराव्देन तत्परामुश्यते । स्थानि-वद्गावेनेति । न चैवं लाज्ञिशिक्तवात्कथिमह याद् स्यादिति वाच्यम् । श्रतिदेशविषये

'ब्रा ब्राप्' इति प्रश्चिष्याकाररूपस्यैवापः सर्वत्र ग्रहणात् । एवं 'हल्ड्याप्-' (सृ२४४) इति स्त्रेऽपि 'आ आप्' 'ङी ई' इति प्रश्लेषाद् 'श्रतिसद्वः' 'निष्कौशाम्त्रः' इत्यादिसिद्धेर्दीर्घग्रहणं प्रत्याख्ययेम् । न चवमपि 'ऋतिखट्वाय' इत्यत्र स्वात्रयमाकारत्वं स्थानिवद्गावेनाप्त्वं चाश्रित्य याट् सादिति वाच्यम्,

दीर्घे कर्नडे बडेशस्य स्थानिवस्वाभावेन सुप्त्वाभावात् तस्मिन् परतो दीर्घो न स्यात् । श्रन्तवन्याप्याकारन्वादिधर्मपुरस्कारेण स्थान्यलमाश्रिख प्रवर्तमानो विधिरन्विधिरित्या-श्रयमे तुन दोपः । दीर्घो हि यादेशस्थानिभूतमेकारमेकारत्वेन नाश्रयति, किंतु सुप्रवेनैव । मुप्रवं चाल्तवयाप्यं न भवति, स्यामादाविष सत्त्वात् । ततश्च दीर्घस्यान-न्विधिन्वात् तस्मिन् कर्नेन्ये यादेशस्य स्थानिवत्त्वेन सुरुवसंभवाद दीर्घो निर्वाधः। प्रकृते च एत्वादिविषयो जरसादेशस्थानीभृतावन्तत्वपुरस्कारेण संभवत्प्रवृत्तिकाः । त्राप्तं च समुदायसं धर्मः, नत्वाकारमात्रस्य । ततश्च एत्त्वादिविधीनामनन्विधित्वातेषु कर्नव्येषु जरमादेशस्य स्थानिवत्त्वेनाबन्तत्वं दुर्वारमिलाशङ्क्याह—ग्रा ग्रावित्यादिना। 'त्राङि चापः' इत्यादिषु सवर्णदीर्घेण 'त्राप्' इति प्रश्लिष्य त्राकाररूपावन्ताश्रयरोन एत्त्वादयो विधीयन्ते । ततश्च ते त्राकारत्वेरूपेणाप्यापमाश्रयन्तीति तेषामिन्विधित्वात् तेषु कर्तव्येषु जरसादेशस्य स्थानिवत्त्वादाबन्तत्वं न संभवति । ततश्च एत्त्वादिविधयोऽत्र न भवन्ती लर्थः । प्रसङ्गादाह—एविमिति । यथा—'त्राङि चापः' इलादिषु 'त्रा त्राप्' इति प्रश्लेषः । एवं 'इल्क्याब्भ्यः-' इत्यत्र 'बी ई' 'त्रा त्राप्' इति सवर्णदीर्घेख प्रश्लेषाद् दीर्षप्रहर्णं प्रलाख्येयमिल्यन्वयः ननु तत्र दीर्घप्रहरणाभावे अतिखट्वः, निष्क्रैशाम्बिरित्यत्रापि सुलोपः स्यात् , तथा हि-सद्वाशब्दप्टावन्तः, सद्वामतिकान्तः त्रितस्वः, 'त्रसादयः कान्ताद्य**र्थे-**' इति समासः । कुशाम्बेन निर्वता नगरी कौशाम्बी, 'तेन निर्दृत्तम्' इल्प्या् , 'टिड्डाएान्' इति डीप् , निष्कान्तः कौशाम्व्या निष्कौशा-म्बः, 'निराद्यः क्रान्तायर्थे पश्चम्या' इति समासः । उभयत्रापि 'गोस्त्रियोः-' इति श्रापो बीपश्च हरूः, ततः सुबुत्पत्तिरिति स्थितिः । श्रत्र स्थानिवत्त्वेनाकाररूपाबन्तत्वस्य ईकाररूपण्यन्तत्वस्य चानपायात् सोर्हल्ज्यादिलोपे प्राप्ते तिश्ववृत्त्यर्थे दीर्घग्रहरामावश्यकः मेवेलत त्राह—त्रातिखद्वः निष्कोशाम्बिरित्यादिसिद्धेरिति । त्रयमाशयः-र्डी ई, त्रा त्राप्-इति प्रश्<del>टेपे सति त्रात्वरूपे</del>ण ईत्वरूपेण च **ड**गापावाश्रित्य सुलोप-प्रवृत्तिर्वक्रन्या, ईत्वात्वयोश्व श्रल्तन्याप्यधर्मत्वात् तत्पुरस्कारेरा प्रवर्तमानलोपविधेर-ल्विधित्वाच स्थानिवत्त्वेन क्याबन्तत्वमस्तीति न सुलोप इति । एवं च दीर्घग्रहराप्रयो-जनस्य प्रश्लेषेसैन सिद्धत्वाद् इल्ब्यादिस्त्रे दीर्घग्रहसं न कर्तन्यमिखन्यत्र विस्तरः ।

९ 'समुदायधर्मः' क। २ 'त्राकाररूपेगा-' क। ३ फलितम्-इत्यधिकं क पुस्तके।

#### प्रकरणम् ६ ] वालमनोरमा-तत्त्ववोधिनीसहिता।

### श्राबन्तं यदङ्गं ततः परस्य याड्विधानात् , उपसर्जनस्नीप्रत्यये तदादिनियमात् ।

म्यादेतन् । 'शाडापः' इत्यत्र 'त्रा त्राप्' इति प्रश्लेषे मचापि ऋतित्वद्वायेत्यत्र याड द्वीरः। खटवामितकान्तः अतिखट्वः, 'अखादयः-' इति समासे 'गोन्नियोः-' इति हस्तने स्पन् । तनो केर्यादेशे 'मुपिन्न' इति दीर्घे ऋतिस्वद्वायेति स्पन्। तत्र 'याद्यपः' इति यह स्यात् । इर्षे सिनस्थानिवन्वेनाक्षरस्याप्त्वस्य मत्त्वात् । न चाकारत्वस्य त्रान्त्व-व्याप्यधर्मन्वातः तत्पुरस्कारेगा प्रवर्तमानयाङ्गविधेरान्विधिन्वादः न दीर्घम्य स्थानिवरवेनः-कारत्वाविद्यकार्यामीन वाच्यम् । याद्यविधिहि आकारहपावाश्रयः । तत्र आकारहपानं दीर्घन्य स्तर एवं सिद्धिसीत न तन् स्थानिवत्त्वन स्यम् , किं तु आपन्वमेव स्थानिवत्त्व-नभ्यम् । ब्याप्तं च समुदायधर्म एव, न त्वन्त्वव्याप्यधर्मः । तेन रूपे ग स्थान्यला-श्रयत्वेSपि त्रान्विधित्वाभावाद्याइविधौ स्थानिवस्त्वं दुर्वारमिति शङ्कामुङ्गाव्य परिहरति— न चेति। एवमपीति। 'याद्यान्' इत्यत्र त्राकारप्रश्लेषे महापीलर्थः । स्वाश्रय-मिति । खः-त्राकार त्राधयो यस्याकारत्वस्य तत्स्वाधयम् , स्वर्गस्मद्रामित यावत् । एवमपीन्यारभय याट स्यादित्यन्तः संदर्भः शङ्कापरः, इति च न वास्यक्तियन्त्रयः । कुत ङ्यत आह**—ग्रावन्तं यदङ्गमिति ।** 'थङापः' इस्त्रत्र हि आब्यहरोान प्रस्रयग्रहरा-परिभाषया आवन्तं रहाते. अहम्येति तहिरोषणं भवति, ततश्चावन्तादहात् परस्य कितो याद् विधीयते । यस्मात् शब्दाद् यः प्रत्ययो विहितः तादराप्रकृतिभृतशब्दस्पा-द्यवयनकस्य तन्प्रत्ययरूपान्तावयवकस्य ममुदायस्य प्रहरामिति परिभाषार्थः, प्रत्ययप्रहरो। प्रकृतित्रन्ययममुदायस्य प्रह्णामिति पर्यवसन्नार्थः । प्रकृते चातिस्वट्वायेखन् स्वट्व-शब्दाददन्तात् टाव्त्रिथानात् खट्वा इस्रेव टाबन्तम् , ततु क्निं विभक्तिं प्रति नाइम् , श्रतिखट्वशब्दादेव क्ति। विधानात् । यत्त्वज्ञमतिखट्वेति, न तद्यवन्तम्। श्रतः स्थानिवत्त्वेन त्राप्त्वे सत्यपि न याडिति भावः । नतु 'ध्यकः सम्प्रसार्गामू-' इत्यत्र भाष्ये स्त्रीप्रत्येय वाचनिकस्तदादिनियमप्रतिषेषः पठितः, तत् कथमत्र तत्प्राप्तिरित्यत त्राह—उपसर्जनेति । तत्र माध्ये 'ब्रीप्रखये चानुपसर्जने न' इति उपसर्जनादन्य-

लक्षणप्रितिपदोक्तपरिभाषायाः प्रवृत्ती श्रितिदेशस्य वैयय्यापतेः । श्रतो व्याचष्टे— श्रावन्तं यदङ्गिति । 'यस्मात्प्रस्वयविषिक्तदादेश्वदन्तस्य प्रह्णम्' इति नियमाद-तिखर्वेति यदङ्गे तदावन्तं न भविति, यचावन्तं खर्वेति तदङ्गं न भविति नात्र याडा-गमप्रसिक्ति ति भावः । श्रत्र नव्याः—'प्रस्ययप्रह्णे तदन्तप्रह्णाम्' इत्याव्प्रह्णेनावन्तं गृह्यते । श्रावन्तस्याङ्गविशेषणे त्वावन्तान्तप्रहृणादित्खर्वायेस्त्रोक्कदोषनादवस्थ्यमिति ययुच्यते, तह्योङ्गावन्तं विशेष्यताम्—श्रद्गसंज्ञकं यदावन्तमिति, तथा च नोक्कातिप्रसङ्ग-शङ्कालेश इस्राहुः । स्नीप्रस्ये तदादिनियमो नेस्नाशङ्क्षशह—उपसर्जनेति । श्रयं 'पहस्रो-' (सृ २२८) इति नासिकाया नस् , नसः, नसा। नोम्यामित्यादि। पचे सुटि च रमावत्। निशाया निश् , निशः । निशा । २६४ ब्रश्चभ्रस्तस्-जमृजयजराजभ्राजच्छ्यां पः। (८-२-३६) ब्रश्चादीनां सप्तानां छ्रशान्त-योश्च षकारोऽन्तादेशः स्थाउम्मिल पदान्ते च। षस्य जरत्वेन डः। निड्म्यार्। निड्मिः। सुपि 'डः सि पुट्' (म् १३१) इति पचे पुट् , चर्त्वम् , तस्यासिद्ध-

त्रैव तदादिनियमनियेधस्य उक्कतया प्रकृते स्त्रीप्रस्यये उपसर्जने तदादिनियमस्य निर्वाध्यान्वादिनि भावः । नन्वेवमप्याच्यहर्णेन प्रस्ययद्यप्रिसाषया तदन्ते गृहीते तेनाइस्य निर्वापणाद् स्त्रावन्तान्तं यद्इमित्यर्था द् स्रतिस्वस्वायेस्यत्र स दोषस्तदवस्य इति बाच्यम् , स्व्रास्य निरोपणात्वाथयणात् । स्रत एव 'क्याच्यहर्णे स्वर्दार्थं स्वादेशो न स्यानिवद्' इति वार्तिकस्वरमतं हस्ते फलाभावेन स्थानिवद् । वार्तिकस्वरमतं हस्ते फलाभावेन स्थानिवद् । वार्तिकस्वरमतं हस्ते प्रस्थानिके दीर्षे तस्नाभ इति भाष्यस्वरेश दृषितम् ।

श्रथ नासिकाराव्दे विशेषमाह—पद्दक्तिति । शसि नसः । टा नसा । नोभ्यामित्यादीति । नस् भ्यामित्यत्र 'स्वादिषु-' इति पदत्वे 'ससञ्जपो रः' इति स्ते 'हिश च' इत्यते गुरो नोस्याम् , नोभिः इलादि रूपमिलर्थः । नस्स । पत्त इति । शसादौ नसादेशाभावपत्ते इसर्थः । त्राय निशाशब्दे विशेषं दरीयति—निशाया निशिति । शसादौ 'पद्दशे—' इत्यनेनेति शेषः। निश् भ्यामिति स्थिते-व्रश्चश्चरज । बश्चादयः सप्त धातवः, क्रशौ वर्गौ, ताभ्यां शब्दरूपविशेष्यमादाय तदन्तविधिः। 'मलो मलि-' इत्यतो मलीत्यनुवर्तते । पदस्य' इत्यिधकृतम् । 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत्यतः अन्ते इत्यनुर्वाते । तदाह-वश्चादीनामिति । अन्तादेश इत्यलोऽन्त्य-मुत्रल-यम् । **पस्य जश्त्वेन ड इति ।** प्रकृतसूत्रेण शस्य पत्वे तस्य पकारस्य 'खादिय-' इति पदत्वाद 'सलाजशोठन्ते' इति जरुत्वेन स्थानसम्याङ्कारे निड्भ्या-मित्यादि रूपनित्यर्थः । सुपीति । निश् स इति स्थिते 'त्रश्च-' इति पत्वे, तस्य जरुलेन डकारे 'डिस्स धुट्' इति कदाचिद् धुडागमः । चर्त्वमिति । डधयोः इति भावः —'श्लीप्रत्येय चानुपसर्जने न' इत्यनुपसर्जनस्त्रीप्रत्यये तदादिनियमप्रतिषेधो वद्यते न तूपर्सजनेऽपि । त्रत एव परमकारीषगन्वीपुत्रवदितकारीषगन्ध्यापुत्र इत्यत्र 'ब्यङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे' इति संप्रसारणं न भवति । त्र्यतिकारीषगन्ध्यस्य हि ष्य-**ब**न्तत्वाभावात् । न च वहुश्रेयसीत्यत्र श्रेयसीत्युत्तरभागस्य बयन्तत्वाद्यथा हल्<del>ब</del>यादि-लोपः प्रवर्तते तथा तत्राप्युत्तरभागस्य ध्यब्न्तत्वात्संत्रसारणं स्यादेवेति शङ्काम् . पूर्व-पदस्य ष्यक्नतस्य पुत्रपत्योदत्तरपद्योः संप्रसारणमिति 'ष्यकः संप्रसारणम्' इत्यत्रैव

९ 'चर्त्वस्य' इति नास्ति क ।

त्वात् 'चयो द्विनीयाः--' (वा ४०२३) इति टतयोष्ठयौ न । 'न पदान्ताहोः--' (स्० ११४) इति ष्टुत्वं न । निट्न्सु-निट्सु । २६४ पढोः कः स्ति ( प्-२-४९ ) पस्य इस्य च कः स्यात्सकारे परे । इति तु न भवति, जरत्वं प्रत्यसिद्धत्वात् । के चिनु बश्चादिस्त्रं 'दादेर्घातोः--' (सू ३२४) इति स्त्राद् 'घातोः' इस्य-सुवर्तयन्ति, तन्मते जरत्वेन जकारे, निउम्याम् , निजिभः। 'चोः कः' (सू ३७८) इति कुत्वं तु न भवति । जरत्वस्यासिद्धत्वात् । जरत्वम् , रसुत्वम् , चर्त्वम्-निच्छु, निच्छु । 'मांसप्टतनासान्नां मांसप्टतस्वो वाच्याः शसादौ वा ' ( वा

र्रेषः । व्यनसम्बद् इस्य टः, बस्य तः । **तस्येति ।** चर्त्तस्येत्वर्थः । **उथी नेति ।** भुडभावराचे दस्य ठो न, भुद्राचे तस्य थो नेत्यर्थः । 'नादिन्याकोशे-'इति मूत्रस्थभाष्ये 'चयो द्वितीयाः-' इत्यस्य पाठदर्शनात् तदपेच्या चर्त्वस्ये परन्वम् । श्रथं तन्त्ररस्य च्टुत्वेन टकारमाशङ्क्षय आह<del>्न पदान्तादिति । खाँदे</del> उ इति पदत्वं बोध्यम । निर्नेषु इति । धुरुपके रूपम् , तर्भावपके तु निर्सु । तत्र धुरभावपके निश् सु इति स्थिते 'त्रश्च-' इति षर्वे, तस्य पकारस्य जरत्वान् प्राक् ककारमाशाबितुमाह—पदोः कः सि । पथ इ चेति इन्हः, सि इति सप्तमी, ददाह—पस्यत्यादिना । इति त न भवतीति । पकारस्य ककारो न भवती-त्यर्थः । जरून्वं प्रत्यसिद्धन्वादिति । 'कनाजशोऽन्ने' इत्योजयः 'पद्योः कः नि' इन्यस्य परन्यदिति भावः । शसादिषु निशादेशाभावाचे सुटि च रमावतः । वश्चादिः स्ते श्रमाह—केचिरिवति । 'एकाको वशः-' इत्युत्तरसूत्रे धानोरित्यस्यातुवृत्त्यः मध्येऽपि तदतुवृत्तरौवित्यादिति भावः । अतुवृतं च धानोरित्यतत् छशयोरेव विशे-पराम् , त्रश्चादिषु धातुन्वान्यभिचारात् । जञ्ज्वेनेति । निश् भ्यामित्यादौ निश् इत्य-स्य धातुत्वाभावात् वन्वाभावे 'मालाजशोऽन्ते' इति जरुनेन शकारस्य स्थानसाम्याद जकार इत्यर्थः । निज् भ्यामित्यत्र कुरवमाशङ्कयाह—कुत्वं तु नेति । जऋवस्याः-सिद्धत्वादिति । कुलं प्रतीति शेषः । निच्यु इति । निरा् मु इति स्थिते शत्य जरत्वेन जः, सस्य रचुत्वेन शः, जस्य चत्वेन चः, शस्य छत्वविकल्पः। मांसप्रतना। मांस, पृतना, सातु इत्येतेषां मांस् , पृत् , स्तु, इत्यादेशा वाच्या इत्यर्थः । 'पद्दनो-' इति सूत्र वार्तिकमेतत् । श्रत एवाह-शासादी वेति । पद्दिति स्त्रस्य शसादौ विकल्पेन प्रवृत्तेरिति भावः । मांससानुराब्दयोरश्लीलिङ्गत्वात् पृतनाशब्दस्यैव शसादौ

वच्यमार्गत्वात् । टतयोष्टथौ नेति । धुडमावे टस्य ठो न, धुट्पच्चे तु तस्य थो मेति विवेकः । न भवतीति । जरत्वात्पाक् पस्य कर्त्वं न भवनीत्यर्थः । केचित्त्विति । परिशिष्टकारादयः । निच्यु इति । अत्र 'शरुद्योटि' इति पच्चे छत्वं बोध्यम् । ३४६६ )। पृतः । पृता । पृद्धाम् । परे सुटि च रमावत् । गोपा विश्वपावत् । ॥ इत्यादन्ताः ॥ मतिशब्दः प्रायेण हरिवत् । स्रीत्वाबत्वाभावः, मतीः। नात्वं न, मत्या । २६६ ङिति हस्वश्च (१-४-६) इयङ्कवङ्स्थानौ स्वीशब्दभिन्नौ नित्य-

पृदादेशमुदाहरित — पृतः इति । पद्मे इति । पृदादेशाभावपच इत्यर्थः । गोपा विश्वपावदिति । त्रावन्तत्वाभावाद् न सुलोप इत्यर्थः ॥ इत्यादन्ताः ॥

श्रथ इटन्ता निरूप्यन्ते । मतिशब्दः प्रायेण हरिवदिति । प्राय-शब्दो बहुलपर्यायः । 'प्रायो भूमि' इत्यमरः । इह तु ईषदूनत्वे वर्तते । प्रकृत्यादित्वा-त्तीया । मितराव्द ईषद्नहरिशब्दवत् प्रत्येतव्य इत्यर्थः । शसि विशेषमाह—स्त्री-त्वान्नत्वाभाव इति । 'तस्माच्छसो नः पुंसि' इति नत्वस्य पुंस्त्वे विधानादिति मावः । ततीयैकवचने घित्वान्नामावमासङ्कवाह—नात्वं नेति । 'त्राको नाऽस्त्रियाम्' इति नात्वविधौ श्रिश्रयामिति पर्युदासादिति भावः । इदन्तत्वादु 'यू स्त्रयाख्यौ-' इति नदीत्वे अप्राप्ते क्लिस तद्विकल्पं दर्शयितमाह—क्रिति हस्वश्च । अत्र चकाराह्यक्य-द्वयमिदम् । तथा हि-'यू स्रवाख्यौ नदी' इत्यनुनर्तते, ईश्व ऊश्व यू, 'दीर्घाजीस च' इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधाभावरछान्दसः, स्त्रियमेवाचत्ताते स्रयाख्यौ, नित्यस्रीलिङ्गा-विति यावत् । 'नेयञ्जवह्स्थानावस्त्री' इति सूत्रं नञ्जर्जमनुवर्तते, इयङ्गवहोः स्थानं स्थितिर्ययोस्ताविति विग्रहः, इयडुवङ्प्राप्तियोग्याविल्यर्थः। 'वामि' इलातो वेलानुवर्तते । ततस्य इयङ्क्यस्थानौ श्रीशब्दिभन्नौ नित्यश्रीलिज्ञाबीदृतौ नदीसंज्ञौ वा स्तो निति परे इति वाक्यमेकं संपद्यते । पुनरिप यू इत्यनुवर्तते, इश्व उश्व यू । हस्व इति तत्र प्रत्येकमन्वेति । स्रयास्याविति चानुवर्तते, स्रीलिङ्गावित्येतावदेव विविद्यतम् । न त नित्यर्खालिङ्गाविनि, व्याख्यानात् । 'वामि' इत्यतो वेति चानुवर्तते । ततथ स्रीलिङ्गो हस्बो चेवर्णीवर्णी नदीसंज्ञौ वा स्तो निति परे-इति वाक्यान्तरं संपद्यते । तदाह-इयञ्जवङ्स्थानावित्यादिना । द्वितीयवाक्येऽपि स्त्रीलिङ्गे नित्यत्वविशेषणे तु इष्व-शन्यरिग्रिप्रमृतीनामुभयलिङ्गानां पटुमृदुप्रमृतीनां त्रिलिङ्गानां च क्रिति नदीत्वविकल्पो न

मांसपृतनेति । पृतना सेना । नात्वं नेति । 'श्रिश्रयाम्' इति पर्युदासादिति भावः । ङिति हस्वश्च । 'वामि' इति सूत्राद् वेत्सतुर्वतते । श्रप्राप्तविभाषेयम् । हस्वयोरप्राप्ता-वितरयोस्तु 'नेयडुवर्वस्थानौ–' इति निषेधप्राप्तावारम्भसामर्थ्यात् । इहेयडुवरुस्थानौ स्त्रीशब्दमिन्नौ निल्लस्नीतिङ्गाविति त्रीरिए ईद्तोविशेषणानि, हस्वयोस्तु श्लियामित्येव विशेष्णम्, नतु निल्लस्नीत्वपर्यन्तम् । श्रन्यथा इष्वशनित्रमृतीनामुभयतिङ्गानां परुमदुप्रमृतिनां पर्वतिङ्गानां व स्नीतेऽपि नदीत्वं न स्यात् । वैत्रयमते हि तेषां निल्लस्नीत्वामा- वत् मतान्तरेऽपि हस्वांशे निल्पसहस्वव्यावर्त्यासामा । श्रत्यावास्याग्रहणं विहाय

स्वीबिङ्गावीद्तौ इस्वौ चेवर्षोवर्षो स्वियां वा नदीसंझौ स्तो ज्ञितिपरे । 'श्राष् नद्याः' (स् २६६) । मत्यै, मतये । मत्याः, मतेः । नदीत्वपचे 'श्रौत' (स् २४६) इति क्रेरीस्व प्राप्ते । २६७ इतुद्भ्याम् । (७-३-११७) नदीसंज्ञकाम्यामिद्वद्वयां परस्य केराम् स्यात् । पचे 'श्रच वेः' (स् २४७) । मत्याम्, मतौ । एवं श्रुत्या- द्यः । २६५ त्रिचनुरोः स्त्रियां तिसुचतस् । (७-२-६६) स्वीबिङ्गयोरेतावादेशौ स्तो विभन्नौ परतः । २६६ त्रिचि र स्नृतः (७-२-१००) तिस् चतस् एतयोर्न्य- कारस्य रेपादेशः स्याद्वि । गुणदीर्घोत्वानामपवादः । तिस्नः । तिस्नाः । तिस्निः।

स्यादिति बोध्यम् । तत्र हस्वयोग्प्राप्ते, र्घाध्योस्तु 'नेयडुवक्स्यानेंं—' इति निषेधादप्राप्ते नर्दान्ते विभाषयम् । नर्दात्वपन्ने स्थाह्—स्थाग् नद्या इति । मित ए इति स्थिते—स्थायि वृद्धौ यिण च सिद्धं रूपमाह—मत्ये इति । मतये इति । नर्दात्वाभावपन्ने 'शेषो ष्यसिखं' इति पित्वाद् 'विकित' इति । ग्राया विद्याप्त्रे हिरिशन्दवद्गुपम् । नदीत्वाभावेऽपि हस्तिसोति वृद्धिरान्धरः, य स्—मत्याः । नदीत्वाभावे मतेः । स्थामि नदीत्वाभावेऽपि हस्तान्तत्वानृति दीर्घः—मतीनाम् । कौ विशेषमाह— नदीत्वपन्ने इति । नदीत्वपन्ने पित्वाभावाद् 'श्रव धः'इति श्रत्यन्तं नियोगिशिष्टमौत्तं न भवति, किंतु 'केराम्—'इति प्राप्तम् , तद् बाधित्वा 'श्रीत्' इति केवलमौत्ते परत्वात् प्राप्ते सतीत्वर्थः । इदुद्भयाम् । 'केराम्—' इति मृत्रान्नदीपद्धणं 'केराम्' इति चानुवर्तते । तदाह—नदीसंक्षकाभ्या-मित्यादिना । पन्ने इति । नदीत्वाभावपन्ने 'श्रव धः' इत्यत्वसंनियोगशिष्टमौत्व-मित्यादिना । पन्ने इति । नदीत्वाभावपन्ने 'श्रव च धः' । मत्यामित्यत्र संनिपात-परिभाषाया श्रवित्याद्यस्य । एवं श्रुत्याद्य इति । श्रादिना स्प्रत्यादिसंग्रहः ।

त्रिचतुरोः । पतयोरेताचिति । त्रिचतुरोः तिष्ट चतष्ट इत्येतावित्यर्थः । विभक्ताचिति । 'श्रष्टन श्रा विभक्तो' इत्यतस्वदुतृत्वतेरिति भावः । जरशसोः तिष्ट श्रम् इति स्थिते—श्रचि र स्थतः । पूर्वस्त्रात् 'तिष्टचतष्ट' इत्यत्वते । तचेह लुप्तषष्ठीकमाश्रीयते । तदाह—तिष्ट इत्यादिना । नतु 'इक्षे यश्रचि' इत्येव सिद्ध-मिलत श्राह—गुस्दीर्घोत्त्वानामपवाद इति । 'स्रतो क्नि-' इति गुणस्य 'प्रथ-

स्त्रीशन्दमात्रं निष्कृष्य संबध्यते, तदेतदाह—हस्ती चेवर्णीवर्णी स्त्रियामिति । स्त्रीत्वे पात इति । निराम्—' इत्येष्वया परत्वादिनि भावः । प्राचा तु 'श्रौत्' इति स्त्रे 'इदुझ्य म्' 'श्रच धः' इति पूर्वोत्तरस्त्रद्वयवत्तलभ्यार्थमुपादाय धिनदीसंज्ञावर्जिताभ्यामिति न्याख्यातम् , 'इदुझ्यम्' इति स्त्रं च नोपन्यस्तमित्यसमज्ञसमेतत् । स्त्रिचतुरोः । 'श्रष्टन श्रा विभक्तौ' इत्यतोऽतुवर्तनादाह—विभक्तौ परत इति । विभक्तौ कम् , त्रिभार्यः, चतुर्भार्यं इति केचित् । तन्मन्दम् , 'स्त्रियाः पुंबद्—' इति

तिस्म्यः। तिस्म्यः। श्रामि 'तुमचिर-' (वा ४३७४) इति तुद्। २०० न तिस्च-तस्म (६-४-४) निस् चनस् एतयोनीमि दीर्घो न स्यात् । तिस्णास्। तिस्पु । 'ख्रियास्' इति त्रिचनुरोर्विशेषणाम्नेह—प्रियाख्यस्त्रीणि वा यस्याः सा प्रियत्रिः, सतिशब्दवत् । श्रामि तु 'त्रियत्रयाणास्' इति विशेषः । 'त्रियास्निस्त्रो

मयोः-' इति प्र्वसवर्शदोर्घन्य 'ऋत उत्' इत्युत्त्वस्य च रत्वमपवाद इत्यर्थः । तिस्न इति । जञ्जसो रूपम् । तत्र जसि 'ऋतो छि-' इति गुरास्य रत्वमपवादः। शसि त 'प्रथमधोः' इति प्रवेसवर्णदीर्घस्य रन्वमपवादः । आमिति । तिस् आम् , इति स्थिते तुरं बधित्व 'श्रवि र ऋतः' इति रत्वे तिस्मिमिति प्राप्ते 'तुमचिरत्जवद्वावगुग्येभ्यो नुर् पुनिवित्रतियेथेन' इति रन्नं बाधित्वा नुडिल्पर्यः । तिम् नाम् इति स्थिते 'नामि' इति दीर्घे प्राप्ते - न तिस्चतस् । तिस्चतसः इति सुरपष्टीकं पदम् । 'इन्होपे-' इत्यतो दीर्घ इलावुवर्तते । 'नामि' इति सूत्रं चादुवर्नने । तदाह-तिस् इत्यादिना । तिस्गामिति । 'ऋवर्णात्रस्य-' इति गान्वम् । ननु 'श्रवि र-' इति रन्वम् 'ऋत् उन्' इनि उत्त्वस्य कथमपवादः स्यान् , उत्त्वस्य ब्सिक्सोरेव प्राप्तेः, त्रिचनुर्शव्दयोध निसं बहुवचनान्तत्वेन **ब**क्षिक्सोरभावादिति चेन्न, प्रियतिस्नः-इस्मादिबहुत्रीहौ तत्स-त्त्वात् । तचानुपदमेव वच्यते । ननु प्रियाः त्रयः त्रीणि वा यस्याः सा प्रियत्रिः, इति बहुत्रीहाविप तिसादेशः कृतो न स्यादिस्यत त्राह—स्त्रियामित्यादि । प्रियत्रिशब्दो हि स्त्रीलिङः, न तु त्रिशब्दः । स्त्रियामिति त्रिचतुरीर्विशेषणाम् , न तु तदन्तयोः, प्रमाणाभावात् । न चाङ्गत्वात्तदन्तलाभ इति वाच्यम् , एवमपि त्रिचनुरोरेव प्रस्नस् श्रुतन्वेन न्नियामिलस्य तद्विरोषणताया एवोचितत्वदिति भावः । 'किति हस्वश्च' इति नदीन्विकन्पं मलाह—मतिशब्दवदिति । ग्रामि त्विति । षष्टीबहुवचने 'त्रेख्रयः' इति त्रयादेशस्य त्राइत्वेन तदन्तेऽपि प्रश्नेरिति भावः । एवं च स्त्रियामित्य-त्रिचतुरन्ताङ्गविशेषगान्वे प्रियत्रिशब्दे पुंनपुंसकलिङ्गत्रिशब्दगर्भबहुत्रीहौ स्यादिति त्रिचतुरोरेव स्त्रियामिति विशेषग्रामिति स्थितम् । स्त्रीलिङ्गित्रशब्दगर्भबहुत्रीही अन्याप्तिनिरासार्थमपि स्त्रियामिति व विशेषग्रम् , न तु तदन्तयोरिति मत्वाह-प्रियास्तिस्न इत्यादि । प्रियति-ति । समासे सति अन्तर्वर्तिविभक्केर्जुका लुप्तत्वात् तिस्रादेशनिवृत्तौ प्रियत्रिशन्दात्

द्भावेनापीष्टसिद्धेः । किं तु प्रियादौ परतः पुंबद्भावो नेति त्रिप्रिय इत्याद्युदाहर्तव्य-ते नव्याः । गुग्रदीर्घोत्वानामिति । तिस्रसिष्ठन्तीत्वत्र 'ऋतो किं—' इति गुग्रस्य रत्वमपवादः, तिस्रः परयेत्यत्र तु 'प्रथमयोः—' इति पूर्वसवर्णदीर्घस्यापवादः, प्रियतिस्र अगन्तः, प्रियतिस्रः स्वमित्यत्र 'ऋत उत्' इत्युत्वस्येति विवेकः। यद्यपि मध्येऽपवादन्या-

यस्य सः' इति विश्रहे तु प्रियतिसा, प्रियतिस्तौ, प्रियतिस्तः। प्रियतिस्तमित्यादि । मः । अत्र प्रियंत्रिणव्यस्य पृक्षितःनेऽपि त्रिशव्यस्य स्त्रीनिक्रत्यानिस्यावेशः । 'ऋतश-नय-' इत्यतः । 'सबनामस्याने च-' इति दोर्घः । नलोगः । स्त्रियामित्यस्य त्रिचनर्-न्तः, विशेषणान्ते स्वश्रवयानः स्यादिति भावः । नतु त्रिचतुरन्ता अविशेषणान्ते ऽपि नात्रा-व्याप्तिः, प्रियप्रिनयो यस्योत् विग्रहवाक्ये प्रवृत्तस्य तिस्वादेशस्य समानेऽप्यन्त्रतिसंभ-बाद इति चैन्मेवम । तैकियवाक्यं वि परिनिष्टितन्त्रातः समासस्य न प्रकृतिः, कि तु श्रतीकिकमेव प्रक्रियायक्यम् । तत्रश्र विया स्रम् वि स्यम-इत्यतीकिकप्रक्रियानाक्ये स्राम्यवर्षे 'ब्रान्यवर्गाति विश्वीत् बहिरहो न्यबाधने ' इनि परिभाषण निर्मादशे भिन्या विभक्तिसुदि श्रियविश्राण्दात् समासात् सुवत्पनौ 'त्रिचतुरोः-' इत्यस्याहत्वातः तदन्तविधावपि ' निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति ' इति परिभाषया विश्वास्य तिसा-देशः । स च हित्रयामित्यस्य त्रिचतुरन्ताङ्गविशेषगान्वे सति न स्यात् . त्रियत्रिशब्द-स्याहस्य पॅलिहन्वात । मिन चात्र निष्यादेशे 'नयुनश्च' इति ऋप् तु न । स हि समा-सान्तन्वात् समामवदनौकिकवित्रहवाक्ये प्रवृत्तिमहिति । तदानी च उत्तरपदस्य त्रि-श्टदस्य ऋदन्त्वाभावात्र कप्। अन्तर्वितिवभक्तेन्त्रेका लमन्वेन प्रत्ययलज्ञागाभावाच जैस्निमिनकित्योदशस्याभावात् । न चाकृते समासान्ते कापे प्रियत्रिशब्दात् सुबुत्पनौ तिमादेशे सांत कर् शङ्करः । अक्वते कपि समासान्ते समासत्वस्यैवानित्यत्त्या ततः स्वत्यनेरसंभवर्षदस्यमनां तावत् । **प्रियतिस्माविति ।** गुणं वाधित्वा रत्वम् । **प्रिय-**निस्ना इति । राम प्रवेसवर्णदीर्षं वाधित्वा एतम् । प्रियतिस्त्रमिति । श्रीमे पूर्व-ह्यं गुर्गा च वाधित्वा रत्वम् । ' गुरादोर्घोत्त्वानामपवादः ' इति पूर्वहपस्यान्यपत्तच्च-गुम् । इत्यादीति । त्रियतिस्रौ । त्रियतिस्रः । त्रियतिस्रा । त्रियतिस्रे । बसिबसोः

येन दीर्घोत्वयोरेव रत्वमपवादः स्यान तु 'ऋतो डि-' इति गुगास्य, तथापि बाध्य-सामान्यचिन्तामाश्रिल खविषये प्राप्तं सर्वमेवेह बाध्यत इति मावः । त्रिचत्रोविशे-पर्णादिति । श्रुतत्वादि त्रिचतुरोरित्यस्यैव श्रियामिति विशेषणं नाङ्गस्येति भावः । प्रियतिसेति । प्रिया जस्-त्रि जस् इति स्थिते 'त्रान्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो लुग्बा-धने' इसकृत एव तिसादेशे सुपो लुकि कृते समासाद या विभक्तिस्तस्यां परतः तिसा-देशः । 'ख्रियाः पुंवत्-' इति त्रियाशब्दस्य पुंवद्भावः । 'ऋदुशन-' इत्यनङ् । यद्यपि इह जहत्स्वार्येष्टतिपचे त्रिशब्दस्य निर्यक्तेचेन स्त्रीवाचित्वं दुर्लमम्, तथापि भूतपूर्वगला श्रियां वृत्तिर्वोध्या । उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्युक्ष इत्यादिसिद्धान्तप्रवादस्यैवमेव निर्वाह्य-

१ जसनिमित्तकेत्यादिर्वाक्यशेषो नास्ति क। २ अभाव इति पाठस्तूचितः । ३ वस्तुतस्त्वदं चिन्त्यम्, पूर्वरूपस्य गुरोनेव बाधितत्वात्, श्रन्यथा क्रोष्टारमित्यादि न सिध्येत ।

प्रियास्तिको यस्य तत्कुकं प्रियति । स्वमोर्जुका लुप्तत्वेन प्रत्ययत्तव्याभावाक्ष तिकादेशः । 'न लुमता-' ( सू २६३ ) इति निषधस्यानित्यत्वात्पचे प्रियतिस् । रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् (वा ४०३६), प्रियतिस्पी, प्रियतिसृषा । तृती-यादिषु वच्यमाखपुंवद्गावविकल्पात्पर्यायेख नुम्समावौ, प्रियतिस्पा, प्रियतिक्षा

प्रियतिहाः—इत्येव, 'ऋत उन्' इत्युन्तं बाधित्वा रत्वम् । प्रियतिहाः । त्रामि त्रयादेशं वाधित्वा परत्वातिहादेशे सति रत्वं बाधित्वा 'तुमिचर—' इति तुर् , प्रियतिम्हणाम् । प्रियतिहां, 'ऋतो हि—' इति तुण्णापवादो रत्वम् । प्रियतिहाः । नतु प्रियारितहां यस्य तत् कुलं प्रियत्रि इति कथम्, त्रिशाव्दस्य स्नीलिङ्गत्वेन तिस्भावप्राप्तः—इत्यत त्राह—स्वमोलुकिति । 'स्वमोर्नपुंसकान् ' इति स्वमोर्नुका लुप्तत्वेन 'न लुमता—' इति प्रत्यत्वस्यामावाच्य तिस्भाव इत्यथः । त्रानित्यत्वादिति । 'न लुमता—' इत्यस्यानित्यत्वम् 'इकोऽचि विभक्तौ ' इत्यज्यह्णाद् इति नपुंसक्रधिकारे वच्यते । त्रावादिविभक्तौ ' नपुंसक्रस्य भावचः ' इति तुमपेस्त्या परत्वाद् 'त्राचि र ऋतः' इति रत्वमाशङ्क्षयह—रत्वादिति । त्यव्वतेष पश्चमी, पूर्वविप्रतिषेषेन रत्वं वाधित्वा तुमित्यर्थः प्रियतिस्णी इति । रत्वं वाधित्वा तुमि एत्वम् । प्रियतिसृणीति । जश्रससोश्र्याः, रत्वं वाधित्वा तुम्, शेः सर्वनामस्यानत्वाद्यान्तस्यभः प्रत्वयोत्तरपदयोश्च इति स्त्रे प्रियतिस्णी, प्रियतिसृणि—इति भाष्यो-दार्दः, यात्वम् । 'प्रत्योत्तरपदयोश्च' इति स्त्रे प्रियतिस्णी, प्रियतिसृणि—इति भाष्यो-दार्दगात् पूर्वविप्रतिष्वमाश्रित्य तुमा रत्ववाद्य इति बोष्यम् । प्रियतिसृणि । द्वां पुंवत्वाभावपन्ने तुमि रूपम् । प्रियतिस्थिति । पुंवत्व तुमभावाद् रत्वम् ।

त्वात् । अबहत्त्वार्या वृत्तिरिति पद्मे तु श्लीनिष्ठसंख्यासमर्पकयोश्लिचतुरोरिति विविद्यितोऽर्यः, तेन शियाश्लयस्त्रीिण वा यस्याः सा शियत्रिरित्यत्र शियत्रिशन्दस्य स्त्रियां वृत्तिन्तिऽपि न तिस्रादेशप्रसङ्गः 'प्रस्रयोत्तरपदयोश्ल' इस्तेतत्स्त्रगतमाष्यप्रन्यसंदर्भश्लोह्नन्याख्याने प्रमाणम् । श्रानित्यत्वादिति । 'इकोऽचि—' इस्तज्यहणमिह लिङ्गम् । तथा हि—स्यांमिसादिषु सस्त्रिप तुमि 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति तक्षोपसंमन्यद्वीति व्यर्थम् । न च 'न क्रिसंबुद्धयोः' इति निषेषात् संबुद्धौ लोपो न संभवतीति तत्रानिष्टवारणायाचीस्त्रावश्यक्रमिति वाच्यम् , संबुद्धिश्च लुका लुक्षेति नुमः प्राप्तेरेतं तत्र दुर्लमत्वात् , 'न लुमता—' इति निषेषस्यानिस्यतं विना तत्र प्रस्यवस्त्रणाप्रवृत्तेः । नाप्युत्तरार्यं तदिति वाच्यम् , उत्तरत्रैव कर्तव्ये तत्राचीति करणस्य वैयर्थ्यात् । 'न लुमता—' इति निषेषस्यानिस्त्रते तु संबुद्धौ प्रस्यवस्त्रपेन प्राप्तं नुमं वारियतुं तदिति मक्त्येवाज्यहणं लिङ्गम् । न चेदमनिस्त्रतं संबुद्धिगुणमात्रविषयक्रमिस्यमिन्विष्टव्यम् , स्त्यवाज्यहणं लिङ्गम् । न चेदमनिस्त्रतं संबुद्धिगुणमात्रविषयक्रमिस्यिमिनवेष्टव्यम् , स्त्यवाज्यिपेनमन्वत्रापि क्रवित्तदरमुण्यमे बाषक्रमावात् । श्रत एव प्रियतिस् प्रियत्रीति

१ 'रादेशात्पूर्व-' इत्यादिपाठः कौमुदीपुस्तकेष्वन्यत्र दश्यते ।

इत्यादि । द्वेरत्वे सत्याप् , द्वे । द्वे । द्वाम्याम् । द्वाम्याम् । द्वाम्याम् । द्वयोः । द्वयोः । ॥ इति इदन्ताः ॥ गौरी, गौर्यों । गौर्यः, नदीकार्यम्, हे गौरि । गौर्यें इत्या-दि । एवं वाग्रीनद्यादयः। प्रातिपदिकप्रहणं जिङ्कविशिष्टस्यापि प्रहणादनिक शिह-द्वावे च प्राप्ते 'विभक्ती विक्वविशिष्टामहखम्' (प॰) , ससी, सस्यौ, सस्य:-इत्यादि गौरीवत् । ग्रड्यन्तत्वाम् सुद्धोपः, जन्मीः । शेषं गौरीवत् । एवं तरी-

इत्यादीति । आदिना विधितिसं, वियतिसरो इत्यादि बोध्यम् । द्वेरत्वे इति । हिशब्दाहिभक्को सन्यां त्यदायन्व 'अजायतः-' इति टावित्यर्थः । द्वे इत्यादि।टापि

सिन सबरोदीषे द्वाराव्दस्य रमाबद्भूपाणीति भावः ॥ इति इदन्ताः ॥ त्रथ ईदन्ता निरूप्यन्ते । गौरीति । गौरशब्दाद् गौरादिलक्कण्डीष 'यस्येति च' इत्यकारलोपे गौरीशब्दः । तस्मात् मुः , इन्ड्यादिनोप इति भावः । गौर्याविति । 'दीर्घा ज्जिस च' इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषये यिएति भावः । गौर्य इति । 'दीर्घाज्जिस च' इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषधे यिगति भावः। नदीकार्यमिति। 'श्रम्बार्थनचोर्हस्वः' 'श्राग नचाः' 'हस्वनचापो नुदु' 'हेराम्नवाम्नीभ्यः' इति विहित-मित्यर्थः। 'यू रुत्र्याख्यौ–' इति नदीत्वम् । बहुश्रेयसीवत् । **एवं वार्गीनद्यादय इति ।** 'वया शब्दे' वग्यते शब्दात इति वागी । 'इञ् वपादिभ्यः' इति इञ् । 'कृदिकारा-दक्तिनः ' इति कीप् । ' नदद् ' इति पचादौ पठितात् टित्त्वाद् कीप् । श्रादिना कर्जी, दिगडनी इत्यदिसंप्रहः। 'सल्यशिङ्बीनि भाषायाम्' इति सिखशब्दाद् दीषि 'यस्येति च ' इति इकारलीपे सखीशब्दः, तस्य 'अनक् सौ' इत्यनकर्मे । 'सख्युरसम्बुद्धौ' इति णिइत्तं चाराइत-प्रातिपदिकेति। 'विभक्ती लिङ्गविशिष्टाग्रहण्म'। 'युवोरनाकी' इत्यत्र ' क्याप्प्रातिपदिकात् ' इत्यत्र च भाष्ये इयं परिभाषा पठिता. विभक्तिनिमित्तके कार्ये कर्तन्ये प्रातिपदिकप्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य प्रहणं नास्तीत्यर्थः, तथा च अनर्, शिद्धत्त्वं च न भवतीति भावः । सखीति । क्यन्तत्वात् मुलोपः । सस्य इत्या-दीति । गौरीवदेव रूपाणीत्यर्थः । ' लच्चेर्पुट् च ' इति लच्चधातौरीप्रत्येय मुडायमे लच्मीशब्दः, तस्य विशेषमाइ-ग्राङ्कयन्तत्वादिति । 'कृदिकारादिकनः' इति डीषि त सुलोपो भवत्येव । शेषं गौरीवदिति । अम्बार्थेत्यादिकार्यमित्यर्थः । एव

रूपद्रयमि कैयटेन सीकृतम् । रादशादिति । अत्र 'प्रियतिस्गी, प्रियतिस्गी इति भाष्यं मानम् । इत्यादीति । प्रियतिसे, प्रियतिस्रगे । प्रियतिस्रः, प्रियतिस्रगः त्रामि रादेशं बाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् , तं च बाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधेन नुद्। प्रियतिस्रणाम् । द्वेरत्वे सत्याविति । विभक्तिसंनिपातकृतमप्रि खदाबत्वं टापो निक्तिम् ,

<sup>9 &#</sup>x27;इत्यनक्' इति क । नपुंसकत्वेन तदुपपाद्यम् । २ रत्वादिति मूलपाठस्तु बालमनोरमानुरोधन ।

तन्त्रयादयः । स्त्री । हे स्त्रि । ३०१ स्त्रियाः । (६-४-७१) स्रीशब्दस्येयङ् स्यादनादी प्रत्यये परे । स्त्रियौ, स्त्रियः । ३०२ वाऽम्शस्तोः । (६-४-८०) त्रिति हासि च स्त्रिया इरण्ड् वा स्यात् । स्त्रियम्, स्त्रीम् । स्त्रियौ । स्त्रियौ । स्त्रिया । स्त्रियौ ।

तरीतन्त्र्याद्य इति । 'अवितृस्तृतन्त्रिस्य ईः' इति ईप्रत्येय तरीः, स्तरीः, तन्त्रीः इत्यादि । अत्राप्यब्यन्तन्त्रात्र मुनोपः । 'क्वविकाराद्-' इति वीषि तु मुलोपः । शेषं गौरीबर् । स्त्री इति । 'स्न्यै शब्दसंघानयोः' । स्यायनः-संगते भवतः अस्यां शुक्र-शोणिने इति सत्री, स्त्यायनेः ब्रुट, बटाविनी, विस्वसामध्यदिभस्यापि टेर्लापः, 'लोपो त्योः-' इति यनोपः, दित्त्वाद् बीप् । हन्ड्यादिनोर इति म.वः । हे सित्र इति । 'अम्बाथे-' इति इस्वः । म्त्री औ इति स्थित, अधानिकरन्यात् 'अचि रनु-भात-' इति इयब्यप्राप्ते-स्त्रियाः । 'क्राच म्ह्यातु-' इत्यतः अचीति इयिति चानुवति । तदाह—स्त्रीशब्दस्येत्यादिना । स्त्रियी, स्त्रिय इति । श्रीजमो रूपम् । अमि शति च स्त्रियम् , स्त्रिय इति नित्यमियां प्राप्ते - वाउम्शसोः । वा श्रम्शासोः इति च्छेदः, स्त्रिया इति इयक्तित चानुवर्तते । तदाह—ग्रमि शसि चेत्यादिना । स्त्रियमिति । इयकि रूपम् । स्त्रीमिति । इयक्ष्माव 'श्रमि पूर्वः'। स्त्रियौ इति । श्रौटि रूपम् । स्त्रियः, स्त्रीः इति । शिस 'वाम्शसोः' इति इयक् तदभावं च रूपम् । स्त्रियेति । इयक् । स्त्रिये इति । 'त्राण् नयाः' इत्याद् , बृद्धः, इयङ् । स्त्रिया इति । विश्ववसीराद बृद्धः-इयङ् । स्त्रियोरिति । श्रोसि इयह । परन्वान्तुडिति । श्रामि 'स्त्रियाः' इति इयङं वाधिन्वा परन्वान्तुर । स्त्रीणामिति। कृते नुटि श्रजादिविभक्त्यभावान्नैयङ्। स्त्रियामिति। डेराम्, इयङ्।

श्रथ प्रसङ्गत् द्रंसि नपुंसके च स्त्रीराज्यस्य विशेषं दर्शयति—स्त्रियमिति-कान्तोऽतिस्त्रिरिति। 'श्रत्यादयः कान्तायर्थे—' इति सनासः, 'गोस्त्रियोः—' इति हस्य-त्वम् । दीर्षक्यन्तत्वाभावाद ईकारस्पक्यन्तन्वाभावादा हत्क्यादिलोपो न भवति । श्रातिस्त्रियाविति । 'स्त्रियाः' इत्यम्याङ्गन्वान्तदन्तेऽपि एकदेशविकृतन्यायेन प्रवृत्ते-

'न यासयोः' इति निर्देशेन संनिपातपरिभाषाया अनित्यत्वादिति भावः । ग्राङ्यन्त-त्वादिति । केचिदिह 'कृदिकारात्—' इति पाच्चिकं कीषमिच्छन्ति, तन्मते तु अलोपः पच्चे स्यादेव । श्रत एव 'वातप्रमी श्री लच्न्मीतिपच्चे क्वान्ताः सुसाववः' इति रिच्चतः । 'क्च्मीर्लक्मी हरिप्रिया' इति द्विरूपकोश्य । स्त्री इति । स्त्यायतोऽस्यां शुक्तशो-स्विते इति स्त्री। 'स्त्यायतेर्जूट्', 'लोपो व्योः—' इति यलोपः, विस्वाद् कीप् । क्यन्त-

## वकरणम् ६ । वालमनोरमा-तत्त्ववोधिनीसहिता

गृगानाभावीस्वनुङ्भिः परस्वासुंभि बाष्यते । क्लांबे तुमा च स्वीशब्दस्येयक्टिस्यवधार्यवाम् ॥

'जिस्य व' (सू २४१) अतिख्यः, हे अतिख्ये, हे अतिख्यिः। हे अ-तिख्यः। 'वाऽम्सानः' (सू० ३०२) अतिख्यिम्-अविस्त्रिम्, अविस्त्रियो, अतिख्यिः-अतिख्यान्। अतिख्यिए।। 'वेकिति' (सू २४४), अतिस्त्रये। अवि-स्त्रेः। अतिस्त्रः, अतिस्थियोः, अतिस्त्रीयाम्। 'अख वेः' (सू २४७) अतिस्त्रे, अतिस्त्रियोः।

यो यो कारे च नित्यं स्वादम्यामीस्तु विभाषया । इयादेशोऽचि नान्यत्र स्त्रियाः पुंस्युपसर्वने ॥

रियों इति भावः । अथं जस्, टा, के, किसि, इन्, आरम्, ङिङयेनेपु प्रातिम्बी-शब्दस्य इयङ् नेत्येतन् श्लोकेन संगृह्णाति—गुणनाभावन्यादिना । दुंसि गृण-नामाबौरवनुद्दीमः, ऋषि नुमा च परत्वात् स्त्रीशब्दस्य इयन् बाध्यते, इत्यवधार्यना-निन्यन्त्रयः । 'जिन च' इति 'घिडिनि' इति च गुरगः, 'खाडो न'ऽस्त्रियाम्' इति नान्वम्, 'अब घेः' इच्चीत्त्वम् , 'हम्बनद्यापः-' इति नुष्ट् , 'इस्रोऽचि विभक्ती' इति नुम् , एते-पामियद्येषत्यः परन्यादिन्यथैः । 'जनि च' इन्यनन्तरम् 'इति गुण्:' इति श्रेपः। अतिस्त्रिय इति । इन्हें वर्षात्व गुणे अवदेशे करनः हे अतिस्त्रे इति । विस्वसय गुराः इति गुरो (गृङ्कास्त्रत्म) इति सस्त्रीद्वलोपः। विस्रासीः श्वयनस्तरम् इन्द्र्विकत्य इति शेषः । स्रतिस्त्रियमिति । स्रमि इयद्ग्ये स्पम् : <mark>स्रतिस्त्रि-</mark> मिति । इयङभावाचे 'य्राम पूर्वः' । श्रुतिस्त्रिय इति । 'वास्रामाः-' इति इयङ् । त्रातिस्त्रीनिति । इयङ्गावे पूर्वमवर्णदीर्घे 'तस्माच्छसः-' इति नात्वम् । टा-ऋति-स्त्रिगा, इयं वाधित्वा परत्वाद् 'श्राको नाऽस्त्रियाम्' इति नात्वम् । भ्यामादिष्व-विकृतम् । डे--श्रतिस्त्रये, इयर्ड वाधित्वा परत्वात् 'विर्विति' इति गुरो श्रयादेशः । डोसेंबसो:—ऋतिस्त्रेः, परत्वाद् 'घेबिति' इति गुर्गे 'बसिबसोश्व' इति पूर्वरूपम् । अतिस्त्रियो:-इयन् । आमि इयनं बाधित्वा परत्वान्तुटि 'नामि' इति दीर्घे गुल्वम्, श्रतिस्त्रीसाम् । इयनं बाधित्वा परत्वाद् 'अच घेः ' श्रतिस्त्रौ, श्रतिस्त्रियोः, श्रति-स्त्रिषु । अथ पुंसि पूर्वश्चेकसिद्धमेवार्थं वालबोधाय लघुनरोपायेन संगृह्णाति । स्त्रो-स्योकारे चेत्यादिना । उपसर्जनत्वदशायां पुंसि विद्यमानस्य स्त्रीशब्दस्य अचि य इयादेशः 'स्त्रियाः' इति सूत्रविहितः, स श्रोसि-षष्टी सप्तमीद्विवचने, श्रौकारे

त्वात्मुलोपः। परत्वादिति। 'ब्रियाः' इति इयक्पेचया। इयादेशोऽचि नान्यत्रेति। अजादौ य इयादेशो विहितः स उपसर्जनत्वे पुंसि विद्यमानस्य स्त्रीशब्दस्य श्रोसादिषु

श्रजन्तस्त्रीलिङ्-

क्लीवे तु तुम्। अतिस्त्रि, अतिस्त्रिणी, अतिस्त्रीणि। अतिस्त्रिणा। श्रतिस्त्रिणे । डेप्रमृतावजादौ वस्यमाणपुंवद्भावात्पचे प्राग्वद्गपम् , श्रतिस्त्रये, श्रविस्त्रिणे। श्रविस्त्रेः, श्रविस्त्रिणः। श्रविस्त्रेः, श्रविस्त्रिणः। श्रविस्त्रियोः, श्रतिस्त्रियोः-इत्यादि । स्त्रियां तु प्रायेण पुंवत् । शसि श्रतिस्त्रीः । श्रतिस्त्रिया । 'किति इस्वश्च' (सू २१६) इति इस्वान्तत्वप्रयुक्तो विकल्पः । 'श्रस्त्री' इति

च-प्रथमाद्विनीयाद्विवचने च नित्यं स्यात् । ऋम्शसोस्तु विभाषया विकल्पेन स्यान् । उक्कचत्रभ्योऽन्यत्र त अचि सर्वत्र इयादेशो न स्यादिति योजना ।

क्लीवे तु नुमिति । इयनं नापत इति शेषः । त्र्यतिस्त्रि इति । स्त्रिय-मतिकान्तं कुलम् अतिस्त्रि, 'स्वमोर्नपुंसकात्' इति मुलुक् । अतिस्त्रिणी इति । श्रतिस्त्रि श्रौ इति स्थिते 'नपुंसकाच' इत्यौडः शीभावः, इयडं वाधित्वा परत्वाद 'इन्रोऽचि विभक्तौ' इति तुम् , असर्वनामस्थानत्वान दीर्घः, गत्वम् । ऋतिस्त्री-गीति । 'जररासोः रिः', 'स्त्रियाः' इति इयङं 'जसि च' इति गुगां च वाधित्वा धुम् , 'शि सर्वनामस्थानम्' इति सर्वनामस्थानत्वाद् दीर्घः, गत्वम् । टा-त्रातिस्त्रिगा, इयनं नुमं च बाधित्वा नाभावः । केप्रभृतावजादाविति । वे, वसि, वस् , ऋस्, श्रोस इत्येतेषु 'तृतीयादिषु भाषित-' इति पुंचद्भावस्य वद्ध्यमाग्रत्वात् पुंचद्भावपद्धे पुँत्तिङ्कातिस्त्रिशब्दवद्रूपम् , पुंवत्त्वाभावपद्मे नुमि वारिवद्रूपमित्यर्थः । टायां तु पुंवत्त्वे तदभावे च नात्वे रूपे विशेषाभावाद् वेशमृतावित्युक्तम् । ऋतिस्त्रये इति । पुंवत्त्वे चिकित' इति गुगाः, त्रयादेशः । त्र्यतिस्त्रिणे इति । पुंवत्त्वाभावे नुमि रूपम् । इहोभयत्रापि गुणेन नुमा च इयङ् बाध्यते । त्रातिस्त्रेरिति । बसिबमोः पुंवत्त्वपत्ते 'घेकित' इति गुरो ' कसिक्सोख' इति पूर्वरूपम् । ऋतिस्त्रिरण इति । कसिक्सोः पुंवत्त्वाभावपन्ने नुमि रूपम् । इहाय्युभयत्र गुरानुम्भ्यामियक् बाध्यते । ऋतिस्त्रियोः, त्र्रातिस्त्रिणोः इति । युंवत्त्वभावे नुम् , पुंवत्त्वे इयङ् । इत्यादीति । त्रामि पुंवत्त्वे तदभावे च इयहं बाधित्वा नुडेव, न तु नुम् , 'नुमचिर-' इति वचनात् । 'नामि' इति दीर्घः, अतिस्त्रीगाम् । अतिस्त्रौ, अतिस्त्रिगि । अतिस्त्रियोः, अतिस्त्रिगोः ।

तदेवसुपसर्जनस्रीशब्दस्य पुंनपुंसकविषये रूपाणि प्रदर्शे प्रकृतमनुसरति— स्त्रियां त्विति । न्नियमतिकान्तेति विग्रहे 'त्रासादयः-' इति समासे 'गोस्नियोः-' इति हस्तत्वे सति त्रातिम्निशब्दः, तस्य प्रायेण उदाहृतपुँक्षिज्ञातिम्निशब्दवद्रपाणीलर्थः। शसि ऋतिस्त्रीरित । 'वाम्शसोः' इति इयङभावे पूर्वसवर्णदीर्घे सत्यपि स्त्रीलिङ्ग-त्वात 'तस्माच्छ्यः-' इति नत्वं नेति भावः । अतिस्त्रियति । स्त्रीलिङ्गत्वाचात्वाभावे इयन् । द्वस्वान्तत्विति । 'निति हस्वश्व' इत्यत्र इयङ्ग्वन्स्थानौ स्त्रीशन्दिभन्नौ नित्य- तु इयङ्कवङ्खानावित्यस्यैव पर्युदासः, तत्संबद्धस्यैवानुवृत्तेः । दीर्घसायं निषेधः, न तु इस्वस्य । अतिस्त्रिये, अतिस्त्रिये । अतिस्त्रियाः, अतिस्त्रेः । अतिस्त्रियाः, श्रतिस्त्रेः । श्रतिस्त्रीशाम् । श्रतिस्त्रियाम् , श्रतिस्त्रौ । श्रीः, श्रियौ, श्रियः । २०३ नेयङ्गवङ्स्थानावस्त्री (१-४-४)। इयङ्गवहोः स्थितिर्ययोखावीदूतौ स्त्रीतिज्ञावीदुरी नदीमंजी वा स्तः-इति प्रथमं वाक्यम् । हस्त्राविवर्णीवर्णी स्त्रियां नदी-संज्ञौ वा सः-इति द्वितीयं वाक्यम् । नत्र द्वितीयवाक्यादः श्रातिश्रिशब्दस्य क्लिस नदीन्वविकल्प इत्यर्थः । ननु 'नेयङ्गबस्थानावक्री' इत्यतः श्रन्त्रीत्यस्यानुवृत्तेः कथिमह नदीन्वविकलप इस्तत आह—ग्रस्त्री इति त्यिति । इयडुवङ्स्थानाविस्यादिप्रयम-वाक्यविहितनदीन्वस्यैवार्स्थानि पर्युदासः, न तु हस्तावित्यादिद्वितीयवाक्यविहितनदीत्व-स्यापीलर्यः । कुत इलत बाह—तत्संबद्धस्यवानुवृत्तेरिति । 'नेयङ्वक्स्थानौ-' श्रस्त्रीत्यस्यानुत्रतिर्वक्रन्या, ततश्र इयङ्क्यस्थानाविति यत्रान्वेति, तत्रैव तत्संबद्धस्य श्रम्त्रीलस्यान् वृत्तिरुचिता । एवं च हस्तादिवाक्ये इयङ्बह्स्थानाविलस्य श्रनुकृत्यभावाद श्रवीत्यस्यापि तत्र नानुकृतिरिति भावः । श्रतिस्त्रियै इति । नदी-त्वपन्ने श्राट, बृद्धिः । ऋतिस्त्रिये इति । नदीन्वाभावे घिन्वाद् 'घेकित' इति गुणे श्रयादेशः । श्रतिस्त्रियाः, श्रतिस्त्रेरिति । नदीले श्राट् । तदभावे गुणः, 'बस-बसोध' इति पूर्वह्यम् । त्रुतिस्त्रियामिति । नदीत्वपचे नेराम् , त्राट् । त्रुति-स्त्राविति । नदीत्वाभावपचे 'त्रव घेः' ।

श्रीरिति ॥ श्रयन्येतामिति श्रीः, 'क्षिंव्विच्यच्छ्यायतस्तुक्टपुजुश्रीणां दीर्घोऽसंप्रमारणं च' इति क्रिप्, प्रकृतेर्दीर्घश्च । श्रीराब्दान् सुः, अव्यन्तत्वाच सुलोपः । श्रियो, श्रिय इति । 'दीर्घाञ्चास च' इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधे 'इक्षे यण्यि दित वर्णा प्राप्ते धातववयवेवर्णान्तत्वाद् 'श्राच रनुधानु—' इतीयक्, एक्रान्त्वात् संवोगपूर्वकत्वाच यण् न । 'यु स्रयाख्यौ—' इति नदीत्वाद् 'श्रम्वार्य—' इति इत्वे प्राप्ते—कत्वाच वर्ण्यं न वरी' इत्यतो यू नदीत्यनुवर्तते, स्थानशब्दो भावे ल्युक्तनः, इयकुवकोः स्थानं स्थितिययोगिति बहुवीहिः, इयदुवक्योग्याविति यावत् ।

चतुर्ष्वेव, न त्वन्यत्र, गुणनामावादिभिः पूर्वोक्कैवीधितत्वादिलर्थः। इयङ्क्वङ्स्थाना-वित्यस्यैवेति । 'यू स्त्र्याख्यौ-' इस्ततुर्वननादियङ्कवस्थानाविति ईद्तोविशेषणम् । तेन इयङ्कवस्थानावीद्तावेवास्त्रीति पर्युदस्तौ, न तु हस्ताविनि भावः । श्रीरिति । 'किञ्वचित्रच्छि-' इस्तादिना किञ्दीषौ, अधननत्वाभावात्र मुलोगः। नेयङ्क्वङ्स्था-

श सुस्तके तु 'किञ्चित्रिशिखुदुपुज्वां दीघीऽसंप्रसारणं च' इन्युणादि-स्त्रिमिहोपन्यस्तम् ।

अजन्तस्त्रीलिङ-

नदीमंज्ञी न नः, न तु स्त्री । हे श्रीः । श्रियम् , श्रियौ, श्रियः । श्रियै, श्रिये । श्रियाः, श्रियः । ३०४ चाऽऽमि । (१-४-५) । इयङ्कवङ्खानौ स्न्याख्या यू आभि वा नदीमंत्री सः, न तु स्त्री । श्रीगाम्, श्रियाम् । श्रियाम् , श्रिय । प्रधीशब्दस्य तु वृत्तिकासदीनां मते लच्नीवद्रुपम् , 'पदान्तरं विनापि स्त्रियां तद इ—इयङ्खङोरित्यादिना । हे श्रीरिति । अज्ञविषक्योग्यत्वाद् नर्वात-नियेशाद् 'अन्यायनदोः-' इति हत्तो नेति भावः । श्रियमिति । श्रमि पुर्वहपं बाधिन्ता इयर् । श्रियो, श्रिय इति । श्रीदशलोः पूर्वतद् । टा-श्रिमा । श्रिये इति । 'दिनि हस्तव' इनि दिनि नदीन्वपन्ने ऋह, शृद्धिः । श्रिये इति । नदीन्वाभावे इवर् । श्रिया इति । इतिहसोः नदीने आट्, इदिः । श्रियः इति । नवीला-

भावपक्ते इयकेव । बिस्वाभावाद आफे 'कित हस्त्रथ' इति अप्राप्ते—वामि । 'यू स्रयान्यी नदी' इच्छदत्ते, 'नेयडुत्रहुस्थानात्रकी' इति नश्वर्जमनुवर्तते । वा आमि-इति हेदः, अमि नर्शकायोनावात् । तदाह—इयङ्गवङ्स्थानावित्यादिना । श्रीणामिति । नदीचपचे 'हस्त्रनद्यापः-' इति तुद् । श्रियामिति । नदीत्वाभने इयह । श्रियाम् ,श्रियीति । नदीले बेराम् , श्राट् , इयह । तुर् तु न, 'श्राटा तुर् बाच्यते' इत्युक्तवात् । नदीन्वाभावे तु इयकेव । श्रियोः । श्रीपु ।

प्रधीराज्यस्य त्विति । प्रध्यावर्तात्वर्थे 'ध्यावतेः संप्रसारणं च' इति किपि. यकारस्य संप्रसारणे इकारे 'संप्रसारणाच' इति पूर्वरूपे 'हलः' इति दीर्घे निष्पन्नस्य प्रधीसन्दस्य इतिकारहरदत्तादिमते लक्ष्मीवद्रपाणि । तत्र 'एरनेकाचः-' इति यगा इयहो बाधितत्वेन इयङ्स्थानत्वाभावाद् 'नेयङ्गवङ्स्थानौ-' इति नर्दात्वनिपेधाभावाद् 'यू स्वयाख्यौ-' इति नित्यनदीन्वे सति 'श्रम्बार्थ-' इत्यादिनदीकार्यप्रवृत्तेरिति भावः । तुत्र ऋमि शमि च पूर्वेरूपं पूर्वसवर्णदृर्धं च बाधित्वा यरोवेनि विशेषः । ननु प्रध्या-यतेः किपि निष्पन्नस्य प्रधीराज्दस्य प्रकर्षेण ध्यानुत्वप्रवृत्तिनिनत्तकस्य लिङ्गन्नयसाधारण-लाद् निलम्बीलिङन्वाभावाद् नदीत्वाभावात् कथं नदीकायीगीलत आह—पदान्तरं विनापीति । पदान्तरसमभिन्याहाराभावेऽपि यः शब्दः स्त्रीहैपार्थवोधकः,स निल-

नावस्त्री । तिष्ठतो ययोरिनि स्थानौ, अधिकरखे ल्युट्, इयडुवकोः स्थानाविति षष्ठीसमासः । तथा च फलितार्थमाह—इयङ्खाः स्थितिययोरिति । स्थान-प्रहर्ग किम् , प्रकृष्टा थीः प्रधीः, हे प्रधि । अत्र 'एरनेकाच-' इति यगा इयने बाधनाद 'नेयङ्वरस्थानौ-' इति निषेधो न प्रवर्तते। यत्रेयङ्क्व निष्पयेते तत्रेव नदी-संज्ञाया निषेषः, यत्र त्वपवादेन बाच्येते तत्र न निषेष इत्येतदर्थं हि स्थानग्रहणं

वर्नमानत्वं नित्यस्त्रीत्वम्' इति स्वीकारात् । 'खिङ्गान्तरानभिधायकस्वं तत्' इति केयटमने तु पुंबदृषम् । 'प्रकृष्टा धीः' इति विग्रहे तु लच्मीवत् । श्रमि शसि च प्रध्यम् , प्रध्यः-हित विशेषः । सुष्ठु धीर्थस्यः, सुष्ठु ध्यायति वेति विग्रहे

म्ब्रीमेन्ट इति विविज्ञतः । अत् एव ब्राह्मगयाम् आधीशव्दस्य आधी इति रूपमास्थितं भाग्ये । क्रिययमेव यो वर्तने, स एव नित्यस्त्रीलिङ इल्यम्युपगमे तु तदसङ्गतिः स्पर्टेव । ब्राधीस्टटस्य क्रियस्टट्तयः जिलिङ्कान् । ख्रतः पद्यन्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानकमेव निकमर्वात्वम् । इवं तु प्रधीराव्यस्य संभवस्येव, प्रकर्पेण ध्यातृत्वं निमित्ती-कृष्य हिन्नां इन्सिम्मवात् । परं तु प्रधीरिन्युक्ते पुंसः स्त्रियाश्च प्रतीतिप्रसक्की अन्य-त्रव्यवच्चेत्रच ब्राह्मणुः, ब्राह्मणी-इत्यादिपदान्तरसमभिव्याहारापेत्राः । नैतावतास्य पदान्तरममभिव्याहाराभावे स्त्रियां वृत्तिरपैति । श्रतः प्रधीशव्दस्य निखस्त्रीलिङ्गत्वाद नदीकार्यं निर्वाधमिनि भावः। लिङ्गान्तरेति । 'स्त्रीलिङ्गान्यिलङ्गानभिधायकः वमेव नित्रम्त्रीत्वम्' इति कैयटमत्म्। 'स्त्रीविषयावेव यौ यृ तयोरेव नदीसंज्ञा' इति 'यू स्त्र्या एयौ-' इत्यन भाष्यादिति तदाशयः । पुंवद्रूपिमिति । उदाहृतप्रधीशब्दस्य त्रिनिदनया निस्तर्भान्वाभावान् पुंसीव स्त्रियामपि स्रनदीत्वादिति भावः । प्रक्रिप्टेति । प्रकृष्टा धीरिति विष्रहे प्रादिसमासे प्रथीशब्दस्य मतद्वयरीत्यापि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वाद् लक्मीवद्रपमिस्पर्थः । स्रामि शस्ति चेति । प्रध्यायतीति, प्रकृष्टा धीरिति च विप्रहे प्रथी-शब्दाद् अमि शसि च पूर्वरूपं पूर्वसवर्णदीर्धं च वाधित्वा 'एरनेकाचः-' इति यस् -इत्येतावान् विशेषो लक्ष्मीशब्दापेच्चेयलर्थः । कैयटमते ब्राह्मएयाम् 'त्र्याध्ये' इति भाष्यप्रयोगस्तु बहुत्रीह्यभिप्रायेगा नेयः । ऋत एव भाष्याद् 'नयृतश्च' इति 'कप्' नेलाहुः ।

सुष्टु धीर्यस्या इति । सुष्टु धीर्यस्या इति सुष्टु ध्यायति इति समयविध-

कृतम् । अन्यथा 'नेयङ्गवडोः' इत्येव ब्रूयात्, इयङ्गवडोनिमित्तभृतौ यू नदीसंज्ञकौ नेत्य-र्थलामात् । अस्त्रीति किम् , हे स्त्रि । वामि । 'यू रूत्र्याख्यौ नदी' 'नेयङ्गवहस्थाना-वन्नी' इत्यनुवर्तनादाह— इयङ्ग्यङ्स्थानावित्यादिना । यद्यपि नेति प्रकृतो निषे-घोऽनेन विकल्प्यते, तथापि निषेघविकल्पे विधिविकल्प एव फलतीति स एव स्त्रार्थ उचित इत्यारायेनाह—वा नदीसंस्त्री स्त इति । 'विति हस्त्रश्च' इति स्त्रेऽप्येव-

इलाशयेन न्याचष्टे—लद्मीवद्रूपमिति । श्रमि शसि च विशेष इलातुपदमव वद्यति । पुंवद्रूपमिति । श्रयं च मतमेदः—प्रकृष्टा धीर्यस्याः प्रकर्षेरा वा ध्यायतीति विष्रहे बोध्यः । लदमीवदिति । मतहयेऽपीति शेषः । सुष्ठु धीर्यस्या इति ।

३१= ]

वृत्तिकारमते सुधीः श्रीवत् । मनान्तरे नु पुंचत् । सुष्टु धीः इति विग्रहे नु श्रीव-देव । प्रामणीः पुंवत् । प्रामनयनस्योत्सर्गतः पुंधमैतया पदान्तरं विनापि स्त्रि-यामप्रवृत्तेः । एवं खलपवनादेरि पुंधर्मन्वमौत्सर्गिकं बोध्यम् ॥ इति ईदन्ताः ॥ धेनुर्मतिवत् । ३०५ स्त्रियां च । (७-१-६६) स्त्रीवाची क्रोप्टुशब्दस्तृजन्त-

विप्रहेऽपि पदान्तरं विना न्त्रियां वर्तनानत्वं नित्यन्त्रीत्वमिति बुनिकारादिमते सुर्धाशब्द-म्य निन्यम्बीनिङ्गन्वेन 'नेयङ्बङ्स्थानावस्त्री ' इति नदीत्वनिपेधात ' बिति हस्वश्च ' इति 'वामि' इति च श्रीशञ्दबद्रपाणि प्रत्येतव्यानि । ' न भूमुधियोः ' इति यग्निपेधे इयड् एव प्रवृत्तेरिति भावः । मतान्तरे तु पुंचदिति । लिङ्कान्तरानिभधायकन्वं नि-न्यस्त्रीत्विमिनि कैयटमने तु त्रिलिङ्गतया नडीन्वाभावान् पुंवदेव रूपमिन्यर्थः । नतु पु-धीशब्दे बहुबीहिपवृत्तेः प्राग् धीशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वान् 'प्रथमलिङ्गप्रहर्गां च' इति नदीत्वं दुर्वारमिति चेत् , सन्यम्—यस्य वृत्तेः प्राग् नदीन्यं दृष्टम् , तस्य उपसर्जनत्वे-ऽपि नदीत्वमिनिदिश्यते। इह च बृत्तेः प्राग् धीशब्दस्य केवलस्य एकाच्त्वाद्यराभावे इय-इयोग्यतया 'नेयङ्कवङ्स्थानौ-' इति नदोत्वनिषेधाद् वृत्ताविष न तदितदेश इत्यास्तां तावन् । सुष्यु धीरिति विग्रहे तुश्रीवदेवेति । मतद्वयेऽपि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वादिति भावः । श्रामणीः पुंचदिति । स्त्रियामिति शेषः । ननु श्रामं नयति नियमयतीति ग्रामग्रीशब्दस्य प्रधीशब्दवत् पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानताद् नित्यस्त्रीलिङ्गत्वान्न-दीकार्यसत्त्वात् पुंबदिति कथमित्यत त्राह-ग्रामनयनस्येति । प्रामनयनस्य लोके उत्सर्गतः-सामान्यतः पुंधर्मतया ब्राह्मणीत्यादिपदान्तरसमभिन्याहारं विना स्त्रीलिङ्गा-प्रतीतेः बृतिकारादिमतेऽपि नित्यस्त्रीलिङ्गलाभावान्नदीत्वं नेत्यर्थः। एवमिति। खल-पवनकटप्रवर्णादिकियासामपि पुरुषकर्तव्यत्वम् श्रौत्सर्गिकं सामान्यतः सिद्धम् । श्रतः खनुपः, कटपः इत्यादिशब्दानामपि स्त्रियां वृत्तिकारादिमतेऽपि नित्यस्त्रीत्वं न । श्रतः पुंबदेव रूपमित्यर्थः ॥ इति ईदन्ताः ॥

त्राथ उदन्ता निरूप्यन्ते । धेनुर्मतिवदिति। उकारस्य श्रोकारो गुणः, त्रवादेशः—इत्यादिविशेषस्तु सुगम इति भावः। त्रथ कोष्ट्रशब्दस्य रित्रयां विशेषमाह-स्त्रियां च । 'तृज्वत्कोप्डः' इत्यतुर्वते हपातिदेशोऽयमित्युक्तम् । तदाह—स्त्रीवा-चीत्यादिना । तथा च स्त्रियामुदन्तः कोष्टुराब्दो नास्त्येव, किन्तु कोष्ट्र इति ऋद-

ननु त्रस्मिन् विग्रहे कैयटमते सुधीशब्दस्य निलक्षीत्वाभावेऽपि धीशब्दस्य निलक्षी-त्वात् 'प्रथमलिङ्गप्रहण्ं च' इति सुधीराब्दः श्रीवदेव भवति, न त पंवदिति चेत् । श्रत्राहः—'नेयङ्गहस्थानावस्त्री' इति धीराब्दे नदीसंज्ञानिषेधात् सुधीराब्दे 'प्रथम-**बिङ्गप्रदर्श च' इ**त्यस्याप्रवृत्तिः, तथा च वृत्तिमत इति प्रन्थः खरसतः संगच्छते इति । वद्गुपं जभने । ३०६ ऋष्ट्रेभ्यो डीप् । (४-१-४) ऋदन्तेम्यो नान्तेम्यश्च स्त्रियां डीप् स्यात् । कोड्री, कोड्री, कोड्र्यः ॥ इत्युदन्ताः ॥ वध्गौरीवत् । अः श्रीवत् । हे सुअः । कथं तर्हि 'हा पितः कासि हे सुअं इति महिः । प्रमाद

न्न एवेति फ्रानितम् । स्राप्तस्यो **ङीप् ।** स्थानय नश्चेति द्वन्दः, स्थियामित्यधि-कृतम् , ' क्याप्यानिपरिकान् ' इत्यतः यानिपरिकप्रह्णमनुवनम् , स्थाकारैविशप्यते । तदन्तविधिः । नदाह—स्यादन्तस्य इत्यादिना । क्पावितौ । कोष्ट् ई इति स्थिते, यित्रा कोष्ट्रीशब्दान् सुबुन्दिः । गौरीवद्वपाणीन्याह्—कोष्ट्री इत्यादि । इन्युदन्ताः ।

त्रश्च अद्भन्ता निरुष्यन्त । वधूर्गौरीश्वदिति । 'वहा धश्च' इत्यूप्रत्ययः, हम्य धश्च । धान्ववय्वोवर्गाभावाइ नोवङ् । ऊकारस्य यया वकार इत्यदिविशेषस्तु सुगम इति भावः । भूः श्रीवदिति । 'श्रमेश्च इः' इति इप्रत्यायान्तोऽप्रम् । 'श्रावि श्रमुधातुभुवाम्' इत्युवङ् इत्यादिविशेषस्तु सुगम इति भावः । सुशोभना श्रूर्यस्याः सा सुन्नः । श्रम्भीप्रत्ययान्तत्वाद् 'गोस्त्रियोः' इति इस्यो न भवति । 'नेयहुवह्स्यानावस्त्री' इति भ्रूराबद्म्य तदन्तस्य च निर्भेषाद् नदीन्वं न । तत्रश्च 'श्रम्बार्थ-' इत्यादि नदीन्नयं नेत्यभिग्रत्याह—हे सुभूरिति । कथं तहीिति । यदि सुभूराबदे नदीन्नयं न स्यात्, तदा 'हापिनः कामि हे सुभु दिति कथं भिहरोहत्यर्थः । रावरोन सीतापहारोत्तारं रामविनापाऽयम् । हे सुभु त्वया श्रहं हापिनोऽस्मि विधिनत्यर्थः । हापित इत्यस्य त्याजित

मतान्तर इति । 'तिज्ञान्तरानिभयायकवं तत्' इति कैयटमत इखर्थः । श्रीवदेविति । बुद्धिवाचकधीराव्दस्य नित्यन्नीन्वान्मतद्वयेऽपि श्रीवदेवेखर्थः । स्त्रियां च । श्रम्भवनामस्थानार्यमयमारम्भः । तृज्वन्नोष्पुरिति वर्तते तद्वदेवात्रापि स्पातिदेशः स्त्रियामिखर्थयहणं तदाह—स्त्रीवाची कोष्टुराव्द इत्यादि । एवं च पश्चिः क्षेष्ठीर्थाः क्षेति रथैः पश्चकोष्ट्रीरचैरित्यत्रापि तृज्वद्वावः सिष्यति । ये तु स्त्रियामिति स्त्रीप्रस्यय इति व्याचन्त्ते. बीषर्थं च कोष्पुराव्दं गौरादिषु पठिन्ति तेषामिह तृज्वद्वावो न सिष्यत् , 'तेन कीतम्' इति ठकः 'श्रम्यर्थपूर्व-' इति लुक्त लुप्तनाद् 'लुक्त-द्वित्तेलुकि' इति बीषो लुकि स्त्रीप्रस्यपरत्वामावात् । श्रम्नेभ्यो । श्रम्त्र-त्रक्षरः, नो नकारः । प्रयोगापेन्तं बहुत्वम् । प्रातिपदिकविरोषणात्तदन्तिधिः। स्त्रियामिति चाधि-कियते तदाह— स्रृदन्तेभ्य इत्यादि । कोष्ट्रीति । 'त्रियां च' इत्यत्याङ्गत्वावङ्गन प्रस्यस्यान्नेपाद्वमक्षौ परत एवेह तृज्वद्वावः, ततो वीविति बोष्यम् । श्रूरिति । स्रम्तिति भ्रम् द्वः' इति अमतेर्ह्वप्रस्यमः, डिक्त्वाट्टिलोपः । हे सुश्चूरिति । इप्रस्यस्त्रान्नीप्रस्यवता (गोस्त्रियोः-'इति हस्ते न भवति । 'नेयङ्गव्वस्थानौ-' इति नदीसंज्ञानिषेधात्संबुद्धिहस्तोऽपि नेति भावः । हस्तेऽत्रात्रपपन्न इत्यान्तिपति— कथं

एबायमिति बद्वः । स्वलदः पुंबत् । पुनर्भूः । 'डन्कर–' (वा ४६९⊏) इति यणा उवको वायनान् 'नेयन्त्रवह-' ( मू ३०३ ) इति निषेधो न, हे पुनर्श्व । पुनर्श्वो । ३०० एकानुत्तरपद ग्ः । ( =-४-१२ ) एकानुत्तरपद यस्य तासिन्समाने पूर्वपदस्याविभित्तापगस्य प्रातिपदिकान्तनुभिवभित्रस्यस्य नन्य नित्यं एश्वं स्वात् । त्रारम्भसामध्योधित्यःवे सिद्धे पुनर्शेप्रहर्णं स्पष्टार्थम् । यर्ण इन्यथः । प्रमाद इति । 'यस्यथ-' इति हस्वस्य बनिष्ये समान्ये नर्नुसक्त्वमिश्रन्य कथेचित् समादश्वः । खलपृः पुंबदिति । खल-प्रवत्मय उत्मरोतः प्रथमितय प्रवानता विना मित्रयां वर्षमात्त्वा,भावेन नित्यस्त्रीत्वासा-बादु नदीन्वं नेति भावः ।

प्नर्भरिति । 'पुनर्नुर्दिधिपुनदा द्विः' इत्यमरः । तस्य 'नेयहुषड् 'इति निपेध-माराङ्क्याह—हन्करेतीति । अम्शमाः पूर्वस्यं पूर्वमवर्णार्वेषे च वाधित्वा 'इन्कर-'इति यरिएति मन्बाह**-पुनभ्वेम् , पुनभ्वीचिति ।** पुनभ्वे। पुनभ्वीः । न-यन्तःवाद् नुटि दीर्षे पुनर्म्नाम् इति स्थिते नेभान्नकारस्य भिन्नपदस्थात्वाद् ' श्रद्-कुप्वाङ्-' इन्यप्राप्ने-- एक जुत्तरपदे गः । समासस्य चरभावयवे रुढेन उत्तरपद-शब्दन समास इति लभ्यते । एकः श्रन् यस्मिन् तद् एकान् , तद् उत्तरपदं यस्य सः एक जुत्तरपदः, तस्मिन् समास इति बहुवीहिगर्भी बहुवीहिः 'रघाम्यां नो गाः-' इत्य-नुवर्तने । 'पूर्वपदात् संज्ञायाम्-' इत्यतः पूर्वपदादित्यनुवर्तते, पूर्व पदं यस्य तत् पूर्वप-दम् , एक्ट्वमविविद्यतम् , पूर्वपदस्याभ्यामिति लभ्यते । 'प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तियु च' इत्यनुवर्तते, विद्यमानस्येति शेषः । तदाह—एकाजुत्तरपद्मित्यादिना । नन्विह राकारप्रहरां व्यर्थम् , 'रपाभ्यां नो राः-' इत्यत एव तदनुवृत्तिसिद्धेः। न च 'प्रातिपरिकान्तरुम्बिनिक्षपु च' इति विकल्पनिवृत्त्यर्थे पुनर्णप्रहरामिति बाच्यम् , आ-रम्मसामर्थ्यादेव नित्यन्वसिद्धेरित्यत बाह्-ब्रारम्भेति। यण्मिति। 'इन्कर-' इति तहींति। 'विमानिता सुत्र पितुर्यहे कुतः' इति कालिदासप्रयोगोऽप्यनुपपन्न इति बोध्यम्। वहव इति । केचिनु---'नेयडुवड्-' इति सूत्रे 'वामि' इत्यतो वाप्रहरामपक्रव्य व्यव-स्थितिनभाषां चाश्रित्य समादिधिरे । तदसत् । तथा सतीह नन्ग्रहरां 'वामि' इत्युत्तर-स्त्रं च व्यर्थं स्यात् , 'वेयङुवङ्स्थानौ-' इत्येव वक्तुं शक्यत्वात् । अन्ये तु-'सामान्ये नपुंनकम्' इति कथंचित्समादधः। एकाच् । एकोऽच् यस्मिस्तद् एकाच् , तदुत्तरपदं यस्य स एकाजुत्तरपद इति बहुत्रीहिगर्भो बहुत्रीहिः । उत्तरपदशब्दः समासावयवे रूढः, तेनान्निप्तः समासोऽनेन विशेष्यत इत्याह—तस्मिन्समास इति । 'रषाभ्यां नो **सः-' इ**खतो **ए** इखनुवर्तमानेऽपि एप्रह्णिमह निर्दार्थमावश्यकमित्याशङ्क्याह—

वाधित्वा परत्वान्तुद् , पुनर्भूषाम् । वर्षाभूः । भेकजातौ नित्यस्त्रीत्वाभावाद् हें वर्षाभूः कैयटमने । मनान्तरं तु हे वर्षाभु, 'भेक्यां पुनर्नवायां स्त्री वर्षाभूदेंदुरें पुमान्' इति वादवः । 'वर्षाभ्वश्च' ( मृ २०२ ) वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्वः । स्वयम्भः पुंवत् । हस्यूद्रन्तः ॥ ३००० न यद्स्वस्नादिभ्यः । (४-१-१०) । षद्संज्ञके स्यः स्वस्नादिभ्यश्च डीप्टापी न सः ।

वराभिन्यथेः । पुनर्भृगामिति । रेपस्य 'इशि च' इत्युत्त्वं तु न, रोरेव तिद्वधानात् । केराम् , पुनर्भवेन : वराभ्यवेदं विरोपनात् —भेकति । 'बहादिभयश्च ' इति कीषो वेवन्यक्रवाद् क्षेप्रयोव वपाभ्यवदः । स.च भक्ताती वितिक्षः ।

'नेक्का पुनेनवायां स्त्री वर्षान्देर्दे पुमान्' इति यादवः ।

टर्डुरो भेकः । एवं च ' लिहान्तरार्माभ्यायकस्यम् ' इति कैयटमते नित्यस्त्रीनिक्षत्वाभावाद् नदीन्वाभाव सति 'अस्वार्य-' इति हस्वाभावे सति हे वर्षाभृरिति रूपमिन्यर्थः । मतान्तरं न्विति । 'पदान्तरं विनापि हित्रयां वर्तमानत्वम् ' इति इत्तिकारादीनां मते तु वर्षाभुशाव्दस्य जातिशब्दतया पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानतया नित्यस्त्रीत्वाकदीन्वे 'अस्वार्य-' इति हस्त्वे भिति हे वर्षाभु इति रूपमित्यर्थः । नतु 'शिली
गगडपदी भेकी वर्षाभ्वी कमठी दुलिः' इत्यमरकोशे वर्षाभुशब्दस्य भेकबातौ स्त्रीनिक्षमात्रावगमान् वैयटमेनऽपि नित्यस्त्रीत्वं कृतो न स्यादित्यत्व आह—भेक्यामिति ।
यदवकीशानुस्तराव दमरकोशे स्त्रीप्तरापुपत्तनग्यानिति भावः । यद्वा अमरमतरीत्या कैयदमतेऽपि नित्यस्त्रीत्वमस्तु । अज्ञादौ 'एरनेकाचः-' इति यग्गः 'न भूमुधियोः' इति निषधे
प्राप्ते 'वर्षाभ्वयच' इति यगाः प्रतिप्रसव उक्तः । तं स्मार्यति—वर्षाभ्वश्चेति । स्व
यम्भूः पुंचिद्ति । स्वयम्भृशब्दस्य चतुरानने रूदत्वात् तस्य थौगिकस्य पदान्तरं
विना सित्रयामवृत्तेः न वृत्तिमते नित्यस्त्रीत्वम् । कैयदमते तु अनेकिविक्षत्वाद् न नित्यस्त्रीत्वमिति भावः ॥ इत्यूदन्ताः ॥

त्रथ त्रह्यन्ता निरूप्यन्ते । 'सावसेर्त्यन्' इति सौ उपपदे श्रस्भातोः ऋ-न्यत्यय स्वस्रशब्दो भिगनीवाची । 'ऋत्रेभ्यः-' बीपि प्राप्ते--न षर् । 'षर्' इत्यनेन षर्संज्ञका गृह्यन्त इत्याद-षर्संज्ञकेभ्य इति । अपिटापाविति । 'ऋतेभ्यः-' इत्य-

स्रारम्भसामर्थ्यादिति । 'त्रातिपदिकाननुम्बिमक्किनु च' इति विकल्पेन एान-सिद्धावेतदारम्भसामर्थ्यादित्यर्थः । स्ययंभूः पुंचदिति । मनद्वयेऽपि नदीसंज्ञाया स्रमावाद् 'बिति हलक्ष्य' इत्यादि न प्रवर्तन इति भावः । न पदस्वस्यादिस्यः । स्रियां यदुक्कं तत्र भवनीति व्याख्यानादनन्तरो डीविव व्यवहितष्टचपि निपिंच्यन इलाशयेनाह—कीप्टापी नेति । स्रकादीनां डीप् प्राप्तः, षटसंज्ञकानां तूसी ।

"स्वसा तिस्वश्वतस्त्रश्च ननान्दा दुहिता तथा। याता मातेति ससैने स्वसाद्य उदाहताः॥"

अजन्तर्स्नालिङ-

'भ्रप्तृन्-'( म् २०० ) इति दीवं:-स्त्रसा, स्त्रसारो, स्त्रसारः। माता पितृबत् । शांसि मानुः । इत्युदन्ताः ॥ यौः गोवत् ॥ इत्योदन्ताः ॥ राः पुंचत् ॥ इत्येदन्ताः ॥ नौः ग्बीवत् ॥ इत्योदन्ताः ॥

॥ इत्यजन्तर्स्नालेङ्गप्रकरणम् ॥

तो बीबिति, 'टावृचि' इत्यष्टावित्यस्य चातुवृचेरिति भवः । स्वसादीन् पठित--स्व-सा तिस्न इत्यादिना । अथ 'तिमृचतम्' इत्यनयोः पाठो न कर्तव्यः, 'न तिमृच-तस 'इति नामि दीर्घनिषेधादेव निक्वाद बीयभावसिद्धेरिति 'क्रन्मेजन्तः' इति सूत्रे कैयटः । न नन्दर्ताति ननान्दा । 'निव च नन्देः' इति ऋत् वृद्धिथ । 'ननान्दा त स्वसा पत्युः' इत्यमरः । दोग्यांति दुद्दितः । 'नप्तृनेप्तृत्वप्दृहोतृपोतृत्रातृज्ञामातृपातृपितृदुद्दितृ' इति दुहेस्तृच् ,इट् ,गुणाभावश्च निपातिनः। मान्यने पुज्यते इति माता, 'मान् पूजा-याम्'। तृचि नलोपश्च, यतत इति याता, 'यतेर्रेडिक्थ' इति ऋन् ,उपधान्रुडिक्थ। 'भार्यास्तु यातरः स्युः परस्परम्' इत्यमरः । ऋष्तृन्नितीति । स्वसः-शन्दात् सः, 'ऋदुशनस्–' इत्यनङ् , तृत्रत्ययान्तत्वाभावेऽपि 'श्रप्तृन्–' इति स्त्रे स्व-स्प्रह्णाद् दीर्घ इति भावः । माता पितृवदिति । 'ऋप्तृन्-' इति सूत्रे श्रौणादिकतु-न्तुजन्तेषु नप्त्रादीनामेव दीर्घनियमनादिति भावः । इत्युदन्ताः ।

**अथ ग्रोदन्ता निरूप्यन्ते । द्यौर्गोवदिति । 'श्रोतो खित्' इ**नि खि-द्वत्त्वातिदेशाद् 'श्रचो न्याति' इति वृद्धिः । 'द्योदिवौ द्वे स्त्रियामभ्रम्' इत्यमरः ॥ इत्योदन्ताः ॥

श्रथ पेदन्ता निरूप्यन्ते । राः पुंचदिति । 'रायो इति' इत्यात्वम् । 'राः <sup>स्</sup>त्रीत्येके' इति चीरस्वाम्युक्तेः स्त्रीलिङ्गोऽप्ययमिति भावः । इत्येदन्ताः ।

श्रथ श्रीदन्ता निरूप्यन्ते । नौग्लीवदिति। 'स्त्रियां नौस्तरिएस्तिरः' इत्यमरः ॥ इत्यौदन्ताः ॥

इति श्रीवासुदेवदीच्चितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौ मुदीन्याख्यायां बालमनोरमायामजन्तस्त्रीलिङ्गनिरूपणं समाप्तम् ।

स्वसा तिस्न इति । 'न तिस्चतस्' इति नामि दीर्घत्वप्रतिषेधाज्ज्ञापकादेव डीब-भावे सिद्धे खसादिषु तिस्चतस्राब्दणठो न कर्तव्य इति 'कृन्मेजन्तः' इति सूत्रे कैयटः । स्वसंति । ' सावसेर्ऋन् ', 'ऋदुशन-' इत्यनङ् । 'ननान्दा तु स्वसा पत्युः' । 'भार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परम्' । द्यौगींवदिति । 'गमेर्डोः'

### अथ अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम् । १० ।

३०६ त्रातोऽम् । (७-१-२४) प्रतोऽङ्गाकीवास्त्रमोरम्सात् । 'प्रमि पूर्वः' ( सू १६४ ) ज्ञानम् । 'णुङ्हस्वान्-' ( सू १६३ ) इति हल्मात्रखोपः,

त्रयाजन्तनपुंसक लिङ्गा निकप्यन्ते । ज्ञानशब्दात् सः 'स्वमोर्नपुंस-कात् ' इति तस्य लुकि प्रापे-ग्रानो अम्। त्रात इति पश्चमी । त्राज्ञस्येत्यधिकृतं पश्च-म्या विपरिग्राम्यन, अन इन्यनेन विशेष्यने, नदन्नविधिः । 'स्वमोर्नपुंसकात्' इत्यनु-वन्ते । नदाइ-ग्रतोऽङ्गादिति । अदन्तादशादिन्यर्थः । ज्ञानमिति । सोरमि कृते अमि पूर्वरूपम् इति मावः । अमोऽन्विधानं तु 'स्वमोनेपुंसकात्' इति लु<del>ङ्</del>निवृ-त्त्यर्थम् । ननु 'त्रातः' 'म्' इत्येव छेदोऽस्तु, सोर्मकारादेशे ज्ञानमिति सिद्धेः । त्रामि च 'श्रादेः परस्य' इति अकारस्य मकारे श्रन्यस्य मकारस्य मंग्रोगान्तलोपेनैव ज्ञानमिति सिदेरिति चेत्, मैवम्-एवं सित ज्ञानमित्यत्र 'सुपि च' इति डीर्घापनेः । न च भ्र-दन्तसंनिपातमाश्रित्य प्रवृत्तस्य मादेशस्य तद्विघातकदीर्घनिमित्तन्वं न संभवति, संनिपात-परिभाषाविरोधादिति बाच्यम , 'सुपि च' इति दीर्घे कर्तव्ये संनिपातपरिभाषाया अप्रवृत्तेरित्युक्तवादित्यनम् । हे झानेति । हे ज्ञान म् इति स्थिते, सोरमि कृते, पूर्व-रूपे 'एड्हस्वात्-' इति मकारलोपे हे ज्ञानिति रूपम् । ननु 'एड्हस्वात्-' इत्यत्र संबुद्धधा-जिपस्य संबुद्धेवान्वय उचिनः, नतस्च एवन्ताद्श्रस्वान्ताचाङ्गान् परा या संबुद्धिः तद-वयवस्य हलो लोप इति लभ्यते । ततस्य प्रकृते पूर्वरूपे कृते तस्य पूर्वान्तत्वाश्रयेण ज्ञान इत्यदन्तमङ्गम्, ततः परा संबुद्धिनांस्ति, मन्त्ररमात्रस्यासंबुद्धित्वान्, सुस्थानिकस्याम एव संबुद्धित्वात् , श्रर्भविकारेगा एकदेशविकृतन्यायानवताराच । न च पूर्वरूपात् प्राक् 'एल्हस्वात्-' इत्यस्य प्रवृत्तिः किं न स्यादिति वाच्यम् , परत्वात् पूर्वरूपस्यैव पूर्व प्रवृत्तेः । न च पूर्वान्तत्वात् पूर्वरूपस्याज्ञान्तर्मावाद् ज्ञान इत्यदन्तमज्ञम्, परादित्वाच श्रम् इत्यस्य संबुद्धित्वं चेत्याश्रित्य तदवयवद्दलो मकारमात्रस्य 'एव्हस्वात्-' इति लोपो निर्वाय इति वाच्यम् 'उभयत श्राश्रयसे नान्तादिवत्' इति निषेधादित्यत श्राह— एङ्हस्वादिति । हल्मात्रलोप इति । पूर्वरूपे कृते संबुद्धेमेकारमात्रं यत् परि-

बाहुलकाद् युतेरिप, डित्त्वाहिलोपः । 'त्रोतो शित्' इति शिद्वद्वावाद् बृद्धिः। **राः पुंव**-दिति । यद्यपि पुँक्षिङ्ग एवायम् ' अर्थरैविमवा अपि ' इत्यमरोक्रेर्भिश्वतिज्ञानां न द्दन्द्द इति तेन परिमाषितत्वान् , तथापि 'राखेनं राः स्त्रीखेके' इति चीरखामिना स्त्रीलिङ्गताया अप्यभ्युपगमादेवसुक्रम् । नौग्लींबदिति । 'ग्लानुदिभ्यां डौः' बित्वाष्टिलोपः । 'स्त्रियां नौस्तरिणस्तिरिः' इत्यमरः ॥ इत्यजनतस्त्रीलिङ्गप्रकरराम् ॥

श्रतोऽम् । श्रत इत्येतद्धिकृतस्याङ्गस्य विशेषग्राम् 'स्वमोर्नपुंसकात्' इति

हे ज्ञान । ३१० नपुंसकाच । ( 3-१-१६ ) श्रीवास्परस्थोङः शी स्थान् । ससंज्ञायाम् । ३११ यस्येति च । (६-४-१४८) भस्येवर्णावर्णयोर्लोपः स्थादीकारे निद्धते च परे । इसकारकोरे शासे । 'श्रीङः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः'

शिष्टं तम्य 'एड्ड्सन्त्-' इति त्रोप इत्यथेः । तत्त्यातृरोधात् संयुद्धधात्त्रितमङ्गं संयुद्धै मान्वेति, कि तु मंयुद्धधयवहन्येवपन्वेति । तत्रश्च एडन्ताद् हम्बान्ताचाङ्गात् परो वः सं-वुंद्धधवयवद्ग् तस्य त्रोप इति त्राभ्यते । प्रकृते च पूर्वेदेषे कृतेऽपि इस्वान्तावङ्गात् परत्वं संयुद्धधययवस्य मकारमात्रस्य अम्प्येवेति तस्य 'एड्ड्स्बात्-' इति त्रोपो निर्वाध इत्यन्यत्रं विस्तरः ।

नपुंसकाच । 'जसः शी' इत्यतः शीति 'खौड खापः' इत्यतः खौड इति चानुवर्तते । तदाइ—क्लीवादिति । खौडिन्यौकारिवभक्तेः संज्ञेन्युक्तम् । ज्ञान ई इति स्थिते यस्यति च । यस्य ईतीति होदः । इश्च ख्रश्च तदोः समाहारः यम् , तस्य, इषर्यास्य ख्रवर्यास्य चेत्यर्थः। भस्येत्यधिकृतम् । 'नस्तिद्धिते' इत्यतः तद्धिते इत्यनुवर्तते । तदाह— भस्येत्यादिना । इत्यकारलोपे प्राप्त इति । 'सुडनपुंसकस्य' इति पर्युदासेन शीभावस्यासर्वनामस्यानतया तस्मिन् परतो भत्वादिति भावः । ख्रीङः श्यामि-

चानुवर्तत इत्याशयेनाह—ग्रतोऽङ्गादित्यादि । श्रदन्तादङ्गादित्यर्थः । स्वमो-रिति । त्रमोऽम्विषानं 'स्वमोर्नपुंसकात्' इति प्राप्तस्य लुको वाधनार्थम् । स्रम् स्यादिति । यद्यपि म् इत्येव जित्त्वा सोर्मे कृते संनिपातपरिभापया 'मुपि च' इति दीर्फत्वाप्रसत्तया ज्ञानमिति रूपं सिध्यति, द्वितीयैकवचने तु 'श्रादेः परस्य' इत्यका-रस्य मकारे कृतेऽन्त्यस्य मस्य संयोगान्तलोपे सिद्धमिटम् , तथापि 'संयोगान्तलोपो मलः' इत्यभित्रायेगोदं व्याख्यातम् । यत्त्वाहुः--- ग्रमिति पदच्छेदाकरगो त्रातिजर-मिति न सिच्येदिति । तद्रभसात्, सोरिम कृते संनिपातपरिभापया जरसादेशस्याप्रवृत्त्या श्रतिजरमिति रूपस्यैवेष्यमारात्वात् । द्वितीयैकवचने तु 'ग्रतोऽम्' इति बाधित्वा पर-त्वाज्जरसि कृते संनिपातपरिभाषया लुकोऽप्रवृत्तावतिजरसमिति रूपसिद्धेश्वेति दिक्। **ज्ञानिमिति ।** ज्ञप्तिर्ज्ञानम् । ल्युडन्तः, 'युवोरनाकौ' । 'क्रुत्तद्धित-' इति प्रातिपदि कत्वात्स्वाधुत्पत्तिः । हल्मात्रेति । हे ज्ञान सु इति स्थिते संबुद्धिलोपात्परत्वादमादेशे कृते श्रमि पूर्वत्वे च तस्थान्तवद्भवाद् इस्वान्तमज्ञं न भवतीति ततः परस्य संबुद्धि-संबन्धिनो मकारस्य लोप इत्यर्थः। नपुंसकाच्च। 'जसः शी' 'श्रौङ श्रापः' इस्वतः शी श्रौक इति चानुवर्तत इत्यभिष्रेत्याइ—क्कीबात्परस्येत्यादिना । भसं-श्रायामिति । 'सुडनपुंसकस्य' इति पर्युदासेनासर्वनामस्थानत्वादौिं 'यचि मम्' इति प्रवर्तत इति भावः । यस्येति च । इश्र अश्र यं तस्य यस्य, तदाह—

(वा ४१८१) ज्ञाने । ३१२ जरशसोः शिः । (७-१-२०) क्रीबादनयोः, शिः स्वात् । ३१३ शि सर्वनामस्थानम् । (१-१-४२) 'शि' इत्येतदुक्र-संज्ञं स्वात् । ३१४ नपुंसकस्य मलचः । (७-१-७२) मजन्तस्याजन्तस्य च क्रीबस्य नुमागमः स्वात्सर्वनामस्थाने परे । उपधादीर्घः, ज्ञानानि । पुनस्तद्वत् । शेषं रामवत् । एवं धनवनफलादयः । ३१४ ग्रद्हृतरादिभ्यः पञ्चभ्यः । (७-

ति । श्रौङः यः शी श्रावेशः, तिम्मन् परतः 'यस्येति च' इति लोपस्य प्रतिषेषो वक्तव्य इन्यर्थः । ययमिति निर्देशादेव निन्यम्त्रीन्वं बोध्यम्। श्रौङ इति तु व्यर्थमेव, मर्वे इन्यर्थः । ययमिति निर्देशादेव निन्यम्त्रीन्वं बोध्यम्। श्रौङ इति तु व्यर्थमेव, मर्वे इन्यर्थः 'जनः शी' इस्यस्य भाधिकोरर्गेव व्यावृत्तिसिद्धः । श्राने इति । ज्ञान ई इति स्थितं 'श्राद् गुराः' इति भावः । जश्रासोः श्रिः । 'स्वमोनंपुंसकात्' इत्यतो 'वपुंसकात्' इत्यत्वति । तदाह—क्रीवादिति । ज्ञान शि इति स्थिते स्थानिवन्तेन प्रत्यवतात् 'वश्रकतिदिते' इति शकार इत् । श्रि सर्वनामस्थानम् । उक्तसंश्च-मिति । सर्वनामस्थानसंज्ञकमित्यर्थः । श्रनपुंसकस्येति पर्युदासात् शि इत्यस्य सर्वनामस्थानत् श्रप्राप्ते वचनम् । नपुंसकस्य मत्वचः। मत्व च श्रवेति समाहारद्वन्दः, तेन च 'श्रव्यस्य' इत्यिधिकृतं विशेष्यते, तदन्तविधिः। 'इदितो नुम्धातोः' इत्यतो 'नुम्' इत्यन्वर्वते। 'उगिदचाम्-' इन्यतः सर्वनामस्थाने इत्यन्तवर्वते । तदाह—भत्तनतस्येत्या-दिना । मिरवादन्त्यादचः परः । उपधादीर्घ इति । ज्ञान च इ—इति स्थिते 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्ष इन्यर्थः । पुनस्तद्वदिति । श्रमौट्शस्य ज्ञानम्, ज्ञाने । ज्ञानानि-इति कमेण रूपाणीत्यर्थः । शेषं रामविदिति । शिष्यत इति शेषम् , कर्मणि घल् । 'धन्यवन्तः। पुंसि' इति तु प्रायिकामिति भावः ।

श्रद्डृतरादिभ्यः । श्रद्इ डतरादिभ्य इतिच्छेदः । दस्य ष्टुत्वेन डकारः,

इचर्याचर्ययोरित । इति चेति चकारेण 'नस्तिद्धते' इत्यतस्तिद्धतोऽनुकृष्यते तदाह—ईकारे तद्धिते चेति । श्रीकः श्यामिति । विमन्यपेच्या स्त्रीलिज्ञ-निर्देशः । नेदं वचनं कर्तव्यम् , 'विमाषा किश्योः' इत्यतः श्यामिति प्रकृतम् , 'न संयोगात्' इत्यतो नेति च, तत्रापि संकन्यमात्रं कर्तव्यं यस्य ईकारे तद्धिते च लोपो भवति श्यां नेत्याकरः । जश्यासोः । जसा साहचर्यादिह सुकेव शस् गृह्यते । तेनेह न, कुरुडशो ददाति । श्रि सर्वनामस्थानम् । महासंज्ञाकरणं पूर्वाचार्यानुरोधेन । मर्णुसकस्य । 'इदितो नुम् धातोः' इत्यतो नुमनुवर्तते । 'उपिदचाम्-' इत्यतः सर्वनामस्थाने इति च । 'श्रक्तस्य' इति चायिकृतम् । तथा च मल्डभ्यां नपुंसकमां विशिष्यते, विशेष्योन च तदन्तविधिभवतीत्यःह—भालन्तस्यत्यादि । श्रद्ध्वरादिभ्यः । पश्चभ्य इति किम् , नेमं तिष्ठति । नेमं पश्य । इतसदयो डतस्वरा डतर-

१-२५) एम्यः क्रीबेम्यः स्वमोग्द्रादेशः सात् । ३१६ टेः ।(६-४-१४३) हिति परे भस्य टेब्रॉपः स्थात् । 'वाऽवसाते' (स्२०६) कतरत्-कतरद्, कतरे, कतराखि । 'भस्य' इति किस्-पद्यमः।टेल्लंसत्वात् 'प्रथमयोः-' (स् १६४) इति पृवंसवखंदीर्घः 'एक्ट्स्वात-' (स् १६३) इति संबुद्धिलोपश्च न भवति, हे कतरत् । पुनस्तद्वत् । रोयं पुंवत् । कतमत् । इतरत् । श्रम्यत् । श्रम्यतर् । श्रम्यतस्य तु श्रम्यतम्मित्येव । 'एक्तराव्यतिषेघो वक्रव्यः।' (वा ४२८७)

हम्य मंबंगान्तन्तोपश्च श्रादेशम्बस्पावगतये न कृत इति कैयटः । इतर, इतम, अन्य, अन्यतर, इतर इति इतरादयः मवादिगगापिठताः । अञ्च इतर्इतमौ प्रत्ययौ । अतम्बत्तर, इतर इति इतरादयः मवादिगगापिठताः । अञ्च इतर्इतमौ प्रत्ययौ । अतम्बत्तरः इत् । कृतर अद् इति स्यिते—देः । 'अञ्जोपोऽतः' इत्यस्माञ्जोप इति 'ति विशानिकारं इत्यतो इतितित्यादिना । कृतर अद् इत्यत्र रेफादकारस्य लोपः । चर्त्वविकत्यं स्मारयिति—वावसान इति । कृतर अद् इत्यत्र रेफादकारस्य लोपः । चर्त्वविकत्यं स्मारयिति—वावसान इति । नन् परस्पेण कृतरदिति सिद्धेः अद्बे । इत्तरम्य कि प्रयोजनिमत्यत श्राह—देनुंतत्वादिति । देनुंपत्वाद पूर्वसवर्णदीर्घा न भवतीत्यत्वयः । इत्वाभावे 'देः' इति लोपस्याप्रामया परस्पं बाधित्वा पूर्वसर्वर्णदीर्घः प्रसज्येत इति भावः । नन् पूर्वस्वर्णदीर्घानावाय दक्षर एवदिशः कियतामित्यत श्राह—एक्हस्वादित्यादि । सोर्द्धानावाय दक्षर एवदिशः कियतामित्यत श्राह—एक्हस्वादित्यादि । सोर्द्धान्तरेष्ठे सिते तस्य स्थानिवत्तेन संबुद्धित्वाद् हस्वान्ताद्वात् परत्वाच लोपः प्रस्कित । अद्बादेशे द्व दिलोपे सित कतर इत्यक्षम्, न तद् हस्वान्तम् । यत्तु हस्वान्तं

इति, न तदङ्गम्, रेफादकारस्य प्रत्यावयनत्वेन नदन्तस्य प्रत्ययपरकत्वाभावेन श्वञ्चन्वाभावान् । प्रतष्टिनोपप्रवृत्तये प्रद्रशदेशविधिरिति भावः । पुनस्तद्वदिति । प्रथमावद् द्विनोधेन्यर्थः। श्रेपं पुंचदिति । सर्ववदिन्यर्थः । श्रम्यतमश्रव्दस्य त्विति ।

डतमेतरान्यान्यतरेति सर्वादियु पठिताः । अद्डादेशः स्यादिति । जिष्ठित्तादेश-स्वस्पप्रतिपादनाय ष्टुत्वं न कृतम् । देः । 'तिविशतेः-' इत्यतो डितीत्यतुर्वतेते 'भस्य' इति चाभिकृतं तदाह—डिति परे भस्येति । भस्य किम् , पश्चमः । अत्र डटो महागमे मत्वामानाष्टिलोपो न भवति । किंतु पदत्वाद् नलोप एव । श्रद् हो डित्करणस्य प्रयोजनमाह—टेर्जुप्तत्वादित्यादि । नतु पूर्वसवर्णदीर्थामावाय दादेश एव कियतां किमद् डादेशेनेलाशङ्क याह—पङ्हस्वादित्यादि । डादेश द्व हे कत-रेति स्वादिति भावः । अन्यतमशन्वस्य त्विति । एवं च 'सामान्यादिष्वतमत्तमः' इत्यादिप्रयोगः श्रामादिका एवेति मावः। अजरमिति । श्रवियमाना जरा यस्य तत्। 'गोरित्रवो>-' इत्युपर्यजनहरने 'श्रवोऽम्'। परत्वादिति । अजर शि इति स्थिते प्कतरम् । सोरमादेशे कृते संनिपातपरिमाधया न जरस् , अजरस् । अजरसी-श्रवा । परत्वाबरिस कृते मजन्तत्वाननुम् , ३१७ सान्त महतः संयोगस्य ।

नभ्यः व्युत्पन्न प्रानिपदिक्तेन उत्मापत्ययान्तानामावेन तत्राद्रद्वादेशोः नेत्यर्थः । 'एकाच प्रवास है होने उत्पादन्त्रदेवनग्रास्त्रत् स्वमोरद्रादेशे प्राप्ते श्राह—एकतरादिति। जनगणपद न परयो: स्वमोर द देशप्रतिषेत्रो वक्तव्य **इत्यर्थः** ।

क्रावेशमार एक यस्य व्यक्ति विश्वहे 'नवोऽस्यर्थानाम्-' इति बहुवीहौ विद्यमकण्डलेपे 'रोपिन्नचे:-' इति चस्यत्वे अजरसञ्बदः । तस्य प्रक्रियां दरीयति— स्रोतिति । वीरसदेशे क्रवे कावरीमचन्वयः। जरमादेशमासक्रयाह--संनिपातेति। घटन मं निर्मार अवस्य असः अदन्तन्वविधानकजरमादेशं अनि निर्मितन्व।योगादिति भावः । ग्राजरसी इति । 'नपंसकाच' इति शीभावे जरमोदेशे रूपम् । ग्राजरे इति । जरमादेशाभावे रूपम् । जासे रूपं दर्शयितमाह-परत्वादिति । अजर यग इति स्थिते 'जरशमीः शिः' इति शिभावात् परत्वाबरमि कृते, ततः शिभावे भारतन्त्रान्तान्त्रपर्ध इति केचितः तदेनद् 'जराया जर्म-' इति मुत्रे श्रजरांसीत्यत्र 'तुमारगोः पण्योः विप्रतिषेपन जरम्' इति भार्यावरुद्धन्वाद्येच्यम् । शिभावात् पूर्व-मेद परस्य र जरमः प्रदृत्री हि तदा जमः सर्वन्यस्थानन्वाभावेन नुम एत्राप्रसक्तेः तद-संगतिः सर्वतः। द्वीवप्रतिपेयसर्गेतस्य जरमः द्वीमेव शिभावे तु तङ्कार्यं संगच्छते । ाई ए उपमा पूर्वमेव रिप्सावे क्री तस्य सर्वनामस्थानन्वात् तस्मिन् परे नुस्जरसीः इन्तर्य । इस्त्रान्ति भलन्तिवाणी नुमित्येत व्याख्येयम् । यदि हि जरसदिशात् प्रागेव अजन्तलचगो नुम् स्यात् ,तदा अजरन् इ इति स्थिते निर्दि-रयमानस्यादेशा भवन्ति' इति न्यायेन जरसि कृते 'श्रजरस् न' इति स्थिते सान्तसंयो-गाभावात् 'सान्तमहतः-' इति वच्यमाखदीषीं न स्यादित्यादि शब्देन्द्रशेखरे निर्जर-शब्दनिरूपणे अत्र च प्रपश्चितम् । उभवधापि अजरन् सृ इ इति स्थिते नान्तत्वा-भावात् 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घे श्रशते-सास्त महतः। 'सर्वनामस्थाने चा-संबुद्धैं' इति 'नोपधायाः' इति चानुवर्तते । नेति लुप्तषष्ठीकं पदम् । 'दुलोपे पूर्वस्य-'

यद्यपि जरमोदेशान्त्रागव 'नयुंमकस्य मलचः' इत्यवन्तलच्च्यो नुमागमः स्यान्स चाइभक्तोऽइमेव न व्यवद्ध्याद् श्रवयवाय तु जराशब्दस्य व्यवधायक एवेनि निर्दि-श्यमानस्यादेशो विधीयमानो न प्राप्नोति, तथापि यसमादन्त्यादचः परस्तस्यैवान्तावयवो मित्स्यादिति स्वमने त्ववयवावयवः ममुदायस्याप्यवयव इत्यभ्यपगमेन कथंचिज्जरसा-देशे जातेऽपि सान्तत्वाभावात 'सान्त महतः-' इति दीर्घो न स्यादिति भावः । सान्त महतः । ऋत्र 'नोपधायाः' 'सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ' इत्यनुवर्तते । सान्तेति (६-४-१०) सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्वः स्यादसंबुद्धौ सर्वनासस्याने परे । श्रव्यतंसि, श्रवराणि । श्रमि लुकोऽपवादमस्मानं वाधित्वा परस्वाजरम् , ननः संनिपातपरिभाषया न सुक्-श्ववरसम् , श्रवरम् । श्रवराणि । श्रेषं पुंवद् । 'पइन्-' (स् २२=) इति हृदयो-दकास्यानां हृद् उदन् श्रासन् । इत्ति । इदा, हृद्स्यामिस्यादि । उदानि । उदा, उदस्यामिस्यादि । श्रासनि । श्रास्या । श्रासम्यामिस्यादि । मांसि । मांसा,

इत्यतं द्रांधं इत्यतुर्वतते । नकारस्य उपयाया द्रांधं इति लम्यते । संयोगस्येत्यव-ववपप्टयन्तं नकारे अन्वति। सान्तेति पट्यन्तं पृथवपदम् । आर्थः षट्या लुक् । सान्त-स्थेति लम्यते । तव संयोगे अभेदेनान्वेति—सान्तो यः संयोग इति । आत एवासाम-ध्यान्मइच्छव्देन तस्य न समासः। महत इत्यप्यवयपप्टयन्तम् , तच नकारे अन्वेति । तदाइ—सान्तसंयोगस्येन्यादिना । अजरांसीति । द्रांधं सित 'नक्षापदान्तस्य-' इत्यतुरुवारः । अत्र उपथाया इति पूर्वन्वमात्रोपलक्षणम् , पारिभाषिक्षेपधालस्य-संमवात् । अय द्वितीयैकवचने रूपं दर्शायतुमाइ—स्यमि लुक इति । अजर अम् इति स्थिते 'स्वभोनंपुंसकार' इति लुक् प्राप्तः, तं वाधित्वा तदपवादः 'आतोऽम्' इत्य-म्मावः प्राप्तः, तं वाधित्वा 'विप्रतिषये परम्-' इति परत्वाज्ञरम् । अजरसमिति । वस्तुरिवितिकथनमेतत् । ननु लुगपवादस्याम्मावस्य जरसादेशेन वाधितत्वाद् 'अपवादे विषदे पुनस्तर्गस्य स्थितः' इति न्यावेन अमो लुक् कृतो न स्यादित्यत् आह— तत इति । ततो न लुगित्यन्वयः, जरसोदेशानन्तरं अमो लुक् न भवतीत्यर्थः । कृत इत्यत आइ—संनिपातिति। अम्यानिपानमाशित्य प्रवृत्तस्य जरसः तन्तुिक निमित्त-त्वामावादिति मावः । शेषं पुंचत् । अजरसाः, अजरसे । अजरसं, अजराय । अजरसं, अजराय । अजरसः, अजरात् । अजरसः, अजरात् । अजरसः, अजरात् ।

इदयोदकास्यशब्दाः सुटि ज्ञानवत् । शसादौ विशेषमाह—पद्तिति । इन्दीति । इदयशब्दान् शसः शिभावे इदादेशे 'नपुंसकस्य मलचः' इति ऋकारात् परतो नुमि 'नश्वापदान्तस्य—' इत्यनुस्तारे तस्य परसवर्षे नकारे रूपम् । इत्यादीति । इदे । इदः । इदः, इदोः, इदाम् । इदि, इदोः, इत्यादीति । शसः शिभावे उद्ञान्दरः सुटि ज्ञानवत् । शसादौ विशेषमाह—उदानीति । शसः शिभावे उद्ञान्दरे 'सर्वनामस्याने च—' इति दीर्घः । 'श्रक्षोपोऽनः' इति तु न, शेः सर्वनामस्थानत्वात् । उद्भिति । उदक आ इति स्थिते उदबादेशे श्रक्षोपः । उदभ्यामिति । उद्ञादेशे

संबोगान्तस्येखनेन समानाधिकरणमिति व्याचष्टे सान्तसंयोगस्ये-त्यादि । तस्योपचाया इति । तस्वस्थेखर्थः । श्रमि लुकोऽपवादमित्यादि । मान्भ्यामित्यादि । वस्तुतस्तु प्रसृतिप्रइशं प्रकारार्थमित्युक्रम् । त्रत एव भाष्ये 'मांस्पचन्या उसायाः' इत्युदाहृतम् । त्रयसायादित्वेन भत्वात्संयोगान्तवोपो न ।

'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपः, 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति पदत्वात् । इत्यादीति । उद्दे । उद्दः । उद्दः । उद्दोः । उदनि, उद्दि । उद्दोः । उदन्नभावपन्ने ज्ञानवत् । आस्यशब्दः सुदि ज्ञानवत् । शसादौ विशेषमाह—ग्रासानीत्यादि । उदबादेशवद्वारित । इत्यादीति । आन्ने । आन्नः । आन्नः । आन्नोः । आन्नि, त्रामनि । ब्रानोः । ब्रासस् । ब्रासन्नभावपन्ने ज्ञानवत् । मांसशब्दोऽपि सुटि ज्ञानवत् । 'मांसप्टननसान्नाम्-' इति शसादौ मांन्-श्रादेशः । श्रत्र नकारस्य 'नश्रापदान्तस्य-' इति कृतानुस्वारस्य निर्देशः । श्रत एवाह—मान्भ्यामिति । मांन्-श्रादेशे सकारस्य संयोगान्तलोपे सति निमित्तापायाद् अनुस्वारनिवृत्तौ रूपम्। संयोगान्तलोपस्यामिद्धत्वात्र-लोपो न । श्रथ सुव्यपि इदायादेशं साधियतुमाह<del> चस्तुतस्चिति । इत्युक्कमिति ।</del> 'क्कुद्देषणी' इति भाष्यप्रयोगात् प्रमृतिप्रहृणस्य प्रकारार्थत्वम् अजन्तपुँक्षिज्ञाधिकारे स्वयमुक्कमित्यर्थः । ननु प्रमृतिप्रह्णस्य प्रकारार्थत्वेऽपि प्रत्ययत्वेन साहरयविवद्मायां प्रथमैकवचन 'हृत्' इति प्रयोगोऽनुपपन्नः, सोर्लुका लुभन्वेन प्रत्ययत्तच्यास्याप्यभावात् , तदनिलन्बाश्रयरो च मानाभावादिलत श्राह—श्रत एवति । मांस्पचन्या इति । पच्यते अस्यामुखायामिति पचनी, अधिकर्गो त्युट् , अनादेशः, टित्त्वाद् बीव् , मांसस्य पचनीति पष्टीसमासः । श्रत्र ङसो लुका नुमत्वान् प्रत्ययलच्गाभावे प्रत्ययपरत्वाभावाद् मांस्-म्रादेशो न स्पाद् । श्रतो इदाद्यादेशविधौ 'न लुमता-' इति निषेषस्यानित्यत्व-माश्रीयत इलर्थः । ननु मांस्पचन्या इल्यत्र अन्तर्वर्तिनं उसं लुप्तमाश्रिल मांस् इलस्या-स्ति पदत्वम् , 'सुप्तिबन्तम्-' इति पदसंज्ञायाः प्रकृतिप्रलयधर्मत्वेन देवलाङ्गधर्मत्वा-भावेन ऋत्र 'न लुमता-' इति निषेधस्याप्रवृत्तेः । ऋन्यथा राजपुरुष इत्यत्र कथं नलोपः । ततश्रात्र सकारस्य संयोगान्तलोपो दुर्वार इसत श्राह—भत्वात् संयोगान्तलोपो नेति । नतु यजादिस्वादिप्रखये परे विधीयमानाया भसंज्ञायाः केवलाङ्गधर्मत्वान् तत्र लुका लुप प्रत्ययनच्यानिषेधात् कथिषदः भसंग्रेखतः त्राह—ग्रयस्मयादित्वेनिति ।

एतेन स्वमोरमादेशे कृते वा जरिसित प्राचो प्रत्यः प्रत्युकः । मांस्पचन्या इति । पच्यतेऽस्यामिति पचनी । 'करणाधिकरणयोश्च ' इति न्युट् । टिन्वान्धीर् । मांसस्य पचनी मांस्पचनी । श्रत्र बसो लुका नुमन्वात् प्रस्वयत्तस्यगं नेति प्रसृतिप्रह्णस्य प्रकारार्थत्वं विना मांसशब्दस्य मांसिद्यादेशों न सिध्येदिति भावः । नतु पृषोदरादिस्त्रे 'मांसस्य पचि युद्धशोः' इति वद्यमाणत्वादन्तलोपेनाप्येतहुपं सिद्धमिति चेत् ।

'पहन-'ं मृ २२= ) इत्यत्र हि 'बन्दिन' इत्यनुत्रतिनं वृत्ती, नथापि 'श्रपो मि' (मृ ४४२) इत्यन्न 'मासरहन्द्रि' ( वा ४६३४ ) इति वार्तिके छन्दोग्रहणसाम-ध्यां ब्रोकंटिय क्रिवन-इति केयटोक्सीत्या प्रयोगमनुस्त्य पदादयः प्रयोकस्या इति बोध्यम् । त्यान्यः । ३१८ हस्यो नपुंसके प्रातिपदिकस्य । (१-२-४७ ) जीवे प्रानिपितृकस्याजन्तस्य इस्वः स्यात् । श्रीपं ज्ञानवत् । श्रीपाय । अत्र द्रान्त-क्रानेकारः द्रायस्थक दिस्साप्तित्त्वाद 'अयस्मयादीनि च्छन्दिमि' इति भत्विमित्यर्थः । गहुन-पहिन्यंत्रिति । 'पहनी-' इति मुद्रे 'शीर्षक इन्टमि' इत्यतः इन्द्रसीखनु-वितः वित्यसी प्रतिनिय्योः। तत्रक्ष वैदिकप्रक्रियायासेव त्रुपन्यासी युज्यत् इत्या-क्षेपः । प्रान्हर्यन-नथापीति । 'पडको-' इति सत्रे छन्दाप्रहतानवनावपि नोकेऽपि क्वितियन्त्रः । कृती लोकेऽपि प्रयोग इयत आह—अपो भीन्यादीति । आपो भि' इति सबस् । ऋषनकारः स्याद् भादौ प्रत्येये परे इत्यर्थः । तबानित वार्तिकस्— 'सम्पन्छन्दांसं' इति । सास् इत्यस्य तकारः स्याद् भादिप्रच्ये परे छन्दसि-इति तदर्यः। ऋग्वेदे 'माद्भिः शर्राद्भः' इत्यादिमन्त्र उदाहरराम् । यदि 'पहन्-' इति छन्दोनात्र-विषयं स्यान्, तदा नाम् इत्यादेशस्य छन्टोमात्रविषयत्वादनौकिकत्वादः 'मासरछन्दसि' इति मम्य नकार्गवधौ छन्दोग्रह्णं व्यर्थं म्यान् । ऋतो लोकेऽपि कविदिति कैयटोक्करीत्या 'परन-' इत्यम्य लोकेंऽपि प्रशृतिमनुर्मेख पदाद्यादेशाः प्रयोक्तुं योग्या इत्यर्थः ॥इत्यदन्ताः॥

श्रथ स्नादन्ता निरूप्यन्ते । श्रियं पातीति श्रीपाशब्दो विश्वपाशब्दवर् विजन्तः क्रिबन्तो वा । तस्य नपुंसकन्वे इखविधानमाह—हस्यो नृपुंसक्ते । इखशुन्यः गन्धिनेन 'स्रचः' उच्चेन प्रातिपरिकस्य विशेषणात् तदन्तविधिरिखाइ—क्रीव

। न च कुले इति डिवचने एकादेशस्य प्रविन्तनेन शह्साह् व्यवन्तप्राति-परवस्त्राह् एकः स्याविति कच्यम् , 'अर्थववधातुः-' इस्रतः प्रातिपदिकप्रहरणानुकृतौ प्रकार प्रातिपतिकप्रहरीन अन्तवद्वावतः प्रातिपतिकचे हस्त्राभाववोधनात् । **ज्ञान-विति** । हस्त्रविधानाद् दीर्घान्तन्वप्रकृते न किथिद्विशेष इति भावः । 'जरेशसोः शिः' श्रीपाणीति स्पम् , भिक्षववस्थन्वेऽपि 'एकाजुत्तरपदे सादे साद्यम् । श्रीपा-श्रीपेस, इनादेशे गुरो तस्य पूर्वान्तन्वादृत्तरपदस्य एकाच्त्वात् स्यादेव सात्वम् । श्रीपा-येति । श्रीपाशव्यस्य 'हस्त्रो नपुंसके-' इति हस्त्रत्वे वेर्यादेशे 'सुपि च' इति दीर्घे अत्राहुः—'पृषोदरादीने यथोपदिष्टम्' इस्त्रस्योत्तरपदाधिकारस्थत्वाल्युडन्तं यदुत्तर-पदं मांस्पचनमिस्यादि तत्रैवान्तलोपः स्यात् । अत्र हि वीवन्तमुत्तरपदं न तु ल्युडन्त-भिति नास्स्येवान्त्रलोप इति । मास्यश्चन्दस्यिति । मास्राब्दस्य तकारः स्याद्वादौ संनिपातपरिभाषया 'श्रातो धातोः' (स् २४०) इत्याकारकोपो न ॥ इत्यादन्ताः ॥ ३१६ स्वमोर्नपुंस्तकान् । ( ७-१-२३ ) क्रीवादक्षात्रपरयोः स्वमोर्तुक् स्थात् ।

स्पम् । संनिपालपरिभाषा नु कष्टायेनि निर्देशाद् च प्रवर्तन इति प्रमुक्तम् । नन्वत्र हस्तन्वे कृतेऽपि प टल्पस्य एकदेशिवकृतन्यायेन धातुत्वानपायाद् दीर्षे कृते स्थाकारान्तन्वव 'स्वाने प्रताः' टल्पाल्लेपः स्थात् , योदशस्य स्वतो यकारादितया स्थानिवत्वेन स्वादिप्रत्ययत्या च तिस्मत् परे सन्वस्यपि सत्त्वादिष्यत्र स्थाह्—स्थास् संनिपातपरिभाषया नभ्यते, प्रकृते च स्वदन्तम्पत्रोव्य प्रयुत्तस्य योदशस्य स्थालेपि सेनिपातपरिभाषया नभ्यते, प्रकृते च स्वदन्तम्पत्रोव्य प्रयुत्तस्य योदशस्य स्थालेपि सेनिपातपरिभाषया नभ्यते, प्रकृते च स्वदन्तम्पत्रोव्य प्रयुत्तस्य योदशस्य स्थालेपि सेनिपातपरिभाषया नभ्यति। यादशस्य स्थालेपि सेनिपातपरिभाषां वाधित्वा कृतेऽपि दीर्षे हस्वत्वांश एव नियुत्तः, स्वयंग्वातम्वनृत्वन् एव । तस्य क्ष्ययेति निर्देशात् संनिपातपरिभाषां वाधित्वा कृतेऽपि दीर्षे हस्वत्वांश एव नियुत्तः, स्वयंग्वांशस्वनृत्वन एव । तस्याप्यालेपिन निवृत्तौ प्रपत्निव्यान्य स्थानिपातपरिभाषां वाधित्वा कृतेऽपि दीर्षे हस्वत्वांश एव नियुत्तः, स्वयंग्वांशस्वनृत्वन एव । तस्याप्यालेपिन निवृत्तौ प्रपत्निव्यान्य स्थानिपातपरिभाषां वाधितः च नवत्वालोपिन स्थानिपातपरिभाषाः प्रतिपत्ति । इत्या नव्यालेपिन निवृत्ति । इत्या नव्यालेपिन स्थानिपान प्रतिपत्ति । स्वत्वां कृतेपिन स्थान्य स्वराम्यान प्रतिपत्ति । इत्यान नव्याल्वायान्य स्थानिपानमानं नावत् ॥ इत्यादन्ताः ॥

त्रथ इदन्ता निरूप्यन्ते । अय वारिगब्दप्रक्षियं दर्शियतुमाइ । स्वमोन्नेपुंसकात् । 'षड्भ्यो लुक्' इस्रतो लुगिस्यनुवतत इस्राह—क्रीबादिस्यादिना । प्रस्थे छन्दमीति वार्तिकार्यः । 'माद्भिः शरिद्धः दुरोदरं तव' इस्युदाहररणम् । इस्योन्मपुंसके । इह इस्रभुस्थोपस्थितेनाच इस्रनेन प्रातिपदिकविशेषणात्तदन्तविधिरिस्याह—अजन्तस्येति । प्रातिपदिकस्याच इति वैयधिकररावेन व्याख्यायां तु सुवाक् बाह्मण-छलमिस्यत्रातिप्रसङ्घः स्थात् । एतच 'अवध्य' इति सूत्र एवास्मामिः स्पष्टीकृतम् । प्रातिपदिकस्येति किम् , कार्ण्ड । कुन्व । अन्वविदिति । औपार्णास्यादौ 'एकाजुन्य-पदे-'इति एत्वं तु विशेषः । श्रीपेश्यस्त्रापीनादेशेन सहाद्गुर्शे कृते एकादेशस्य पूर्वन्तत्वेन प्रह्याद् 'अवः परस्मित्-' इति सृत्रे पूर्वस्माद्विधिः पूर्वविधिरिति पद्यमी-समासपद्याश्रयेश स्थानिवत्त्वाद्वा एकाजुन्तरपदत्वमस्त्रीति स्थादेव रात्वम् । संनिपा-तिति । अवर्णमाश्रिस्य कृतो यादेशः कथमवर्णनोपे निमिन्नं स्थात् । न च 'सृपि च' इति दीर्थविधे अतिस्थात्यान्त्रम् । अनिस्थन्य-प्रमाम आवश्यक एवेति वाच्यम् । 'कष्टाय-' इति दीर्थविधे अनिस्यत्वान्यपुपगमेऽप्यवर्णनोपे कर्वे तदनन्युगगमात् । कृते-

वारि । ३२० इको ऽचि विभक्ती । ( ७-१-७३) इगन्तस्य क्रीवस्य नुमागमः स्वाद्वि विभन्नौ । वारिखी । वारीखि । 'न लुमता-' ( सू २६३ ) इति निषेध-स्वानित्यत्वात्पचे सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः, हे वार, हे वारि । 'आको ना-' (सू २४४) वारिका । 'वेकिनि' ( स् २४४ ) इति गुक्के प्राप्ते—'वृद्धयौस्वतृज्वद्भाव-वारीति । नोरमध नुकि रूपम् । न च 'श्रादेः परस्य' इति श्रमः श्रकारस्यैव लुक् म्यात्, न नु नकारम्यापीनि शङ्क्यम् । प्रस्यस्य नोप एव हि लुगिन्युच्यते । श्रम् इति समुद्राय एवेह प्रस्तयः, न तु तदेकदेशभूतमकारमात्रम् । श्रतो लुग् श्रमः सर्वादेश एव भवति । इकोऽचि । 'इदिनो नुम् घानोः' इलनो नुमिलनुवर्तते । 'नपुंसकस्य भूलचः' इत्यतो नप्मकस्येत्यनुवर्तते । अङ्गस्येत्यिभृतम् इकाविशेष्यते, तदन्तविधिः । नदाद-इगन्तस्येन्यादिना । श्रचि विभक्ताविति । श्रजादौ विभक्तावित्यर्थः । 'इकोचि मुपि' इत्येव मुवचम् । विभक्तौ किम् , मधु नद्यम् , तस्येदं माधवम् । त्यागि परे नुमि टिलोपे माधमिति स्यान् । वारिगी इति । बारि श्रौ इति स्थिते शीभावे, तुमि. 'श्रद्रकुप्वाइ-' इति एत्वे रूपम् । वारीणि इति । जरशसोः शिभावे, तुमि, 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीचें, गुत्वे रूपम् । हे वारि स इत्यत्र सोर्लुकि प्रकियां दर्श-बित-पत्त इति । 'इस्तस्य गुणः' इति सम्बुद्धिनिमित्तको गुणः कदाचिद्भवतीत्यर्थः। नन्विह सम्बुद्धेर्जुका लुप्तताद् 'न लुमता-'इति प्रत्ययतत्त्वरगनिषेधात् कथं गुरा इत्यत श्राह—न लुमतेति नियेघस्यानित्यत्वादिति । अत्र च 'इकोऽचि विभक्षी' इलत्राज्यहर्णं ज्ञापकम् । हलादिषु भ्यामादिषु सलापि नुमि 'न लोगः प्रातिपदिकान्तस्य' इति तस्य लोपसम्भवादचीति व्यर्थम् । न च सम्बुद्धिव्यादृत्त्यर्थम् श्राज्यहणाम् , तत्र नुमि सित 'न विमम्बुद्धयोः' इति निषेषे सित नकारश्रवराप्रसङ्गादिति वाच्यम् , सम्बुद्धे-र्लुका लुप्ततया प्रन्ययनच्चामावेन तत्र नुमः प्रोप्तेवाभावात् । 'न लुमता-' इति निष-धस्यानिन्यन्वे तु सम्बद्धौ प्रत्ययलच्चरोन प्राप्तं नुमं वार्यितुमज्प्रहराम् अर्थवदिति भव-त्यज्यहरां 'न लुमता-' इत्यस्यानित्यन्वे लिक्कमित्याहुः । श्रत एव 'इकोचि-' इति सूत्रे हे त्रपो इति 'एड्डस्वान्-'इति सूत्रे हे त्रपु इति च भाष्यं संगच्छते। आङो नेति। रूपे विशेषामावेऽपि नुमपेच्चया परत्वेन नाभावस्यैव न्याय्यत्वादिति भावः । ङसिङ-सोविशेषमाह—घेरिति । नुमं बाधित्वा परत्वाद् गुरो प्राप्त इत्यर्थः । वृद्धयौत्त्वेति ।

ऽपि दीषें हस्वन्यत्त्यपायेऽप्यत्वजातेरनपायादिति दिक्। एतेन श्रीपशब्दान्स्य श्रीप्येति केषांचिद्धशाख्यानं परास्तम् । स्वमोर्नपुंसकात् । श्रयं लुक् पूर्वविप्रतिषेधेन खदाय-त्वस्य किमः क्रादेशस्य च बाधकः । परत्वाद्धि खदायत्वे 'तदोः -' इति सत्वे सोरम्भावे च संकुलमिति स्थान् । इत्यते तु तत् कुलमिति । इकोऽचि । विभक्षौ किम् , मधु गुणेभ्नो नुम् पूर्वविप्रतिपंधेन' (वा ४३७३)। वारिणे। वारिणः। वारिणोः। 'नुमविर-' (वा ४३७४) इति नुद्। 'नामि' (सू २०१) इति दीर्घः। वारीणाम्। वारिणे। वारिणोः। इलादौ इरिवन्। २२१ तृनीयादिषु भाषित-पुंस्कं पुंचद्वालवस्य। ( ५-१-७४) प्रवृत्तिनिमिनैक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं

वार्तिकम । बृद्धपादीनां क्रमेगा गावी, हरी, क्रोप्ट्रा, हरोय-द्रत्यवकाशः । नुमोऽवकाशः वारीमि इति । अतिसर्वानि इत्यत्र जनश्रामोः "सन्यूरसम्बद्धै" इति गिगलाद् बुद्धिः परचाद नुसं बाधिचा प्राय, नारिशि इत्यत्र **हो** तु 'ग्रेम पे:' इस्<mark>यौरवं</mark> प्रायस् , प्रिय-कें प्रति इत्यत्र जरसमी: तुरुवस्यं प्रापम् , वारिश्रद्धात् क्यादौ गुणाः प्रापः, स्रव पूर्वविप्रतिषेधान्तुमेवेन्यर्थः । वारिगे इति । बिथे गुगां बाधिन्वा नृति गत्वे रूपम् । वारिए। इति । इसिङ्मोर्गुणं बाधिला नुमि गन्ते रूपम् । वारिगोरिति । स्रोमि यगं बाधिन्वा नुमि सन्वे रूपम् । वारि आमिन्यत्र परन्वाननुदं बाधिन्वा नुमि प्राप श्राह—तुमचिरित नुडिति । तुम्तुटोः को विशेष उत्यत श्राह—नामीति दीर्घ इति । नुमि तु सति तस्यात्रभक्तवाद 'नामि' इति दोर्घो न स्यादिति भावः । वारिगीति । हो 'अच पः' इन्यौन्तं परमपि वाधिन्ता 'गृद्धौत्तन-' इति पूर्विन-प्रतिपेश्वरनम् । न विद्यते आदिः उत्पन्तिः यस्य मः अन्तिः ईरवरः । अन्तिः अविद्या । यन दि हदा । विकितोऽयं विशेष्यनितः । तस्य नर्नुमकते प्रथमाहितीययोवांरिवद्-पितः । टादियु अचि विशेषमाह—तृतीयादिषु । भाषितः पुमान् वेन प्रवृत्तिनि-मिनेन तद् भाषितपुंस्कम्, तदस्यास्तीति अशीआद्यम् । शब्दस्वस्पम् विशेष्यम् । पुंस्ते नपुंसकरवे च एकप्रवृत्तिनिमित्तकमिति यावत् । 'इकोऽचि विभक्तै' इत्यत इको-Sचीति 'नपुंसकस्य भानाचः' इन्यतो नपुंसकस्येति चानुवर्तते । षष्टी च प्रथमया वि-परिसम्यते । तदाह-प्रवृत्तिनिमित्तैक्य इत्यादिना । पुंबद्वेति । गालक

मयं नस्यदं माधवम् । अत्र तुमि सित टिलोपः स्यात् । वृद्धयौत्येति । श्रानिसखीः नीस्त्रत्र 'सन्त्र्युरसंवुद्धौ' इति शिद्धद्भावाद् वृद्धिः प्राप्ता, वारिणीस्त्रत् तु 'श्रव घेः' इसौः तम् , प्रियकोप्टूनीस्यादौ तृज्वद्भावः प्राप्तः । नतु तुम्तुटोः को विशेषस्तत्राह— नामीति दीर्घ इति । तुमस्वज्ञमक्कत्वात्तिम्मसित दीर्घो न स्यादिनि भावः । तृतीयादिषु । यवत्र भाषितः पुमान् येन शब्देन स भाषितपुंस्कः शब्द इति विज्ञान्यत, तदा पीलुने इस्यादावितप्रसङ्गः स्यात् , अतो व्यावप्टे—प्रवृत्तिनिमित्तेक्य इति । अयं भावः—भाषितः पुमान् यस्मिन् अर्थे तद् भाषितपुंस्कं प्रवृत्तिनिमित्तम् , तदस्यास्तीति अर्श्वश्रादित्वादच् । तेनैकस्मिन् प्रवृत्तिनिमित्ते भाषितपुंस्कं यच्छव्द-

कीवं पुंतरा स्यादादावित । क्रमाद्ये. क्रमादिने-इत्यादि । शेषं वारिवत् । पीलु-वृंकः, नन्मलं पीलु, नस्मं पीलुने । क्षत्र म पुंवत् , प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् । ३२२ ऋस्थिदधिस्यकथ्यकणामन कुद्गत्तः । ( ७-१-७४) एषामनक् स्यादादावित,

प्रतास्तर स्टः ऋचीति उत्तरप्रयः प्रवत्ते हम्बनुमोरभावः फलि । घटपटा देशा व्यामन वर्ष परन्यपटन्य विद्योगीय नत्ते ब्रह्मिययोन्त, न तु द्रव्यत्वप्रथि-श्र बहिरोपगां पुरस्कृत्य घटादिशब्दाः तत्तद्यक्तिषु वीन दिशोगी ने निवेश दम प्रवृत्यक्ते, नांद्रपेपरां प्रवृत्तिनिमेन्सिन्युच्यते, बाच्यतावच्छेदकमिति यावत् । एवं च न हुँगक्रवे जिङ्गानने च प्रस्य पृक्षमेत्र वाच्यतावच्छेदकम् , तत् शब्दस्वस्पं भाषितपुंस्क-श्राउंस विजीवतम् । अनिदिश्राच्दरच उत्पत्त्यभावात्मकमनदित्वं पुरस्कृत्य स्वीर्यन-पुंसकतनद्यांक्रप्रत्यायक इति भवति तस्य प्रवृतिनिमिन्नेक्ये भाषिनपुंस्कता । ऋतस्तस्य द्यानविच पृंवन्वविकत्य इत्यभिभेत्योदग्हरति—अनादये, अनादिने इति । दुंव-न्वे नुमः श्रमकृतः 'वेर्किति' इति गुगाः। पुंवत्त्वाभावे तु नुमिति भावः। इत्यादीति। श्चनादेः, श्वनादिनः । श्वनाद्योः, श्वनादिनोः । श्रामि तु श्वनादीनाम् इत्येव । शेषं वा-रिवदिति । प्रथमादितीययोः भ्यामादौ हलि च वारिवदित्यर्थः । प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये इत्यस्य प्रयोजनं दर्शयितुमाह—पीलुर्वृत्त इत्यादि । यदा वृत्तविशेषः पीलुशब्द-बाच्यः, तदा पुँतिक्वः पीलुशब्दः । वदा पीलुजन्यफलं पीलुशब्दबाच्यम् , तदा नपुंसक-लिइ: । 'फले लुक्' इत्यामी लुक् । अत्र फले वाच्ये पुंवत्त्वं नेत्यर्थः । कृत इत्यत गइ-अवृत्तिनिमित्तमेदादिति । वृद्धत्वव्याप्यजातिविशेषात्मकं पीलुन्वं वृद्ध-वेरीषे वाच्ये प्रवृत्तिनिमिनम् । फलविरीपे तु वाच्ये फलन्वव्याय्यजातिविरीपातमकं नुन्वं प्रवृत्तिनिमन्सिनि प्रवृत्तिनिमन्भेदादिन्यर्थः।

तदुक्तम्—'गीलुबैज्ञः फलं पीलु पीलुने न तु पीलवे । बृद्धे निमिनं पीलुन्वं तज्जत्वं तत्फले पुनः ॥' इति ।

श्रस्यि, दिथ, सिक्ष्य, श्रिष्ण एनेषां प्रयमाद्वितीययोगिरिवद्वूपाणि । टादाविच क्रिषमाह—श्रस्थिद्घ । तृतीयादिष्विति श्रचीति चानुवर्तते, तदाह— एषामित्यादिना । तुमोऽपवादः । श्रनि क्कार इत्, श्रकार उचारणार्थः । क्रित्वा-

स्वरूपं तक्कभ्यत इति । 'इम्रोऽचि विमक्को' इत्यतोऽचीत्यनुवर्तनादाह—टाद्ावचीति । इक्नतं किस्, सोमपेन कुलेन, स्रचि किस्, प्रामाग्रिभ्यां कुलाभ्याम् । टादौ किस्, स्वादिनी । स्वनादीनि । तत्फलिमिति । पीलोः फलं पीलु । 'फले लुक्' इति सोरसो लुक् । प्रवृत्तिनिमित्तमेदादिति । पीलुशब्दस्य हि वृद्धत्वव्याप्यजाति-इते प्रवृत्तिनिमित्तम्, फले तु फलतव्याप्यजातिर्वृत्तिनिमेत्तम्, फले तु फलतव्याप्यजातिर्वनिमेत्तम्, फले तु फलतव्याप्यजातिर्वनिमेत्तम् स चोदानः । 'श्रह्मोपोऽनः' (सू २३४) । द्या । द्ये । द्यः । द्यः , द्योः , द्यास् । द्याः, द्यति । द्योः । ग्रेषं वारिवत् । एवमस्थिसक्स्थ्यचीणि । तदन्त-स्थाप्यनङ् । श्रतिद्ध्ना ॥ इति इदन्ताः ॥ सुधि , सुधिनी , सुधीनि । हे सुधे, हे सुधि । सुधिया, सुधिना । सुधियास् , सुधीनास् । प्रष्या, प्रधिना ॥ इति ईदन्ताः॥

उन्तरिशः । द्धि, द्धिन इति । 'विभाष' विश्वोः' इत्यक्षोपविकल्प इति भावः । तदन्तस्यापीति । यक्तव्यदिति भावः । स्रतिद्धिति । दिष स्रतिकान्ते कुलमिति-दिष । स्रप्ति नर्नुसकर्रेशितं संबन्धते । तत्रक्ष षात्रः 'स्राव्यमहन-'इति किप्रत्यये विश्वारमहन् देशिते विभावये विश्वारमहन् देशिते विभावये विश्वारमहन् । नर्नुसकर्रेशित श्रुमाणामसभ्याविभिरेवान्वेति । तेनानितद्भा प्राव्योगेनन्यादि सिद्धम् ॥ इति इदन्ताः ॥

श्रय ईदन्ता निरूप्यन्ते। मु ध्यायतीति, मु शोभना धीर्यस्येति वा विप्रहे सुधीशब्दस्य 'हस्त्रो नपुंसके-' इति हस्त्रवे वारिवद्भगाणीत्याह। सुधि, सुधिनी इत्यादि। परत्वान्तुमा इयह बाध्यत इति भावः। सुधिया, सुधिनति। सुध्यात्त्रतस्य शोभनजानवस्त्रस्य वा प्रश्नतिनिमित्तस्य पुंभि नपुंसके च एकत्वात् पुंवस्त्रविक्तस्य। एवं प्रधाशब्दः। तत्र 'न भृमुधियोः' इति निर्पेश्वभावाद् 'ए'नेक्यचः-' इति यगा। इति इंदन्तः।

पुंनर्पक्योर्नैकं प्रश्निनिनिनिनि भवः । ऋस्थिद्धि । 'इक्रोऽचि-' इति तुमि प्राप्ते विधिरयम् , नकागदकार उचारगार्थः । क्यारस्त्वन्तादेशार्थः । 'नव्विषयस्या-निसन्तस्य ' इति किर्स्चेयस्यस्य एते बाद्यदानाः । तत्रान्तस्यानुदानेकारस्य विधी यमानोऽङ् 'स्थानेऽन्तरतमः' इत्यनुदानः स्थादिन्युदान उच्यते, तचोदात्तत्वमस्थनि दधनि इत्यादावल्लोपाभावपचे स्फुटम् , दधा, दध्ने इत्यादावनकोऽकारलोपे 'त्रानुदात्तस्य च यत्रो-दात्तलोपः' इत्युदात्तनिञ्चत्तिस्वरेण विभक्तयुदात्तत्वं प्रयोजनमिति वोध्यम् । तृतीया-दिष्वत्यनुवर्तते अचीति च, तदाइ-यदौ किम् , दिधनी । दधीनि । श्रवि किस् , दिधभ्याम् । तद्नतस्यापीति । श्राहत्वादिति भावः । श्रातिद्धेति । द्धि अतिकान्तेनेत्यर्थः । त्रियामतिद्धेत्येव । संनिपातपरिभाषया बहिरङ्गपरिभाषया च नीपोऽप्रवृत्तेः । प्राचा तु त्रियद्धा बाद्याग्रेनेत्युक्तम् । क्रियां तु त्रियदःन्यः, त्रियदःन्यै इलाचिप कैश्विदुक्तम् । तदसत् । उरः प्रचृतिषु दिधशब्दस्य पाठाद्वहुर्वीही नित्यं कप्यनकः प्रसक्त्यभावात् । उक्कपारिभाषाभ्यां कीपः प्रवृत्तेर्दृरापान्नन्वाचेति दिक् । सुधिनी इति । परत्वान्नुमा इयङ् बाध्यते । सुधियेति । शोभनज्ञानवत्त्वं प्रवृत्तिनिर्मातं पुंनपुंसकयोरेकमेवेति भाषितपुंमकत्वान् 'नृतीयादियु-' इति पुंत्रत्यचे नुमभावान् 'न भुष्ठियोः' इति यगुनिषयाचेयङ् । प्रध्यति । अत्रापि प्रकृष्टज्ञानवत्त्वं पंनपंत

मधु , मधुनी , मधूनि । हे मधी, हे मधु। एवमम्ब्वादयः । सानुशब्दस्य स्तुर्वा स्तृति, सानृति । प्रियक्रोष्टु , प्रियक्रोष्टुनी । तृज्वद्भावात्पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् । प्रियकोष्ट्रनि । टादौ पुंचत्पचे-प्रियकोष्ट्रा, प्रियकोष्ट्रना । प्रियकोष्ट्रे, प्रियकोष्ट्रे । श्चन्यत्र तृज्वद्भावात्पूर्ववित्रतिषेधेन नुमेव । प्रियक्रोष्टुना । प्रियक्रोष्टुने । 'नुम्-

श्रथ उदन्ता निरूप्यन्ते । मध्विति । 'मधु मधे पुष्परसे' 'मधुर्वसन्ते चैत्रे च' इति कोशान्मधुशब्दस्य पुंनपुंसकयोः मद्यत्ववसन्तत्वादिरूपप्रवृत्तिनिमित्तभेदाद् न पंवत्त्वविकल्पः । मृद्वीकाविकारवाचिनो मधुशब्दस्य तु नित्यनपुंसक्त्वान्न पुंवत्त्वमिति विवेकः । सान्शब्दस्य स्नुवैति । 'पद्दन्-' इति सूत्रे 'मांसपृतनासानूनां मांसपृ-त्स्रवो वाच्याः' इति वार्तिकादिति शेषः । स्नूनि, सानूनीति। शसि रूपम् । शसा-दावेव स्तुविधेः। प्रसृतिग्रह्णस्य प्रकारार्थत्वे सुट्यपि स्तुभैवति। श्रस्य च 'स्तुः प्ररथः सानुरत्त्रियाम्' इति पुंनपुंसकत्वाद् भाषितपुंस्कत्वादस्त्येव पुंवत्त्वविकल्पः। प्रियक्रोण्डु, प्रियकोष्ट्रनी इति । प्रियः क्रोष्टा यस्येति विम्रहः । ऋर्सवनामस्थानत्वाच तृज्व-त्त्वम् । त्र्यथ जररासोः शिभावे सति सर्वनामस्थानत्वाद् नुमं बाधित्वा परत्वात् तृज्वत्त्वे प्राप्ते श्राह—तुज्बद्भावादिति । 'बृद्धयौत्तन' इति वार्तिकादिति भावः । प्रियकोष्ट्र-नीति । जश्शसोः शिभावे नुमि 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घे रूपम् । न च नित्य-त्वादेव तुम्सिद्धेः किं पूर्वविप्रतिषेधेनेति वाच्यम् , नित्यत्वान्तुमि कृतेऽपि 'तदीगमाः-' इति न्यायेन 'तृज्वत्कोष्टुः' इत्यत्र नुम्विशिष्टस्य ब्रह्णापत्तौ पुनस्तृज्वत्त्वापत्तेः । पूर्व-विप्रतिषेधमाश्रित्य तृज्वत्वं बाधित्वा नुमि कृते तु न पुनस्तृज्वत्त्वम्, 'विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेव' इति न्यायादित्यलम् । पुंचत्पच्च इति । तत्रापि तृज्वत्त्वपच्च इत्यर्थः। प्रियक्रोष्ट्रेति । पुंवत्त्वे तृज्वत्त्वे च सति रूपम्। श्रनपुंसकत्वात्र नुम् । प्रिय-क्रोण्टनेति । पुंवत्त्वे तदभावे च तुज्वत्वाभावे रूपम् । पुंवत्वाभावपद्धेऽपि नुमं बाधित्वा परत्वाचात्वमेव। प्रियक्रोष्ट्रे इति। पुंवरत्वे तृज्वरत्वे यस्। श्रनपुंसकत्वाच नुम्। प्रियक्रोष्ट्रवे इति । पुंवरत्वे तृज्वरत्वाभावे रूपम्। श्रन्यत्रेति। पुंवरत्वाभावपत्त् इत्यर्थः । प्रियक्रोष्टुनेति । पुंवत्त्वतृज्वत्त्वयोरभावे रूपम् । तथा बिय त्रीिण रूपाणि ।

कमेवेति माषितपुंस्कत्वानृतीयादिष्विति पुंवत्पचे यग्। नपुंसकपचे तु नुमिति बोध्यम्। बह्वयः श्रेयस्यो यस्य तद्ब्हुश्रेयसी कुलमिल्यत्र नपुंसकहस्वत्वं न । ईयसो बहुन्नीहेर्नेति हस्बमात्रस्य प्रतिषेधादित्येके । श्रन्ये तूपसर्जनहस्व एव निषिध्यते । नपुंसकहस्वत्वं तु स्यादेव । बहुश्रेयसि बहुश्रेयसिनी इत्याहुः । मध्विति । 'मधु मधे पुष्परसे' 'मधु-र्वसन्ते चैत्रे च'। इह पुनिपुंसकयोरेकं प्रवृत्तिनिमित्तं नास्ति, किंतु मधुत्ववसन्तत्वादिरूपं

१ 'यदागमाः' इति युक्तं वक्तम् ।

श्रचिर-'(वा ४३७४) इति तुर् । प्रियकोष्ट्रनाम् ॥इत्युदन्ताः॥ सुलु, सुलुनि। सुल्नि। पुनस्तद्वत्। सुल्वा, सुलुता ॥ इत्यूदन्ताः॥ धातृ, धातृषी, धातृषी । हे धातः, हे धातः। धात्रा, धातृषा । एवं ज्ञातृकर्त्रादयः ॥ इत्यृदन्ताः ॥ ३२३ एच इग्झस्वादेशे । (१-

एवं डसिङसोः । प्रियकोष्टुः, प्रियकोष्टोः, प्रियकोष्ट्राः । प्रियकोष्ट्रोः, प्रियकोष्ट्रोः, प्रियक्येष्ट्रोः, प्रियक्येष्ट्रोः, प्रियक्येष्ट्रोः, प्रियक्येष्ट्रोः, प्रियक्येष्ट्रोः, प्रियक्येष्ट्रोः, प्रियक्येष्ट्रों, प्रियक्येष्ट्रें, प्रियक्षेष्ट्रें, प्रियक्षेष्ट्रें, प्रियक्षेष्ट्रें, प्रियक्येष्ट्रें, प्रियक्षेष्ट्रें, प्रियक्येष्ट्रें, प्रियक्येष

त्रथ उदन्ता निरूप्यन्ते । सुिल्विति । सुरु लुनातीति किप् । 'हस्बो नपुंसके—' इति हस्वः । सुलुनी इति । 'श्रोः सुपि' इति यसं बाधित्वा परत्वान्तुम् । सुल्विति । शोभनलवनकर्तृत्वं प्रवृत्तिनिमत्तमेकमिति पुंवत्त्विवकरूपः । पुंवत्त्व हस्वाभावे श्रधित्वाद् नाभावो न, नुमभावश्च, 'श्रोः सुपि' इति यस् । पुंवत्त्वाभावेपस्चे तु यसं वाधित्वा नुम् । केप्रसृतिषु तु पुंवत्त्वाभावे 'बृद्धयौत्व—' इति पूर्वविप्रतिषेधेन नुमि सुलुने, पुंवत्त्वे तु सुल्वे इत्यादि रूपद्वयम् ॥ इत्यूदन्ताः ॥

त्रथ ऋदन्ता निरूप्यन्ते। धातु इति। द्यातीति धातु। 'न लुमता-' इति निषधादनङ्न। धातृणी इति। 'इकोऽचि-' इति नुमि 'ऋवर्णानस्य-' इति ग्रत्वम्। धातृणि इति। जरशसोः शिभावे नुमि 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्षे ग्रत्वम्। 'न लुमता इति निषधस्यानित्यत्वात् संबुद्धिनिमत्तको हस्वस्य पन्ने गुण इत्याह—हे धातः, हे धातु इति। धारणकर्तृत्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तैक्यात् टादावचि पुंवत्त्वविकल्प इत्याह—धात्रा, धातृणा इति। धात्रे, धातृणा । धातुः, धातृणाः। धात्रोः, धातृणाः। 'नुमचिर-' इति नुद्धः। धातृणाम्। धातरि, धातृणा ॥ इत्युदन्ताः॥

त्रथ त्रोदन्ता निरूप्यन्ते । प्रकृष्टा थौः यस्येति बहुवीहौ प्रयोशब्दस्य 'हस्वो नपुंसके-' इति हस्वः प्राप्तुवन एवां हस्वाभावात तेषां द्विस्थानत्वेन श्र, इ, उ, त्रः, लः, इत्येतेषां हस्वानामन्तरतमत्वाभावाद् श्रन्यतरस्थानसाम्याश्रययो श्रवणादिषु यस्य कस्यचिदनियमेन पर्यायेण वा प्राप्ताविदमारभ्यते । एच इक् । श्रादिश्यत इत्या-

भिन्नभिन्नमेव । तथा च भाषितपुंस्करवाभावान्मधुने, मधुनः, मधुनोरिखेव भवति, न तु मधवे, मधोरिखादीति दिक् । स्तुर्वेति । 'मांसपृतनासान्नाम्-' इति वार्तिककारोत्त्येति भावः । 'स्तुः प्रस्थः सातुरिक्षयाम्' इत्युभयितक्षः सातुराब्दः, तस्य नपुंसकत्वे रूप-माह—स्नृति । सानृनीति । पुंसि तु स्नृत् , सानृत् इलादि । सुल्वेति । शोभ-

१-४८) ऋतिकथमानेषु इस्तेषु एच इगेव स्वात् । प्रद्यु , प्रद्युनी , प्रद्यूनि । प्रद्यु-नेस्वादि । इह न पुंवत् , यदिगन्तं प्रद्यु इति तस्य भाषितपुंस्कत्वाभावात् । एव-

देशः, कर्मणि घन् । तस्य हस्वपदेन सह कर्मधारयः । विशेष्यस्यार्षः पूर्वनिपातः । आदेश इति निर्धारसप्तमी । सौन्नमेकवचनम् । तदाह—आदिश्यमानिष्वित्या-विना । मध्ये इत्यपपाठः, तद्योगे षष्ठ्या एवीचित्यात् । इगेविति । तेन अकारव्या-इतिः फलतीति भावः । यद्यपीकश्चत्वारः, एचोऽप्येवम् , तथापि स्थान्यादेशानां यथासंख्यं न भवति । न ह्ययमपूर्वविधिः, किन्तु नियमविधिः । यथाप्राप्तमेव नियम्यते । एचां हि पूर्वभागः श्रवर्णसदशः, उत्तरभागस्तु इवर्णोवर्णसदशः। तत्र पूर्वभागसादश्यमवर्णस्यात्ति । सस्य च इग्यहणेन निवृत्तौ इवर्णसादश्यमात्रमादाय एकारस्य ऐकारस्य च इवर्णः, उवर्णसादश्याद् श्रोकारस्य श्रोकारस्य श्रोकारस्य श्रोकारस्य च उवर्णः -इति व्यवस्था न्यायप्राप्ता । यथाप्राप्तामेन च नियम्यत इति न यथासंख्यम् । ततश्च प्रद्योशव्ये श्रोकारस्य उकारो हस्य इत्यमिप्रेस्थोदाहरित, प्रद्यु इत्यादि । नतु पुंनपुंसकयोः प्रकृष्टस्वर्गकत्त्वमेकमेव प्रवृत्तिनिमित्तमिति टादौ पुंवत्विक्तयः कृतो नेस्यत आह—यदिगन्तिमिति । प्रद्योशव्यदित । कृत इत्यत श्राह—यदिगन्तिमिति । प्रद्योशव्यद्य अदेन्तः पुंति । प्रद्युशव्यस्य तद्येक्त्यो । निम्नत्वेन भाषितपुंस्कत्वाभावान्न पुंवत्विस्त्याः । केचित्तु पुंति यः प्रद्योशव्य भिन्नत्वेन भाषितपुंस्कत्वाभावान्न पुंवत्विस्त्याः । केचित्तु पुंति यः प्रद्योशव्य श्रोदन्तः, स एवेदानीं नपुंसकः, तस्य

नलवनकर्तृत्वं पुंनपुंसकयोरेकमेवित भाषितपुंस्कत्वात्पुंबत्पच्चे नुमभावाद् 'श्रोः सुपि' इति यण् । सुलुनेति । यणं बाधित्वा परत्वान्नुम् । धात्राति । धारणपोषणकर्तृत्वं पुंनपुंसकयोरेकमेवित पुंवत्पच्चे यण् । एचः । श्रादिश्यत इत्यादेशः, हस्वश्वासावादेशश्व हस्वादेशः, निर्धारणे सप्तमी जातावेकवचनमतो व्याच्छे—श्रादिश्यमानेषु हस्वेकिति । एचां पूर्वभागोऽकारसद्दशः, उत्तरस्तु इवर्णोवर्णसद्दशः तत्रोभयान्तरतमस्य हस्वस्यामावात्पर्यायेण श्रकारः स्यादिकारोकारौ च स्याताम् , तथा च मा कदाप्युकारो भूदिति नियमार्थेयं परिभाषेत्यभित्रेत्वाह—इगेव स्यादिति । श्रान्तरतम्यादेकारै-कारयोरिकारः, श्रोकारौकारयोस्तृकारः । एकारान्तस्योदाहरणं दु इः स्मृतो येन स स्मृतेः । शोभनः स्मृतेः यस्य तत् सुस्मृतीत्वादि । एतच परिभाषासूत्रमपार्थकम् । तथा च वार्तिककृतोक्कं 'सिद्धमेचः सस्थानत्वात्' ' ऐचोश्वोत्तरभूयस्त्वात् ' इति । श्रस्थार्थः—शब्दपरिविप्तिविषयेन एक उत्तरभागान्तरत्तमौ इजवणविवेति सिद्धम् । एवोश्विति चकारोभिषकम उत्तरभूयस्त्वाचिति हेतोरनन्तरं बोध्यः। श्रर्थमात्रा श्रवर्णस्य, श्रव्यर्धमात्रा इवर्णोवर्योरित्युत्तरभागाधिक्यान्मक्षप्रामादिवद् भूयसा व्यपदेशेनापि इकारोकारौ भविष्यत इति । प्रयुनेति। ननु प्रकृष्टस्वर्गवत्त्वादिकं यत्प्रवृत्तिनिमित्तं तत्

ममेऽपि ॥ इत्योदन्ताः ॥ प्रिरं , प्रितिषा , प्रशिषा । प्रश्निदेशिक्तस्यान् नन्यत्वाद् 'रायो हिलि' (सू २८६) हस्यत्वम् , प्रराम्याम् । प्रशंसिः। 'नुमचिर-' (वा ४३७४) हित नुट्यात्वे प्रराणाम् इति माधवः । वस्तुतस्तु संनिपातपरि-भाषया नुट्यात्वं न । 'नामि' (सू २०६) इति दीर्धस्त्वारम्भसामध्यित्संनिपात्-परिभाषां वाधत इत्युक्तम् । प्रसिष्यस् ॥ इत्यैदन्ताः ॥ सुनु , सुनुनी , सुनुनि । सुनुने-हस्यादि ॥ इत्यौदन्ताः ॥

॥ इत्यजन्तनपुंसकविङ्गप्रकरणम् ॥

हस्वान्तत्वेऽपि एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात् । त्र्यतः पुंवत्त्वविकल्पोऽस्स्वेवेसाहुः । **एव-**मग्रेऽपीति । प्ररि, सुनु इस्यादावपीसर्थः ॥ इस्योदन्ताः॥

त्रथ पेदन्ता निरूप्यन्ते । एकारान्तस्योदाहरणं तु स्मृतः इः येन स स्मृतः । छ-शोभनः स्मृतेर्यस्य तत् सुस्मृति इत्यादि बोध्यम् । प्ररीति । प्रकृष्टो राःधनं यस्य इति बहुनीहो प्ररेशब्दः । तस्य नपुंसकहृष्यत्वेन इकारः । सृटि वारिवत् । सोर्लुप्तत्वाद् 'रायो हिल' इत्यात्वं न । टादानिच पुंवत्त्वविकत्यः प्रयुशब्दवत् । भ्यामादौ हिलि विशेषमाह—रायो हलीत्यात्विमिति । नतु रैशब्दस्य ऐदन्तस्य विहितमात्वं कथमिदन्तस्येत्यत् ब्राह—एकदेशिवकृतस्यानन्यत्वादिति । आमि विशेषमाह—नुमचिरेति । तृटि 'रायो हिले' इत्यात्वे प्रराणामित्यन्वयः । नतु प्ररि आमिति स्थिते, तुटं बाधित्वा परत्वान्तुमि तस्याङ्गभक्तत्वाद् हलादिविभक्त्यभावात् कथमात्वमित्यत् ब्राह—नुमचिरेति । पूर्वविप्रतिषेधान्तुमं बाधित्वा तुट्यात्वं निर्वाधनिति भावः । सनिपातेति । हत्वान्तत्वमुपजीव्य प्रवृत्तस्य तुटस्तद्विषातकमात्वं प्रति निमित्तत्वासंमवाद् इति भावः । नतु तर्दि हत्वान्तत्वमुपजीव्य प्रवृत्तस्य नुटः तद्वि-षातकं 'नामि' इति दीर्घ प्रति कथं निमित्तत्वमित्यत् आह—नामीति दीर्घस्विति । इत्यातकं 'नामि' इति दीर्घ प्रति कथं निमित्तत्विमत्यत्व आह—नामीति दीर्घस्विति । इत्यातकं 'नामि' इति दीर्घ प्रति कथं निमित्तत्विमत्यत्व आह—नामीति दीर्घस्विति । इत्यातकं 'नामि' इति दीर्घ प्रति कथं निमित्तत्विमत्यत्व । । इत्येदन्ताः ॥

श्रथ श्रीदन्ता निरूप्यन्ते । सु-शोभना नौर्यस्येति विग्रेह बहुवीही 'इस्सो नपुंसके-' इति इस्र उकार इति मत्वाह—सुनु इति ॥ इस्यौदन्ताः ॥ इति श्रीवासुंदेवदीन्तितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमायाम् श्रजन्तनपुंसकलिङ्गनिरूपणं समाप्तम् ।

पुंनपुंसकयोः समानमिति भाषितपुंस्कत्वात् पत्ते पुंचङ्गावोऽत्र स्यादेवेत्याशङ्कायामाह— यदिगन्तमिति। एतच 'रा दाने' इति घातौ श्रतिरि ब्राह्मणकुलमिति प्रकम्य भाष-वेन स्पष्टीकृतम् । कथं तर्हि प्राचा प्रयवा प्रराया सुनावेत्युदाहृतमिति चेदत्राहुः—प्रकृष्ट-स्वर्गवत्त्वादिप्रवृत्तिनिमित्तैक्यात्सुयोशब्दो भाषितपुंस्कः स एवेदानीमिगन्तस्तथा च प्रयु-

## अथ इलन्तपुँ ब्लिङ्गप्रकरणम् । ११ ।

३२४ हो ढः।(८-२-३१)हस्य ढः स्याज्मिति पदान्ते च। हल्ह्याप्-' (सू २१२) इति सुलोपः, पदान्तत्वाद्धस्य ढः, जश्त्वचत्वें, जिट् , जिड् । जिही, जिहः। जिहम् ,जिही, जिहः। जिहा, जिड्भ्याम् इस्रादि। जिट्सु, जिट्सु।

त्रथ हकारीन्ता निरूप्यन्ते । तत्र वर्णसमान्नायकममनुस्त्य हकारान्तामादौ निरूपियतुमाह—हो ढः । ह इति षष्यन्तम् । 'मलो भालि' इत्यतो भालीत्य- नुवर्तते । पदस्यत्यिषकृतम् । 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत्यतोऽन्ते इत्यनुवर्तते । तदाह—हस्येति । भालीति । भालि परतः पूर्वस्य हकारस्य, पदान्ते विद्यमानस्य हकारस्य चेखर्यः । न च डकार एव कृतो न विहित इति वाच्यम् , 'वा हुह—' इत्यत्र वच्यमाणत्वात् । पदान्तत्वादिति । खुलोपे सित प्रत्ययवच्यमाणित्वा स्वर्णपः । हस्य ढत्वे 'वावसाने' इति चर्त्वविकल्प इति भावः । लिङ्ग्यामिति । 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति पदत्वाद् 'भालां जशोऽन्ते' इति जश्त्वमिति भावः । इत्यादीति । लिङ्गः । लिहः । लिहः । लिहोः । लिहाम् । लिद्रस्य इति । लिङ् स्वर्ते दः । लिहः । लिहः । लिहाः । लिहाम् । लिद्रस्य इति । लिङ् स्वर्ते दः । स्वर्थ इति स्थिते हस्य ढः, तस्य जश्त्वेन डः, 'खरि च' इति चर्त्वस्यासिद्धत्वान्ताः प्रागेव 'डः सि—' इति धुर्, ततो डस्य चर्त्वेन टः । धुरश्चर्त्वसंपन्नस्य तकारस्यासिद्धत्वात् 'चयो द्वितीयाः—' इति न भवति । 'न पदान्तात्—' इति तकारस्य चर्त्वेन टः । लिद्सु इति । धुङभावे रूपम् । इस्य ढः । तस्य जश्त्वेन डः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन टः । तस्य चर्त्वेन दः । तस्य चर्त्विन दः । तस्य चर्त्वेन द्विन वर्त्वेन द्विन वर्त्वेन दः । तस्य चर्त्वेन द्विन वर्त्वेन द्विन वर्त्वेन द्विन वर्त्वेन वर्त्वेन

शब्दोऽपि भाषितपुंस्क एव, एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्, त्र्यतः पुंवङ्कावो भवतीति । इत्थं च पुंवङ्काव एजन्तेषु क्लीबेषु माधवमते नास्ति, मतान्तरे त्वस्तीति बोध्यम् । प्ररीति । प्रकृष्टो रा यस्य तत् प्ररि । शोभना नौर्यस्य तत् सुनु ॥

इति तत्त्वबोधिन्यामजन्तनपुसंकलिङ्गप्रकरराम्।

हो दः । 'मालो मालि' 'पदस्य' 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत्यतो मालीति पदस्यान्त इति चातुर्वतते । तदाह—मालीत्यादि । मालि परतः पदान्ते वा विद्यानास्य हस्येत्यर्थः । लिडिति । 'तिह् त्रास्वादने' किए । लिद्दित्स्विति । ढस्य जरुर्वेन डः, तस्य 'खरि च' इति चर्त्वेन टः । तस्यासिद्धत्वात् 'चयो द्वितीयाः-' इति पद्वे टस्य ठो न । सस्य छुत्वं तु न भवति । 'न पदान्ताद्दोः-' इति निषेधात् । लिद्

९ 'अय हलन्ता निरूप्यन्ते' इत्यत्रोचितः पाठः।

३२४ दादेर्घातोर्घः । (८-२-३२) उपदेशे दादेर्घातोर्हस्य वः स्याज्मिति पदान्ते च। उपदेशे किम्-अभोग् इत्यत्र यथा स्यात् , दामिबहमात्मन इच्छति दाम-

दुइ्घातोः किबन्तात्सुलोपे दुइ् इत्यत्र ढत्वे प्राप्ते ढत्वं कचिदपवदति—दादे-र्धातोः । 'हो डः' इखतो ह इति षष्ठयन्तमनुवर्तते । भालि इति पदस्येति अन्ते इति च पूर्ववद्गुवर्तते। धातोरित्यावर्तते । एकं धातुम्रहरामनयनष्ठयन्तं हकारेऽन्वेति-धातोरवयवस्य हस्येति । दादेरिखेततु धातोरिखत्र सामानाधिकरखेनान्वेति । दः त्रादिर्यस्येति बहुत्रीहिः। धातोरिति द्वितीयं धातुम्रहणं तु धातोरूपदेशकालं लच्चयति। ततश्च फलितमाह-उपदेशे इत्यादिना । धातूपदेशकाले यो दकारादिषांतुः, तद-वयवस्य हस्येत्यर्थः । त्रावृत्तधातुम्रहणलन्धोपदेशम्हणस्य फलं पृच्छति—उपदेशे किमिति । त्राघोगिति । 'दुइ प्रपूरणे' लङ्, ब्राडागमः, तिप्, शप्, तस्य लुक्, लघूपधगुणः, हल्ब्यादिना तिपो लोपः, 'दादेः-' इति हस्य घः, 'एकाचो बशः-' इति भष्भावेन दकारस्य धकारः । 'वाऽवसाने' इति चर्त्वजश्ते इति भावः । यथा स्या-दिति । यथेति प्राप्तियोग्यतायाम् । घत्वमत्र प्राप्तियोग्यम् , तच उपदेशप्रह्गो सखेव स्यादित्यर्थः । घत्वप्रवृत्तिवेलायां दुरुधातोर्दकारादित्वं नास्ति, कृते अजागमे 'तदागमा-स्तद्ग्रहरोने गृह्यन्ते' इलकारादित्वात् । त्र्रातोऽत्र घत्वं न स्यादिलव्याप्तिः स्यात् । उप-देशमहरो तु नायं दोषः, घत्वप्रवृत्तिवेतायां दुहेरत्र दकारादित्वाभावेऽपि घातूपदेश-काले दादित्वादिति भावः । तदेवमन्याप्तिपरिहारफलमुक्त्वा श्रातिन्याप्तिपरिहारफल-माह—दामेति । ग्रीवासु गवादिपशुबन्धनार्थरञ्जुपर्यायो दामरान्दः । 'लिह श्रा-स्वादने' दाम लेडीति दामलिट् । तमात्मन इच्छतीखर्थे 'सुप श्चात्मनः क्यच्' इति क्यिच 'सनायन्ताः-' इति घातुत्वात् तिपि शपि दामलिह्यतीति रूपम् । ततः किपीति । क्यजन्तात् कर्तरि क्षिपि श्रल्लोपे यलोपे च दामलिह्राब्दात् सोर्लोपे 'हो ढः' इति ढत्वे 'वावसाने' इति चर्त्वविकल्पे दामलिट् , दामलिड् इति रूपमिखर्थः । ग्रात्र मा भृदिति । मानि लुन् । सर्वलकारापनादः । अत्र घत्वं न भवेदिस्रेतदर्थमप्युपदेशग्रह-राम । कृते त तस्मिन् घत्वमत्र न भवति, घातूपदेशे दामलिह इति सुक्धातोः पाठा-भावादिति भावः।

स्विति । डस्य जश्त्वेन डकारे कृते चर्त्वस्यासिद्धत्वात्ततः प्रागेव 'डः सि-' इति पत्ते धुद् । तस्य चर्त्वेन तकारः, ततो डस्य चर्त्वेन टः । धुटश्वर्त्वस्यासिद्धत्वात्पत्ते 'चयो द्वितीयाः-' इति तस्य थो न । ष्टुत्वं तु तकारस्य न शङ्कथमेव । 'न पदान्तात्-' इति निषेधस्याधुनैवोक्कवादिति । दादेर्घातोर्धः । धातोरित्यावर्तते । तत्रैकमतिरिच्यमान-मुपदेशकालं लत्त्वयतीत्याशयेनाह**—उपदेश इति ।** उपदेशब्रहृणस्यान्याप्यतिन्याप्ति- तिह्यति, ततः किपि दामितद्, भन्न मा भूत् । ३२६ एकाचो वशो भष् भाषन्तस्य रुव्वोः । (८-२-३७) धातोरवयवो य एकाज् भाषन्तस्तद्वयवस्य बशः स्थाने भष् स्यात्सकारे ध्वशब्दे पदान्ते च । एकाचो धातोः-इति सामाना-धिकरययेनान्वये त्विह न स्याद्-गर्दभमाचष्टे गर्दभयि, ततः किप्, यिलोपः, कर्षम् । मत्त्वीति निवृत्तम्, स्थ्वोर्महर्यासामर्थ्यात् । तेनेह न-दुग्यम्, दोग्या ।

तथा च प्रकृतोदाहरणे सौ दुघ् इति स्थिते— एकाचो बशो । स् च ध्व् च स्थ्वौ, तयोरिति विग्रहः । बश इति स्थानपष्ठी । एकाच इत्यवयवषष्ठी । एकः श्रच् यस्पेति विग्रहः । भाषन्तस्येत्यस्य शब्दस्येति विशेष्यम् । एकाच्कस्य भाषन्तशब्दस्या-वयवो यो बश् तस्य भष् स्यादिखन्वयः । 'दादेर्घातोः-' इस्यतो धातोरिस्यवयवषण्यन्त-मन्तर्वतते । तच भाषन्तराञ्देनान्वेति । पद्रखेखिकृतम् । 'स्कोः संयोगाद्योः-' इत्यतः श्रन्ते चेखनुवर्तते । तदाह—धातोरवयव इत्यादिना । ननु संभवति सामाना-धिकरएये वैयधिकरएयाश्रयणस्थान्याय्यत्वाद् एकाच् भाषन्तो नो वातुः तदवयक्यः क्स-इस्पेवान्वय उचित इखत आह—एकाचो धातोरित्यादि । गर्दभयतीति । 'तत्करोति तदाचष्टे' इति शिजन्तस्य 'सनाधन्ताः-' इति धातुत्वात्तिबादि । ततः विव-विति । गर्दभि इति एयन्तात् कर्तरि किवित्यर्थः । कपावितौ, वेलोपः । गिलोप **इति । '**ग्रेरनिटि' इलनेनेति शेषः । गर्धप् इति । गर्दम् इलस्मात् सः, हल्ङ्गादि-लोपः । 'एकाचो बशः-' इति दस्य धः । 'वावसाने' इति चर्त्वम् । एकाचो धातोः भाषन्तस्येत्यन्वये गर्दभ् इत्यस्य सुब्धातोरनेकाच्त्वाद् दकारस्य भष्भावो न स्यात् । धात्व-वयवस्य मायन्तस्येत्यन्वये तु दभ् इति एकाचो भाषन्तस्य धात्ववयवत्वात् तदवयवस्य दस्य मन्भावो निर्वाध इति भावः । अत्र प्राचीनैः मालीखनुवर्तितम् । तद्युक्तमि-लाह-भलीति निवृत्तमिति । सामर्थ्यादिति । भलीलानुन्तौ तद्दैयर्थ्यादिति भावः । नतु मालीखस्यानुवृत्तिरेवास्तु, स्थ्वोरिखेव न कियतामिखत त्र्याह—तेनेति । मालीलन तुर्वतेनेनेलर्थः। दुरधमिति। दुहेः क्रः, कित्त्वाद् न लघूपधगुराः। 'दादेः-' इति हस्य घः। 'माषस्तयोधींऽघः' इति तकारस्य घः। 'मालां जश् माशि' इति घस्य गः । दुग्धमिति रूपम् । दोग्धेति । दुहेस्तृच् , लघूपधगुगाः, 'दादेः-' इति हस्य घः ।

परिहारः फलमित्याह— अधोगित्यादिना असा भूदित्यन्तेन । एकाचो बरो । भलीति निवृत्तमिति । धुग्भ्यां धुन्नित्वादौ पदान्ते इत्येव भष्भावसिद्धे-रिति भावः । प्राचा तु प्रातिपदिकस्य तु भालि पदान्ते चेति व्याख्यातम् । तत् प्रामा-दिकमेव । अघोक् , अधोग् इत्यावसिद्धपापत्तेः । प्रातिपदिकप्रहण्स्याप्रकृतत्वाच । अनु कालोस्त्वम्य इक्षेः 'त्रादेः-' इति स्त्वेन भावन्त-

•थपदेशिवज्ञावेन घात्ववयवत्वाज्ञग्भावः, जरत्वचत्वे थुक् , धुग् । दुहौ, दुहः । षत्वचत्वे थुख्र । ३२७ वा दुहमुहष्णुहष्णिहाम् । (८-२-३३) एषां हस्य वा घः स्याज्मिलि पदान्ते च । पचे ढः । धुक् , धुग् ; धुद् , धुड् । दुहौ, दुहः

'माषस्तथोः-' इति तकारस्य धः 'ऋदुशनस्-' इत्यनङ् । 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घः । इल्ड्यादिलोपः । 'न लोपः-' इति नकारलोपः, दोन्धा इति रूपम् । माली-त्यनुत्रतौ इहोभयत्रापि घत्वे कृते भन्भावः स्यादिति भावः ।

नतु दुहेः क्षिबन्तात् सोलोंपे 'दादेः-' इति घत्वे कृते दुष् इति भाषन्तमेका-च्कम् । तस्य धातुत्वाद् धात्ववयवत्वाभावात् कथमिह दकारस्य भष्भावेन धकारः स्यादित्यत त्राह—उद्यमदेशिद्धाः विकेति ।

वस्तः, सोऽस्यास्तिलि व्यपदेशी, तेन तुल्वं व्यपदेशिवतः । धातावेव धातवययतवय्यवहारो गौयाः, राहोरिशर इलादिवदिति भावः । इदं च 'आयन्तवदेकस्मिन्' इति स्त्रे भाष्ये स्पष्टम् । धुक् , धुगिति । किपः प्राक् प्रवृत्ताया धातुसंज्ञाया श्रनपायाद् 'दादेः—' इति घत्वे कृते भाष्यत्तवाद् भष्मावे चर्त्वविकल्प इति भावः । दुहाँ । दुहा । दुहा । भ्यामादौ 'दादेः—' इति घत्वे कृते सादिष्विति पदत्वात् पदान्तत्वप्रयुक्तो भष्मावः । 'मत्वां जशोन्ते' इति जश्त्वम् । धुग्भिः । दुहे । धुग्भ्याम् । धुग्भ्यः । दुहः । दुहा । दुहाः । दुहाम् । दुह् छ इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति— पत्विति । घत्वं कृते भष्भावं 'भत्तां जशोन्ते' इति जश्त्वेन गकारः । तस्य 'खरि च' इति चर्त्वस्यासिद्धत्वाद् 'आदेशप्रत्यययोः' इति पत्वे कृते चर्त्वं धुजु इति रूपमिति भावः । दुह् जिन्तंतावाम् , मुह् वैचित्त्ये, ध्युष्ट् चन्द्रिरणे, ष्णिह् प्रीतौ—एभ्यः किवन्त्रेभ्यः सोर्लोपे हुहेर्दादित्वाद् द्वतं वाधित्वा नित्यं घत्वे प्राप्ते इतरेषामदादित्वादप्राप्ते घद्वे इदमास्भ्यते । वा दुह् । 'दादेः—' इत्यतो घ इत्यत्वर्तते । मत्वीति पदस्येति श्रन्ते दित्याद् । वा दुह् । 'दादेः—' इत्यतो घ इत्यत्वर्तते । मत्वीति पदस्येति श्रन्ते इति पूर्ववदत्वर्वते । तदाह—एषामिति । दुहादीनां चतुर्णामित्यर्थः । धुक्, धुगिति । घत्वभावे चर्त्वं भष्मावे चर्त्वविकल्य इति भावः । धुद् , धुद्धिति । घत्वाभाव-

त्वे इपि भक्षान्वे न स्वात् । दुध्वित समुदायस्य यः पूर्वानवचो दु इत्येकान् तस्य भाष-नतत्वासाद्रात्, उष् इत्युत्तरान्यवे तु नसो भावान्तितत्त आहः व्यपदेशिवद्भावेनेति । न च धात्ववयवो धातुरित्येव व्यपदिश्यतां तथा च गर्धविति सिच्येदिति वाच्यम् । अर्थवतां हि व्यपदेशिवद्भावः, न चावयवोऽर्थवानिति, तस्य धातुत्वव्यपदेशासंभवात् । भष्माच इति । क्षिपः प्राव्धवृत्ताया धातुसंज्ञाया निरपवादत्वेनावस्थितत्वात् 'दादे-धतिोः-' इति घत्वे कृते माषन्तत्वादिति भावः। धुगिति । 'दुह् प्रपूर्त्ते' क्षिप् । वा दुह् । 'दुह् जिघांसायाम्', 'मुह् वैचित्ये', 'ष्णुह् उद्गिर्णे', 'ष्णिह् प्राप्तौ' । दुहेर्दा- शुग्न्याम् , शुद्स्याम् । शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध । एवं सुह्हण्णहृहिण्णहाम् । ३२८ इग् यणः संप्रसारण्यम् (१-१-४४) यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक् स संप्रसारण्यस्वः स्थात् । ३२६ वाह ऊद् (६-४-१३२) भस्य वाहः संप्रसारण्यस्य पद्धे 'ही ढः' इति दत्वे भन्भावे चर्त्वविकल्पः । अत्र भन्भावार्थमेव 'हो ढः' इति स्त्रे ढ एव विहितः, न तु ङः । तथा सति भन्नप्तत्वाभावाद् भन्भावो न स्थात् । अवि सुपि द्वृहम् इल्पादि । अग्न्यामिति । घत्वपद्धे भन्भावः । धुद्धभ्यामिति । घत्वाभावापद्धे दत्वे, जश्त्वे रूपम् । एवं भिसि भ्यसि च रूपद्वयम् । द्वृहः । धुद्दिवति । घत्वे भन्भावे 'आदेशप्रस्थययोः' इति पत्वे 'खिरे च' इति चर्वम् । धुद्दिवति । घत्वाभावपद्धे ढत्वे, भन्भावे, ढस्य जस्त्वे, धुटि, चर्त्वे दस्य चर्त्वम् । चर्त्वस्थासिद्धत्वात् 'चयो द्वितीयाः–' इति तकारस्य थो न भवति । 'न पदान्तात्–' इति घट्वं न । धुद्दिवित । धुडभावे रूपम् । हस्य ढः, मन्भावः, ढस्य जस्त्वेन डः , तस्य चर्त्वेन टः । एचमिति । भन्भाववर्जमिति शेषः ।

विश्वं वहतीख्यें 'भजो रिवः' इस्यतो रिवरिस्चनुकृतौ 'वहश्व' इति रिवः। स्वायः इत्। वेलेंपः। 'श्वत उपधायाः' इति वृद्धिः। उपपदसमासः। विश्ववाह् इति रूपम्। ततस्सोः 'इल्क्याब्—' इति लोपे 'हो ढः' इति ढले 'वाऽवसाने' इति वर्त्व-विकले विश्ववाद्-विश्ववाद्, विश्ववाहौ, विश्ववाहः। विश्ववाहम्, विश्ववाहौ—इति स्वाटे रूपिसा सुगमत्वाहुपेन्य शसादौ अचि संप्रसारसाकार्यं वन्त्यन् संप्रसारसासंग्रं दर्श-यितः—इग्यसाः संप्रसारसाम् । यसः स्थाने इति। व्याख्यानात् स्थानार्थलाभः। 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति तु नेह भवति, श्रनुवाहे परिभाषासामनुपस्थितः। षष्ठी श्रुतौ सर्वत्र व्याख्यानादेव स्थानार्थलाभसंभवात् 'पष्ठी स्थानेयोगा' इत्येतद् 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इत्येतद्रश्यमिति भाष्ये सिद्धान्तितत्वाच। संप्रसारसास्थानंश्वः इति । ततश्व 'वसोः संप्रसारसाम्' 'विचखपियजादीनाम्—' इत्यादौ संप्रसारसासुतौ यसस्थानिक इगुपियतो भवति। तत्रान्तरतम्यास्य इकारः, वकारस्य उकारः, रेफस्य म्यन्तारः, लस्य स्वकार इति क्षेत्रम्। वाह ऊठ्। 'मस्य' इत्यिकृतम्। 'वसोः संप्रसारसाम्' इत्यतः संप्रसारसाम्यस्वतेते। तच्च ऊठ् इत्यनेनान्वेति। तदाह—भस्येत्यादिना। संप्रसारसाम्यस्थानित । तेन वाहो यो यस्य वकारस्य ऊठ् इति लभ्यते। संप्रसारसाम्यस्थानित । संप्रसारसामित्वन । तेन वाहो यो यस्य वकारसस्य ऊठ् इति लभ्यते। संप्रसारसामित्वन । संप्रसारसामित्वन । तेन वाहो यो यस्य वकारसस्य अठ् इति लभ्यते। संप्रसारसामित्वन ।

दित्वान्नित्यं प्राप्ते अन्येषामप्राप्ते उमयत्र विभाषेयम्। नतु हुद्दादयो दिवादिष्वनेनैव कमेगा पट्यन्ते तत्र 'बा हुद्दादीनाम्' इत्येवास्तु दिवायन्तर्गग्रस्य पुषादेरन्तर्गग्रो रधादिस्तदन्तर्गग्रो हुद्दादिरस्तु । रधादिगग्रसमाप्तये स्निद्धातोरनन्तरं वृत्करग्रस्य कृतत्वेनातिप्रसङ्गशङ्काया, विरवकाशत्वात् । मैवम् , तथा हि सति यङ्लुकि दोध्वक दोध्वट् इत्यादि न सिन्थेत्

# स्यात् । ३२० संप्रसारणाच (६-१-१०८) संप्रसारणादिच पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् । 'एत्येघत्यूट्सु' (सृ ७३) विश्वौहः । विश्वौहेत्यादि । छुन्दस्येव रिवः-

नुवृत्तौ 'श्रलोऽन्त्यस्य' इति हकारस्य स्यात् । तदनुवृत्तौ तु कठो यग्स्थानिकत्वलामाद् न 'श्रलोऽन्त्यस्य' इति भवति । विश्व क श्राह् श्रस् इति स्थिते-संप्रसारणाच्च । 'इको यगाचि' इत्यतः श्रवीति 'श्राम पूर्वः' इत्यतः पूर्व इति चानुवर्तते । 'एकः पूर्व-परयोः' इत्यिषकृतम् । तदाह—संप्रसारणादित्यादिना । विश्व कह् श्रस् इति स्थिते श्राद् गुग्रमाशह्वणह—पत्येधत्यूर्स्विति । श्रवेन गुग्रापवादो वृद्धिरिति श्रेषः । विश्वौहः । विश्वौहः । दिश्वौहः । विश्ववाह्म्यः । विश्ववाह्म्यः । विश्ववाह्मः । विश्ववाहः । विश्ववाहः

नतु 'ब्ह्स' इति रिवविधौ 'ङ्रन्दिस सहः' इत्यतः छन्दसीति केचिदतुवर्तयन्ति, तन्मते विश्ववाह्शब्दस्य लोके कथं प्रयोग इत्यत आह—छन्दस्येच रिवरिति पत्ते

'निर्दिष्टं यद्गरोन च' इति निषेधात् । **इग्यराः । यराः स्थान इति ।** विधिप्रदे-शेषु सूत्रशाटकवद्भाविसंज्ञाश्रयणात्रान्योन्याश्रयः । नतु यणस्थानिकस्येकः संप्रसारण-त्वे अद्वितरामित्यत्र लुको लकारस्य स्थाने उत्तमपुरुषेकवचनमिद् , तस्य यसास्थानि-कत्वेन संप्रसार एसंज्ञायां सत्यां 'हलः' इति दीर्घः स्यात् । तरपं प्रति लुबन्तस्याङ्गत्वा-दिति चेत् । श्रत्र कैयटः--यथासंख्यसंबन्धात्संप्रसारणसंज्ञात्र न भवतीति । नन्वनुवादे परिभाषागामनुपस्थानात्कथमिह यथासंख्यत्वलाभः । न चैवं स्थानेयोगोऽपि न लभ्ये-तेति वाच्यम् , 'षष्टी स्थानेयोगा' इत्यत्रैतत्स्त्रमनुवर्त्य न्याख्यायां तल्लाभात् । स्रत्राहुः-तन्त्रावृत्त्याद्याश्रयरोन 'संप्रसाररास्य' इति सूत्रे तङ्कावितप्रहरा।ददुहितरामित्यत्र 'हलः' इति लुङ्स्थानिकस्येटः संप्रसाररास्य दीर्घो न भवति, लुङ्स्थानिकस्येटः संप्रसाररा-शब्देनामावितत्वात् । नन्वेवमप्यक्तयुवौ श्रक्तयुव इत्यादौ ऊउः संप्रसारणसंज्ञायां 'संप्र-साररााच' इति पूर्वरूपं स्यादिति चेत् , न । संप्रसाररापूर्वत्वे समानाङ्मग्रहरां कर्तव्यम्' इति वार्तिककृतोक्कत्वाद् वार्णादाङ्गस्य बलीयस्त्वाद्वा उवहेव स्यात् । स्रत्र नन्याः— 'ध्यङः संप्रसारराम्-' इत्यादिविधिप्रदेशेष्वेव 'यगा इक्' इति पठित्वा संप्रसाररासंज्ञा-स्त्रं त्यक्तुं शक्यमित्याहुः । वाह ऊद् । 'एत्येधत्यूठ्सुं' इति विशेषणार्थष्ठकारो 'हल-न्यम्' इतीत्संज्ञकः । श्रत्र 'भस्य' इत्यधिकियते । 'वसोः संप्रसारणम्' इत्यतोऽनुवृत्तं संप्रसारराम्ठो विशेषराम् ,तेनात्र' श्रलोऽन्यस्य' इति न भवति । तदेतदाह- सस्य वाह इत्यादि । प्राचा तु वाहो वाशब्दस्य संप्रसारखं स्यादित्युक्तम् , तच फलितार्थकथनपर-तया कथंचिन्नेयमित्याहुः। संप्रसारणाच्च । 'श्रमि पूर्वः' इत्यतः पूर्व इत्यनुवर्तते 'इको यगाचि' इत्यतोऽचीति च, 'एकः पूर्वपरयोः' इति चाधिकियते । तदाह—

इति पत्ते शिजन्ताहित् । ३३१ चतुरनडुहोरामुदात्तः । (७-१-६८) अनयो-राम् स्थास्तर्वनामस्थाने परे, स चोदात्तः । ३३२ सावनडुहः । (७ १-८२) अस्य नुम् स्थास्तौ परे । 'असर' इस्यधिकारादवर्यात्परोऽयं नुम् । अतो विशेषवि-

णिजन्ताद्विजिति । विश्वं वाहयतीत्यर्थे वाह् इ इति एयन्तात् 'श्रन्येभ्योऽपि दृश्यते' इति विचि 'नेड्बिश कृति' इति इडभावे, िणलोपे, श्रप्रक्रलोपे, उपपदसमासे विश्ववाह् , शब्दो लोके प्रयोगार्हः । किन्तु तस्य ऊठ् न भवति, 'श्रचः परिस्मन्–' इति िणलोपस्य स्थानिवत्त्वेन शिस तस्य भत्वाभावात् । वाहयतेः क्विपि विश्वंवाहशब्दस्य तु ऊठ् निर्वाध एव, 'कौ सुसम्–' इति िणलोपस्य स्थानिवत्त्वाभावेन तस्य भत्वानपायात् । श्रत एव 'विभाषा पूर्वाह्वापराह्वाभ्याम्' इति स्त्रे प्रश्रीह श्रागतं प्रष्ठवाङ्ख्प्यमिति लौकिकविग्रह्वक्वे 'प्रश्रीहः' इति प्रयोगः संगच्छते । क्वित् पुस्तके 'छन्दस्येव िषविरितिश्रमाणिकाः' इति प्रथते । 'कव्यपुरीष–' इत्याधुत्तरस्त्रे तदनुष्ठते रावश्यक्तवादिति तदाशयः ।

त्रनः शकटं वहतीत्यर्थे श्रनिस वहेः 'श्रनसो डश्व' इति किप्, सस्य डश्व । 'वचिस्विपयजादीनां किति' इति यजादित्वाद् वकारस्य सम्प्रसारग्रम् उकारः । 'सं-प्रसारगाच' इति पूर्वरूपम् । श्रनडुह् इति रूपम् । ततः सुबुत्पत्तिः । श्रनडुह् स् इति स्थिते-चतुरनदुहोः। स्रनयोरिति। चतुरनदुहोरित्यर्थः। सर्वनामस्थान इति। 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्यनुवृत्तेरिति भावः । त्र्रामि मकार इत् । मित्त्वादन्त्यादचः परः । उकारस्य यगा् वकारः । श्रनड्वाह् स् इति स्थित<del>े सावन</del>-दुहः । श्रस्येति । श्रनदुह्शब्दस्रेत्यर्थः । नुम् स्यादिति । '<del>श्राब्दीनयोर्नुम्</del>' इत्यतो नुमित्यनुवृत्तेरिति भावः । नुमि मकार इत् , उकार उचारणार्थः। मित्त्वादन्त्या-दचः परः । श्रनड्वान् ह् स् इति स्थितम् । ननु श्रामनुमौ एतौ मित्त्वादन्त्यादचः उकारात् परौ प्राप्तौ, तत्र 'चतुरनडुहोः-' इत्याम् सर्वनामस्थाननिमित्तकः सामान्य-विहितः, 'सावनडुहः' इति नुम् तु सर्वनामस्थानविशेषे सौ विहितत्वाद्विशेषविहितः. स च निरवकाशत्वाद् सामान्यविहितमामं बाधेत, सोरन्यत्राम्विधश्चरितार्थत्वात्। तथा च त्रनहुन् इति स्यात्, त्रनड्वान् इति न स्यात् । किं च सम्बुद्धौ हे त्रनहुद्द स् इति स्थिते 'श्रम् सम्बुद्धौ' इत्यमागम श्रामपवादोऽतुपदमेव वच्यते। तत्र 'सावनहुद्दः' इति नुमिप प्राप्तः, स च सम्बुद्धावसम्बुद्धौ च विहितत्वात् सामान्यविहितः, 'श्रम् सम्बुद्धौ' इत्यम् तु सम्बुद्धावेव विहितत्वाद् विशेषविहितः । स च निरवकाशत्वात् सामान्य-विहितं नुमं बाधेत, असम्बुद्धौ सौ नुम्बिधेश्वरितार्थत्वात् । ततश्च हे अनब्विन्निति न

संप्रसारणादचीत्यादिना । छुन्दस्येच रिवरिति । 'वहश्व' इति सूत्रे 'भजो रिवः' 'छुन्दसि सहः' इत्यतो रिवप्रत्ययस्य छुन्दसीखस्य चातुवृत्तेरिति भावः । स्या-

### हितेनापि नुमा श्राम् न बाध्यते । श्रमा च नुम् न बाध्यते । सोर्लोपः । नुम्विधि-

३४७

स्यात् । 'हो ढः' इति ढत्वे हे अनड्वर् इति स्यादित्याशङ्क्याह—आदित्यधिकारादित्यादि नुम् न बाध्यत इत्यन्तम् । 'सावनड्वहः' इति नुम्विधौ तावत्
'आच्छीनद्योः—' इत्यत आदिति पश्चम्यन्तमनुर्वते । अतः अनड्वहः अवर्णात् परो
नुमिति लाभाद् विशेषविहितेनापि 'सावनड्वहः' इति नुमा 'चतुरनड्वहोः—' इति सामान्यविहित आम् न बाध्येत, अवर्णात् परत्वेन विधीयमानं नुमं प्रति आम उपजीव्यत्वात्, उपजीव्योपजीवकयोविरोधामावेन बाध्यबाधकमाविवरहात्, प्रत्युत आमभावे
नुमः प्रवृत्यसम्भवात् । तथा 'अम् संबुद्धौ' इत्यमा च विशेषविहितेन 'सावनड्वहः' इति
नुम् न बाध्यते, नुम उपजीवक्रवेन विरोधामावात्, प्रत्युत अमभावे नुमः प्रवृत्त्यसंभवादित्यर्थः ।

नतु 'सावनडुहः' इति तुम्चिधौ श्रादित्यवर्ततां नाम । तथापि श्रामुपजीवकत्वं नुमो न लभ्यते, श्रनडुहि नुमो नकाराकारात् परत्वेऽपि श्रादित्यनुदृत्तेरिवरोधादिति चेद् मैवम्—'सावनडुहः' इति तुम्चिधौ मित्त्वादन्त्यादच इत्युपस्थितम्, तत्र च श्रादित्यनुदृत्तमन्वेति । ततश्चानडुहि यः श्रन्त्यरूपः श्रवणः तस्मात् परो नुमिति लभ्यते। नकाराकारस्तु नैवंविध इत्यामुपजीवकत्वं नुमो निर्वाधमेव। एवं संबुद्धौ श्रमुप्जीवकत्वमपि श्रेयम् । कचित्पुस्तके 'श्रामा च नुम् न बाध्यते' इति प्रक्रवे । तत्रेयं योजना । नतु बहुनड्वांहि कुलानीत्यत्र 'न्पुंसकस्य मलचः' इति नुमपेच्या पर्त्वादाम् स्यात्, कृते त्वामि पुनर्तुम् न भवति, 'विप्रतिषेधेन यद्वाधितं तद्वाधितमेव' इति न्यायादित्यत श्राह—श्रामा च नुम् न बाध्यत इति । 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम्' इति कचिद्विप्रतिषेधेन बाधितस्य पुनरुन्मेषादामि कृतेऽपि 'न्पुंसकस्य मलचः' इति नुम् निर्वाध इति भावः । सोर्लोप इति । श्रड्वान् ह स् इत्यत्र इल्क्यादिना–इति शेषः । ननु कृते स्वलोपे हकारस्य संयोगान्तलोपे नुमो नकारस्य पदान्तत्वाद् 'वसुसंसुध्वंस्वनडुहां दः' इति दत्वं कृतो न स्यादित्यत श्राह—नुम्बिः

देतत्—'वाहः' इत्येव सूत्रमस्तु, संप्रसारणमेवात्र विधीयताम्, तस्य लघूपघगुणे 'वृद्धिरोचि' इति वृद्धौ सिद्धं विश्वौद्द इत्यादि, किमृद्र्यह्णेन । सत्यम् । एवं स्थिते किय-माणमृद्र्यहणं बहिरङ्गपरिभाषां ज्ञापयति । तस्यां हि सत्यां जातस्य बहिरङ्गस्य संप्र-सारणस्यासिद्धत्वाद्न्तरङ्गो गुणो न स्यादिति भाष्ये स्थितम् । नन्वनकारान्तोपपदेऽ-कारान्तोपसर्गोपपदे च रूपे विशेषः स्यादिति कथमृद्य्यहणं ज्ञापकमिति चेत् । श्रत्राहुः कैयटादयः—भाष्यकारोक्कज्ञापकवलेनैव तादशस्थले िष्वप्रत्ययाभावोऽतुमीयत इति । एतेन भुवं वहतीति भूवाट् । भूहः । भूहा । ग्रौहः । ग्रौहत्यादिप्रयोगाः परास्ताः । सामध्यांत् 'वसुस्रंसु-' (स् ३३४) इति दत्वं न । संयोगान्तस्तोपस्यासिख्त्वान्न-स्रोपो न । श्रम्ब्बन् । २३३ श्रम् संवुद्धौ । (७-१-१६) चतुरनद्धहोरम् स्यात्संबुद्धौ । श्रामोऽपवादः । हे श्रनद्वन् । श्रनद्वाहौ । श्रनद्वाहः । श्रनद्वहः ।

धीति । यदि हात्र नुमो नस्य दत्वं स्यात्, ति श्रमण्वाह् इत्यत्र नुमभावेऽपि हस्य दत्वेनैव अनज्वाद् इति सिद्धेः नुम्विधरनर्थकः स्यात् । अतो नुमो नस्य दत्वं नेति विज्ञायत इति भावः । ननु अनज्वात् इ स् इत्यत्र सुलोपे संयोगान्तलोपे च कृते नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वात् पदान्तत्वाच 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपः किं न स्यात् । न च नुम्विधिसामध्यित्तात्र नलोपः इति वाच्यम् , नलोपाभावस्थले संबुद्धौ 'हे अनज्वन्' इत्यत्र नुम्विधरचिरतार्थत्वात् । तत्र 'न व्लिसंबुद्धयोः-' इति नलोपप्रतिविधानित्यत्व आह—संयोगान्तिति । हकारलोपस्यासिद्धत्वे सित नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात् पदान्तत्वाभावाच नलोपो नेत्यर्थः । अनज्वानिति । अनज्जह स् इति स्थिते आम्, यस्, नुम्, स्रुलोपः, संयोगान्तलोपश्च । अथ संबुद्धौ हे अनज्जह स् इति स्थिते 'चतुरनज्जहोः-' इत्यामागमे प्राते—अम् संबुद्धौ । 'चतुरनज्जहोः' इत्यनुवर्वते । तदाह—चतुरनजुहोरिति । अमो मकार इत् । मित्त्वादन्त्यादचः परः । हे अनज्ज्वानिति । अम्, यस्, नुम्, स्रुलोप , संयोगान्तलोपश्च । अनज्वाहा-विति । स्वनामस्यानत्वादाम् , नुम् तु न, तस्य सावेव विधानात् । अनजुह इति । शसादावि अविकृत एवानज्ज्वह्रशब्द इति भावः ।

चतुरनडुहोः । 'इतोत्सर्वनामस्थान' इत्यतोऽजुर्वतनादाह—सर्वनामस्थान इति । सावनडुहः । 'आच्छानद्योः-' इत्यतो नुममनुवत्यहि— नुम् स्यादिति । विशेष-विहितन याच्छा सामान्यविहितः सीयुडिव नुमा आम् बाष्यतामित्याशङ्कां निराकरोति— अवर्णात्परोऽयमित्यादिना । उपजीव्योपजीवकयोर्विरोधाभावेन बाध्यवाधकभावो नेति भावः । अमा चिति । विशेषविहितेनापीत्यनुषज्यते । 'आमा च नुम्न बाध्यते' इति केचित्पठिन्त । तस्यायमर्थः—बहुनड्वाहीत्यत्र परत्वादामि कृते पुनःप्रसङ्गविज्ञानाद् 'नपुंसकस्य भावचः' इति नुम् भवत्येव, न नु बाध्यत इति । नुमो दत्वमाशानाद् 'नपुंसकस्य भावचः' इति नुम् भवत्येव, न नु बाध्यत इति । नुमो दत्वमाशान्द्याहिल्चन नुम्यिधसामर्थ्यादित्यादि । विधानसामर्थ्यात्सर्वत्राविकृतेन नुमा भविनतव्यमिति भावः नन्वेवमनड्वांस्तत्रेत्रस्य त्रं नश्छवि—' इति रुत्वमिप न स्यादिति चेत् । अत्राहुर्माध्यकाराः—यं विधि प्रत्युपदेशोऽनर्थकः स विधिवाध्यते, यस्य नु विधिनिमत्तन्ते नासौ बाध्यत इति । भवति हि दत्वं प्रति नुमो विधिरनर्थकः, स्त्वं प्रति नु निमित्तन्ते । अनः शकटं वहतीति विप्रहे अनसि वहेः किप् , अनसो स्था । अनुहुद्द स् इति स्थिते । आम्,नुमुखलोपेषु कृतेषु संयो-

#### प्रकरणम् ११ ] बालमनोरमा

श्रनडुहा । ३३४ वसुस्त्रंसुध्वंस्वनडुहां दः । (८-२-७२) सान्तवस्नतस्य स्नंसादेश्च दः स्वार्यदान्ते । श्रनडुद्भयामित्यादि । सान्त इति किम्-विद्वान् । पदान्त इति किम्-स्रस्तम् । ध्वस्तम् । ३३४ सहेः साडः सः । (८-३-४६) साड्रूपस्य सहेः सस्य मूर्थन्यादेशः स्वात् । तुराषाद् , तुराषाड् , तुरासाहो , तुरा-

भ्यामादौ हिल विशेषमाह- वसुस्रंसु । वसुः प्रत्ययः, तेन तदन्तं गृह्यते । 'संस ध्वंस अवसंसने' इति धात । 'ससजुषो रः' इत्यतः स इति लुप्तषष्टीकमनुवृत्तम् । तेन च वसुर्विशेष्यते । तदन्तिविधिः । सान्तत्वं संसुष्वंस्वोर्न विशेषणाम्, त्राव्यभिचा-रात् । नाप्यनडुहः, ऋसंभवात्। पदस्येत्यधिकृतं बहुवैचनान्तत्वेन विपरिग्राम्यते। 'ऋलो-Sन्त्यस्य' इति तदन्तस्य भवति । फलितमाह—सान्तेत्यादिना । यथासंभवं रूत्व-ढत्वयोरपवादः । स्र**न्ड्द्भयामिति । 'स्**वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति पदत्वादिति भावः । इत्यादीति । त्रनडुद्भिः । त्रनडुद्भयः । त्रनडुहे । त्रनडुहः । त्रनडुहः । त्रनडहोः । श्रनडुहाम् । दत्वे 'खरि च' इति चर्त्वम्-श्रनडुत्सु । सान्तेति किमिति । वसो-रिप सान्तत्वान्यभिचारात् प्रश्नः । विद्वानिति । विद्वस् स् इति स्थिते 'श्रत्वसन्त-स्य-' इति दीघें 'उगिद्चाम् -' इति नुमि सुलोपे संयोगान्तलोपे च रूपम् । अत्र वसोः सकारान्तत्वाभावान्न दत्वमिति भावः । स्त्रस्तं ध्वस्तमिति । क्रप्रत्ययान्तम् । अत्र पदान्तत्वाभावात्र दत्वम् । विद्वांसौ, श्रनङ्वाहावित्याद्यपि प्रत्युदाहार्यम् । श्रथ तुरासाह-शब्दात् सोहिल्ड्यादिलोपे हस्य ढत्वे कृते विशेषमाह—सहैः साडः सः । 'इक्-शितपौ धातुनिर्देशे' इति 'षह् मर्षणे' इति धातोरिकप्रत्यये 'धात्वादेः षः सः' इति षस्य सत्वे सिहश्ब्दः । षह्थातोरित्यर्थः । साड इति कृतडत्वडत्ववृद्धेरनुकरराम् । तदाह-साङ्रूपस्येति । मूर्धन्येति । 'श्रपदान्तस्य मूर्धन्यः' इति तदिधकारादिति भावः। मूर्धनि भवो मूर्धन्यः, मूर्धस्थानक इत्यर्थः । तुराषाद्, तुराषाडिति । सलोपे ब्ह्वे, जरत्वेन डत्वे, सस्य मूर्धन्यः षकारः, विश्वतप्रयक्षसाम्यात् । 'वाऽवसाने' इति चर्त्वपत्ते-Sपि मूर्धन्यो भवत्येव, सूत्रे साड इति कृतजश्त्विनर्देशस्य पदान्तोपलच्चग्रात्वादिति भावः। तुरासाहाविति । अपदान्तत्वात्र मूर्घन्य इति भावः । इत्यादीति । तुराषाङ्भिः । तुराषाङ्भ्यः । तुरासाहे । तुरासाहः । तुरासाहः । तुरासाहोः । तुराषाट्सु–तुराषाट्सु ।

गान्तलोपेन इकारलोपः । वसुस्रंसु । वस्विति प्रत्ययः, तेन तदन्तं ग्राह्यम् । 'सस-जुषोः-' इति स्त्रात्सेत्यनुवर्तते, तच वसोरेव विशेषणम् , न तु संसुध्वस्वोरव्यभिचारात् । नाप्यनडुद्दः, श्रसंमवादित्यभूप्रेत्याह—सान्तवस्वन्तस्येति । सहेः साडः सः।

किम् , सह डेन वर्तते सडः, यस्य नाम्नि डशब्दोऽस्ति यथा मृड इति ।

९ 'बहुवचनेन' क

साहः । तुराषाड्भ्यामित्यादि । तुरं सहत इत्यर्थे 'छुन्द्रसि सहः' (सू ३४०६) इति रिवः । तोके तु साहयतेः किय् । 'श्रन्येषामित्' (सू ३४३६) इति पूर्वेपदस्य दीर्घः ॥ इति हीन्ताः ॥ ३३६ दिव स्त्रीत् । (७-१-८४) दिविति प्रातिपदिकस्य स्त्रीत्स्यात्सी परे । स्रत्विधित्वेन स्थानिवन्त्वाभावाद् 'इन्ड्याप्-' (सू २४२) इति

श्रथ तुरासाह्शब्दं ब्युत्पादयति। तुरं त्वरां सहत इत्यथं छुन्द्सि सह इतीति। कर्मग्युपपदे सहेरिंवः स्यात् छन्दसीति तदर्थः । एकार इत्, उपधावृद्धः, श्रपृक्षलोपः। नतु रिवप्रत्ययस्य छन्दोविषयत्वेन तुरासाह्शब्दस्य कथं लोके प्रयोग इत्यत श्राह —लोके त्विति। सहेर्यन्तात् िकपि, िएलोपे, श्रपृक्षलोपे च सित लोके प्रयोज्य इति भावः। नतु 'निहवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु कौ' इति हि सहौ िक्षबन्ते पर एव पूर्वपदस्य विहितो दीर्घः कथमिह स्थादित्यत श्राह—श्रन्येषामपीति। सहेः किम् १ छकोरेण सहितः सडः मृडादिशब्द, स यस्य नाम सोऽपि लक्षण्या सडः, तस्याप्तयं साडिः 'श्रत इव्'। 'यस्येति च' इत्यकारलोपः। श्रादिवृद्धिः। साडिरिति रूपम्। श्रत मृर्धन्य इति भाष्ये स्थितम् ॥ इति हान्ताः॥

त्रथ वकारान्ता निरूप्यन्ते । दिव्शब्दः श्लीलिङः । 'वोदिनौ हे श्लिया-मन्नं न्योम पुष्करमम्बरम्' इत्यमरः । सु-शोभना यौर्यस्थेति बहुनीहौ पुंसि सुदिव् स् इति स्थिते—दिव श्रोत् । 'सावनडुहः' इत्यतः सौ इत्यनुवर्तते । दिव इति षष्ट्य-न्तं 'दिवेडिविः' इत्यौगादिकम्, श्रव्युत्पन्नं ना प्रातिपदिकं गृह्यते, न तु 'दिवु कीडा-दौ' इति घातुः, निरनुबन्धकप्रहणे न सानुबन्धकस्य' इति न्यायात्। तदाह दिविति प्रातिपदिकस्येति । श्रौदिति तकार उचारणार्थः, नत्वादेशे तकारः श्रूयते । एवं चानेकाल्त्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वं न । तकारस्य इत्संज्ञा तु न, फलाभावात् । तित्स्विरितस्य तु नात्र सम्भवः । 'तिति प्रत्ययप्रहणम्' इति वार्तिकात् । नतु सुदिव् स् इत्यत्र वका-रस्यौत्ते, इकारस्य याण्, श्रौकारस्य स्थानिवर्त्वन हल्त्वाद् हल्क्यादिना सुलोपः स्था-दित्यत श्राह—श्रिल्विधित्वेनेति । श्रौकारोदेशस्थानिम्ताद् वकारात्मकहलः परत्व-

सङस्यापत्यं साङिः ॥ इति हान्ताः ॥ दिव श्रौत् । तकार उचारणार्थः । प्रातिपदि-कस्येति । श्रव्युत्पन्नस्य 'दिवेर्डिविः' इति न्यासोहितस्त्रेण व्युत्पन्नस्य वा प्रहणाम् ,

<sup>9 &#</sup>x27;इति हान्ताः' इत्यादयः पाठा अन्यत्र कौमुदीपुस्तकेषु नोपलभ्यन्त इति टीकाकृतेव सौकर्यार्थं मूलेऽपि निवेशिता भवेयुः । मुद्रकेरेव वा टीकायामेतादशपाठान् ह्य्या मूलेऽपि निवेशिताः स्युरिति संभाव्यते । 'क' पुस्तके तु एतदनन्तरम् 'अथ-हल-न्तपुँक्षिङ्गे वकारान्तप्रकरराम् ' इत्यादयः पाठाः सर्वत्राधिका उपलभ्यन्ते, परं व्यर्थ-विस्तरपरिजिहीर्षया ते परित्यकाः ।

सुकोपो न । सुद्योः, सुदिवो, सुदिवः । सुदिवस् , सुदिवो । ३३७ दिच उत् (६–१–१३१) दिवोऽन्तादेश उकार÷ स्यात्पदान्ते । सुद्युभ्याम् । सुद्युभिः–इत्यादि ॥ इति वान्ताः ॥ चस्वारः । चतुरः । चतुर्भः । चतुर्भ्यः । चतुर्भ्यः । ३३८ षट्-चतुभ्रयेश्च। (७-१-४४) षट्संज्ञकेम्यश्चतुरश्च परस्वामो नुडागमः। स्वात्।

माश्रित्य प्रवर्तमानस्य सुलोपस्याल्विधित्वादिति भावः । सुद्योरिति । त्राज्ञत्वात् तद-न्तस्याप्योत्त्वे यस्, रुत्विवसर्गौ । सुदिवाविति । श्रजादिषु सुदिव्शब्दः श्रविकृत एवेति भावः । भ्यामादौ हिल विशेषमाह—दिव उत् । अन्तादेश इति । अलो-Sन्त्यस्त्रलभ्यम् । पदान्त इति । पदान्तादित्यनुवृत्तं सप्तम्या विपरिराम्यत इति भावः । उतस्तपरत्वं तु 'भाव्यमान उकारः सवर्णग्राहकः' इति ज्ञापनार्थमिति 'तित्स्वरि-तम्' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । सुद्युभ्यामिति । वकारस्य उत्त्वे इकारस्य यस्। अत्र उकारस्य 'हलः' इति दीर्घस्तु न, वकारस्थाने उकारस्य संप्रसारणत्वानवसायात् । सं-प्रसारगाशब्देन विहितस्यैव यग्स्थानिकस्य इकः संप्रसारगात्वाद् इति 'इग्यगाः-' इति सूत्रे शब्देन्दुरोखरे स्पष्टम् । **इत्यादीति ।** सुदिवे । सुदुभ्यः । सुदिवः । सुदिवोः । सुदिवाम् । सुद्युषु ॥ इति वान्ताः ॥

श्रथ रेफान्ता निरूप्यन्ते । 'चतेरुरन्' इत्युगादिषु चतुर्शब्दो न्युत्पा-दितः निलं बहुवचनान्तः । चत्वार इति । जिस रूपम् । 'चतुरनडुहोः-' इत्युकाराद् त्राम् । उकारस्य यिगति भावः । **चतुर इति ।** शसादौ सर्वनामस्थानत्वाभावान्नाम् । चतुर् त्राम् इति स्थिते हस्ताद्यन्तत्वाभावाद् नुटि त्रप्राप्ते—षद्चतुर्भ्यश्च । षद्-चतुर्भ्य इति पश्चमी, 'त्रामि सर्वनाम्नः-' इलत त्रामीलानुवृत्तं षष्ट्या विपरिगाम्यते । षिडिति षट्संज्ञकं गृह्यते, न तु षष्शब्दः, 'कृत्रिमाकृत्रिमयोः-' इति न्यायात्। तदाह-षद्संत्रकेभ्य इत्यादिना। तुटि टकार इत्, उकार उचारगार्थः, टित्त्वादाद्यवयवः।

न तु 'दिनु क्रीडादौं' इति घातोः, 'निरनुबन्धकग्रहगो न सानुबन्धकस्य' इति परि-भाषया । तेनात्त्वयूरित्यादौ न भवति । न च तत्रान्तरङ्गत्वाद्ठेव स्थान्न तु त्रौत्वप्रसिक्त-रिति बाच्यम् , ऊठि कृतेऽप्येकदेशविकृतन्यायेन 'दिव श्रौत' इत्यस्यापि प्रसिक्तसंभवा-दिति दिक् । दिव उत् । तपरकरणमिह ग्रुभ्यामित्यादानुकारस्य संप्रसारणत्वाद् 'हलः' इति दीर्घे प्राप्ते तन्निवारगायेत्याहुः ॥ इति वान्ताः ॥ चत्वार इति । 'चते-रुरन्' इत्युरनप्रत्ययान्तश्चतुर्शब्दः । ततो जिस 'चतुरनडुहोः-' इत्याम् । षद्चतुः भ्येश्च । बहुवचननिर्देशादर्थस्य प्राधान्यं विवित्तितम् । अर्थाचामः परत्वं शब्दद्वारकम्, तेन तदन्तविधौ सत्यपि परमचतुर्णामित्यादावेव भवति, न तु बहुनीहौ, तदेतद्वस्यति-

खस्त्रम् , द्वित्वम् । चतुर्ग्याम् । ३३६ रोः सुपि । (८–३-१६) सप्तमीबहुवचने रोरेव विसर्जनीयो नान्यरेफस्य । पत्वम् । पस्य द्वित्वे पासे । ३४० शरोऽचि । (८–४-४६) श्रवि परे शरो न द्वे स्तः । चतुर्षु । प्रियचत्वाः । हे प्रियचत्वः ।

रात्वमिति । 'रषाभ्याम-' इत्यनेनेति शेषः । द्वित्वमिति । 'श्रचो रहाभ्याम-' इति सकारस्येति शेषः । द्वित्वस्यासिद्धत्वात् पूर्वं सत्वे कृते ततो सस्य द्वित्वम् । न च 'पूर्वत्रासिद्धमद्विवचने' इति निषेधः शङ्कयः, द्वित्वे कर्तव्ये अन्यदसिद्धं नेति हि तदर्थः न तु द्वित्वस्याप्यसिद्धत्वं नेति तदर्थ इति गात्वोत्तरमेव द्वित्वमिति भावः । चतर स इति स्थिते रेफस्य विसर्गे प्राप्ते—रोः सुंपि । खरीखनुषृत्तेः सप्तमीबहुवचनमेवात्र सुप्, खरवसानयोरित्येव सिद्धे नियमार्थ एवैष विधिरित्याह । रोरेवेति । विपरीत-नियमस्त न, 'हलोऽनन्तराः संयोगः' इति निर्देशात् । पत्विमिति । 'त्रादेशप्रव्यययोः' इत्येनेनेति शेषः । रेफस्य इत्युत्वेन ततः परत्वादिति भावः । पस्य द्वित्व इति । श्रचो रहाभ्यामिखनेनेति शेषः । शरोऽचि । 'श्रचो रहाभ्याम्-' इत्यतो द्वे इति 'नादिन्याकोशे-' इखतो नेति चातुवर्तते। तदाह—ग्रचि पर इत्यादिना। तथा च चतर्षे इखेकषकारमेव रूपम् । न च सखिप द्वित्वे 'भरो भिर सवर्षे' इति लोपादेव एकषकाररूपसिद्धेरिदं व्यर्थमिति वाच्यम् । लोपस्य वैकल्पिकत्वादिति भावः । प्रियाः चत्वारो यस्पेति बहुबीहौ 'प्रियचतुर' शब्दो विशेष्यनिम एकद्विबहुवचनान्तः । तस्य सौ रूपमाह—प्रियचत्वारिति । प्रियचतुर् स् इति स्थिते 'चतुरनंडुहोः-' इत्युकारा-दाम । तस्याङ्गत्वेन तदन्तेऽपि प्रवृत्तेः।तत उकारस्य यस् , हल्डभदिलोपश्चेति भावः। 'गौगत्वे तु नुट् नेष्यते' इत्यादिना । द्वित्वमिति । 'श्रचो रहाभ्याम्-' इत्यनेन । रोः सपि । सुपीति न प्रत्याहारः, खरीत्यनुवृत्तेः । तेन पयोभ्यामित्यादौ विध्यर्थ-मेत्र भवति। 'खरवसानयोः -' इत्येव सिद्धेऽयमारम्भो नियमार्थमित्याह—रोरेवेति। 'रो: सप्येव विसर्जनीयः' इति विपरीतनियमस्त्विह न भवति । 'हलोऽनन्तराः संयोगः' इत्यादिनिर्देशात् । शरोऽचि । 'त्रचो रहाभ्याम्-' इत्यतो हे इति 'नादिन्याकोशे-' इत्यतो नेति चानुवर्तत इत्याह—न द्वे स्त इति । नन्वस्तु द्वित्वम् , एकस्य 'मरो मारि सवरों' इति लोपे सिद्धमिष्टम् । मैवम् । लोपस्य वैकल्पिकत्वेन पत्ते द्वयोः श्रवण-प्रसङ्खात् । प्रियाः चत्वारश्चत्वारि वा यस्य स प्रियचत्वाः । त्राङ्गत्वात्तदन्तस्यापि 'चतु-रनुडहो:-' इलाम् । हे प्रियचत्वरिलत्र त 'स्रम् संबद्धौ' इलाम् । इति रान्ताः । कमलामिति । 'कमला श्रीहीरित्रिया' इत्यमरः । कमलिति । 'तत्करोति तदाचष्टे'

१ क पुस्तके तु 'रोः सुपि'। 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः' इत्यतो विसर्जनीय इत्यनुवर्तते' इत्येतावन्मात्रं पठितम् । 'खरीत्यनुवृत्तेः' इत्यादि नास्ति ।

प्रियचंत्वारो । प्रियचत्वारः । गौख्त्वे तु तुर् नेष्यते । प्रियचतुरास् । प्राधान्ये तु स्मादेव । परमचतुर्खाम् ॥ इति रेफान्ताः ॥ कमत्वं कमत्वां वा आवकाखः कमत्व, कमत्वो, कमतः । पत्वम् , कमत्वु ॥ इति लान्ताः ॥ ३४१ मो नो धातोः । हे प्रियचत्विरिति । 'अम् संबुद्धौ' इलमिति भावः । प्रियचत्वाराविति । सुटे सर्वनामस्थानत्वादाम् । प्रियचत्वारः । प्रियचत्वारम् , प्रियचतारौ । शसादावाम् न । प्रियचतुरः । विविचतुर्यः इति बहुवचननिर्देशात् तदर्थप्राधान्य एव तुष्टिति भावः । प्रियचतुरि । प्रियचतुष्टं । परमचतुर्णिमिति । कर्मधारयः ।

श्राङ्गत्वात्तदन्तादपि नुडिति भावः ॥ इति रान्ताः ॥

श्रथ लकारान्ता निरूप्यन्ते। कमलिमिति। कमलं पद्मम्। कमला लद्मीः, कमलामाचिष्टे इसर्थे कमलाशब्दात् 'तत्करोति तदाचष्टे' इति खिनि 'सना- चन्ताः—' इति धातुत्वात् तद्वयवस्य सुपो लुकि 'खानिष्ठवत् प्रातिपदिकस्य' इति इष्ट- वत्त्वाहिलोपे कमल् इति रूपम्। कमलाविति। श्रोजसादिषु न कोऽपि विकार इति भावः। कमलम्, कमलो, कमलः। कमलः। कमलभ्याम्, कमलिभः। कमले। कमलभ्यः। कमलः। कमलः, कमलोः, कमलाम्। सुपि विशेषमाह— षत्वं कमल्बिति। लकारस्य इएत्वादिति भावः। तोयमाचिष्टे तोय्, इत्यादियकारान्तास्तु न सन्त्येव, किपि 'लोपो व्योः—' इति चलोपस्य दुर्वारत्वात्। खिलोपस्य स्थानिवत्त्वं तु न भवति, यलोपे तिविषेधात्। वस्तुतस्तु 'न पदान्ता हलो यणः सन्ति' इति लएस्त्रस्थभाष्यादनिभधानमवंजातीयकानामिति हरदत्तः। 'भोभगो—' इति स्त्रे वृत्त्वव् करोतीति भाष्यं तु एक-देश्युक्तिरिति तदाशय इत्यलम्॥ इति लान्ताः॥

श्रथ मकारान्ता निरूप्यन्ते । श्रथ प्रपूर्वात् शमुधातोः क्षिपि 'श्रनु-नासिकस्य किम्मलोः विकति' इति दीर्घे सित निष्पन्ने प्रशाम्शब्दे विशेषमाह—मो नो धातोः । म इति षष्ट्यन्तं धातोरिखस्य विशेषणम् । तदन्तविधिः । पदस्येखधि-

इति णिचि इष्टवद्भावाद्टिलोपः । णिजन्तात्किपि 'ग्रेरिनटि' इति णिलोपः । एवं सलिलमाचलाणः सिलल् , सिलल् , सिलल् इत्यादि बोध्यम् । नन्वेवं तोयमाचल्राग्यस्तोय् तोयौ तोय इति यान्ता ऋषि मुसाधाः । न च 'वेरप्टक्रलोपाद्धलि लोपः पूर्वविप्रतिषधेन' इति यलोपः शङ्कयः, 'लोपो व्योविलि' इति लोपे कर्तव्ये ग्रिलोपस्य टिलोपस्य वा स्थानिवद्भावेन यकारस्य वल्परत्वाभावादिति चेन्मैवम् । 'न पदान्त—' इति स्त्रेग् यलोपे स्थानिवद्भावनिषधात् । तस्मात् 'लोपो व्योविलि' इति यलोपः स्यादेविति यान्ता

(द-२-६४) मान्तस्य धातोर्नः स्यात्पदान्ते । नत्वस्यासिद्धत्वाञ्चलोपो न । प्रशान्यतीति प्रशान् , प्रशामौ, प्रशामः । प्रशान्भ्यामित्यादि । ३४२ किमः कः । (७-२-१०३) किमः कः स्याद्विमक्रौ । श्रकच्सिहतस्याप्ययमादेशः ।कः,कौ,

कृतम् । 'स्कोः संयोगायोः-' इत्यतः अन्ते इत्यनुवर्तते । तदाह—मान्तस्य धातो-रित्यादिना । 'त्रलोऽन्लस्य' इति मकारस्य भवति । तत्र सोईल्ङ्यादिलोपे सति नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वात् पदान्तत्वाच 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोप-माशङ्क्याह—नत्वस्येति । प्रशानिति । खरादिपाठेऽप्यस्य नान्ययत्वम् , सत्त्व-वाचित्वात् । श्रसत्त्ववाचित्वे तु खरादिपाठादव्ययत्वमेवेति भावः । प्रशानभ्यामिति । भ्यामादौ हित 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति पदत्वान्नत्वमिति भावः । इत्यादीति । प्रशान्भिः । प्रशामे । प्रशान्भ्यः । प्रशामः । प्रशामः, प्रशामोः, प्रशामाम् । प्रशामि । प्रशान्तमु-प्रशान्सु । 'नश्च' इति धुड्विकल्पः । अथ कायतेर्डिमिरिति निष्पन्नः किं-शब्दः प्रष्टव्ये वर्तते । तस्य विशेषमाह—किमः कः । विभक्ताविति । अष्टन श्रा विभक्तौ' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भाव: । ननु 'इमः' इत्येव सूत्र्यताम् , 'त्यदादीनामः' इत्यनुवृत्तौ त्यदादीनाम् इमः अकारः स्यादित्यर्थलाभात् । द्विपर्यन्तानामिति तु न सम्ब-ध्यते, द्विपर्यन्तेषु त्यादिषु इमोऽसम्भवात् । एवं च किंशाब्दे इम इत्यस्य स्थाने अकारे सति क इत्यदन्तत्वं सिध्यति । न च 'त्रालोऽन्त्यस्य' इति किंराब्दे इमो मकारस्यैव त्राकारः स्यात्, ततश्च इकारस्य यिए। क्य इति स्यादिति वाच्यम्, 'नानर्थकेऽलोन्त्यविधिः-' इति निषेधन अलोऽन्त्यपरिभाषाया अप्रवृत्तौ इमः कृत्स्नस्य स्थाने अकारे सित क . इत्यस्य सिद्धेरित्यत त्राह—ग्रकच्सहितस्येति । त्यदादेरिमः श्रकारविधौ 'ग्र-व्ययसर्वनाम्राम्-' इति किशब्दस्य अकचि कृते किकम् इति स्थिते इमः अकारे कृते कक इति रूपं स्यात् । 'किमः कः' इत्युक्तौ तु साकच्कस्यापि किंशब्दस्य 'तन्मध्यपति-तस्तद्ग्रहरोन गृह्यते' इति न्यायेन किंशांव्दत्वात्तस्य कादेशे सति क इत्येव रूपं सिध्य-तीति भावः । अत्र त्यदादीनामित्यनुवैत्र्यं वचनविपरिणामेन त्यदादेः किमः क इति व्याख्येयम् । श्रतः सर्वाद्यन्तर्गराकार्यत्वादुपसर्जनत्वे कादेशो न भवति । एवं च विभ-क्युत्पत्तौ कादेशे सर्वशब्दवद्रूपाणीत्याह—कः, कावित्यादि । 'मारुते वेधसि ब्रघ्ने

नोकाः ॥ इति लान्ताः ॥ पदान्त इति । प्राचा तु भलीत्यप्युक्षम् , तिष्ठाष्मलत्वादुपेच्यम् । प्रशानिति । 'शम् उपशमे' किए । 'श्रतुनासिकस्य कि –' इति दीर्घः । किमः कः । 'कायतेर्डिमिः' इति डिमिप्रखये निष्पन्नः किंशब्दः । विभक्ताविति । 'श्रष्टन श्रा विभक्तौं इस्रतोऽतुवर्तत इति भावः । नन्वत्र 'इमः' इस्रेव सूत्र्यताम् , तेन तिमष्टि-

के। कम्, कौ, कान् इत्यादि सर्ववत्। ३४३ इदमो मः। (७-२-१०८) इदमो मस्य मः स्यात्तौ परे। त्यदाद्यत्वापवादः। ३४४ इदोऽय् पुंसि। (७-२-१११) इदम इदोऽय् स्यात्तौ पुंसि। सोर्लोपः। श्रयम्। त्यदाद्यतं परस्पत्वं च। ३४४ दश्च। (७-२-१०६) इदमो दस्य मः स्याद्विभक्षौ। इमौ, इमे। त्यदादेः

पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः' इत्यमरः । तत्र कशब्दस्य किंशब्दत्वाभावाद् न सर्वनामत्वम् । वेधसि तु किंशब्दोऽप्यस्ति । तस्य सर्वनामत्वमस्ति नास्तीति पच्छ्यम् 'कस्येत' इति स्त्रे भाष्ये स्थितम्—'कार्यं हिविरित्यत्र यदि किमः कादेशः, यदि वा शब्दान्तरम्, उभयथापि कस्मा श्रनुबृहीति भवितव्यम् । सर्वस्य सर्वनामसंज्ञा । सर्वश्य प्रजापतिः । प्रजापतिश्य कः । श्रपर श्राह—उभयथापि कायानुबृहीत्येव, संज्ञैषा तत्रभवतः' इति ।

त्रथ इदंशब्दे विशेषमाह। इद्मो मः। साविति। 'तदोः सः सौ-' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। 'श्रलोऽन्त्यस्य' इत्यन्त्यस्य मस्य मः। ननु मस्य मविधिव्वर्थे
इत्यत श्राह—त्यदाद्यत्यापवाद इति । इदम् स् इति स्थिते—इदोऽय् पुंसि।
इद इति स्थानषष्ठी । इदम् इत्यनुवर्तते । श्रवयवषष्टेषणः । 'यः सौ' इत्यतः सावित्यनुवर्तते । तदाह—इद्म इति । इदम्शब्दस्यावयवो य इद् तस्येत्यर्थः । श्रयम्
स् इति स्थिते—सोर्लोप इति । इत्स्थादिनेति शेषः । श्रयमिति। सुलोपे प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य मकारस्यानुस्वारस्तु न, मकारविधिसामर्थ्यात् । श्रन्यथा श्रनुस्वारमेव
विदथ्यात् । 'वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययत्वत्त्रण्ण्यं, इति निषेधाच । श्रय श्रौजसादिषु विशेषमाह—त्यदाद्यत्विति । इदम् श्रौ इति स्थिते 'श्रवतो गर्णे इति श्रकार्थोरेकं
परस्पम् श्रकार इत्यर्थः । इद श्रौ इति स्थिते—दश्च । 'इदमो मः' इत्यनुवर्तते ।
द इति षष्ठी । इदमो दकारस्य इति लभ्यते । 'श्रष्टन श्रा विभक्कौ' इत्यतः श्राविव्यविद्यमापि विभक्कावित्येतद् मण्डूकप्लुत्या श्रनुवर्तते। 'तदोः सः सौ-' इत्यतः साविति
तु संनिहितमपि नानुवर्तते, सौ इद्मो दस्याभावात्, 'यः सौ' इत्युत्तरस्त्रे सौग्रहणाच ।
तदाह—इदमो दस्येत्यादिना । तथा च इम श्रौ इति स्थिते रामवद्वपाणीत्याह—

मादीनां किबन्तानामतिप्रसङ्गवारणाय खदादीनामिखनुवर्खे खदादीनामिमः त्रः स्यादिति व्याख्यास्यते,तदा द्विशब्दात्प्राक् किंशब्दस्य पाठः कर्तव्यः। 'नानर्थके-'इति निषेधादलोन्त्य-विधिने भविष्यति, तर्तिः कादेशेनेत्यतः त्राह—त्र्यक्रक्सहितस्यापीति । इमोऽकार-विधौ नु साकच्कस्य कक इति रूपं स्यादिति भावः। नन्वेवं गएकार्यत्वाभावादुपसर्जने-ऽपि स्यात्। मैवम् । खदादीनामिखनुवर्खे खदादीनां किम इति व्याख्यानात् ।

संबोधनं नास्ति-इत्युस्तर्गः । ३४६ त्रानाप्यकः । ( ७-२-११२ ) श्रककारस्ये-दम इदोऽन् स्वादापि विभक्षौ । श्राप्-इति टा इत्यारभ्य सुपः पकारेख प्रत्या-हारः । श्रनेन । ३४७ हलि लोपः । ( ७-२-११३ ) स्रककारस्येदम इदो खोपः स्वादापि हलादौ । 'नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे'( वा ४६० )।

इमावित्यादि । त्यदादेः संबोधनं नास्तीति । प्रचुरप्रयोगादर्शनादिति भावः। नन्वेवं सित 'तदोः सः सौ-' इति सूत्रे हे स इति भाष्यविरोध इत्यत त्र्राह-उत्सर्ग **इति ।** प्रायिकमित्यर्थः । टादाविच विशेषमाह—ग्रमाप्यकः । अन् , त्रापि, स्रकः इति च्छेदः। न विद्यते क् यस्य सः ऋक्, तस्य ऋकः ककाररहितस्येत्यर्थः। 'इद्मो मः' इलत इदम इति 'इदोऽय् पुंसि' इत्यत इद इति चानुवर्तते। 'श्रष्टन श्रा विभक्तो' इत्यतो विभक्तविति । तदाह—ग्रककारस्येत्यादिना । श्रापीत्यनेन टाप्डाप्चापां यहुणं नेत्याह— **त्रावित्यादिना ।** टा इत्याकारमारभ्येत्यर्थः । विभक्षावित्यनुवृत्ति-सामध्योद न टाबादिप्रहरामिति भावः । स्रोनेनेति । इदम् त्रा इति स्थिते त्यदाद्यत्वं पररूपत्वम् । इदः अनादेशः । अन आ इति स्थिते इनादेशे गुरा इति भावः । भ्या-मादौ त्यदावत्वे पररूपे च कृते 'त्र्यनाप्यकः' इति प्राप्ते—हिल लोपः । त्र्राप्यक इति पर्वसत्रादनुवर्तते । 'इदमो मः' इत्यत इदम इति 'इदोऽय् पुंसि' इत्यत इद इति 'अष्टनः-' इत्यतो विभक्काविति चानुवर्तते । हलीति विभक्किविशेषणम् । तदादिविधिः । तदाह—ग्रककारस्येत्यादिना । त्रलोऽन्त्यपरिभाषया इदो दकारस्य लोपमाश-ङ्क्याह<del> नानर्थक इति । परिभाषेयमुपधासंज्ञास्त्रे भाष्ये स्थिता । इदम्राब्दे इद्</del> इत्यस्यानर्थकत्वात् तदन्तस्येति न लभ्यते । ततश्च इद् इत्यस्य कृत्स्नस्यैव लोप इति भावः । श्चनभ्यासिवकार इत्यनुक्षौ विभर्तीत्यादौ 'मृशामित्' 'श्चर्तिपिपत्यों श्च' इतीत्त्वं कृत्स्नस्या-भ्यासस्य स्थान्, द्वित्वे सति समुदायस्यैवार्थवत्त्वात् । 'हलि लोपः' इत्यत्र लोपग्रहरा-मपनीय 'हल्यश्' इस्पेव सूत्रयितुमुचितम् । शित्त्वाद् इदः कृत्स्रस्याकारे पररूपे 'सुपि च' इति दीर्घे श्राभ्यामिलादिसिद्धेः।

इद्मो मः । 'इन्देः किमर्नलोपश्न', इदम् । 'तदोः सः सौ-' इत्यतोऽनुवर्तनादाह— सौ पर इति । इदोऽय् । पुंसीति किम् , इयं स्त्री । त्यदादेः संबोधनं ना-स्तीति । प्रचुरप्रयोगादर्शनमेवात्र मूलम् । उत्सर्ग इति । तेन 'तदोः सः सौ' इति स्त्रे 'श्रनन्थयोरिति किम् , हे स' इति भाष्यम् , भो श्रच्युत भवष्ययुतेलादि प्रयोग्ध्य न विरुष्यन्त इति भावः । श्रनाप्यकः । श्राविति प्रलाहारो न तु टाप् , विभक्ता-विति विशेषणादतो व्याचष्टे—टा इत्यारभ्य सुपः पकारेगोति । नानर्थक-ऽलोन्त्यविधिरिति । नन्ववं विभति पिपर्तीलादौ 'मृनामित' 'श्रार्तिपिपर्लोश्व' ३४८ त्राद्यन्तवदेकस्मिन् । (१-१-२१) एकस्मिन्कियमार्गं कार्यमादाविवान्त इव च स्वात्। श्राभ्याम् । ३४६ नेदमदसोरकोः। (७-१-११) श्रककारयोरिद-

नतु इदम् भ्याम् इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे इदो लोपे च कृते श्र भ्याम् इति स्थिते ब्राइस्थाकारात्मकत्वाद् ब्रादन्तत्वाभावात् कथं 'सुपि च' इति दीर्घ इत्यत श्राह—श्रा**द्यन्तवदेकस्मिन्।** श्रादित्वान्तत्वयोनित्यमन्यसापेत्तत्वादेकस्मिन् तत्प्रयुक्त-कार्यागामप्राप्तौ तत्प्राप्तवर्थमिदमारभ्यते । एकशब्दः त्रसहायवाची । 'एके मुख्यान्य-केवलाः' इत्यमरः । सप्तम्यन्तात् 'तत्र तस्येव' इति वतिः । एकस्मिनित्युपमेये सप्तमी-दर्शनात् । वतिश्व द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् प्रत्येकं संबध्यते । तदाह—एकस्मिन् कियमाणमादाविवान्त इव च स्यादिति । तदादितदन्तयोः कियमाणं कार्य तदादौ तदन्त इव च श्रसहायेऽपि स्यादित्यर्थः। एकस्मिन्निति किम् १ दरिद्रातेः 'एरच्' इति न । त्र्यादिवत्त्वफलम्—श्रोपगव इत्यादौ त्र्यग्यत्ययागुदात्तत्वम् । त्र्याभ्यामित्वादौ अन्तवत्त्वाद् दीर्घादिभवति । भाष्ये तु आद्यन्तवदित्यपनीय 'व्यपदेशिवदेकस्मिन्' इति सुत्रपाठः शिच्तितः । तेन इयाय-इत्यादौ 'एकाचो द्वे प्रथमस्य' इति द्विर्भावः, धुक्-इत्यत्र व्यपदेशिवत्त्वेन धात्ववयवत्वाद् भष्भावश्च सिध्यति । विशिष्टः त्रपदेशः-मुख्यो व्यवहारः, सोऽस्यास्तीति व्यपदेशी, मुख्य इति यावत् । एकस्मिन् तदादित्वतदन्त-त्वतद्वयवत्वादिप्रयुक्तकार्यं स्यादिति फलितम् । इदम् भिस् इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पर-रूपे 'हित लोपः' इति इदो लोपे श्र भिस् इति स्थिते 'श्रतो भिस ऐस्' इति प्राप्ते— नेदमदसोरकोः। 'अतो भिस ऐस्' इत्यतो भिस ऐसित्यनुर्वते। अकोरिति षष्टी।

इतीत्वं सर्वस्याभ्यासस्य स्यात् । द्वित्वामावे केवलस्यार्थवन्तेवऽपि द्वित्वे सित समुदाय-स्यैवार्थवन्त्वादिखाशङ्कायामाह——ग्रानभ्यासिवकार इति । ग्राद्यन्तवत् । 'सखन्यिसन् यस्य पूर्वे नास्ति स श्रादिः' 'सखन्यिसन्यस्य परो नास्ति सोऽन्तः, इति लोके प्रसिद्धम्, तदुभयमेकस्मिन्नसहाये न संभवतीति तत्राद्यन्तव्यपदिष्टानि कार्याणि न स्युरतोऽयमितिदेश त्रारभ्यते । न च परत्वात् 'द्युपि च' इति दीर्घे पश्राद्धलिलोपे सखाभ्यामिखादि सिध्यतीति किमन्नाद्यन्तवत्स्त्रोपन्यासेनेति शङ्कयम्, निखत्वाद् 'हिल लोपः' इत्यस्य दीर्घात्पूर्वमेव प्रवृत्तेः । एकसिनित्युपमेये सप्तमीदर्शनात्समम्यर्थ एव वितिरिलिभग्रेखाह—ग्राद्वाविवान्त इवेति । त्रादिवत् किम्, श्रीपगवः । श्रात्या श्राद्यात्वात्तं यथा स्यात् । भाष्ये त्वाद्यन्तविद्खपनीय 'व्यपदेशिवदेकस्मिन्' इति सूत्र-मूहितम् । विशिष्टोऽपदेशो व्यपदेशः—मुख्य व्यवहारः, सोऽस्यास्तीति व्यपदेशी—मुख्य इति यावत्, तेन तुल्यमेकस्मिन्नसहायेऽपि कार्य स्यादिखर्थः । तेन इयाय, त्रारेत्यादौ 'एकाचः—' इति द्वित्वं सिष्यति । श्रन्यया श्राद्यन्तोपदिष्टत्वाभावाद् द्वित्वं न स्यादिति

मदसोभिस ऐस् न स्यात्। एत्वम्, एभिः। श्रत्वम्, नित्यत्वाद् ङेः सौ, पश्चाद्धि लोपः, श्रसौ, श्राभ्याम्, एभ्यः। श्रस्तात्, श्राभ्याम्, एभ्यः। श्रस्त, श्रनयोः, एषाम्। श्रस्तिन्, श्रनयोः, एषु। ककारयोगेतु श्रयकम्, इमकौ, इमके। इमकम्, इमकौ, इमके। इमकम्, इमकौ, इमको, इमकेन, इमकान्। इसकेन, इमकान्याम् इस्यादि। ३५० इदमोऽन्वा-

न विद्यते ककारो ययोरिति बहुवीहिः । तदाह— अककारयोरित्यादिना । एत्वमिति । 'बहुवचने भिलि-' इत्येनेनिति शेषः । विय विशेषमाह— अत्यमित्यादि ।
अत्वम्, केः स्मै इत्यन्वयः । इदम् ए इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे इद् ए इति स्थिते
केयिदिशं वाधित्वा 'सर्वनाद्रः स्मै' इति स्मैभाव इत्यर्थः । नतु इद् ए इति स्थिते
स्मैभावात् परत्वादनादेशे 'विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव' इति न्यायेन पुनः स्मैभावो
न स्यादित्यतं आह— नित्यत्वादिति । कृते अकृतेऽप्यनादेशे प्रवृत्तियोग्यतया स्मैभावस्य नित्यत्वादनादेशात् प्रागेव स्मैभावे कृते अकृतेऽप्यनादेशे प्रवृत्तियोग्यतया स्मैभावस्य नित्यत्वादनादेशात् प्रागेव स्मैभावे कृते अनादेशस्य इति लोपेन बाध इति भावः ।
आभ्यामिति । पूर्ववत् । एभ्य इति । त्यदाद्यत्वम्, पररूपत्वम्, 'हिति लोपः' 'बहुवचने भत्येत' इत्येत्त्वं चिति भावः । अस्मादिति । त्यदाद्यत्वम्, पररूपत्वम्, स्यादेशः, हिति लोपश्चेति भावः । अन्योरिति । त्यदाद्यत्वम्, पररूपत्वम्, स्यादेशः, हिते लोपश्चेति भावः । अन्योरिति । त्यदाद्यत्वम्, पररूपत्वम्, 'अनाप्यकः' 'ओसि च' इत्येत्त्वम्, अयादेशश्चेति भावः । एषामिति । आमि त्यदाद्यत्वम्, पररूपत्वम्, इत् हित लोपश्चेति भावः । एष्विति । अत्वम्, पररूपत्वम्, पर्रूपत्वम्, इति लोपश्चेति भावः । एष्विति । अत्वम्, पररूपत्वम्, 'हिति लोपः' एत्त्वपत्वे इति भावः ।

ककारयोगे त्विति । 'श्रव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक् टेः' इत्यनेन इदंशब्दस्य श्रकचि सतीत्यर्थः । श्रयकमिति । श्रकचि सति निष्पन्नस्य इदकंशब्दस्य तन्मध्य-पितत्त्यायेन 'इदमो मः' इत्यादाविदंग्रहरोगन प्रहर्गान्मत्वादिकमिति भावः । 'श्रनाप्यकः' इति 'हिल लोपः' इति 'नेदमदसोरकोः' इति च नेह प्रवर्तते, ककारयोगे तिन्नषेधा-दित्याशयेनाह—इमकेन, इमकाभ्यामिति । इत्यादीति । इमकैः । इमकस्मै । इमकेम्मार् । इमकस्मात् । इमकस्मात् । इमकस्मात् । इमकस्मात् । इमकस्मात् । इमकम्मार् । इसकस्मात् । इसकस्मात्व । इसकस

दिक्। नेदमदसोः। भाष्ये तु 'इदमदसोः कात्। नियमार्थमिदम्, इदमदसोः कादेव मिस ऐस्, नान्यतः' इति स्थितम्। नव्यास्तु—'इदमदसोः कात्' इति स्त्रिते तु काद्भिस ऐस् इदमदसोरेवेति विपरीतनियमोऽपि संभाव्येत। तथा च पाचकैरित्यादि न सिच्येत्। किं तु 'इदमदसोः काद्भिस ऐस्' 'श्रतः' इत्येन स्त्रद्वयं सुवचमित्यादुः। स्मायादेशात्परत्वादनादेशः स्यादित्याराङ्कायामाह—नित्यत्वाद् छेः स्मै इति।

देशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ । (२-४-३२) ब्रन्वादेशविषयस्येदमोऽनुदात्तोऽ-शादेशः स्यानृतीयादौ । अश्वचनं साकच्कार्थम् । ३४१ द्वितीयाटौस्स्वेनः । (२-४-३४) द्वितीयायां टौसोश्च परत इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेशे । कि-ख्विस्कार्यं विधानुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधानुं पुनरुपादानमन्वादेशः। यथा 'स्रनेन

देशे अश् इति च्छेदः । अन्वादेशे इदमः अश् स्थात् तृतीयादिविभक्षौ, स चानुदात्त इति स्पष्टोऽर्थः। 'आशास्ते यं यजमानोऽसौ । आयुराशास्ते' इति प्रस्तुत्व 'तदसमे देवा राधन्ताम्' इत्युदाहरणम् । तद् आयुरादि असमै यजमानाय देवाः साधयन्त्वत्यर्थः । अत्र असमै इत्युदाहरणम् । इद समै इति स्थिते प्रकृतेरशादेशे अनुदात्ते सित 'अनुदात्तौ सुप्पितौ' इति समै इत्येकारः अनुदात्तः । तथा च असमै इति सर्वानुदात्तः। एव-माभ्यामित्यादाविप हलादानुदाहरणम् । द्वितीयादाविच दौसोरेनादेशस्य विशिष्य विधानात् । नतु अनुदात्तत्वमेवात्र विधीयताम्, न त्वशादेशोऽपि । त्यदाद्यत्वे हिल लोपे च असमै, आभ्याम् इत्यादिरूपस्यान्वादेशेऽपि सिद्धरत आह—अश्वचचनं साकः चकार्थमिति । 'इमकाभ्यां रात्रिरधीता, अयो आभ्यामहरप्यधीतम्' इत्यत्रान्वादेशे इमकाभ्याम् इति न भवति । अत्र अ अ इति प्रश्लिष्टिनिदेशाद् अनेकाल्त्वात् सर्वा देशत्वसिद्धेः शित्करणं न कर्तव्यमिति भाष्ये स्पष्टम् । द्वितीयादौस्स्वेनः । द्वितीया च टाअ अथे द्वितीयादौसः, तेष्विति द्वन्द्वः । 'इत्मोऽन्वादेशे-' इत्यत इदम इति, अन्वादेश इति चानुवति । 'एतदस्रतसोः-' इत्यत एतद इति च । तदाह—द्वितीया-यामित्यादिना । अन्वादेशसुदाहृत्य दर्शयित—यथेति । वदाहरणाप्रदर्शने विधानुमिति । अप्रवादेशस्युदी वोधानुमिति । वदाहरणाप्रदर्शने वोधानुमिति । उदाहरणाप्रदर्शने वोधानुमिति । उदाहरणाप्रदर्शने वोधानुमिति । उदाहरणाप्रदर्शने विधानुमिति । उदाहरणाप्रदर्शने वोधानुमिति । उदाहरणाप्रदर्शने वाधानुमिति । अप्योति । उदाहरणाप्रदर्शने । अप्योति । उदाहरणाप्रदर्शने । अप्योति । उदाहरणाप्रदर्शने । विधानुमिति । उदाहरणाप्रदर्शने । विधानुमिति । विधानुमित

इदमोऽन्वादेशे । निनदमोऽनुदात्तमात्रविधाविष हिल लोपेन त्राभ्यामित्यादि समीहितरूपं सिध्यति, एनेन, एनयोरित्यत्र तु विशिष्यैनादेशो विहितः, किमनेनाश्वचनेनेत्यत त्राह—साकच्कार्थमिति । यद्यपीह शित्करणं व्यर्थम् , अकारस्याकार-विधानसामध्यदिव सर्वादेशसिद्धेः, तथाप्यनुदात्तत्वार्थमेवाकारविधानमित्याशङ्का स्थात्त-न्निवारणाय शित्करणमित्याहुः । अ अ इति प्रिक्ष्य निर्देशे तु अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशसिद्धेः शिद्पहणं त्यक्तुं शक्यमित्याकरः । द्वितीयादौस्सु । 'इदमोऽन्वादेश—' इत्यत इदम इत्यनुवर्तते अन्वादेश इति च । 'एतदस्रतसोः—' इत्यत एतद इत्यि, तदाह—इदमेतदोरेनादेश इत्यादि । अनुदात्त इत्यनुवर्तनादेशोऽनुदात्त इति ज्ञेयः । कार्यं विधातुमिति । अपूर्वं बोधियुमित्यर्थः । 'ईषद्ये कियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः । एतमातं कितं विद्यात् 'इत्यत्र तु ईषदर्थाद्यो न विधीयन्ते, किं त्वन्यन्ते, इति न तत्रैनादेशः। एतेन 'नक्तं भीक्रयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय'

ब्याकरणमधीतम् एनं इन्दोऽध्यापय' इति । 'श्रनयोः पवित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं स्वम्' इति । एनम् , एनौ, एनान् । एनेन एनयोः ॥ इति मान्ताः ॥ गण्ययतेर्विच् । सुगण्, सुगणी, सुगणः । सुगण्दसु, सुगण्दसु, सुगण्दा । किप् । 'श्रनुनासिकस्य किम्कलोः-' (स् २६६६) इति दीर्घः । सुगाण्, सुगाणी, सुगाणः । सुगाण्दसु, सुगाण्दस्, सुगाण्दसु, सुगाण्दस्, सुगाण्दस्, सुगाण्दस्, सुगाण्दस्, सुगाण्दस्, सुगाण्दस्त, सुगाण्दस्त, सुगाण्यस्त, सुगाण्यस्ति, सुगाणस्ति, सुगा

यथाशन्दः। 'ईषद्र्थे कियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। एतमातं व्हितं विद्याद्वाक्य-स्मरखयोरिक्त् ॥ इत्यत्र तु एनंदिशो न, पूर्वार्धस्य यच्छन्द्योगेन श्रमुवादत्वात । किश्चित् कार्ये विधातुमुपात्तस्य इत्यत्र च पूर्ववाक्ये यथाकथंचित्तदुपादानं विविद्यितम्, न त्विदमैवेत्याग्रह् इति माष्ये स्पष्टम् ॥ इति मान्ताः॥

श्रथ एकारान्ता निरूप्यन्ते । गण्यतेर्विजिति । 'गण् संख्याने' इति चुरादिः श्रदन्तः । ततः सुपूर्वात् स्वार्थे शिच् । श्रन्तोपस्य स्थानिवर्त्वाद् नोपधान्द्रद्धः । तस्माहिच् , 'श्रन्यभ्योऽपि दृश्यते' इति वचनाद् शिलोपः, श्रवृक्कलोपः, ततः सुबुत्पतिः, हल्क्यादिना सुलोपः । सुगण् इति रूपम् । सुगण् । सुगणः—इत्यादिक्कतमेव । सुपि 'ह्णोः कुक्युक्शरि' इति दुग्विकत्यः। 'चयो द्वितीयाः—' इति टस्य ठ इत्यभित्रत्याह—सुगण्दसु इति । द्वितीयाभावे रूपमाह—सुगण्दसु इति । दुग्नभावे रूपमाह—सुगण्दसु इति । द्वाराणिति । गण्यातोरदन्ताद् शिच् , श्रक्कोपः। तस्य स्थानिवर्त्वाद् नोपधान्नद्धिः । तस्मात् किप्, शिलोपः, श्रवृक्कलोपः। 'श्रनुनासिक्त्य किमलोः—' इति दीर्घः । सुगाण्इति रूपम् । सुगाणौ, सुगाणाः—इत्यादि । न च दीर्घे कर्तव्ये शिलोपाक्षोपयोः स्थानिवर्त्वं शङ्कथम् , दीर्घविधौ तिन्नपेधान् ॥ इति स्थान्ताः ॥

त्रथ नकारान्ता निरूप्यन्ते । त्रथ राजन्शब्दे विशेषमाह—परत्वा-दिति । इन्ब्यादिलोपापेत्त्वया परत्वात् पूर्वमेव 'सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ' इति दीर्घः । ततो इल्ब्यादिलोप इत्सर्थः । न च 'विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेव' इति न्यायान् कथमिइ इल्ब्यादिलोप इति वाच्यम् , 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम्' इति 'विप्रतिषेधे यद्वाधितम्' इत्सस्य असार्वत्रिकत्वादिति भावः । नलोप इति । 'न लोपः प्रातिपदि-कान्तस्य' इति नकारस्य लोप इत्यर्थः । हे राजन् स् इति स्थिते इल्ब्यादिना सुलोपे सति नकारस्य पदान्तत्वात् प्रातिपदिकान्तत्वाच लोपे प्राप्ते—न ङिसंबुद्धयोः ।

इत्यपि व्याख्यातम् । भीरत्वस्यातुवाद्यत्वेन विविद्यतत्वात् ॥ इति मान्ताः ॥ सुगा-िर्गिति । किप् । न च 'श्रतुनासिकस्य कि-' इति दीर्घे कर्तव्ये श्रक्षोपिगलोपयोः न स्याद् डो संबुद्धी च। हे राजन्। ङो तु छुन्दस्युदाहरणम्, 'सुपां सुलुक्-' (स् ३४६१) इति डेर्जुक् , निषेधसामर्थ्याध्यत्ययत्त्रणम् , 'परमे न्योमन्'। 'ङाबुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्षन्यः' (वा ४७८४)। डो विषये उत्तरपदे परे 'न डि-

भाष्ये तु छन्दिस 'परमे व्योमन्' इत्यत्र 'त्रयस्मयादीनि च्छन्दिसि' इति भत्वात् पदत्वाभावात्रकारलोपस्याप्रसक्तेकौ प्रतिषेधो न कर्तव्य इति क्ष्प्रिहर्णं प्रत्याख्या-तम् । न च राजन्यतीत्यत्र लोके राजनीवाचरतीत्यर्थे 'त्र्रधिकरसाच' इति क्यचि 'सनाद्यन्ताः-' इति धात्ववयवत्वात् 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति क्रेर्लुकि राजन्य इत्य-स्मात् तिपि राजन्यतीत्यत्राप्यन्तवितिवभक्त्या पदत्वमाश्रित्य नकारस्य लोपप्राप्तौ तिचि-षेधार्थं क्ष्प्रहर्णस्यावश्यकत्वात्तः प्रत्याख्यानभाष्यमनुपपन्नमिति वाच्यम् , एतद्भाष्य-प्रामास्यादेव राजनीवाचरतीत्यर्थे 'त्र्रधिकरणाच' इति वयचोऽनिभधानाभ्युपगमादित्य-लम् । राजानिमत्यादौ सुटि 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घः । शसि विशेषमाह—

स्थानिवद्भावः शङ्कयः । दीर्घवियो तन्निषेधात क्षौ विधि प्रति निषेधात्रा ॥ इति सान्ताः ॥ निषेधसामर्थ्यादिति । यदा तु 'न ब्सिंबुद्धयोः' इत्यत्र षष्ठयन्ततामाश्रित्य ब्यन्तस्य संबुद्धयन्तस्य च पदस्य लोपो नेति व्याख्यायते, तदा प्रत्ययलक्त्रणं सुलभमिति तद्र्यं निषेधसामर्थ्यानुसरस्यक्तेशो न कर्तव्य इत्याहुः । पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवत्त्वमाश-

बुद्धयोः' इत्यस्य निषेधो वाच्य इस्पर्थः । चर्मिण तिर्ला श्रस्य चर्मतिलः, ब्रह्म-निष्ठः । राजानौ, राजानः । राजानम्, राजानौ । 'श्रह्मोपोऽनः' (स् २३४), रचुत्वम्, न चाह्मोपः स्थानिवत् , पूर्वत्रासिद्धे तिश्वषेघात् , नापि बहिरङ्गतया श्रासिद्धः, यथोदेशपचे पाष्टीं परिभाषां प्रति रचुत्वस्यासिद्धतयान्तरङ्गाभावे परि-भाषाया श्रप्रवृत्तेः, जनोर्ज्ञः, राज्ञः । राज्ञा । २४३ नलोपः सुप्स्वरसंज्ञा-

श्राक्षोपोऽन इति । श्रनेन स्त्रेगा जकारादकारस्य लोप इत्यर्थः । राजन् श्रस् इति स्थिते-श्चत्विमिति । ततश्च नकारस्य जकारे राज्ञ इति सिद्धम् । नत् 'श्रवः पर-स्मिन-' इत्यन्नोपस्य पूर्वस्मादिप विधौ स्थानिवत्त्वात कथमिह रचत्वमित्यत आह--न चाल्लोपः स्थानिवदिति । कुत इत्यत आह--पूर्वत्रेति । 'पूर्वत्रासिद्धे-' इति श्चत्वे कर्तव्ये स्थानिवत्त्वनिषेधादित्यर्थः। ननु त्रल्लोपो भसंज्ञापेच्नो बहिर्भूतस्वादिप्रत्यया-पेचो बहिरहः. रचत्वं त रचयोगमात्रापेचत्वादन्तरहम् । ततश्च 'त्र्यसिद्धं बहिरहमन्त-रक्ने इति परिभाषया रचत्वे कर्त्वये बहिरक्षस्यास्त्रोपस्यासिद्धत्वादकारेणा व्यवधानात कथिमह रचत्विमत्यत त्राह—नापीति । यथोद्देशेति । यथोद्देशं संज्ञापिरभाष-भिसेकः पत्तः । उद्देशाः उत्पत्तिप्रदेशाः, ताननतिकम्य यथोद्देशम् । यत्र प्रदेशे संज्ञा-परिभाषयोस्त्पत्तिः, तत्रैव ते स्थिते प्रतिविधि न्याप्रियेते इत्यर्थः । 'श्रसिद्धं बहिरङ्ग-मन्तरक्कें इति परिभाषेयं षष्ठाध्याये 'वाह ऊठ्' इति सूत्रे ज्ञापितेति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम् । तत्रश्च इयं षाष्ठी परिभाषा त्रैपादिकश्चुत्वे कर्तव्ये अन्तरहेऽपि न प्रवर्तते, तां प्रति श्चुत्वस्य अन्तरङ्गस्यासिद्धतया तद्दष्ट्या श्चुत्वस्यैवाभावेन तद्वि५३ तस्याः परि-भाषायाः प्रवृत्त्यसंभवात् । तथा च रचुत्वे कर्तव्ये बहिरङ्गस्याप्यक्कोपस्यासिद्धत्वाभावा-दिह रचत्वं निर्वाधमिति भावः । 'कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्' इत्यप्यस्ति पच्चान्तरम् । प्रतिविधिप्रदेशं प्राप्य संज्ञापरिभाषे व्याप्रियेते इत्यर्थः । ऋस्मिन् पत्ते यद्यपि रचतन-मन्तरक्षं परस्कृत्य 'श्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरक्षे' इति परिभाषाऽत्र प्रवृत्तिमहिति. तथापि लच्यानुरोधात् कार्यकालपच्चो नेहाश्रीयत इत्यलम् । जञोई इति । ज्य्योगे तादश-ध्वनेर्लोक्वेदसिद्धत्वादिति भावः । नत्वदं वर्णान्तरम् , शिक्तादावदर्शनात् । श्रत एतज्ज्ञानमिति रचुत्वसिद्धिरित्याहुः । राज्ञः । राज्ञेति । रासादावचि भत्वादल्लोपे नकारस्य श्चुत्वेन बकार इति भावः।

नतु राजन् भ्यामिति स्थिते 'स्वादिषु-' इति पदस्वात् कृते नलोपे 'सुपि च' इति दीघः प्राप्नोति, तथा राजन् मिस् इति स्थिते नलोपे 'खतो मिसः-' इत्येस् प्राप्नो-

इयाह— न चेति । षाष्टीं परिभाषामिति । 'वाह ऊठ्' इत्यत्र ज्ञापितत्वेन तहे-शस्त्रत्वादिति भावः । नलोपः सुप्स्वर । 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यनेनैव सिद्धे निय- तुग्विधिषु कृति । ( ८-२-२ ) सुब्विधौ स्वरिवधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धः, नान्यत्र 'राजाश्वः' इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेस्वमस्त्व च न ।

ति, तथा राजन् भ्यस् इति स्थिते नलोपे 'बहुवचने मल्येत्' इत्येत्वं प्राप्नोति। नच नलोवस्यासिद्धत्वादिह दीर्घ ऐस् एत्वं च नेति वाच्यम्, नलोपविषये 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यस्य प्रवृत्ती राजाश्ची दराड्यश्च इत्यादावपि नलोपस्यासिद्धत्वात् सवर्गादीर्घयणायना-पनेरित्यत त्र्याह—नलोपः सुप् । नस्य लोपो नलोपः । विधिशब्दो भावसाधनः, विधानं विधिः । मुप् च स्वरश्च संज्ञा च तुक् च तेषां विधय इति संबन्धसामान्यषष्ट्या समासः । कृतीति तु तुकैव संवध्यते, अन्यत्रासंभवात् । तदाह—सुब्विधावित्यादिमा । सुपो विधिः सुब्विधिः,संबन्धसामान्यं विविद्यतम्,सुबाश्रयविधाविति यावत्। स्वरस्य विधिः, कर्मणः शेषत्वविवज्ञया षष्ठी, स्वरे विधेये इति यावत्। एवं संज्ञाविधावित्यपि कर्मणः शेष-त्वविवत्त्रया षष्टी. संज्ञायां विधेयायामिति यावत् । कृति परतो यस्तुक् तस्य विधिः कृतितुरिवधिः । इहापि कर्मगाः शेषत्विवच्चया षष्टी, कृति परे यस्तुक् तिस्मन् विधेये इति यावत् । 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्येव सिद्धे अन्यनिवृत्तिफलकनियमार्थमेतदित्याह-नान्यत्रेति । अन्यत्रेत्येतदुदाहृत्य दर्शयति—राजाश्व इत्यादाविति । आदिना दराज्यश्व इत्यादिसंग्रहः । ऋत्र सवर्णदीर्घयगादिविधीनां सुव्विध्यासनन्तर्भावात् तेषु कर्तव्येप नलोपस्यासिद्धत्वाभावे सति नकारलोपस्य सत्त्वात् सवर्णदीर्घादिकं निर्वाध-मिति भावः । प्रकृते राजभ्याम् राजभ्य इत्यत्र दीर्घादि न भवत्येवेत्याह—इत्य-सिद्धत्वादिति । सुपि परतो दीर्घविधिः, भिस ऐसविधिः, भ्यसि एत्त्वविधिश्व सुबाश्रयविधय इति तेषु कर्तव्येषु परिसंख्याविधिलभ्यासिद्धत्वनिषेधाभावे सति 'पूर्वत्रा-सिद्धम् इति नलोपस्यासिद्धत्वात्र दीर्घादिकमित्यर्थः । वस्ततस्त अन्यनिवृत्तिफलक-सिद्धविषयऋविधित्वमेव नियमविधित्वम् । ऋत एव 'पञ्च पञ्चनखा भन्द्याः' इत्यत्र पञ्चानां पञ्चनखप्राणिनां मच्चणनियमे तदितरेषां पञ्चनखानां मच्चणप्रतिषेधो गम्यत इति परपशाहिकभाष्ये प्रपश्चितम् । तदाह—इत्यसिद्धत्वादिति ।

मार्थोऽयमारम्भ इत्याह — नाम्यन्नेत्यादि । तेन राजाश्व इत्यादौ सवर्णदीषें कर्तव्ये नलोपोऽसिद्धो न भवर्ताति भावः । सुब्बिधमुदाहरित — श्रात्विमित्यादिना । स्वाधित विधिः सुब्बिधः । स्वरिवधौ तु पन्नार्मम् । 'दिवसंख्ये संज्ञायाम्' इति समासे नलोपे कृते श्रवणान्तं पूर्वपदं जातिमिति 'श्रमें चावर्णं द्यच्त्रयच्' इति पूर्वपदासुदात्तत्वं भाग्नं नलोपस्यासिद्धत्वान भवति । संज्ञाविधौ 'पन्नेत्यत्र नलोपे कृतेऽपि' इत्यादिना स्नी-प्रत्ययेषु वच्यति । श्रत्र च तु-दिण्डगुतौ गुप्तदिण्डनावित्यप्युदाहरिनत । श्रत्र नलोप-

१ पदमिदं नास्ति क पुस्तके । उदाहरगोषु 'राजिभः' इति चाधिकम् ।

ननु विराडिष्वस्यत्र नलोपे कृते इराः परत्वात् सस्य पत्विमिति स्थितिः। तत्र पत्वविधेः सुबाश्रयविधित्वात् तत्र कर्तव्ये नलोपस्यासिद्धत्वात् कथं पत्विमिति चेद्, मैवम्-न हि
पत्विधिः सुविविधः, सुप्तं तद्याप्यधमं वा पुरस्कृत्य प्रवर्तमानो विधिहिं सुविविधिरह
विविद्धिः, न व पत्विविधिस्तथा। श्रतस्तत्र नलोपस्य सिद्धत्वमस्त्येवेति पत्वं निर्वाधम् ।
श्रस्तु वा पत्विविधिरि सुविविधः, तथापि तिस्मिन् कर्तव्ये नलोपस्यासिद्धत्वं न भवस्व ।
तदसिद्धत्वं हि किं 'पूर्वत्रासिद्धम्' इस्येनेनापायते, उत 'नलोपः सुप्स्वर-'इस्येनेन । न
तावदाद्यः, नलोपविधः पत्वविध्यपेत्त्या पूर्वत्वेन तस्य पत्वे कर्तव्ये श्रसिद्धत्वासंभवात् ।
त द्वितीयः, 'नलोपः सुप्स्वर-' इस्येनेन हि राजभ्यामित्यादौ नलोपस्यासिद्धत्वमपूर्वं न
विधीयते, किंतु 'पूर्वत्रासिद्धम्' इस्येनेन प्राप्तमेव नियमार्थं पुनिविधीयते राजाश्व इस्यादौ
सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिभिन्नसवर्यादीर्थादिविधिसिद्धये । दरिष्डिष्वस्यत्र तु नलोपस्यासिद्धत्वं
'पूर्वत्रासिद्धम्' इस्येनेन प्राप्तं न भवतीति तस्य 'नलोपः सुप्स्वर-' इति स्त्रविषयत्वं न
संमवति । त्रम्याम सुविधाविस्येनेन दरिष्डिष्वस्यादौ पत्वे कर्तव्ये नलोपासिद्धत्वमपूर्वं
विधीयते । राजभ्यामित्यादौ तु दीर्घादौ कर्तव्ये सिद्धमेव नियमार्थं विधीयत इति
विधिवैक्ष्यमापयेत । तस्माइरिष्डिष्वस्यादौ पत्वे कर्तव्ये नलोपस्यासिद्धत्वम् ।
सस्य सत्त्वादिणः परत्वानपायात् पत्वं निर्वाधिमिति शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम् ।

प्रकृतमनुसरामः । स्वरिवधौ यथा — पश्चार्मम् । श्रत्र नलोपस्यासिद्धत्वादका-रान्तत्वाभावाद् 'श्वर्मे चावर्णं द्याच्यन्' इति पूर्वपदायुदात्तत्वं न भवति । संज्ञाविधौ यथा—दिखेडदत्तौ दत्तदिखेडनौ । श्रत्र 'द्वन्द्वे थि' इति पूर्वनिपातिनयमो न भवति, धिसंज्ञाविधौ नलोपस्यासिद्धत्वेन इदन्तत्वविरहात् । कृति तुग्विधौ यथा— हत्रहभ्याम्, वृत्रहिभिः। श्रत्र 'ब्रह्मश्रूराखन्तेषु क्षिप्' इति विहितं किपमाश्रित्य 'हस्वस्य पिति कृति तुक्' इति न तुक्, नलोपस्यासिद्धत्वेन हस्वस्य नकारव्यवहितत्वान् । कृतीति विशेष-स्थात् 'क्षे च' इति तुग्विधौ नलोपस्य नासिद्धत्वम् । ततश्च वृत्रहच्छन्तम्—इह स्यादेव

स्यासिद्धत्वाद् धिसंज्ञा नास्तीति 'द्वन्द्वे घि' इति पूर्वनिपातनियमो न भवतीत्याहुः । कृति तुग्विषौ तु वृत्रहभ्याम् । 'ब्रह्मञ्जूण्-' इति विहितं क्षिपमाश्रित्य 'हस्वस्य-' इति तुक् न कृति तुग्विषौति किम् , वृत्रहच्छत्रम् । इह स्यादेव 'छे च' इति तुक् । यद्यपि वृत्रहम्यामित्यत्र 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' इत्यनेनैव नलोपस्यासिद्धत्वं सिध्यति, तथाप्यस्याः परिभाषाया अनित्यत्वज्ञापनार्थं कृति तुग्ब्रहण्म् , तेन या सा इत्यादि सिध्यति । अन्यथा विभक्त्याश्र्यस्यात्वस्य बहिरङ्गत्वेनासिद्धत्वाद्यव् न स्यात् । एतच्च 'नाजानन्तर्ये बहिष्कुप्रक्लिक्षिः' इत्यत्र यत्रान्तरङ्गे बहिरङ्गे वा अचोरानन्तर्यमिति हरदत्ता-दिमतेन कैश्वदुक्कम् । उत्तरकार्यं अच्याश्रानन्तर्यमिति कैयटमते तु नात्र बहिरङ्गपरिभाषा

राजभ्याम् , राजभिः । राज्ञे, राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम् । राज्ञि, राजिने । प्रतिदीव्यतीति प्रतिदिवा, प्रतिदिवानौ, प्रतिदिवानः । श्रस्य भविषयेऽज्ञोपे कृते-१४४ हल्ति च । (८-२-७७) रेफवान्तस्य धातोरूपधाया इको दीर्घः स्याद्धति । न चाञ्चोपस्य स्थानिवस्वम् । दीर्घविधौ तक्षिषेधात् । बहिरङ्गपरिभाषा त्क्रन्यायेन

'छे च' इति तुक्। भाष्ये तु वृत्रहभ्यामित्यादौ नलोपस्य सत्त्वेऽपि संनिपातपरिभाषयां 'हस्वस्य पिति—' इति तुग् न भविष्यतीति तुग्विधिष्रहृणं प्रत्याख्यातम्। 'स्वादिषु—' इति पदत्वद्वारा भ्यांसंनिपातनिमित्तको नलोपस्तद्विधातकं न प्रवत्यतीत्याशयः। नतु वृत्रह्ध्वनमित्यत्र तुग्व्यावृत्त्यर्थ तुग्विधिष्रहृण्णावश्यकम्, तत्रान्तवर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य प्रवृत्तं पदत्वमादाय प्रवृत्तस्य नलोपस्य संनिपातनिमित्तकत्वाभावादिति चेत्, न, तुग्विधिष्रहृण्णप्रत्याख्यानपरभाष्यप्रामार्थेन तादशसंनिपातानिमित्तकनलोपविषयाणां वृत्रहृधनमित्यादीनाम् अनभिधानकल्पनादित्यास्तां तावत्। राह्नि, राजनीति । 'विभाषा किश्योः' इत्यक्कोपविकल्प इति भावः।

प्रतिदिवेति । दिन्नु क्रीडादौ, तस्मात् 'क्रीन-युन्नृषितिन्न्ने इत्युणादिस्त्रेण क्रीन-प्रस्थाः, कर्नावितौ, इकार उचारणार्थः, प्रतिदिन-राज्दात् सुनुत्पितः, 'सर्वनाम-स्थानं च-' इति दीर्घः, हल्क्यादिना सुलोपे प्रतिदिना इति रूपम् । सुटि राजनत् । स्रस्येति । प्रतिदिन-राज्दस्य ससादाविन् 'अञ्जोपोऽनः' इत्यञ्जोपे सतीत्यर्थः । हलि च । 'वीरुपधाया दीर्घ इकः' इत्यनुर्वतते, 'सिपि धातोः-' इत्यञ्जोपे सतीत्यर्थः । हलि च । 'वीरुपधाया दीर्घ इकः' इत्यनुर्वतते, 'सिपि धातोः-' इत्यञ्जोपे धातोरिति च, तच वीः इत्यने विशेष्यते, तदन्तविधिः । तदाह—रेफवान्तस्येत्यादिना । रेफान्तस्य जीर्यतीत्युदाहरणम् । अपदान्तत्वात् 'वीरुपधायाः-' इत्यप्तारे विधिः । प्रकृते च प्रतिदिव् न अस् इति स्थिते नकारे इति परे वान्तस्य दिव्धातोरुपधाया इकारस्य दीर्घ इति भावः। ननु 'अचः परिस्मन्-' इत्यञ्जोपस्य स्थानिवत्त्वात्कारेण व्यवधानाद् हल्परत्वाभावात् कथमिह दीर्घ इत्याशङ्कय परिहरति—न चाङ्गोपस्य स्थानिवत्त्वमिति । कृत इत्यत आह—दीर्घविधी तिन्नषेधादिति । 'न पदान्त-' इति सूत्रेण दीर्घविधौ स्थानिवत्त्वनिषेधादित्यर्थः । नन्ववमिप भसंज्ञोपेन्नस्याङ्गोपस्य विहर्भूतप्रत्ययपेन्नत्वेन बहिरङ्गतया अन्तरङ्गे दीर्घ कर्तव्ये असिद्धत्वादकारेण व्यवधानाद् हल्परत्वाभावात् कथमिह दीर्घ इत्यत आह—विहर्भेतते । यथोदेरुणचे

प्रवर्तते । या सेत्यत्र टाप् तु संनिपातपरिभाषामिष बाधित्वा 'न यासयोः' इति निर्देशा-देव सिष्यतीति ज्ञेयम् । प्रतिदिचेति । 'किनिन् युवृषितिच्चराजिधन्नियुप्रतिदिवः' इति किनिन् । हिल च ।'वीरुपथाया दीर्घ इकः' इत्यतुवर्तते 'सिपि धातोः-' इत्यतो धातोरिति च,तच धातुम्रहृणं वीरित्यनेन विशेष्यते,विशेषग्रेन तदन्तविधिस्तदाह-रेफवा- न प्रवर्तते । प्रतिदीक्षः, प्रतिदीक्षा इत्यादि । यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः । ३४४ न संयोगाद्धमन्तात्। (६-४-१३७) वकारमकारान्तसंयोगात्परस्यानोऽकारस्य कोपो न स्यात् । यज्वनः । यज्वना, यज्वभ्याम् इत्यादि । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा, ब्रह्मभ्याम् इत्यादि । व्रह्मणा, ब्रह्मभ्याम् इत्यादि । ३४६ इन्हन्पूर्ण्यभ्याम् गाते । (६-४-१२) एषां शावेष्णकी परिभाषां प्रति रचुत्वस्यासिद्धतया च्रव्यत्वानावेष्ण परिभाषाया व्रप्रवृत्तेः—इति राजन्शब्दोक्षन्यायेन दीर्घस्यासिद्धतया चित्रपर्ये 'श्रसिद्धं बहिरङ्गम्-' इति परिभाषा न प्रवर्तत इति भावः। प्रतिदीक्ष्णः । प्रतिदीक्षः। प्रतिदीक्षः। भ्यामादौ हत्ति राजवदित्यश्चः। यज्वनशब्दः छिर राजवदित्याह—यज्विति । शासि ब्रह्कोपे प्राप्ते—न संयोगाद्ध-मन्तात् । वश्च म् च वमौ व्यन्तौ यस्योति विप्रदः। 'ब्रह्कोपोऽनः' इत्यनुवर्तते । तदाह—वकारेत्यादिना । व्यन्तवाहणं स्पष्टार्थम्, वमयोः संयोगविशेषण्यत्वादेव तदन्तताभात् । इत्यादीति । यज्वने । यज्वनः । यज्वनोः । भ्यामादौ हति राजवदित्यश्चः। मान्तसंयोगस्योदाहरणमाह—ब्रह्मण् इति । शासादावचि नाह्वोपः। शेषं राजवदिति भावः। 'वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मण विप्रः प्रजापिः।' इत्यमरः।

वृत्रो नाम श्रमुरः, तं हतवानित्यर्थे 'ब्रह्मभूरावृत्रेषु किप्' इति किप् , कप-वितौ, श्रपृक्कलोपः, उपपदसमासः, 'मुपो धातु—' इत्यमो लुक् , वृत्रहुन्शुन्दः , तस्मात् ाः । सौ विशेषमाह——इन्हन् । 'ब्रुलोपे—' इत्यतो दीर्घ इत्यतुवर्तते, 'नोपधायाः' इत्यत उपधाया इति । तदाह—प्यामिति । इन् हन पूषन् श्रार्थमन् इत्यन्ताना-

न्तस्य धातोरित्यादि । रेफान्तस्य तु गीर्थति,पूर्यति,गीर्याम पूर्णम् इत्याधुदाहरणम्। धातोः किम् , रेफान्तस्य पदस्य मा भूत् । ऋप्तिः करोति, वायुः करोति । नन्वस्तु धातोरतुवर्तनं परं तु वीरित्यनेन धातुनं विशेष्यते रेफवान्तस्य धातोरिति, किं तु इिष्वशेष्यते रेफवान्तस्य इको दीर्घः स्यातौ च रेफवकारौ धातोश्वत् । अन्तशब्दोऽत्र समीप्वाची । तथा च 'उपधायां च' इति स्त्रं त्यक्तुं शक्यम् , अनेनैव मृष्ठंति हुर्छतीत्यादि-स्पिसिद्धेरिति चेत् , मैवम् । कुर्कुरीयतीत्यादावितप्रसङ्गः स्यात् । तस्मात् वीरित्यनेन धातुरेव विशेष्यः । एतचाकरे स्पष्टम् । यतु 'उपधायां च' इति कैश्विदुपन्यस्तम् । तम्न, दिवेवकारस्यातुपधात्वात् । अक्रन्यायनेति । यथोदेशपचे षाष्ठीं परिभाषां प्रति दीर्घस्यासिद्धतयेख्यः । प्रतिदीक्ष इति । 'न मकुर्कुराम्' इत्यत्र वीरित्यनुवर्तन्वादेष्यान्तरस्यैव सस्य निषेध इति व दीर्थनिषेधोऽत्र शङ्कयः, नान्तस्येह भत्वात् । यज्वेति । इष्टवान्यज्वा । 'सुयजोर्ड्वनिप्' । ब्रह्मस्य इति । 'सर्वधातुभ्यो मिनन्' इति प्रक्रस्य 'वृद्देनेऽच्य' इति नस्यात्वविधानाइह्मराब्दोऽयं निष्पन्नः । इन्हन् ।

वोपधाया दीर्घः, नान्यत्र । इति निषेधे प्राप्ते—३४७ सौ च । (६-४-१३) इबादीनासुपधाया दीर्घः स्यादसंबुद्धौ सौ परे । वृत्रहा । हे वृत्रहन् । 'एकाजुत्तर-पदे-' (स् ३००) इति णत्वम् , वृत्रहणौ, वृत्रहणः । वृत्रहणम् , वृत्रहणौ । ३४८ हो हन्तेर्व्विणन्नेषु । (७-३-४४) निति णिति च प्रत्यये नकारे च परेहन्तेर्हकारस्य कुत्वं स्यात् । ३४६ हन्तेः-(८४-२२) उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य हन्तेर्वस्य

मित्यर्थः । ब्राङ्गविशेषगात्वेन तदन्तविधिः । 'सर्वनामस्थाने च-' इति सिद्धे नियमार्थ-मिलाह—शावेवेति । नान्यत्रेति । शरन्यत्रेलर्थः । इति निषधे प्राप्त इति । वृत्रहन्शब्दे हन् इत्यस्यापि शावेव दीर्घ इति नियमात् सौ परत 'सर्वनामस्थाने-' इति दीर्घे अप्राप्ते सतील्यर्थः । स्ती च । पूर्वसूत्रमनुवर्तते, तत्र यदनुवृत्तं तच । तदाह-इन्नादीनामिति । ग्रसम्बद्धाविति । 'सर्वनामस्थाने च-' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। 'इन्हन्पूष-' इत्यस्यायमपवादः । हे व्यवहिति। असम्बुद्धावित्यनुवृत्तेर्न दीर्घः। भिन्नपदत्वादाह--एकाजिति । वृत्रहर्णावित्यादि । शावेवेति नियमान्न दीर्घः । शसादाविच श्रह्मोपे कृते—हो हन्तेः । हः इति स्थानषष्ठी, हन्तेरित्यवयवषष्ठी । ज च गा च बगो इतो ययोस्तो बिगाती । इच्छब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते । बिगातो च नश्च विणन्नाः, तेष्विति विप्रहः । स्रज्ञाधिकारात् प्रत्ययत्वं विणतोर्त्तभ्यते । 'चजोः क्र घिएयतोः' इत्यतः कुप्रह्णमनुवर्तते । तदाह--जितीत्यादिना । हन्तेरिति श्तिपा निर्देशः हन्धातोरित्यर्थः । प्रकृते हकारस्य नकारपरत्वात् कुत्वम् । तत्र घोषवतो नाद-वतो महाप्रागस्य संवृतकएठस्य हस्य ताहशो वर्गचतुर्थो घकारः, वृत्रघः । वृत्रघा इत्यादि सिद्धम् । निन्वह कथं न एात्वम् , भिन्नपदस्थत्वेऽपि 'एकाजुत्तरपदे एाः' इति गात्वस्य दुर्वारत्वात् , कृतेऽप्यल्लोपे तस्य पूर्वस्माद्विधौ स्थानिवत्त्वादुत्तरपदस्य एका-च्त्वात . स्थानिवत्त्वाभावेऽपि 'प्रातिपदिकान्तनुम्विभिक्तेषु च' इत्यस्य 'कुमिति च' इत्य-स्य वा दुर्वारत्वादिति प्राप्ते तद्वारराार्थं 'हन्तेरत्प्वस्य' इति सूत्रं विभज्य व्याचष्टे--हन्तेः । 'रषाभ्यां नो गाः-' इत्यत्र्वते 'उपसर्गादसमासेऽपि-' इत्यत उपसर्गादित्यन-वर्तते, तात्रथ्यात्ताच्छब्यम् , उपसर्गस्थादिति लभ्यते, तच रषयोः प्रखेकमन्वेति । तदाह—उपसर्गस्थान्निमित्तादित्यादिना। निमित्तराब्देन रेफः षकारश्च विव-

'सर्वनामस्थाने चासंबुद्धै' इल्.नेनै: सिद्धे नियमार्थिमदं तदाह—शावेवोपधाया इति । उपधादिषिमात्रस्यायं नियमः । तेन वृत्रहायत इलत्र 'अकृत्सार्वधातुकयोः-' इति दीर्घो भवलेव । वृत्रहृद्धी इल्.त्र 'अनुनासिकस्य किम्मलोः-' इति यो दीर्घः सोऽपि नियमेन व्यावर्लते, उपधादिर्घमात्रापेच्चया नियमविज्ञानादिति तु मनोरमायां स्थितम् । शावेवेति नियमादीर्घस्याप्राप्ताबाह—सौ चेति । 'शिस्वोः' इति वक्कव्ये

गात्वं स्यात्। प्रहर्णयात्। ३४६ - स्रात्पूर्वस्य। (८-४-२२) हन्तेरत्पूर्वस्यैव नस्य गात्वम्, नान्यस्य। प्रव्नितः। योगविभागसामर्थ्याद् 'स्रनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रति-वेधो वा' (प ६२) इति न्यायं बाधित्वा 'एकाजुत्तरपदेन' (सू ३०७)। इति

चितः । प्रह्त्यादिति । अत्र भिन्नपदस्थत्वादशितं एत्वे वचनम् । प्रकृतोपयुक्तमाह—
त्रात्पूर्वस्य । हन्तेरित्यनुवर्तते, 'रषाभ्यां नो एः' इति च । उपसर्गादिति तु निवृत्तम् ।
इन्तेरत्पूर्वस्य नस्य गो लभ्यते । सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः, तदाह—हन्तेरत्पूर्वस्येवेत्यादिना । प्रध्नन्तीति । हन्तेर्त्तं, भिः, भोऽन्तः, शप्, जुक् 'गमहन—'
इत्युपधालोपः, 'हो हन्तेः—' इति कुत्वम् , प्रझन्तीति रूपम् । अत्र उपसर्गस्थरेषात्
परत्वाद् 'हन्तेः' इत्यनेन प्राप्तं गत्वम् 'अत्पूर्वस्य' इति नियमान्न भवति, वृत्रम्न इत्यत्र
'प्रातिपदिकान्त—' इत्यादिग्रात्वं निवर्तते ।

ननु 'प्रातिपदिकान्तनुम्विमिक्षषु च', 'एकाजुत्तरपदे राः' 'कुमिति च' 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इति सूत्रपाठकमः । ततश्च 'श्चनन्तरस्य विधिः—'इति न्यायेन 'श्चत्पूर्वस्य' इति नियमेन प्रवन्तीस्य इन्तेरिस्य व्यवहित एत्वमेव निवर्तेत, नत्वन्यिद्यत श्चाह— योगिति । यदि 'श्चत्पूर्वस्य' इस्येनेन 'हन्तेः' इति एत्वमेव व्यावर्खेत, तिर्हि 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इत्येकमेव सूत्रं स्यात् , जपसर्गस्थािकमित्तात् परस्य इन्तेरत्पूर्वस्य नस्य एत्वम्म् इस्येतावतैव प्रवन्तीस्य एत्वमित्रम्भवात् । श्वतो योगिवभागसामर्थ्याद् एत्वमात्रस्यायं नियम इति विज्ञायत इस्यंः । एकाजुत्तरेति । 'कुमिति च' इत्यस्य 'प्रातिपदिकान्त-' इस्यस्य चोपलच्याप् । श्रक्षोपस्य पूर्वसादिष विधौ स्थानिवत्तवहेकाच्त्वमुत्तरपदस्य बोध्यम् । न च 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इति वाच्यम् , 'तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वएत्वेषु' इस्युक्षेः । ननु चन्नव्र इस्त्र 'हो हन्तेः-' इति कथं कुत्वम् ,

योगविभाग उत्तरार्थः । वृत्रहेति । वृत्रं हतवात् , 'ब्रह्मधूरान' इति क्रिप् । हन्ते-हैकारस्येति । जिति शितीखेतद्वन्तेर्विशेषराम् , नकारे इति तु हस्येति यथासंभवं बो-घ्यम् । यद्वा विशिराजाः सर्वेऽपि हस्यैव विशेषराम् , जिति शितीखेशे येन नाव्यवधान-न्यायेन द्वाभ्यां व्यवधानं स्वीकियते, तेन घातः, घातक इस्यंत्र कुत्वं भवति । इह तु न भवति हननमात्मन इच्छिति हननीयति हननीयतेरार्जुल् हननीयक इति । एतच भाष्यकेयटादौ स्पष्टम् । 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इति सूत्रं योगविभागेन व्याचष्टे—हन्तेरिति । प्रसङ्गदस्योदाहररामाह—प्रहर्यादिति । प्रकृतोपयुक्तमंशमाह—ग्रत्पूर्वस्येति । एकाजुत्तरेति । न चाह्नोपे कृते एकाच्त्वं नास्तीति वाच्यम् , पूर्वस्मादिष विधौ स्थानिवद्गावात् । न च 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत' इति वाच्यम् , 'तस्य दोषः संयो- ख्त्वमपि निवर्तते । नकारे परे कुत्वविधिसामध्यादन्त्रोपो न स्थानिवत् , वृत्रप्तः । वृत्रहा इत्यादि । यत् वृत्रह इत्यादी वैकल्पिकं गत्वं माधवेनोक्स, तद्गाष्य-वार्तिकविरुद्धम्। एवं शार्ङ्गिन्, यशस्विन्, अर्थमन्, पूषन् । यशस्वित्रिति

पूर्वस्य विधावक्कोपस्य स्थानिवत्त्वादिस्यत आह-नकारे पर इति । माधवमतं दूष-यितुमनुवदति—यत्विति । तुः पूर्ववैषम्ये । वैकल्पिकमिति । 'प्रातिपदिकान्त-' इति विहितमित्यर्थः । तद्भाष्येति । 'कुन्यवाये हादेशेषु प्रतिषेधो वक्कन्यः । किं प्रयो-जनम् १ वृत्रवः, खुग्वः, प्राघानि । 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इति सूत्रे ऋत्पूर्वग्रह्गां न कर्तव्यम्' इति 'श्रट्कुप्वाङ्–' इति सूत्रे भाष्यम् । श्रत्र गात्वप्रकरणे हादेशकुब्यवाये प्रतिषेध-विज्ञानात् 'प्रातिपदिकान्त-' इति ग्रात्वमपि होदेशकुव्यवाये न भवतीति विज्ञायते । तद्विरोधाद् माधवमत्तमुपेच्यमित्यर्थः । एचिमिति । वृत्रह्नराञ्दवदित्यर्थः । 'इन्हन्पूषा-गादिलोपलत्वयात्वेषु' इत्युक्तेः । निवर्त्यते इति । 'कुमति च' इति यात्वमपि निवर्त्यत एवेति बोध्यम् । भाष्ये तु-- 'कुव्यवाये हादेशेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः' । किं प्रयोजनम् ? वृत्रमः, खुग्मः, प्राचानि । 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इत्यत्पूर्वप्रहर्गा न कर्तव्यं भवति' इत्यक्तम् । 'एतच वार्तिकाशयवर्णानमात्रम् , न तु वस्तुस्थितिः । वार्तिकेन सूत्रावयवप्रसाख्याना-पेच्चया योगविभागमाश्रित्य वार्तिकार्थोपसंग्रहस्यैव न्याय्यस्वात्'इति तु मनोरमायां स्थि-तम् । नतु 'अत्पूर्वस्य' इत्यत्र तपरो विवित्तितो न वा, यदि विवित्तितर्त्तिहि बहुवृत्रहा-गीति न सिध्येत् । यद्यविवित्तत्तदा प्राघानीति चिगगान्तेऽपि गात्वं स्यात् . ततश्च 'कुन्यवाये हादेराषु प्रतिषेधः' इति वचनं स्वीकर्तन्यमेवेति किमनेन योगविभागेन । श्रत्राहु:--तपरोऽत्र विविद्यत एव । न च बहुवृत्रहाणीसत्र एत्वासिद्धिः । एत्वस्या-न्तरङ्गत्वेन तत्कार्यं प्रति दीर्घस्यासिद्धत्वात् । न च त्रैपादिकेऽन्तरङ्गे षाष्टी परिभाषा न प्रवर्तत इति वाच्यम् , कार्यकालपत्ताभ्युपगमात् । न चैवमन्तरङ्गं गात्वं प्राघानीत्वत्रापि स्यादिति वाच्यम् , 'पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते' इति पत्ते गात्वस्य बहिरङ्गत्वात् , इष्टानुरोधेन 'पूर्व धातुरुपसर्गेण-' इति पत्तस्यानम्युपगमादिति । अन्ये तु 'हन्तेर-त्पूर्वस्य' इलत्र उपसर्गादिलस्यानुवृत्तिस्वीकाराद् योगविभागसामर्थ्येन भ्रगाप्रव इलात्र 'एकानुत्तर-' इलादिना गुत्वामावेऽपि वृत्रघः, ख्रुग्न इलात्र गुत्वं दुर्वारमिति 'कुन्यवाये-' इति वार्तिकं स्वीकर्तन्यमेव । योगविभागस्यानन्तरस्येति न्यायबाधेनापि चरितार्थत्वा-दुपसर्गसंबन्धस्यापि बाधे सामर्थ्याभावात् । न च ब्रह्मादिषु कर्मसूपपदेषु विधीयमानः किप् प्रस्यः केवलधातोरेव स्यात्र तु सोपसर्गादिति ब्रह्मप्रहां भ्रग्रप्रहेत्सादि रूपमेव दुर्लभिमिति वाच्यम् । 'त्रातोऽनुपसर्गे कः' इत्यत्रानुपसर्गे इति सामान्यापेत्त्रज्ञापकात्सो-पसर्गाद्धन्तेरिप 'ब्रह्मश्रूण्-' इति किप्संभवात् । अनुपसर्गग्रहण्स्य सामान्यापेच्चज्ञाप-

विन्यस्यये इनोऽनर्थकस्वेऽपि 'इन्हन्-' (स् ३१६) इत्यत्र प्रहणं भवस्येव, स्रिन-नस्मन्प्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति'(प १७) इति वस-नात् । स्रयेन्सि, श्रयंमिण । पूष्णि, पूष्णि । ३६० मघवा बहुलम् ।(६-४-

येम्णां शौ' 'सौ च' इति दीर्घनियममात्रे दृष्टान्तः, न तु कुत्वादौ, असंभवात् । शार्क्षमस्यास्तीलयें 'अत इनिटनौ' इति मत्वर्थीय इनिः । यशोऽस्यास्तीलयें 'अस्मायामेघास्रजः—' इति विनिः। 'तसौ मत्वर्थे' इति भत्वान्न स्त्वम् । नन्वर्थवत्परिभाषया 'इन्हन्—'
इत्यत्रार्थवत एव इनो अह्णम् , ततश्च विन्प्रत्ये इनोऽनर्थकत्वात् तस्य कथं प्रह्णामिलाशङ्क्ष्य परिहरिति—युश्सिचिन्नित्यादिना । अनिनस्मिन्निति । एतच 'येन
विधः—' इति सूत्रे भाष्ये स्थितम् । राज्ञ इत्यत्र अन् अर्थवान् , दाम्न इत्यत्र तु अनर्थकः । शाङ्गी इत्यत्र इन् अर्थवान् , यशस्त्री इत्यत्र तु अनर्थकः । सुपया इत्यत्रास्
अर्थवान् , सुन्नोता इत्यत्र दु अनर्थकः । असन्तत्वाहीर्घः । सुश्मेंत्यत्र मन् अर्थवान् ,
सुप्रथमा इत्यत्र तु अनर्थकः । 'मनः' इति न बीप् । अर्थमन्शब्दे पूष्टराब्दे च अक्षोपे
विशेष इत्याह—अर्थमिण इत्यादि । 'विभाषा विश्योः' इत्यक्षोपविकत्यः । शसादाविच तु नित्यमक्क्षोप उक्कप्राय इति भावः ।

महाते पूज्यत इत्यथें किनप्रत्ययः, इकार उचारणार्थः, ककार इत्, अन् इति प्रत्ययः शिष्यते । धातोरवुगागमः, तत्र ककार इत्, उकार उचारणार्थः, कित्त्वादन्ता-वयवः, महधातोईस्य धश्च इति त्रयं निपालते । श्वन्तुज्ञनपूषन्मीहनक्नेदनल्लेहनमूर्धन्-मज्जनर्यमन्विश्वप्सन्परिज्मन्मातिश्विन्मधविष्तत्युणादिस्त्रेण निष्पन्ने तस्मिन् मध-वन्याव्दे विशेषमाह—मधवा बहुलम् । 'अर्वणश्रसौ-' इत्यतः तृ इत्यनुवर्तते । तच

कत्वे त्क्कवार्तिकसेव प्रमाणम् । तस्माद् 'हन्तेः' इति योगविभागोऽत्र निरर्थक एवे-लाहुः । माधवेनोक्किमिति । इत्थं हि तदीयो प्रन्थः—'भसंज्ञायामक्कोपे उत्तरपद-मनच्कं स्थानिवद्भावश्वाल्विधित्वाक्षेत्येकाजुत्तरपदत्वामावात् 'प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्षिषु च' इति विकल्पो भवति—इत्रन्नो इत्रघ्णाः इति । तद्भाष्येति । किं च श्रव्यित्वा-क्षेत्रसंगतम् , श्रव्विष्यर्थमेव 'श्रचः परस्मिन्—' इत्यस्यारम्मातः । तस्याप्रवृत्तौ युक्तय-न्तरस्यैव वाच्यत्वात् । 'एकाजुत्तर—' इत्यस्याप्रवृत्ताविप 'कुमति च' इति सूत्रस्य दुर्वा-रत्वाद् वैकल्पिकत्वं ग्रात्वस्यासंगतमेव । न च त्रिपाद्यामिप पूर्वं प्रत्युत्तरशाक्षस्यासिद्धत्वाद् 'एकाजुत्तरपदे गाः' 'कुमति च' इत्यस्याप्रवृत्ताया 'प्रातिपदिकान्त—' इति वैकल्पिकमेव ग्रात्वं भवतीति वाच्यम् , न हि योगे योगोऽसिद्धः, किं तु प्रकर्गो प्रकरणामिति भाष्यादौ स्पष्टत्वादिति दिक् । श्रानिनस्मन्द्रस्यानीति । श्रन्—राज्ञेत्यर्थवता, सान्ना इत्यन्यं-केन। इत्-दर्गडीत्यर्थवता, वाग्मीत्यनर्थकेन । श्रम्—सुपया इत्यर्थवता, स्रुन्नोता इत्यनर्थ- १२८) मघवन्शब्दस्य वा तृ इत्यन्तादेशः स्यात् । ऋ इत् । ३६१ उगिद्चां सर्वनामस्थाने अधातोः । (७-१-७०) अधातोरुगितो नवोपिनोऽख्वतेश्र

लुप्तप्रथमाकम् । मघवेति तु षष्ठ्यथे प्रथमा । तदाह—मघवन्राव्दस्येत्यादिना । मघ इदिति । 'उपदेशेऽजनुनासिक इत' इति ऋकार इत्संज्ञक इत्यर्थः । ऋ इत्यन्तिक निर्देशः प्रक्रियासमये न दुष्यति । 'ऋकोऽन्त्यस्य' इति नकारस्य तकारः । सर्वादेशस्तु न, 'नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्' इति वचनात् । मघवत् स् इति स्थिते— उगिदचाम् । अधातोरिति छेदः । उक् इत् येषां ते उगितः । अच् इति लुप्तनकारस्य 'अञ्जु गतिपूजनयोः' इति धातोर्ष्रहर्णम् । अधातोरित्युगिद्विशेषण्म् , न त्वस्तेः, असंमवात् । 'इदितो नुम् धातोः' इत्यतो नुमित्यनुवर्तते । तदाह—अधातोष्ठिति इत्यादिना । नुमि मकार इत् , उकार उच्चारणार्थः, मित्त्वादन्त्यादचः परः। अजिति

केन । इह 'स्तुरीभ्यां तुद् च' इलामुनस्तुट् । मन्-मुशर्मेलर्थवता, सुप्रथिमा इत्यनर्थ-केन । एतच 'इर्णः षीध्वम्-' इति सूत्रे अङ्गप्रहर्णेनार्थवद्प्रहर्णपरिभाषाया अनित्य-त्वज्ञापनात्सिद्धम् । वेविषीध्वमित्यत्र षीध्वंशब्दस्य प्रहृणं मा भूदिति हि तत्राङ्गप्रहृणं कृतम् । तचापार्थकम् , अनर्थकत्वादेव तद्प्रहणासिद्धेः । अतो ज्ञायते अर्थवद्प्रहण्-परिभाषा अनित्येति । मघवा बहुलम् । 'श्रवर्णव्यत्तै-' इत्यतस्तु इत्यनुवर्तते, तद-पेचा च 'मघवा' इति षष्ठयथे प्रथमा, तदाह—मघवन्शब्दस्येति । ऋघातो-रिति । अधातुभूतपूर्वस्यापीत्यर्थः । अञ्चतिप्रहणं हि नियमार्थम् , जितो धातोश्चे द्भवति तर्ह्यञ्चतेरेवेति । एवं च गोमानिवारचरति गोमान् इत्यादौ संप्रति घातुत्वेऽपि विध्यर्थमधातुत्रहराम् । एतच मूल एव स्फुटीभविष्यति । नन्वज्ञतिप्रहरामौपदेशिक-धातोश्चेदुगित्कार्यं तर्ह्यञ्चतेरेवेति व्याख्याय श्रधातुप्रहणं त्यज्यतामिति चेत्। श्रप्र नव्याः---तुम्मात्रविषयको नायं नियमः, 'धातोश्चेदुगित्कार्यं तक्कीचतेरेव' इति नियम्यते। तेनेह न, उखास्रत्' इति 'उगितश्च' इति सूत्रे वच्यमाण्यात् । ततश्च यदौपदेशिक-धातोश्चेदुगित्कार्यमिति व्याख्यायेत तर्हि पूर्वोक्ते गोमानित्यादौ श्चियाम् 'उगितश्च' इति **बीप् प्रस**ज्येत । श्राचारिकवन्तस्यौपदेशिकघातुत्वाभावात् । न चेष्टापत्तिः । श्रधातो-र्प्रहणादेव सूत्रकृता तत्र चीब् नेष्यत इत्यनुमानादिति दिक् । ननु नलोपिनोऽखतेरेव नुमागमः स्यात्, न तु पूजार्थस्य नकारवतोऽश्रतेरित्येवमर्थम् 'श्रचाम्' इति प्रह्रग्रस्य सार्थकरबात्कथमेतस्य सामान्यनियमार्थतेति चेत् । उच्यते—श्रचामित्यत्र नलोपोऽविव-चितः । तथा च पूर्वोक्तनियमार्थता भाष्यकैयटायुक्ता संगच्छत एव । पूजार्थस्यास्रतेर्नुमि सत्यपि 'नश्चापदान्तस्य-' इति सूत्रे जातिपच्चमाश्रित्य नत्वजातेर्नुस्वारविधानेन समी-हितरूपसिद्धेः । व्यक्तिपन्ने त्वनुस्वारस्य शर्षु पठितत्वादु अनुस्वारे परे नुसोऽनस्यारे

हिलन्तपुँ ज्ञिङ्ग-

नुमागमः स्यात्सर्वनामस्थाने परे । उपधादीर्घः, मघवान् । इह दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तकोपस्यासिद्धत्वं न भवति, बहुलग्रहणात्। तथा च 'श्वन्नुसन्-' (उ ११७) इति निपातनान्मघशब्दान्मतुपा च भाषायामि शब्दद्वयसिद्धिमा-

अच्प्रलाहारो न गृह्यते, व्याख्यानात्, 'नपुंसकस्य भातन्तः' इल्पज्यह्गाच । अन्यथा 'उगिदचाम्-' इस्वेव सिद्धे तद्दैयर्थ्यात् , 'बृद्धिः' 'गुगाः' इस्वादिनिर्देशाच । अधातोरिसे-तत्त अप्रे गोमच्छब्दिनिरूपणावसरे मूल एव व्याख्यास्यते, तत्प्रयोजनं च तत्रैव वच्यते । उपधादीर्घ इति । मघवन् त् स् इति स्थिते हल्क्यादिना सुलोपे संयोगान्त-लोपे च सति 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घ इत्यर्थः। निन्वह दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्त-लोपस्यासिद्धत्वाद् नान्तत्वाभावात् पचित्रसादाविव दीघों न संभवतीत्यत आह-टीघें-कर्तव्य इति । बहुलग्रहणादिति ।

'कचित्प्रवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव । शिष्टप्रयोगाननुस्त्य लोके विज्ञेयमेतद्वहलग्रहे तु ॥' इति स्थितः ।

श्रत्र दीर्घे कर्तन्ये संयोगान्तलोपस्य नासिद्धत्वम् , पचित्रत्यादौ तु श्रसिद्धत्व-मेवेति बहुलप्रहृखाल्लभ्यत इत्यर्थः । नतु त्रादेशपत्ते मघवन्निस्वेवास्तु, बहुलप्रहृखोन संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाभावकल्पनायां प्रमाणाभावात् । वेदे तु यज्ञेन मघवानित्यादौ दीर्घः ब्यान्दसो भविष्यतीत्यत श्राह—तथा चेति । त्रादेशपचे संयोगान्तलोपस्यासिद्ध-त्वाभावमभ्युपगम्यैवेत्यर्थः । निपातनादिति । कनिप्रत्ययस्य, त्रवुगागमस्य, घत्वस्य इति त्रयासां निपातनादित्वर्थः । तथा च नान्तो मघवनराज्दः सिष्यतीति भावः । मचश्रव्यादिति । धनपर्यायादिखर्थः । मघः धनमस्यास्तीखर्थे मतुपि 'मादुपधायाश्र-' इति वत्वे तान्तो मघवच्छ्रव्दः सिद्ध इति भाव । भाषायामपीति । लोके छुन्दसि च इलार्थः। **शब्दद्वयेति । म**घवन्शब्दो मघवच्छब्दश्चेति शब्दद्वयम् 'मघवा

सति श्रनुस्वारद्वयवद्रूपमिष्यते । 'श्रनचि च' इति द्वित्वेन तद्रूपस्य तवापि मते दुर्वा-रस्वात् । न च भवन्मते द्वित्वेनानुस्वारत्रयं स्यादिति शङ्क्यम् , 'मरो भारि-' इति लोपेन निवारियतुं शक्यत्वात् । लोपाभावपत्ते त्रयागां श्रवणं स्यादिति चेत्, भाष्य-कैयटायुक्कनियमातुरोधेन तत्स्वीकारे बाधकामावाद् इष्टातुरोधेन जातिपच्च एवात्राश्रय-सीयः । नुमागमः स्यादिति । 'इदितो नुम् धातोः' इत्यतो नुमनुवर्तत इति भावः। नन क्रविश्वत्यादाविव संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वेन नान्तत्वाभावाद्दीर्घत्वं न स्यादित्या-शक्क्याह—इह दीर्घे कर्तव्य इति । बहुलग्रहणादिति । क्रचिदन्यदेवेलार्थकादि-स्वर्यः । बहुनर्यान् लातीति बहुलम् । 'श्रातोऽनुपसर्गे-' इति कर्मरायुपपदे कः । श्च-। 'श्वन्तचन्यूषन श्रीहन क्लेदन स्नेहन मूर्धन मज्जन श्रार्थमन विश्वप्सन श्रिसैतत्सूत्रं प्रसाख्यातमाकरे । 'इविर्जविति निःशङ्को मसेषु मघवानसौ' इति भिट्टः । मघवन्तौ, मघवन्तः । हे मघवन् । मघवन्तम् , मघवन्तौ, मघवतः । मघवता, मघवद्रयाम् इसादि । तृत्वाभावे मघवा । 'छुन्दसीवनिपौ च' इति

बहुत्तम्' इत्यस्य फलम् । तस्य सिद्धिमाश्रिसेखर्थः । ग्राकर इति । 'केशाद्वः-' इति स्त्रे कैयटप्रन्थ इत्यर्थः । तत्र हैवनुक्रम्--'मघवा बहुलम्' इत्येतन्न कर्तव्यम् , 'श्वन्तु-ज्ञन्-' इति निपातनादु मघशञ्दान्मतुपा च भाषायामपि शब्दद्वयस्य सिद्धत्वात्' इति । त्रोदेशपत्ते संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाद् दीर्घाभावाश्रयरो मघवन्निति रूपम्, मतुपि तु 'अत्वसन्तस्य-' इति दीर्घे मघवानिति रूपमिति रूपभेदापत्त्या तदसंगतिः स्पष्टैवेति भावः । वस्तुतस्तु कन्यन्तस्य प्रत्ययस्वरेगान्तोदात्तत्वम् , मतुपि तु 'हस्वनुड्भ्यां मतुप्' इति मत्ववात्तत्वस्य 'न गोश्वन्-'इति प्रतिषये सति पिरवादनुदात्तत्वे घकारादकारस्य फिट्-स्वरेण उदात्तत्वमिति फलभेदात् कैयटग्रन्थश्चिन्त्य एव । मघवानिति दीर्घः शिष्टसंमत-श्चित्याह—हविरिति । मखेषु यज्ञेषु निश्शङ्कः असौ मघवान् हविजीविति-भक्तयती-लर्थः । मघवन्तावित्यादि । सुटि त्रादेशो नुम्चेति भावः । शसादौ त्रादेशः, न तु तुम् , असर्वनामस्थानत्वादित्यभिष्रेत्याह-मधवत इति । मधवद्भवामित्यादि । त्रोदेशे 'स्वादिष्ठ-' इति पदत्वाज्ञश्त्वम् । सुपि त्रादेशे जश्त्वे चत्वे मघवतस्र । तृत्वाभावे मघवेति । नान्तात् सौ राजवद्रपमिति भावः । ननु 'मघवा बहुलम्' इति सूत्रे 'त्र्रविशास्तृ मघोनश्च न शिष्यं छान्दसं हि तत्' इति वार्तिकभाष्य-कैयटेषु मघवन्शब्दस्य छन्दोमात्रविषयत्वावगमात् कथं तस्य लोके प्रयोग इत्यत श्राह-छन्दसीवनिपावित्यादि । 'तदस्यात्यस्मित्रिति मतुप्' इत्यधिकारे 'केशाद्वोऽन्यतर-स्याम' इति सूत्रे 'छन्दसीवनिपो च' इति वार्तिकम् । छन्दिस ईवनिपौ च वक्कव्यौ' वश्र मतुष्च । 'रथीरभून्मुद्रलानी गविष्टौ, सुमङ्गलीरियं वधूः, ऋतावानं मघवानमीमहे' इति तत्र भाष्यम् । तत्र वनिष्प्रखयान्ते मघवन्शब्दे प्रखयस्वरेण वकारादकार उदात्तः, मघराब्दः फिट्स्वरेगान्तोदात्तः, 'त्रजुदात्तं पदमेकवर्जम्' इति शिष्टस्वरेगा मकारा-

परिज्मन् मातिरिश्वन् मघवन्' इत्युणादिस्त्रेग्णेखर्यः । निपातनादिति । महेईकारस्य घकारः, त्रावुगागमः किनप्रत्यश्वेत्रस्य त्रितयस्य निपातनादित्यर्थः । प्रत्याख्यातमाक्तर इति । एवं च फलभेदे त्रादेशस्य प्रत्याख्यानासंभवाद् त्रादेशपद्येऽपि दीर्घो भाष्यादिसंमत एवेति बहुलग्रह्णात्यंयोगान्तलोपस्य नासिद्धत्विमत्युक्तम् । यत्त्वाहुः—मतुप्पद्येऽपि छान्दसत्वान्न दीर्घ इत्येव भाष्याशय इति । तन्न । मतुबन्तस्य छान्दस्ते मानाभावाद् उदाहृतमिष्ट्रप्रयोगविरोधावेति दिक् । छुन्दसीविनपाविति । मत्वर्षे ईविनपौ स्तः छन्दसीति वार्तिकार्थः । 'सुमङ्गलौरियं वधृः' 'मघवानमीमहे'

विनवन्तं मध्योदात्तं क्रुन्दस्येव । श्रन्तोदात्तं तु लोकेऽपीति विशेषः । मघवानौ, मघवानः । सुटि राजवत् । ३६२ श्वयुवमघोनामतद्भिते । (६-४-१३३) श्रयन्तानां भसंज्ञकानामेषामतद्भिते परे संप्रसारणं स्यात् । 'संप्रसारणाय' (सू ३३०) 'श्राद् गुग्यः' (सू ६१) मघोनः । श्रयन्तानाम् किम्-मघवतः । मघवता ।

दक्षरो वकारादकारश्चानुदातः, 'उदातादनुदात्तस्य स्विरेतः' इति वकारादकारः स्विरेतः, तथा च मघवित्विति रूपं मध्योदात्तं संपद्यते । एतादशमघवन्शव्दिविषयकं छान्दसत्वाभिधानम् । कन्यन्ते तु मधवन्शव्दे वकारादकारः प्रत्ययस्वरेगोदात्तः, शिष्ट-स्वरेग मकारादकारो घकारादकारश्च अनुदात्तौ, तथा च मघवित्रिति रूपमन्तोदात्तमिति स्थितः । एतादशमघवन्शव्दस्तु लोकवेदसाधारगः, तस्य छन्दोमात्रविषयत्वे प्रमाणाभावात् । किं च 'वनो र च' इति स्त्रे भाष्यम्—'मघवन्शव्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्' इति । अयमपि मघवन्शव्दः फिट्स्छेरणान्तोदात्तः लोकवेदसाधारगः एव, छन्दोमात्रविषयत्वे प्रमाणाभावादिति भावः । शव्दरले तु 'न शिष्यं छान्दसं हि तत् इस्युदाहृतभाव्यवार्तिकयोः सामान्यप्रवृत्तयोः मध्योदात्तमात्रविषयसंकोचे प्रमाणं न किश्चिदस्ति, किवप्रयोगागां तु 'तं तस्थिवांसं नगरोपकएठे' इत्यादिविषये बहुशः प्रमाद्दर्शनात् तेषामपि नार्षवचनसंकोचकता, अतो मघवन्शव्दस्य सर्वस्यापि लोके असाधुत्वमेवेति प्रपश्चितम्। सुटि राजविदिति । तृत्वाभावपचे नान्तत्वादीर्घ इति भावः।

शसादाविच मधवन् अस् इत्यादिस्थितं 'श्रक्कोपोऽनः' इति प्राप्ते—श्वयुव-मघोनामतिद्धते । श्वा च, युवा च, मधवा च इति द्वन्द्वः । 'वसोः संप्रसारणम्' इत्यतः संप्रसारणमित्यतुवर्तते । 'मस्य' इत्यिकृतम् । 'श्रक्कोपोऽनः' इत्यतः अन इत्यपकृष्यते । तत्र श्वयुवमघोनां प्रत्येकं विशेषणम्, तदन्तविधिः । फलितमाह— श्रमन्तानामित्यादि । 'इग्यणः संप्रसारणम्' इति वकारस्य संप्रसारणमुकारः। मघ उ अन् इति स्थिते पूर्वरूपमुक्तं स्मारयति—संप्रसारणाचेति । मघ उ न् इति स्थिते गुणं स्मारयित-श्राद् गुण् इति । श्रमन्तानां किमिति । श्रयुवमघोनामकन्तत्वाव्यभिचा-रात् किमर्थमकन्तत्वविशेषणम्, मघवन्राव्दे नकारस्य त्रादेशपच्चेऽपि एकदेशिवकृतस्थान-न्यतया अश्रन्तत्वसत्त्वादिति प्रश्नः । मघवत इति । त्रादेशपचे मघवन्राव्दे संप्र-

इत्युदाहरिष्यति वैदिकप्रिक्षयायाम् । श्रन्तोदात्तं त्यिति । ययपि 'श्वन्तुत्त्नत्' इत्यत्र इतिक्रन्ता एते इत्युज्ज्वलदत्तादिग्रन्थपर्यालोचनया श्रायुदात्तत्वं लभ्यते, तथापि 'उत्ता समुद्रो श्वरुषः सुपर्याः' 'पूषा त्वेतो नयतु' 'श्रप्तिर्मूर्धा दिवः' इत्यादौ तत्स्त्रोपात्ताना-सुद्धादीनामन्तोदात्तत्वस्य निर्विवादतया कनिश्रस्य एवोचित इति भावः । श्वयुव । 'श्रक्कोपोऽनः' इत्यतोऽन इत्यपकृष्य व्याचष्टे—श्रक्षन्तानामिति । श्रक्षन्ताना

श्चियां मधवती । श्रतिद्विते किम्-माधवनम् । मधोना, मधवभ्याम् इत्यादि । श्चनः । श्चना, श्वभ्यामित्यादि । युवन्शब्दे वस्योत्वे कृते । ३६३ न संप्रसारणे

सारगानिवृत्त्यर्थम् अन्नन्तत्वविशेषगाम् । यद्यप्येकदेशविकृतस्यानन्यतया अन्नन्तत्वम-स्त्येव, तथापि विशेषणसामध्यति श्रयमाणनकारान्तस्यैव संप्रसारणमित्याहैः। स्त्रियां मघवतीति । मघवतः स्त्री मघवती, पुंयोगेन स्त्रियां वृत्तौ 'उगितश्च' इति बीपै। त्रत्राप्यन्नन्तत्वविशेषणाद् न संप्रसारणमिति भावः । त्रत्र 'उगिदचाम्-' इति नुम् <u>त</u> न, कीर्पो व्यवधानेन तान्तस्य उगितः सर्वनामस्यानपरकत्वाभावात् । लिङ्गविशिष्टपरि-भाषा त नेह प्रवर्तते, विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाप्रहरामित्युक्तेरिति भावः । माघवनमिति । 'साऽस्य देवता' इति मघवन्शब्दाद् त्राणि श्रादिवृद्धिः । श्रत्राणस्तद्धितत्वात् तस्मिन् परे न संप्रसारणमिति भावः । मघवभ्यामिति । भ्यामादौ हलि नलोप इति भावः। इत्यादीति । मघोने । मघोनः । मघोनोः । मघोनाम् । मघोनि । श्वन्शब्दः प्रायेगा राजवत् । शसादाविच 'श्रुयुव-' इति संप्रसार्गा वकारस्य उकारः । श्रु ऋन् इति स्थिते 'संप्रसारसाच' इति पूर्वरूपमिति मत्वाह—शुनः । शुनेति । इत्यादीति । शुने । शुनः । शुनोः । शुनाम् । शुनि । युवन्शब्दोऽपि प्रायेण राजवत् । शसादावनि विशे-षमाह-युवन्शब्द इति । युवन् अस् इत्यादिस्थिते 'श्वयुव-' इति वकारस्य संप्र-सारगो उकारे, यु उ अन् इति स्थिते 'संप्रसारगाच' इति पूर्वरूपे, यु उ न् इति स्थिते सवर्गादीचें यून इत्यादिरूपेषु सिद्धेषु, यकारस्यापि संप्रसारगो प्राप्त इत्यर्थः । 'लच्चे लक्तरास्य सक्नदेव प्रवृत्तिः' इत्यस्य तु नायं विषयः, कार्याश्रयवर्णभेदेन लक्त्यभेदात् । श्रन्यथा संस्कर्तेत्यादौ 'श्रनचि च' इत्यादेरसकृत्प्रकृत्यनुपपत्तेरिति भावः ।

किम् । मघवत इति । यद्यपि नस्य तादेशेऽप्येकदेशिवकृतस्यानन्यत्वाद्धन्ततात्रा-स्खेव, तथापि विशेषणसामर्थ्यात् श्रूयमाणनकारान्तस्यैव संप्रसारणं न त्वत्रेखाहुः । वार्तिककृता तु 'श्वादीनां संप्रसारणे नकारान्तप्रहणमनकारान्तप्रतिषेधार्थम्' इत्युक्तम् । नन्वेवमिप 'श्रक्कोपोऽनः' इत्यक्कोपो दुर्वार इति चेन्मैवम् । भाष्यकृता पूर्वोक्कवार्तिकम-त्रानुवर्ख 'श्रक्कोपोऽनः, नकारान्तस्यैव' इति व्याख्यातत्वात् । एतच 'श्रृलुक्' इति स्त्रे भाष्ये स्पष्टम् । एतेन बहुधीवरी राजकीयमित्यत्राप्यक्कोपाभावः सिद्धः । 'वनो र च' 'राज्ञः क च' इत्यादेशे कृते नकारान्तत्वाभावात् । स्त्रियां मघवतीति । मध-

९ वस्तुतस्तु 'एकदेशिवकृतन्यायस्य लोकन्यवहारमूलकतया, लोक यथा छिन्न-पुच्छे शुनि श्वन्यवहारसत्त्वेऽपि पुच्छवत्त्वन्यवहारो न जायते, तथा तान्तमधवच्छब्दे मघवन्शब्दत्वन्यवहारसंभवेऽपि नान्तत्वन्यवहारासंभव एव बोध्यः।

२ 'पुंयोगादाख्यायाम्' इति क। ३ 'ङीष्' क। ४ 'ङीषा' क।

संप्रसारणम् । (६-१-३७) संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न स्वात्। इति यकारस्य नेत्वम् , द्वात एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं संप्रसारणम् , यूनः। यूना, युवभ्यामित्यादि । द्ववी । हे द्ववन् । ३६४ त्र्यविणस्त्रसावनञः। ( ६-

न संप्रसारणे । इति यकारस्येति । सवर्णदीर्घनिष्पत्रस्य उकारस्य 'श्रवः परिसन्-' इति स्थानिवत्त्वेन संप्रसारणतया यकारस्य संप्रसारणपरकत्वाद् न संप्रसारणिमकार इत्यर्थः । ननु उकारद्वयस्थानिकस्य उकारस्य स्थानिवत्त्वे सित तस्य उकारद्वयात्मकतया प्रथमेन उकारेण व्यवधानात् संप्रसारणपरत्वाभावात् कथिमह निषेधः, 'येन नाव्यवधानम्-' इति न्यायस्य तु नायं विषयः, विव्यथे इत्यादौ 'व्यथो लिटि' इति वकारस्याव्यवद्वितसंप्रसारणपरत्वे निषेधस्य चिरतार्थत्वाद् इति चेन्मैवम् । एवं हि सितं 'न संप्रसारणे संप्रसारणम्' इति निषधस्य 'व्यथो लिटि' इति संप्रसारणमात्रविषयक्त्वमापयेत, एवं च सितं 'व्यथो यो लिटि' इति यकारप्रह्णेनेव सिद्धे 'न संप्रसारणे संप्रसारणम्' इति स्वृत्रमनर्थकमेव स्यात् । श्रवः 'श्वयुव-' इति संप्रसारणिनष्यकत्व-मस्यावश्यकमिति व्यवहितेऽपि संप्रसारणे परे यून इत्यादौ निषेधो निर्वाधः, 'यूनिस्त' इत्यादिनिर्देशाचेत्यलम् । ननु सङ्कत्प्रवृत्त्येव युवन्शव्दे यवयोः संप्रसारणे जाते निषेधो व्यर्थः, निमित्तत्वानुपपत्तिश्च । यद्वा प्रथमं यकारस्य संप्रसारणमस्तु, तदानीं संप्रसारणपरत्वाभावेन निषेधाप्रवृत्तेः, श्रवन्तरं तु वकारस्यापि संप्रसारणमस्तु । तत्राह—श्रवत प्रवृत्ता । श्रवः। यूनीः । यूनि ।

'श्रातो मनिन्किनिन्बनिपश्च' 'श्रन्येभ्योऽपि दृश्यते' इति ऋधातोः विनिषि गुर्गे रपरत्वे श्रर्वन्शब्दः अश्वे योगरूढः । तस्य सौ राजवद्वृपं मत्वाह—श्रव्या । हे अर्वन्निति । श्रर्वगस्त्रसावनञः । तृ श्रसौ इति छेदः । न विद्यते नज् य-

वती, मघवत्यौ, मघवत्य इत्यत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषया 'उगिदचाम्—' इति नुम् न शङ्कयः, विभक्षौ लिङ्गविशिष्टात्रह्णादित्याहुः । न संप्रसारणे । 'ह्वः संत्रसारणम्' इत्यतः संत्रसारण्मित्यनुवर्तमानेऽपि पुनः संत्रसारण्मद्रस्यातः प्रदेशान्तरस्यं 'श्वयुवमघोनाम्—' इत्यपि संत्रसारणं निषिष्यते, तदाह—इति यकारस्य नेत्वमिति । यून इति । नन्कारेण व्यवधानात्कथमत्र निषेधः । विव्याध विव्यथे इत्यादावव्यवधानेऽपि निषेधस्य चितार्थत्वात् । न च सवर्णदीर्षे कृते नास्ति व्यवधानमिति वाच्यम् । 'अचः परस्मिन्—' इति स्थानिवत्त्वात् । अत्राहुः—विदेशस्थनिषधार्थात्पुनः संत्रसारण्मह्णादेव व्यवधानेऽप्यत्र निषेधो भविष्यतीत्यदोषः। न च 'व्यथो लिटि' इति विदेशस्येन यकारस्य संत्रसारणे—' इति स्त्रं

## ४-१२७) नत्रा रहितस्यार्विश्वस्याङ्गस्य तृ इसन्तादेशः स्यात् , न तु सौ ।

स्येति बहुत्रीहिः, ब्रङ्गस्येत्यधिकृतम् अर्वणा विशेष्यते । तदाह । नजा रहितस्ये-प्रवर्त्य पुनः संप्रसारणप्रहर्णं चरितार्थमिति व्यवधाने निषेधो न भविष्यतीति शङ्कथम्। 'व्यथो लिटि' इत्येतद्धलादिः शेषापवाद इत्याकरे स्पष्टत्वात् । उत्सर्गसदेशश्चापवाद इति परस्यैव संप्रसारणं भवति, न पूर्वस्थेति कैयटेन व्याख्यातत्वाचेति । अर्वणस्तृ । अइस्थिति वर्तते, तचार्वणा विशेष्यते, अनग इत्यनेनापि, तदाह--नजा रहितस्ये-त्यादि । असाविति पर्युदासे विभक्तौ परत एव स्यात्, ततश्रार्वतीत्यादौ न स्यादित्या-रायेनाह--न तु साविति । न चैवमर्वितय इत्यादावतित्रसङ्गः, अङ्गेन स्वनिमित्तस्य प्रत्ययसाचेपाल्लुका लुप्तत्वेनात्र प्रत्ययलच्रागाभावात् । एतेन 'वाहैरलुप्यत सहस्रदगर्व-गर्वः' इति श्रीहर्षप्रयोगो व्याख्यातः । नन्वेवं 'स्थानिवदादेशः-' इति सूत्रे धात्वङ्ग-कृत्तिद्धितान्ययसुप्तिङ्पदादेशाः स्थानिवत्स्युरिति प्राचो प्रन्थमन्य-तत् किं परिगणनम्, उदाहरणमात्रं वेति विकल्प्य, नान्त्यः, अव्ययस्याङ्गपदाभ्यां पृथग्प्रहणवैयर्ध्यादिति मनो-रमायां यदुक्तं तत् कथं संगच्छेत, अन्ययस्योक्तरीत्यानद्गत्वात्। न च 'न लुमता-' इखनेनाङ्गकार्यनिषेधेऽप्यङ्गसंज्ञाया श्रनिषेधान्नोक्कदोष इति वाच्यम् , प्रखये परतः पूर्वस्य यत् कार्यमाइमनाङ्गं वा तत्सर्वं 'न लुमता-' इत्यनेन निषिच्यते, इति 'यहोऽचि च' इति स्त्रस्थमनोरमाग्रन्थपर्यालोचनया लुमताशब्देन लुप्ते अङ्गसंज्ञाया अप्यस्तीकार्य-त्वात् , तस्या श्रपि प्रत्येय परतः पूर्वस्य कार्यत्वात् । यदि तु लुका लुप्तेऽप्यङ्गत्वं स्वी-कियते, तदायं प्रन्थो 'यचि भम्' 'वृषएवखश्वयोः' इत्यत्र 'वृष वर्षुकं वसु धनं यस्य वृषरवसु, वृषा अश्वो यस्य वृषराश्व इत्युदाहृत्य भत्वादिह नलोपो न भवति । अल्लोपस्त श्चनङ्गत्वाचा।' इति मूले वैदिकप्रक्रियायां वच्चमाराप्रम्थेन सह विरुध्येत । न च 'श्रक्कोपो-Sनः' इत्यत्राङ्गावयवोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽनिति व्याख्यानाद् स्राह्मोपस्य तत्र प्राप्त्यभावादनद्गत्वादिति समाधानं व्यर्थमिति भ्रमितव्यम् , भसंज्ञयैव यजादिस्वा-दिपरो योऽनिति व्याख्यानवद् वस्वश्वयोः परतो योऽनिति व्याख्यानस्यापि लाभात् । तस्मात्पदात्प्रथगिरोव वक्कव्ये ब्रङ्गपदाभ्यामिराङ्गब्रहणं रभसकृतमेवेति चेत् । अत्राहः-'न लुमता-' इति सूत्रे लुमता लुप्ते तिन्निमित्ताङ्गस्याङ्गसंज्ञकस्य कार्यं न स्यादिति यदा व्याख्यायते, तदा 'ऋर्वणस्तृ-' इत्यायङ्गकार्यात्रकृतावप्यङ्गसंज्ञाया निर्वाधत्वादङ्गग्रहणं तत्रत्यं सम्यगेव । यदा त्वाङ्गमनाङ्गं वेत्यादिमनोरमाप्रन्यस्यानङ्गत्वादिति मृलग्रन्थस्य च स्वारस्यपर्यातोचनया लाघवादव्ययस्याङ्गत्वे फलाभावाच प्रस्ये परतः पूर्वस्य कार्य निषिध्यते, तदा त्वविशेषेण ऋइसंज्ञाय ऋपि निषेधादज्ञग्रहणं तत्र रमसकृतमेव । न च 'न लुमता–' इखनेनाङ्गसंज्ञानिषेधे 'युवोरनाकौ' इति सुत्रस्थभाष्यकैयदाभ्यां

उगिरवान्तुम् । अर्वन्तौ, अर्वन्तः । अर्वन्तम्, अर्वन्तौ, अर्वतः । अर्वता, अर्वद्-भ्याम् इत्यादि । अनजः किम्-अनर्वा यज्ववत् । ३६४ पथिमथ्युभुत्तामात् ।

त्यादिना । ऋकार इत् । 'अलोन्त्यस्य' इति नस्य तः । उगित्त्वान्नुमिति । 'उगिद्वाम्–' इत्यनेनेति भावः । अर्वन्ताविति । नुमो नस्य 'नश्चापदान्तस्य–' इति अनुस्वारः, परसवर्ण इति भावः । शसादाविच असर्वनामस्थानत्वान्नुम् नेति मत्वाह्न अर्वत इति । अर्व-द्वामिति । 'स्वादिष्ठ–' इति पद्त्वाज्जशत्वमिति भावः । इत्या-द्विति । अर्वद्वः । अर्वतः, अर्वताम् । अर्वति, अर्व-स्य । अर्वतः, अर्वताम् । अर्वति, अर्व-स्य । अर्वनः किमिति । अनव इत्यस्य कि प्रयोजनमित्यर्थः । अनवी यज्वविति । अनवित्रःवदे यज्वविद्वर्थः । शसादाविच 'न संयोगाद्वमन्तात्' इत्यक्षोपो नेति भावः ।

पथिन् , मथिन् , ऋभुक्तिन् , एते नकारान्ताः । तेषु विशेषमाह—पश्चिम-थ्यूभुक्तामात् । पन्यास्च मन्याश्च ऋभुक्ताश्च पथिमध्यृभुक्तागाः, तेषामिति वित्रहः।

विरोधः स्यादिति वाच्यम् । तयोस्तत्र प्रौढिवादेन प्रवृत्तत्वात् । तथा च 'न लुमता तस्मिन्' इति सिद्धान्तः, प्रलये परतः पूर्वस्य कार्य निषिध्यत इति मनोरमाग्रन्थश्र खरसतः संगच्छत इति । ननु ऋधातोर्विचि गुरो च श्ररिति रूपम् , तस्मान्मतुपि श्रर्व-न्तावित्यादि सेत्स्यति, 'छन्दसीवनिपौ-' इति वनिपि वेदे त्र्यवैति सेत्स्यति, ऋधातोरेव 'स्नामदिपद्यर्ति-' इलादिना वनिपि तु लोकेऽप्यर्वेति सेत्स्यति रूढिशब्दश्रायम् , 'वाजि-बाहार्वगन्धर्वहयसैन्धवसप्तयः' इत्यमरकोशात् । ततश्चार्थोऽपि न भिद्यत इति किमनेन स्त्रेगोति चेत्। अत्राहुः---नान्ततान्तयोः सर्वत्र प्रयोगे प्राप्ते सौ परे नञ्जपपदे च नान्तस्य प्रयोगो भवति, अन्यत्र तु नान्तस्य प्रयोगो न भवतीति व्यवस्थार्थमिदं 'तृज्वत् क्रोच्टुः' इति त्रिस्त्रीवरिति । यतु कैश्चिदुक्तम् — द्यर्वन्मघवन्शब्दयोरपि भाषायाम-साधुत्वमेव । 'त्र्यवंशास्तृ मघोनश्च न शिष्यं छान्दसंहि तत् । मतुज्वन्योविधानाच छन्द-स्युभयदरीनात्।।' इति वार्तिकादिति। तदापाततः, वार्तिकस्य वनिबन्तमध्योदात्तपरत्वात् , छन्दस्येव वनिव्विधानात् । तथा च श्रीहर्षः—'वाहैरलुप्यत सहस्रहगर्वगर्वः' इति प्रायुङ्क । स्रविन्ती, स्रविन्त इति । व्यपदेशिवद्भावेनार्वज्ञन्तत्वात् त्रादेशः । न च व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेनेति वाच्यम् , तस्य प्रत्ययविधिविषयत्वात् । पश्चि-मिशा 'गमेरिनिः' इत्यत इनिरिति 'परमे कित्' इत्यतः किदित्यनुवर्तमाने 'मन्थः' इत्यनेन निष्पन्नो मथिन्शब्दः। 'पतस्थ च' चादिनिः। पथिन्। 'ऋभुक्तः खर्ग-वज्रयोः'। ततो मत्वर्थीयेनिना ऋभुक्तिति बोध्यम् । नतु 'श्रस्थिदधि-' इति सूत्रे उदात्ततया पठितेऽप्यनबीष्टसिद्धौ 'श्रनबुदात्तः' इत्युदात्तप्रहणं 'गुणा श्रमेदकाः' इति (७-१-८४) एषामाकारोऽन्तादेशः स्यास्तौ परे। या स्रात् इति प्रस्त्रेषेण ग्रद्धाया एव व्यक्नेविधानाञ्चानुनासिकः । ३६६ इतोऽत्सर्वनामस्थाने । (७-१-८६) पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यास्तर्वनामस्थाने परे । ३६७ थो न्थः । ( ७-१-८७)

'सावनुडहः' इत्यतः साविखनुवर्तते, ऋदिति तपरकरसम् , त्राकार एव विधेयः । तदाह--एषामित्यादिना । 'श्रलोऽन्त्यस्य' इति नकारस्य श्राकारः । नतु नकारस्य त्रान्तरतम्याद् अनुनासिक एव त्राकारः प्राप्नोति । न च निरतुनासिकस्यै-वाकारस्योच्चारणात् शुद्ध एव त्राकार इति वाच्यम् , गुणानामभेदकस्वात् , भेद-कत्वेऽपि तपरकर्णेन अनुनासिकस्याप्याकारस्य प्रह्णात् , व्यक्तिपचे तपरसूत्रस्य श्चनैरासु दीर्घप्ततेषु विध्यर्थत्वात् । न च प्रहराकसूत्रे वार्रासमाम्रायिकत्वेन निश्चि-तस्यारप्रहरास्य त्रप्रत्यय इत्यस्य च तपरसूत्रे त्रजुन्नतराकारस्येहानरत्वाद विधीय-मानत्वाच न तत्काल इति वाच्यम् , तपरसूत्रे श्ररप्रहरास्य श्रप्रस्यग्रहरास्य चातुत्रत्तौ मानाभावादित्यत त्राह—त्रा त्रादिति । सवर्णदीर्घेगाकारान्तरं प्रश्चित्रते, ततश्चा-नतुनासिकरूप श्राकारो भवतीति लभ्यते। न च सर्वादेशत्वं शङ्कथम् , न ह्यत्र वर्णद्वयं विधीयते, विशेषण्विशेष्यभावेनान्वयाभ्यूपगमेन अननुनासिकाकारस्थैकस्यैव विधाना-दिति भावः । भाष्ये त अनुनासिकविधः संमतत्वे प्रतिपत्तिलाघवाय अनुनासिकस्यैव 'जनः, ऊँ' इत्येत्रेव उचार्य विधानसंभवात्तदनुचारणाच्छुद एव त्राकार इह विधेय इत्युक्तम् । तपरकरणं त उचारणार्थमेव । वस्तुतस्त 'भान्यमानेन सवरानिां ग्रह्णां न' इति परिभाषयैव अनुनासिकाकारनिराससंभवादाकारप्रश्लेषक्लेशो व्यर्थः। 'भाव्यमानोऽखा सवर्णां ब रह्णाति' इति पाठस्तु प्रामादिकः, 'ज्यादादीयसः' इति सूत्रे आदिति तपर-निर्देशेनेयं परिभाषा ज्ञाप्यते--'भाग्यमानेन सवर्णानां प्रहर्णं न' इत्येव भाष्ये पाठात् . त्रगुदित्सूत्रभाष्येऽप्यरप्रहरारहिताया एवास्याः परिभाषायाः पाठदर्शनाचेत्यास्तां तावतः । नकारस्य त्रात्त्वे पथि त्रा स् इति स्थिते—इतोऽत्। 'पथिमध्यृभुत्ताम्' इसानुवर्तते । इत इति तपरकरणं स्पष्टार्थम् , पथ्यादिषु त्रिषु दीर्घप्लुतयोरसंभवात् । भाव्यमानत्वा-देव सवर्णाश्राहकत्वे सिद्धे श्रदिति तपरकरणमपि स्पष्टार्थमेव । तदाह-पथ्यादे-रित्यादिना । पथ त्रा स् इति स्थिते—थो न्थः । थः न्य इति च्छेदः । थ इति पत्तं ज्ञापयतीति निर्विवादम् । तथा च तस्मिन् पत्ते सुत्रेऽननुनासिकोचारगोऽप्यान्तर-तम्यादनुनासिकाकारः स्यादत त्राह—ग्रात्रादिति । इतोऽत्सर्वनाम । त्रादिति वर्तमाने पुनरद्वचनं किमर्थम् , कृतेऽप्यद्वचने पन्था इत्यत्र सवर्गादीर्घेगा भाव्यमन्यत्र तूपधाया दीवेंगिति चेत् । मैनम् । ऋभुक्तग्रामित्यत्र 'ना षपूर्वस्य निगमे' इति दीर्घ-

१ 'अया्सु' इति क।

थिमधोस्थस्य न्थादेशः स्वास्तर्वनामस्थाने परे। पन्थाः, पन्थानी, पन्थानः। पन्थानम्, पन्थानी। ३६८ अस्य टेर्लोपः। (७-१-८८) भसंज्ञकस्य पथ्या-देष्टेर्लोपः स्वात्। पथः। पथा, पथिभ्यामित्यादि। एवं मन्थाः, ऋभुजाः। स्वियां

षष्ठी । आदेशे श्रकार उचारणार्थः । पथिमथिग्रहण्मनुवर्तते । ऋभुचिग्रहण्ं निवृत्तम् , तत्र थकाराभावात् । 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' इत्यतः सर्वनामस्थानग्रहण्यमनुवर्तते । तदाह—पथिमथोरित्यादिना । पन्था इति । नकारस्य श्रात्ते इकारस्य श्रत्ते थकारस्य न्यादेशे पन्य श्रा स् इति स्थिते सवर्णदीर्घे स्त्वविसर्णविति भावः । पन्थानाविति । पथिन् श्रौ इति स्थिते सावित्युक्तेर्नात्त्वम् , 'इतोऽत्' इति इकारस्यात्त्वे थकारस्य न्यादेशे 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घे रूपमिति भावः । एवं पन्थानः । पन्थानम् , पन्थानौ । शसादावि विशेषमाह—भस्य टेर्लोपः । पथ्यादेरिति । 'पथिमथ्युभुचाम्' इत्यावर्वति इति भावः । पथः। पथेति । पथिन श्रस् पथिन् श्रा इति स्थिते इनो लोपे रूपद्यमिति भावः । पथिभ्यामिति । नलोपे रूपम् । इत्यादीति । पथिभिः । पथे । पथिभ्यः । पथः, पथोः, पथाम् । पथि, पथोः, पथिषु ।

एवं मन्थाः, ऋभुत्ता इति । मन्थद्रुख्वाची मथिन्शब्दः । तस्य आत्वम्, अत्वम्, नथादेशः, टिलोपश्च । मन्याः, मन्थानौ, मन्थानः । मन्थानम्,
मन्थानौ, मथः । मथा, मथिम्याम् । मथे । मथः, मथोः, मथाम् । मथि । मथिषु ।
ऋभुत्ताः, ऋभुत्ताणौ—इत्यादि । यतु अत्र पन्थानमात्मन इच्छिति पथीयित, 'सुप
आत्मनः क्यच्', 'नः क्ये' इति पदत्वाद् नलोपः, 'अक्रुत्सार्वधातुक्योः' इति दीर्घः,
'सनायन्ता—' इति धातुत्वम्, ततः क्रिप्, अक्ष्तोपयलोपौ, एकदेशविक्रतस्यानन्यत्वात्
'पथिमथि—'इत्यात्वम्, ततः क्रिप्, अक्ष्तोपयलोपौ, एकदेशविक्रतस्यानन्यत्वात्
'एरनेकाचः—' इति यणं बाधित्वा परत्वािक्तस्याच्च 'थो न्थः', ततः संयोगपूर्वत्वाच्च
यण्, किन्त्वियक्वे—पन्थियौ। 'भस्य टेलोपः' पथः—इत्यादि प्रौढमनोरमातत्त्ववोधिन्यादानुक्कम्, तदेतदनुनासिकविधौ सति प्रतिपत्तिलाघवायानुनासिकस्यैव उच्चारणे कार्ये
तदनुचारणाच्छुद्धस्यैव विधानमिति भाष्यविरोधादुपेद्वम् । पथीयतेः क्रिपि हि ईकारस्य
शुद्धाकारार्थम् अनुनासिकानुच्चारणस्यावस्थकत्वे तदसंगितः स्पष्टैव । तस्मात् पथीयतेः
क्रिपः अनिभवानमेवोचितमिति शाब्देन्दुशेखरे स्पष्टम् । प्रसङ्गादाह—िस्त्रयामिति ।

विकल्पे सित पत्ते हस्त्रश्रवसार्थमद्वचनस्यावश्यकत्वात् । धो न्थः । स्थान्यादेशौ द्वाव-प्यनच्कौ । थिन्थः इत्येव सिद्धे 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' इत्येतद्दभृक्तित्रर्थम् । त्रयासाम-तुकृत्ताविपे त्रृप्तभुक्तस्थो न संभवतीत्याशयेनाह—पिथमधोरिति । प्रसङ्गादाह— नान्तत्तक्षक्त कीपि भत्वाहिलोपः। सुपथी सुमधी नगरी। श्रन्तसुक्ती सेना। श्राक्तं नपुंसके न भवति 'न जुमता-' (सू २६३) इति प्रत्यवत्तक्यानिषेधात्। सुपथि वनम्। 'संबुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः' (वा ४७८६)। हे सुप-

सु-शोभनः पन्था अस्याइति बहुर्वाहिः, 'ऋनेभ्यः-' इति भीप्, 'मस्य टेलोपः' इति इनो लोपः, सुपथीति रूपम् । 'ऋक्पूः-' इत्यप्तु न, 'न पूजनात्' इति निषेषात् । न चैवमिप 'न पूजनात्' इति निषेषात् । न चैवमिप 'न पूजनात्' इति निषेषात् । न चैवमिप 'न पूजनात्' इति निषेषात् । स्थान् प्रवृत्ते क्ष्यमाण्त्वाद् 'इनः स्त्रियाम्' इति कप् दुर्वार एवेति वाच्यम् , 'युवोरनाक्ते' इत्यत्र सुपर्धाति भाष्यप्रयोगेण तस्या-निल्यत्वज्ञापनात् । न च लिङ्गविशिष्टपरिभाषया 'पिथमिथ-' इत्यात्त्वं यो न्यश्य कृतो नेति वाच्यम् , विभक्ते लिङ्गविशिष्टाग्रहणात् । सुमैथी इति । सु-शोभनः मन्या यस्या इति विग्रहः । भीवादि पूर्ववत् । अनुभुक्ती सेनेति । अविद्यमानः ऋभुक्ता यस्या इति विग्रहः । 'नजोऽस्त्यर्थानाम्-' इति समासः । ऋभुक्ताः स्वामी ।

त्रथ सु-शोभनः पन्या त्रस्य वनस्येति बहुनीहौ सुपथिन्शञ्दान्तपुंसकात् 'स्व-मोर्नपुंसकात्' इति सोर्लुकि प्रत्ययत्तत्त्रग्रामाश्रित्य सुप्परत्वसत्त्वात् 'पथिमथि-' इत्यात्त्व-माशङ्कयाह—त्र्यात्त्वं नपुंसक इति । सम्बुद्धाविति । यद्यपि भाष्ये नपुंसकाना-मित्येव पठितम् , तथापि हे चर्मन् हे चर्मेति भाष्ये सम्बुद्धावेव उदाहृतत्वात् तन्मात्र-

स्त्रियामिति । नान्तलत्त्त् ए इति । 'न पूजनात' इति निषेधाद् 'ऋक्पूर्ट्यूः-' इत्यप्रत्ययो नेति भावः । सुपथीति । 'इनः स्त्रियाम्' इति कप्तु न कृतः, समा-सान्तविधेरनित्यत्वात् । 'युवोरनाकौ' इति सूत्रे 'सुपथी' इति भाष्याच । 'न पूजनात' इति निषधस्य तु नायं विषयः, 'षचः प्राचीनेष्वेव सः' इति वच्यमाणत्वात् । पिथ-मथीत्यात्वं थो न्थश्च लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्राप्तं विभक्षौ लिङ्गविशिष्टाऽप्रह्णात्र भवति । श्रत्रेदं बोध्यम्—पन्यानमात्मन इच्छति पथीयति, ततः क्षिप् , श्रक्षोपयलोपौ, एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात् 'पिथमिथ-' इत्यात्वम् , 'यो न्थः', पन्थाः । 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' इत्यन्त्वं न भवति, इत इति तपरकरणाद्। 'एरनेकाचः-' इति यणं बाधित्वा परत्वाक्षित्यत्वाच 'थो न्थः' , संयोगपूर्वकत्वाच यग्, पन्थियौ, पन्थियः । पन्थियम्,

१ समर्थाति पाठोऽन्यत्र कौमुदीपुस्तकेषु न लभ्यते, न च नगरीविशेषस्मितं स्वारस्येनोपपद्यते। २ 'सुपथी' इति 'क' 'ख' पाठः पुनस्क्विभिया 'ग' संपादकेनोपेच्वितः । स्वयमव च 'सुमथी' इति मूलपाठं प्रकल्प्य तदर्थस्वारस्यमपि दृष्टिपथादपसारितम् । वस्तु-तस्तु पङ्किरियमत्र प्रमादपतितैव प्रतिभातीति न तदनुरोधेनास्वारसिको मूलपाठः कल्पनामहैति । ३ 'त्र्युमुचाः स्वामी' इति पाठः क्विचन्नास्ति ।

थिन् , हे सुपथि । 'नलोपः सुप्स्वर-' (स् ३४३) इति नलोपस्यासिखः वाद्धस्वस्य गुयो न । द्विवचने भत्वाद्विलोपः । सुपथी । शौ सर्वनामस्थानत्वात्सुपन्थानि । पुनरिष सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि । सुपथा । सुपथे, सुपिथम्यामित्यादि । ३६६ ज्यान्ता षद् (१-१-२४) षान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्थात् । 'षड्भ्यो खक्' (स् २६१) पञ्च। पञ्च। संख्या किम्-विधुषः, पामानः। शतानि, सहस्रायि

विषयत्वमस्येति भावः । सम्बुद्धेर्लुका लुसत्वात् सम्बुद्धिपरत्वाभावाद् 'न ब्लिसम्बुद्धयोः' इति निषेधाप्रवृत्तेः निर्त्यं नलोपप्राप्तौ विकल्पार्थोऽयमारम्भः । नतु नलोपपन्ने 'हस्वस्य ग्रुणः' इति सम्बुद्धौ परतो ग्रुग्णे कर्तन्ये 'न लुमता—' इति निषेधस्यानित्यत्वाद् हे वारे हे वारि इतिवद् ग्रुग्णिविकल्पः स्यादित्यत् त्याह— नलोपः सुविति । द्विचचन इति । सुपथिन्शञ्दाद् त्रौडः शीभावे सित त्रसर्वनामस्थानत्वेन भत्वाद् 'मस्य टेलोंपः' इति हनो लोपे सुपथी इति रूपमित्यर्थः । शाविति । सुपथिन्शञ्दाद् जरशसोः शिभावे सित तस्य सर्वनामस्थानत्वाद् 'इतोऽत्—' इलत्त्वे, 'थो न्थः' इति थस्य न्थादेशे नानतत्वाद् दीर्घे सुपन्थानि इति रूपमित्यर्थः ।

पश्चन्शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । तस्य षट्संज्ञाकार्यं लुकं विधास्यन् षट्संज्ञामाह—क्षान्ता षट् । ष्च नश्च क्षौ, छुत्वेन ग्राः, क्ष्णौ अन्तौ यस्याः सा क्ष्णान्ता ।
'बहुगणावतुडित संख्या' इत्यतः संख्येत्यतुवर्तते । तच्च पूर्वसूत्रे बहुगणावतुडितिपरमिष्
शब्दाधिकारादिह् पञ्च षिद्धित्यादिप्रसिद्धसंख्याबोधकशब्दपरमाश्रीयते, वहुगणावतुडितिषु
क्ष्णान्तत्वासम्भवात् , तदाह—षान्तेत्यादिना । षड्भ्यो लुक् इति । अनेन
बरशसोर्जुगिति शेषः । पञ्च पञ्चेति । जरशसोर्जुित नलोप इति भावः । संख्या
किमिति । संख्याप्रहृणातुन्नतेः किं फलिमिति प्रश्नः । विमुषः, पामान इति ।
विभुष्शब्दस्य पामन्शब्दस्य च ब्णान्तत्वेऽिष संख्यावाचकत्वाभावेन षट्संज्ञाविरहात्
ततः परस्य जसो न लुगिति भावः । नतु शतशब्दाद् जरशसोः शिभावे 'नपुंसकस्य
फलचः' इति तुमि 'सर्वनामस्थाने च—' इति दीर्घे शतानीति रूपम् , एवं सहसाणीखापे रूपम् , तत्र 'अट्कुप्वार्—' इति ग्रात्वं विशेषः । इह 'तदागमाः—' इति न्यायेन नुमः
श्रद्भभक्तवात् शतन्शब्दसहसन्शब्दयोः नान्तसंख्याशब्दत्वात् षट्संज्ञायां सत्यां 'प्रख्-

पन्थियौ । भस्य टेर्लोपः । पथः । पथा, पथीभ्याम् , पथीभिरित्यादि । एवं मथी-यतेः किपि तु मन्थाः, मन्थियौ, मन्थियः । ऋभुत्ताः, ऋभुत्तियौ, ऋभुत्तियः इत्सादि । एतेन 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' इत्यत्र स्थानिन्यादेशे च तपरकरणं मुखसुखार्थ-भिति हरदत्तप्रन्थः प्रत्युक्तः । आदेशे तपरकरणस्यानावश्यकत्वेऽपि स्थानिनि तु पन्थियौ इत्यादिसिद्धये तस्यावश्यकत्वात् । नतु नलोपस्यासिद्धत्वात् 'पथिमथ्युभुत्ताम्-' इत्यत्र संनिपातपरिभाषया न लुक् , सर्वनामस्यानसंनिपातेन कृतस्य नुमस्तद्-विघातकत्वात् । पञ्जभिः । पञ्जभ्यः । पञ्जभ्यः । 'षट्चतुर्भ्यश्च' (स् ३३८) इति नुद् । ३७० नोपधायाः । (६-४-७) नान्तस्रोपधाया दीर्धः स्याक्षामि परे । नलोपः, पञ्जानाम् । पञ्जसु । परमपञ्जा । परमपञ्जानाम् । गौगात्वे तु न लुक्नुटौ, प्रियपञ्जा, प्रियपञ्जानौ, प्रियपञ्जानः । प्रियपञ्चनाम् । एवं ससन् नवन् दशन् ।

भ्यो लुक्' इति जश्रसोर्लुक् स्याद्त आह—शतानीत्यादि । सर्वनामेति । सर्वनामस्थानं परत्वेन उपजीव्य प्रश्नस्य नुमः सिन्नपातपिरभाषया सर्वनामस्थानभूतजश्रा-सोर्लुकं प्रति निमित्तत्वाभावादिस्थं । पञ्चिभः । पञ्चभः । पञ्चभः इति । नलोपे रूपम् । पश्चन् आम् इति स्थिते 'षट्चतुभ्र्येश्व' इति नुटि नलोपे तस्यासिद्धत्वाद् 'नामि' इति दीर्षे अप्राप्ते आह—नोपधायाः । नेति लुप्तपष्ठीकम् अन्नस्थलिषकृतस्य विशेषणम्, तदन्तविधिः, 'ढ्लोपे—' इस्यतो दीर्षे इत्यनुवर्षते, 'नामि' इति स्पृत्रं च, तदाह—नान्तस्थत्यादिना । नलोप इति । नलोपस्यासिद्धत्वात् प्रथमं दीर्षे ततो नलोप इसर्थः । परमिति । परमाश्व ते पत्र चेति विग्रहः । 'षड्भ्यो लुक्' इत्यस्य 'षट्चतुभर्यश्व' इस्यस्य चान्नत्वात् तदन्तेऽपि प्रश्नतिति भावः । प्रियाः पञ्च यस्येति बहुन्नीहौ प्रियपञ्चरावदो विशेष्यानिन्नः त्रिलिङः । तस्य पुंस्त्वे विशेषमाह—गौण्त्वे त्विति । 'षड्भ्यो लुक्' 'पट्चतुभर्यश्व' इति च बहुवचनिर्नेदेशेन षट्चतुर्यश्राधान्यावगमादिति भावः । प्रियपञ्चेति । प्रयपञ्चेति । प्रयावगमादिति भावः । प्रयादाविच तु

इति नस्यात्वे पन्थ्याः, मन्थ्याः, ऋभुत्त्या इत्येव भवितव्यम् , न तु पन्या इत्यादि इति चत् । अत्राहुः—नलोपस्यान्तर्वर्ती सुन्निमत्तम्, आत्वस्य तु बहिर्वर्ती सुप् । अत्यासत्त्या हि यत्र एक एव सुब् निमित्तभूतस्तत्त्रेव 'नलोपः सुप्स्वर—' इति नलोपस्या-सिद्धत्वं नान्यत्रेति नात्र नकारस्यात्वं किं त्वीकारस्येति । ष्णान्ता षद् । स्रीलिङ्ग-निर्देशः संख्यां विशेषियतुम् , तत्सामर्थ्याच पूर्वत्र संज्ञापरमि संख्याप्रहण्मिह संज्ञिपरं संपद्यत इत्यारयेनाह—संख्येति । प्राचा तूपदेशकाले पान्ता नान्ता चेत्युक्तम् , तत् 'पन्नेत्यत्र नलोपे कृतेऽपि—' इत्यादिवत्त्यमाणस्वप्रन्थविरुद्धम् । संप्रत्यनान्तत्वेऽप्युप्तेशे नान्तत्वसासीदिति किमसिद्धत्वेनिति दिक् । संनिपातिति । तथा चोपदेशकाले इति व्याख्यानं निष्पत्तकामपीति भावः । यत्त्वाहुः—परिभाषाया अनित्यत्वत्तात्त्रुक् स्यादिति, तत्साहसमात्रम् । इष्टस्थलेऽप्यप्रवृत्तौ परिभाषाया अर्विचित्करत्वापत्तेः । यद्प्याहुः—उपदेशप्रहण्मीह कृतः समागतिमत्याशङ्कप 'ष्णान्ता—' इत्यन्तप्रहण्सामर्थ्या-दौपदेशिकत्वं लभ्यत इति । तदिप न । संख्येत्यस्यापकर्षणेन संज्ञिपरत्वसंपादनेन च सामर्थ्योपक्तयात् । नोपधायाः । निति लुप्तषष्ठीकं पदमङ्गस्य विशेषण्म्। नलोपस्या-

३७१ ऋष्ट्रम आ विभक्ती । (७-२-८४) श्रष्टम आत्वं स्वाद्धलादी विभक्ती ३७२ ऋष्ट्राभ्य ऋौश् । (७-१-२१) कृताकारादृष्टनः परयोर्जरसासोरीश् स्वात् । 'श्रष्टभ्यः' इति वक्रव्ये कृतात्वनिर्देशो जरसासीर्विषये आत्वं ज्ञापयति । वैकल्पिकं चेदमष्टन आत्वम् । 'श्रष्टनो दीर्घात् , (३७१८) इति सूत्रे दीर्घग्रहणाज्ज्ञापकात् । 'श्रक्षोपोऽनः' इत्यकारलोपे नस्य श्चुत्वेन अकारः, चकारे तु परे श्रनुस्वारस्य परसवर्षे अकारः स्थित एव, तथा च अकारद्वयमध्ये चकारः ।

श्रष्ट-राब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । तस्य विशेषमाह—श्रष्टन श्रा विभक्तो । 'रायो हिल' इत्यतो हिल इत्यपकृष्यते, तच विभक्तेर्विशेषग्राम् ,तदादिविधिः, तदाह-ऋष्टन स्नात्विमत्यादिना । महरणकसूत्रे अरमहरोन वार्यासमान्नायिकानामेव महराग दाकारस्यानएत्वाद् भाव्यमानत्वाच शुद्ध एव नकारस्य त्राकारः । त्रप्राभ्य त्रीश । 'जरशसोः शिः' इत्यतो जरशसोरित्यनुवर्तते, श्रष्टाभ्य इति पञ्चमी, 'तस्मादित्यत्तरस्य' इत्युपतिष्ठते, श्रष्टा इत्याकारान्तराब्दो विविक्ततः, तदाह**—कृताकारादित्यादिना।** नकारस्यात्वे कृते सित यः अष्टाशब्दः तस्मादिस्पर्थः । शित्त्वात् सर्वादेशः । 'त्रादेः परस्य' इति तु नात्र प्रवर्तते, 'श्रनेकाल्शित्-' इति परेगा तस्य बाधात् । श्रौशादेशोऽयं 'षड्भ्यो लुक्' इलस्यापवादः । नतु जश्शसोः परतः श्रष्टन्शब्दस्यात्वं नास्लेव, 'त्रप्टन श्चा विभक्तों' इति त्रात्वविधौ हलीत्यपकर्षस्य उक्तत्वात् , ततश्च जरशसोरौरिवधौ कृता-काराद् अष्टन इत्यनुपपन्नम् , तत्राह—अष्टभ्य इति वक्रव्य इत्यादि । भ्यसि श्रष्टभ्यः, श्रष्टाभ्य इति रूपद्वये सल्पि श्रीश्विधौ लाघवादष्टभ्य इलेव निर्देश उचितः, त्राकारनिर्देशानु जरशसोरचि परतोऽप्यात्वं विज्ञायत इत्यर्थः। नतु 'त्रष्टन त्रा विभक्तो' इति हलादिविभक्तौ त्रष्टनो निलमात्वविधानाद् त्रष्टाभ्य इलीव निर्देष्टव्यम् ,प्रामाग्रिक-गौरवस्यादोषत्वात् । ततश्च श्रौश्विधौ श्रष्टाभ्य इति निर्देशः जरशसोरष्टनः कथमात्वं ज्ञापये-दिखत त्राह-वैकल्पिकं चेदमिति । ज्ञापकादिति । 'त्रष्टनो दीर्घात्' इति स्त्रम् । दीर्घान्तादष्टन्शब्दात् परा असर्वनामस्थानविभक्तिरुदात्ता स्यादिति तदर्थः । अष्टा-भिविकर्षतीत्यत्र भकारादिकार उदात्तः। 'त्र्यनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इति शिष्टमनु-दात्तम् । दीर्घोदिति विशेषगाद् अष्टभिरित्यत्र आत्वाभावस्थले भिस उदात्तत्वं न भवति, किं तु मध्योदात्तत्वमेव, 'मल्युपोत्तमम्' इलास्य प्रवृत्तेः । षट्चतुभ्यों या

सिद्धत्वाद् 'नामि' इति दीर्घो न प्रवर्तत इत्ययमारम्भः । गौरात्वे त्विति । बहुवचन-निर्देशस्यार्घप्रधान्यार्थत्वादिति भावः । प्रियपञ्च्छामिति । बहुयमध्ये चकारः । ऋष्टन आ विभक्तौ । सौत्रत्वादिहाह्वोपो न कृतः । 'किनन्युकृषितिन्न्-' इत्यतः किन-सित्युज्वर्तमाने 'सप्यश्रभ्यां तुद् च' इत्यनेन सप्तन् श्रष्टन्शब्दौ निष्पन्नौ 'रायो हिल'

## श्रष्टै । श्रष्टौ । परमाष्टौ । श्रष्टाभिः । श्रष्टाभ्यः । श्रष्टानाम् । श्रष्टासु ।

भत्तादिविभक्तिः तदन्ते पदे विद्यमानमुपोत्तममुदात्तं स्यादिति तदर्थः । यदि तु अष्टम् आत्वं नित्यं स्यात्, तर्दि अष्टभिरिति हस्वान्तव्यावृत्तये कियमाणं दीर्घप्रह्णमनर्थकं स्यात्, व्यावर्त्यामवात् । आत्वस्य विकल्पितत्वे तु तदमावपत्त्वे अष्टभिरिति व्यावर्त्यस्य सत्त्वाद् दीर्घप्रह्णमर्थवत् । अतो दीर्घप्रहृणमष्टम आत्वस्य वैकल्पिकत्वे ज्ञापकिमित्यर्थः । अष्टाभ्य इति मञ्जाद्विति । अष्टन्यव्दाद् जरशसोरौश् । शित्त्वात् सर्वादेशः । अष्टाभ्य इति निर्देशाद् नकारस्यात्वम् , सर्वाणदीर्घः, वृद्धिरिति भावः । परमाष्टाविति । 'अष्टाभ्य और्यं इत्यस्य आङ्गत्वात्तदन्तेऽपि प्रवृत्तिरित्यर्थः । अष्टाभिरिति । हत्वादी आत्वे सर्वणदीर्घः । अष्टानािमिति । आदौ नुटि कृते सित हलादित्वादात्वम् । न च नान्तत्व-

इत्युत्तरस्त्राद्धलीत्यपकृष्यते, तच विभक्नेर्विशेषणमित्यभिषेत्र व्याचष्टे—हलादाविति। हत्तीत्यस्यानपकर्षेगे त्वष्टानामिति न सिध्येत् । परत्वात्रिखत्वाच नुटः प्रागात्वे कृते अनान्तत्वेन षर्संज्ञाभावान्तुटोऽप्रवृत्तेः । न च यथोद्देशपत्ते अन्तरङ्गत्वात्प्रागेव कृता षट्संज्ञा एकदेशिवक्वतन्यायेन कृतात्वेऽपि सुलभेति वाच्यम्। ऋिलवधौ उक्तन्यायायोगात्। र्कि च प्रियाष्टानौ, प्रियाष्ट्नः, प्रियाष्ट्नः, प्रियाष्ट्नेत्याद्यपि न सिध्येत्, उक्करीत्या तत्राप्या-त्वप्रवृत्तेरिति बोध्यम् । ऋष्टाभ्य ऋष्टीस् । शित्त्वात्वर्वादेशः । नतु 'अनेकाल् शित् सर्वस्य' इति सूत्रे शिद्ग्रहणां प्रत्याख्यायानेकाल्त्वादेव सर्वादेश इति सुवचम् । न च शस्येत्संज्ञायामनेकाल्त्वं नास्तीति वाच्यम् , शकारोचारणसामर्थ्यादत्र भूतपूर्व-गत्याश्रयसात् । न चैवम् 'श्रर्वसास्रसौ-' इति त्रादेशस्यापि सर्वादेशता स्यादिति वाच्यम् , ऋकारस्योगित्कार्यार्थत्वेन तत्र सामध्योपच्चयात् । न चैवमौशित्यादौ शकारः श्रवणार्थ एव स्यादिति शङ्कथम् , श्रनुशतिकादिषु 'ऐहलौकिकम्' इति निर्देशेन शका-रस्येत्संज्ञाभ्युपगमादिति दिक् । कृताकारादिति । ननु हलीत्यपकृष्यत इत्युक्तम्, तत् कथं कृताकारतेत्यत श्राह-श्रष्टभ्य इतीति । श्रष्टाभ्य इति कृतात्वस्येदम-नुकरणम् , न तु लक्त्रणवशसंपन्नमात्वम् , तथा हि सति वद्यमाणज्ञापकेन तस्य वैकल्पि-कतया लाघवार्थम् 'ऋष्टभ्य श्रौश्' इत्येव ब्रूयादिति भावः । इदमिति । श्रुतमनुमितं चेत्यर्थः । ऋष्टनो दीर्घादिति । दीर्घान्तादष्टनः परा ऋसर्वनामस्थानविभक्तिरुदात्ता स्यात् । श्रष्टाभिः । दीर्घात्किम् ,श्रष्टभिः । मध्योदात्तमिदम् । 'षट्त्रिचतुभ्यौ हलादिः' इति बाधित्वा 'मल्युपोत्तमम्' इत्यस्य प्रवृत्तेः । षट्त्रिचतुभर्यो या भलादिविभक्तिस्त-दन्ते पदे उपोत्तममुदात्तं स्यादिति तदर्थः । ननु प्रियाष्ट्नेत्यादौ विभक्तेरुदात्तत्विनवा-रगाय दीर्घग्रहगामिहावश्यकमिति कथमस्यात्वविकल्पज्ञापकतेति चेत् । अत्राहुः-

आत्वाभावे अष्ट श्रष्ट इत्यादि पञ्चवत् । गौरात्वे त्वात्वाभावे राजवत् । शिस त्रियाच्द्नः, इह पूर्वसादिष विधावस्त्रोपस्य स्थानिवद्गावात्र ष्टुत्वम् । कार्यकाल-

प्रयुक्तषर्संज्ञकशब्दसिवपातमुपजीव्य प्रवृत्तस्य नुटः तिद्विधातकमात्वं प्रति कथं निमित्तत्विमिति वाच्यम्, निह षर्सिवपातेन जातस्य नुट आत्वेऽिप तिद्विधातकत्वम्, कृता-त्वेऽिप स्थानिवत्त्वेन षर्वसत्त्वात्, 'रामामधानां दीर्घः श्यनि' इत्यादिनिदेशेन अत्र सिवपातपरिभाषाया अनित्यत्वाश्रयणाचेति भावः। आत्वाभाव इति । 'अष्टनो दीर्घात्' इति दीर्घश्रहणानात्विकल्पस्य ज्ञापितत्वादिति भावः। यद्यपि 'अप्रनो दीर्घात्' इति स्त्रे शसादिविभक्तिषु परतः स्वरविधायके दीर्घश्रहणं शसादिव्वेवात्वविकल्पं ज्ञाप-यितुं शक्नोति न तु जसि, तथापि ज्ञापकस्य सामान्यापेन्तत्वाज्ञस्यप्यात्वविकल्प इति भावः।

प्रिया अष्टौ यस्येति बहुनीहौ प्रियाष्टराज्दो विशेष्यिनिम् एकद्विबहुनचनान्तः। तत्र विशेषमाह—गौरात्वे त्विति । अष्टन्शञ्दार्थस्याप्राधान्ये सतीत्यर्थः । आत्वान्ताः भाव इति । 'अष्टनो दीर्घात्' इति दीर्षप्रहरोनात्वस्य वैकल्पिकत्वज्ञापनादिति भावः । राजविदिति । प्रायेणिति शेषः । प्रियाष्टा, प्रियाष्टानौ, प्रियाष्टानः । प्रियाष्टानम् , प्रियाष्टानौ । शस्ति प्रियाष्ट्न इति । 'अज्ञोपोऽनः' इत्यकारलोपः । ननु कृते अज्ञोपे नकारस्य ष्टुत्वेन रात्वं कृतो न स्यादिलात आह—इहेति । इहाज्ञोपस्य स्थानि-वद्भावा ष्टुत्वमित्यन्यः । अज्ञोपस्य स्थानिवन्त्वं सति अकारव्यवहितत्वात्र ष्टुत्वमिति भावः । ननु स्थानिनि सति यत्कार्यं तदेवादेशेऽतिदिश्यते, स्थानिन सति यत्कार्यं न भवति तदादेशे न भवति इत्येवं कार्याभावास्तु नातिदिश्यते, अन्यथा नायक इत्यादौ आयाद्यभावप्रसङ्गादिति स्थानिवत्स्त्रे स्थितम् , तस्मादङ्गोपस्य स्थानिवत्ताद् न ष्टुत्व-प्रित्यत्प्रम्म । 'अत्रः परस्मिन्—' इति स्त्रं तु यद्यपि स्थानिनि सति यत्कार्यं न भवति, तदादेशेऽपि न भवतीत्येवं कार्याभावस्यातिदेशकम् , तथापि न तस्यात्र प्रवृत्तिरित्त, स्थानिभूतादचः पूर्वस्येव विधा तदावते। स्थानिभूतादचः पूर्वस्यात् परस्यापि विधाविति । स्थानिभूतादचः पूर्वस्मात् परस्यापि विधावित । स्थानिभूतादचः पूर्वस्मात् परस्यापि ।

'श्रष्टनो दीर्घात' इस्त्रान्तोदात्तादिस्त वुवर्सान्तोदात्तादष्टनः परेस्यादिव्याख्यानादष्टाभि-रिस्यादौ विभक्केरदात्तत्वं सिध्यति । घृतादित्वेनाष्टनोऽन्तोदात्तत्वात् । प्रियाष्ट्न इस्यादि-बहुर्बाहौ तु पूर्वपदप्रकृतिस्वराभ्युपगमेनाष्टनोऽन्तोदात्तत्वाभावाद्विभक्त्युदात्तत्वं न प्रवर्तत इति दीर्घप्रहर्यां व्यर्थ सद् उक्कार्थे ज्ञापकमेवेति । श्रष्टानामिति । नुटः पश्चादेव संनिपातपरिभाषाया श्रानिस्तत्वादात्वम्, न तु ततः प्रागिति तु मनोरमायां स्थितम् । श्रत्र नव्याः—संनिपातपरिभाषया श्रात्वामावेऽप्यत्र न स्तिः, 'नोपधायाः' इति दीर्घे नलोपे पश्चानां सप्तानामितिवद्गृपसिद्धेः । न च 'श्रष्टनो दीर्घात्' इति विभक्तयुदात्तत्वमात्वविधेः पचे बहिरङ्गसाञ्जोपस्यासिद्धत्वाद्वा। प्रियाष्ट्ना इत्यादि। जश्यसोरनुमीयमानमात्वं प्राधान्य एव, न तु गौगातायास्, तेन प्रियास्ट्नो हत्वादावेव वैकल्पिकमात्वस्। प्रियाष्टाः। प्रियाष्टाभ्यास्। प्रियाष्टाभः। प्रियाष्टाभ्यः। प्रियाष्टाभ्यः। प्रियाष्टाभ्यः।

स्थानिवत्त्वाभ्युपगमादित्यर्थः । न च 'पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत्' इति निषेधः शङ्कयः, 'तत्य दोषः संयोगादिलोपलत्वर्णत्वेषु' इति तिन्निषेधात् । 'श्रट्कृप्वाक्न्' इति रात्वं तु न शङ्कथम्, टकारेरा व्यवधानात् । शब्दकौस्तुभे तावत् 'तस्य दोषः-' इत्यत्र रात्व-श्रहृरां मास्त्वित्युक्तम्, तदीत्याप्याह-विहिरङ्गस्याक्कोपस्यासिद्धत्वाद्वेति । श्रक्कोपः श्रक्षसंज्ञाभसंज्ञापेक्तवाद्वहिरङ्गः, प्युत्वं तु तदपेक्याल्पापेक्तवादन्तरङ्गम्, तस्मिन् कर्तव्ये वहिरङ्गस्याक्कोपस्यासिद्धत्वादकार्व्यवहितत्वाद् न ष्टुत्वमित्यर्थः ।

नतु यथोद्रेशपन्ने 'श्रासिखं बहिरङ्गम्-' इति षाष्ठीं परिभाषां प्रति ष्टुत्वस्थासिद्वतया अन्तरङ्गाभावेन परिभाषाया अप्रवृत्तेः कथिमहाल्लोपस्यासिद्धत्विमत्यत आह—
कार्यकालपन्न इति । लच्यातुरोधादिह यथोद्रेशपन्नो नाश्रीयत इत्यन्यत्र विस्तरः ।
अथ प्रियाष्टन्शव्दस्यात्वपन्ने विशेषमाह—ज्ञश्रासोरिति । 'श्रष्टाभ्य औश्' इति
जरशसोरौशादेशविधौ कृतात्विनिदेशाद् ज्ञाप्यमानमात्वमष्टन्शव्दस्य प्राधान्ये सत्येव
भवित, न तूपसर्जनत्वेऽपि । 'श्रष्टाभ्यः' इति बहुवचननिर्देशात् । श्रन्यथा हाहा इति
पश्चम्यन्तवद् 'श्रष्टा औश्' इति निर्दिशेत्—इति 'ष्णान्ता षर्य' इति स्त्रे भाष्ये स्पष्टम् ।
ततः किमित्यत श्राह्—तेनेति । श्रष्टान्यः स्वाभावायां जरशसोर्विषये आत्वाभावेनेत्यर्थः । हलादावेवेति । 'श्रष्टन श्रा विभक्ते' इत्यत्र श्रष्टन इत्यव्यननिर्देशन श्रष्टन्शव्दार्थस्य प्राधान्याश्रयणे मानाभावादिति भावः। 'गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः'
इत्यपि नात्र प्रवर्तते, तथा सति 'श्रष्टाभ्य औश्' इत्यत्र बहुवचनवैयर्थादिति बोष्यम्।
हलादावेवेत्येवकारेण जरशसोरप्यात्वस्य पन्नेऽपि व्यावृत्तिरक्षेत्रानुत्यते । श्रीकादौ तु
हलादित्वाभावादेव आत्वस्य न प्रसिक्तः । प्रियाष्टा इति । सौ हलि 'श्रष्टन श्रा

प्रयोजनिमिति नाच्यम् , 'षट्त्रिचतुभ्यों हलादिः' इत्यनेनैन तिसद्धेरिति । पूर्वस्माद-पीति । न चात्र 'पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिनत्' इति निषेधः शङ्कयः, 'तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वपात्वेषु' इत्युक्तत्वादिति दिक् । प्राधान्य एवेति । श्रीशत्ं हि लुग्नु-टाविन प्राधान्य एन भवति, न तु गौरात्ने, श्रष्टाभ्य इति बहुनचनिन्देशात् । श्रन्यथा हि कृतात्वानुकरपोऽपि एकवचनेनैन निर्दिशेत् 'श्रष्टा श्रौश्' इति 'श्रष्ट' इति वा । एतच 'ष्णान्ता षट्' इति स्त्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् । तथा चौरत्विनधौ कृतात्व-निर्देशवलेनानुमीयमानमात्वं प्राधान्य एवोचिनिमिति भावः । प्रियाष्टा इति । प्रथमैक-

हिलन्तपासङ्ग-

"प्रियाष्ट्नो राजवत्सर्वं हाहावशापरं हिता।" ॥ इति नान्ताः ॥ भवभावः, जरूत्व-चर्ले, सुत्, सुद्। बुधौ, बुधः। बुधा, सुद्भगम्। सुत्सु ॥ इति धान्ताः॥

विभक्ती' इत्यात्वे रुत्वविसर्गी इति भावः । 'षड्भ्यो लुक्' इति 'षट्चतुभ्यः-'इति च गौरातायां न प्रवर्तत इति च प्रागुक्तं न विस्मर्तव्यम् । तथा च त्रजादौ सर्वत्र राजव-देव रूपािग, हलादिषु पत्ते त्रात्विमिति स्थितम् ।

तदेतत्संगृह्गाति—प्रियाष्ट्नो राजविद्ति । प्रियाष्टन्शब्दस्याजादिषु विभक्तिषु राजवदेव सर्वं रूपम् । हलादिषु विभक्तिषु तु हाहाराब्दवदन्यच रूपम् । चकाराद्राजनदिप । तदित्थमत्र रूपािए। प्रियाष्टाः-प्रियाष्टा, प्रियाष्टानौ, प्रियाष्टानः। प्रियाष्टानम् , प्रियाष्टानौ, प्रियाष्ट्नः । प्रियाष्ट्ना, प्रियाष्टाभ्याम् – प्रियाष्टभ्याम् , प्रिया-ष्टाभिः-प्रियाष्टभिः । प्रियाष्ट्ने, प्रियाष्टाभ्याम्-प्रियाष्टभ्याम् , प्रियाष्टाभ्यः-प्रियाष्ट-भ्यः । प्रियाष्ट्नः, प्रियाष्टाभ्याम्-प्रियाष्टभ्याम् , प्रियाष्टाभ्यः-प्रियाष्टभ्यः । प्रिया-ष्ट्नः, प्रियाष्ट्नोः, प्रियाष्ट्नाम् । प्रियाष्ट्नि-प्रियाष्टनि, प्रियाष्ट्नोः, प्रियाष्टासु-प्रियाष्ट्रस । वस्तुतस्तु 'ब्सान्ता षट्' इति सूत्रे भाष्ये 'श्रष्टन श्रा विभक्तौ' इत्यत्र हलीत्यपकर्षमुक्तवा 'प्रियाष्ट्री प्रियाष्टाः इति न सिध्यति, प्रियाष्टानौ प्रियाष्टान इत्येव प्राप्नोति' इति शिङ्कते 'यथालच्चरामप्रयुक्के' इति समाहितम् । 'नैव वा लच्चरामप्रयुक्के प्रवर्तते, प्रयुक्तानामेवान्वाख्यानात्' इति कैयटः । एवं च एषामनभिधानमेवोचितम् । त्रत एवं 'ब्राप्टाभ्य और्र' इति स्त्रे माध्ये 'ब्राप्टन त्रात्वम् इह वैकल्पिकम्' यद-यमात्वभूतस्य प्रहर्णं करोति श्रष्टाभ्य इति । श्रन्यथा श्रष्टन इत्येव ब्रूयात्' इत्युक्तम् । प्रियाष्ट्र-शब्दस्य लोके प्रयोगसत्त्वे तु तत्र गौरा श्रौशादेशप्रवृत्त्यभावाय बहुवचननिर्दे-शस्यावश्यकत्वात् तदसंगतिः स्पष्टैव । तस्मात् प्रियष्टानशब्दप्रयोगविचारः सर्वोऽपि श्रभित्तिचित्रायित इति शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम् ॥ इति नान्ताः ॥

त्रथ धकारान्ता निरूप्यन्ते । 'बुध् श्रवगमने' कर्तरि क्रिप्, बुध् इति भकारान्तः शब्दः । ततः सुबुत्पत्तिः । सौ विशेषमाह-भष्भाव इति । हल्क्या-दिना सुलोपे सित प्रत्ययलच्चगामाश्रित्य सकारपरकत्वाद्वा पदान्तत्वाद्वा 'एकाचो बशः-' इति बकारस्य भष् भकार इत्यर्थः । जश्त्वचर्त्वे इति । 'वाऽवसाने' इति चर्त्व-विकल्प इति भावः । भ्यामादौ 'स्वादिषु-' इति पदत्वाद् भष् , जरत्वम् , भुद्धाम् । भुद्भिः । भुद्भ्यः । भुत्सु ॥ इति धान्ताः ॥

श्रथ जकारान्ता निरूप्यन्ते। श्रथ युज्शब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शयितुमाह—

वचनम् । उक्कार्थं संग्रहाति-प्रियाच्ट्नो राजवदिति ॥ इति नान्ताः ॥ भुदिति ।

३७३ ऋृत्विग्दभृक्स्नग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकुञ्चां च । ( ३-२-४६ ) एम्यः किन् स्यात् । त्रलाचिषकमपि किञ्चित्कार्यं निपातनाञ्चम्यते। निरूपपदाद्युजेः किन् । कनावितौ । ३७४ कृद्तिङ् । (३-१-६३) सन्निहिते धात्वधिकारे तिरूभिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात् । ३७४ वेरपृक्कस्य । (६-१-६७) त्रपृक्कस्य वस्य जोपः

ऋृत्विग्द् धृक् । धातोरित्यधिकृतम् , 'स्पृशोऽनुदके किन्' इत्यतः किन्नित्यनुवर्तते। पश्चम्यर्थे षष्टी । तदाह-एभ्य इति । ऋतौ उन्पदे यज्थातोः, धृष्धातोः, सज्धातोः, दिरधातोः, ष्णिह्धातोः, श्रञ्चुधातोः, युज्धातोः, कुञ्च्धातोश्चत्यर्थः । ननु ऋत्विक्, दश्क-इत्यादौ कुत्वद्वित्वादि कृत इत्यत आह—ग्रलाचिंगिकमपीति । लच्चणानि स्त्राणि, तद्विहितं कार्यं लाचिणिकम् । स्त्रतः प्रत्यचानुपदिष्टमपि कार्यं निपातनात् सिद्धरूपनिर्देशाद् लभ्यत इत्यर्थः । तत्र ऋतावुपपदे यजेः किन्, तस्य कित्तवाद् 'वचिस्वपियजादीनाम्–' इति संश्रसारराम् ,'बश्च–' इति षत्वापवादः कुरवं च । धृषेः क्रिनि द्वित्वमन्तोदात्तत्वं च । स्रजेः कर्मिण किन् , अमागमश्च । दिशेः कर्मिण किन् । उत्पूर्वात् स्निहेः क्रिन्, उदो दलोपः षत्वं च। श्रश्नेः सुप्युपपदे क्रिन्। युजेः केवलात् क्विन्। कुञ्चेः क्रिन् नलोपाभावश्च निपात्यते । यद्यपि त्रुञ्चेः केवलस्यवोपादानम्, तथाप्युप्याकशब्दसाहचर्यात् सोपपदस्यैवाश्चेर्यहर्णामत्याहुः । निरुपपदादिति । किन्विधिफलं हि नुमो नस्य कुत्वमेव, नुम् च श्रसमासे एव वच्यते, समासे तु सुयुगि-त्यादौ जस्य 'चोः कुः' इति कुत्वेनैव सिद्धतया किनि किपि च विशेषाभावादिति भावः। कनाविताविति । 'लशकति देते' इति 'हलन्त्यम्' इति च सूत्राभ्यामिति शेषः । वकारादिकारस्तु उचारणार्थः । श्रथ किन्नन्तस्य 'कृत्तद्धित-' इति प्रातिपदिकत्वं वक्तुं किनः कृत्संज्ञां दर्शयति कृद्तिङ्। धातोरित्यधिकृतम्, प्रत्यय इति च। धातोरिति विहितविशेषग्रम्, धातोः विहितः प्रत्यय इति लभ्यते। धातोरित्यधिकृत्य विहित इति यावत् । तदाह<del> संनिहिते धात्वधिकार इति। तेन शिजादिनिरासः। युज् व् इति</del> स्थिते—वरपृक्रस्य। 'लोपो व्योः-' इत्यतो लोप इत्यनुवर्तते । उत्सृष्टानुबन्धाः सर्वे किबादयो वेरित्यनेन गृह्यन्ते। इकार उचारणार्यः, अपृक्तप्रहणात्। तदाह—अपृक्तस्य

बुध्यतेः किप् ॥ इति धान्ताः ॥ ऋत्विग्दभृक् । किंचिदिति। ऋताबुपपदे यजेः किन् । धृष्णोतेर्द्वित्वमन्तोदात्तत्वं च । स्रजेः कर्मणि किन् अमागमश्च । दिशेः कर्मणि किन् । उत्पूर्वात् स्निहेः किन् उपसर्गान्तलोपः पत्वं च । अश्वेः सुप्युपपदे किन् इलर्थः । निरूपपदाद्यजेरिति । कुश्वेरप्येवम् । नलोपाभावस्त्विधिकः । कनाविता-विति । इकारस्तूच्चारणार्थ इति भावः । संनिहित इति । प्राचा तु तृतीये धात्व-धिकार इत्युक्तम् । तदसत् । 'धातोः कर्मणः-' इति सन्विधौ धातुश्रह्णस्थोत्तरअातुश्कृते-

स्थात्। 'कृतिद्धित-' (स् १७६) इति प्रातिपदिकत्वात्स्वादयः। २७६ युजेर-समासः।। (७-१-७१) युजेः सर्वनामस्थाने नुम्खादसमासः। सुबोपः, संयो-गाम्तवोपः। २७७ किन्प्रत्ययस्य कुः। (८-२-६२) किन् प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्थात्यदान्ते। नस्य कुत्वेनानुनासिको ककारः, युङ्। 'नश्चापदा-न्तस्य-' (स् १२३) इति नुमोऽनुस्वारः, परसवर्णः, तस्यासिद्धत्वात् 'वोः कुः' (स् २७८) इति कुत्वं न, युङ्गो।युङ्गः।युङ्गम्।युङ्गौ।युङ्गः। युगा । युग्न्याम्

वस्येति। अपृक्षस्येति किम् शायिः। किनः कृत्संज्ञायाः प्रयोजनमाह-कृत्तद्धितेति। युजिरसमासे। उगिदचामित्यतः सर्वनामस्थान इत्यतुवर्तते। 'इदितो तुम् धातोः' इत्यतो तुमिति च । तदाह—नुम्स्यादित्यादिना । युन् ज् इति स्थिते, प्रिक्रयां दर्शयति—सुलोप इति । परत्वापूर्व तुमि ततो हल्ङयादिलोप इति भावः। संयो-गान्तलोप इति । जकारस्येति शेषः।

किन्प्रत्ययस्य कुः । पदस्य इत्यधिकृतम् , 'भलाजशोऽन्ते' इत्यतः श्रन्त इखनुवर्तते । किन् प्रखयो यस्मात् स किन्प्रखयः, तस्येति बहुनीहिः । किन्नन्तस्येति तु नार्थः, तथासित किनः कुरित्येव ब्रूयात्, प्रत्ययप्रहरापरिमाषया किन्नन्तस्येखर्थ-लाभात् , तदाह—किन्प्रत्ययो यस्मादित्यादिना । बहुत्रीहेः प्रयोजनं तु घृत-स्पृश्शब्दनिरूपरो मूल एव वच्यते । कुरिति कवर्गी गृह्यते, उदित्त्वात् । अगुदित्सुत्रे अप्रत्यय इत्येतद् अगीव संबध्यते, न तु उदिता, उदित्करगासामध्यति, । तेन कुरिति विधीयमानोपि सवर्ग्यग्राहकः । नतु नकारस्य कुत्वे कखगघङाः पञ्चापि पर्यायेगा प्राप्तुयुः, स्थानत त्रान्तर्यस्य पञ्चस्वप्यभावात्, स्पृष्टप्रयन्नतः त्रान्तर्यस्य पञ्चस्वप्य-विशिष्टत्वात्, घोषसंवारनादवता श्रल्पप्राणवता च नकारेण गकारस्यापि श्रान्तर्यसत्त्वात्, श्रत श्राह—नस्येति । नासिकास्थानत श्रान्तर्यादिति भावः। युङिति । युजिर् योगे रुधादि:, युनक्रीति युङ् , नुमि कृते तदीयनकारस्य 'चोः कुः' इति कुत्वं न प्राप्नोतीति किन्प्रत्ययस्येलारम्भः । त्र्यथ त्रौजसादिषु विशेषमाह—नश्चेति । तुम इति । 'युजेरसमासे' इति विहितस्येति शेषः । परस्तवर्णं इति । 'श्रनुस्वारस्य ययि-' इति परसवर्षो नकारः, नासिकास्थानत त्र्यान्तर्यादिति भावः । तेन युज्ञावित्यादि सिद्धम् । निवह वकारस्य मलि जकारे परे 'चो: कु:' इति कुत्वं कुतो न स्यादित्यत ब्राह— तस्येति । परसर्क्यास्येत्यर्थः । युग्भ्यामिति । 'स्वादिषु-' इति पदत्वाञ्जकारस्य

रमावेनाधिकारत्रयाभावात् । युजेरसमासे । 'उगिदचाम्-' इत्यतः सर्वनामस्थान इत्यतुर्वतेते । 'इदितो तुम् घातोः' इत्यतो तुम् चेत्यारायेनाह—सर्वनामस्थाने तुम् स्यादिति । किन्यत्ययस्य । 'किनः कः' इत्युक्तेऽपि प्रत्यप्रहर्णे तदन्तप्रहणात् इत्यादि । 'श्रसमासे' किम्-१७८ चोः कुः । (८-२-१०) चवर्गस्य कवर्गः स्याद् स्राति पदान्ते च । इति कुत्वम् , किन्यस्यस्य-' (प् १७७) इति कुत्वस्या-सिद्धस्वात् , सुयुक् , सुयुग् । सुयुजी । सुयुजः । 'युजेः' इति धातुपाठपठितेकार-विशिष्टस्यानुकरणम् , न त्विका निर्देशः, तेनेह न-युज्यत समाधत्त इति युक् । 'युज समाधी' दैवादिक श्रात्मनेपदी । संयोगान्तकोपः, सन् । सङ्गौ । सङ्गः-हस्यादि ।

गकार इति भावः। युक्तु।

द्यसमास इत्यस्य न्यानत्यं सुयुज्शन्दं कथियन्यन् तत्र विशेषमाह**-चोः सुः।** 'कलो क्रालि' इत्यतो क्रालीत्यनुवर्तते। पदस्येत्यधिकृतम्। 'स्कोः संयोगाद्योः-' इत्यती-Sन्ते इत्यनुर्वतते । तदाह—चवर्गस्येति । ननु 'चोः' इत्यत्र उकारस्य उपदेशा-भावाद् इत्त्वाभावेन उदित्त्वाभावात् कथमिह सवर्णप्रहरामिति चेत्, नै । चोः इत्यु-कारान्तग्रहरासामध्यदिव तत्र उकारस्य इत्त्वाभ्यनुज्ञानात् । अन्यथा 'चः कः' इत्येव त्र्याद् इति । कुत्विमिति । सुयुज्शब्दे जकारस्य कुत्वं गकारः, घोषसंवारनादाल्प-प्रोगामाम्याद् यथासंख्यसूत्राचेति भावः। नन्विह 'क्विन्प्रत्ययस्य'इत्येव कुत्वं कुतो न स्यात्, यद्यपि सुपूर्वायुजेः 'सत्सस्द्विष-' इत्यादिना किपि उपपदसरासे सुयुज्शब्दो न किन्नन्तो-Sयम्, निरुपपदायुजेः क्रिकिति अनुपदमेनोक्तत्वात् । तथापि क्विन् प्रत्ययो यस्माद् इति बहुबीह्याश्रयणात् संप्रति क्विबन्तत्वेऽपि अनेनैव कुत्विमत्यत ग्राह—किन्प्रत्य-यस्येति कुत्वस्यासिद्धत्वादिति । तथा चात्र 'चो कुः' इत्येव न्याय्यमिति भावः । सुयुक्, सुयुगिति । 'वावसाने' इति चर्त्वविकल्पः । ननु युक् इत्यपि रूपमिष्टं कथं सिध्येत, क्विन नुमि युक्त्यिवापत्तेः। न च 'ऋत्विक्' इत्यादिसुत्रे 'युजेरसमासे' इति सूत्रे च युजीति इकारविशिष्टस्यैव निर्देशाद् 'युज समाधी' इति दैवादिकस्य श्रकारान्त-स्याग्रह्णात् ततः 'निचप् च' इति निचिप नुमभावे कुरवे थुक् इति सिध्यतीति वाच्यम्, 'इक्रितपौ घातुनिर्देशे' इति इक्प्रत्ययान्तत्वस्य उभयत्रापि संभवेन उभाभ्यां क्विनि नुमि युब्त्थिवापत्तेरित्यत त्राह—युजेरिति । 'युजेरसमाधे' इति सूत्रे युजीति, ऋत्वि-गादिस्त्रे युजीति च धातुपाठे 'युजिर् योगे' इति इकारविशिष्टो यः पठितः, तस्यैव रेफाशिरस्कतया प्रहराम् , नत्विका निर्देशः, व्याख्यानादित्यर्थः । ततः किमित्यत त्र्याह—तेनेति । 'खजि गतिवैक्कब्ये' विवप् , इदित्त्वान्तुम् । 'नश्चापदान्तस्य-' इत्य-नुस्वारः, परसवर्णी नकारः, खञ्ज्शन्दः । तस्य विशेषमाह—संयोगान्तेति । किञ्चन्तस्य प्रहरो सिद्धे प्रस्ययप्रहरां बहुत्रीहिविज्ञानार्थमित्याशयेन व्याचष्टे—**किन्प**-त्ययो यस्मादिति । बहुत्रीह्याश्रयणाफलं तु स्पृगित्यादि स्फुटीभविष्यति ।

१ 'न' इति नास्ति क। २ 'त्व' इति नास्ति क।

'ब्रश्च-'(सू २२४) इति षत्वस्, जरत्वचत्वें, राद्, राड्। राजौ। राजः। राट्सु, राट्सु। एवं विश्राद्। देवेद्, देवेजो, देवेजः। विश्वसद्, विश्वसुड्। विश्वसृजौ। विश्वसृजः। इह स्जियज्योः कुत्वं नेति क्षीवे वच्यते।परिसृद्। पत्वविधौ राजिसा-हचर्यात् 'दुआजृ दीसौ' इति फणादिरेव गृह्यते। यस्तु 'एजृ श्रेजृ श्राजृ दीसौ' इति तस्य कुत्वमेव, विश्राक्, विश्राग्। विश्राग्म्याम् इसादि। 'परौ बजेः षः

हल्ब्धादिना सुलोपे जकारस्य संयोगान्तलोपः । ततो निमित्तापायाद् अनुस्वारपर-सवर्षायोर्निवृत्तिः। खन् इति रूपमित्यर्थः। 'अनिदिताम्–' इति नलोपस्तु न, इदित्त्वात्।

'राजृ दीत्ती' इत्यस्मात् विविध राज्याबदः । तस्य विशेषमाह—व्यश्चेति । इल्ब्यादिना युलोषे 'वश्व-' इति षत्वम् , जरत्वेन उकारः, 'वावसाने' इति चत्वेविकल्यः । भ्यामादौ 'स्वादिषु-' इति पदत्वात् षत्वं जरत्वं च—राड्भ्यामित्यादि । 'डः सि धुद्' इति विकल्यं मत्वाह—राद्त्सु, राद्स्वित । एवं विभ्राडिति । राज्याबद्वत् षत्वादीत्यर्थः । 'दुभाजृ दीतौ' क्विप् । विशिष्य भ्राजत इति विभ्राद् । देवान् यर्जतीति विग्रहे क्विप यजादित्वाद् 'विचस्विप-' इति संप्रसारणम् , 'आद् गुणाः'। विश्वसृिद्धिते । 'स्ज् विस्ते' क्विपि 'वश्व-' इति षत्वादि । नतु विव-वन्तेऽपि देवेज्याबदे विश्वस्ज्जावदे च विवन् प्रत्ययो यस्मादिति बहुवीह्याभ्रयणादित्व-वन्तेऽपि देवेज्याबदे विश्वस्ज्ज्ञावदे च विवन् प्रत्ययो यस्मादिति बहुवीह्याभ्रयणादित्व-वन्तेऽपि देवेज्याबदे विश्वस्ज्ज्ञम्यत्तिति च भाष्यप्रयोगात् 'क्विन्प्रत्ययस्य-' इति कुत्वं नत्यर्थः । परिमृद्धिति । 'सृज् शुद्धौ' क्विप् । 'क्विति च' इति निषेधाद् 'सृजेर्ग्वद्धिः' इति न भवति । 'वश्व-' इति षत्वम् । परिमार्धीति परिस्ट । अथ विभ्रागिति कुत्वं साधियतुमाह—षत्विधाविति । वश्वादिस्त्र इत्यर्थः। अथ परिम्राज्याव्दं व्युत्पाद्वित्ति। मुव्यदिक्ति। विव्वविति । वश्वादिस्त्र इत्यर्थः। अथ परिम्राज्याव्दं व्युत्पाद्विति। परिन्। अधादिस्त्र इत्यर्थः। अथ परिम्राज्याव्दं व्युत्पाद्विति। परिन्नि वर्षेस्त्रात्वेदिः । वर्षेस्त्रम् वर्षेस्त्रात्विति । विव्वविति । वर्षादिस्त्र इत्यर्थः। अथ परिम्राज्याव्दं व्युत्पाद्विति। परिन्नि वर्षेस्त्रात्विति । वर्षेसिक्ति। वर्षेसिक्ति। वर्षेसिक्ति।

सुयुगिति । सुष्ठु युनक्रीति विश्रहे 'सत्स् द्विष-' इति किप् । तेनेह नेति । नुन्ने स्वर्धः । क्षिन्प्रस्यस्तु स्यादेव 'ऋत्विग्-' इस्यादिस्त्रे युजीति इका निर्देशात् । स्विन्निति । क्षजतीति सन् । 'स्विन्न गितवैकल्ये'। एवं विश्वादिति । फर्गादिरयम् । विश्रोषेण श्राजत इति विश्राद् । देवान् यजतीति देवेट् , किपि यजादित्वात्संप्रसार्णे श्राद् गुग्गः । विश्वं स्जतीति विश्वस्ट विनवन्तः । विव्यन्त्ययो यस्माद् इति बहुत्रीह्या-श्रयगात् कृत्वं कस्मान्न भवतीत्याशङ्कयाह—नेति क्षिवे वच्यत इति । 'रज्जुसङ्भ्याम्' इति भाष्यकारप्रयोगात् । यद्वा 'त्रश्वादिस्त्रे स्जियज्योः पदान्ते पत्वं कृत्वा-पवादः' इति वच्यत इत्यर्थः । परिमार्धीति परिमृद् । परी वजे । 'विवव्ववित्रिन्दिः

पदान्ते' (उ २१७)। पराबुपपदे बजेः किप्स्यादीर्घश्च पदान्तविषये षत्वं च । परि-स्रज्य सर्वे व्रजतीति परिवाद् । परिवाजी । परिवाजः । ३७६ विश्वस्य वसु-राटोः । (६-३-१२८) विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्वाहसौ राट्शब्दे च परे । विश्वं वसु यस्य स विश्वावसुः । राडिति पदान्तोपलक्षसार्थम्। चर्त्वमविवक्तिम्। विश्वाराट् , विश्वाराड् । विश्वराजौ । विश्वराजः । विश्वाराड्भ्याम् इत्यादि । ३८० स्कोः संयोगाद्योरन्ते च। (८-२-२६) पदान्ते मलि च परे यः संयोगस-दीर्घ इति चातुवर्तते । पदान्त इति ष इत्यनेनैव संवध्यते, न तु क्विब्दीर्घाभ्यामि, व्याख्यानात् । तदाह—परावुपपद इत्यादिना । पत्यं चेति । 'चोः कुः' इत्य-स्यापवाद इति भावः । विश्वस्मिन् राजते इत्यर्थे 'सत्सृद्धिप-' इति विविष उपपदसमासे विश्वराज्शब्दः । तस्य विशेषमाह-विश्वस्य वसुराटोः । 'ढूलोपे-' इत्यतो दीर्घ इत्यनुवर्तते, तदाह—विश्वशब्दस्येति । विश्वं वस्विति ।

'वसुर्यहेऽग्नौ योक्त्रेंऽशौ वसु तोये धने मगौ।' इति कोशः।

विश्वावसुरित्युदाहरणं प्रासिक्तिकम् । 'त्र्यादित्यविश्ववसवः' इत्यमरप्रयोगे तु न दीर्घः, 'नरे संज्ञायाम्' इत्यतः संज्ञायहगापकर्षात् । ननु राट्शब्दस्य कृतचर्त्वस्य निर्देशाद जरते सति दीर्घो न स्यादित्यत आह—राडिति । अविविध्तिति। व्याख्यानादिति भावः। विश्वाराद्, विश्वाराडिति। 'वश्व-' इति पत्वम्। जरत्व-चर्ते। चर्त्वनिर्देशस्य पदान्तोपलक्त्रग्रत्वाद् जरत्वपक्तेऽपि दीर्घः। यद्यपि त्रैपादिकं 'त्रश्च-' इति षत्वं 'चोः कुः' इति कुत्वात्परम्, तथापि चवर्गान्तत्रश्चादिविषये षत्वमपवादत्वाचा-सिद्धम्—'त्रपनादो वचनप्रामारायात्' इति । विश्वराजाविति। त्रपदान्तत्वान्न दीर्घ इति भावः । 'अस्ज पाके' क्विप्, 'प्रहिज्या-' इति संप्रसारगां रेफस्य ऋकारः, 'संप्रसारगाच' इति पूर्वरूपम् , मृस्ज्शब्दः, ततः सुबुत्पत्तिः । तत्र विशेषमाह—स्कोः संयोगा । पदस्येत्यधिकृतम् , चकाराद् 'भलो भलि' इत्यतो भलीत्यनुवर्तते, पदस्यान्ते इति भलीति च संयोगेत्यनेन संबध्यते, संयोगिति लुप्तषष्टीकं पृथक्पदम् , स् च क् च स्कौ, तयोरिति विग्रहः, 'संयोगान्तस्य लोपः' इत्यतो लोप इत्यनुवर्तते, तदाह-पदान्तं इत्यादिना। अत्र काष्ठशक् स्थातेत्यत्र मलपरसंयोगादित्वात् ककारस्य लोपप्राप्तौ तिश्वशृत्त्यर्थं वार्तिकं पठितम्—'मत्तीत्यपहाय स€ित वक्रव्यम्' इति । सनः

श्रिसुद्रुपुज्वां दीर्घोऽसंप्रसारएं च' इलौएगदिकात्पूर्वसूत्रादिह क्विब्दीर्घावनुवर्तेते, तदाह—किप् स्यादीर्घश्चेति । विश्वस्य वसु । 'ढूलोपे-' इखतोऽनुवर्तनादाह-विश्वशब्दस्य दीर्घः स्यादिति । स्कोः । पदस्येखनुवर्तते, 'मलो मालि' इखतो मालीति च, संयोगिति लुप्तषष्ठीकं मालन्ताभ्यां विशेष्यते, तदेतदाह—पदान्ते भालि च परे इति । मालि किम् , भ्रष्टा । मुज्जतीति मृट् । क्विप् । 'श्रहिज्या-' इति दाबोः सकारककारयोर्लोपः स्यात् । सृद् , सृद् । सस्य रचुत्वेन शः, तस्य जरत्वेन जः, भृजौ । भृजः । 'ऋत्विग्-' (सू ३७३) इत्यादिना ऋतावुपपदे यजेः किन्, किन्नन्तत्वात्कुत्वम् , ऋत्विक् , ऋत्विग् । ऋत्विजौ । ऋत्विजः । 'रात्सस्य' (सू २८०) इति नियमान्न संयोगान्तत्वोपः, ऊर्क् , ऊर्ग् । ऊर्जो । ऊर्जः ॥ इति जान्ताः॥

सकारमारभ्य महिको क्कारेण प्रत्याहारः । तदिदं नार्तिकं भाष्ये प्रत्याख्यातम्— 'काष्ठशगेव नास्ति, कुतः काष्ठशक् स्थाता' इति । ककारान्तेभ्यो नास्ति क्विप्, अनिभधाना-दित्याशयः । न च पृथक् स्थातेत्यत्र ककारस्य लोपनिष्ठत्तये 'सिक्टि' इति नार्तिकमावस्यक-मिति वाच्यम्, तत्प्रत्याख्यानपरभाष्यप्रामार्ययादेवंजातीयकसंयोगादिलोपप्राप्तियोग्योदा-हर्गानामप्रयोगावगमादिति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम् ।

भृद, भृडिति। भूरज् स् इति स्थिते, इल्ड्यांदिलोपे 'स्को:-' इति सकारलोपे जकारस्य ब्रश्वादिना षत्वे जरत्वचर्त्वे इति भावः । यद्यपि जकारस्य संयोगान्तलोपेऽपि सकारस्य 'त्रश्रन' इति षत्वे जशत्वचर्त्वयोः मृद् मृड् इति सिध्यति, तथापि न्याय्यत्वादिह संयोगादिलोप एव भवति । सस्येति । मृस्ज् श्रौ इत्यादावचि पदान्तमलपरसंयोगा-दित्वाभावात्र संयोगादिलोपः । 'भलां जश् भशि' इति जरत्वस्यासिद्धत्वात् सकारस्य रचुत्विमिति भावः । तस्येति । शकारस्येल्येः । तालुस्थानकत्वात् शकारस्य जकारः । न च जरत्वस्यासिद्धत्वात् शकारस्य 'वश्व-' इति पत्वं शङ्कथम्, पत्वं प्रति शचुत्वस्या-सिद्धत्वात्। भ्यामादौ तु 'स्वादियु-' इति पर्दैत्वात् संयोगादित्होपः, बश्चेति षत्वम् , जरत्वं च, मृङ्भ्यामिलादि । ऋत्विगित्यादिनेति । 'ऋ गतौ' श्रौणादिकद्वुः । ऋतुः-गमनं प्राप्तिः, दिच्चिगाद्रव्यलाभो विविच्चितः। तिस्मित्रिमित्ते यजन्ति यज्ञियव्यापारं कुर्वन्ती-त्यर्थे ऋताबुपपदे यजधातोः क्विन्, 'विचस्विप-' इति यकारस्य संप्रसाररामिकारः. पूर्वरूपम् , यगादेशश्च, ऋत्विज् इति रूपम् , ततः सोईल्ड्यादिलोपः, एतावत् सिद्ध-वत्कृत्याह—किन्नन्तत्वात्कृत्वमिति । 'विवन्प्रत्ययस्य-' इत्यनेनेति शेषः । एतदर्थमेव क्विन्विधानमिति भावः । न च क्विपि 'चोः कुः' इति कुत्वेनैवैतित्सध्यतीति वाच्यम् । 'चोः कुः' इति कुत्वं हि 'बश्च-' इति षत्वेन ऋपवादत्वाद् बाध्येत, 'निवनप्रत्ययस्य-' इति कुत्वं तु निचन्विधिसामर्थ्यादेव न बाध्यते । यष्टेत्यादौ षविधरचरितार्थत्वादिति भावः। ऊर्क, ऊर्ग् इति । 'ऊर्न् बलप्राणनयोः' चुरादिरायन्ताद् 'भ्राजभास-' इत्यादिना विवप्, णिलोपः, ऊर्ज इति रूपम् , ततः सोईल्ड्यादिलोपः, 'चोः कः' इति जस्य कुत्वं गकारः, संप्रसारराम् । 'त्रश्च-' इति षत्वम् । ऊर्गिति । 'ऊर्ज बलप्रारानयोः' । श्ररमाच्चुरा-दिरायन्ताद् 'भ्राजभास-' इत्यादिना क्विपि गिलोपः, स च चोः कुत्वे न स्थानिवत्,

१ 'पदान्तत्वात' क।

खदाद्यत्वं पररूपत्वं च । ३८१ तदोः सः सावनन्त्ययोः । (७-२-१०६) त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्वास्तौ परे । सः, सौ, स्रे । सम्, सौ,

'वावसाने' इति चर्त्वविकल्पः । न च कुर्त्वे कर्तव्ये ग्रिलोपस्य स्थानिवत्त्वं शङ्कयम्, पदान्तविधौ तन्निषेधात्, 'पूर्वत्रासिर्द्धीये न स्थानिवत्' इति वचनाच ॥ इति जान्ताः॥

त्रथ दकारान्ता निरूप्यन्ते । त्यद्शब्दस्तद्शब्दपर्यायः। तस्य विशेष-माह—त्यदाद्यत्वं पररूपत्विमिति । सर्वत्र विभक्कानुत्पन्नायाम् 'त्यदादीनामः' इति दकारस्यान्त्यस्य अकारः 'श्रतो गुणे' इति पररूपं चेत्यर्थः । ततश्र अदन्तवद्रूपाणीति भावः । त्य स् इति स्थिते—तदोः सः सावनन्त्ययोः । त्यदादीनामिति । 'त्यदादीनामः' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । तकारदकारयोरिति । स्त्रे तश्र द् चेति विग्रहः। तकारादकार उचारणार्थ इति भावः । सः स्यादिति । आदेशेऽपि श्रकार उचारणार्थः । त्यो इति । सावित्युक्तेन सत्वमिति भावः । त्ये इति । सर्व-

पदान्तविधित्वात् पूर्वत्रासिद्धत्वाच । इह जान्तेषु खवयाः, खवयाजौ, खवयाज इति नोदाहृतम् ,'मन्त्रे श्वेतवहोक्थ-' इति त्रकृत्य 'त्र्यवे यजः' इति विहितस्य रिवनस्तदपवा-दस्य पदान्ते डसरछान्दसत्वेन वैदिकप्रक्रियायामेव वक्तुमुचितत्वात्। तदोः सः साच-नन्त्ययोः । 'खदादीनामः' इखतोऽतुवर्तनादाह—त्यदादीनामिति । खदादीना-मिति किम्, त्र्यातपः, तारकः। तदोरिति किम्, यः। त्र्यनन्खयोः किम्, हे स। श्रत्र परत्वात्त्यदाद्यत्वं बाधित्वा दस्य सकारे सस् इति हल्ङ्यादिना सुलोपे रत्विवसर्गी स्याताम् , तथा च हे सः इति रूपं स्यात् । किं च क्षियों सेति रूपं न स्यात् । यदा त्वन्खस्य सकारे जातेऽपि पुनःप्रसङ्गविज्ञानात्त्यदायत्वं सकारस्य खीकियते, तदा न र्किचिदनिष्टमिखनन्खयोरिति लक्तुं शक्यम् । यदि तु 'तदोः सः सौ-' इखस्यानन्तरम् 'श्रदस श्रौ सुलोपश्च' इत्यत्र 'श्रदसः' इति योगं विभज्यादस एव दकारस्य सत्वं ना-न्यस्य दस्येति नियमः स्त्रीकियते, तदा तु 'सक्तृद्गतौ-' इति न्यायेनाप्यनन्त्ययोरिति लक्तुं शक्यम् । न चैवं द्वावात्मन इच्छति द्वीयति, ततः क्विपि ख इति रूपं न स्यात्, किं तु द्व इति रूपं स्यादिति फलभेदानियमपत्तो न संभवतीति वाच्यम् , गौरो श्रत्व-सत्वयोरसंभवन द्वीरिलस्यैव रूपस्य न्याय्यत्वादिति मनोरमायामुक्तत्वात् । सौ किम् , तौ ते तं तौ तान्। नतु 'तोः सः सौ' इत्येव स्त्रमस्तु, किमनेन तदोरिति पृथग्यहरोः-नेति चेत् , मैवम् , अनेष इत्यत्र नकारस्य सत्वप्रसङ्गात् ,'नलोपो ननः''तस्मान्नुडचि' इलाजायुत्तरपदस्य एष इलस्य नुड्विधानेन लादादितवर्गत्वानकारस्य । न च सत्वे सति तुड्विधानं व्यर्थमिति वाच्यम् , अनश्व इत्यादौ सावकाशत्वात् । तथा च 'तदोः--' इसेंव सूत्रं युक्तम् । ननु 'तस्मान्नुडचि' इति सूत्रे 'तस्मात्' इति पदं परिस्रज्य लाघ-

हिलन्तपुँक्षिङ्ग-

त्यान् । सः, तौ, ते । परमसः, परमतौ, परमते । द्विपर्यन्तानामित्येव, नेह-त्वम् । न च तकारोचारणसामर्थ्याश्चेति वाच्यम् , श्चतित्वमिति गौणे चरितार्थ-त्वात् । संज्ञायां गौरात्वे चात्वसन्वे न, खद् , खदौ, खदः। श्रतिखद्, श्रतिखदौ,

नामत्वादः जसः शीभाव इति भावः । स्मायादीनामप्युपलक्त्रगामिदम् । त्यम् , ल्यौ, ह्यान् । ह्येन, व्याभ्याम् ,ह्यैः । ह्यस्मै, त्याभ्याम् ,त्येभ्यः । त्यस्मात् । त्यस्य, त्ययोः, त्येषाम् । त्यस्मिन् । त्येषु । एवं तदुशब्दः । परमस इति । ऋत्वादीनामाङ्गत्वात्त-दन्तेऽपि प्रवृत्तेरिति भावः । ननु युष्मच्छुब्दस्यापि त्यदादित्वात्तस्यापि प्रथमैकवचने त्विमत्यत्र 'तदोः सः सौ-' इति सत्वं कुतो न स्यादित्यत त्राह-द्विपर्यन्तेति । 'त्यदादीनामः' इत्यत्र पठितं 'द्विपयनतानामेवेष्यते' इति वार्तिकं 'तदोः सः सौ-'इत्य-त्राप्यनवर्तत एवेत्यर्थः । ततः किमित्यत त्राह नेहिति । इहशब्दविवित्तिनाह-त्वमिति । युष्पच्छन्दस्य द्विशन्दादुपर्येव सर्वादिगगो पाठादिति भावः । ननु 'त्वाहौ सौ' इति तकारोचारणसामध्यदिव त्वमित्यत्र सत्वं न भवति, अन्यथा 'स्वाहौ सौ' इत्येव ब्र्यात्, श्रतो द्विपर्यन्तानामित्यनुवृत्तिरिह व्यर्थेत्याशङ्क्य निराकरोति—न चेति। तकारोच्चारणसामर्थ्यादिह सत्वं नेति न वाच्यमित्यन्वयः । द्विपर्यन्तानामित्यननुत्रतौ त्वमित्यन्नापि सत्वं स्यात् । न च 'त्वाहौ सौ' इति तकारोचारणानर्थक्यम् , त्वामित-कान्तः त्र्यतित्वमिति गौरो युष्मच्छब्दस्य त्वादेशे त्वाहाविति तकारोचाररास्य लब्ध-प्रयोजनत्वादित्यर्थः । न च ऋतित्वमित्यत्रापि सत्वप्रवृत्तेर्दुर्वारत्वात् त्वाहाविति तर्कारो-च्चारगानर्थक्यं दुर्वारमिति वाच्यम् , सत्वस्य सर्वाद्यन्तर्गणकार्यत्वेन गौरो तस्याप्रवृत्तेः। श्रत एवाह—संज्ञायामिति । त्यदिति । कस्यचित्रामेदम् । श्रतित्यदिति ।

वात् 'नुगचि' इलेवोच्यताम्, तथा च त्र्रजाद्युत्तरपदे परे नञ एव नुगागम इलनेष इलत्र नोक्कदोष इति चेत् . एवं तर्हि 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपः स्यात् । विधानसामर्थ्यात्र भवतीति चेदेवमपि 'इमो हस्वादचि-' इति इमुङ् दुर्वार एव । ततश्च 'तस्मान्तडचि' इति सूत्रे पश्चम्यन्तमावश्यकमेव टिद्नुबन्धश्चेति 'तदोः-' इति सूत्रे तोरिति वक्तुमशक्यम् , अनेष इत्यत्रोक्कदोषात् । अत्र कैयटः — तोरित्युक्केऽप्य-नेष इत्यत्र सत्वं न भवेत् . नुडागमस्य पदद्वयाश्रितत्वेन बहिरङ्गत्वादन्तरङ्गसत्वदष्ट्या श्रसिद्धत्वादिति । उत्तरपदाधिकारस्थकार्ये बहिरङ्गपरिभाषाभावस्य 'इच एकाचोऽम्-' इस्रत्र भाष्ये उक्कत्वादयं कैयदिश्वन्सः। गौरो चिरतार्थत्वादिति। गौरो हि ान्तर्गराकार्यत्वात्सत्वं न प्रवर्तते । 'त्वाहौ सौ' इत्युक्ते तु त्रातिस्विमिति स्यादिति भावः । प्रत्वसत्वे नेति । तयोः सर्वाद्यन्तर्गणकार्यत्वादिति भावः । अतित्यदिति । स्रतिखदः । यः, यौ, ये । एषः, एतौ, एते । श्रन्वादेशे तु एनम् , एतौ, एनान् । एनेन । एनयोः । एनयोः । ३८२ छे प्रथमयोरम् । (७-१-२८) युष्मदसस्रवां परस्य छे इस्रोतस्य प्रथमाद्वितीययोख्यामादेशः स्यात् । ३८३ मपर्यन्त-स्य । (७-२-६१) इस्रिक्ट्स्य । ३८४ त्वाही सी । (७-२-६४) युष्मदस्सदो-र्भपर्यन्तस्य त्व श्रह इस्रोतावादेशौ स्तः सौ परे। ३८४ शेषे लोपः । (७-२-६०)

त्यमतिकान्त इति विष्रहः । य इति । यद्शब्दस्य त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे सर्वशब्द-वदूपाणि । तकाराभावान्त सत्वम् । एप इति । एतद्शब्दस्य त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे सर्ववदेव रूपाणि । सौ तु तकारस्य सत्वमिति विशेषः। श्रम्वादेशे त्विति । दितीया-दौस्स्वेनः दत्यस्य एतद्शब्देऽपि प्रवृत्तेरिति भावः ।

श्रथ युष्मदस्सद्शब्दयोः प्रकियां दर्शयित— के प्रथमयोरम् । 'युष्मदस्सद्भ्यां क्सोऽश्' इत्यतो युष्मदस्सद्भ्यामित्यनुवर्तते । परशब्दोऽध्याहर्तव्यः । के इति लुप्तपष्टीकं पृथवपदम् । प्रथमयोरिति प्रथमाद्वितीयाविभक्त्योर्जाच्यिकमिति भाष्यम् । तदाह—युष्मदस्सद्भ्यामित्यादिना । सोरमादेशे कृते 'न विभक्तौ—' इति मस्य नेत्त्वम् । युष्मद् श्रम् , श्रस्यद् श्रम् इति स्थितम् । श्राधिकृत्येति । कार्यायि वच्यन्त इति शेषः । त्वाही सौ । त्वश्र श्रहश्च त्वाहौ । मपर्यन्तस्येत्यिकृतम् , 'युष्मदस्यदोरनादेशे' इत्यतो युष्मदस्यदोरित्यनुवर्तते, तदाह—युष्मदस्यदो-रित्यादिना । त्व श्रद् श्रम् , श्रह श्रद् श्रम् इति स्थितम् । यद्यप्यत्र 'त्वमाविकवचने' इत्यत्य प्रवृत्तिरस्ति, श्रत्र व्यदेशार्थमिह युष्मद्रशब्दस्य त्वादेशः सिद्धः, तथापि युष्मानतिकान्तः श्रतित्वमित्यत्र त्वादेशार्थमिह युष्मद्रशब्दस्य त्वादेशः सिद्धः, तथापि युष्मानतिकान्तः श्रतित्वमित्यत्र त्वादेशार्थमिह युष्मद्रत्वविधानम् । न हितत्र 'त्वमावेकवचने' इत्यस्य प्रवृत्तिरस्ति, श्रत्र युष्मद्रशब्दस्य बहुत्वविशिष्टे वृत्तेः । एकवचनशब्दो हि तत्र एकत्वविशिष्टवृत्तिवाची, न युष्मदस्यवेत्वात्यत्वाचीत्यनुपद्मव वच्यते। श्रेषं लोपः। 'श्रष्टन श्रा विभक्तौ' इत्यतो विभक्तौ इत्यनुवर्तते । विभक्तवित्यनुवृत्तं शेष इत्यनेनान्वेति । 'युष्पदस्यदोरना-

समितिकान्तोऽतित्यत् । के प्रथमयोरम् । 'युष्पदस्मद्यां क्सोऽश्' इस्तो युष्पदस्मद्यामित्यत्वर्तते । के इति पृथक् पदं लुप्तषष्ठीकम् । प्रथमयोरिति द्विवचनवलेन प्रथमाश्चव्दः प्रथमाद्वितीयोभयार्थक इस्ताश्चयेन व्याचष्टे—युष्मदस्मद्भयां परस्य के इत्येतस्यत्यादिना । 'केष्ठद्योः' इति सुवचम् । त्वाही सी । यद्यपि युष्मदः 'त्वमावेकवचने' इस्ते त्वादेशः सिद्धस्तथापि अस्मदः अहादेशार्थमिदम् । किं च 'त्वमी-' इति स्त्रेण युवां युष्मान् वाऽतिकान्तोऽतित्वमिति न सिष्यति, एकार्यवाचित्वाभावायुष्मद इति भावः । युष्मदस्मदोरिति । एतच 'युष्मदस्मदोरनादेशे' इस्ततो लभ्यते । शेषे । उक्कादन्यः शेषः, आत्वं यत्वं च प्राणुक्कम्, तद्विषयादन्यविमिक्तिन

श्रास्वयत्विनित्तेतरिविभक्तौ परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोपः स्यात् । 'श्रतो गुर्गे' (स् १६१), 'श्रिम पूर्वः' (सू १६४) त्वस् । श्रह्म् । ननु 'त्वस् स्त्री' 'श्रह्म् स्त्री' इस्रत्र 'त्व श्रम्' 'श्रह् श्रम्' इति स्थिते, श्रीम पूर्वरूपं परमि वाधित्वान्तरङ्ग-त्वाद्वाप् प्रामोति । सत्यम् । श्रक्विङ्गे युष्मदस्मदी, तेन स्नीत्वाभावान्न टाप् । श्रद्वा

देशे' 'द्वितीयायां च' 'प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्' 'योऽचि' इत्यात्वयत्वयोः प्रागुक्व-त्वातिद्विषयातिरिक्विभिक्विरिह शेषशब्दार्थः, युभ्मदस्मदोरिति चातुवृत्तम् , तदाह— आत्वयत्वेति । अन्त्यस्मेति । अलोऽन्त्यपरिभाषालभ्यम् । शेषप्रहर्णामह विभक्ति-विशेषणं स्पष्टार्थमेव, विशेषविहिताभ्यामात्वयत्वाभ्यां स्वविषये बाधसंभवाद् इति प्रकृत-स्त्रे 'युष्मदस्मद्भ्यां इसोऽश्' इति स्त्रे च भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् । अतो गुणे इति । पूर्वयोरकारयोः परह्पमिति भावः । त्व अम् , अह अम्–इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्धमाशङ्क्ष्याह् अमि पूर्व इति ।

श्रत राङ्कते— निविति । 'नतु च स्याद्वरोधोक्तौ' इत्यमरः, राङ्कायामिति यावत् । श्रन्तरङ्गत्वादिति । 'श्रजायतः-' इति टापः परिनिमत्तानपेत्तत्या परस्पादन्तरङ्गलं बोध्यम् । अर्थाङ्गीकारेरा परिहरिति— सत्यमिति । परस्पादन्तरङ्गयन्तरङ्गावित्यक्षेत्रकेते, इह प्रवृत्तिस्तु तस्य नाङ्गीकियत इत्यर्थः । श्रालङ्गे युष्मदस्मदी इति । 'साम आकम्' इति स्त्रे भाष्ये पठितमेतत् । युष्मदस्मदी इति शब्दस्सर्पपरत्वादेव च 'त्यदादीनि सर्वैनित्यम्' इत्येकशेषोऽपि न, श्रत एव भाष्यप्रयोगात् । तेनेति । श्रालङ्गलेनत्यर्थः । नतु 'वे प्रथमयोः-' इति स्त्रे भाष्ये पुंसि युष्मानस्मानित्यत्र 'तस्माच्छसो नः पुंसि' इति नत्वस्य सिद्धत्वात् 'शसो न' इति नत्वविधिवैयर्थ्यमाशङ्गय श्रियां नपुंसके च युष्मान् ब्राह्मग्रीः परय, श्रस्मान् ब्राह्मग्रीः परय, युष्मान् ब्राह्मग्रीः परय, श्रस्मान् ब्राह्मग्रीः परय, श्रस्मान् विद्यान् नत्वार्थे 'शसो न' इति नत्वविधानमित्यादि स्थितम् । किं च 'स्वमोनेपुंसकात्'इत्यधिकारे 'नेतराच्छन्दिस'इति स्त्रे 'नपुंसकदेशेम्यो युष्मदस्मदोविभक्त्यादेशा विप्रतिषेधेन' इति वार्तिकतद्भाष्ययोः शिशीलुङ्गुम्मिनंपुंसकविहितैस्त्वाहादियुष्मदस्मदादेशानां विप्रतिषेध उपन्यस्तः । श्रतो शिशीलुङ्गुम्मिनंपुंसकविहितैस्त्वाहादियुष्मदस्मदादेशानां विप्रतिषेध उपन्यस्तः । श्रतो

रिति शेषशब्दार्थस्तदेतद्याचष्टे—ग्रात्वयत्विनिमित्तेतरेति। श्रन्त्यस्येति। श्रलोन्त्यपरिभाषयेति भावः। श्रतो गुण् इति । नव्यास्तु 'त्वाहौ सौ' इत्यत्र त्वाहादेश-योरन्त्याकार उच्चारणार्थ एवास्तु किमनेन पररूपकरणप्रयासेनेत्याहुः। त्वम् । श्रह-मिति । नतु युष्मानितकान्तः श्रतित्विमित्यादौ 'त्वाहौ सौ' इत्यस्यावकाशोऽस्ति, त्वातिकान्तेनातित्वयेत्यादौ 'त्वमावेकवचने' इत्यस्यावकाशः, त्वमहमित्यत्र तूभयोः प्रसङ्गे वमावेकवचने' इत्यसावकाशः, त्वमहमित्यत्र तूभयोः प्रसङ्गे वमावेकवचने' इत्यन्ते परत्वाङ्गाव्यम् । नैष दोषः। 'त्वमाविष प्रवाधन्ते

शेष इति सप्तमी स्थानिनोऽधिकरण्वविवचया, तेन मपर्यन्ताच्छ्रेषस्य 'अद्' इत्यस्य खोपः, स च परोऽप्यन्तरङ्गे अतो गुणे इते प्रवर्तते, अदन्तत्वामानाचे टाप्। परमादम्। परमाहम्। अतित्वम्। अस्यहम्। ३८६ युवाची द्विचचने।

युष्मदस्मदोरलिङ्गत्वमनुपपन्नम् । 'साम त्र्याकम्' इति सूत्रे 'त्र्यलिङ्गे युष्मदस्मदी' इति भाष्यं त पंत्रीनपंसकतिङ्गपदान्तरसमभिन्याहारं विना तिङ्गविशेषो युष्मदस्मच्छब्दाभ्यां न प्रतीयत इत्येवंपरम् इति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम् । एवं च युष्मदस्मदोः स्त्रीलिङ्गसत्त्वात् टाब् दुर्वार इत्यस्वरसादाह—यद्वेति । अधिकरणत्वविवज्ञयेति । 'विवज्ञातः कारकारि। भवन्ति' इति वच्यमारात्वादिति भावः । यदि हि 'शेषे' इति विभक्तिविशेषरां स्यात् , तर्हि व्यर्थमेव स्यात् , त्रात्वयत्वाभ्यां विशेषविहिताभ्यां स्वविषये लोपस्य बाध-संभवात । त्रतः शेषस्येत्यर्थ त्रास्थेयः। ततः किमित्यत त्राह—तेनेति । शेषस्य स्थाने इत्यर्थाश्रयगोनेत्यर्थः । मपर्यन्तादिति । मपर्यन्तस्येत्यपकृष्टं पश्चम्यन्ततया विपरि-राम्यत इति भावः । एतच 'त्यदादीनामः' इति सूत्रे 'टिलोपप्टावभावार्थः कर्तव्य इति स स्मृतः । त्र्ययवा शेषसप्तम्या शेषे लोपो विधीयते।'इति वार्तिकतद्भाष्ययोः स्पष्टम्। न च मर्पयन्तस्य त्व इति ऋह इति चादेशे कृते शिष्टस्य ऋदु इत्यस्य मपर्यन्तात्परत्वं नास्तीति वाच्यम् . त्वाहादेशयोः कृतयोः ऋदो लोपप्रवृत्तिवेलायां मपर्यन्ताच्छेषत्वाभावे-Sपि त्वाहादेशप्रवृत्तेः पूर्वकालिकमर्यन्तशेषत्वभादाय तदुपपत्तेः । नन्वस्तु मपर्यन्ताच्छ्रेष-स्य अदुराब्दस्य लोपः, तथापि त्व अदु अम् . अह अदु अम्-इति स्थिते पररूपा-पेत्तया परत्वाददो लोपे अदन्तत्वात् टाव् दुर्वार इत्यत आह—स चेति । शेषे लोप इत्यर्थः । अन्तरङ्गे इति । 'अतो गुणे' इत्यस्य बहिर्भतविभक्तयपेक्कोपापेक्कया अन्त-रक्तलं बोध्यम् । त्रादन्तत्वाभावादिति । त्व त्राद्, त्राह त्राद इत्यत्र पररूपे सति त्वद् श्रहृद् इति स्थिते, श्रदो लोपे त्व् श्रह् इत्यनयोरदन्तत्वाभावान्न टाबित्यर्थः। परमत्विमिति । 'के प्रथमयोः-' इत्यादीनामाङ्गत्वात् तदन्तविधिरिति भावः ।

त्रतित्विमिति । कि प्रथमयोः' इत्यादीनां गौरो अप्रवृत्तौ मानाभावादिति भावः । युष्मद् श्रौ, अस्मद् श्रौ-इति स्थिते कि प्रथमयोः' इत्यिम कृते युष्मद् अम्, अस्मद् अम् इति स्थिते—युवावौ द्विवचने। 'युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यतो युष्मद-

षेघतः' इति वन्त्यमाणत्वात्। अधिकरण्त्विवन्तयेति । यदि तु 'शेषे' इति विभक्तिविशेषणं स्यात्ति विश्वेषेवव तत् , आत्वयत्वाभ्यां विशेषविहिताभ्यां खिवषये लोपस्य बाधसंभवात् । न चैवमन्यलोप इति पन्नस्य निरालम्बनतापत्त्या युष्मदस्मदो-रन्त्यस्य लोपः स्यादिति श्रन्थोऽयुक्त इति वाच्यम् । 'साम आकम्' इति सस्रुट्किनिर्देशेन तस्यापि पन्नस्य जापितत्वादिति भावः । अतो गुणे कृते प्रवर्तत इति ।

( ७-२-६२ ) द्वयोरक्षौ युष्मदस्पदोर्मपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्षौ । ३८७ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्। (७-२-८८) इह युष्मदस्पदोराकारोऽन्ता-देशः स्यात् । युवाम् । ष्रावाम् । 'श्रौङि' इस्पेव सुवचम् । भाषायाम् किम्-युवं वस्त्राखि । मपर्यन्तस्य (सू ३८३) किम्-साकच्कस्य मा भूत् , युवकाम् । स्राव-

स्मदोरित्यवृवर्तते, मपर्यन्तस्थेत्यिकृतम् , जिक्कविचनम् , द्वयोः वचनं द्विवचनम् , तत्र समर्थयोरित्यर्थः । द्वित्वविशिष्टार्थवाचिनोरिति यावत् , न तु द्विवचनसंज्ञके प्रत्यथे परे इत्यर्थः, वचनप्रहण्यसमध्यर्गत् , अन्यथा द्वित्वे इत्येव क्र्यात् , 'अष्टन आ विभक्तौ' इत्यतो विभक्तवित्यत्ववृत्रतो सत्यां द्वित्वे या विभक्तित्तर्यां परत इत्यर्थलाभात् , तदाह—द्वयो स्क्रावित्यादिना । द्वयो स्क्रावित्याश्रयणस्य फलमभ्रे मूल एव स्पष्टीभविष्यति । युव अद् , आव अद् इति स्थिते 'शेषे लोपः' इति प्राप्ते, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् । 'अप्टन आ विभक्तो' इत्यते आप्रहण्यत्वेते, 'शुष्पदस्मदोरनादेशे' इत्यतो युप्पदस्मदोः इति च, तदाह—इहेति । भाषायां प्रथमाद्विवचने परे इत्यर्थः । भाषायामित्यस्य तु लौकिकव्यवहारे इत्यर्थः । युवाम् । यावामिति । युव अद् अम् , आव अद् अम् इत्यत्र दकारस्य आत्वे पूर्वशेरकारयोः परस्पे ततः सवर्णदीर्घे 'आमि पूर्वः' इति भावः । योङ्गित्येव सुवचिमिति । द्वितीयाद्विवः रेप्पात्वस्य इष्टत्वादिति भावः । युवं वस्राणीति । युष्पद् औ इति स्थिते मपर्यन्तस्य युवादेशे सिति शेषलोपे रूपम् ।

मपर्थन्तस्य किमिति । युष्पदस्मदोः समस्तयोरेव युवाबादेल्लयोः कृतयो-रिप आत्वे पूर्वेरूपे च युवाम् आवामिति सिद्धेरिति प्रश्नः। साकच्कस्येति। 'अव्यय-सर्वनाम्नाम्—' इति टेः प्रागकचि युष्मकद् औ, अस्मकद् औ—इति स्थिते 'के प्रथमयोः—' इत्यमि 'युवावौ द्विवचने' इति समस्तयोः साकच्कयोस्तन्मध्यपतितन्यायेन युवाबादेशयोः

'वाणिंदाङ्गं बलीयः' इति तु समानाश्रय एव भवति, न तु व्याश्रये। इह तु शेषे लोपस्य विमिक्तिनिमित्तम् , पररूपस्य त्वकार इति व्याश्रयत्विमिति भावः । समानाश्रये उदाहरखं तु कारक इत्यादि वोध्यम् । तत्र हि यरमृद्धयोः प्राप्तयोष्टेद्धिरेव भवति । श्राङ्गत्वात्त-दन्तविधिरित्याह्—परमत्विमित्यादि । युवावो द्विचचने । उक्तिवंचनं, द्वयोर्व्यनं द्विवचनम् , तदेतदाह—द्वयोरुङ्गाविति । न चात्र कृत्रिमाकृत्रिमन्यायविरोधः शङ्कयः, वचनप्रह्णसामर्थ्यदिव तद्वाधात् , श्रन्यथा द्वित्वे इत्येव ब्रूयात् । 'श्रष्टन श्रा विभक्तौ' इत्यते विभक्तावित्यधिकाराद् द्वित्वे याविभक्तिस्यां परत इति व्याख्यानसंमवात् । युवं वस्त्राणीति । शेषे लोपः । मपर्यन्तस्य किमिति । श्रष्टिकारस्त्रं किमर्थमिति प्रश्रः । युवकाम् । श्रावकामिति । नतु युवावयोः समु-

काम् । 'त्वया' 'मया' इत्यन्न 'त्व्या' 'म्या' इति मा भूत् । 'युवकाभ्याम्' 'झाव-काभ्याम्' इति च न सिध्येत् । ३८८ यूयवयौ जस्ति । (७-२-६३) स्पष्टम् । यूयम् । वयम् । परमयूयम् । परमवयम् । ञ्चतियूयम् । ञ्चतिवयम् । इह शेषे

'प्रथमायारच–' इति द्कारस्य आत्वे अमि पूर्वे च युवाम् आवाम् इत्येवस्यात्, ककारो न श्र्येत । त्रातो मपर्यन्तस्येति वचनमित्यर्थः । नतु समुदायदिशत्वेऽपि 'ऋोकारसकार-भकारादी सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच्, अन्यत्र सुवन्तस्य टेः प्राक्' इति व्यवस्थाया वच्यमार्यात्वायुवामावामिति परिनिष्ठितसुवन्तयोष्टेः प्रागकचि युवकाम् आवकामिति सिध्य-त्येव। स्रत्र सांकच्कयोर्युवावादेशाशसक्तेरित्यस्वरसादाह—त्वया। मयेति। यदि मपर्य-न्तस्येति न स्यात्, तदा 'त्वमावेकवचने' इति त्वमादेशौ समस्तयोः स्याताम्, ततश्च तृतीयैकवचने युष्मद् आ, अस्मद् आ-इति स्थिते, समस्तयोः स्थाने त्वमादेशयोः त्व आ, म आ इति स्थिते, 'योऽचि' इति अकारस्य यत्वे त्व्या म्या इति स्यात् । अतो 'मपर्यन्तस्य' इति वचनम्। सति तस्मिन् मपर्यन्तस्य त्वमादेशयोः कृतयोः त्व श्रद् श्रा, म श्रद श्रा इति स्थिते श्रकारयोः पररूपे दकारस्य यत्वे च त्वया मया इति सिध्यती-त्यर्थः । नतु 'योऽचि' इति सूत्रस्थाने 'ऋच्ये' इति सूत्रमस्तु, ऋजादिविभक्षौ युष्मद-स्मदोरन्त्यस्य एकारः स्यादिति तदर्थः। तथा च त्वमयोः समस्तादेशस्वेऽपि तदन्त्यस्य श्रकारस्य एत्त्वे श्रयादेशे च कृते त्वया मयेति सिध्यतीत्यस्वरसादाह—युवकाभ्या-मावकाभ्यामिति च न सिध्यदिति। असित मपर्यन्तवचन इति शेषः। श्रोकार-सकार-' इत्यादिवचनेन भ्यामि टेः प्रागकचि तन्मध्यपतितन्यायेन साकच्कयोः स्थाने युवावादेशयोः युवाभ्यामावाभ्यामित्येव स्यात्, ककारो न श्रूयेत । युष्मकद्, श्रस्मकद् इत्यत्र मपर्यन्तस्यैव युवावादरायोस्तु 'युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यत्वे युवकाभ्याम् , त्रावका-भ्यामिति निर्वाधिमत्यर्थः ।

'के प्रथमयोः-' इति जसः श्रमि कृते विशेषमाह—यूयवयो जिसि। स्पष्ट-मिति। युष्मदरमदोर्मपर्यन्तस्य यूय वय इत्यादेशौ स्तो जिस परत इति सुगम-मिस्रथः। यूय श्रद् श्रम्, वय श्रद् श्रम्-इति स्थिते परस्पे 'शेषे लोपः' इति मपर्यन्ताच्छेषस्य श्रदो लोपे परिनिष्ठितं रूपमाह—यूयम्। वयमिति। परमयूय-मिति। यूयवयविधेराङ्गत्वात्तदन्तविधिरिति भावः। श्रातियूयमिति। गौणत्वेऽपि तद्प्रवृत्तौ मानाभावादिति भावः। श्रत्र शीभावमाशङ्कय परिहरति—इहेति। इह

दायादेशत्वेऽपि युवकामित्यादि सिच्यति । 'श्रोकारसकारभकारादौ सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच् , श्रन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्राक्' इति युष्मदस्मद्विषये व्यवस्थायास्त्वयका मयक्रेत्यादिसिद्धये वच्यमाग्यत्वात् , किमनेन 'मर्पयन्तस्य' इत्यधिकारेग्रेत्वपरितोषादाह—

लोपोऽन्सलोप इति पत्ने जसः शी प्राप्तः, 'श्रद्धकार्ये क्रते पुनर्नाक्षकार्यम्' (प १३) इति न भवति । 'के प्रथमयोः-' (सु ३८२) इत्यत्र मकारान्तरं प्रश्लिष्य 'श्रम्

'शेषे लोपः' इत्यन्त्यलोप इति पत्ते दकारस्य लोपे सति श्रवर्णान्तात सर्वनाम्नः पर-त्वाद जसः शीभावः प्राप्तो न भवतीत्यन्वयः । कुत इत्यत त्र्राह—ग्राङ्गकार्य इति । त्रज्ञाधिकारविहिते कार्ये कृते सित पुनर् अज्ञाधिकारविहितं कार्यं न भवतीत्वर्थः । तेन त्विमित्यत्र पररूपे कृते 'श्रमि पूर्वः' इत्यस्य नानुपपत्तिः । 'ज्यादादीयसः' इति सूत्रे 'ज्ञाजनोर्जा' इति सूत्रे च 'त्रश्रवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः' इति परिभाषा स्थिता । सा चात्र अर्थत उपनिबद्धा । न च द्वाभ्यामिलात्र लादायत्वे कृते 'सुपि च' इति दीघीं न स्या-दिति बाच्यम् , 'द्वयोरेकस्य' इत्यादिनिर्देशेन तदनित्यत्वज्ञापनात् । प्रकृते च शेषलोपस्य म्राङ्गस्य प्रवृत्तत्वादाङ्गः शीभावो न भवतीति भावः। ननु 'त्र्यङ्गकार्ये-' इति परिभाषा नात्र प्रवर्तते, शीभावस्य श्रङ्गाधिकारविहितत्वेऽपि श्रङ्गाधिकरणकत्वाभावात्, 'श्रङ्गवृत्ते पनंत्रतावविधिः' इति परिभाषास्वारस्येन तथैव प्रतीतेः, त्र्यतोऽत्र शीभावो दुर्वार इत्य-स्वरसादाह—के प्रथमयोरिति । 'के प्रथमयोरम्' इत्यत्र श्रम् म् इति मकारान्तरं प्रश्लिष्यते । श्रम् च म् चेति द्वन्द्वः । श्रन्त्यो मकारः संयोगान्तलोपेन लुप्तः। प्रश्लिष्टश्च मकारः श्रमो विशेषणम्, तदन्तविधिः । मकारान्तः श्रम् स्यादिति लभ्यते । मका-रान्तस्य ग्रमः पुनर्मान्तत्वविधानाद् श्रम् मान्त एव भवति। न तु तस्य विकारो भवतीति लभ्यते, त्रातो न शीभाव इत्यर्थः । वस्तुतस्तु मकारान्तरप्रश्लेषो भाष्ये त्र्यदर्शनादु-पेच्यः । संनिपातपरिभाषयैवात्र शीभावो न भवति। दकारस्य शेषलोपो हि त्रात्वयत्व-निमित्तेतरात्मकरोषविभक्त्यात्मकस्य श्रमः युष्मदस्मदोश्च संनिपातमाश्रित्य प्रवृत्तः, ततः शीभावे तु श्राद् गुरो यूरे वये इति स्यात्, तत्र एऋदेशस्य पूर्वान्तत्वे प्रकृत्यनुप्रवेशात् प्रखयसंनिपातभङ्गः । परादित्वे तु युष्मदस्मत्संनिपातविरोध इत्यत्तम् ।

त्वया मयेत्यत्रेति । नतु त्वमादेशयोरिष समुदायादेशत्वे त्वयेखादि साधियंतुं शक्यत एव, 'योऽचि' इति सूत्रं परिखज्य 'अच्ये' इति सूत्रे कृते अजादौ विभक्कौ परतोऽन्त्यस्य एकारादेशे सखयादेशप्रकृतेरिति पुनरपरितोषादाह—युवकाभ्यामित्यादि । अक्कार्य इति । एतेन 'अक्कार्य इति । एतेन 'अक्कार्य प्रकृताविषिः' इति परिभाषा अर्थेत उपनिवद्धा। 'अक्के-अक्कािथकारे वृत्तं—वर्तनं यस्य तदक्षवृत्तं शास्त्रम्, तस्मिन्प्रवृत्ते सित पुनरन्यस्याक्षवृत्त-शास्त्रस्य प्रवृत्तौ प्राप्तायामित्या श्वर्थः । एषा च परिभाषा 'ज्ञाजनोजि' इखनेन ज्ञापिता । उपपत्तिस्तु मनोरमातोऽवगन्तव्या । न वैवं द्वाभ्यामित्यत्र सदाचत्वे कृते 'सुपि च' इति दीघी न स्यादिति वाच्यम् । 'द्वयोरेकस्य' इत्यादिनिर्देशेन उक्कपरिभाषाया अनिस्तव्ज्ञापनादिति दिक्। मकारान्तरमित्युपलक्षणम्, 'जसः शी'

मान्त एवावशिष्यते, व तु विक्रियते' इति ब्याख्यानाद्वा । ३८६ त्वमावेक-वचने । (७-२-६७) एकस्योक्षौ युष्मदस्मदोर्भपर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्षौ । ३६० द्वितीयायां च । (७-२-८७) युष्मदस्मदोराकारः स्वात् । त्वास् । मास् । युवास् । श्रावास् । ३६१ शसो न । (७-१-२६) नेत्यविभक्तिकं पदस् । युष्मद-सम्द्र्यां परस्य शसो नकारः स्वात् । श्रमोऽपवादः । 'श्रादेः परस्य' (सू ४४) ।

अथ द्वितीयैकवचनस्य अमः 'ङे प्रथमयोः-' इलमि कृते युष्मद् अम् , अस्मद् श्रम्-इति स्थिते—त्वमावकवचने। 'युष्मदस्मदोरनादेशे' इलातो युष्मदस्मदोरित्य-नुवर्तते । 'मपर्यन्तस्य' इस्यथिकृतम् । एकवचनशब्दो यौगिक एव, वचनग्रहरासामर्थ्यात् । तदाह—एकस्येत्यादिना। त्व अद् अम् , म अद् अम् इति स्थिते—द्वितीयायां च । शेषपूर्योन स्त्रं न्याचष्टे—युष्मदस्मदोरिति । 'युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । श्राकार इति । 'श्रष्टन श्रा विभक्तौ' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । तथा च द्वितीयाविभक्तौ परतः युष्मदस्मदोराकारः स्यादिति फलति । 'त्रलो-Sन्त्यस्य' इति दकारस्य भवति। त्व य्र या श्रम्, म श्र श्रा श्रम्-इति स्थिते पररूपे, सवर्णदीर्घे, श्रमि पूर्वरूपे च परिनिष्ठितं रूपमाह—त्वाम् । मामिति । युवाम् । **आवामिति** । पूर्ववद्, 'द्वितीयायां च' इत्यात्वमिति विशेषः । 'प्रथमायाश्च-' इत्यस्य श्रत्राप्रवृत्तेः। त्रथ रासि विशेषमाह**—शस्तो न। '**ङे प्रथमयोः-' इखतः त्रमिखनुवर्तते । युष्मदस्मद्भयामिति च । युष्मदस्मद्भयां परस्य शसः श्रम् न स्यादिति लभ्यते। तथा च त्रमभावे 'द्वितीयायां च' इत्यात्वे पूर्वसवर्णदीर्घे 'तस्माच्छसो नः पुंसि' इति नत्वे युष्मा-निति यद्यपि पुंसि रूपं सिष्यति, तथापि युष्मान् ब्राह्मणीः पश्य, ऋस्मान् ब्राह्मणीः पश्य, युष्पान् ब्राह्मराकुलानि पश्य, अस्पान् ब्राह्मराकुलानि पश्य, इति स्त्रीनपुंसक्योर्न सिच्येत्। त्रातो नेदं सूत्रं शसः श्रम्निषेधपरम् , किं तु शसो नकारोऽत्र विधीयत इत्यभिष्रेत्य, तर्हि शसो नः इति प्रथमा कुतो न श्रूयते इत्याशङ्कय आह—नेत्य-विभक्तिकं पदमिति । लुप्तप्रथमाविभक्तिकमित्यर्थः। ततश्च फलितमाह—युष्मद्-समद्भ्यामित्यादिना । ऋमोऽपवाद इति । 'हे प्रथमयोः-' इति प्राप्त एव

इस्रत्र जसः स् इति सकारं प्रश्चिष्य सान्तस्य जस इति व्याख्यानात् , 'श्रतोऽम्' इतिस्त्रादम्प्रहरणमनुवर्स् श्रम् श्रमेवेति व्याख्यानाद्वेति बोध्यम् । एकस्योक्काविति । 'त्वमावेकत्वे' इति वक्कव्ये वचनप्रहरणादयमर्थो त्रभ्यत इति भावः । श्रविभक्तिकमिति । तथा च 'के प्रथमयोः-' इति पूर्वस्त्रेण प्राप्तस्यामः प्रतिषेधोऽयमिति भाष्ये शिक्कत्ति । तथा च 'के प्रथमयोः-' इति पूर्वस्त्रेण प्राप्तस्यामः प्रतिषेधोऽयमिति भाष्ये शिक्कतम् । न च तथैव किं न स्यात् , 'द्वितीयायां च' इत्यात्वे पूर्वसवर्णदीर्घे 'तस्या-च्छसः-' इति नत्वे चेष्टसिद्धेरिति वाच्यम्, क्लीनपुंसक्योर्नत्वाप्राप्त्या युष्मान्त्राह्मणीः,

हलन्तपुँ ब्रिङ्ग-

'संयोगान्तस्य लोपः' (सू ४४) । युष्मान् । अस्मान् । ३६२ यो ऽचि । ( ७-२-८६ ) श्रनयोर्यकारादेशः स्वादनादेशेऽजादौ परतः । त्वया । मया । ३१३ युष्मद्स्मदोरनादेशे। (७-२-८६) अनयोराकारः स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ। युवाभ्याम् । श्रावाभ्याम् । युष्माभिः । श्रसाभिः । ३६४ तुभ्यमह्यौ ङ्यि । नत्वविधेस्तद्पवादता । युष्पद् श्रस् , श्रस्मद् श्रस्-इति स्थिते 'द्वितीयायां च' इत्या-

त्वे श्रानेन शसो नकारः । स च 'श्रालोऽन्यस्य' इति नान्त्यस्येत्याह--श्रादेः पर-स्योते । संयोगान्तस्येति । श्रकारस्य नकारं कृते सकारस्य लोप इति भावः। यद्यपि शसः श्रमि कृतेऽपि श्रकारस्य नकारे मकारस्य संयोगान्तलोपे यप्मान श्रस्मा-निति सिध्यति, तथापि 'सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति' इति न्यायान्नत्वस्य श्रमपवा-दत्वमाश्रितम् । किं च श्रमि कृते 'के प्रथमयोः-' इत्यत्र मकारान्तरप्रश्वेषपत्ते स्रकार-स्य नकारे मकारस्य संयोगानतलोपो न स्यादित्यलम् ।

त्राथ तृतीया विभक्तिः । युभद् त्रा, त्रसमद् त्रा इति स्थिते—योऽचि। तिते। 'त्रप्रष्टन त्रा विभक्ती' इत्यतो विभक्ताविति चात्-'युष्मदस्मदारनादश' वर्तते । अचीति विभक्तिविशेषराम् । तदादिविधिः । तदाह- -अनयोरिति । युप्प-दस्मदोरत्त्यस्येत्यर्थः । अचि किम् ? युवाभ्याम् । अनोदेशे किम् ? त्वत् , मत् । 'पञ्चम्या ऋत्' इत्यदादेशे सति न यत्वम् । युष्मद् श्रा, श्रस्मद् श्रा इत्यत्र 'त्वमावेक-वचने' इति मपर्यन्तस्य त्वमादेशयोः दकारस्य यत्वे पररूपे च रूपमिति भावः। युष्मदस्मदोरनादेशे । 'श्रष्टन आ विभक्तौ' इत्यत आ इति विभक्ताविति चानु-वर्तते । रायो हलि' इत्यतो हलीत्यनुवृत्तं विभक्तिविशेषणम् । तदादिविधिः । तदाह-श्चनयोरिति । युष्पदस्मदोरन्त्यस्येत्यर्थः । वस्तुतस्तु ह्लीति नानुवर्तनीयम् , 'योऽ चि' इत्यजादौ यत्वविधानेन प्ररिशेषादेव तिसद्धेः । युवाभ्याम् । त्रावाभ्यामिति । युष्मद् भ्याम् , श्रस्मद् भ्याम्-इति स्थिते युवावादेशयोः दकारस्य श्रात्वे सैवर्ण-दीर्घ इति भावः । श्रत्र इलीत्यनुवृत्तौ 'योऽचि' इत्यज्यहर्णं मास्तु, हलादावात्वस्य विशेषविहितत्वादेव यत्वनिवृत्तिसिद्धेरिति भाष्ये स्पष्टम् । युष्माभिः । श्रस्माभिरिति । 'युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यात्वे सवर्णादीर्घ इति भावः ।

ग्रथ चतुर्थी विभक्तिः । युष्मद् ए, श्रस्मद् ए-इति स्थिते 'त्वमावेक-वचने' इति प्राप्ते—तुभ्यमह्यो ङिय। हे इत्यस्य सप्तम्येकवचने 'हिय' इति। 'युष्मद-युष्मान्कुलानीत्यसिद्धिप्रसङ्गातः । श्रलिङ्गत्वपत्ते तु युष्मान् ब्राह्मणानित्यादरप्यसिद्धि-प्रसङ्गाच। योऽचि । श्रचि किम्, युवाभ्याम् । यदि तु 'युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यत्र

१ 'मकारस्य प्रथमस्य' क । २ 'त्रात्वे पररूपे' क ।

(७-२-६५) अनयोर्मपर्यन्तस्य तुम्यमह्यौ स्तो रूपि। अमादेशः 'शेषे लोपः' (सू ३-१)। तुम्यम्। मह्मम्। परमतुम्यम्। परममह्मम्। अतितुभ्यम्। अति-मह्मम्। युवाभ्याम्। आवाभ्याम्। ३६५ भ्यस्तो भ्यम्। (७-१-३०) भ्यसो भ्यम् अभ्यम् वा आदेशः स्यात्। आद्यः शेषे लोपस्यान्सलोपत्व एव। तन्नाङ्ग- वृत्तपरिभाषया एत्वं न। अभ्यम् तु पत्तद्वयेऽपि साधः। युष्मभ्यम्। असम्यम्। ३६६ एकवचनस्य च। (७-१-३२) आभ्यां पद्धम्यकवचनस्य चत्र सात्।

स्मदोरनादेशे' इत्यतो युष्मदस्मदोरित्यनुर्वतते । मपर्यन्तस्येत्यधिकृतम् । तदाह-श्रनयोरिति । युष्मदस्मदोरित्यर्थः । श्रमादेश इति । 'ङे प्रथमयोः-' इत्यनेनेति शेषः । शेषे लोप इति । अदो दस्य वा लोप इत्यर्थः । 'श्रमि पूर्वः' इति मत्वाह-तुभ्यम् । मह्यमिति। परमतुभ्यमिति। तुभ्यमह्यविध्योराङ्गत्वात्तदन्तेऽपि प्रवृत्ति-रिति भावः । अतितभ्यमिति । गौरात्वे तदप्रवृत्तौ मानाभावादिति भावः । युवा-भ्याम् । स्रावाभ्यामिति । तृतीयाद्विवचनवदिति भावः । भ्यसो भ्यम् । भ्यस् श्रभ्यमिति वा छेदः । तदाह—भ्यस इति । युष्मदस्मद्भयां परस्येति शेषः, 'युष्म-दस्मद्भयां ङसोऽश'इत्यतस्तदनुवृत्तेः । ननु भयमादेशपन्ने 'शेषे लोपः' इत्यदो लोपे युष्मभ्यमस्मभ्यमिति मकारादकारो न श्रूयेतेत्यत त्राह—न्त्राद्य इति । लच्यानु-रोधादिह श्रन्खलोपपच्च एवाश्रयणीयः । नन्वन्खलोपपच्चे दकारस्य लोपे सित 'बहु-वचने भल्येत्' इलेत्त्वं स्यादिलत त्राह**—तत्राङ्गवृत्तेति।** 'त्रङ्गवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः' इति परिभाषयेखर्थः । श्रक्ते वृत्तं-वर्तनं यस्य तद् श्रक्कवृत्तम् ,तस्मिन् कार्ये प्रवृत्ते सति अन्यस्य अङ्गकार्यस्य वृत्तौ प्रवृत्तिविषये अविधिः विधिर्नास्तीत्वर्थः । प्रकृते च शेषलोपे अङ्गकार्ये प्रवृत्ते सति अन्यद् अङ्गकार्यमेत्त्वं न भवतीति भावः । अभ्यम् त्विति । श्रभ्यमादेशस्तु टिलोपपत्ते श्रन्खलोपपत्ते च श्रनुकूल इत्यर्थः । तत्र श्रन्खलोपपत्ते अभ्यमो भलादित्वाभावात्तस्मिन् परे एत्वं न । किन्तु पररूपे सित युष्मभ्यम्, अस-भ्यम् इति सिध्यति । टिलोपपच्चे तु श्रङ्गस्य श्रदन्तत्वाभावादपि एत्त्वं न ।

त्रथ पञ्चमी विभक्तिः । एकवचनस्य च युष्मदस्मद्भया इस्रतो युष्मदस्मद्भयामिस्रनुवर्तते 'पश्चम्या ऋत्' इति च, तदाह—ग्राभ्यामिति ।

'रायो हिल' इत्यतो हलीखनुवर्तते तदेहाचीति मास्तु, परिशेषादेव सिद्धेः । युष्म-दस्मदोरनादेशे । अनादेशे किम्, युष्मभ्यम् । न चाभ्यम्पचे आदेशो हलादि-नेत्यमादेशप्रहणं त्यक्तुं शक्यमिति वाच्यम् । योऽचीत्यत्रानुवर्ष्यर्थं तस्यावश्यकत्वात् । हलादाविति । 'योऽचि' इत्यज्यहणात्परिशेषितद्विमदम्, 'रायो हिल' इत्यतोऽनु-वृत्त्या लब्धं वा । पत्तद्वयेऽपि साधुरिति । नन्वन्तलोपपचे पररूपं बाधित्वा त्वत् । मत् । 'क्सेश्व' इति सुवसम् । युवाभ्याम् । श्वावभ्याम् । ३६७ पश्चम्या श्रत् । (७-१-३१) म्राभ्यां पञ्चम्या म्यसोऽत्स्यात् । युष्मत् । श्रस्मत् ।
३६८ तवममी कस्ति । (७-२-६६) श्रन्योर्भपर्यन्तस्य तवममी स्तो कसि ।
३६६ युष्मद्समद्भ्यां कसोऽश् । (७-१-२७) स्पष्टम् । तव । मम । युवयोः ।
युष्मद्सम्ब्र्यामिलर्थः । श्रम्केकाल्त्वात् सर्वादेशः। 'न विभक्कौ-' इति तस्य नेत्त्वम् । त्वत्मत् इति । युष्मद् श्रस् , श्रस्मद् श्रस् इति स्थिते त्वमादेशयोः कृतयोः कसेः श्रदादेशे सित पररूपे 'शेषे लोपः' इति टिलोपः । श्रन्यलोपपन्ने दकारलोपे सित त्रयाणामकाराणां पररूपमिति भावः । सुवचमिति । लाषवादिति भावः । पश्चम्या श्रत् ।
युष्मदस्मद्भयां क्सोऽश्' इत्यतो युष्मदस्मद्भयामिल्यनुवर्तते, 'भ्यसो भ्यम्' इत्यतो
भ्यस इति । तदाह—श्राभ्यामिति । युष्मदस्मद्भयामिलर्थः । युष्मत् श्रस्मदिति । युस्मद् भ्यस् , श्रस्मद् भ्यस् , इति स्थिते भ्यसः श्रदादेशः शेषलोपश्च ।

अथ पष्टी विभक्तः । तवममौ ङस्ति । 'युस्पदस्पदोरनादेशे' इत्यतो युस्पदस्पदोरित्यवुवर्तते । 'मपर्यन्तस्य' इत्यिधकृतम् । तदाह—अनयोरिति । युष्पदस्पदोरिस्पर्यः । 'तदमविकवचने' इत्यस्पपवादः । युष्ट्रस्मद्भयां ङस्तोऽश् । स्पष्ट-मिति । युष्पदस्मद्भयां परस्य ङसः अश् स्यादिति सुगममित्यर्थः । शित्त्वात् सर्वादेशः । तव ममेति । युष्पद् अस्, अस्मद् अस्, इति स्थिते मपर्यन्तस्य तवममादेशयोः

सवर्णदीर्घः स्यादकारोबारणसामर्थ्यादिति चेत् । अत्राहुः—'बहुवचने मल्येत्' इत्ये-त्विन्द्रयाकारोबारणस्य चिरतार्थत्वादिति । यद्यप्यक्षवृत्तपिरभाषया एत्वं सुपरिहरम्, तथापि तस्यानित्यत्वे इदमप्यकारोबारणं ज्ञापकिमिति तत्त्वम् , युष्मद्समद्भयां स्वसीऽश् । शित्वं सर्वादिशार्थम् । अव्यथा हि 'आदेः परस्य' इति स्यात् । न चाकारस्य अकारिवधानवैयर्थ्यम् । आदेशव्यपदेशेन यत्विनवृत्त्यर्थत्वात् । न चावयवस्यादेशे सत्यिपि विभक्केरनादेशताऽस्त्येवेति वाच्यम् । 'सर्वे सर्वपदादेशाः' इति सिद्धान्तात् । इदमेव शित्त्वं ज्ञापयित 'सर्वे सर्वपदादेशाः' इति । अर्थवत्येव स्थान्यादेशभावविश्रान्तिरत्यर्थः । सिच्चव्यस्तु वचनसामर्थ्यादनर्थकस्यापि भवन्तीति मनोरमायां स्थित्तार्थः । सिच्चव्यस्तु वचनसामर्थ्यादनर्थकस्यापि भवन्तीति मनोरमायां स्थित्यम् । तव ममेति । ननु अत्रान्त्यलोपपत्ते अशः स्यादेशः स्यात् , यत्विनवृत्त्यर्थतया अश्विधानस्य चिरतार्थत्वात् । न च स्थादेशस्यापवादोऽशिति वाच्यम् , अशादेश-वित्ताले शेषे लोपामावेन स्यादेशस्याप्रसक्तेः । अत्राहुः—अक्षवृत्तपरिभाषया स्याशिता वारणीयः । यदि तु अक्षस्य यत्कार्यं तदिषयिग्येव सा परिभाषा, न त्वक्षाधिपरिति दुराम्बहः, तर्ह्यशित्यत्र 'अतो गुणे' इति परस्पेणाकारान्तरं प्रिष्ठिष्य अकारप्रवास्त्रान्ति, न तु विक्रियत इति व्याख्येयमिति । नन्वाकमादेशार्प्वमनादेश-

ग्रावयोः । ४०० साम ग्राकम् । (७-१-३३) द्याभ्यां परस्य साम त्राकम् स्यात् । भाविनः सुटो निवृत्त्यर्थं संसूट्कनिर्देशः। युष्माकम् । त्रस्माकम् । त्विय ।

कृतयोः अशादेशे दकारात् पूर्वयोरकारयोः पररूपे अदो लोपः। अन्त्यलोपपचे दकार-लोपः, त्रयासामकारासां पररूपमिति भावः। युवयोः। त्रावयोरिति। युष्मद् श्रोस्, असमद् श्रोस् इति स्थिते मपर्यन्तस्य युवावादेशयोः 'योऽचि' इति दस्य यत्वे पररूप-मिति भावः । साम त्राकम् । त्राभ्यामिति । 'युष्पदसाद्भयां वसोऽश्' इत्यतस्त-दनुवृत्तेरिति भावः । साम इति । सकारेण सहित त्राम् साम् ,तस्येखर्थः। सप्पट्-कस्य त्राम इति यावत् । ननु युष्मद् त्राम् , त्रस्मद् त्राम् इति स्थिते त्रवर्णात् पर-त्वाभावात् सुटो न प्रसिक्तः । न च 'शेषे लोपः' इति दस्य लोपे कृते अवर्णात् परत्व-मस्तीति वाच्यम् । त्राकमादेशात् प्राग् त्रमादेशतया शेषलोपस्यैवात्राप्रसक्तेः सस्रटक-निर्देशोऽनुपपन्नः व्यर्थश्वेलत त्राह—भाविन इति । भविष्यत इलर्थः । यदि तु त्राम त्राकम् इत्यवोच्येत, तर्हि त्राम त्राकमादेशे कृते दकारस्य शेषलोपे सति स्थानि-वत्त्वेन त्राकमादेशस्य त्राम्त्वात् तस्य च त्रवर्णात्परत्वात् सुडागमः स्यात्। तत एत्व-षत्वयोर्युष्मेषाकम् , ऋर्मेषाकमिति स्यात् । ऋतः समुद्रकनिर्देशः। यद्यपि श्राकमादेशः प्रवृत्तिकाले सुटो न प्रसिक्तः । तथापि त्र्याकमादेशोत्तरं दकारलोपे कृते स्थानिवत्त्वेन यः सुङ् भविष्यति, तस्यापि स्थानषष्ट्याः स्त्रीकर्गाानिवृत्तिर्भवति । अन्यथा ससुटकनिर्देश-वैयर्थ्यादिति भावः । यदि तु रेाषस्य लोप एवाश्रीयते, तदा कृतेऽप्याकमादेरे अदो लोपे अवर्णात् परत्वाभावादेव सुटः प्रसक्सभावात् ससुद्कनिर्देशो मास्तु । युष्माकम . श्रस्माकिमिति । त्राकमादेशे कृते त्रदो लोपे रूपम् । दकारलोपे त सवर्णादीर्घः । एतदर्थमेव दीर्घोचारराम् । अन्यथा पररूपापत्तेः । न चाकारोचाररासामध्यदिव पर-रूपनिरास इति वाच्यम् . कैमादेशे प्राप्ते 'बहवचने 'कल्येत' इत्येन्वनित्रत्या चरि-तार्थत्वादिखलम् ।

त्वादु 'योऽचि' इति यत्वे न भाव्यम् , ततश्च शेषे लोपाभावादवर्णान्तादिति विधीयमा-नस्य सुडागमस्याप्रसत्तया साम इति ससुट्कनिर्देशो व्यर्थे इत्यत त्राह-भाविन इति । कृते हि शेषे लोपे त्रकारान्तत्वात् प्राप्तः सुट् ससुट्कस्य स्थानित्वेन निर्देशसामर्थ्यान्नि-वर्तत इति भावः । 'शेषे लोपष्टिलोपः' इति पत्ते तु सुड्ग्रह्णं व्यर्थमेव । त्राकमिति दीर्घोचारणां सवर्णदीर्घार्थम् । अन्यथा पररूपं स्यात् । न चाकारोचारणासामर्थ्यम् । एत्विनवृत्त्या श्रभ्यम इव चरितार्थत्वात् । इह 'युवावौ द्विवचने' 'त्वमावेकवचने' इति सत्रद्वयेऽपि द्विवचनैकवचनराब्दावर्थपरौ, न तु प्रत्ययपराविति व्याख्यातम् । तत्फलं

मिय । युवयोः । स्रावयोः । युष्मासु । समस्यमाने द्येकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी । समस्यमाने द्येकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी । समासार्थोऽन्यसङ्ख्यश्रेत्स्तो युवावौ त्वमाविप ॥१॥ सुजस्ङेङस्सु परत स्रादेशाः स्युः सदैव ते । त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्मौ तवममाविति ॥ २ ॥ एते परत्वाद्वाधन्ते युवावौ विषये खके ।

त्विय, मयीति । युष्मद् इ, श्रस्मद् इ इति स्थिते मपर्यन्तस्य त्वमादेशयोः 'योऽचि' इति दस्य यत्वे पररूपे रूपमिति भावः। युवयोः, श्रावयोरिति । प्राग्वत्। युप्पासु, श्रसास्त्रिति । 'युष्पदस्मदोरनादेशे' इति दकारस्य श्रात्वे सवर्णादीर्घ इति भावः। 'त्वमावेकवचने' इत्यत्र 'युवावी द्विवचने' इत्यत्र च एकवचनद्विवचनशब्दी यौगिकौ, न तु प्रख्यपराविति स्थितम् । तत्फलं श्लोकचतुप्रयेन संग्रह्णाति—समस्य-माने इति । तत्र प्रथमश्चोके चेदिलानन्तरम् अपीत्यध्याहार्यम् । यदि समस्यमाने युष्मदर्मदी बेकत्ववाचिनी तदा समासार्थः अन्यसङ्ख्यरचेदपि युवावौ त्वमाविप स्तः, इल्पन्वयः । त्वां मां वा श्रतिकान्तः, श्रतिकान्तौ, श्रतिकान्ता इति, युवामावां वा श्रतिकान्तः, श्रतिकान्तौ, श्रतिकान्ता इति च विष्रहे 'श्रखादयः कान्तायर्थे द्वितीयया' इति समासं लभमाने युष्पदस्मदी द्वित्वैकत्वान्यतरविशिष्टार्थवाचिनी यदा, तदा समा-सार्थो मुख्यविशेष्यभूतः अन्यसंख्यश्चेदिप युष्मदस्मदर्थगतसंख्यापेत्त्रया अन्यसंख्या-कश्चेदिप युष्मदस्मदर्थगतद्वित्वे युवावो, तदर्थगतैकत्वे त्वमो च द्विवचनैकवचनप्रत्यय-परत्वाभावेऽपि भवतः, युवावादेशिवधौ द्विवचनशब्दस्य, त्वमादेशिवधौ एकवचनशब्द-स्य च यौगिकत्वाश्रयसात् । एकवचने प्रखये परतस्त्वमादेशौ, द्विवचने प्रखये परतो युवावादेशौ इलार्थाश्रयसे तु त्वाम् मां वा श्रतिकान्तौ, श्रतिकान्ता इति विप्रहे श्रति-ुष्मद्शब्दे असस्मद्शब्दे च युष्मदस्मदोर्द्धिवचने बहुवचने च प्रस्रये परे त्वमौ न स्याताम् । तथा युवामावां वा त्र्यतिकान्तः, त्र्यतिकान्तौ, त्र्यतिकान्ता इति विम्रहे युष्म-दस्मदोरेकवचने बहुवचने च प्रत्यये परे युवावी न स्यातामित्यव्याप्तिः स्यादित्यर्थः ।

नतु युष्मदस्मदोर्बर्थकत्वे युवावौ, एकार्थकत्वे तु त्वमौ इति किं सार्वित्रिकम् ? नेलाह—सुजस्ङेङस्तु इति । द्वितीयश्लोकेऽस्मिन् उत्तरार्थे त्वाहावित्यादि तत्तत्सूत्र-प्रतीकप्रहराम् । इतील्यनन्तरं ये इलाध्यादार्यम् । 'त्वाहौ सौ' 'यूयवयौ जिस' 'तुम्यमह्यौ क्यि' इति सुजस्केक्ससु ये त्रादेशा विहिताः ते त्रातियुष्मदल्यस्मच्छ्रव्दाभ्याम् एक-द्विबह्वर्यवृत्तित्वेऽिष स्युरिल्थर्थः । नतु तत्रािष व्यर्थकत्वे युवावौ, एकार्थकत्वे त्वमौ कृतो नेत्यत त्राह—एते इति । तृतीयश्लोके पूर्वाधेमेकं वाक्यम् । एते त्वाहाद्यः, स्वके

## प्रकरणम् ११ ] बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता।

त्वमाविप प्रबाधन्ते पूर्वविप्रतिषेधतः ॥३॥ श्रेकसङ्ख्यः समासार्थो बह्वर्थे युष्मदस्मदी । तयोरस्रोकतार्थत्वाञ्च युवावी त्वमी च न ॥४॥

स्वीये विषये सुजसादौ, युवावौ बाधन्ते । कुतः १ परत्वात् । युवावापेत्त्वया एतेषां पर-त्वादित्यर्थः। नन्वस्त्वेवं त्वाहादिभिर्युवावयोर्वाधः। त्वमौ तु तेभ्यः परौ कथं तैर्वाध्येता-मित्यत त्राह<del> त्वमावपीति । पूर्वेति ।</del> विप्रतिषेधे सति पूर्व पूर्वविप्रतिषेधः । 'सुप्सुपा' इति समासः । तृतीयान्तात्तसिः । विप्रतिषेधसूत्रे परशब्दस्य इष्टवाचितया कचिद्रिप्रतिषेधे पूर्वकार्यस्य प्रवृत्त्याश्रयगादिति भावः। 'प्रत्ययोत्तरपद्योश्व' इति सूत्र-भाष्ये तु 'त्वमावेकवचने' इति सूत्रे शेष इत्यनुवर्त्य'सुजस्बेङस्भिन्नविभिक्किषु' इति व्याख्या-तम्। तदेवम् 'त्वमावेकवचने' 'युवावौ द्विवचने' इत्यत्र एकवचनद्विवचनशब्दयोर्थौगिक-त्वाश्रयग्रस्य त्रव्याप्तिपरिहारार्थेत्वमुक्त्वा त्र्रातिव्याप्तिपरिहारार्थेत्वमाह—द्वेषकसंख्य इति । चतुर्यश्लोकेऽस्मिन् यदा तदेत्यध्याहार्यम्। यदा युष्मान् अस्मान् वा अतिकान्तौ त्र्यतिकान्त इति विग्रहे समासे सति द्वित्वैकत्वविशिष्टः समासार्थः समासस्य मुख्य-विशेष्यभूतः, युष्मदस्मदी तु बह्वर्थके, तदा युवावीत्वमी च न स्तः, तयोः युष्मदस्मदोः द्वित्वैकत्वविशिष्टार्थकत्वाभावात्। युवावविधौ त्वमविधौ च युष्मदस्मदोर्द्वित्वैकत्वविशिष्टवा-चित्वे सत्येव प्रवृत्तेराश्रयणात् । द्विवचने एकवचने च प्रत्येय परत इत्यर्थाश्रयणे तत्रा-तिन्याप्तिः स्यादित्यर्थः। त्रत्र 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व' इति सूत्रे भाष्ये 'त्रिचतुर्युष्मदस्मद्-प्रहरोण्वर्थप्रहराम्' इति वार्तिकव्याख्यावसरे 'युवावौ द्विवचने' 'त्वमावेकवचने' इत्यत्र द्विवचनैकवचनशब्दयोर्थौगिकत्वाश्रयगामुपित्तप्य युवाम् आवां वा अतिकान्तः, अति-

दर्शयति—समस्यमान इत्यादिना । द्योकत्ववाचिनी इति । पत्रकं प्रातिपदिकार्थ इति पत्तामिप्रायेखेदमुक्तम् । अस्मिंस्तु पत्ते संख्याया अपि प्रातिपदिकार्थत्वात् । त्रिकपत्ते तु द्योकार्थवाचिन इति पाठ्यम् । संख्याया विभक्त्यर्थत्वेऽपि संख्येयस्य प्राति-पदिकार्थत्वानपायात् । अन्यसंख्यक्षेदिति । युष्मदस्मदर्थगतसंख्येतरसंख्यायुक्त-श्रेवित्यर्थः । स्त इति । अर्थपरत्वाश्रयस्यसामध्यदिव भूतपूर्वगतेरपि स्वीकारायुवावौ त्वमाविप स्तः । प्रत्ययपरत्वे तु न स्यातामित्यव्याप्तिः स्यादिति भावः । एवं चतुर्थ-श्रेकेऽपि न युवावौ त्वमौ न वेत्युक्त्या प्रत्ययपरत्वेऽतिक्याप्तिष्विनिता । एवं चाव्याप्त्य-तिव्याप्तिपरिहारायार्थपरत्वमाश्रितमिति फलितम् । नन्वेवं सुजस्केक्स्स्वपि युष्मदस्म-दोर्द्यस्य युवावौ स्याताम् ,एकार्थत्वे तु त्वमावित्याशङ्कायामाह—सुजस्केक्ससु परत्व इति । के ते आदेशा इत्यत आह—त्वाहौ यूयवयावित्यादि । अस्त्ववं त्वा-हादिभिर्युवावयोविधः, त्वमौ तु तेभ्यः परो कथं तैविष्येतामित्यत आह—त्वमाव-

कान्तौ, श्रितकान्ता इति विश्रहान् प्रदर्श, त्वाम् मां वा श्रितकान्ता, श्रितकान्तौ, श्रितकान्ता इति च विश्रहान् प्रदर्श, श्रितयुष्मदत्यस्मच्छ्ञच्योः सुजस्बेब्स्मयोऽन्यत्र सर्वास्र विभक्षिषु एकद्विबहुवचनेषु सर्वत्र युवावादेशौ त्वमादेशौ च उदाहृत्य प्रदर्शितौ । सुजस्बेब्स्स तु त्वाहौ यूयवयौ तुम्यमद्यौ तवममौ इत्येत एवादेशा उदाहृताः । तिद्दं रलोकचतुष्टयेन संगृहीतम् । तिद्दानीं तत्त्रपश्चनपरभाष्यानुसारेग्योदाहृत्य प्रदर्शयित—त्वां मां वा श्रितकान्त इत्यादिना । श्रितकान्तौ श्रितकान्ता इति च विश्रह्योद्यवित्त्वां । स्वास्य प्रदर्शयित—त्वां मां वा श्रितकान्त इत्यादिना । श्रितकान्तौ श्रितकान्तौ हित च विश्रह्योद्यवित्त्याः मिदम् । विश्रहे इत्यनन्तरं 'रूपाग्रि वच्यन्ते' इति रेषः । सुजस्बेब्ह्यन्योऽन्यत्र सर्वास्र विभक्तिषु एकदिबहुवचनेषु मपर्यन्तस्य त्वमावेव भवतः । श्रवशिष्टप्रकियास्तु केवल-युष्मदस्मद्वज्वेयाः । सुजस्बेब्ह्सस् वेवत्याद्वाः पूर्वप्रतिषेधात् त्वमौ वाधित्वा भवन्ति । ततश्च सुजस्वेब्हस्सु केवलयुष्मदस्मद्वदेव रूपाणीति निष्कर्षः । श्रितित्वाकम् । श्रितिमाकिमिति । नतु 'साम श्राकम्' इति

पीति । 'वित्रतिषेधे परम्-' इत्यत्र परशब्दस्येष्टवाचित्वादिति भावः । स्रातित्वाम् , स्रातिमामिति । त्वां मां वा स्रातिकान्ताविति विष्रद्दः । स्रातियूयम् , स्रातिवयमिति । त्वां मां वा स्रातिकान्ताविति विष्रद्दः । एवमभेऽप्यूत्यम् । स्रातित्वाकम् , स्रातिमाकिति । स्रात्रत्वाकम् , त्रातिमाकिति । स्रात्रत्वापपेचे त्वज्ञकृतपरिभाषया नुडागमो निवार्यः । 'इत्स्ववापः-' इत्यत्र हस्वान्तादिहितस्यामो नुडिति व्याख्यानाद्वा । नन्वेवं भिन्नविषयतया सुद्रो नुड-पवादत्वाभावेनावर्णान्तसर्वनामभ्यो विहितस्यामो नुडेव परत्वात् स्यात् , न नु स्रावाद्यास्त्वाभावेनावर्णान्तसर्वनामभ्यो विहितस्यामो नुडेव परत्वात् स्यात् , न नु स्रावाद्यासः, स्तस्य येषां केषामित्यादौ सावकाशत्वादिति चेत् । स्रात्राहः—'त्यदादरामि सुद्रं इति वक्तव्ये 'स्रामि सर्वनामः-योऽप्यामः सुडेव भवति, न तु नुद् । 'शस्त्रमृतिषु' इति च विषयसत्तमी, तेन पदादिष्वप्यामि न नुडिति । एवं च साम इति ससुद्कः-निर्देशेन युष्माकमस्माकमित्यत्र सुडागमाभावेऽपि नुडागमो दुर्वार इत्याशङ्काया स्रापि

मयोः। श्रतित्वासु, श्रतिमासु॥ युवाम् श्रावां वा श्रतिक्रान्त इति विम्रहे सुजस्के इस्सु प्राग्वत्। श्रीश्रमश्रीट्सु—श्रतियुवाम्, श्रतियुवाम्, श्रतियुवाम् । श्रत्यावाम् । श्रत्यावाम् । श्रतियुवाम् , श्रत्यावाम् । श्रतियुवाम् , श्रत्यावाम् । श्रतियुवाम् । श्रतियुवामः, श्रत्यावाभः। श्रत्यावाभः। श्रत्यावभ्याम् ३ , श्रत्यावाभ्याम् ३ । श्रतियुवाभः, श्रत्यावाभः। श्रत्यावन्यम् , श्रत्यावम्यम् । इत्रिभ्यसोः—श्रतियुवत् , श्रत्यावत् । श्रत्यावत् । श्रत्यावत् । श्रतियुवत् । श्रत्यावत् । श्रतियुवास् । श्री-

ससुट्किनर्देशाद्यत्र त्रामः सुट्संभवः तत्रैवाकम्, न चात्र सुट् संमान्यते । इह युष्मदः स्मदोरुपसर्जनत्वेन सर्वनामत्वाभावात् । सुटः सर्वनामः परस्यामो विहितत्वादिति चेत् , मैवम् <u>समुद्करवस्</u>य संभावनामात्रविषयत्वात् । एवं च सुड् यत्र संभविष्यति तत्र सुदो निवृत्त्यर्थं समुद्किनिर्देशः । यत्र तु सुड् न संभवति, तत्र केवलस्य त्रामः सुद् । अत्र च 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व' इति सूत्रे श्रतित्वाकमतिमाकमिति भाष्ये तदुदाहरसं प्रमासा-मित्यास्तां तावत् । तदेवमुपसर्जनयोः युष्मदस्मदोरेकार्थवाचित्वे उदाहरणान्युक्तवा द्यर्थ-वाचित्वे उदाहरति—युवाम् श्रावां वा श्रतिकान्त इति । श्रतिकान्तौ, श्रति-क्रान्ता इति विश्रह्योरपलक्त्रणम् । अत्र युष्मदस्मदोर्धर्यवृक्तित्वात् सुजस्वेडस्म्यो-Sन्यत्र सर्वासु विभक्तिषु एकद्विबहुवचनेषु मपर्यन्तस्य युवावावेव भवतः, अवशिष्टास्तु प्रक्रियाः केवलयुष्मदस्मद्वद् ज्ञेयाः । सुजस्वेन्टस्सु तु त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तवममौ इत्येत एवादेशाः परत्वाधुवावादेशौ बाधित्वा प्रवर्तन्ते । सुजस्डेब्स्सु केवल-युष्मदस्मद्वेदन रूपाणीति निष्कर्षः। श्रथ युष्मदस्मदोरुपसर्जनयोर्बह्वर्थनाचित्वे उदाहर्गा-न्याह—युष्मान् ग्रस्मान्वेति । युष्मानस्मान्वा श्रतिकान्तः, श्रतिकान्तौ, श्रति-कान्ता इति विग्रहेष्वित्यर्थः । 'बिकसंख्यः समासार्थः' इति चतुर्थश्लोकस्योदाहरणा-न्येतानि। अत्र युष्मदस्मदोरेकद्यर्थनाचित्वाभावात् सुजस्वेबस्भयोऽन्यत्र मपर्यन्तस्य क्कापि न त्वमौ नापि युवावौ । 'हे प्रथमयोः--' इत्याद्यास्तु भवन्त्येव । सुजस्हेहस्सु तु त्वाही यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तवममौ इत्येते भवन्त्येव, तेषामेकद्यर्थविशेषनिबन्धनत्वा-भावात् । प्राग्वदिति । केवलयुष्मदस्मद्वदिल्यर्थः ।

निरवकाश एवेति बोध्यम् । यतु वदन्ति—'साम आकम्' इत्यत्र यदापि सुड्ग्रहण् न स्थानिविशेषण्म्, बाधात्, तथापि उपलक्ष्णं भवति । तेन यस्यामः सुडग्ने भावी तस्यै-वाम आकमा भवितन्यम्, न चैतद्गौण्येले संभवतीत्याकन्न प्रवर्तते, तथा च प्रतित्व-याम् अतिमयामित्येव रूपम्, न त्वतित्वाकमतिमाकमिति। तदसत्, त्राकमापहृतस्यामः

श्रम्श्रौट्सु—श्रतियुष्माम् , श्रतियुष्माम् , श्रतियुष्माम् । श्रत्यसाम् , श्रत्यसाम् , श्रत्यसाम् , श्रत्यसाम् । श्रतियुष्माया , श्रत्यसाम् । श्रतियुष्माया , श्रत्यसाम् । श्रतियुष्माया , श्रत्यसामः । श्रतियुष्मामः, श्रत्यसाभः । भ्यति — श्रतियुष्माभ्यम् , श्रत्यसाभ्यम् । ङ्किभ्यसोः—श्रतियुष्मत् २, श्रत्यसम् २ । श्रोति —श्रतियुष्मयोः, श्रत्यस्योः। श्रत्यस्योः। श्रतियुष्माकम् , श्रत्यस्माकम् । श्रतियुष्मयोः, श्रत्यस्मावे । श्रतियुष्माकम् । श्रत्यस्माकम् । श्रतियुष्मायोः , श्रत्यस्मावे । श्रत्यस्माकम् । श्रत्यस्मावे । श्रत्यस्मावे । श्रत्यस्मावे । । १०२ श्रत्यस्मावे । । । १०२ श्रत्यस्मावे । । १०२ श्रत्यस्मावे । । । १०२ श्रत्यस्मावे । ।

पदस्य । पदात् । अनुदात्तं सर्वमपादादौ । इत्यधिकृत्येति ।

सुडन्वयाभावात् । त्र्याकमः सुड् भावीति चेत्तर्हि तमेवोपलत्त्वयेत् । त्र्यादेशद्वारकेरा परम्परासंबन्धेन स्थानिनसुपल्ज्यिति चेदेवं तर्हि युष्माकमित्यादौ सुद् श्रूयेत । साम इति निर्देशसामध्यन्ति श्रूयेतेति चेन्न । निर्देशस्य गौराज्यावृत्त्या चरितार्थत्वेन सामध्य-भावादिखन्यत्र विस्तरः । गुराभूतयोर्युष्मदस्मदोरेकार्यत्वे उदाहररागन्युक्त्वा संप्रति द्यर्थवाचित्वे उदाहरति—युवामावां वा श्रतिकान्त इत्यादिना। बहुर्थयोस्तू-दाहरति—युष्मानस्मान्वेति । पदस्य । 'श्रपदान्तस्य मूर्धन्यः' इति विरोध-निर्देशात्प्राक् पदस्येत्ययमधिकारः । तेन राजा राजभ्यामित्यादौ 'नलोपः प्रातिपदि-कान्तस्य' इति नलोपः सिध्यति, न तु राजानौ राजान इत्यत्र । तथा गोमान् यद-मानित्यादौ संयोगान्तत्तोपः, न तु गोमन्तौ यवमन्तावित्यादौ । तथा 'मो नो धातोः' इति नत्वं प्रशान्भ्यामित्यादौ भवति, न तु प्रशामौ प्रशाम इत्यत्र । तथा हरिं वन्दे इत्यादौ 'मोऽनुस्वारः' प्रवर्तते, न तु गम्यत इत्यादौ । न च 'उनि च पदे' इत्यतः पदे इत्यधिकारात्पदे परतो मस्यानुस्तारः स्यात् , न तु गम्यत इत्यत्रेति किमिह पद-स्येत्यधिकारेरोति वाच्यम् , पुंस्विति रूपासिद्धिप्रसङ्गात् । तस्मात् 'मोऽनुस्वारः' इत्यत्र पदस्येखनुवर्तनीयमेव, पदे इखस्योत्तरसूत्रेऽप्युपयोगो नास्तीति 'उन्नि च पदे' इखन्ना-वोचाम । इह पदस्मेति संबन्धसामान्ये षष्ठी, सा तूत्तरेषु यथायोगं संबन्धविशेषे श्रव-तिष्ठते, कचित् स्थानेषष्ठी, कचिद् श्रवयवषष्ठीति । तत्र 'संयोगान्तस्य लोपः' 'मो नो धातोः' 'मोऽनुस्वारः' इत्यादौ पदस्येति स्थानषष्टी, श्रवयवषष्ट्रयां तूक्कातिप्रसङ्गात् । 'मादुपधायाः-' इलादौ त्ववयवषष्ठी, त्रान्यथा वृत्त्ववानिलत्रौव मतुपो मस्य वत्वं स्यात्, न तु बृज्जवन्तौ बृज्जवन्त इत्यत्र, एतचातुपदमेवोपपादियन्यते । यद्यपि 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति परिभाषया 'पदस्य' इत्यत्र स्थानषष्ठयेव लभ्यते, न त्ववयवषष्ठी, तथापि नलोप-सूत्रे अन्तस्येति प्रह्गाज्ज्ञापकादवयवषष्ठयपि लभ्यते । यदि तु पदस्येति स्थानषष्ठयेव स्यात्तर्हि नान्तस्य पदस्य लोपो भवश्रलोऽन्त्यस्य स्यादिति अन्तप्रहरामनर्थकं स्यात ।

सर्वमपादादौ । ( द-१-१द ) इत्यिषकृत्य ४०४ युष्मद्स्मदोः षष्ठी-चतुर्थीदितीयास्थयोर्वां नावौ । (द-१-१२०) पदालस्योरपादादौ स्थितयो-रनयोः षष्ठ्यादिविशिष्टयोर्वां नौ इत्यादेशौ सः । तौ चानुदानौ । ४०४ बहु-वचनस्य वस्नसौ । (द-१-२१) उक्कविधयोरनयोः षष्ठ्यादिबहुवचनान्तयो-

विधयो वच्यन्त इति शेषः । अष्टमस्य प्रथमे पाद इमानि स्त्राशि पठितानि । तत्र 'पदस्य' इत्येतद् 'अपदान्तस्य मूर्धन्यः' इत्यतः प्रागिधिक्रयते। 'पदात्' इत्येततु 'कुत्सने च सुप्यगंत्रादौ' इत्यतः प्रागिधिक्रयते। 'अनुदान्तं सर्वमपादादौ' इति पदत्रयं तु आ पादसमाप्तेः अधिक्रयत इति भाष्यादिषु स्पष्टम् । सुष्मदस्मदौः षष्ठी। षष्ठ्यादि-विशिष्टयोरिति । षष्ठीचनुर्थोद्वितीयास्यौ, तयोरिति विग्रहः। षष्ठ्यादिविशिष्टयोरिति यावत् । षष्ठीचनुर्थोद्वितीयास्यौ, तयोरिति विग्रहः। षष्ठ्यादिविशिष्टयोरित यावत् । षष्ठीचनुर्थोद्वितीयास्यौ, तयोरिति विग्रहः। पदस्यत्यादिविशिष्टयोरिति यावत् । पदस्यत्यनुत्रनं हि द्विवचनेन विपरिणतं षष्ठीचनुर्थोद्वितीयास्ययोरित्यस्य विशेषणम् । न दि षष्ट्यादिविभिक्ष्यु परतः पदत्वमस्ति, भ्यामादौ तत्सन्तेऽपि तदितरत्र द्वितीयादौ तदभावात् । स्थग्रहणस्य नु प्रयोजनं मृत् एव वच्यते। बहुवचनस्य वस्नसौ। उक्कविधयोरिति। षष्ट्यादिन

श्रवयवषष्ठयङ्गीकारे तु श्रन्तस्येति प्रहणुं सार्थकम् । तद्यथा-नलोपसूत्रे प्रातिपदिकान्त-स्येत्यसमासनिर्देशः । प्रातिपदिसंज्ञकस्य पदस्य श्चन्तावयवो यो नकारस्तस्य लोप इति सूत्रार्थ इति । नन्वेवमन्तस्येतिप्रहरामवयवषष्ठीत्वज्ञापनार्थमिति स्वीकारात्पदस्येत्यत्र कयं नाम स्थानषष्टीलामः, संबन्धविरोषस्य निर्धारितत्वेन स्थानषष्टीपरिभाषाया अनुप-स्थितेः । अत्राहः-प्रयोगमूलत्वाद्याकरणस्मृतेर्लद्यानुरोधेन स्थानषष्ट्यपि स्वीक्रियते. ज्ञापकसिद्धा अवयवषष्ठी न सर्वत्र स्वीकियते, इति नलोपसूत्रे मनोरमायामन्तप्रहृशं त्यक्तुं शक्यमित्युक्तम् । भाष्यादौ तु 'पदस्य' इत्यधिकृतस्यावयवषष्ठयन्तत्वमप्यभ्यप-गम्यते. न तु स्थानषष्ट्रथन्तत्वमेवेति ज्ञापनार्थमन्तप्रह्णाम् , तेन वृज्ञवन्तौ वृज्ज्वन्त इलात्र 'मादुपधायाः-' इति वत्वं सिध्यति, पदावयवस्य मतुपः सत्त्वात्। ऋन्यथा पदस्येत्यस्य विशेष्यत्वे मतुपा तदन्तविधौ मत्वन्तं यत्पदं तदवयवस्य मतुपो मादुप-धायाः परस्य मस्य वत्वं भवतीत्यर्थः स्यात्। तथा च वृत्तवानित्यत्रैव स्यात् , न तु वृत्त्व-वन्तौ वृत्तवन्त इस्रत्रेति स्थितम् । पद्दात् । 'कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ' इस्रतः प्राग-यमधिकारः । यदि तु 'कुत्सने च सुपि-' इत्यत्रापि पदादित्यनुवर्तते, तदा देवदत्तः पचति पूर्तीखत्रैव निघातः स्याच तु पचति पूर्तीखत्र । त्रानुदात्तं सर्वमपादादौ। इदं पदत्रयमापादपरिसमाप्तेरिधिकियते - पष्टीचतुर्थीति । 'श्रल्पाच्तरम्' इति षष्टी-लस्य पूर्वनिपातः । षष्ठ्यादिविशिष्टयोरिति । नतु युष्पदस्मदोरित्युक्कत्वात्तयोरेन र्वस्नसौ सः। वांनावोरपवादः। ४०६ तेमयावेकवचनस्य। ( ५-१-२२ ) उक्षविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ सः। ४०७ त्वामौ द्वितीयायाः। ( ५-१-२३ ) द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा एतौ स्तः।

> श्रीशस्त्वावतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शर्म सः । स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नौ विभुः ॥१॥

विशिष्टगोर्युव्मदस्मदोरित्यर्थः । तेमयावेकवचनस्य । पष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्त-योरिति । अत्र द्वितीयात्रहणं नातुर्वतेते, तत्र त्वामादेशयोर्वच्यमाणत्वात् । 'तेमयौ-' इति स्त्रे तेश्व मेश्व तेमयाविति विग्रह इति भावः । अयमि वांनावोरपवादः । त्वामौ द्वितीयायाः । त्वाश्व माश्वेति विग्रहः । एकवननस्येलनुर्वतेते । तदाह—द्वितीये-त्यादिना ।

श्रथ विभक्तिकमक्लुप्तद्वितीयाचतुर्थीषष्ठीकमेण एकदिबहुवचनकमेण चोदाहरति—श्रीश इत्यादि रुगेकद्वयेन । तत्र 'श्रीशस्त्वाव मापीह' इति प्रथमः
पादः । श्रिया ईशः-पितः विष्णुः त्वा मा श्रिप पातु इत्यन्वयः । श्रत्र त्वाम्, माम्
इति द्वितीयैकवचनान्तयोः त्वा मा इत्यादेशौ । दत्तान्ते मेऽिष शर्म स इति ।
स श्रीशः ते मे श्रिप शर्म-सुखं दत्तादित्यन्वयः।'डु दाज् दाने' श्राशिष लोटि दत्तादिति रूपम् । दशादिति कचित् पाठः । श्रत्र तुभ्यम् मह्मम् इति चतुष्यैकवचनान्तयोः
ते मे इत्यादेशौ । स्वामी ते मेऽिष स हरिरिति । श्रत्र तव मम इति षष्ठियकवचनान्तयोः ते मे श्रादेशौ । पातु वामिष नौ विभुरिति । विभुः-सर्वव्यापकः वां
नौ श्रिप पातु इत्यन्वयः । श्रत्र युवाम् श्रावाम् इति द्वितीयादिवचनयोः वां नौ इत्या-

वांनावादय त्रादेशाः स्युः । न च 'पद्स्य' इत्यिकाराद्विभक्त्यन्तस्यैव पद्त्वात्षष्ठयादि-विशिष्टयोरेव स्युरिति वाच्यम् , उक्करीत्या वस्नसादौ दोषाभावेऽपि भ्यामादौ परतो युष्मदस्मदोः पद्त्वात्केवलयोर्वानावादेशप्रसङ्गस्य दुर्वारत्वात् , तथा च 'सुखं वां नौ ददात्वीशः' इति प्रयोगो न संगच्छेत । नापि 'द्वितीयास्थयोः' इति स्थप्रह्णामध्यीदिक्षक्रिकयोरेव द्विभक्किविशिष्टयोरेव त्रादेशा भवेगुरिति वाच्यम् , स्थप्रह्णाच्छ्रूयमाणविभक्षिकयोरेव इति वच्यमाणतया तत्सामध्यस्योपच्चात् । मैवम् , 'त्रानुदानं सर्वम्-' इति सर्वप्रह्णाध्यात् । यदि तु 'सर्वस्य द्वे' इत्यतः सर्वस्येति पदमनुवर्तते, तदा सर्वप्रह्णामिह त्यकनुं शक्यमित्याहुः । उक्कानादेशान्वचनकमेणोदाहरति—श्रीश इत्यादिना । स्वामी ते मेऽपीति । 'स्वामीश्वराधिपति-' इति षष्ठीसप्तम्योर्विधानादिह षष्ठी । द्विचनान्तयोकदाहरणमाइ— सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः । सोऽज्याद्धो नः शिवं वो नो दद्यात्सेव्योऽत्र वः स नः ॥२॥ पदात्परयोः किम्-वाक्यादौ मा भूत् , त्वां पातु, मां पातु । श्रपादादौ किम्-विदेशभेषेः संवेद्योऽस्मान्क्रच्णः सर्वदाऽवतु।' स्थप्रहर्णाच्छ्रयमाण्विभक्ति-

देशौ । सुखं वां नौ ददात्वीश इति । नौ इत्यनन्तरमिपशब्दोऽध्याहार्यः । अत्र युवाभ्याम् त्रावाभ्याम् इति चतुर्थीद्विवचनान्तयोः वानावौ । पतिर्वामिप नौ हरि-रिति । अत्र यवयोः आवयोरिति षष्टीद्विवचनान्तयोः वांनावौ । सोऽञ्याह्रो न इति । स हरिः वः नः श्रपि अन्यात्-रत्तताद् इत्यर्थः । श्रत्र युष्मान् श्रस्मान् इति द्वितीया-बहुवचनान्तयोः नस्रसौ । शिवं वो नो दद्यादिति । शिवमिति शुभमुच्यते । न इत्यनन्तरम् ऋपीत्यध्याहार्यम् । अत्र युष्मभ्यम्, अस्मभ्यम् इति चतुर्थीबहुवचना-न्तयोः वस्नसौ । सेव्योऽत्र वः स न इति । स हरिः वः नः श्रपि सेव्यः-भज-नीय इत्यर्थः । 'क्रत्यानां कर्तरि वा' इति षष्ठी । अत्र युष्माकम्, अस्माकम् इति षष्ठी-बहुवचनान्तयोः वस्नसौ। त्वां पातु, मां पात्विति। अत्र युष्पदस्मदोः पदात् परत्वा-भावात 'त्वामौ द्वितीयायाः' इति न भवतीत्यर्थः । यद्यप्यत्र श्रस्मच्छन्दस्य पात्विति पदात् परत्वमस्ति, तथापि भिन्नकालं वाक्यद्वयमिह विविद्यतिमत्यदोषः । संवेद्यो-**ऽस्मानिति ।** त्रत्रास्मच्छन्दस्य पादादौ स्थितत्वान्नादेशः । यद्यप्यतुष्द्रप्छन्दस्कोऽयं श्लोकः । तत्र एकैकः पादः श्रष्टाचर इति स्थितिः । तत्र सन्ध्यभावे 'श्रस्मान् कृष्णः सर्वदाऽवतु' इत्यस्य नवाच्चरत्वाच पादत्वम् । कृते तु सन्धौ श्रोकारस्य परादित्वे सति त्रप्टाच्चरत्वव्याघातः । संवेय् इत्यस्य पदत्वाभावाद् त्रस्मदः पदात् परत्वाभावश्च । पूर्वा-न्तत्वे त स्मानित्यस्य पादादिस्थितस्य नास्मच्छन्दरूपता । तथापि संवेद्यो इत्येकादेश-विशिष्टस्य पूर्वान्तत्वात् पदत्वम् । स्मानित्यस्य तु एकदेशविकृतन्यायेन द्वितीयान्तास्मच्छब्द-रूपत्वम् । वस्तुतस्तु त्रोकारस्य पूर्वान्तत्वात् संवेद्यो इत्यस्य पदत्वम् . स्मानित्यादे-रष्टाच्चरत्वं च । परादित्वाचास्मच्छन्दरूपता । 'उभयत त्राश्रयरो नान्तादिवत्' इति तु नास्तीति इराधातौ निरूपिथ्यामः। केचितु 'श्रपादादौ किम्, युष्मान् रत्नृतु गोविन्दो-ऽस्मान् कृष्णस्सर्वदाऽवतु' इति प्रत्युदाहरन्ति । तन्न, युष्मानित्यस्य पदात् परत्वाभावा-देवाप्राप्तेः । त्र्यस्मानित्यस्य तु पदात् परत्वेऽपि समानवाक्यस्थपदात् परत्वाभावात ।

नतु 'युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयान्तयोः' इत्येव सूत्र्यताम्, किं स्थग्रह-रोन । स्थग्रहरोऽपि कथश्चित्तस्यैवार्थस्य लाभादित्यत ब्राह—स्थाग्रहरणादिति ।

पातु वामित्यादिना । बहुवचनान्तयोस्तु—सोऽज्याद्वो न इत्यादि । सेज्यो-ऽत्र वः स न इति । 'बर्दे कृखतृचश्र' इति स्यत् , 'कृसानां कर्तरि वा' इति कयोरेव । नेह-इति युष्मत्पुत्रो त्रवीति, इत्यस्मत्पुत्रो त्रवीति । 'समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्रज्याः' (वा ४७१४) । 'एकतिङ् वाक्यम्' (वा ११६६)

स्थाधातुः ग्रहानौ वर्तते । 'समये तिष्ठ सुग्रीव' इति यथा । समये-मर्यादायां विषये ग्रजुर्शत्ते मा हार्मीरिति गम्यते । ततश्च षष्टीचतुर्थीद्वितीयाः तिष्ठतः-न परित्यजतः इति व्युत्पत्तिर्विवित्तिता । षष्ट्यादिविमक्षीरपरित्यजतोरित्यर्थः । ग्रजुप्तषष्ट्यादिविमक्षिन्विति । यदात् परत्वं सम्पादयितुं विशिष्टयोरिति फलतीति भावः । इति युष्मत्पुत्र इति । पदात् परत्वं सम्पादयितुं इति शब्दः । युवयोर्युष्माकं वा पुत्रः, ग्रावयोरस्माकं वा पुत्र इति विग्रहः । ग्रत्र विभक्षेतुंका लुप्तत्वात् श्रूयमाण्यविमक्षिकत्वाभावात्रावेश्वर्यप्ताण्यात्वात् । समानवाक्ये इति न, 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्वर' इति तत्र त्वमादेशयोर्वच्यमाण्यवात् । समानवाक्ये इति । निमित्तनिमित्तिनोरेकत्राक्यस्थत्वे इत्यर्थः । निघातशब्दः ग्रजुदात्तवाची । एक तिङ्विते । तिब्छिनेन तिङक्ते विविद्वित्तम् । एक तिङ् यस्येति विग्रहः । इदं च वाक्य-

षष्ठी । वेदैरशेषेरिति । 'युष्मान् रत्त्तु गोविन्दः' इति प्राचः पाठस्तूपेन्नितः, युष्मा-निखस्य तु पदात्परत्वाभावादेवाप्राप्तेः, श्रस्मानिखस्य तु पदात्परत्वेऽपि समानवाक्य-स्थपदात्परत्वाभावात्। नतु 'युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयानाम्' इति सूत्र्यताम् , विशे-षरोन तदन्तविधौ षष्ठ्याद्यन्तयोर्युष्मदस्मदोः पर्यवस्यति । न च स्थम्रहरागमावे युष्म-द्समदोः संबन्धिनीनां षष्टीचतुर्थोद्वितीयानामित्यर्थः स्यादिति वाच्यम् , 'सर्वस्य' 'पदस्य' इस्रतुवर्तनादतो न्याचप्टे- स्थाग्रह एगादिति । तिष्ठतिरिहाहानौ वर्तते, यथा 'समये तिष्ठ सुत्रीव' इति समयं मा हासीरिति गम्यते । तेन षष्ठ्यादीनविजहतोरेव युष्मदस्म-दोरादेशा इत्यर्थः । **इति युष्मत्युत्र इति ।** युवयोः पुत्रो युष्माकं पुत्र इति वा विष्रहः, न तु तव पुत्र इति । तथा हि सति त्वत्पुत्र इत्येव स्यात् । एवमस्मत्पुत्र इत्य-त्राप्यूह्मम् । पदात्परत्वं संपादयितुमितिशब्दः । नतु राज्ञोः पुरुषो राज्ञां पुरुष इति विप्रहे राजपुरुष इति नेष्यत इति सिद्धान्तविरोधायुष्मत्पुत्रोऽस्मत्पुत्र इत्यत्र युवयो-युष्माकमित्यादिविप्रहो न संभवतीति चेत् । अत्राहुः—यत्र वृत्तौ संख्याविशेषबोधकं प्रमार्गं नास्ति तत्रैवैकत्वसंख्याऽऽश्रीयते यथा राजपुरुष इति । न हि राजपुरुष इत्यत्र विभक्तौ निवृत्तायां राजपदार्थे द्वित्वादिप्रत्यायकं किंचिदस्ति । यत्र पुनः संख्याभेदगम-कमर्थप्रकरणाद्यस्ति, भवति तत्र द्विवचनबहुवचनयोरिप वृत्तिः । प्रकृते त्वेकवचनान्तेन विमहे 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व' इति त्वमादेशप्रसङ्गादर्थाद् द्विवचनबहुवचनान्तेनेति विमहे वृत्तिर्भविष्यतीति । ऋर्थः सामर्थ्यम् । ऋर्याचया, सुद्रैः कीतो मौद्रिकः । न ह्येकेन मुद्गेन द्वाभ्यां वा मुद्राभ्यां क्रयणं संभवति । प्रकरणाद्यथा—'भवद्गिरामवसरप्रदानाय वचांसि नः'। भवतोर्गिरामिति तत्र हार्थः। समानवाक्य इति । 'देवदन्त श्रस्त्ययं

तेनेह न-म्रोदनं पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेव-शालीनां ते म्रोदनं दास्यामि इति । 'एते वांनावादय म्रादेशा म्रनन्वादेशे वा वक्रन्याः' (वा ४७१७) । म्रान्वादेशे तु नित्यं स्युः । भ्राता ते भक्नोऽस्ति, भ्राता तव भक्नोऽस्तीति वा। तस्मै ते नम इत्येव। ४०८ न चवाहाहै व्युक्ते । (८-१-२४) चादिपञ्चकयोगे नैते म्रादेशाः स्युः । हरिस्त्वां मां च रचतु, कथं खां मां वा न रहेदित्यादि । युक्र-

लक्ष्णमेतच्छास्रोपयोग्येव। तेन 'पश्य मृगो धावति' इत्यादौ नान्याप्तिरिति समर्थस्त्रे भाष्ये स्पष्टम् । स्रोदनिमिति । स्रोदनं पचेत्रेकं वाक्यम् । तव भविष्यतीत्यपरं वाक्यम् । तत भविष्यतीत्यपरं वाक्यम् । ततश्च तवेति युष्मच्छ्रब्दस्यः भिन्नवाक्यस्थात् पदात् परत्वान्नादेश इति भावः । शालीनामिति । बीहीणामित्यभः । प्रकृतिविकारमावे षष्ठी । एते वांनावाद्य इति । इदं च 'सपूर्वायाः-' इति सूत्रे भाष्ये स्थितम् । धातेति । महादेवं प्रति वचनमेतत् । स्थन्वदेशे तु निस्त्यम्योदाहरण्यमाह—तस्मै ते नम इत्येविति । स्रत्र 'योऽप्रिह्न्यवाय् , य इन्द्रो वस्रवाहुः' इत्यादि पूर्ववाक्यं द्रष्टव्यम् । एवं च किश्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं बोधियतुं पुनस्पादानादन्वादेशोऽयमिति तत्र नित्य एवादेश इति भावः। न चवाहा । च इत्यव्ययं समुचये, वा इति विकल्पे, हा इत्यद्भुते, स्रह इति खेदे, एव इत्यवधारणे, एतेषां हन्द्वः। युक्क इति भावे कः । तदाह—चादि-पञ्चकयोगे इति । पश्चानामन्यतमेन योगे इत्यर्थः। एते इति । वांनावादय इत्यर्थः। 'युभ्यदस्मदोः षष्ठी' इत्यादिसूत्रेम्यस्तत्तद्वकृत्वेतिते भावः। इत्यादीति। कृष्णो मम ही

दण्डो—देवदत्त हरानेन' इत्यत्र दण्ड इत्येतत्पूर्ववाक्यस्थमिति समानवाक्यस्थता-भावादामिन्त्रितिनघातो न भवति । एकतिङिति । एकं तिङ्ग्तं यत्रेति बहुद्रीहिः । नतु त्रोदनस्त्वया पक्तव्यस्त्व भविष्यतीत्यत्रातित्रसक्तः' पक्तव्योऽस्तीत्यध्याहारेण भिन्न-वाक्यतासमर्थनेऽपि पश्य मृगो धावतीत्यादावेकवाक्यत्वव्यवहारो न स्थात् । सत्यम् । प्रकृतोपयोगित्वेनदमुक्तम्, पश्य मृग इत्यादौ तु 'त्र्र्येकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्चं चिद्वि भागे स्थात् ' इति शास्त्रान्तरप्रसिद्धत्वमेवेत्येके । त्रम्ये तु—'त्र्याख्यातं सविशेष्यणं वाक्यम्' इति वार्तिककारवचनपर्याजोचनया 'एकतिङ्' इत्यत्र तिङ्न्तं विशेष्यसमर्पकं विविज्ञतम्, ततश्च पश्य मृगो धावतीत्यत्र तिङ्नतद्वये सत्विप पश्येत्यस्यैव विशेष्यसमर्पकत्वानोक्रदोष इत्याहुः । एकशब्दः समानवचनो न तु संख्यावाची, बहुत्रीहिश्चायम् । तेन 'त्रूहिकृहि देवदत्त' इत्यत्र वाक्यत्वादामन्त्रितिनघातः सिध्यतीति समर्थस्त्रे कैयटः ।

१ 'ह' इत्युचितम् । 'हा इत्यद्भुते' इति त्वपपाठः प्रतिभाति । चादिपश्चके 'हा' निपातस्य क्वाप्यदर्शनात् , 'हा विषादशुगर्तिषु' इति कोशात् तस्याद्भुतेऽर्थेऽप्र-सिद्धः, काशिकादिषु 'ह' निपातस्यवोदाहृतत्वाच । २ 'ह' इत्युचितम् ।

प्रह्मणात्साचाद्योगेऽयं निषेधः । परम्परासम्बन्धे त्वादेशः स्यादेव । हरो हरिश्च मे स्वामी । ४०६ पश्यार्थेश्चानालोचने ( ८-१-२४ )श्चचान्त्रषज्ञानार्थेधातु-भिर्योगे एते श्रादेशा न स्युः । चेतसा त्वां समीचते । परम्परासम्बन्धेऽष्ययं निषेधः, मक्रस्तव रूपं ध्यायति । श्राबोचने तु मक्रस्त्वा पश्यति चन्नुषा । ४१०

प्रसीदति । श्रद्भुतिमदिमित्यर्थः । कृष्णो ममाह न प्रसीदित । श्रहेति खेदे ममैव सेव्यः । नतु 'न चवाहाहैवैः' इत्येवास्तु, मास्तु युक्तग्रह्णम् । 'वृद्धो यूना-' इत्यादिवत् तृतीययैव तक्षाभादित्यत श्राह—युक्तग्रह्णादिति । यत्र चायर्थः समुच्चादि-भिर्युष्पदस्मदर्थयोः साम्रादन्वयः । तत्रैवायं निषेष इत्यर्थः । हरो हरिश्चेति । श्रत्र चराव्दस्य हरिहरयोः । साम्रादन्वयः समुच्चितयोहरिहरयोः स्वामीव्यत्रान्वयः । स्वामीव्यस्प में इत्यनेनान्वयः । तत्रश्च चराव्दस्य श्रस्मच्छव्देन साम्रादन्वयाभावाद् मेत्रादेशस्य निषेषो नैति भावः । पश्यार्थेश्वानालोच्चे । दर्शनं पश्यः । 'दिशर् प्रेम् प्रेष्ट्यादेशः । पश्यः दर्शनम् श्रयो येषां ते पश्यार्थः, तैरिति विश्रहः । श्रालोच्चे चानुषं ज्ञानम् , तिद्विन्नमनालोच्चम्, तत्र विद्यमानैः दर्शनार्थकैरिल्पर्थः । पश्येति दिशना ज्ञानसामान्यं विविन्तित्म, श्रमालोच्चे हित चानुष्पर्युदासात् । तदाह—श्रचानुष्येत्यादिनः। चतसेति । देवेत्यध्याहार्यम् । हे देव मनसा त्वां चिन्तयतीत्यर्थः । परमपरेति । 'न चवाहा—' इत्यत्र युक्तग्रहण्यामर्थ्यत् साम्रात्वन्धविवन्ना युक्ता । इह त तिद्वन्ययाहार्यम् । इह त्वेत्यस्य रूपेणान्वयः निषेष इत्यर्थः । भक्तस्तवेति । देवेत्यध्याहार्यम् । इह त्वेत्यस्य रूपेणान्वयः न तु साम्रात् ध्यायतिनिति भावः । श्रमालोचने इत्यस्य प्रयोजनमाह—

'युम्पदस्मदोर्विभाषा अनन्वादेशे' इति वार्तिकमर्थतः पठित—पते वांनावादय इति । यद्यपि 'सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा' इत्यंत्रैतत् पठ्यते तथाप्यविशेषेण विकल्पोऽयं विधीयत इत्याशयेन सपूर्वताभावेऽपि विकल्पमुदाहरति—धाता ते भक्त इति । अन्वादेशे तु नित्यमुदाहरति—तस्मै ते नम इत्येवेति । 'तुल्यार्थैः-' इत्यादिवत् 'न चवाहाहैवैः' इति तृतीयानिर्देशेनापि युक्तर्थक्तामे युक्तप्रहणामनर्थकमित्यत आह—युक्तप्रहणादिति । यत्र युष्मदस्मदर्थगतान् समुचयादीन् चादयो द्योतयन्ति तदा चादिभिः सहार्थद्वारा युष्मदस्मदोः सालाद्योगः, तत्रैवायं निषेध इत्यर्थः । हरो हरिश्चेति । अत्र चशब्दो हरहरिगतसमुचयमाह, हरिहराभ्यां त्वस्मदः संबन्धः, न तु समुचयेनेति न सालाद्योगः किं तु परम्परायोग इति न निषेध इति भावः । पश्यार्थैश्चाना । अत एव निपातनाद्भावे 'पाप्राध्माधेद्-' इति शः । दर्शनं पश्यः, तचेह ज्ञानमात्रम् 'अदर्शनं लोपः' इत्यत्र यथा, न तु चालुषज्ञानमेव, 'अनालोचने' इति निषेधात् । तदेतदाह—स्रचालुषक्ञानार्थैरिति । परम्परासंबन्धेऽपीति ।

सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा । (८-१-२६) विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात्परयो-रनयोरन्वादेशेऽप्येते श्रादेशा वा स्युः । भक्तस्वमप्यहं तेन हरिस्त्वां त्रायते स माम् । त्वा मा इति वा । ४११ सामन्त्रितम् । (२-३-४८) सम्बोषने या

ग्रालोचने त्विति । सपूर्वायाः । वां-नावाधादेशा श्रनन्वादेशे पाणिकाः, श्रन्वादेशे छ नित्या इत्युक्तम् । श्रन्वादेशेऽपि क्विद्विकल्पार्थमिदम् । सहशब्दोऽत्र सलोमक इत्यादिव विद्यमानवाची । विद्यमानं पूर्व यस्या इति विग्रहः, 'तेन सहेति तुल्ययोगे' इति वां विग्रहः, तुल्ययोगवन्चनं प्रायिकम् इति वन्त्यमाणात्वात् । प्रथमेखनेन तदन्तं गृह्यते । तदाह—विद्यमानेत्यादिना । परयोगिखनन्तरं युष्पदस्मदोगिति शेषः । अक्तस्त्विमिति । वेवदत्तेख्याहार्यम् । हे देवदत्त त्वमिप भक्तः, श्रहमिप भक्त इस्वन्वयः तेनिति । भक्तत्वेनखर्थः । त्रायत इति । पालयतीखर्थः । श्रत्र पूर्व वाक्योपात्त्र प्रस्मदर्थयोगित् पुम्पदस्मदर्थयोगित् पुम्पत्वादन्वादेशोऽयम् । श्रत्र 'तेन' इस्तेतत् पूर्व विद्यमानं पदम्, ततः परं 'हिरः' इति प्रथमान्तम्, ततः परस्य युष्पच्छब्दस्यान्वादेशोऽपि त्वादेश विकल्पः । तथा 'त्रायते' इस्तेतत् पूर्व विद्यमानं पदम्, ततः परं 'सः' इति प्रथमान्तम्, ततः परस्य युष्पच्छब्दस्यान्वादेशोऽपि त्वादेश विकल्पः । तथा 'त्रायते' इस्तेतत् पूर्व विद्यमानं पदम्, ततः परं 'सः' इति प्रथमान्तम्, ततः परस्यासमच्छब्दस्यान्वादेशोऽपि मादेशविकल्पः । 'त्रायते' इस्तेतत् मध्यमियान्यायेन उभयत्र संवध्यते । तेन निमित्तनिमित्तिनोः समानवाक्यस्थत्वम्, स इस्तस्य विद्यमानपूर्वत्वं च बोध्यम् । सामन्त्रितम् । प्रातिपदिकार्थस्त्रोपात्ता प्रथमा 'सा' इस्तेन परामृश्यते । 'संबोधने च' इस्रतः संबोधने इस्यान्विति प्रस्त्ययद्वस्यातिति प्रस्त्ययद्वस्यारिभावाकभयम् । महासंज्ञाकरणात् संज्ञाविधाविधाविष

पूर्वसूत्रस्थयुक्तग्रहरोन ज्ञापितमेतद्भवत्यन्यत्र परम्परासंबन्धेऽपि निषेथ इति । सपूर्वायाः । सहशब्दोऽत्र सलोमक इत्यत्रेव विद्यमानवचनः । 'तेन सहेति—' इत्यत्र
तुल्ययोगवचनं प्रायिकमिति वच्यमायात्वाद्विद्यमानवचनस्यापि सहस्य समासः । 'वोपसर्जनस्य' इति सभावः । प्रथमाया इति च प्रत्ययग्रहरणात्तदन्तविधिरित्यालोच्याह—
विद्यमानपूर्वादित्यादि । 'एते वांनावाद्य आदेशाः' इत्यविशेषोत्त्येव विभाषया
सिद्धेः किमर्थमिदं वचनमित्याश्चा परिहरज्ञाह——अन्वादेशेऽपीति । भक्तस्त्वमित्यादि । त्वं भक्तोऽहमपि तेन हरिस्त्वा मां च त्रायते इति संबन्धः । एवं च
प्रकान्तत्वाज्ञ यच्छब्दापेचा । येन काररोन हरेस्त्वं मक्तत्वेनैव काररोनाहमपीति व्याचचाराानां तु यच्छब्दाप्याहारक्रेश इति बोध्यम् । अत्र तेनेति पूर्वविद्यमानं पदं ततो
हरिरिति प्रथमान्तं ततः परस्य युष्मच्छब्दस्यादेशः । तथा त्रायते इत्यस्मात्परं स
इति प्रथमान्तं ततः परस्यास्मच्छब्दस्यादेशः । सामन्त्रितम् । 'संबोधने' च इत्यतः

१ 'इति पूर्वेगा सह विद्यमाना इति वा विग्रहः' एवं पाठ उचितः स्यात् ।

प्रथमा तदन्तमामन्त्रितसंज्ञं स्यात् । ४१२ त्रामन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् । (८-१-७२) स्पष्टम् । श्रप्ते तव । देवास्मान्पाहि । श्रप्ते नय । श्रप्त इन्द्र वरूण् । इह युष्मदस्मदोरादेशस्तिङन्तनिघात श्रामन्त्रितनिघातश्च न । 'सर्वदा रच देव नः' इत्यत्र तु देवेत्यस्माविद्यमानवद्भावेऽपि ततः प्राचीनं रचेत्रेतदाश्रित्यादेशः । एवम् 'इमं मे गङ्गे यमुने' इति मन्त्रे यमुन इत्यादिम्यः प्राचीनानामामन्त्रिताना-

तदन्तप्रहराम् । अत एव हे है भो इलादीनामि संज्ञा सिद्धा आमिन्त्रतं मिवद्यमानवत् । स्पष्टमिति अनुवर्तनीयपदान्तराभावादिति भावः । तविति । 'अमे तव अवो क्यः' इत्यृचि अमे इलाविद्यमानवत् । देवास्मानिलात्र देव-शब्दः अविद्यमानवत् । 'अमे नय' इत्यृचि अमे इलाविद्यमानवत् । 'अमे इन्द्र वरुरा' इत्यृचि अमे इलाविद्यमानविद्य । भागे तवे-लात्र, देवास्मानिलात्र च युष्मदस्मदोः तेनसावादेशौ न भवतः । तव अस्मानित्यनयोः पदात् परत्वाभावात् पादादौ स्थितत्वाच । 'अमे नय' इत्यत्र नयेति तिबन्तस्य 'तिङ्क्तिकः' इत्यनुदात्तत्वं न भवति । आतिबन्तात् पदात् परं तिबन्तं निहन्यत इति हि तद्यः । इह च अमे इत्यतिबन्तस्य अविद्यामानवत्त्वादिबन्तात् परत्वाभावाद् नानुदात्तत्वम् । अमे इन्द्र वरुरोल्यते इति हि तद्यः । इह च अमेशबन्दस्याविद्यमानवत्त्वेन पदात् परमामन्त्रितं निहन्यत इति हि तद्यः । इह च अमेशबन्दस्याविद्यमानवत्त्वेन पदात् परत्वाभावाद् इन्द्रशब्दस्य नानुदात्तत्वम् । एवं वरुराशबन्दस्यापि नानुदात्तत्वम् , ततः प्राचीनयोः अमे इन्द्र इल्पनयोरविद्यमानवत्त्वात् ।

नतु 'सर्वदा रत्त देव नः' इत्यत्र कयं नसादेशः, देवेत्यस्याविद्यमानवत्त्वादि-त्यत आह—स्वेदेति । 'तत्त्रभीपते तेऽङ्ग्रियुगं स्मरामि' 'प्रतापरुद्द ते ख्यातिः' इत्यादौ तु ते इति विभक्तिप्रतिरूपकमन्ययम् , तत्र आमन्त्रितस्याविद्यमानवत्त्वाद् युष्मद्शन्दस्य पादादिस्थत्वात् । एविमिति । 'इमं मे गङ्गे यसुने' इति मन्त्रे सर्वेषां निषात इत्यन्वयः । 'आमन्त्रितस्य च' इत्यनुदात्तत्विमत्यर्थः । सर्वशन्दं विशिनष्टि— यसुन इत्यादिभ्यः प्राचीनातामिति । इति आदिर्येषामिति विग्रहः । आदिना सरस्वतीशुतुद्रीत्यनयोर्ष्रहणम् । तद्गुणसंविज्ञानो बहुवीहिः । यसुने, सरस्वति, शुतुद्रि इत्येतेषु एकैकस्मात्प्राचीनानां गङ्गे, यसुने, सरस्वति इत्येषां सर्वेषां निषात इत्यर्थः ।

संबोधने इत्यनुवर्तते । सा इत्यनेन प्रथमा निर्दिश्यते । महासंज्ञाकरणसामध्यित्संज्ञा-विधाविप तदन्तप्रहण्म् । श्रामन्त्रणमामन्त्रितमुपचारात्तत्साधने वृत्तिः, विभक्तयन्तेन चामन्त्र्यते न केवलया विभक्त्यत्यारायेनाह-तदन्तिमिति । इहेति । 'श्रमे तव' 'देवास्मान' इत्यत्र युभादस्मदोनं भवत्यादेशः, 'श्रमे नय' इत्यत्र 'तिङ्ङतिङः' इति न तिङ्नतिचातः, मिवद्यमानवञ्चावेऽपि मेशब्दमेवाश्रिख सर्वेषां निवातः । ४१३ नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् । (८-१-७३) विशेष्यं समानाधिकरणे विशेषयं समानाधिकरणे विशेषये श्रामन्त्रिते परे नाविद्यमानवत्स्यात् । इरे दयाखो नः पाहि । अधे तेज-स्विन् । 'विभाषितं विशेषवचने' (सू ३६४४)। श्रत्र माष्यम् 'बहुवचनमिति वचगामि' इति । बहुवचनानतं विशेषणे परे श्रामन्त्रिते विशेषणे परे श्राविद्यमानवद्वा । यूयं प्रभवः देवाः शरण्याः, युष्मान्मजे, वो भजे इति वा ।

शुतुद्रिशन्दस्य तु अनुदात्तत्वं नेत्यविवादम् , तस्य द्वितीयपादादिस्थत्वात् । 'आम-नित्रतस्य च' इत्यत्र 'पदस्य, पदात् , अनुदात्तं सर्वमपादादौ' इत्यनुश्वतः । 'इमं मे' इत्युचो जगतीच्छन्दस्कतया सरस्वतीत्यन्तप्रथमपादस्य द्वादशाच्चरस्य समाप्तः । ननु गङ्गे इत्यस्यानुदात्तत्वमुचितम् , तस्य मे इति पदात् परत्वात् । यमुने, सरस्वति इत्यन्योस्तु नानुदात्तत्वसंभवः, ततः प्राचीनयोः गङ्गे यमुने इत्यनयोरिवयमानवत्त्वन पदात् परत्वाभावादित्यत् आह—आमिन्त्रतानामिवद्यमानवद्भावेऽिष मेशब्दमेवा-श्चित्यति । आमिन्त्रतानां मध्ये गङ्गे यमुने इत्यनयोरिवयमानवद्भावेऽिष योजनीयम् । एवं च इत्यादिभ्य इति सर्वेषामिति च बहुवचनमनुपपन्नमित्यपात्तम् । क्वचित् पुस्तकेष्ठ यमुन इत्यादिप्राचीनामिन्त्रतावियमानवद्भावेऽपीति पाठो दृश्यते तत्र आदिना सरस्वतीत्यत्वत्वद्वते । यमुने सरस्वतीत्याभ्यां प्राचीनयोरामिन्त्रतयोरिवयमानवद्भावेऽपीति सुगममेव । अयं च निघातः पदकाले स्पष्टं श्चयते ।

नामन्त्रिते । आभिन्त्रतम् अविद्यमानविद्ययुर्वतेते । सामान्यवचनित्यनेन विशेष्यसमर्पकः शब्दो विविद्धतः, विशेष्यस्य विशेषणापेद्धया सामान्यक्पत्वात् । तेन च विशेषणामाद्धिप्यते । समानाधिकरणे इति तत्रान्वेति । समानम् अधिकरणं यस्येति विष्ठहः । समानशब्द एकत्वपरः । विशेष्यबोधकशब्देन अभेदसंसर्गेण एकार्यवृत्तित्वं विविद्धतित्वाशयेनाह्—विशेष्यमित्यादिना । हरे दयालो इति । अत्र दयालो इति समानाधिकरणविशेषणे परे हरिशब्दो नाविद्यमानवर्त् । ततश्च दयालो इत्यस्यानिद्यमानवर्त्वेऽपि हरे इति पदात् परत्वाक्षसादेश इति भावः । अग्ने तेजस्विज्ञिति । इह तेजस्विन्निति विशेषणे परे अपे इत्यस्य अविद्यमानवर्त्वाभावात् पदात् परत्वात्तेन जिल्लाक्षत्यस्य निघात इति भावः । अन्योभनौ पादौ यस्येति बहुवीहौ 'संख्यास्रपूर्वस्य'

श्रग्न इन्द्र वरुरोत्यत्र तु 'श्रामन्त्रितस्य च' इत्यामन्त्रितनिषातो नेति विवेकः । सर्वेषां निघात इति । श्रयं च निषातः पदकाले श्रूयते न तु संहिताकाले । 'खरितात्संहि-तायामनुदात्तानाम्' इति संहितायामेकश्रुतिविधानात् । श्रग्ने तेजस्विन्निति । इह पदात्परत्वात्तेजखिकित्यस्य 'श्रामन्त्रितस्य च' इत्याष्टमिकनिषातः सर्वानुदात्तः । इहानवादेशेऽपि वैकल्पिका श्रादेशाः । सुपात् , सुपाद् । सुपादौ । सुपादः । सुपाद् । सुपादौ । अपादः । सुपाद् । सुपादौ । अपादः । पत् । (६-४-१३०) पाच्छ्रव्दान्तं यदङ्गं भं तद्वयवस्य पाच्छ्रव्दस्य पदादेशः स्यात् । सुपदः । सुपदा । सुपान्धामित्यादि ॥ इति दान्ताः ॥ श्राप्ति मन्थतीत्यप्तिमत् , श्राप्तिमत् । श्राप्तिमथौ । श्राप्तिमथः । श्राप्तिमस्यामित्यादि ॥ इति थान्ताः ॥ 'श्राप्तिवग्-' (स् ३७३) इत्यादिस्त्रेयाखोः सुप्युप-

इति पादराव्दान्त्यलोपे सुपाद्राव्दः । तस्य सुटि रूपायाह—सुपादित्यादिना । शिस विशेषमाह—पादः पत् । 'भस्य' 'श्रङ्गस्य' इति चाधिकृतं पाद इत्यनेन विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह—पाच्छुच्दान्तमिति । पाच्छुच्दस्येति । पाच्छुच्दान्तस्य विधीयमानोऽपि पदादेशः 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इति पाद्श्राव्दस्यैव सर्वादेशो भवति, न तु तदन्तस्येति भावः । इत्यादीति । सुपदे । सुपदः ।

श्रथ थकारान्ता निरूप्यन्ते । श्रिप्तमिदिति । 'मन्य विलोडने' इति भवादौ । 'मन्य विलोडने' इति कषादौ । उभाभ्यामिप किपि 'श्रनिदिताम्–' इति नलोप श्रिप्तम्य इति रूपम् । ततः सुबुत्पत्तिः । सौ जरत्वचर्त्वे इति भावः । भ्यामादौ जरत्वेन थस्य दः । श्रिप्तमञ्चामित्यादि । सुपि 'खिर च' इति चर्त्वम् , श्रिप्तमत्तु । 'मथे विलो- इत्यस्याप्येतदेव रूपम् । 'मथि हिंसासंक्रेशनयोः' इति इदितस्तु नलोपाभावाद् श्रिप्तमन् , श्रिप्तमन्यावित्यादि ॥ इति यान्ताः ॥

श्रथ चकारान्ता निरूप्यन्ते । ऋत्विगित्यादिस्त्रेगेपित । प्र श्रव-तीत्यर्थे 'श्रव्जु गतिपूजनयोः' इति गत्यर्थकाद्वातोः नोपधात् किन्नित्यर्थः । पूजार्थस्य त्वये वस्यते । किनि 'हलन्त्यम्' इति नकार इत् । इकार उच्चारणार्थः । 'लशकतिद्वते'

पादिति । शोभनौ पादौ यस्येति बहुव्रीहिः । 'संख्याष्ट्रपूर्वस्य' इति पादस्यान्तः । पादः पत् । तद्वययवस्येति । एतच 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इति । लभ्यते । इयं च परिभाषा 'षष्ठी स्थानेयोगा' इत्यनेन ज्ञापिता । तथाहि । लभ्यते । इयं च परिभाषा 'षष्ठी स्थानेयोगा' इत्यनेन ज्ञापिता । तथाहि । त्यंभुः' 'इको यणाचि' इत्यादौ सामीप्यादिसंबन्धप्रसङ्गेऽपि लच्यानुरोधेन व्याख्यानादन्तरङ्गत्वात् 'स्थानिवदादेशः-' इति ज्ञापकाच स्थानेयोगत्वे सिद्धेऽप्यारभ्यमाग्येन 'षष्ठी स्थानेयोगा' इत्यनेन षष्ठयन्तम् चार्यभागोनेन स्थानेन युज्यते न तु प्रतीयमानवित्यर्थो लभ्यते । तथा च 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इति सिद्धम् । 'श्रलोप्रन्तस्य' श्रादेः परस्य' इति योगौ तु श्रारम्भसामर्थ्यां विरिश्यमानपरिभाषाया बाधकौ, ज्ञनं 'पुमः खय्यम्परे' 'उदः स्थास्तम्भोः-' इत्यादौ न दोष इति दिक् ॥ इति दान्ताः ॥
श्रिक्रमिदित । मधारोर्मन्यतेश्च किपि एतदेव स्पम् । इदितस्तु नलोपाभावाद्

पदे किन् । ४१५ अनिदितां हल उपधायाः क्लित । (६-४-२४) हलन्ता-नामनिदितामङ्गानामुपधाया नस्य लोपः स्यास्किति किति च । 'उगिदचाम्-' (स् ३६१) हति नुस्, 'संयोगान्तस्य लोपः' (स् ४४), नुमो नकारस्य 'किन्प्रस्य-यस्य कुः' (स् ३७७) इति कुत्वेन ककारः, प्राङ् । श्रनुस्तारपरसवर्णों, प्राञ्जो । प्राञ्जः । प्राञ्जम्, प्राञ्जो । ४१६ श्राचः । (६-४-१३८) न्तुसनकारस्याञ्जतेर्भस्या-कारस्य लोपः स्यात् । ४१७ चौ । (६-३-१३८) नुसाकारनकारेऽञ्जतौ परे पूर्व-

इति ककार इत्। 'वेरपृक्कस्य' इति वकारलोपः । प्र अन्व् इति स्थिते । स्रानिदिताम्। श्रङ्गस्येलिधिकृतं बहुवचनेन विपरिगाम्यते । हल इति तद्विशेषग्राम् । तदन्तविधिः । 'ञ्रनिदिताम्' इत्यपि तद्विशेषराम्। इत्-हस्व इकारः, इत्-इत्संज्ञको येषां तानि इदिन्ति, न इदिन्ति, अनिदिन्ति, तेषामिति विग्रहः । अवयवषष्टयन्तमेतद् उपघाया इत्यत्रान्वेति । उपधाया इल्पयवयवषष्ट्यन्तम् । तच 'श्राच लोपः' इल्पतो नेल्पनुवृत्ते लूप्तषष्टीके श्रन्वेति । क् च क् च क्षै इतौ यस्येति विग्रहः। तदाह—हलन्तानामित्यादिना। इति चकारात्पूर्वस्य नकारस्य लोपः । प्र श्रच् प्राच् इति स्थितम् । तस्मात् सुबुत्पत्तिः । मुटि विशेषमाह—उगिद्चामिति नुमिति । सौ विशेषमाह—संयोगान्तस्य लोप इति । हल्ड्यादिना सुलोपे सतीति शेषः। कुत्वेन ङकार इति । नासिका-स्थानसाम्यादिति भावः । स्रानुस्वारपरसवर्णाविति । प्राच् श्रौ इति स्थिते नुमि 'नश्चापदान्तस्य-' इति नकारस्यानुस्वारः । 'श्रनुस्वारस्य ययि-' इति तस्य परसवर्शो नकारः । नस्य रचुत्वं तु न भवति, त्रमुस्वारं प्रति तस्यासिद्धत्वादित्यर्थः । शसादावचि नुमभावात् प्र श्रच् श्रस् इति स्थिते । श्रचः । श्रच इत्यन्तुधातोः 'श्रनिदिताम्-' इति लुप्तनकारस्य षष्ट्यन्तम् । भस्येलिधकृतम् । 'श्रह्मोपो नः' इत्यतो श्रह्मोप इत्यनुवर्तते । तदाह—लुप्तेति । इत्यकारलोपे प्र च् अस् इति स्थिते। चौ। अन्सुधातोरुकारान्त-स्य लुप्तनकाराकारस्य चाविति सप्तम्यन्तम्। 'ढूलोपे-' इत्यतः 'पूर्वस्य दीघींऽणः' इत्य-

श्रक्षिमन् । श्रक्षिमन्यौ । श्रक्षिमन्यः ॥ इति यान्ताः ॥ श्रमिदिताम् । इद् हलेकार इत्संज्ञको येषां तानि इदिन्ति, न इदिन्ति श्रनिदिन्ति, तेषामनिदिताम् । एतच श्रङ्गस्य विशेषणम् ,हल इत्यपि,तदाह—हलन्तानामनिदितामिति । उपधाया नस्येति । 'श्राज्ञलोपः' इति स्त्राज्ञेति लुप्तषष्ठीकं पदमनुवर्तते, तच्चोपधाष्टहणेन विशेष्यत इति भावः । श्रनिदितामिति किम् , वन्यते । हलः किम् , नीयते । उपधायाः किम् , हन्यते । श्रचः । 'श्रह्मोपोऽनः' इत्यतोऽह्मोप इत्यनुवर्तते 'भत्य' इति च । तदाह—भस्याकारस्य लोपः स्यादिति । श्रत्र नव्याः—यदात्राधतेर्भस्येति सामानाधिकरणयेनान्वयः स्वीकियते तर्हि प्रतीचः प्रतीचेत्यादि न सिध्येत् । उपसर्गसहितस्यैव

स्वायो दीर्घः स्वात् । श्राचः।श्राचा,शाग्भ्यामित्वादि। श्रत्यक् , श्रत्यञ्जौ, श्रत्यञ्चः। श्रत्यञ्जम् , श्रत्यञ्जौ । 'श्रचः' (सू ४१६) इति लोपस्य विषयेऽन्तरङ्गोऽपि यण् न श्रवर्तते । 'श्रकृतन्यृहाः–' (प ४७) इति परिभाषया । श्रतीचः।श्रतीचा । 'श्रमु-

तुर्वते । तदाह—लुप्तेति । प्राच इति । यद्यि 'श्रचः' इत्यक्षोपस्य 'चौ' इति दीर्घस्य चामावेऽपि सवर्णदीर्घेण प्राचः इति सिध्यति, तथापि प्रतीचः इत्याद्यर्थं स्त्रम् । प्राग्भ्यामिति । प्राच् भ्याम् इति स्थिते 'चोः इः' इति कुत्वम् , 'किन्प्रख्यस्य इः' इति कुत्वस्यासिखत्वात । इत्यादीति । प्राग्भः। प्राचे । प्राचः । प्राचोः । प्राचु । प्रात्यक् इति । प्रतिपूर्वादेशेः किन् , यग् , 'श्रविदिताम्' इति नलोपः, सुबुत्पतिः । 'उगिदचाम्—' इति तुम् , हल्ल्यादिना सुलोपः, चकारस्य संयोगान्तलोपः, तुमो नकारस्य 'किन्प्रख्यस्य—' इति कुत्वेन ककार इति भावः । प्रत्यञ्चाविति । प्रस्यच् श्रौ इति स्थिते 'उगिदचाम्—' इति तुमि, तन्नकारस्य श्रनुखारे, तस्य परसवर्णो ककार इति भावः । एवं प्रस्यशः । प्रस्यम् । प्रस्यशे । नतु प्रति श्रन्व् इति स्थिते श्रन्तरङ्गत्वादिणि कृते 'श्रविदिताम्—' इति नलोपे प्रस्यच् इत्यस्मात् शिस श्रमवनामस्थानत्वाद् 'उगिदचाम्—' इति तुमभावे 'श्रचः' इत्यकारलोपे 'चौ' इति दीर्घो न भवति, पूर्वस्यायोऽभावात् । ततश्च प्रत्य्वः इति स्थादिस्यत श्राह—श्रच्च इति लोपस्ये त्यादि । 'श्रचः' इति लोपेन यग्निमित्तस्याकारस्य विनाशोन्मुखत्वादिह यग् न भवति । ततश्च प्रत् इति स्थेते 'श्रचः' इत्यकारलोपे 'चौ' इति इकारस्य दीर्घे प्रतीच इति क्षं निर्वाधम् । एतद्रथेमेव 'श्रचः' इति 'चौ' इति चार्व्धम् । प्राचः प्रतीच इति करं निर्वाधम् । एतद्रथेमेव 'श्रचः' इति 'चौ' इति चार्व्धम् । प्राचः । प्राचः । प्राचः । इति चार्व्धम् । प्राचः । प्राचः । इति चार्व्धम् । प्राचः । प्राचः । इति चौ' इति चार्व्धम् । प्राचः । प्राचः । इति चार्व्धम् । प्राचः । प्राचः । इति चौ' इति चार्व्धम् । प्राचः । प्राचः । प्राचः । इति चौं । इति चार्व्धम् । प्राचः । प्राचः । इति चौं । इति चार्व्यम् । प्राचः । प्राचः । इति चौं । इति चार्व्यम् । प्राचः । प्राचः । इति चौं । इति चार्व्यम् । प्राचः । प्राचः । इति चौं । इति चार्व्यम् । प्राचः । प्राचः । प्राचः । इति चौं । इति चार्व्यम् । प्राचः । प्राचः । इति चौं । इति चार्व्यम् । प्राचः ।

भत्वेन केवलस्याव्यतेभित्वाभावात् । भस्यावयवस्याव्यतिरिति वैयधिकरर्ययानवये तु प्रत्यगात्मनेत्यादावव्यतेरकारस्य लोपः स्यात् । श्रव्वत्यन्तस्य भस्याकारलोप इति व्याक्यायां प्राचः प्राचिति प्रशब्दाकारस्यापि लोपः स्यात् । तन्त्रावृत्त्यादिनाव्यत्यन्तस्य भस्याव्यतेरकारस्येति व्याख्यानेऽपि प्रत्यव्यमविति प्रत्यव्याद्यादिनाव्यत्यन्तस्य भस्याव्यतेरकारस्येति व्याख्यानेऽपि प्रत्यव्यमविति प्रत्यव्यादावित्रसङ्ग एव । तस्याद् 'श्रव्वापोऽनः' इत्यत्रेवात्रापि श्रव्वाव्यवेऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽव्यतिस्तर्याकारस्य लोपः स्यादिति व्याख्येयम् । 'ग्रुप्रागपागुदक्प्रतीचः-' इति निर्देशबेद व्याख्याने लिङ्गिमत्यादुः । ची । 'चजोः-' इति निर्देशाववर्गप्रद्यां न भवतीत्याद्द—लुप्ताकारनकारेऽश्चताविति । श्रत्राकार-लोपन नकारलोपस्याचिप्तत्वात्तत्कथनं व्यथमेव, किं तु लुप्ताकारेऽश्चतावित्येव सुवचिमित्यादुः । 'वृत्योपे-' इति स्त्राद्याो दीर्घ इत्यस्य चानुवर्तनादाद्द—स्यापो दीर्घः स्यादिति । प्राचः । प्राचिति । प्रतीच इत्याद्यर्थमवश्यसीकार्येऽतोलोपे कृते श्रनेन दौर्घो विधीयत इति भावः । प्राप्रस्याम्यति । 'चोः कुः' इति कुत्वम्, न तु'किन्प्रत्ययस्य-'

मञ्जित इति विग्रहे 'श्रदस् श्रम्य' इति स्थिते । ४१८ विष्यग्देवयोश्च टेरग्रञ्जतावप्रत्यये । (६-३-६२) श्रम्योः सर्वनाम्गश्च टेरग्रादेशः स्वाद्मस्ययान्ते
श्रञ्जतौ परे । 'श्रद्धि श्रम्य' इति स्थिते, यस्। ४१६ श्रद्धादेशः स्वाद्मस्ययान्ते
श्रञ्जतौ परे । 'श्रद्धि श्रम्य' इति स्थिते, यस्। ४१६ श्रद्धादेशः स्वाद्धिद्धे मः।
(८-२-६०) श्रद्धोऽसान्तस्य दाल्पस्य उद्तौ स्रो दस्य मश्च । उ इति
परयस्य श्रञ्जोपदीर्घयोरभावेऽपि सवर्स्यदीर्घयौव रूपसिद्धेः। भाष्ये तु 'चौ' इस्रारम्यसम्पर्यदिवात्र यस् नेति समाहितम् । न च प्राचः परयेस्यादौ सावकाशत्विमिति वाच्यम् ,
सवर्स्यदीर्घयौव निर्वाहात् ( 'वार्स्यादाः बलीयः' इति परिभाषया 'श्रचः' इस्रक्कोपे सिति
सवर्स्यवीर्घासिद्धेः ) इस्रन्यत्र विस्तरः।

स्रदस् स्रञ्च इति स्थित इति । किनि उपपदसमासे सुब्लुकि च सित स्रदस् स्रञ्च इति स्थिते, 'अनिदिताम्—' इति नलोपे कृते स्रदस् स्रच् इति स्थिते सती-लर्यः । विष्वग्देवयोश्च । स्रिह इति लुप्तप्रथमाकम् । स्रनयोरिति । विष्वग्देव-शब्दयोरित्यर्थः । सर्वनाम्न इति । चकरिषा 'त्रा सर्वनामः—' इत्यतत्तदनुकर्षांदिति भावः । स्राप्तयान्त इति । स्त्रे स्थात्य इत्यत्र नित्यम् स्रश्रूयमाण्त्वादिवयमानः प्रत्ययः किवादिर्थसादिति बहुनीह्याभ्रयणादिति भावः । प्रकृते स्रद्धिरद्धादेशमुदाहृत्य दर्शयति—स्रद्धि स्रज्ञच्च इति स्थित इति । स्रद्धादेशोऽयम् 'स्रनिदिताम्—' इति नलोपे कृते प्रवर्तते, नलोपस्य परत्वादिति बोध्यम् । यिण्ति । रेफादिकारस्थेति शेषः । स्रद्धाच् इत्यतः सुबुत्पत्तिः । स्रदस्यो । स्रदसः स्रते दत् उ दः मः इति च्छेदः । स्रदस इत्यवयवषष्ट्यन्तम् । स्रदस्यो । स्रदसः स्रते दत्वते सिः यस्य सः स्रसिः, तस्येति विग्रहः । इकार उचारणार्थः । दादिति दिग्योगे पद्यमी । परस्येत्यध्याहार्थम् । तदाह—स्रदसो ऽसान्तस्येति । स्रसे किम् १ स्रदस्यति । दात् किम् १ स्रमुया । स्रत्र 'खलोऽन्तस्य' इति यकारस्य न भवति । नतु उद्दत्तिविति कथम्, उ इत्यस्यैव भवणादित्यत स्राह—उ इतीति । उश्च सन्न तयोः समाहार इति विग्रहे द्वन्द्वे सितं,

इलनेन, तस्यासिद्धत्वात् । विष्वग्देवयोश्च । चकारेण 'आ सर्वनाम्नः' इलातः सर्वनाम्न इति लभ्यत इलाह्—अनयोः सर्वनाम्नश्चेति । अप्रत्ययान्तेऽश्चता विति । अविद्यमानः प्रलयोऽप्रलयः, क्विनक्विवादिः । 'अवतो वप्रलये' इति पाठे तु 'वप्रत्ययान्तेऽश्चतौ' इति व्याख्येयम् । विष्यग्देवयोस्त्दाहरणं विष्वगञ्चतीति विष्वद्यङ् । देवानञ्चतीति देवद्यङ् इति बोष्यम् । अदसोऽसः । असेरिति इकार उचारग्रार्थस्तदाह—अदसोऽसान्तस्येति । असान्तस्येति किम् , अमुमास्मन इच्छति

९ बन्धनीधृतः पाठो नास्य प्रन्थस्य, किन्तु केनचिट्टिप्पग्रीरूपेग्रा धृतष्टीकायां लेखकप्रमादात्प्रविष्ट इति भाति ।

हस्तदीर्घयोः समाहारहृन्द्वः । श्रान्तरतम्याद्धस्तव्यक्षनयोर्हस्त्वो दीर्घस्य दीर्घः । श्रमुमुयङ् , श्रमुमुयञ्जो, श्रमुमुयञ्चः । श्रमुमुयञ्चम् , श्रमुमुयञ्जो, श्रमुमुर्हन्तः । श्रमुमुर्हन्ता, श्रमुमुयग्भ्यामित्यादि । मुख्यसासिद्धत्वान्न यस् । 'श्रन्त्यवाधेऽन्त्य-

सुञ्जुिक, सवर्रादी में, 'स नपुंसकम्' इति नपुंसकत्वे, 'हस्बो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' इति हस्त्वे, समाहारस्यैकत्वादेकवचनस्य सोः'स्वमोर्नपुंसकात्' इति लुकि, उ इति रूपमित्यर्थः। **ऋान्तरतम्यादिति ।** अर्धमात्रस्य व्यज्ञनस्य ईषत्सदशो मात्रिको हस्त उकारः । हस्त्रस्य तु मात्रिकस्य मात्रिकत्वसादश्यादुकारो हस्तः, दीर्घस्य तु द्विमात्रत्वसादश्याद् द्विमात्र ऊकार इत्यर्थः । अमुमुयङिति । अदयन् स् इति स्थिते 'उगिदचाम्-' इति नुमि, इल्ड्यादिलोपे, चकारस्य संयोगान्तलोपे, नुमो नकारस्य 'किन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वे, अब्झाङ् इति स्थिते, प्रथमदकारस्य मत्वे, तदुत्तरस्याकारस्य उत्वे, द्वितीयदकार-स्य मत्वे, तदुत्तरस्य रेफस्य उत्वे च कृते, श्रमुमुयिकति रूपमिति भावः। प्रिकयाकमस्तु सूत्रपौर्वापर्यज्ञानवतां सुगमः । **ग्रमुमुयञ्चाविति ।** प्राञ्चावितिवदूपम् । उत्वमत्वे पूर्व-वत् । अमुमु इ अच् औ इति स्थिते यिगिति विशेषः । स्रामुमुइच इति । अमुमु इ श्रच् श्रस् इति स्थिते 'श्रन्तरङ्गोऽपि यस् 'श्रचः' इति लोपविषये न प्रवर्तते' इत्युह्न-रीत्या अकृते यिए। 'श्रचः' इत्यकारलोपे 'चौ' इति इकारस्य दीर्घ इति भावः । श्रामु-मुयग्भ्यामिति । 'चोः कुः' इति कुत्विनिति विशेषः । इकार परे मकारादुकारस्य उ यगामाशह्वय बाह-मुत्वस्यासिद्धत्वादिति। ब्रमुमुईचे। ब्रमुमुईचः। ब्रमुमुईचोः। श्रमुमुयन्तु । मतान्तरमाह**-श्रन्त्यवाध इति ।** श्रलोऽन्त्यपरिभाषाया श्रप्रवृत्त्या श्रन्त्य-स्य कार्याभावे सति अन्त्यसमीपवर्तिनः कार्ये भवृतीत्यर्थः । प्रकृते च अदस इति नाव-यवषष्ठी । किन्तु स्थानषष्ठी । ततश्च 'त्रालोऽन्त्यस्य' इत्युपतिष्ठते । त्रासान्तस्य त्रादसः श्चन्त्यस्य दात्परस्य उत्वं दस्य च **म** इति फलितम् । श्चदसश्चान्त्यवर्णः सकारो दात्परो न भवति । श्रद्धादेशे कृते तु इकारः श्रन्तः, सोऽपि दात्परो न भवति । ततश्र श्रलोऽ न्त्यपरिभाषाया त्रप्रवृत्त्या त्रान्त्यस्य त्रादेशबाधे सति त्रान्त्यसमीपवर्तिन एव दात्परस्य उत्वम् , दस्य च मः, न तु ततः प्राचीनयोरिप दकारतदुत्तरवर्णयोर्मुत्विमत्यर्थः । नन्वेवं

श्रवस्यित । दात् परस्य किम् , श्रमुया श्रमुयोरिस्त्र नात्ययकारस्य माभूत् । हस्व-व्यश्चनयोरिति । व्यञ्जनस्य हि हस्त ईषत्पदशो दीर्घस्तु विसदश इति भावः । ग्राम्बस्तु—हस्वदीर्घयोः समाहारद्वन्द्वमकृत्वैव 'विषीयमानोऽप्यग् कचित् सवर्णान् गृह्याति' इति सीकृत्य श्रान्तरतम्याद् हस्वव्यञ्जनयोर्हस्तो दीर्घस्य दीर्घ इति व्याच-चते । श्रान्त्यवाध इति । सुत्रे श्रदस इति नावयवषष्ठी, किं तु स्थानेष्ठी, एवं हि सदेशस्य' (प १०४) इति परिभाषामाश्रित्य परस्यैव मुखं वदतां मते 'श्रद्मुयङ्'। 'ग्रः सेः सकारस्य स्थाने यस्य सः ग्रसिः, तस्य ग्रसेः' इति ब्याख्यानात् 'त्यदा-द्यत्वविषय एव मुखं नान्यत्र' इति एत्ते 'श्रदद्यङ्' । उक्रं च (भाष्ये)—

'श्रदसोऽद्रेः पृथङ्मुखं केचिदिच्छन्ति ब्रत्ववत् । केचिद्रन्त्यसदेशस्य नेत्येकेऽसेहि दरयते ॥' इति ।

सित 'गो नः' इति धात्वादेर्णकारस्य विहितं नत्वं नेता इत्यत्रैव स्यात्, नमतीत्यत्र न स्यादिति चेत् , मैवम्---- ऋलोऽन्त्यपरिभाषाया ऋप्रवृत्त्या ऋन्त्यसदेशानन्त्यसदेशयोर्युगः परप्राप्ती अन्त्यसदेशस्यैव भवतीति परिभाषार्थ इति 'व्यवः संप्रसारराम्' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं प्रपश्चितत्वात् । यद्यपि 'ध्यङः सम्प्रसार्गाम्' इति सूत्रे प्रकृतसूत्रे च 'त्रानन्त्य-विकारे त्र्यन्खसदेशस्य' इति परिभाषा पठिता, तथापि सैवात्रार्थतः संग्रहीता । त्र्यन्खस्य विकार त्रादेशः श्रन्त्यविकारः । त्रान्यविकारस्याभावे श्रनन्यविकारे, त्रर्थाभावे-Sन्ययीभावेन सह नज्तत्पुरुषो विकल्प्यते इति वच्यमागात्वात्तत्पुरुषः ऋन्ययी-भावपत्ते तु 'तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्' इत्यम्भावाभावः । त्रलोऽन्त्यपरिभाषाया त्रप्रवृत्त्या अन्त्यस्य आदेशाभावे सतीति यावत् । आदम्याङिति । अत्र पूर्वस्य दकारस्य तदु-त्तराकारस्य च न मुत्वमिति विशेषः ।

मतान्तरमाह—ग्रः सः सकारस्येति । सेरिलस्य विवर्गां सकारस्येति । श्रसेरिति नायं नन्तत्पुरुषः, किं तु श्रः सेः यस्य सः श्रसिः, तस्य श्रसेरिति विप्रहः । सेरिति स्थानषष्ठी, इकार उचारणार्थः, सकारस्थानकाकारवत इलर्थः । श्रदस्शब्दस्य ल्यदायत्वे कृते सकारस्थानकाकारवत्त्वम् । अतः ल्यदायत्ववत एवादस्शब्दस्य मृत्वं नान्यस्य इति फलितम् । श्रतः श्रद्धादेशे सति सकारस्थानकाकारवत्त्वाभावान्त मत्व-मित्यर्थः । तदिदं पत्तत्रयमि भाष्यसंमतिमत्याह—उक्कं चेति। श्रदसः टेः श्रदेर्विधौ सित श्रदद्यन् इत्यत्र प्रथमद्वितीययोः दकारयोः पृथक् मत्वं तदुत्तरयोः श्रवर्णरेफयो-रुत्वं च युगपदेव । लत्ववत् । चलीक्लुप्यते इत्यत्र चरीकृप्यते इति स्थिते रेफऋकार-योर्यथा 'कृपो रो लः' इति लत्वम् , तथा केचिदिच्छन्ति । अन्त्यसदेशस्यैव केचिद् लत्व-मिच्छन्ति । श्रद्धादेशे सति प्रथमयोर्द्धितीययोश्व सत्वं नैव केचिदिच्छन्ति । हि यतः

श्रलोन्त्यपरिभाषोपतिष्ठते । तथा च श्रदसो योऽन्तः स दात्परो न भवति, दात्परो यः सोऽदसोऽन्सो न भवतीस्वेवमन्सवाधेऽन्त्यसमीपस्य भवतीति तेषामाशयः । उक्कं चेति । वार्तिककृतेति शेषः । एवं च त्रमुखङ् इति केषांचिदुदाहरग्रं भाष्यादाव-वुक्रवादुपेच्यमिति भावः । लत्ववदिति । चलीक्लुप्यत इत्यत्र 'कृपो रो लः' इत्यभयोर्यथा तत्वं तथेल्यंः । नन्वप्रलयप्रहणामावेऽप्युत्तरपदाधिकारस्थत्वाद्विष्वद्यक् 'विष्वरदेवयोः' किम्-अश्वाची। 'श्रञ्जतौ' किम्-विष्वरयुक् । 'श्रप्रस्यये' किम्-विष्वराञ्चनम् । श्रप्रस्ययम् ज्ञापयति 'श्रन्यत्र धातुम्रहयो तदादिविधिः' इति । तेनायस्कारः । 'श्रतः कृकमि-' (स् १६०) इति सः । उदक् , उदज्ञौ, उदज्ञः । श्रसादावचि ४२० उद् ईत् । (६-४-१३६) उच्छुब्दात्परस्य ल्रुस्नकारस्याञ्चतेर्भस्याकारस्य ईस्त्यात् । उदीचः । उदीचा, उदग्रन्थामिस्यादि । ४२१ समः समि । (६-३-६३) श्रप्रस्यान्देऽञ्जतौ परे समः समिरादेशः स्यात् । सम्यक् , सम्यज्ञौ, सम्यक्षः । समीचः । समीचा । ४२२ सहस्य सिधः ।

श्रसेः सकारस्थानकाकारवत एव मुत्वं दृश्यते—श्रः सेः यस्येति बहुनीहिणा प्रतीयत इति योजना । विष्वग्देवयोः किमिति । विष्वग्देवयोश्वेति किमर्थमित्यर्थः । ग्रश्वा-चीति । श्रत्र विष्वग्देवयोः सर्वनाम्रथामावाषाद्यादेश इति भावः । ग्रप्रत्यये किम् । विष्वगञ्जानमिति । श्रत्र अन इति ल्युडादेशस्य श्रूयमाणत्या अवेरप्रत्ययान्तत्वं नेति भावः । नतु उत्तरपदाधिकारादञ्जुरूषे उत्तरपदे इत्यथाद्विष्वगञ्जनमिति । श्रत्र अवादेशस्य श्राह्यमाप्रसक्तेः किमप्रत्ययप्रहणोनेत्यत श्राह्य-ग्राप्रत्यप्रमहणामिति । तेनेति । श्रन्यथा देशस्याप्रसक्तेः किमप्रत्ययप्रहणोनेत्यतं श्राह्य-ग्राप्रत्यक्रम्णोन उत्तरपदान्नेपात् क्रथातु- स्वारं इत्यत्र 'नित्वं समाते' इत्यतोऽत्रवत्यसमासम्हणोन उत्तरपदान्नेपात् क्रथातु- स्वारं इत्यत्र न स्वादित्यर्थः ।

उद्किति । उत् अञ्चतीति विप्रहे किमादिरिति भावः । शसादौ 'अचः' इति लोपे प्राप्ते । उद् ईत् । 'अचः' इति स्वमतुवर्तते, अक्षोप इत्यतः अत् इति च । 'मस्य' इत्यिक्तम् । तदाह—उच्छुच्दावित्याविना । सम् अवतिति विप्रहे किमादि । समः समि । समीति लुप्तप्रथमाकम् । अवतावप्रत्यत्र इत्यतुवर्तते । तदिभ-प्रेत्य शेषपूर्योन स्त्रं व्याचष्टे—अप्रत्ययेति । समीच इति । 'अचः' इति लोपे 'चौ' इति दीर्घः । सहस्य सिक्षः । सहस्य सिक्षः स्यादप्रत्ययन्ते अवतौ पर

देवद्यक् इत्यञ्चत्युत्तरपदेष्वेवाद्यादेशः स्यात्त तु विष्वगधनमिलत्रातो व्याचष्टे—श्रप्रमत्ययग्रह्णं श्वापयतीति । श्रन्यत्रेति । 'श्रतः कृकमि—' इत्यादौ । तेनेति । श्रन्यथा 'निलं समासे—' इत्यतोऽनुकृतेन समासग्रहणोनोत्तरपदस्याचेपात् 'श्रतः कृकमि—' इति कृषातुग्रहणे कृषातृत्तरपदक एवायस्कृदिलादौ सत्वं स्यात् , न त्वणान्तोत्तरपदकेऽयस्कार इत्यत्रेति भावः । उद् ईत् । 'श्रचः' इत्यस्यापवादः । इह श्रच इत्यनुर्वते भस्येति च तदाह—उच्छुज्दात्परस्य लुप्तनकारस्येत्यादि । भस्येति किम् , उद्धौ । उद्धः । उद्दर्भमा । लुप्तनकारस्येति किम् , पूजायाम् उद्धः, उद्धेति यथा स्यादिति । समः सिम । समीलविभक्तिको निर्देशः । एवं 'तिरस-स्विरि—' इत्यपि । संगतमधतीति सम्यक् । समीच इति । श्रह्मोपे 'चौ' इति

(६-३-६४) श्रव्रव्ययान्तेऽञ्चतौ परे । सध्यक् । ४२३ तिरसस्तिर्यलोपे।(६-३-६४) श्रतुसाकारेऽज्ञतावप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तियदिशः स्यात्। तिर्यङ् तिर्यञ्जी, तिर्यञ्चः । तिर्यञ्चम् , तिर्यञ्चौ, तिरश्चः । तिरश्चा, तिर्यग्रम्यामित्यादि । ४२४ नाञ्चेः पूजायाम् । (६-४-३०) पूजार्थस्याञ्चतेरुपधाया नस्य लोपो न स्यात् । श्रतुप्तनकारत्वाच नुम्। प्राङ्, प्राञ्ची, प्राञ्चः। नत्तोपाभावादकारत्तोपो न।

इति व्याख्यानं सुगमत्वादुपेक्तितम् । सम्यङिति । सह श्रव्यतिति विप्रहे किन्नादि पूर्ववत् । सहस्य सध्यादेशे यग् । तिरसस्तिर्यलोपे । तिरि इति लुप्तप्रथमाकम् । श्रञ्चतावप्रत्ये इत्यनुवर्तते। न विद्यते 'श्रचः' इत्यह्मोपो यस्य सः श्रलोपः, तस्मिनिति विप्रहः । तदाह—ग्रालुप्तेत्यादिना। तिर्येङिति। तिरः श्रव्रतीति विप्रहे किन्नादि। तिरसस्तिर्यादेशे यया । तिरश्च इति । शसादाविच 'श्रचः' इलाह्नोपसत्त्वाच तिर्या-देशः । सस्य रचत्वेन श इति भावः ।

प्जार्थादञ्च्यातोः किनि 'त्रनिदिताम्-' इति नलोपे प्राप्ते-नाञ्चः । 'त्रनि-दिताम्-' इति स्त्राद् उपधायाः विकतीत्यतुवर्तते। 'श्नान्न लोपः' इत्यतो नलोप इत्यतु-वर्तते । तत्र नेति लुप्तपष्टीकम् । तदाह-पूजार्थस्येत्यादिना । पूजाया गम्यत्वे सतीखर्थः । न त्वत्राञ्चधातोः पूजार्थत्वमेव इहै विविद्यातम् । श्रत एव श्रश्चितं गच्छति इत्यन्न नलोपो न । त्रज्ञतेरत्र समाधानमर्थः । समाहितो भूत्वा गच्छतीति गम्यते।समा-धानं च अव्याकुलत्वम्, अव्याकुलं गच्छतीलर्थः । अव्याकुलगमने च पूजा गम्यते । न त्वञ्चतेरेव सोऽर्थ इति 'त्रञ्चोऽनपादाने' इति सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्। प्राङ्गिति। प्रपूर्वादञ्चतेः किन् , प्रकर्षेण पूजनमञ्चेरर्थः, नलोपाभावे प्राञ्च् इत्यतः सुबुत्पत्तिः । हल्-ख्यादिलोपः, संयोगान्तलोपः, ततः अनुस्वारपरसवर्गनिवृत्तौ नकारस्य किन्प्रत्ययस्य कः' इति क्रत्वेन क्कार इति भावः । प्राञ्जाविति । स्वाभाविकनकारस्य श्रवुस्वार-परसनर्णाविति भावः । त्रालुप्तेति । 'उगिदचाम्-' इत्यत्र नलोपिनोऽव्रतेरेव प्रहर्णा-न्तुम् न। ततश्च नकारद्वयश्रवगां न शङ्क्यमिति भावः। नलोपाभाचादिति। शसादा-

दीर्घः । सह अञ्चतीति सभ्रयङ् । भविषये अल्लोपदीघा । सभ्रीच इत्यादि । तिरसः। न विद्यते लोगे यस्य सः श्रलोप इति बहुनीहिः। श्रवतावित्यनुर्वतमानमन्यपदार्थः। श्रवयवद्यारकश्च लोगः समुद्रोय उपचर्यत इत्यमिप्रेत्याह—श्रनुप्रावकार इत्यादि। श्रवयवद्यारकश्च लोगः समुद्रोय उपचर्यत इत्यमिप्रेत्याह—श्रनुप्रावकार इत्यादि। श्रवरायोपे सतीति नोक्षम्, व्याख्यानात्। श्रप्रत्ययाने किम्, तिरोऽश्चनमित्यादौ मा भूत् । तिरश्च इति । लुप्ताकारत्वात्तिर्यादेशाभावे सस्य श्चुत्वेन शः । न चाल्लोपस्य स्थानिवत्त्वात् रचुत्वं न स्यादिति वाच्यम् , पूर्वत्रासिद्धे तद्भावात्पदान्तविधित्वाच । नाञ्चेः । तुमैव सिद्धे प्राञ्चः प्राञ्चेत्यादौ तुमोऽभावेऽपि नकारश्रवणार्थः । प्राङ्गिति ।

प्राञ्चः । प्राञ्चा, प्राक्त्भ्याम् इत्यादि । प्राक्त्व्यु, प्राक्त्यु, प्राक्त्यु । एवं पूजार्थे प्रत्य-क्टादयः । 'कुञ्च कौटिक्याल्पीभावयोः' । अस्य 'ऋत्विग्-' (सू ३७३) श्रादिना नत्नोपाभावोऽपि निपात्यते । कुङ्, कुञ्जौ । कुङ्भ्यामित्यादि । 'चोः कुः' (सू ३७८) पयोमुक् , पयोमुग् , पयोमुचौ, पयोमुचः । 'कश्च-' (सू २१४) इति घत्वम् ।

विच 'श्रचः' इति लोपो न भवति । लुप्तनकारस्यैवाञ्चतेस्तत्र प्रह्णादिति भा ।: । प्राञ्च इति । प्र अञ्च् अस् इति स्थितं सवर्गादीर्घे रूपमिति भावः । 'नाझेः पूजा-यामं ' इत्यनारम्भे सुटि नुमैव रूपसिद्धाविप शसादाविच नकारश्रवणं न स्यात . 'श्रनिदि-ताम-' इति लोपप्रसङ्गात् । असर्वनामस्थानतया 'उगिदचाम्-' इति नुमश्वाप्रसङ्गेरिति बोध्यम् । प्राङ्कभ्यामिति । 'स्वादिषु-' इति पदत्वात् चकारस्य संयोगान्तलोपे श्रनु-स्वारपरसवर्णनिवृत्तौ नकारस्य 'क्रिन्प्रत्ययस्य-' इति कुत्वेन ङकार इति भावः। इत्या-दीति । प्राक्भिः। प्राञ्चे, प्राङ्भ्याम् , प्राङ्भ्यः। प्राञ्चः, प्राञ्चोः, प्राञ्चाम् । प्राञ्चि, प्राञ्चोः। प्राङ्ख्षिति। 'ङ्गोः कुक्टुक्-' इति वा कुक्। 'चयो द्वितीयाः-' इति पत्ते खश्च बोध्यः । एविमिति । सुटि पूर्ववदेव रूपाणि । शसादाविच प्रस्वश्चः, प्रस्वश्चा । प्रसङ्-भ्याम् । अमुमुयञ्चः । अमुमुयङ्भ्याम् । उदञ्चः । उदङ्भ्यामित्यादि ज्ञेयम् । कुञ्च कौटिल्येति । नलोपाभावोऽपीति । 'अनिदिताम्-' इति नलो-पाभावः, निरुपपदात् क्विन्निप निपात्यत इत्यर्थः । सित तु नलोपे नकारो न श्रूयेत । 'उगिदचाम्-' इति नुमः सर्वनामस्थानेऽप्यप्रश्वतः । वस्तुतस्तु स्वाभाविकन्नोपधस्यैव धातुपाठे निर्देशाद् नलोपस्यात्र प्रसिक्तरेव नास्ति । श्रत एव 'परेश्च घाङ्कयोः' इति सूत्रे भाष्ये कुबेत्यत्र चकारे परे 'चो कुः' इति कुत्वमाशङ्कथ ऋतिविगित्यादि सूत्रे कुबेति निपातनात् कुत्वं नेत्युक्तं संगच्छते । यदि तु नस्यानुस्वारपरसवर्गाभ्यां अकारो निर्दिश्यत, तर्हि तस्य 'चो कुः' इति कुत्वप्रसिक्तरेव नास्तीति तदसंगतिः स्यात् । कुत्वे कर्तव्ये परसवर्णस्यासिद्धत्वादित्यास्तां तावत् । नोपधत्वमभ्युपेत्य श्राह—कुङ् इति । इल्ङ्यादिलोपे संयोगान्तलोपे नकारस्य 'क्विन्प्रत्ययस्य-' इति कुरवम् । कुङ्-भ्यामिति । संयोगान्तलोपे नकारस्य कुत्वं ङकारः । श्रत्र प्रथमैकवचने भ्यामादा-विष कुत्वं निपातनादेव न भवति, चवर्गपञ्चमञकार एव सर्वत्रेति 'परेश्च घाङ्कयोः' इति सूत्रभाष्यकैयटस्वरसः । पयोमुगिति । 'मुच्छ मोत्तरो' विवप् । सुपूर्वात् 'त्रो ब्रश्चू छेदने' इति धातोः निचिप 'प्रहिज्या-' इति सम्प्रसार्गो सुदृश्च्राब्दः । तस्य विशेषमाह-व्यक्षेति पत्विमिति । इल्ब्यादिना मुलोपे कृते चकारस्य पत्विमत्यर्थः।

प्रकर्षेगाञ्चित-पूजयतीति पूजार्थादश्चेः किन् । प्राङ्गिचिति । 'ङ्गोः कुक्टुक्-' इति वा कुक् , 'चयो द्वितीयाः-' इति पत्ते खकारोऽपि बोध्यः । प्रविमिति । शसादिषु

'स्को:-' (सू ३८०) इति सलोपः। जरत्वचत्वें। सुवृद्, सुवृद्, सुवृश्ली, सुवृक्षः । सुवृद्रसु, सुवृद्सु ॥ इति चान्ताः ॥ 'वर्तमाने पृषद्बृहन्महज्जगच्छृतृवश्व' (उ २४१) एते निपालन्ते, शतृवचौषां कार्यं स्थात्। उगित्वान्तुम्। 'सान्त महतः-' (सू ३१७) इति दीर्घः । मझते पूज्यत इति महान्, महान्तौ, महान्तः । हे महन्। महतः। महता, महन्द्रामित्यादि। ४२४ ऋत्वसन्तस्य चाघातोः।

सलोप इति । धातुपाठे बस्च इति सस्य रचुत्वे कृते बरचू इति निर्देशः । तत्र श्चुत्वस्थासिद्धत्वात् 'स्को:-' इति सकारस्य लोप इत्यर्थः । 'वावसाने' इति चर्त्वे षस्य टः । तदभावे जश्त्वेन ड इत्यर्थः । सुनृद्रिस्विति । चर्त्वस्यासिद्धत्वात् पूर्वे 'डः सिः' इति वा धुर । ततश्चर्त्वमिति भावः ॥ इति चान्ताः ॥

श्रथ तकारान्ता निरूप्यन्ते । श्रथ महच्छब्दे विशेषं वक्तमाह— वर्तमाने । उणादिसूत्रमेतत् । निपात्यन्त इति । तत्र 'पृष सेचने' 'वृहि वृद्धौ' श्चनयोर्गुणाभावः, महेः कर्मणा श्चतिप्रखयः, गमेर्जगादेशश्चेति विशेषः । शतवदिति । शत्प्रत्ययान्तविद्सर्थः । उगिरवादिति । शतृवद्भवेन सुटि उगिरवान्तुमिसर्थः । सान्तेति । सुटि महन्त् स् श्रौ इलादिस्थितौ नकारात् पूर्वस्य श्रकारस्य दीर्घ इलार्थः । महाते इति । 'कर्तरि कृत्' इति कर्त्रथं बाधित्वा निपातनात् 'मह पूजायाम्' इति धातोः कर्माण अतित्रस्यय इति भावः । महानिति । तमि दीर्घे सुलोपे संयोगान्त-लोप इति भावः । महान्ताविति । तुमि दीर्घे अतुस्वारपरसवर्णाविति भावः । हे महन्तित । त्रसंबुद्धाविखनुवृत्तेः 'सान्तमहतः-' इति दीर्घी नेति भावः । महत इति । असर्वनामस्थानत्वाच्छसादौ न दीर्घः । धीः अस्यास्तीत्यर्थे धीशब्दानमतुप् . पकार इत् , उकार उचारगार्थः । तिद्धतान्तत्वेन प्रतिपदिकत्वात् सुवृत्पत्तिः । धीमत् स् इति स्थिते । **त्रात्वसन्तस्य ।** त्रातु इति लुप्तषष्ठीकं पृथक्पदम् । त्राङ्गविशेषरात्वात्त-दन्तविधिः । श्रधातोरित्यसन्तविशेषराम् । 'नोपधायाः' इत्यत उपधाया इत्यनुवर्तते । श्रतवन्तस्य धातुभिन्नासन्तस्य च उपधाया इति लभ्यते । 'सर्वनामस्थाने चासंबद्धौ'

प्रत्यञ्चः । प्रत्यङ्भ्याम् । त्रमुमुयञ्चः । त्रमुमुङ्भ्याम् । उदञ्चः । उदङ्भ्यामित्यादि ज्ञेयम् । कुञ्चतीति कुङ् । सलोप इति । रचुत्वस्यासिद्धत्वादिति भावः । सुन्ठु नृश्च-तीति सुत्रूट् । क्रिपि 'प्रहिज्या-' इति संप्रसारराम् । सुनृद्तिस्वति । चर्त्वस्यासिद्ध-त्वातपूर्व 'डः सि-' इति वा धुद् ततश्चर्त्वम् ॥ इति चान्ताः ॥ निपात्यन्त इति । 'पृषु सेचने' 'बृह बृद्धौ' अत्र गुणाभावः । महेः कर्मणि प्रत्ययः । अत एव महाते-पूज्यते स महानिति व्याचछे । गमेस्तु जगादेशः चत्वारोऽप्यतिप्रत्ययान्ताः । एतच उणादिषु स्फ्टीकरिष्यते । अत्वसन्तस्य चाधातोः । 'ढलोपे-' सत्राहीर्घस्य (६-४-१४) श्रत्वन्तस्योपधाया दीर्घः साद्धातुभिश्वासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे। परं नित्यं च तुमं वाधित्वा वचनसामर्थ्यादादौ दीर्घः। ततो तुम्। धीमान्, धीमन्तौ; धीमन्तः। हे धीमन्। शसादौ महद्वत् । धातोरप्यत्वन्तस्य दीर्घः। गोमन्तमिच्छति, गोमानिवाचरतीति वा क्यजन्तादाचारकिवन्ताद्वा कर्तरि किए।

इत्यतः असंबुद्धाविति 'सौ च' इत्यतः साहिति 'ढ्र्लोपे—' इत्यतो दीर्घ इति चानुवर्तते । तदाह—— अत्यन्तस्येत्यादिना । ननु कृते अकृते च दीर्घे प्रवृत्त्यर्हस्य नुमो
नित्यत्वात् परत्वाच मकाराकाराद् नुमि कृते अत्यन्तत्वाभावात् कथमिह दीर्घ इत्यत
आह—परमिति । वचनसामर्थ्यादिति । अन्यथा निरवकाशत्वापितिरिति
भावः । ततो नुमिति । दीर्घे कृते नुमित्यर्थः । 'विप्रतिषेषे यद्वाधितं तद्वाधितम्'
इति त्वनित्यम् , 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम्' इत्युक्तेरिति भावः । धीमानिति । दीर्घे नुमि हत्व्यादिलोपे संयोगान्तलोपे रूपमिति भावः । हे धीमित्निति । असंबुद्धौ इत्युक्तेः न दीर्घ इति भाव । महद्वदिति । असर्वनामस्थानतया शसादौ नुमभावादिति भावः । अत्वसोरिति वक्तव्ये अन्तप्रहृणां तु अत्वन्तामत्रप्रहृणार्थम् । अन्यया उपदेशे ये अत्वन्तास्त एव गृह्येरन् , न तु मतुबादयः । नह्येते उपदेशे अत्वन्ता इत्याहुः । नन्वधातोरित्येतद् असन्तस्येव अत्वन्तस्यापि विशेषणं कृतो नेत्यत आह—
धातोरपीति । अत्वन्तस्य धातुत्येऽपि दीर्घार्थम् । अधातोरित्येतस्य अत्वन्तविशेधातोरपीति । अत्वन्तस्य धातुत्येऽपि दीर्घार्थम् । अधातोरित्येतस्य अत्वन्तविशे-

नतु धातुपाठे अत्वन्तधातुरप्रसिद्ध इत्यत आह—गोमन्तिमिति । आच-रित वेत्यनन्तरम् इत्यर्थे इति रेषः। गोमन्तिमच्छतीत्यर्थे 'सुप आत्मनः क्यच्' इति क्यचि 'नः क्ये' इति नियमात् पदत्वाभावाज्ञश्त्वाभावे गोमत्यशब्दात् 'सनाद्यन्ताः—' इति धातुत्वात् कर्तरि क्रिपि 'यस्य हलः' 'आतो न्नोपः' इति यलोपाङ्गोपयोः गोमत्-शब्दात् सुबुत्पत्तिः। गोमानिवाचरतीत्यर्थे तु 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्रिब्बा वक्तव्यः' इति क्रिपि 'सनाद्यन्ताः—' इति धातुत्वात् कर्तरि क्रिपि सुबुत्पत्तिरिति भावः। एवं— विधाद् गोमत्शब्दात् सौ 'आत्वसन्तस्य—' इति दीर्घे सति 'उगिदचाम्—' इति नुमि

<sup>&#</sup>x27;नोपघायाः' इत्युपधाश्रहणस्य चानुवर्तनादाह—उपधाया दीर्घः स्यादिति । इह श्रधातोरिति योगो विभज्यते तत्सामर्थ्यादनन्तरस्यासन्तस्यैव प्रतिषेधः, नत्वत्वन्त-स्येति कैयटादयस्तदेतहर्शयति—धानुभिद्यासन्तस्य चेति । धात्ववयवभिन्नो योऽस् तदन्तस्यत्यर्थः । तेन उखास्तत् पर्याप्वद् इत्यादि सिद्धम् । धानुभिन्नो योऽसन्त-स्तस्येति व्याख्यायां स्रत् ध्वद् इत्यत्र सिद्धान्ते दीर्घाभावेऽप्यत्र तु स्यादेवेति दिक् । त्र 'सर्वनामस्याने च–' इति स्त्रादसंबुद्धावित्यनुवर्तते । 'सौ च' इत्यतः साविति

'उगिदचाम्-' (सू ३६९) इति स्त्रेऽज्यहर्णं नियमार्थम् । 'घातोश्चेदुगित्कार्य । तेन 'स्रत्' 'ध्वत्' इत्यादौ न । 'श्रधातोः' इति स्वधातुभूत-पूर्वत्यापि नुमर्थम् । गोमान् , गोमन्तौ, गोमन्तः-इत्यादि । 'भातेर्डवतुः' (उ ६३) भवान् , भवन्तौ , भवन्तः । शत्रन्तस्य त्वत्वन्तत्वाभावान्न दीर्घः । भवतीति

हल्ड्यादिलोपे गोमानिति रूपं वद्यति । तत्र गोमच्छ्यदस्य क्यजन्तस्य त्राचारिक-बन्तस्य च 'सनाद्यन्ताः-' इति धातुत्वात् कथमस्य 'उगिदचाम्-' इति नुमागमः, अधातो-रेव उगितो तुम्विधानादित्याशङ्क्य श्राह—उगिद्चामिति सूत्र इति । 'उगितः सर्वनामस्थाने' इत्येतावदेव सूत्रमस्तु, श्रष्टतेष्ठिगरवादेव सिद्धेः । अतः श्रज्यहरामित-रिच्यमानं नियमार्थमित्यर्थः । नियमशरीरमाह—धातोश्चेदिति । 'धातोश्चेद्वगितः कार्यं स्यात् तर्हि श्रव्यतेरेव न तु धात्वन्तरस्येति नियमार्थम्' इति पूर्वेगान्वयः । नियमस्य फलमाह—तेनेति । 'स्नसु ध्वन्सु गतौ' इत्युगितौ धातू, ताभ्यां क्विपि 'श्रनिदितां हल उपथाया:-' इति नलोपे सुबुत्पत्तौ सोर्हल्ड्यादिलोपे 'वसुस्नंसुध्वंस्वनडुहां दः' इति दत्वे स्नत् ध्वत् इति रूपमिष्टम् । उगितः सर्वनामस्थाने इत्युक्ते तु अत्रापि नुम् स्यात् । कृते त्वज्यहरा उक्कनियमलाभादत्र नुम् न भवतीत्यर्थः। तहीतावतैव सिद्धे अधातोरिति किमर्थमित्यत त्राह—ग्र**धातोरिति त्विति ।** त्रधातुः पूर्वं भूतः त्रधातुभूतपूर्वः, पूर्वम् त्रधातुभूतस्यापि नुमर्थमधातोरित्येतिदित्यर्थः । ततश्च 'उगिदचां सर्वनामस्याने' इत्येकं वाक्यम् । तत्र अधातोरित्यभावेऽपि अज्यह्णादधातोरुगित इति लाभादधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेश्च तुमागमः स्यादित्यर्थः । त्राधातोरित्यपरं वाक्यम् । उक्को तुमागमः श्रधातुभूतपूर्वस्यापि भवतीत्यर्थः । प्रकृते च क्यजाचारिककुतपत्त्यनन्तरं धातुत्वे सत्यपि क्यजाशुत्पत्तेः पूर्वम् त्रधातुत्वसत्त्वान्तुम् निर्वाध इत्यर्थः । एतत् सर्वम् 'उगिदचाम्-' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । अत्र क्यच्यचे दीर्घे नुमि च कर्तव्ये अल्लोपो न स्थानिवत . दीर्घ-विधौ तित्रिषेधात् , कौ लुप्तं न स्थानिवदित्युक्तेश्व ।

त्रथ भवच्छन्दे विशेषमाह—भातेर्डवतुरिति । उगादिस्त्रमेतत् । भाधातो-र्डवतुः स्यादित्यर्थः । डकार इत् । उकार उच्चारणार्थः । डित्त्वसामध्यीदमस्यापि टेर्लोपः । भवत् इति रूपम् । भवानिति । भवच्छन्दात् सः । 'त्रत्वसन्तस्य-' इति दीर्घः, 'उगिदचाम्-' इति नुम्, हल्ङ्यादिलोपः, संयोगान्तलोपश्चेति मावः । शत्र-न्तस्य त्विति । 'लटः शतृशानची-' इति भूघातोलेटः शतृ श्रादेशः। शकार इत्, ऋकार इत्, शप्, गुराः, अवादेशः, पररूपम्, भवत् इति रूपम्। तस्य तु श्रत्वन्त-त्वाभावादत्वसन्तस्येति दीर्घो न भवति। तत्र उकारानुबन्धप्रहुणादित्यर्थः। सविश्विति।

च तदाह—श्रसंबुद्धी सी पर इति । श्रत्वन्तत्वाभावादिति । श्रतु इसु-

१ 'उकार इत् उगित्त्वार्थः' इति तुचितम् । उचारणायत्वे उगित्वाभावान् नुम् न स्यात् ।

मवन् । ४२६ उभे श्रभ्यस्तम् । (६-१-४) षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुद्दिते श्रभ्यस्तसंज्ञे स्तः । ४२७ नाभ्यस्ताच्छृतुः । (७-१-७८) श्रभ्यस्तात्परस्य शतुर्गुम् न स्यात् । ददत् , ददद्, ददतौ, ददतः । ४२८ जित्ति-त्याद्यः षट् । (६-१-६) षड् धातवोऽन्ये जिचितिशच सप्तम एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः

सौ नुमि हल्ल्यादिलोपे संयोगान्तलोपः। मवन्तावित्यादि तु पूर्ववदेवित भावः। दाञ्यातोः लटः शत्रादेशे शप्, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, 'श्लौ' इति द्वित्वम्, श्रभ्यासहस्वः, 'श्लाभ्य-स्तयोरातः' इत्याह्वोपः, ददत् इति रूपम्। ततः सुनुत्तिः। 'जिगद्चाम्-' इति नुमि प्राप्ते 'नाभ्यस्तात्-' इति ति विषेधं वन्त्यन् श्रभ्यस्तसं ज्ञामाह— उभे श्रभ्यस्तम् । 'एकालो द्वे प्रथमस्य' इत्यतो द्वे इत्यनुवर्तते । ज्येग्रह्णं समुदायप्रतिपत्त्यर्थम् । द्वे इत्य-नेन च षष्ठाच्यायविहितमेव द्वित्वं विविज्ञतम्, 'श्रनन्तस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा' इति न्यायात् । तदाह— षाष्ठित्यादिना । समुदिते कम् १ नेनिजतीत्यत्र प्रत्येकमभ्यस्त-संज्ञायाम् 'श्रभ्यस्तानामादिः' इत्युदात्तः प्रत्येकं स्यात् । नाभ्यस्ताच्छुतुः। 'इदितो नुम् धातोः' इत्यतो नुमित्यनुवर्तके । तदाह—श्रभ्यस्तादित्यादिना । दददिति । ददत्शच्दात् सुः । हल्ङ्यादिलोपः । 'नाभ्यस्तात्' इति निषेधात् 'जगदचाम्—' इति नुम् न । श्रत्वन्तत्वाभावाच न दीर्घ इति भावः।

'जम्म भन्नरगृहसनयोः, जागृ निद्राम्नये, दिद्रा दुर्गतो, चकाम् दिप्तो, शामु अनुशिष्टौ, दीधीक् दिप्तिदेवनयोः, वेवीक् वेतिना तुल्ये' इति सप्त धातवः अदादौ पिठता लुग्विकरयाः । तेभ्यो लटः शत्रादेशे शब्लुिक सुबुत्पत्तौ 'नाभ्यस्ताच्छतुः' इति निषध इष्यते । अभ्यस्तसंज्ञायाश्च द्वित्वनिवन्धनत्वादिहाप्राप्ताविदमारभ्यते—जित्तिः त्याद्यः षद् । अभ्यस्तमित्यनुत्रतं बहुवचनान्ततया विपरिणाम्यते । तत्र जित्तितिः आदियेषामिति तद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीहौ एति जन्नधातुमारभ्य षरणामेव प्रहणं स्यात्, वेवीको न स्यात् । अतद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीहौ तु जागृ इत्यारभ्य षरणां प्रहणं स्यात्, न तु जन्नः । अतो व्याचष्टे—षङ्धातयोऽन्ये जित्तिश्च सप्तम इति । अत

कारानुबन्धस्यानुकरणाच्छ्रत्रन्तस्य न भवतीत्यर्थः । उमे । शब्दरूपापेच्चया नपुंसक-निर्देशः । षाष्ठद्वित्वेति । 'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेषो वा' इति न्याया-दिति भावः । द्वे इत्यनुक्त्यैव सिद्धे उभेप्रहणं समुदायप्रतिपत्त्यर्थमिति व्याच्छे— उमे समुदिते इति । अन्यथा नेनिजतीत्यत्र 'अभ्यस्तानामादिः—' इत्याद्युदात्तत्वं प्रत्येकं पर्यायेण स्यात् । नाभ्यस्ताच्छनुः । व्यवहितोऽपि नुमेवात्र निषिष्यते अन्येषामप्रसक्केरित्यभित्रेत्याह—नुम्न स्यादिति । द्वदिति ददातीति ददत् । दानो तटः शत्रादेशः, शपः श्लुः, 'क्षो' इति द्वित्वमभ्यासस्य इस्तः । 'आभ्यस्तयो- स्युः । जत्तत्, जत्तद्, जत्ततौ,जत्ततः । एवं जाप्रत्, दरिद्रत्, शासत्, चकासत् । दीधीवेज्योर्किस्वेऽपि छान्दसत्वाद्यत्ययेन परसौपदम् । दीध्यत् , वेज्यत् ॥ इति तान्ताः ॥ गुप् , गुब् , गुपो, गुपः । गुब्म्यामित्यादि ॥ इति पान्ताः ॥ ४२६ त्यदादिषु दशोऽनालोचने कञ्च । (३-२-६०) त्यदादिषुपपदेष्वज्ञानार्याद् दशेर्घातोः कत्र् स्यात् , चात् किन् । आ सर्वनाम्नः । (६-३-६१) सर्वनाम्न

विवररावाक्ये जिल्लितिरिति रितपा निर्देशः, जन्नधातुरित्यर्थः। 'स्दादिभ्यः सार्वधातुके' इति इडागमे रूपम् । सूत्रे जन्त् इति ृथक्पदम् । इतिना जन्तिः परामृश्यते । इति त्रादिः येषामित्यतद्गुगासंविज्ञानबहुवीहिः । ततश्च इत्यादयः षट् इत्यनेन जन्नधातोः श्रन्ये जागृ इत्यारभ्य षड् धातवो विविज्ञताः, चराब्दः श्रध्याहार्यः। एवं च जज्ञ्यातुश्च जागृधातुमारभ्य षड् धातवश्चेत्येवं सप्त धातवः त्रभ्यस्तसंज्ञकाः स्युरिति फलतीत्यर्थः । तदिदं भाष्ये स्पष्टम् । जन्नदिति । अभ्यस्तत्वान्नुन्निषेध इति भावः । ननु दीधी-वेव्योर्ङ्त्वाद् 'त्रनुदात्ताङ्त-' इति श्रात्मनेपदसंज्ञक एव लटः शानजादेशः स्यात् , न तु रात्रादेश इत्यत त्राह—दीधीवेव्योरिति । दीधीवेव्योः छन्दोमात्रविषयत्वं तिङ-न्ताधिकारे वच्यते । ततश्च 'ब्यत्ययो बहुलम्' इति छान्दसं परस्मैपदम् । श्रतः शानजसंभवात् शत्रादेश एवेत्यर्थः । दीध्यत् । वेन्यदिति । दीधी वेवी इत्याभ्यां लटः शत्रादेशे कृते शब्लुिक यगादेशः। अभ्यस्तत्वाच्च नुम् नेति भावः॥ इति तान्ताः॥

त्रथ पकारान्ता निरूप्यन्ते । गुविति । 'गुपू रत्त्रऐ' क्विप् । 'श्राथा-दय आर्थधातुके वा'इति वैकल्पिकत्वादायप्रत्ययो नेति भावः । गुरुभ्यामिति ।'स्वादिषु-' इति पदत्वादु भ्यामादौ जश्त्वमिति भावः ॥ इति पान्ताः ॥

श्रथ शकारान्ता निरूप्यन्ते । तादश्शन्दं न्युत्पादयितुमाह—त्यदा-दिखु । चकारात् 'स्पृशोऽतुदके किन्' इत्यतः किन् अनुकृष्यते । आलोचनमिह ज्ञान-सामान्यं विवित्तितम् । तदाह-त्यदादिष्वित्यादिना । श्रनालोचने किम् ? तं पश्यति तहरीः । कर्मग्यग् । किन तु कित्त्वाद् गुगो न स्यात् । तद्शब्दे उपपदे क्विनि उपपदसमासे सुब्तुिक तद् दश् इति स्थिते । **त्रा सर्वनाम्नः ।** त्रा इत्य-विभक्तिकानिर्देशः । 'दग्दरावतुष्' इति सूत्रमनुवर्तते । तदाह—सर्वनाम्न इति ।

रातः' इत्यालोपः । जिच्चित्यादयः षद् । जच्च इति पृथक् पदम् । इति शब्देन जित्तरेव पराम्रश्यते । इति आदिर्थेषामित्यतद्गुगासंविज्ञानबहुत्रीहिस्तदतेदाह-पद् धातवो उन्धे इति ॥ इति तान्ताः ॥ गोपायतीति गुप् । क्रिपि विवित्ते 'त्रायादय त्रार्घधातके वा' इति वैकल्पिकत्वादिहायप्रत्ययाभावः। त्रायप्रत्ययपत्ते त्वतो लोपे यलोपे च गोपा इति रूपं बोध्यम् ॥ इति पान्ताः ॥ त्यदादिख् । कथन्तस्य तुदाहर्गं ताहरों

श्राकारोऽन्तादेशः स्याद् इन्दशवतुषु । कुत्वस्यासिद्धस्वात् 'बश्च-'(सू २६४) इति षः । तस्य जरत्वेन दः । तस्य कुत्वेन गः । तस्य चत्वेन पन्ने कः।तादक्,तादग्, तादशौ, तादशः । 'षत्वापवादत्वाकुत्वेन स्वकारः' इति कैयटहरदत्तादिमते तु

ग्रन्तांदश इति । श्रलोऽन्त्यपरिभाषालभ्यमिदम् । दकारस्य श्रात्वे सवर्णदीर्धः । तादश् इति रूपम् । ततः सुबुत्पत्तिः । कुत्वस्येति । तादश् स् इति स्थिते हल्क्यादिलोपे, 'किन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वस्यासिद्धत्वाद् 'त्रश्च—' इति ष इत्यर्थः । तस्येति । 'त्रश्च—' इति षंत्रलस्य षकारस्येत्यर्थः । तस्य कुत्वेनिति । डकारस्य 'किन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वेन गकार इत्यर्थः । तस्य चर्त्वेनिति । गकारस्य 'वावसाने' इति चर्त्व-विकल्प इत्यर्थः । तादिगिति । स इव दश्यत इति न विप्रदः, 'कर्तरि कृत्' इति कर्त्येव किन्विधानात् । किंतु कर्मकर्तरि विवन् , स इवायं पश्यति, ज्ञानविषयो भवतीन्त्यर्थः । 'दशेरत्र ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रशृत्तित्वादज्ञानार्थता' इति 'त्यदादिषु दशेः—' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । रूढशब्द एवायमित्यन्ये ।

श्रथात्र कैयटादिमतं दूषयति—पत्वापवाद्त्वादिति । यथदि दश्गञ्चयुजिकुञ्चुषु श्रप्राप्तेऽपि त्रस्वादिषत्वे 'किन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वमारभ्यते । तथापि
किपैव सिद्धे 'स्पृशोऽजुदके विवन्, त्यदादिषु दशोऽनालोचने कञ् च' इति विवन्तिधानं
विवन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वार्थं कियमाणं घतस्पृक्, ताहक् इत्यादिषु श्रप्रवृत्तौ निरवकाशमेव स्थात् । श्रतस्तिद्धपये कुत्वस्य फलतः पत्वापवादत्वमिति भावः । विवन्तिधानं
'विवन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वार्थमेव इति 'स्पृशोऽजुदके—' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् ।
श्रम्वकाशत्वादेव च षकारविषये कुत्वस्य नासिद्धत्वमि । श्रम्यथा 'स्पृशोऽजुदके विवन्'
इत्यादिना स्पृशादेः विवन्विधिवयर्थात् । उक्कं च 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यत्र भाष्ये—'श्रपवादो वचनप्रामाण्यात्' इति । खकार इतीति । श्रघोषमहाप्राण्साम्यादिति भावः ।
स्य प्रवेति । ताहक्, ताहग् इति रूपद्वयमिष्टम् । शकारस्य कुत्वेन खकारे सित तस्य
'वावसाने' इति चर्त्वपन्ने ताहक् इति रूपसिद्धाविप चर्त्वाभावपन्ने ताहक् इत्येव स्थात्,
ताहग् इति गकारो न श्रूयेतेत्यर्थः । नन्वस्तु शकारस्य खकारः । श्रथापि तस्य चर्त्वा-

यादश इत्यादि । तचात्र नोक्सम्, इत्तन्तेष्वनुपयोगात्। श्रनालोचने किम्, तं पश्यतीति तद्दर्शः, कर्मण्यण्। तादशादयस्तु रूढिशब्दत्वाद् असताप्यवयवार्थेन व्युत्पाद्यन्ते । अत एवाज्ञानार्थाद् दरोरिति संगच्छते । भाष्ये तु कर्मकर्तिर व्युत्पत्तिर्दर्शिता–तिनवमं पश्यन्ति जनाः, 'स इवायं पश्यति'। ज्ञानविषयो भवतीत्यर्थाद्ज्ञानार्थादिति तु संगच्छते, तत्र दरोर्ज्ञानिषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वेऽपि विषयीकरणावृत्तित्वात् । आकारोन्तादेश इति । अकारोद्येश सित वतो गुणः स्यात् । न चाकारोच्चारणसामध्योद्दिष्टं स्या-

चर्स्नाभावपचे ख एव श्रृयते, न तु गः, जश्रवं प्रति कुरवस्यासिद्धत्वात् । 'दिगा-दिश्यो यत्' (सु १४२६) इति निर्देशाश्वासिद्धत्वमिति वा बोध्यम्। 'वस्व-' (स् २१४) इति पत्वस्, जश्त्वचत्वे । विट्, विड्, विश्रो, विशः । विशस्। ४३१ नशेर्वा । (८-२-६३) नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वास्यात्पदान्ते। नक्, नग्, नर् , नड् , नशौ, नशः । नग्म्याम् , नड्म्यामित्यादि । ४३२ स्पृशोऽनुद्के किन् । (३-२-४८) अनुदके सुप्युपपदे स्प्रशेः किन्। स्थात् वृतस्पृक् , वृतस्पृग् ,

भावपत्ते जरत्वेन गकारो निर्वाध इत्यत आह—जरूवं प्रतीति । जरत्वेन गकारे कर्तव्ये शकारस्थानकस्य कुरवसम्पन्नखकारस्यासिखतया भलोऽभावेन जश्त्वासंभवा-दित्यर्थः । अय कैयटादिमते उक्कदोषं निरस्यति—दिगादिभ्यो यदितीति। विश प्रवेशने' क्विप्, विश् इति रूपम् । तस्य विशेषमाह—ब्रश्चेति षत्विमिति । विश् स् इति स्थिते हल्ल्यादिलोपे 'त्रथ-'इति शकारस्य षकार इलर्थः । जन्त्वचर्त्वे इति । षस्य जरत्वेन डः । 'वावसाने' इति तस्य चर्त्वेन पत्ते ट इत्यर्थः। विड्भ्याम्। विद्त्सु, विद्सु ।

'गांश् अदरीने' क्विप् । नश् इति रूपम् । ततः सुबुत्पत्तिः । सोर्हल्क्यादिलोपे बश्चादिना निर्लं षत्वे प्राप्ते । **नशेर्वा** । 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इत्यतः कुरित्यमुवर्तते, 'स्कोः संयोगाद्योः-' इत्यतः श्रन्ते इति च। 'पदस्य' इत्यधिकृतम् । तदाह-नशेः कवर्ग इत्यादिना । अन्तादेश इललोऽन्त्यसूत्रलभ्यम् । पत्ते 'त्रश्र-' इति पत्वम् । नक् नगिति । कुत्वपचे जश्त्वचर्ताभ्यां रूपे । नट् , नडिति । षत्वपचे जश्त्व-चर्त्वाभ्यां रूपे । नग्भ्याम् , नङ्भ्यामिति । कुत्वपचे जरुतेन गकारः । धत्वपचे तु जरुत्वेन डकारः। मिस्जनशोर्फील' इति नुम् तु न, धातीविहित प्रत्येय एव तत्प्रवृत्ते-र्वच्यमाण्रत्वात् । स्पृशोऽनुद्के । श्रनुद्के सुपीति । उदकशन्दभिन्ने सुक्ते

देवेति वाच्यम् । श्रकारस्याविधौ हल एव श्रवराप्रसङ्गात् । विडिति । विश प्रवे-शने' इत्यस्मात् क्विप् । नशेर्वा । केचिदिह भाजीत्यनुवर्त्य भालि पदान्ते चेति व्या-चत्तते । तन्न, नष्टमित्यादावतिप्रसङ्गात् । निगति । षडगकाः प्राग्वत् । स्पृशोऽन्-देके किन् । ककारो गुगाभावार्थः । नकारस्तु 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इति विशेष-गार्थः । वस्तुतस्तु व्यर्थ एव सः, 'विद्यप्रत्ययस्य कुः' इत्युक्तेऽपि तदनुबन्धपरिभाषया क्विबन्तस्य कुत्वाप्रसक्तेः । न चायुदात्तत्वं प्रयोजनम् , क्विनः प्रकृतीनामेकाच्ताद्धातु-खरेगापि तत्सिद्धेः । दधृगित्यत्र त्वन्तोदात्तत्वनिपातमादायुदात्तत्वं नापेन्नितमेवेति दिक्। श्रत्र सुपीत्यनुवर्तते, कर्मगीति तु निवृत्तमित्याशयेनाह्—श्रनुद्के सुप्युपपद इति। घतस्पृगिति । धतं धतेन वा स्पृशतीति विमहः । अनुदके किम् , उदकं स्पृश-

धृतस्पृशौ, धृतस्पृशः । क्रिन् प्रस्ययो यसादिति बहुवीक्षाश्रयणात्किप्यपि कृत्वम्। स्पृक् । वहगकाः प्राग्वत् ॥ इति शान्ताः ॥ 'निष्टषा प्रागत्म्ये' । श्रस्मात् 'ऋत्विग्-' (सृ ३७३) श्रादिना क्रिन् । द्वित्वमन्तोदात्तत्वं च निपात्यते । कुत्वात्पूर्वं जरत्वेन दः, गः, कः । धृष्योतिति दृष्टक् , इष्टग् , दृष्ट्षौ, दृष्टषः । दृष्टम्यामित्यादि । स्वानि सुष्यातिति रत्नमुद् , रत्नमुषौ, रत्नमुषः । 'षड्म्यो जुक्' (सू २६३) षद् , षद् । षड्भिः। षड्भ्यः। षड्भ्यः। 'षट्चतुम्यंश्च' (सू ३३८) इति नुद् । 'श्रनाम्' इति पर्युदासाक्ष ष्टुत्वनिषेधः। 'यरोऽनुतासिके-' (सू ११६) इति विकल्पं वाधित्वा 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्' (वा ४०१७) इति वचनाक्षित्यमनु-

इल्लर्थः । 'सुपि स्थः' इत्यतः सुपीत्यतुवर्तत इति भावः । घृतस्पृकः, घृतस्पृगिति । धृतं सृशतीति विग्रहे क्विन् । उपपदसमासः । सुञ्जुकः । धृतसृश्राञ्चातः धुलुपात्तः । सोर्ह्व्च्यादिलोपः । 'क्विन्प्रत्ययस्य—' इति कुत्वस्यासिद्धत्वातः पूर्व 'न्नश्र—' इति षः । तस्य जरत्वेन डः । तस्य कुत्वेन गः । तस्य चर्त्वविकत्प इति भावः । घृतसृग्रभ्याम् । धृतसृष्ठः । अथ 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इत्यत्र 'क्विनः कुः' इत्येतावतेन क्विन्त्रत्यस्य कुः इत्यत्र 'क्विनः कुः' इत्येतावतेन क्विन्नन्तस्यति लब्धे प्रत्ययप्रहृष्णं क्विन् प्रत्ययो यस्मादिति बहुनीहिलाभायेत्युकः युज्शब्दिनस्पणान् वसरे । तस्य प्रयोजनमाह—किन् प्रत्ययो यस्मादिति बहुनीह्याश्रयणात् किप्यपीति । सित भवतीति श्रेषः । श्रवुदके सुप्युपपदे तावत् सृश्यः क्विन विहितः । श्रतो किर्प्यार्गत् सृशेः क्विन विहितः । श्रतो किर्प्यार्गत् सृशेः क्विन विहतः । तस्य संप्रति क्विन्तन्तत्वभावेऽपि कुत्वं भवत्येन, बहुनीह्याश्रयणेन कदाचित् क्विनन्तत्वमात्रेणापि क्विन्प्रत्ययान्तत्वयोग्यतालाभादिति भावः । षडगक्तः प्राग्वदिति । पत्वजश्त्वकृत्वचतैरिति भावः ॥ इति शान्ताः ॥

श्रथ पकारान्ता निरूप्यन्ते । दशृष्णाब्दस्य न्युत्पत्ति दर्शयिति—ि भ्रध्येति । 'श्रादिर्भिटुडवः' इति विः इत् । श्राकारस्तु 'उपदेशेऽजनुनासिकः—' इति इत् । श्राकारस्तु 'उपदेशेऽजनुनासिकः—' इति इत् । श्राहित्यगादिनेति । विवनादित्रयं निपात्यते। विवनि लुप्ते धृष् इत्यस्य द्वित्वम् । 'उरत्' रपरत्वम् । इलादिः शेषः । कित्त्वान्न त्त्रधृपधगुगाः, दशृष् इति रूपम् । 'विन्त्यादिनित्यम्' इत्यायुदात्तनिश्वत्यर्थमन्तोदात्तनिपातनम् । कुत्वात्पूर्वमिति । जश्तं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वात् प्रथमं जश्त्वेन षस्य डकार इत्यर्थः । गः क इति । 'विवन्त्रस्ययस्य—' इति इस्य कुत्वेन गकारः, तस्य चत्वेन ककार इत्यर्थः । रत्नमुडिति । 'ग्रुष् स्तेये' विवप्, उपपदसमासः सुब्लुक्, हल्क्यादिलोपः, जश्त्वचर्ते इति भावः । षष्-

तीति उदकस्पर्शः। निषेधसामध्यीदिह क्रिबिंप न भवति, तस्मिन् हि सित किन्य-खयो यस्मादिति बहुनीह्याश्रयगोन कुत्त्वस्मावर्जनीयतया 'श्रानुदके' इति निषेधस्य फलामाबात्। केचित्तु उदकस्पृडिति प्रत्युदाहरन्ति, निषेधसामध्यीत् कुत्वं मास्तु नासिकः । षर्णाम् । षर्स्यु , षर्मु । तदन्तिविधः । परमषर् । परमषरणाम् । गौग्यत्वे तु प्रियषषः । प्रियषषाम् । रूवं प्रति पत्वस्थासिद्धत्वात् 'ससजुषो रुः' (सू १६२) इति रूवम् । ४३३ वीरुपधाया दीर्घ इकः । (८-२-७६) रेफ-वान्तस्य धातोरूपधाया इको दीर्घः स्यात्यदान्ते । पिपठीः , पिपठिषे , पिपठिषः । पिपठीम्बीम् । 'वा शरि' (सू १४१) इति वा विसर्जनीयः । ४३४ नुम्बिसर्जनीय-

शब्दो निलं बहुवचनान्तः। तस्य बहुवचनेष्वेव स्पाणि दर्शयित — षद्भ्यो लुगिति। अनेन जरशसोः लुकि जरत्वचर्त्वे इति शेषः। तद्नत्विधिरिति। 'पङ्भ्यो लुक्, षट्चतुभ्येरच' इत्यनयोराङ्गत्वादिति भावः। प्रियाः षड् यस्येति बहुवीहौ प्रियषष्णब्दस्य एकदिबहुवचनानि सन्ति। प्रियषद्, प्रियषड्, प्रियषषौ, प्रियषषः—इत्यादि रक्षमृष्शब्द्वत् । तत्र 'पड्भ्यो लुक्' इति 'पट्चतुभ्येरच' इति च लुङ्तुटावाशङ्क्य आह—गौणत्वे त्विति। 'पड्भ्यः' इति 'पट्चतुभ्यः' इति च बहुवचननिर्देशबलेन तदर्थ-प्राधान्य एव लुङ्तुटोः प्रवृत्तेरिति भावः। पठितुमिच्छतीत्वर्थे 'पठ व्यक्कायां वाचि' इति धातोः 'धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा' इति सन्प्रत्यये 'सन्यवः' इति दित्वे हलादिशेषे 'सन्यतः' इत्यभ्यासस्य इत्त्वम्, सन इट्, पत्वम्, 'सनाचन्ताः—' इति धातुत्वम्। पिपठिष इत्यस्मात् विचप्, 'अतो लोपः', पपठिष् इति षकारान्तम् । इदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वम्, ततः सुः, तत्र विशेषं दर्शयति— रत्वं प्रतिति। 'क्वौ लुगं न स्थानिवत्' इति निषधादल्ङयादिलोपे कृते 'ससज्ञषो रः' इति रत्वम्। न च सकाराभावः शङ्कयः, रत्वं अति पत्वस्यासिद्धत्वादित्यर्थः।

वीं रुपधायाः । र् च, व् च वौं तयोरिति विष्रहः । 'सिपि धातो रुवां' इस्यतो धातोरित्य वर्वतेते । वीरिति तिष्ठशेषग्रम् । तदन्तिविधिः । 'पदस्य' इस्रिष्ठिकृतम् । 'रकोः संयोगायोः—' इस्रतः अन्ते इस्रतुवर्तते । तदाह—रेफेत्यादिना । पिपठीरिति । ठकारादिकारस्य दीषें रेफस्य विसर्ग इति भावः । पिपठीभ्योमिति । 'स्वादिष्ठ—' इति पदत्वाद् 'वीं रुपधायाः—' इति भ्यामादौ पदान्तत्वलत्त्वग्रो दीर्घ इति भावः । ग्रुपि विशेषमाह—वा शरीति । पिपठिष् मु इति स्थिते षत्वस्यासिद्धत्वाद्धृत्वे, दीषें, विसर्जनीये, तस्य सत्वं बाधित्वा 'वा शरि' इति विकल्पेन विसर्जनीयः । तदभाव-पन्ने विसर्जनीयस्य सत्वमित्यर्थः । तत्र विसर्जनीयपन्ने पिपठीः मु इति स्थिते, इर्फवर्या-भ्यां परत्वाभावाद् 'आदेशप्रस्थययोः' इति षत्वे अप्राप्ते। नुम्विसर्जनीय। 'इर्कोः'

किप् स्यादेवेति तेषामाशयः ॥ इति शान्ताः ॥ गौगात्वे त्विति । 'षड्भ्यो लुक्' 'षट्चतुभ्येश्व' इति बहुवचननिर्देशात् षडग्रेप्राधान्ये एव लुग्नुटौ भवत इति भावः । पिपठिषतेः क्रिप्यतो लोपे कृदन्तत्वात् स्वाद्युत्पत्तौ पिपठिष् सु इति स्थिते सोईल्ड्या- शब्यंबायेऽपि । (८-३-४८) एतैः प्रत्येकं न्यवधानेऽपि इगकुभ्यां परस्य सस्य सूर्धन्यादेशः स्वात् । ब्हुत्वेन पूर्वस्य घत्वस् । पिपठीष्षु, पिपठीःषु । 'प्रत्येकस्' इति न्याख्यानादनेकन्यवधाने पत्वं न । निस्स्व । निस्से । नुम्प्रहणं नुम्स्थानिका-

इति, 'मूर्धन्यः' इति चानुवर्तते । तदाह—एतैः प्रत्येकिमत्यादिना । अत्र प्रत्येक-मेव नुमादिभिर्व्यवधानं विवित्तितम् । न तु 'श्रद्कुप्वाङ्-' इतिवत् यथासंभवं व्यव-धानमिति भाष्ये स्पष्टम् । ततश्च प्रकृते विसर्जनीयपत्ते तेन व्यवधानेऽपि षत्वमिति भावः । विसर्जनीयस्य सत्वपन्ने त्राह—ष्ट्रत्वेनेति । पिपठीस् सु इति स्थिते प्रथम-सकारेगा शरा व्यवायमाश्रित्य ईकारादिगाः परत्वाद् द्वितीयसकारस्य षत्वे सित पूर्वस्य सकारस्य ष्टुत्वेन षकारः, न तु 'श्रादेशप्रखययोः' इति षः। श्रपदान्तस्य इखनुवृत्तेरिति भावः। एवं च 'नुम्शर्व्यवायेऽपि' इखेव सिद्धे विसर्जनीयमहर्गा व्यर्थमित्याहः। श्रयोगवाहानां शर्ष्विप पाठादिह विसर्जनीयमहर्गा भाष्ये प्रत्याख्यातम् । निस्स्वेति । 'शिसि चुम्बने' लुग्विकरणः । 'शो नः' इति ग्रस्य नः, इदित्त्वान्तुम् । अनुदात्तेत्त्वा-दात्मनेपदम् । लोर्गमध्यमपुरुषैकवचनं थास् , 'थासः से' 'सवाभ्यां वामौ' इल्रेकारस्य वत्वम् । निनस् ख इति स्थिते 'नश्चापदान्तस्य-' इत्यनुखारे निस्खेति रूपम् । अत्र यथा-संभवं व्यवधानाश्रयणे तु नुम्स्थानिकानुस्वारेण सकारेण च व्यवहितस्य द्वितीयसकारस्य षत्वं स्पातः । त्रातः प्रत्येकं व्यवधानमाश्रितमिति भावः । निस्से इति । उक्तधातो-र्त्तरमध्यमपुरुषैकवचनं थास् । तस्य 'थासः से' इति सेत्रादेशः । निंस्से इखन्नापि द्वितीयसकारस्य षत्वं न भवति, प्रत्येकमेव व्यवधानाश्रयणादिति भावः । 'हिसि हिंसा-याम्' सुपूर्वादस्मात् क्विप्, इदित्त्वान्तुम्, ततः सप्तमीबहुवचने सुहिन्स् सु इति स्थिते प्रथमसकारस्य संयोगान्तलोपे सहिन्स इति रूपम्। 'सादिषु—' पदान्तत्वाद् 'नश्चापदान्तस्य—' इलानुस्वारो न । किं च पुम्राब्दात् सप्तमीबहुवचने पुंस् सु इति स्थिते प्रथमसकारस्य संयोगान्तलोपे पुंसु इति रूपम् । तत्र सुहिन्सु इत्यत्र नुमा व्यवधानात् षत्वं स्यात् । तुम्मह्रणस्यानुस्वारोपलक्त्यार्थत्वे पुंस इत्यत्र षत्वं स्यादित्यतः श्राह—नुम्महर्णमिति।

दिलोपे प्रत्ययलत्त्रपोन पदान्तत्वात्सस्य रुभविति । न च रुत्वे कर्तव्ये अक्षोपस्य स्थानि-वत्तं शङ्क्यम् , पूर्वत्रासिद्धे तिष्ठिषधात् । जुम्बिसर्जनीय । 'इएकोः' इति पश्चमी-निर्देशाद्यबहितस्याप्रासौ वचनम् । ष्टुत्त्वेन पूर्वस्येति । सनः सस्य रुत्वविसर्गयोः कृतयोः 'वा शिरे' इति विकल्पात् पत्ते सकारस्तेन शर्व्यवये सुपः सस्य पत्वम् , पूर्वस्य ष्टुत्वम् , न तु 'श्रादेशप्रत्यययोः' इति षः, 'पदान्तस्य' इति निषेधादिति भावः । एवं स्थिते शर्यहर्षेन न प्रयोजनम् , किं तु 'तुम्विसर्जनीयव्यवायेऽपि' इत्येव सूत्रं युक्त-मिस्रेके । 'तुम्शव्यंवायेऽपि' इत्येव युक्तं स्त्रियितुम् , शर्यहर्णेन विसर्जनीयस्य लाभादि- बुस्वारोपत्तचणार्थं ब्याख्यानात् । तेनेह न—सुहिन्सु । पुंसु । श्रत एव न शर्म्रहर्णेन गतार्थता । 'रात्सस्य' (स् २८०) इति सत्तोपे विसर्गः । चिकीः, चिकीर्षो, चिकीर्षः । 'रोः सुपि' (स् ३३१) इति नियमात्र विसर्गः । चिकीर्षु । 'दमेडोंस्' (उ २२७)। डिस्वसामर्थ्याद्विजोपः। पत्वस्वासिद्धत्वाद्वत्वविसगौं।

व्याख्यानादिति । प्रकृतस्त्रे 'हयवरर्' स्त्रे च भाष्ये तथा व्याख्यानादिखर्थः । नुम्बहुणं नुम्स्थानिकानुस्वारोपलच्चणार्थमिस्थेतत् सूत्राचरानुगतमिस्थाह—ग्रात एव न राग्रहरोन गतार्थतेति । उम्प्रहरास उम्स्थानिकानुसारोपलच्रापार्थत्वादेव शर्यहरोगन नुम्प्रहरास्य गतार्थता-लब्धप्रयोजनता नेखर्थः । नुम्प्रहरास्य केवलानुस्वारोप-लक्तगार्थत्वे तु शर्म्रहरोनेव सिद्धत्वात् तद्म्महरामनर्थकं स्यात् , अनुस्वारस्य शर्ष्विप पाठादिति भावः । चिकीरिति । कृथातोस्सनि 'इको फल्'इति सनः किरवादकारस्य गुगा-भावे 'अज्मनगमां सनि' इति दीर्घः । ततः 'ऋत इदातोः' इति इत्त्वम् , 'हिल च' इति दीर्घः । ततः 'सन्यबोः' इति द्वित्त्वम् , इलादिशेषः, हस्तः, 'कुहोरचुः' इत्यभ्या-सककारस्य चुत्वम् , सस्य पत्वम् ,चिकीर्षे इति रूपम् । 'सनायन्ताः-' इति धातुत्वात्ततः किए , 'श्रतो लोपः', चिकीर्ष इत्यस्मात् षकारान्तात् सुबुत्पत्तौ सोईल्ड्यादिलोपे चिकीर्ष इति स्थितम् । एतावत् सिद्धवत्कृत्य 'रात्सस्य' इति नियमात् पकारस्य संयोगान्तलोपा-भावमाराङ्कय त्राह—रात्सस्येति। घत्वस्यासिद्धत्वादिति भावः। एवं चिकी भ्यामित्या-बूह्मम् । विसर्गमाशङ्कथ आह—रोः सुपीति । प्रकृते रपरत्वसम्पन्नस्य रस्य रुत्वा-भावादिति भावः । दमेडोस्तिति । श्रीणादिकमेतत्सूत्रम् । 'दमु उपशमे' इलेतस्मा-द्धातोडों स्प्रलयः स्मादिलर्थः । डकार इत् । डित्त्वसामर्थ्यादिति । 'टेः' इति भस्य विहितष्टिलोप इह भत्वाभावेऽपि डिस्वसामर्थ्याद् भवतीखर्थः । सकारस्य प्रखयावयव-त्वात् षत्वम्, दोष् इति षकारान्तं रूपम् । ततः सोईल्ङ्यादिलोपः। एतावत् सिद्धवत्कृत्य श्राह—षत्वस्यासिद्धत्वादुत्वविसर्गाविति।षत्वस्यासिद्धत्वाद्धते सति विसर्गः।

खन्ये । **निंस्स्वेति ।** श्राद्यसकारस्य प्रत्येकं व्यवधानेऽपि श्रादेशप्रत्ययावययत्वाभावात् षत्वं न भवति । न चात्र 'त्रादेशप्रखययोः' इत्यनुवृत्त्यभावात् 'नुम्विसर्जनीय-' इत्यनेन धातुसकारस्य षत्वं स्यादिति वाच्यम् , तस्य स्वातन्त्र्येण विधायकत्वानङ्गीका-रात्। 'श्रपदान्तस्य मूर्धन्यः' 'इग्।कोः' इतिवत् 'नुम्विसर्जनीय-' इत्यस्याप्यधिकार-स्त्रत्वात् । कर्तुमिच्छति चिकीर्षति । चिकीर्षतेः किप्प्रत्ययः । चिकीः। 'एकाच उपदेशे-' इति 'सनि प्रह्गुहोश्व' इति वा सन इडभावे, 'इको माल्' इति कित्वाद्-गुगाभावे 'त्राज्यानगमां सनि' इति दीर्घे 'ऋत इत्-' इतीत्वे रपरत्वम्, ततो द्वित्वम्,

[ हलन्तपुँक्षिङ्ग-

दोः, दोषौ, दोषः । 'पद्दको-' (सू २२८) इति वा दोषन् । दोष्याः । दोष्याः । दोषः । दोषा । 'विश प्रवेशने'। सन्नन्तात्किप्। केत्वस्थासिद्धत्वात्संयोगान्तस्तोपः। 'ब्रश्च-' (स् २६४) इति षः । जरत्वचर्त्वे। विविद् , विविद् , विविद्ती, विविद्तः। स्को:-'(सू ३८०) इति कलोपः । तट्, तड्, तडी, तचः । गोरट्, गोरड्, गोरची, गोरचः । तचिरचिभ्यां स्यन्ताभ्यां किपि तु 'स्कोः-' (सू ३८०) इति वा दोपन्निति । शसादाविति शेषः । दोप्ण इति । शसि दोषन्नादेशे 'त्राह्मोपोऽ नः' इत्यकारलोपे 'रषाभ्याम्-' इति गात्वमिति भावः । दोष्पु, दोःषु । विवित्तराब्दं न्युत्पादयति—विशेति । सम्मन्तादिति । वेष्टुमिच्छतीति विमहे विशेः सन् 'हल-न्ताच' इति सनः कित्वान्न लघूपधगुगाः । 'सन्यङोः' इति द्वित्वम् । हलादिः शेषः । शकारस्य फल्परकत्वादु 'त्रश्च-' इति षः । 'षढोः कः सि' इति षस्य कः । प्रत्ययावयव-त्वात् सस्य षत्वम् । 'सनाद्यन्ताः-' इति धातुत्वात् विवप् । 'त्रातो लोपः' विवित्त इति षकारान्तं रूपमिल्पर्थः । कत्वस्येति । विविद्धं इल्प्सात् सोईल्ङ्यादिलोपे पकारस्य संयोगान्तलोपः । 'स्कोः-' इति ककारलोपस्तु न शङ्कयः, संयोगादिलोपे कर्तव्ये 'षढोः कः सि' इति कत्वस्यासिद्धत्वादित्यर्थः । अश्चेति प इति । संयोगान्तलोपे सित सकारस्य निमित्तस्य निवृत्त्या कत्वस्यापि निवृत्तौ, भल्परत्वनिवृत्त्या पूर्वप्रवृत्तवस्यापि निवृत्तौ, पदान्तत्वाद् 'त्रश्च-' इति शस्य ष इत्यर्थः। जश्त्वचत्वें इति । षस्य जश्त्वेन डः. तस्य चर्त्वविकल्प इत्यर्थः ।

स्कोरिति । 'तत्तू तन्करणे' श्रस्मात् विवप् ततस्सोईल्ङ्यादिलोपे 'स्कोः-' इति कलोपे षस्य जरत्वेन डः, तस्य चर्त्वविकल्प इत्यर्थः । तड्भ्याम् । तट्त्यु, तट्सु गोरिडिति । 'रत्त पालने' इलस्मात् कर्मण्युपपदे श्रिणा प्राप्ते, वाऽसरूपन्यायेन विविध सुबुत्पत्तौ तत्त्व्राब्दवद्रूपम् । तित्त्रिरित्ताभ्यामिति । इका निर्देशोऽयम् । तत्त् रत्त् धातुभ्यां 'हेतुमति च' इति णिच्, चकार इत्। 'चुद्र' इति णकार इत्। ततः 'सना-बन्ताः-' इति धातुत्वात् क्विपि 'रोरनिटि' इति गिलोपे क्विपि लुप्ते तच् , रच् इति षकारान्ते रूपे । ततः सुलोपे सति संयोगान्तलोपापवादः 'स्कोः संयोगाद्योः-' इति कका-

'हलादिः शेषः' 'कुहोश्चः' श्रक्षोपः । सोर्हल्ङ्यादिलोपे पदान्तत्वाद् 'वीरुपधायाः-' इति दीर्घः । दोरिति । दाम्यतीति दोः । संयोगान्तलोप इति । न चास्मिन् कर्तव्ये बहिरङ्गत्वेनातो लोपस्यासिद्धत्वं शङ्कथम् , बहिर्निमित्तापेच्चपदसंज्ञासापेच्चत्वेन संयोगान्तलोपस्यैव बहिरङ्गत्वादिति दिक्। विविडिति । विशेः सन् 'एकाचः-' इतीरिनषेधे 'हलन्ताच' इति कित्त्वाद् गुणाभावः । द्वित्वाभ्यासकार्ये । तिङ्किति । 'तज्ञु त्वज्ञु तनुकरणे' इल्समात् क्विप् । गां रज्ञतीति गोरट्। कर्मण्युपपदे 'वाऽसरूप-'

१ त्र्यं पाठो बालमनोरमानुरोधेन । कचित्तु 'षत्वस्यासिद्धत्वात्' इति पाठः ।

न प्रवर्तते, शिलोपस्य स्थानिवद्भावात् । 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' (वा ४३३) इति खिह नास्ति, 'तस्य दोषः संयोगादिखोपलत्वण्येषु' (वा ४४०) इति निषेधात् । तस्मात्संयोगान्तत्तोप एव । तक् , तग् । गोरक् , गोरग् । 'स्कोः-' (सू ३८०) इति कलोपं प्रति कुरवस्थासिद्धस्वात्संयोगान्तलोपः । पिपक् , पिपग् । एवं विवक् । दिधक् ॥ इति षान्ताः ॥ 'पिस गतौ' सुष्दु पेसतीति सुपीः, सुपिसौ, सुपिसः । सुपिसा, सुपीर्म्याम् । सुपीःषु, सुपीष्षु । एवं सुत्ः । 'तुस खण्डने'। विद्वान् , विद्वांसी, विद्वांसः । हे विद्वन् । विद्वांसम् , विद्वांसी । ४३४ वसीः

रस्य लोपो न प्रवर्तत इत्यर्थः । शिलोपस्येति । 'शेरनिटि' इति शिलोपस्य 'श्रचः परस्मिन्-' इति स्थानिवत्त्वादिखर्थः । तस्य दोष इति । तस्मादिति । 'स्कोः-' इत्यस्याप्रवृत्तेरित्यर्थः । सति च षकारस्य संयोगान्तलोपे ककारस्य जरत्वचर्ते इत्यभि-प्रेत्य आह<del> तक्, तम्। गोरक्, गोरगिति। 'डुपच</del>ष् पाके' अस्मात् सनि 'सन्यकोः' इति द्वित्वम् । हलादिशेषः। 'सन्यतः' इत्यभ्यासाकारस्य इत्वम् । 'चोः कः' इति चकारस्य कुरवम् । प्रत्ययावयवरवात् सस्य षः । पिपच् इति रूपम् । ततः सोर्लोपे 'स्को:-' इति ककारस्य 'लोपमाशङ्कय श्राह-कुत्वस्यासिद्धत्वादिति । चकार-स्थानिकस्येति शेषः । सति च षकारस्य संयोगान्तलोपे कल्परत्वनिवृत्त्या पूर्वप्रवृत्त-ककारस्य निवृत्तौ पदान्तत्वात् कृत्वे जश्त्वचत्वें इत्यभिष्रेत्य त्राह-पिपक् . पिपगिति । पिपज्ञौ. पिपज्ञ:-इत्यादि । एवं विविगिति । वक्तुमिच्छतीति विग्रहे 'वच परिभाषग्रे' इल्रस्माद् विवन्त्शब्दः पिपन्त्शब्दवदिलर्थः । दिधगिति । दग्धमिच्छतीलर्थे 'दह भसीकररों' इल्स्सात्सनि द्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासेत्त्वे दिदह्स् इति स्थिते 'दादे-र्धातोर्घः' इति हस्य चत्वे 'एकाचो बशः-' इति दकारस्य धत्वे दिधव्स इति घकारस्य चर्त्वेन ककारे प्रत्ययावयवत्वात् सस्य षत्वे ततः विविष श्रतो लोपे दिधच्च इति रूपम् । तस्मात् सुबुत्पत्तौ सोर्लोपे चर्त्वस्यासिद्धत्वाद् 'स्क्रोः-'इत्यभावे षकारस्य संयोगान्तलोपे खर्परत्वाभावात् पूर्वप्रवृत्तककारस्य निवृत्तौ पदान्तत्वात् जरत्वचर्ते इति भावः । दिधन्तौ दिधन्नः-इत्यादि ॥ इति षान्ताः ॥

श्रथ सकारान्ता निरूप्यन्ते । सुपीरिति । 'वींरूपधायाः-' इति दीर्घः । एवं सुतूरिति । विद्वानिति । 'विद् ज्ञाने' अदादिः, लटः शत्रादेशे 'विदेः शतु-

न्यायेन विवप् । कुत्वस्यासिद्धत्वादिति । इतरथा 'स्कोः-' इति कलोपः स्या-दिति भावः । पिपिगिति । पक्तुमिच्छति पिपक् । वक्तुमिच्छति विवक् । 'दादे:-' इति घः । 'एकाचो बशो-' इति भष्भावः । दम्धुमिच्छतीति दिधक् ॥ इति षान्ताः ॥ सुत्रिति । सुन्द्र तोसतीति सुतुः । वेत्तीति विद्वान् । 'विदेः शतुर्वसः' । श्रदादित्वा- सम्प्रसारण्म् । (६-४-१३१) वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्थात् । पूर्वरूपं षत्वम् । विदुषा । 'वसुस्रंसु-' (सू ३३४) इति दृत्वम् । विदुष्याम् इत्यादि । सेदिवान् , सेदिवांसौ, सेदिवांसः । सेदिवांसम् । अन्तरङ्गोऽपीडागमः सम्प्रसारण्विषये न प्रवर्तते, 'श्रञ्जतन्युहाः-' (प ४७) इति परिभाषया । सेदुषः।

र्वसुः' शित्त्वात् सार्वधातुकत्वात् शप्, लुक्। 'सार्वधातुकमपित्' इति ङ्क्तिनन लघुपधगुराः । कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं विद्वस्राब्दः । तस्मात् सुः, उगित्वान्तुम् . 'सान्तमहतः-' इति दीर्घः, सुलोपः, सस्य संयोगान्तलोपः, तस्यासिद्धत्वात्रलोपो नेति भावः । सान्तत्वाभावाद् 'वसुखंसु-' इति दत्वं न । विद्वांसाविति । सटि नुमि कृते 'सान्तमहतः -' इति दीर्घः, 'नश्च-' इत्यनुस्वार इति भावः । शसादा-विचे विशेषमाह—वसोः संप्रसारणम् । प्रखयप्रहणपरिभाषया वसोरिति तदन्त-प्रहराम् । 'भस्य' इत्यधिकृतम् । तदाह—वस्वन्तस्येति। पूर्वेति। शसि वकारस्य उत्वे विदु श्रस् इति स्थिते, 'संप्रसारणाच' इति पूर्वरूपे विदुस् इति स्थिते, प्रत्य-यावयवत्वात् सस्य षत्विमत्यर्थः । 'षत्वतुकोरसिद्धः' इति पूर्वरूपस्यासिद्धत्वं न शङ्क्यम् , पदान्तपदाचोरेकादेश एव तत्प्रवृत्तेः । सुपि दत्वे चर्त्वम् । विद्वतस् । सेदिवानिति । 'घटुल विरारगागत्यवसादनेषु' 'धात्वादेः षः सः', 'भाषायां सदवसश्रुवः' इति लिटः क्वसुः, उकावितौ, 'लिटि धातोः-' इति द्वित्वम्, हलादिशेषः, 'श्रत एकहल्मध्ये-' इत्ये-त्त्वाभ्यासलोपौ, 'वस्वेकाजाद्धसाम्' इति इर् । सेदिवस्शब्दः । ततः सुः, उगित्त्वान्तुम् , 'सान्तमहतः-' इति दीर्घः, छुलोपः, सस्य संयोगान्तलोपः, तस्यासिद्धत्वान्नलोपो न । सान्तवस्वन्तत्वाभावात्र दत्विमिति भावः । सेदिवांसाविति । नुमि 'सान्तमहतः-' इति दीर्घः । नन् उक्तरीत्या निष्पन्नात् सेदिवस्शन्दात् शसि 'वसोः संप्रसारगाम्' इति वकारस्य उत्वे पूर्वरूपे इकारस्य यिशा सेशुष इति स्यात्। ततश्च सेटुष इति वच्च-मार्गं रूपमयुक्तम् । न च शसि भविष्यति भविष्यत्तंप्रसारगारूपकार्यं पर्यालोच्य पूर्वमेव इट् न प्रवर्तते, पदावधिकान्वाख्यानाभ्युपगमादिति वाच्यम् , एवमपि बहिर्भूतयजाद्य-सर्वनामस्थानस्वादिप्रत्ययनिमित्तकभसंज्ञापेज्ञतया संप्रसारग्रस्याङ्गस्य बहिरङ्गत्वेन इडा-गमस्यवान्तरङ्गत्वात् प्रथमं प्रवृत्तेः । परादन्तरङ्गस्य बलवत्त्वादित्यत श्राह--- स्नान्तरङ्गो-उपीति । त्रकृतेति । भविष्यता संप्रसारगीन बलादित्वस्य विनाशोन्मुखत्वादिति भावः ।

च्छपो लुक्। 'सार्वधातुकमिपत्' इति क्तिवाकोपधागुणः। उगित्त्वान्तुम्। 'सान्त-महतः-' इति दीर्घः। संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाक्रलोपो न । वसोः। प्रत्ययप्रहणे तदन्तप्रहणमित्याह—वस्वन्तस्येति । सेदिवानिति। 'भाषायां सदवसश्रवः' इति लिटः क्वसुः, 'लिटि घातोः-' इति द्वित्वम्, 'हलादिः शेषः' 'श्रत एकहल्मण्ये-' सेदुषा, सेदिवन्द्याम् इत्यादि । 'सान्तमहतः-' (सू ३१७) इत्यत्र सान्तसंयोगोऽिष प्रातिपदिकस्यैव गृद्धते, न तु धातोः, महच्छुब्दसाहचर्यात् । सुष्ठु हिनस्तीति सुहिन्, सुहिंसी, सुहिंसः । सुहिन्स्याम् इत्यादि । सुहिन्स्सु, सुहिन्सु । ध्वत् ,

वस्तुतस्तु प्रथममि सेदिवस्रान्दादेव सुवुत्पित्तरतु । तथापि वकारस्य संप्रसारणे उत्वे कृते, यिण सत्यिप संप्रसारणस्य बहिरङ्गत्वेनासिद्धत्वाद् 'लोपो व्योः-' इति लोपे सेदृष इति हपं सिद्धम् । न च 'नाजानन्तर्ये बहिष्टुप्रवस्त्रिः' इति निषेधः शङ्कयः । उत्तरकालप्रवृत्तिके अजानन्तर्ये एव तत्प्रवृत्ते स्प्रयुपगमात । इह च उत्तरकालप्रवृत्तिके विल लोपे तद्भावात् । किंच कृते इटि संप्रसारणप्रवृत्ताविप वलादित्वह्पनिमत्तिनकृत्त्या इटो निवृत्तौ सेदृष इति निर्वाधम्, 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' इति न्यायात् । किंच पदावधिकान्वाख्यानेऽपि सेद्धस् अस् इति स्थिते इट्संप्रसारणयोः प्राप्तौ प्रतिपद्विधित्वेन शीघोपस्थितिकत्वात् प्रथमं संप्रसारणे वलादित्वाभावादिटः प्राप्तिरेव नास्तीति सेदुष इति निर्वाधमित्याहुः । सेदुषा, सेदिवङ्ग्यामित्याद्गिति । सेदिवत्यु । 'हिसि हिंसायाम्' इदित्त्वान्तुम्, सुपूर्वात्वित्वप्, इदित्त्वाक्तोपो न, 'नश्च-' इत्यनुस्वारः, सुहिंस्-शब्दात्तीलोपः, सकारस्य संयोगान्तलोपः, तस्यासिद्धन्वाक्रलोपो न, नापि 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घः । निमित्तापायादनुस्वारनिवृत्तिः । सुहिन् इति सौ हपं वच्यति । तत्र 'सान्तमहतः-' इति दीर्घमाशङ्कय आह—सान्तेति । सुहिन्श्तामिति । 'स्वादिषु-' इति पदान्तत्वात् सस्य संयोगान्तलोपे निमित्तापायादनुस्वारनिवृत्तिरिति भावः । सुहिन्स्विति । संयोगान्तलोपे अनुस्वारनिवृत्तिः । सुपः सकारमाश्रित्य पुनरनुस्वार-स्वारन्तिति । सुरान्तस्वति । संयोगान्तलोपे अनुस्वारनिवृत्तिः । सुपः सकारमाश्रित्य पुनरनुस्वार-

इलेत्वाभ्यासलोपो, 'वस्वेकाजाद्धसाम्' इतीट्, तुम्, 'सान्त ' इति दीर्घः। सेटुष इति । नतु 'तदनुबन्धकप्यहरो नातदनुबन्धकप्य' इति परिभाषया 'विदेः शतुर्वधुः' इत्यस्यैव वसोः संप्रसारगां युक्तम्, न तु क्वसोः। सत्यम्, वसोरकारानुबन्धकरगां क्वसोः सामान्यप्रह्यार्थम्। उगित्त्वस्य स्थानिबद्धावेनापि सिद्धेः। इह गमिप्रमृतिभ्यः क्वसुनिद्दिह्तः, छान्दसत्वात्। अत एव वैदिकप्रक्रियायां तस्थिवान् जग्मिवान् इत्याद्युदा-हर्तव्यं नात्रेत्याहुः। कवयस्तु प्रयुक्तते—'श्रेयांसि सर्वाग्यधिजग्रुषस्ते'। 'तं तस्थिवांसं नगरोपकराठे' इत्यादि । अत्र वदन्ति—छान्दसा अप्योते पद्दश्वसादय इव क्वचिद् भाषायां भवन्ति, 'मासश्छन्दसि' इत्यस्य सामान्यापेच्च आपक्षत्याश्रयणात्कर्थंचित्समाधेय-मिति। सुहिनिति। संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाचोपधादीर्घः। सुहिन्त्स्विति। 'नश्च' इति सस्य वा धुट्। व्यंसत इति घत्। ग्रंसत इति सत्। 'संसु व्यंसु अवसं-सने' 'व्यंसु गतौ च' इत्याभ्यां क्विप्। 'श्रानिदिताम्—' इति नलोपः, 'वसु-

ध्वद्, ध्वसौ, ध्वसः । ध्वच्चाम् । एवं स्नत्। ४३६ पुंसोऽसुङ् । (७-१-८१) सर्वनामस्थाने विवन्तिते पुंसोऽसुङ् स्नात् । श्रमुङ उकार उचारणार्थः। 'बहुपुंसी' इत्यत्र 'उगितश्च' (सू ४१४) इति ङीवर्थं कृतेन 'पूजो हुंसुन्'

स्त न. पदान्तत्वात् । ध्वदिति । 'ध्वंसु त्रवश्लंसने' कृतानुस्वारनिर्देशः । विवप्, अनुस्वारस्यासिद्धत्वाद् 'श्रनिदिताम्-' इति नलोपः । सोलोपः । 'वसुसंसु-' इति दत्वम् । 'बाऽवसाने' इति चर्त्वविकल्प इति भावः । एविमिति । 'संसु अवसंसने' विवबादि पूर्वविति भावः । 'पूत्र पवने' श्रस्मात् 'पूत्रो हुंसुन्' इति उगादिस्त्रेगा हुंसुन्प्रत्ययः । डकारो नकार उकारश्र इत् । डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः । पुंस्शब्दात् सुबुत्पत्तिः । तत्र सुटि विशेषमाह—पुंसोऽसुङ् । 'इतोऽत् सर्वनामस्थाने' इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्य-नुवृत्तिमभिन्नेत्य शेषपुरणेन सूत्रं न्याचष्टे—सर्वनामस्थान इति । पुंसः असुङ् स्यात् सर्वनामस्थाने-इति फलितम् । ननु तत्पुरुषात् परमपुंस्शब्दात् सुटि श्रमुङा-देशात् प्रागेव 'समासस्य' इत्यन्तोदात्तत्वं पकारादुकारस्य स्यात् । सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्रागेव समासस्वरस्य अन्तरङ्गत्वात् प्राप्तेः । इष्यते तु असुिं कृते परमपुमस् इत्यत्र मकारादकारस्य । ऋत ऋाह—विविद्धित इति । 'पुंसोयुङ्' इत्यत्र सर्वनामस्थाने इति न परसप्तमी, किं तु विविच्चिते इत्यध्याहृत्य सर्वनामस्थाने प्रयोक्तुमिष्टे सित ततः प्रागिव असुिक्त्यर्थ आश्रीयते । एवं च सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्रागिव असुिक कृते 'समा-सस्य' इत्यन्तोदात्तत्वं परमपुमस् इत्यत्र मकारादकारस्य भवतीति न दोष इति भावः। न च परसप्तमीपचेऽपि सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्रागन्तरङ्गोऽपि समासस्वरः पकाराद्रकारस्य त्रकृतव्यृहपरिभाषया न भवति, त्रमुङि कृते पकारादुकारस्य समासान्ततायाः प्रनङ्च्य-त्त्वादिति वाच्यम्, विवक्तित इत्यर्थाश्रयरानैव सिद्धे अकृतन्यू इपरिभाषाया अस्वीकार्य-त्वादिति भावः। अत्र अधुि उकार इत् उदित्कार्यार्थ इति प्राचीनमतं दूषियतुमाह-ग्रास्-ङ उकार उच्चारणार्थ इति । न त्वत्संज्ञकः, प्रयोजनाभावादिति भावः । नतु उदित्कार्यमस्ति प्रयोजनमित्यत त्राह—पूजो डुंसुन्निति प्रत्ययस्य उगित्त्वेनैव नुम्सिद्धेरिति । नतु निनिगमनानिरह इत्यत आह—बहुपुंसीत्यत्र उगितश्च इति ङीवर्थं कृतेनेति । बहवः पुमांसो यस्याम् इति बहुत्रीहौ सुन्लुिक निमित्ता-

संस् - १ इति दलम् । पुंसो ऽसुङ् । 'इतो ऽत्सर्वनामस्थाने' इत्य चुर्वतनादाह - सर्वन्नामस्थान इति । विविद्यत्त इति । तेन परमपुमानित्यत्र परत्वादस्रिङ् कृते समासान्तोदात्तत्वं भवदस्रङ् एवाकारस्य भवति । परसप्तम्यां तु नैतित्तिन्येत् । सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्रागव पुमुशाञ्दोकारस्योदात्तत्वे कृते संसन्धर्मिणो हलः स्थाने तद्धर्मणो-ऽतुदात्तस्यैवविशस्य प्रसङ्गात् । न चोकारस्य कृतोऽपि स्वरोऽनन्त्यत्वािकवित्यिष्यते

इति प्रत्ययस्रोगित्त्वेनैव नुम्सिद्धेः । पुमान् । हे पुमन् । पुमांसौ, पुमांसः । पुंसः । पुंसा, पुम्भ्याम् , पुम्भिः इत्यादि । पुंसि । पुंसु । 'ऋदुशन–' (स् २७६) इत्य-नङ् । उशना, उशनसौ, उशनसः । 'ऋस्य सम्बुद्धौ वाऽनङ् नत्नोपश्च वा वाच्यः'

पायादसुङो निवृत्तौ बहुपुंस्शब्दाहुगित्त्वाद् ङीपि बहुपुंसीशब्दः । श्रत्र ङीपः त्यर्सर्वनाम-स्थानत्वात्तस्मिन् विवित्तिते श्रप्तुङः प्राप्तिरेव नास्ति । डुंग्रुन उगित्त्वादेव 🗐 वक्तव्यः। तदर्थं डुंसुन रिगत्त्वमावश्यकम् । तेनैव नुमोऽपि सिद्धत्वाद् श्रसुङ उकार उचारसार्थ इति भावः । यद्यप्युगादिषु 'पातेर्डुंसुन्' इति वच्यते, तथापि पाठान्तरिमदं द्रष्टव्यम् । 'स्त्रियाम्' इति सूत्रभाष्यकैयटयोस्तु सूतेः सस्य पः, ऊकारस्य ह्रस्वः, म्सुन् प्रत्यय इत्युक्तम् । पुमानिति । डुंसुन् इति कृतानुस्वारनिर्देशः । ततश्च पुंस्शब्दात् सौ विव-क्ति श्रमुङ्। ङकार इत्, उकार उचारगार्थः, 'ङिच्च' इत्यन्तादेशः। निमित्तापायाद-नुस्वारनिवृत्तौ पुर्मेस् सुः, उगित्त्वान्नुम्, 'सान्तमहतः–' इति दीर्घः, सोर्लोपः सस्य संयोगान्तलोपः,तस्यासिद्धत्वाचलोपो नेति भावः । हे पुमन्निति । 'सान्तमहतः-' इत्यत्र 'असंबुद्धो' इत्यतुकृतेः न दीर्घ इति भावः । पुमांसाविति । असुि पुमस् श्री इति स्थिते तुमि 'सान्त-' इति दीर्घः । 'नश्च-' इति तुमोऽतुस्वार इति भावः । पुंसः । **पुंसिति ।** शसादावसर्वनामस्थानत्वादसु<del>व</del>भावे रूपम् । यय्परत्वाभावाच परसवर्षा इति भावः । पुरभ्यामिति । सस्य संयोगान्तलोपे निमित्तापायादनुस्वारनिवृत्तौ भकारमा-श्रित्य पुनरनुस्वारे परसवर्षे रूपमिति भावः । इत्यादीति । पुंसे । पुंसः। पुंसोः । पंसीति । त्रत्र यय्परत्वाभावात्र परसवर्णः । नुम्स्थानिकानुस्वारस्यैवोपलक्त्रणाद् 'नुम्विसर्जनीय-' इति षत्वं नेति भावः ।

'वश कान्तौ' अस्माद् 'वशेः कनसिः' इति कनसिप्रत्ययः। ककार इत्। इकार उच्चारणार्थः। 'प्रहिज्या—' इति संप्रसारणाम् । उशनस्शब्दः। तस्य सौ विशेषमाह— अष्टुद्रशनेत्यनिक्वति । क्कार इत्, अकार उच्चारणार्थः, क्वित्वादनतादेशः। उशनन् स इति स्थिते उपधादीर्घः, हल्ख्यादिना सुलोपः, नलोपः । उशना इति रूपिनित भावः। यद्यपि वशधातुश्छान्दस इति लुभ्विकरणे वच्यते, तथापि तत् प्रायिकम्, 'विष्ट भागुरिः—' इत्यादिनिर्देशात्, 'उशना भागवः कविः' इति कोशाच । अस्य संबुद्धाविति । एतच वृत्तौ पठितम् । वशधातौ माधवस्तु 'संबोधने तूशनसिक्रस्पं असुङश्चान्यत्वात्करिष्यत इति वाच्यम् , अन्तरक्ने स्वरे कर्तव्ये बहिरक्नस्यासुकोऽसिद्ध-त्वादिति भावः। वस्तुतस्तु अकृतव्यूहपरिभाषाया अन्तरक्रपरिभाषापवादत्वात्परसप्तमी-पन्नोऽपि सूपपादः। एतच मनोरमायां स्पष्टम्। पूज इति । यद्यपुगादिषु 'पातेर्डु-

१ पुमस्शब्दात्-इति क, ख।

(वा ४०३७)। हे उशनन्, हे उशन , हे उशनः। उशनोभ्यामित्यादि । अनेहा, अनेहसी, अनेहसः। हे अनेहः। अनेहोभ्यामित्यादि । वेथाः, वेधसी, वेधसः। हे वेधः। वेधोभ्यामित्यादि । अधातोरित्युक्तेनं दीर्धः। सुष्ठु वस्ते सुवः, सुनसी, सुवसः। पिएडं असते पिएडमः, पिएडग्जः। 'मसु ग्लसु अदने'। ४३७ अदस अो सुलोपश्च। (७-२-१०७) अदस श्रीकारोऽन्तादेशः स्यास्सी परे सुलोपश्च।

सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्' इति श्लोकवार्तिकमित्याह। भाष्यादृष्टतादिदमप्रामाणिकमेवेति प्रामाणिकाः । हे उश्नन् इति । अनिक नलोपाभावे रूपम् । हे उश्ननित । अनिक नलोपाभावे रूपम् । हे उश्ननित । अनिक नलोपे रूपम् । हे उश्नने इति । अनिक से एम् । उश्नोभ्यामिति । सस्य रुत्वे 'हिश् च' इत्युक्ते 'आद्गुणः' । उश्नः सु, उश्नस्सु । अनेहेति । 'निक हन एह च—' इति निक उपपदे हनधातोरसुन्, प्रकृतेरहादेशश्च, उपपदसमासः, 'नलोपो नवः' 'तस्मान्तुक्वि' अनेहस्शब्दः । ततः सुः, अनक् , सुलोपः, उपधार्दीर्धः, नलोप इति भावः । हे अनेहः । अनेहोभ्यामित्यादि । वेधा इति । 'विधाओ वेध च' विपूर्वाद् धाञ्चातोरसुन् प्रकृतेर्वेधादेशश्च । असुनि उकार उचारणार्थः । उगित्वाभावात्र तुम्, ततः सुः, असन्तत्वाहिष्यः, सुलोपः, रुत्वविसर्गोविति भावः । 'वस आच्छादने' सुनिकरणः । सुपूर्वोदस्मात् क्विप्, सुवस्शब्दः, ततः सुः, हल्क्यादिलोपः, रुत्वविसर्गौ सुव इति रूपं वद्यति । अत्र 'अत्वसन्तरः -' इति दीर्धमाशङ्कष्य आह—अधातोरित्युक्तेन दीर्घ इति । न च सुवस्शब्दस्य असन्तत्वादधातुत्वाच दीर्घो दुर्वोर इति वाच्यम्, धात्ववयवभिको यः अस् तदन्तस्य दीर्घ इत्या-अयातात् । सुवोभ्यामित्यादि । 'वस निवासे' इति भौवादिकस्य तु नेदं रूपम्, तस्य यजादित्वेन संप्रसारणप्रसङ्गत् । पिण्डप्रस्थावदः सुवस्शब्दवत् ।

श्रदस्शब्दात् सौ त्यदावत्वे प्राप्ते—श्रदस्य श्री । श्रदस इति षष्ठी । श्री इत्यविभक्तिकिनिर्देशः । 'तदोः सः सौ-' इत्यतः सावित्यनुवर्तते । तदाह—श्रदस्य श्रीकार इति । श्रन्तादेश इत्यलोन्त्यपरिभाषालभ्यम् । सकारस्य श्रीत्वे कृते हलः

म्सुन्' इति वच्यति, तथापि पाठान्तरमनुस्रखात्रोक्तमिति बोध्यम् । हे पुमिन्निति । श्रमंबुद्धावित्युक्तेः 'सान्त-' इति न दीर्घः । पुंस्विति । संयोगान्तलोपे 'मोऽनुस्लारः'। नुम्स्थानिकस्यैवानुस्वारस्योपलच्नणाद् 'नुम्विसर्जनीय-' इति न षत्वम् । उशनेति। 'वशेः कनसिः' 'प्रहिज्या-' इति संप्रसारणम् श्रस्य संबुद्धाविति । एतच वाचिनिकम् । हरदत्तादयस्त्वाहुः—'सोर्डा' इति वाच्ये 'श्रनक् सौ' इति वचनेन कविदनक एव अवणस्य ज्ञापितत्वादेतिसद्धमिति । यद्यपि सोर्डे कृते डित्त्वसामध्यांद्विलोपे 'सर्वनामस्थाने चासंबुद्धी' इति दीर्घे 'उशाना' इत्यनिष्ठरूपं प्रसज्यते, तथाप्यक्षचृत्तपरिभाषया

'तदोः सः सौ-' (सू ३८१) इति दस्य सः । असौ। 'श्रौत्वप्रतिषेधः साकच्कस्य वा वक्रव्यः सादुत्वं च' (वा ४४८२) । प्रतिषेधसंनियोगशिष्टमुत्वं तदभावे न प्रवर्तते । असकौ, असुकः । त्यदाद्यत्वम्, पररूपम् , वृद्धिः । 'श्रद्सोऽसेः-' (सू ४१६) इति मत्वोक्त्वे । श्रम् । 'जसः शी' (सू २१४) । 'श्राद् गुणः' (सू ६१) । ४३८ एत ईद्वहुत्वच्वे । (८-२-८१) श्रदसो दात्परस्य एत ईत्स्याद् दस्य च मो

परत्वाभावाद् इल्ङ्यादिलोपे अप्राप्ते सुलोपविधिः । दस्य स इति । सुत्वापवाद इति भावः । स्रसी इति । अदस् स् इति स्थिते सकारस्य श्रौत्वे, सुलोपे, दस्य सत्वे च रूपम् । अथ 'अव्ययसर्वनाम्ना-' इत्यक्तिं अदकस्शब्दात् सौ विशेषमाह—-ग्रौत्व-प्रतिषध इति । 'अदस् श्रौ सुलोपश्च' इत्यत्र अदश्शब्देन तन्मध्यपतितन्यायेन अदकस्शब्दस्यापि अह्गादौत्वे प्राप्ते विकल्पन तत्प्रतिषधो वक्तव्यः । 'तदोः सः सौ-' इति दकारस्य सकारे कृते तस्मात् सकारात् परस्य अकारस्य उकारश्च वा वक्तव्य इत्यर्थः । ततश्च अदकस् स् इति स्थिते, श्रौत्वाभावे दस्य सत्वे सति सकारात् परस्य अकारस्य उत्ते सति त्यदावत्वे परस्पं कृते विसर्गे अधुकः इति रूपम् । श्रौत्वप्रतिषधामाव-पद्धे अवकस् स् इति स्थिते, सकारस्य श्रौत्वे सुलोपे दस्य सत्वे असकौ इति रूपं वच्यति । तत्र श्रौत्वप्रतिषधाभावपद्धे श्रौत्वे कृते सकारादकारस्य उत्विवकत्यः कृतो न स्यादित्यत आह—प्रतिषधाभावपद्धेति । 'सिन्नयोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा विवित्तः' इति न्यायादिति भावः । अमुकः अमुकशर्मा इत्यादि त्वसाव्वेवेलाहुः । अदस्शव्वपयायः

अवस्ता इस्ता स्थत अव्युत्तम इसाहु । अद्स् आ इस्ता स्थत प्रक्रियां दर्शयति—स्यदादात्विमिति । पररूपमिष बोध्यम् । मत्वोत्वे इति । अदौ इस्त वात परस्य औकारस्य दीर्घ ककारो दस्य मत्वं चेस्र्यः । जसि स्यदायत्वं पररूपं च सिद्धवत्कृत्य आह—जसश्रािति । आद् गुणे अदे इति स्थितम् । तत्र दकारा-देकारस्य कत्वे प्राप्ते । एत ईद्वहुवचने । 'अदसोऽसेदां हु दो मः' इस्समाद् 'अदसो

दीर्षो नेति कृत्वा ज्ञापकरवं संगच्छत इति तेषामाशयः। ग्रानेहा। वेधा इति । ग्रामुन्प्रकरणे 'निन हन एह च' 'विधानो वेध च' इति व्युत्पादनादसन्तत्वेन दीर्घः। ग्रामेहा कालः। वेधाः विश्वस्य । ग्रादस ग्री सुलोपश्च । ग्रादस इति पष्ठी। 'तदोः सः सी-' इस्यतः साविस्युवर्तते, तदाह—ग्रीकारोऽन्तादेशः स्यात्सी पर इति। नन्वदस इति पश्चम्येवास्तु, ततः परस्य सोरेवौकारो विधीयताम्, स्यदायत्वेन ग्रसाविति रूपं सिघ्यति, किं सुलोपविधानेन। न च स्वरे भेदः, उदात्तेन सहैकादेशे श्रीकारस्यो—दात्तात्वा, ग्रस्यकौ स्री इस्यत्र टापिंप्रस्यस्थात्—'इतीत्वप्रसङ्गात्। ग्रासुक इति। ग्रीत्वामावे स्यदाव्वे सादुत्वम् । स्त्रियां तु श्रसुकौ श्रमुक इति, ग्रासुकी इति च

बहुर्थोक्री । अभी । 'पूर्वत्रासिद्धम्' ( स् १२) इति विभक्तिकार्यं प्राक् , पश्चादुत्व-

दादिति' 'दो मः' इति चानुवर्तते। तदाह—ग्रदस इत्यादिना। बह्वर्थोक्काविति। स्त्रे बहुवचनशब्दो यौगिकः। पारिभाषिकस्य प्रहृगो तु श्रमीभिरित्यादिसिद्धाविप श्रमी इति न सिध्येत्, ऋदे इलेकारस्य बहुवचनतया तत्परकत्वाभावादिति भावः। ननु श्रीजसादिषु त्यदावत्वे पररूपे च उत्वमत्वयोः कृतयोः श्रमुश्री श्रमुश्रः-इत्यादि स्यात्। मुत्वस्यासिद्धत्वाच यिग्रत्याशङ्कथ श्राह—पूर्वत्रेति । विभक्तिकार्यमिति । त्यदाय-त्वादिकमित्यर्थः । यदि तु 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यत्र कार्यासिद्धत्वमिन्येत, तर्हि अमू अमी इत्यादि न सिध्येत् । तथा हि 'पूर्वत्रासिद्धम्' इति सिद्धे श्रसिद्धत्वारोप उच्यते । निर-धिष्ठानश्चासिद्धत्वारोपो न सम्भवति । ततश्च कार्यासिद्धत्वपचे सत्रोदाहरणसम्पत्त्यै परत्वाल्लच्ये कार्यप्रवृत्तेरावश्यकतया परत्वात् त्रैपादिके मुत्वे कृते सित उत्वस्थानिनः श्रकारस्यापहारे सित, पश्चाद् मुत्वे अभावप्रतियोगित्वारोपेऽपि 'देवदत्तस्य हन्तरि हते सति देवदत्तस्य न पुनरुन्मजनम् इति न्यायेन स्थानिभृतस्य दकारादकारस्याभावाद वृद्धिगुगादि न स्यात् । शास्त्रासिद्धत्वपद्धे तु यदात् त्रैपादिकं शास्त्रं प्रवृत्युन्मुखं तत्त-च्छाल्ल एवाभावारोपसम्भवात् पूर्वशास्त्रप्रतिबन्धकस्य परशास्त्रस्य उच्छेदबुद्धौ सत्यां 'विप्रतिषेषे परं कार्यम्' इति न प्रवर्तते । तदुक्तं 'पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेषोऽभावा-दुत्तरस्य' इति । ततश्च स्थानिनः अकारस्य निवृत्त्यमावाष् अद्भिगुणादिप्रवृत्तिर्निर्वाधा । एतच 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यत्र 'श्रचः परस्मिन्-' इत्यत्र 'षत्वतुकोरसिद्धः' इत्यत्र च भाष्ये

प्रयोगोऽसाधुरेव । एवममुक्शमेंस्थादिरि । श्रदकःशमेंस्थादेरेव न्याय्यत्वात् । एत ईद्बहुवचने । पारिमाषिकस्य बहुवचमस्य प्रहृणो श्रमीमिरिस्यादिसिद्धावि जिस श्रमी इति न सिष्येत् । न श्रम एकारस्य बहुवचनपरतास्त्यतो व्याचि — बह्वधीका-विति । विभक्तिकार्य प्राणिति । 'स्यदादीनामः' इत्यादिसपादसप्ताष्यायी प्रति 'श्रदसोऽसेः—' इति त्रैपादिकशास्त्रस्यासिद्धत्वादिति । श्रकृते तु विभक्तिकार्ये सान्तत्वाद् उत्यमत्वयोरप्रकृतेश्चेति भावः । यदि तु 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यत्र कार्यासिद्धत्वमिष्येत, तिर्हं श्रम् श्रमुमिस्यादि न सिष्येत् । स्यदाद्यत्वे कृते पररूपात्प्राणेवोत्वमत्वयोः कृतयोः पश्चानमुत्वकार्यस्यासिद्धत्वा 'श्रतो गुर्यो' इति पररूप श्रमौ इत्यादिरूपसिद्धिप्रसङ्गत । किं च चर्म वस्ते चर्मवः, सुष्ठु वस्ते सुवः—श्रम्न परत्वात् 'स्कोः—' इति सलोपे तस्यासिद्धत्वाद्धक्यादिलोपे उक्तरूपं न सिष्यतीति कार्यासिद्धपन्नो हेय एव । श्रम्न वदिन्ति—सपादसप्ताष्याध्यां विद्वितं कार्यं प्रति त्रिपायां विद्वितमसिद्धमिति प्रक्रियाम्प्रस्थोक्तव्यासिद्धपन्ने मनोरयः, श्रमुमिस्यादि न सिष्येदिति केचित् । तक्ष । प्रक्रियाम्प्रस्थोक्तिं कार्यं प्रति कार्योक्तिं कार्यं प्रति कार्योक्तिं कार्यं प्रति कार्योक्तिं कार्यं प्रति कार्ये करित्ये करित्ये, श्रसिद्धं पूर्वमेव न जात्तिस्वर्धः । शास्त्रासिद्धत्वे

मत्वे । श्रमुम् , श्रमू , श्रमून् । (द-२-३) नामावे विसंज्ञायां नामावः। ४३६ त मु ने । नासिदः स्यात् । श्रमुना, श्रमुस्याम् ।

स्पष्टम् । प्रपश्चितं च शब्देन्दुशेखरे शब्दस्त्रे च इत्यास्तां तावत् । श्रमुमिति । श्रदस् श्रम् इति स्थिते त्यदावत्वम् , पररूपम् , श्रमि पूर्वः , उत्वमत्वे इति भावः । श्रम् इति । द्वितीयाद्विचननं प्रथमाद्विचननत्। श्रम्निति। शसि त्यदाद्यत्वम्, पररूपम्, पूर्वसवर्णदीर्भः, नत्वम्, उत्वमत्वे इति भावः। तृतीयैकवचने अदस् आ इति स्थिते त्यदाय-तम्, पररूपम्, उत्वमत्वे च सिद्धवत्कृत्य श्राह—मृत्वे कृते घिसंश्रायां नाभाव इति । 'शेषो ध्यसिख' इति घिसंज्ञायाम् 'त्राको नाऽस्त्रियाम्' इति नाभाव इत्यर्थः । नतु 'पूर्वत्रासिद्धम्' इति विभक्तिकार्यं प्राक् पश्चाद् उत्वमुत्वे इति प्रागुक्तम् । सम्प्रति तु मुत्वे कृते घिसंज्ञायां नाभाव इत्युच्यते । तदिदं पूर्वापरिवरुद्धभिति चेत् सत्यम् । यद्विभक्तिकार्यं प्रति मुत्वं निमित्तं न भवति, तदेव विभक्तिकार्यं प्राग् भवति, न त्वन्यदिति विविद्यातम् । इह च नाभावं प्रति मुत्वं निमित्तमिति प्रथमं मुत्वप्रवृत्तेरविरोधः, 'न मु ने' इलारम्भसामर्थ्यादिखलम् । नतु कृतेऽपि प्रथमं मुत्वे नाभावो न संभवति, तिसमन् कर्तव्ये मुत्वस्य श्रसिद्धतया घेः परत्वामावादित्यत श्राह—न मु ने। श्रसिद्ध-मिखनुवर्तते । म् च उरचेति समाहारद्वन्द्वः । ने इति ना इत्यस्य सप्तम्येकवचनम् । विषयसप्तमी सत्सप्तमी च एषा। तथा च नामावे कर्तव्ये कृते च इति सभ्यते। तदाइ-नाभाव इत्यादिना। प्रकृते च नाभावे कर्तव्ये मुत्वस्यासिद्धत्वाभावाद् घेः परत्वान्ना-भावो निर्वाधः । यदि तु नाभावे कर्तव्ये मुभावो नासिद्ध इत्येवाश्रीयते, तर्हि प्रकृते नाभावे कृते 'सुपि च' इति दीर्घः प्रसज्येत । दीर्घे कर्तव्ये मुत्वस्याऽसिद्धतया श्रकार-सत्त्वात् । त्रातः कृतेऽपीत्याश्रितम् । ततरच प्रकृते नामावे कृतेऽपि दीर्घे कर्तव्ये मुत्व-स्यासिद्धत्वाभावादकाराभावाद् न दीर्घ इति भावः । श्रम्भ्यामिति । त्यदायत्वे,

ऽप्येवमेव फिलतोऽर्थः । तदुक्तं कैयटेन—'यच्छाख्नमुचारितं तस्यासिद्धत्वमशक्यं कर्तु-मिलसिद्धवचनातिदेश आश्रीयते' इति । तथा चातिदेशेन कार्याप्रवर्तकत्वरूपोऽसिद्ध-धर्मः शान्नेऽतिदिश्यसानः कार्यासिद्धत्व एव फलति । एवं च मनोरथ इत्यत्र उत्वे कर्तव्ये रेफलोपस्य पूर्वमेवाप्रकृतौ रोरत्वस्याप्रतीधातान्मनोरथसिद्धिरप्रत्यूह्म । तथा च असुमिलादिसिद्धिरिति कार्यासिद्धिपद्मे न काप्यनुपपत्तिरिति । न सु ने । ने इति विषयसप्तमीलाह—नामावे कर्तव्य इति । अन्यथा धः परत्वामावान्नामावो न स्यादिति मावः । नन्वेवमिप कृते नामोवे 'सुपि च' इति दीर्घः स्यात् , दीर्घ प्रति सुत्वस्यासिद्धत्वादत आह—कृते चेति । एतच ने इत्यस्याकृत्या लभ्यते । एकत्र विषयसप्तम्यपरत्र परसप्तमीलाश्रयगात् । वस्तुतस्तु कृते चेति व्याख्यानं व्यर्थम् , संनि- श्रम्स्याम् । श्रम्स्याम् , श्रमीभिः । श्रमुष्मै । श्रमीभ्यः । श्रमुष्मात् । श्रमुष्य, श्रमुयोः, श्रमीषाम् । श्रमुष्मिन् , श्रमुयोः, श्रमीषु ॥ इति सान्ताः ॥

इति हलन्तपुँ ब्लिङ्गप्रकरणम्।

## अथ हलन्तस्रीलिङ्गप्रकरणम् । १२ ।

४४० नहीं धः। (५-२-३४) नहीं हस्य धः स्याज्यमित पदान्ते च।

पररूपे 'सुपि च' इति दीर्घे, दस्य मत्वम्, आकारस्य कत्वम् इति भावः। अमीभिरिति। खदायत्वम्, पररूपम्, 'नेदमदसोरकोः' इति ऐस्निषेधः, 'बहुवचने भत्न्येत' इसेत्त्वम्, 'एत् ईद्दुवचने' इति ईत्त्वमत्त्वे इति भावः। अमुष्मे इति। खदायत्वम्, पररूपम्, हेः स्मै, उत्वमत्वे, षत्वमिति भावः। अमीभ्य इति। खदायत्वम्, पररूपम्, 'बहुवचने 'मत्थेत' इसेत्त्वम्, ईत्त्वमत्वे इति भावः। अमुष्मादिति। खदायत्वम्, पररूपम्, इसेः स्मात्, उत्वमत्वे, षत्वमिति भावः। अमुष्योति। खदायत्वम्, पररूपम्, इसेः स्मात्, उत्वमत्वे, षत्वमिति भावः। अमुष्योरिति। स्रोसि खदायत्वम्, पररूपम्, 'ओसि च' इसेत्त्वम्, अयादेशः, उत्वमत्वे इति भावः। अमीषामिति। आभि त्यदायत्वम्, पररूपम्, 'आसि सर्वनाम्नः' दिति सुद्, एत्त्वम्, ईत्त्वम्, पत्वमिति भावः। अमुष्मिनिति। इति सर्वनामः, पररूपम्, हेः स्मिन्नोदशः, उत्वमत्वे, षत्वमिति भावः। अमीष्विति। इपि खदायत्वम्, पररूपम्, इत्त्वम्, ईत्त्वम्, ईत्त्वमत्वे, षत्वमिति भावः। अमीष्विति। सुपि खदायत्वम्, पररूपम्, एत्त्वम्, ईत्त्वमत्वे, षत्वमिति भावः। इति सान्ताः॥

इति श्रीवासुदेवदीक्तितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां-बालमनोरमाख्यायां हलन्तपुँख्निङ्गप्रकरग्गं समाप्तम् ।

त्रथ हलन्तस्त्रीलिङ्गे हकारान्ता निरूप्यन्ते । 'शह बन्धने' 'शो नः' उपनद्यते इति विग्रहे उपपूर्वीत् संपदादित्वात् कर्मिश क्विप् , 'निहृश्वि—' इत्यादिना पूर्वपदस्य दीर्घः, उपानहराब्दः श्लीलिङ्गः। 'पादुका'। 'पादूक्पानत्श्ली—' इत्यमरः। नहो धः। 'हो डः' इत्यतो ह इत्यनुवर्तते। 'पदस्य' इत्यतिकृतम्। 'स्कोः संयोगा—' इत्यतः श्रन्ते इत्यतुवर्तते। 'मलो मलि' इत्यतो मलि इत्यतुवर्तते। तदाह—नहो

पातपरिभाषया 'स्रुपि च' इति दीर्घस्य सुसमाधेयत्वात् । ननु 'श्रभुना' इतिवद् 'श्रमुना' इत्वेवद् 'श्रमुना' इत्वेवद् 'श्रमुना' इत्वेवद् 'श्रमुना' इत्वेवद् विषये विषये किमनेनासिद्धत्वनिषेधेनेति चेत् । श्रमहः—'न मु ने' इत्युक्षिः 'न' इति योगविभागार्था, तेन रामः रामेभ्य इत्यादि सिध्यति । श्रम्यथा हि रोरसिद्धतयोकार-स्यत्संज्ञालोपौ कथं स्याताम् । न चानुनासिकनिर्देशसामध्यादित्संज्ञालोपौ प्रति रुत्वं नासिद्धमिति वाच्यम् , तरुमूलं देवरुदीत्यादौ 'हशि च' इत्यस्य व्यावृत्तये 'श्रतो रोः-'

उपानत् , उपानद्, उपानहो, उपानहः । उपानस्याम् । उपानत्सु । उत्पूर्वात् 'ब्लिएह प्रीतौ' (घा १२०१) इत्यस्माद् 'ऋत्विग्-' (स् ३७३) श्रादिना किन् , निपातनाद् दलोपपत्ने,किञ्चन्तत्वात्कृत्वेन हस्य घः,जश्त्वचत्वें।उब्लिक् ,उब्लिग् ,

हस्येत्यादिना । 'हो डः' इति डत्वापवादः । उपानदिति । उपानद्शब्दात् सो-र्हल्ङ्यादिलोपः, हस्य धः, जरत्वचर्त्वे इति भावः । अत्र दकार एव तु न विहितः, तथा सति नदामित्यत्र 'रदाम्याम्–' इति नत्वप्रसङ्गादित्यत्तम् । उपानद्भ्यामिति । हस्य धत्वे अरत्विमिति भावः । उपानित्स्विति । धत्वे 'खरि च' इति चर्त्विमिति भावः । उष्णिह्रज्ञन्दः छन्दोनिशेषवाची स्त्रीतिङ्गः । तं न्युत्पादयितुमाह—ष्णिह शीतावित्यादिना। दलोपषत्वे इति । उदो दकारस्य लोपः, सस्य षत्वं च निपा-खत इल्रथं: । न च 'धात्वादे: ष: सः' इति कृतसकारस्य 'त्रादेशप्रलययोः' इत्येव षत्वसिद्धेः किं तन्निपातनेन इति बाच्यम् , 'सात्पदायोः' इति निषधबाधनार्थं षत्वनि-पातनस्यावश्यकःत्वात् । न च उष्णिह्राब्दात् समासात् सुबुत्पत्तेः पूर्वं स्निह् इस्पेतद् न पदम् , नतरां सकारस्य पदादित्वमिति वाच्यम् , पदादादिरिति पत्ते षत्वनिषेध-प्रसक्केरित्साहुः । **हस्य घ इति । घोषनादसं**वारमहाप्राग्यसाम्यादिति भावः । न च 'क्रिन्प्रत्ययस्य-' इति कुत्वस्यासिद्धत्वाद् 'हो ढः' इति ढत्वमेवोचितमिति वाच्यम् , षत्वापवादः कुरविमिति कैयटादिमते तुल्यन्यायतया षत्वस्येव ढत्वस्यापि कुरवेन बाधात्। जश्त्वचर्त्वे इति । न च जरत्वे कर्तव्ये 'क्विन्प्रखयस्य कुः' इति कुरवस्यासिद्धत्वं शङ्कथम् , 'उष्णागञ्च' इति निर्देशेन जश्तेव कर्तन्ये कुत्वस्यासिद्धत्वामावज्ञापनात् । वस्तुतस्तु 'क्विन्प्रखयस्य कुः' इति कुत्वं षत्वापवादो न भवति, इति मूलकारमते

इत्यन्नानुनासिकस्यैव निर्देशेन तन्नैव चिरतार्थत्वात् । एवं च स्थानिवत्सूत्रस्यापि प्रवृत्तौ पदत्वाद्विसर्गो लभ्यते । 'प्रत्ययः' 'परश्च' इत्यादिनिर्देशाश्चेह तिङ्गमिति दिक् ।

इति इलन्तपुँखिङ्गप्रकरणम् ॥ नहो धः। द इत्येव तु नोक्तम्, तथा हि सति

नहो धः । द इत्येव तु नोक्तम्, तथा हि सित नद्धमित्यत्र 'रदाभ्याम्-' इति नत्वं स्यात्, 'माषस्तथोः-' इति च न स्यात् । नहो हस्येति । 'हो ढः' इत्यन्तोऽतुवृत्तेः 'श्रलोऽन्त्यस्य' इत्यनेन वा हस्येवादेश इति भावः । 'मालो मालि' 'पदस्य' 'स्कोः संयोगाधोरन्ते च' इत्यतो माल्पदान्तप्रहणान्यतुवर्तन्ते। तदाह—मालीत्यादि । मालि परतः पदान्ते वा विद्यमानस्येत्यर्थः । उपानदिति । उपपूर्वाचहेः संपदादित्वात् क्विपि 'नहिवृति-' इति पूर्वपदस्य दीर्घः । सोर्हल्क्थादिलोपे घत्वम् । जश्तवचत्वे । श्रत्रेदं बोध्यम्—मुख्यु श्रवन्द्वाहो यस्यामिति बहुत्रीहौ स्वनड्वानिति पुंवदेव इपम् । केवित्तु गौरादिकीषं कृत्वा स्वनड्वाही इत्युदाजहुः । तदसत् । श्रतुपसर्जनाधिकार-

उष्णिहो, उष्णिहः । उष्णिक्याम् । उष्णिष्ठ ॥ इति हान्ताः ॥ थौः, दिवौ, दिवः। शुक्र्याम् । शुष्ठ ॥ इति वान्ताः ॥ गीः, गिरौ, गिरः । एवं पूः। चतुरश्चतस्त्रादेशः । चतस्त्रः । हित रेफान्ताः ॥ किमः कादेशे टाप् । का, के, काः । सर्वावत् । ४४१ यः सौ । (७-२-११०) इदमो दस्य यः स्थासौ ।

तुल्यन्यायाद् ढत्वस्यापि.नापवादः। ततश्च तद्रीत्या ढडगका इति बोध्यम् ॥ इति हान्ताः॥

श्रध वकारान्ता निरूप्यन्ते । द्यौरिति । दिव्शन्दः स्नीलिङ्गः । 'द्यो-दिवौ द्वे स्नियाम्' इत्यमरः । तस्मात् युः, 'दिव श्रौत्' इति वकारस्य श्रौकारः, इकारस्य यग् , स्त्वविसर्गो, युलोपस्य श्रौत्त्वस्थानिमृतवकाराश्रयत्वेनात्विधित्वात् स्थानिवत्त्वाभावाद् न हल्ड्यादिलोप इति भावः । युभ्यामिति भ्यामादौ हलि 'दिव उत्' इत्युत्त्वमिति भावः ॥ इति वान्ताः ॥

त्रथ रेफान्ता निरूप्यन्ते । गीरिति । 'गृ निगरणे' विवप् , 'ऋत इद्धातोः' इति इत्तम् , रपरत्वम् , गिर्शब्दात् सुबुत्पत्तिः , सोर्लोपः , 'वेरिपधायाः—' इति दीर्घः , रेफ्त्य विसर्ग इति मावः । म्यामादौ तु हिल 'वेः—' इति दीर्घः , गीभ्यां- मिलादि । गीर्षु । एवं पूरिति । गीर्वदिल्प्यः । 'गृ पार नपूरण्यायोः' विवप् , 'उदो- ष्ठयपूर्वस्य' इतुत्तं रपरत्वम् । पुरशब्दात् सोर्लोषः , 'वी— इति दीर्घः , रेफस्य विसर्ग इति मावः । चतुरश्वतस्यादेश इति । जरस्याः स्रीतिः ग्रस्य चतुर्शब्दस्य 'त्रि- चतुरश्वतस्य देश इति । जरस्याः स्रीतिः । चतुरशब्दस्य 'त्रि- चतुराः क्रियाम्—' इत्यनेनेतिः भावः । चतस्य इति । परत्वात् 'चतुरगबुद्दोः—' इत्यामं स्राधित्वा चतस्यगवि यया । चतस्यावे इते आम् तु न, 'विप्रतिषेधे यद्वधितं तद्वधित- मेव' इति न्यायादिति स्थानिवत्त्ये भाष्ये स्पष्टम् । चतस्यणामिति । 'न तिस्व- चतस्य इति दीर्घमिषधः ॥ इति रेफान्ताः ॥

श्रथ मकारान्ता निरूप्यन्ते । किम इति । किम्रशन्दात् स्रीलिक्षा-द्विभक्षौ 'किमः कः' इति प्रकृतेः कादेशे कृते श्रदन्तत्वात् टाब्लिथंः । सर्वावदिति । सर्वाशन्दविद्लर्थः । 'सर्वनाम्रो शृतिमात्रे पुंबद्भावः' इति न, शन्दस्वरूपपरस्य गौग्यतया कदाऽपि सर्वनामत्वाभावादिति भावः । श्रथ इदम्शन्दस्य स्त्रीत्वे विशेष-माह—यः सौ । 'इदमो मः' इत्यत इदम इत्यनुवर्तते, 'दश्य' इत्यतो 'दः' इति च षष्ठथन्तमनुवर्तते । तदाह—इदमो दस्येति । पुंसि तु नेदं प्रवर्तते, 'इदोऽय्

विरोधात्। गीरिति । 'गृ निगरणे', 'गृ शब्दे' इत्यसाद्धा क्विप् 'ऋत इद्धातोः' इतीत्वे रपरत्वम्। 'वेरिपधाया दीर्घः-' इति दीर्घः। पूरिति । 'गृ पालनपूरणयोः' 'उदीष्ठयपूर्वस्य' इत्युत्त्वम्। चतस्य इति । इह 'चतुरनडुदोः-' इत्यान्न भवति, परत्वा-वामं वाधित्वा चतक्षादेशे कृते सक्कद्रतिन्यायेन पुनस्तस्याप्रकृतेः। चतस्तुरणामिति ।

 <sup>&#</sup>x27;गीष्यु-गीःषु' इति कचित् पाठः, स च प्रामादिकः, रोःग्रुपीति नियमाद् विसर्गाप्राप्तेः।

'इदमो मः' (स् ३४३) । इयम् । खदाधत्वम्, टाप्,'दश्च' (स् ३४४) इति मः । इमे, इमाः । इमाम्, इमे, इमाः । अनया । इत्ति खोपः' (स् ३४७) । आम्याम् । आम्याम् । आम्याम् । आमिः । अस्यै । अस्याः, अनयोः, आसाम् । अस्याम्, अनयोः, आसु । अन्वादेशे तु एनाम्, एने, एनाः । एनया । एनयोः । एनयोः

पुंसि' इति विशिष्य विधेः । नापि क्लीने, तस्य सोः लुका लुप्तत्वात् । ततश्च परिशे-षात् श्रियामेवेदम् । इयमिति । इदम् स् इति स्थिते, दक्करस्य यत्वे, इदम् स् इति स्थिते. त्यदाचत्वं वाधित्वा 'इदमो मः' इति मकारस्य मकारे कृते, इल्क्यादिना सुलोप इति भावः । इदम् श्रौ इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति—त्यदाद्यत्वमिति । त्यदा-चत्वे सित पररूपे अदन्तत्वात टापि 'दश्च' इति दक्यरस्य मत्वे इमा श्रौ इति स्थिते 'श्रौड श्रापः' इति शीमावे श्राद् गुरो इमे इति रूपम् । इमा इति । जिस त्यदाद्यत्वम् , पररूपम् , टाप् , 'दश्च' इति मः, पूर्वसवर्णदीर्घ इति भावः। अत्र विभक्ती सत्यां त्यदायत्वम् , परहराम् , टाप् च सर्वत्र भवन्तीति बोध्यम् । इसा इत्यत्र इमा श्रम इति स्थिते पूर्वसवर्णदीर्घः। 'जसः शी' इति त न । टापि कते श्रदन्तात् परत्वाभावात् । इमामिति । अत्वपररूपटाञ्मत्वेषु कृतेषु 'श्रमि पूर्वः' इति भावः । इमे इति । श्रौटि श्रौवत् । इमा इति । श्रत्वपररूपटाञ्मत्वेषु पूर्वसवर्णादीर्घः । स्त्रीत्वान्नत्वाभाव इति भावः । त्रानयेति । इदम् त्रा इति स्थिते, त्रात्वम् , पररूपम् , टाप , 'अनाप्यकः' इति इद् इत्सस्य अन् श्रादेशः । अन् श्रा श्रा इति स्थिते 'श्राक्टि चापः' इलेक्वे अयादेश इति भावः । टाप्रमुखजादौ सर्वत्र अन् आदेश इति बोध्यम् । हिल लोप इति । भ्यामादौ हिल इद् इत्सस्य लोप इत्यर्थः । आभ्यामिति । इदम भ्याम इति स्थिते इदो लोपे ऋत्वे पररूपे टापि च रूपमिति भावः । आ भिरित्यप्येवम् । श्रास्यै इति । इदम् ए इति स्थिते. श्रत्वपररूपटाप्य स्याडागमे हस्तते इदो लोप इति भावः । अस्या इलायेवम् । अनयोरिति । इदम् औस इति स्थिते इदम इदः अनादेशे अत्वपररूपटान्यु 'आकि चापः' इस्रेन्वे अयादेश इति भावः। श्रास्त्रामिति । इदम् श्राम् इति स्थिते सत्वपररूपटाप्स स्ति इदो लोप इति भावः । श्रस्यामिति । इदम् इ इति स्थिते श्रत्वपररूपटाप्सु वेरामि स्याडागमे हस्वत्वे इदो लोप इति भावः । आस्विति । इदम् स इति स्थिते श्रत्वपररूपटाप्यु इदो लोप इति भावः । श्रम्वादेशे त्विति । 'द्वितीयाटौस्स्वेनः' इत्वेनादेशे टापि रमावद्रपाणीति भावः ॥ इति मान्ताः ॥

'न तिस्चतस्' इति न दीर्घः । सर्ववदिति । 'तेन तुल्यम्-' इति वतिः, 'सर्घ-नान्नो वृत्तिमात्रे-' इति पुंबद्भावः । यः सौ । यत्त्वमिदं क्रियामेव परिरोषात् ।

१ सर्वाविदिति मूलपाठस्तु बालमनोरमानुरोधेन।

॥ इति मान्ताः ॥ 'ऋत्विग्-' (स् ३७३) श्रादिना सृजेः किन् श्रमागमश्च निपा-तितः । सृक्, सृग्, सृजी, सृजः । स्वग्भ्याम् । सृज्ञु ॥ इति जान्ताः ॥ त्यदाद्यत्यस् दाप् । स्या, त्ये, त्याः । एवं तद् , यद् , एतद् ॥ इति दान्ताः ॥ वाक्, वाग्, वाची, वाचः । वाग्भ्याम् । वाज्ञ ॥ इति चान्ताः ॥ श्रप्शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 'श्रप्तृन्-'(सू २७७) इति दीर्घः । श्रापः । श्रापः

श्रथ जकारान्ता निरूप्यन्ते । स्रज्शब्दं व्युत्पादयति । स्रृत्विगिति। 'स्रज विसर्गे' श्रस्मात् क्विन् , ऋकारात् परः श्रमागमः, मकार इत् , ऋकारस्य यण् रेफः, स्नज्शब्दः स्त्रीलिङः । 'माल्यं माला स्रजो मूर्प्नि' इत्यमरः । स्नक्-स्नगिति । 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वं जश्त्वचर्त्त्वे इति भावः॥ इति जान्ताः॥

श्रथ दकारान्ता निरूप्यन्ते । स्यद्शब्दस्य प्रक्रियां दर्शयति । त्यद्श-द्यत्विमिति । विभक्षौ श्रत्वे पररूपे टापि त्या इति रूपम् । सर्वत्र ततः सर्वावद्द-पाणि । सौ तु 'तदोः सः सौ-' इति तकारस्य स इति विशेषः । एविमिति । तद् यद् एतद् एतेभ्यो विभक्षौ श्रत्वपररूपटाप्सु सर्वावद्वपाणि । तच्छब्दस्य तु तकारस्य सत्वम् । एतच्छब्दस्य तु तकारस्य सत्वे 'श्रादेशप्रत्यययोः' इति षत्व-मिति विशेषः ॥ इति दान्ताः ॥

श्रथ चकारान्ता निरूप्यन्ते । वागिति । वचेः 'भिवब्बचि-' इत्या-दिना भिवप्, दीर्घश्च, 'बचिस्विपि-' इति सम्प्रसारगाभावश्च, वाच् इति रूपम् । छलोपः, चोः कुः, जरत्वचर्ते इति भावः ॥ इति चान्ताः ॥

श्रथ पकारान्ता निरूप्यन्ते । श्रप्शब्द इति । 'श्रप्समनस्समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च' इति स्त्रयिकारे विज्ञानुशासनस्त्राद् निसं बहुवचनान्तत्वं स्त्रीतं चेल्रयं । दीर्घ इति । जसीति शेषः । श्रप इति । 'श्रप्तृन्-' इत्यत्र 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ' इत्यनुवृत्तेः शसि न दीर्घ इति भावः । श्रपो भि । 'श्रच उपसर्गात्तः' इत्समात् त इत्यनुवर्तते । श्रज्ञाधिकारस्थमिदम् । तत्यश्च श्रज्ञाचिप्तप्रत्ययो भि इति सप्तम्यन्तेन विशेष्यते, तदादिविधः । तदाह—श्रपस्तकार इत्यादिना । प्रत्यये किम् ? श्रवन्मचः। श्रद्धिति । पकारस्य तकारे जरत्वमिति भावः ॥ इति पान्ताः॥

'इदोऽय् पुंसि' इति पुंस्यय्वचनात् क्षीवे सोर्लुका लुप्तत्वाच । एवमिति । सा । ते । ताः । या । ये । याः । एषा । एते । एताः । इत्यादीत्यर्थः । वागिति । वचेः 'विव-व्वचि-' इत्यादिना विवप् दीर्घोऽसंप्रसारगं च । 'चोः कुः' । अप्राव्यक् इति । 'आप्रोतेर्ह्सव्य' इति हस्वश्चकारात्विवप् । 'अच उपसर्गात्तः' इत्यतोऽनुवर्तनादाह--- ॥ इति पान्ताः॥ दिक् , दिग् , दिशौ, दिशः। दिग्म्याम्।दिन्न । 'त्यदा-दिषु-' (स् ४२१) इति दशेः क्विन्विधानादन्यन्नापि कुत्वम्। दक् , दग् , दशौ, दशः॥ इति शान्ताः॥ त्विद् , त्विद् , त्विषौ, त्विषः। त्विद्म्याम्। त्विद्त्सु, त्विद्सु। सह जुषत इति सज्ः, सजुषौ, सजुषः। सजूर्म्याम्। सज्र्षु, सज्र्षु। षत्वस्यासिद्धत्वादुत्वम्। श्राशीः, श्राशिषौ, श्राशिषः।श्राशीम्याम्। श्राशीर्मः। ॥ इति पान्ताः॥ श्रसौ। त्यदाद्यत्वम्, टाप्।श्रौकः शी। दत्वमत्वे।श्रम्, श्रमृः।

श्रथ शकारान्ता निरूप्यन्ते । दिगिति । 'दिश श्रातिसर्जने' ऋित्गादिना विवन् , सुलोपः, 'त्रश्च-' इति षः, तस्य जरत्वेन डः, तस्य 'विवन्प्रत्ययस्य छः, इति छत्वेन गः, तस्य चर्त्वविकल्प इति भावः । दृश्यन्ते श्राय्यं श्राव्यन्यिति विग्रहे संपदादित्वाद् दृशेः विवप् , ततः सुलोपे 'त्रश्च-' इति षत्वमाशकङ्य श्राह—त्य-दादिष्वित । श्रन्यत्रापीति । त्यदाशुपपदाभावेऽपीत्वर्थः । विवन् प्रत्ययः यस्माद्विहित इति बहुत्रीह्याश्रयणादिति भावः । दृगिति । षडगकाः प्राग्वत् ॥ इति शान्ताः ॥

अथ पकारान्ता निरूप्यन्ते । त्विडिति । 'निष दीती' किष्प्, सुलोपः, जरुत्वचर्ते इति भावः । सजूरिति । 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' किप्, 'सहस्य सः संज्ञायम्' इति वा 'ससजुषोः' इति निपातनाद्वा सहस्य सभावः, सुलोपः, 'ससजुषो रः' इति षस्य रुत्वम्, 'विरूपधायाः—' इति दीर्घः । 'आङः सास्र इच्छायाम्' किप्, 'आस्तासः कास्रुपसंख्यानम्' इत्युपधाया इत्त्वम्, 'शासिविधिषधीनां च' इति सस्य पः, आशिष्राञ्दात् सोलोपः । एतावत् सिद्धवत्कृत्य आह—पत्वस्येति । आशी-रिति । षस्य रुत्वे कृते 'वीरिपधाया—' इति दीर्घ इति भावः ॥ इति षानताः ॥

त्रथ सकारान्ता निरूप्यन्ते । त्रसाविति । अदरशब्दस्य श्रियामपि पुंवदेव सौ रूपमित्यर्थः । अदस् श्रौ इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति—त्यदाद्यत्व-मित्यादिना । अत्वे, पररूपे, टापि, श्रौङः शीमावे, आद् गुर्णे, अदे इति स्थिते, एकारस्य दीर्घत्वादृत्वं दस्य मत्वं चेत्यर्थः ।विभक्षौ सत्याम् अत्वम्, पररूपम्, टाबिखेतत् सर्वत्व ज्ञेयम् । अमूरिति । जिस आत्वपररूपटाप्तु, पूर्वसवर्णदीर्घे, उत्वमत्वे । टापि सति अदन्तत्वामावाद् जसः शीमावो न । एकारामावानेत्त्वम् । अमूमिति । पुंवत्,

तकारः स्यादिति । दिगिति । विवशन्तत्वात्कुत्वम् । षडगकाः प्राग्वदृङ्खाः । श्रान्यत्रापीति । त्यदाग्रुपपदत्वाभावेऽपीत्यर्थः । त्विडिति । 'त्विष दीप्ते' इत्यस्मात् विवप् । जश्त्वचर्ते । सजूरिति । 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' इत्यस्मात् विवप् । 'सस-जुषोः-' इति षस्य रुत्वम् । 'वीः-' इति दीर्षः । श्राशिषाविति । 'श्राशासः क्वानुपधाया इत्वं वाच्यम्' इत्युपधाया इत्वम् , 'शासिवसि-' इति षत्वम् । श्रासा-

श्रमृत्, स्रमृ, स्रमृः । स्रमुखाः, स्रमृत्याम्, स्रमृत्याम् । स्रमुख्ये, स्रमृत्याम् । स्रमृत्यः । स्रमुख्याः । स्रमृष्याः, स्रमृयोः स्रमृषाम् । स्रमृष्याम् , स्रमृयोः, स्रमृषु । ॥ इति सान्ताः ॥

## इति इजन्तकीजिङ्गप्रकरणम्।

## अथ हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम् । १३ ।

स्वमोर्जुक्। दत्वम्। स्वनद्भव्, स्वनदुद्, स्वनदुद्दी। 'चतुरनदुद्दोः-'

फलं तु विशेषः । अम् इति । औटि औवत् । अम्रिति । शिस जसीव रूपम् । असिताबत्वामावः । अमुयेति । अदस् आ इति स्थिते, अत्वपररूपटाप्सु, 'आिल चापः' इत्येत्वे, अयादेशे, उत्वमत्वे इति भावः । अम्भ्यामिति । अत्वपररूपटाप्सु, फल्वमत्वे इति भावः । एवममूभिरिति । अमुध्ये इति । अदस् ए इति स्थिते, अत्वपररूपटाप्सु, स्याङ्दुस्तौ, उत्वमत्वे, पत्वमिति भावः । अमूभ्य इत्यपि भ्यांवत् । टापि अदन्तत्वाभावादेत्वं न । अमुष्या इति । लिस्लिसोर्नेवत् , स्त्वविसगौं तु विशेषः । अमुयोरिति । ओसि अत्वपररूपटाप्सु 'आिल चापः' इत्येत्त्वे, अयादेशे, मुत्वमिति भावः । अमुषामिति । आमि अत्वपररूपटाप्सु, सुटि, फल्वमत्वे, सस्य पत्विमिति भावः । अमुषामिति । अदस् इ इति स्थिते, अत्वपररूपटाप्सु, लेरामि, स्याङ्दुस्तौ, मुत्वमिति मावः । अमुष्यामिति । अप्रमूष्विति । सुपि अत्वपररूपटाप्सु, कत्वमत्वे, पत्वमिति भावः । अमुष्वामिति । अति सन्ताः ॥

इति श्रीवासुदेवदीचितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां-बालमनोरमाख्यायां हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणां समाप्तम् ॥

श्रथ हलन्तनपुंसकिक हकारान्ता निरूप्यन्ते । ध-रोभनाः श्रनड्वाहो यस्य कुलस्येति बहुनीहौ स्वनडुहशब्दाद् नपुंसकितिङ्गात् छुबुत्पत्तिः । नतु तत्र सौ परतः 'चतुरनडुहोः-' इत्याम्, 'श्रम् संबुद्धौ' इत्यम्, 'सावनडुहः' इति नुम् च स्यात्, हल्ब्यादिना छुलोपेऽपि प्रत्यवत्त्वग्रसत्त्वादित्यतः श्राह—स्वमोर्त्तुगिति । परत्वाद् हल्ब्यादिलोपं बाधित्वा 'स्वमोर्नपुंसकात्' इति छुक् । ततश्च छुका छुप्तत्वेन प्रत्ययवत्त्वग्रामावादामादि न मवतीति भावः। दत्यमिति । 'वसुसंसु-' इत्यनेनिति शेषः।

विति । अदसस्त्यवायत्वं पररूपत्वं टाप् । एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन महत्तापू 'अदस भौ सुलोपश्च' । 'तदोः-' इति सत्वमित्येके । अन्ये तु परत्वाद्विशेषविभश्च पूर्वमौत्वम् , ततोऽत्र नात्वटापवित्याहुः ॥ इति हत्तन्तक्रीविज्ञप्रकरग्राम् ॥ (स् ३३१) हलाम् । स्वनद्वांहि । पुनस्तद्वत्। शेषं पुंवत् ॥ इति हान्ताः ॥ 'दिव उत्' (स् ३३७) श्रहर्विमलसु । श्रम्तर्वर्तिनी विमक्रिमाश्रित्य पूर्वपदस्येवोत्तरस्वरद-स्यापि पदसंज्ञायां प्राप्तायाम् 'उत्तरपदस्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः' (वा ४८०)

दत्वविधेः पदाधिकारस्थत्वेन तदन्तेऽपि प्रवृत्तेरिति भावः । न च तत्रापि 'न लुमता—' इति निषेधः राङ्क्ष्यः, दत्वस्य सुवन्तत्वरूपपदत्वनिमित्तकतया श्रङ्गकार्थत्वाभावादित्साहुः । स्वनद्भिति । दत्वे चर्त्वविकत्यः । 'उरःप्रमृतिभ्यः कप्' इति तु न राङ्क्ष्यम् , तत्र गर्गे श्रनङ्वानित्सेकवचनस्यैव पाठादिति बहुनीद्यधिकारे मूल एव वच्यते । स्वनदुर्हीः इति । 'नपुंसकाच' इत्यौकः शीभावः । स्वनद्यांहीति । 'जश्शसोः शिः' इति शिभावे, तस्य सर्वनामस्थानत्वात् 'चतुरनदुद्दोः—' इत्यामि, 'नपुंसकस्य भलचः' इति तुमि, 'नश्र-' इत्यतुस्वार्-द्वृति भावः । श्रत्र यद्वक्रव्यं तत्युंक्षिक्षनिक्पणे उक्षम् ॥ इति द्वान्ताः ॥

श्रथ वकारान्ता निरूप्यन्ते । निमला थोः-श्राकारां यस्य श्रह इति बहुनीही सुञ्जुिक, विमलदिञ्सञ्दात सोर्लुक् । एतावत सिद्धवरकृत्य श्राह—दिव उदिति । श्रहिंसलसु इति । वस्य उत्ते इकारस्य यिगिति मावः नपुंसकरत्वस्वनार्थम् । नतु विमलदिव श्रौ इति स्थितं 'नपुंसकान्न' इति शीभावे विमल्विद्य इति । तद्युक्तम्, 'दिव उत्' इत्युच्वप्रसङ्गात् । न च विमलदिवी इति रूपं वच्यति । तद्युक्तम्, 'दिव उत्' इत्युच्वप्रसङ्गात् । न च विमलदिवी इति समुदायस्यैव सुवन्तत्या पदत्वात्र वकारस्य दिव्शञ्दरूपयान्तत्विति वाच्यम्, 'सुपो धातु—' इति लुप्तां दिव्शञ्दोत्तरां विभिक्तिं प्रत्ययत्त्वस्यात्रात्यः सुवन्तवात् । न च लुका लुप्तत्वाद् न प्रत्यवत्त्वस्यामिति वाच्यम्, पदसंज्ञायाः सुवन्तवर्मत्या श्रज्ञभमेत्वाभावेन तत्र 'न लुमता—' इति निषेधाप्रवृत्तेः । श्रन्यया राज्ञः पुरुषः—राज्ञपुरुष इत्यादौ पूर्वमागे नलोपादिकं न स्यादित्याराङ्यपःश्राह—श्रम्तविनीमित्यादि । उत्तरपदत्वे चिति । समस्ये उत्तरस्वत्वस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायाम् श्रन्तविनीमित्यादि । उत्तरपदत्वे चिति । समस्ये उत्तरस्वत्वस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायाम् श्रन्तविनीमित्यादि । अत्ययत्त्वे चिति । समस्य उत्तरस्वत्वस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायाम् श्रन्तविनीमित्यादि । अत्यवत्वस्य स्वस्याद्वस्य विनिनीमित्यादि । समस्य स्वस्याद्वस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायाम् श्रन्तविनिमित्रस्य विनिनीमित्यादि ।

दत्वमिति । 'वसुश्रंसु-' इति दत्वमनहुच्छन्दान्तेऽपि प्रवर्तते, पदाधिकार-स्थत्वादिति भावः । पूर्वपद्स्येवेति । अन्यया राजपुरुषो वागाशीरित्यादौ नलोप-कुत्वादिकं यथासंभवं न स्थादिति भावः । उत्तरपद्त्ये चेति । उत्तरशब्देनोत्तर-पद्मुच्यते । उत्तरपदस्य पद्त्वे पद्व्यपदेशे कर्तव्ये प्रत्ययलच्चगां न भवतीत्यर्थः । एतेन सुधियौ सुधिय इत्यत्रान्तर्वर्तिसुपा पद्त्वात्पच्चे शाकलप्रसङ्ग इत्याशङ्का परास्ता । उक्करीत्या प्रत्ययलच्चग्रानिषेषात् । उत्तरपदत्वे किस् , राजपुरुष इत्यादौ नलोपो यथा स्यात् । पश्यति दधीत्यादाविष दिधशब्दस्य पदत्वे प्रत्ययलच्चग्रां भवत्येव । उत्तर-

इति प्रत्ययत्तच्यां न । विमलदिवी, विमलदिवि । 'अपदादिविधी' किम्-दिध-सेची । इह पत्वनिषेधे कर्तव्ये पदस्वमस्योव । चकारस्य कुरवे तु न ॥ इति वानताः ॥ वाः, वारी । अमलन्तत्वाञ्च नुम्, वारि । चरवारि ॥ इति रेफान्ताः ॥ 'न लुमता-'

विमलदिवी इति । श्रीं हि हपम् । विमलदिवि इति । शसि सर्ति 'जरशसोः शिः' इति शिभावे रूपसिद्धिः । श्रामत्तन्तत्वान्न नुम् ।

द्धिसेचाविति । सिन्नतेः किप्। द्धः सेचौ द्धिसेचौ। समासे पूर्वीत्तरपदावय-वसुपोर्लुकि समासात् पुनः सुबुत्पत्तिरिति स्थितिः । तत्र उत्तरखरडादुत्तरां विभक्तिं लुप्तां प्रखयलज्ञारीनाश्रिख सेच् इलस्य पदलेन तत्सकारस्य पदादितया 'सातपदाद्योः' इति षत्वनिषेध इष्टः । 'उत्तरपदत्वे प्रत्ययलच्चराप्रतिषेधः' इत्येतावत्येवोक्केत् सेच इत्य-त्तरखराडस्य पदसंज्ञायां कर्तव्यायां प्रत्ययलक्तराप्रतिषेधः स्यात् । तथा च सेच् इत्यस्य सुबन्तत्वाभावेन त्र्यपदत्या तत्सकारस्य पदादित्वाभावेन षत्वनिषेधो न स्यौत्। श्रतः अपदादिविधावित्यक्तम् । षत्वनिषेधस्य पदादिविधितया तस्मिन् कर्तव्ये प्रत्ययलक्त्या-माश्रित्य सेच् इखस्य पदत्वात् तत्सकारस्य 'सात्पदाद्योः' इति षत्विनेषयो निर्वाधः । नतु सेन् इत्युत्तरखराडस्य पदत्वे चकारस्य कुत्वं स्यादित्यत त्राह्- चकारस्य कृत्वे तु नेति । कुत्वे कर्तव्ये तु सेच् इत्यस्य पदत्वं नास्त्येव, कुत्वस्य पदान्तविधित्वेन पदादिविधिभिन्नतया तस्मिन् कर्तव्ये प्रत्ययलच्चगाप्रतिषेधसत्त्वेन पदत्वाभावादिति भावः । नतु दिध सिञ्चत इति सोपपदाद्विचि उपपदसमासे षत्वं दुर्वारम्, 'गतिकार-कोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः' इति वद्दयमाग्रत्वेन सेच् इत्यस्य अन्तर्वितिसुबभावेन अपदान्ततया 'सात्पदाचोः' इति निषेधस्य तत्राप्रवृत्तेरिति चेत्, अत्र सोपपदात् सिचेः विचः अनिभधानमिति भाव इति कैयटः समाहितवान्।पदाद् श्रादिः पदादिरिति पत्ते तु उपपदसमासेऽपि षत्वं सुपरिहरम् । न चैवमपि परमश्चासौ दराडी च परमदराडी, स त्रियो यस्य स परमदरिडित्रिय इत्यत्र श्रवान्तरतत्पुरुषस्य उत्तर-खराडे नलोपानुपपत्तिः, 'उत्तरपदत्वे च-' इति प्रत्ययत्तच्राप्रतिषेधेन तस्य पदत्वाभावा-दिति वाच्यम्, मध्यपदत्वानाकान्तस्यैव उत्तरखराडस्य विविद्यतत्वादित्यास्तां तावत् ॥ इति वान्ताः ॥

श्रथ रेफान्ता निरूप्यन्ते। वारिति। वार्शब्दो रेफान्तो नपुंसकलिङ्गः। 'ब्रापः स्त्री भूम्नि वार् वारि' इल्पमरः । वार्शन्दात् स्वमोर्लुक्, रेफस्य विसर्ग इति भावः । चत्वारीति । चतुर्शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः, तस्य जश्हासोश्शः, तस्य पदस्य समासावयवे रूढत्वात् । दिधिसेचाविति । सिश्वत इति सेचौ 'श्रन्येभ्योऽपि

१ श्रत उत्तरम् 'प्रत्ययलक्त्रगुप्रतिषेधामावेन' इत्यधिकः पाठः । क ।

(स् २६३) इति कादेशो न । किस्, के, कानि । इदस्, इसे, इसानि । 'श्रन्वा-देशे नपुंसके एनद्वक्षव्यः' (वा १४६६)। एनत् , एने, एनानि । एनेन । एनयोः।

सर्वनामस्थानत्वात् 'चतुरनडुहोः-' इति प्रकृतेः श्राम् । स च मित्त्वादन्त्यादच उकारात् परः, उकारस्य यस्, श्रमालन्तत्वात्र तुम् इति भावः ॥ इति रेफान्ताः ॥

त्रथ मकारान्ता निरूप्यन्ते । किम्रान्दात् स्वमोर्जुकि प्रत्ययतत्त्रणमा-श्रित्य विभक्तिपरकत्वात् कादेशमाशद्भय त्राह—न लुमतेति । सोरमश्चान्यत्र कादेश सर्वशब्दबद्गुपाणीत्याह—के, कानीति । इदमिति । स्वमोर्लुकि रूपम् । 'इदमी मः' 'दश्च' इत्यादिविधयो न भवन्ति, 'न लुमता-' इति निषधादिति भावः । इमे इति । श्रौङि श्रत्वम् , पररूपम् , 'दश्व' इति दस्य मः, 'नपुंसकाच' इति शीभावः, गुरा इति भावः । इमानीति । जरशसोश्शिः, अत्वम् , पररूपम् , 'दश्व' इति मः, 'नपुंस-कस्य मलचः' इति नुम्, 'सर्वनामस्थाने च-' इति दीर्घ इति भावः । ऋन्वादेशे नपुंसके एनद्वक्तव्य इति । 'इदमेतदोः' इति शेषः । इदं च श्रम्येव भवति । तथा च भाष्ये 'एनिदति नपुंसकैकवचने वक्कव्यम् , इति पठित्वा 'कुराडमानय प्रचालयैनत्' इत्युदाहृतम् । श्रौट्रासोः टायाम् श्रोसि च 'द्वितीयाटौस्स्वेनः' इस्वेनादेश एव इति मत्वा आह-एने इत्यादि । वस्तुतस्तु 'द्वितीयाटौस्स्वेनत्' इस्वेव सूत्र्यताम् । नपुंसके श्रमो लुकि एनदिति सिध्यति । एनम्, एनौ, एनान् । एनेन, एनयोः-इति तु त्यदाद्यत्वेन सिद्धमिति भाष्ये स्थितम् । परमार्थतस्तु नपुंसकैकवचने श्रमि एनदादेशः । एनम्, एनौ इत्याद्यर्थं 'द्वितीयाटौस्स्वेनः' इत्यत्र एनादेशो विधातव्यः । येन नाप्राप्तिन्यायेन एनदादेशस्य त्यदाद्यत्वापवादत्वेन त्यदाद्यत्वासंभवादिति शब्देन्द्रशेखरे स्थितं भाष्य-प्रदीपोद्योते प्रपश्चितं च ॥ इति मान्ताः ॥

हरयन्ते' इति विच् । दथ्नः सेचाविति षष्टीसमासः । उपपदसमासे तु प्राक् सुबुत्पत्तेः समासविधानात् सेच्याव्दस्य पदसंज्ञा नास्तीति पदादित्वं सकारस्य न स्यात् । नन्वे-वसुपपदसमासे षत्वं दुर्वारमिति चेत् । अत्राह कैयटः—'अनिभधानात्सोपपदाद्विज्ञ-भावः, दिधसेचाविति प्रयोगाभावात्' इति । वस्तुतस्तु पदस्यादिः पदादिरिति पच्चे तूपपदसमासेऽपि षत्वं सुपरिहूरम् । अन्वादेश इति । अम्येवेदं विधीयते, नत्वौद्यसादिपु, फलाभावात् । 'स्वमो पुंसकात् ' इत्यमो लुका लुप्तत्वेऽपि प्रत्ययलच्चणिमह प्रवर्तते, वचनसामर्थ्यादित्याहु स्तुतस्तु 'द्वितौयाटौःसु—' इति स्त्र एव एनद्वक्तव्यः । एनम् । एनौ । एनानित्यादि तु त्यदाद्यत्वेन सिद्धम् । क्लीवे अमि लुका लुप्तत्वेऽपि तकारोचारणसामर्थ्यादेनदादेशः । न चैवमेतिच्छ्रतमित्यत्राप्येनदादेशापितः । द्वितीयादिविमक्तिपरत्वाभावात् । न च तकारौ-

एनयोः ॥ इति मान्ताः ॥ ब्रह्म, ब्रह्मयी, ब्रह्माया । 'सम्बुद्धी नपुंसकानां नक्षोपो वा वाच्यः' । हे ब्रह्मन् , हे ब्रह्म । 'रोऽसुपि' (स् १७२) । श्रह्माति । 'विभाषा किश्योः' (स् २३७) । श्रह्मी, श्रह्मी, श्रह्मी । ४४३ श्राह्म् । (८-२-६८) 'श्रह्म्' इत्यस्य रुः स्थायदान्ते । श्रह्मेश्याम् , श्रह्मोभः । इह 'श्रहः' 'श्रह्मोश्याम्' इत्यादौ रत्वरुत्वयोरसिद्धत्वाञ्चलोपे मासे 'श्रह्म' इत्यावर्ष्य एकेन नलोपामावं निपास द्वितीयेन रुविधेयः । तदन्तस्यापि रत्वरुत्वे, दीर्घाययहानि यस्मिन् स

श्रथ नकारान्ता निरूप्यन्ते । ब्रह्मेति । वेदादौ वाच्ये ब्रह्मन्सञ्दो नपुं-सकलिङ्गः । 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः ।' इत्यमरः । खमोर्लुकि नलोप इति भावः । ब्रह्मणी इति । श्रीकः शी, 'श्रट्कृप्वाक्-' इति गालम् । 'विभाषा किश्योः' इत्यक्षोपस्तु न, 'न संयोगाद्रमन्तात्' इति निषेधादिति भावः। ब्रह्माणीति । जरशसोः शिः, तस्य सर्वनामस्थानत्वाद् नान्तलक्त्रणो दीर्घः । हे ब्रह्मन्निति । संबुद्धौ नपंसकानाम-' इति नंलोपविकल्प इति भावः । श्रथ श्रहन्राज्दात् खमोर्लुकि 'श्रहन्' इति रुत्वे प्राप्ते श्राह—रो**ऽसुपीति ।** लुका लुप्तत्वेन प्रत्ययतत्त्वागाभावादिति भावः । श्रहर्भातीति । श्रत्र रुत्वे तु 'हिश च' इत्युत्वे गुणे श्रहो भातीति स्यात् । रेफविधौ तस्य उत्वं न, रोरित्युकारानुबन्धग्रहणादिति भावः । श्रहानीति । जश्शसोः शिः, सर्वनामस्थानत्वाद् उपधादीर्घः। श्रक्कोपस्तु न, सर्वनामस्थानत्वादिति भावः। टादावचि त्राह्मोपः-ग्रहा, त्रहे इलादि । भ्यामादौ इलि विराषमाह--ग्रहन् । 'ससजुषो रः' डलतो रुरिखन्नवर्तते. 'स्कोः संयोगायोः-' इलतः श्रन्त इति च, पदर्येलिधिकृतम् । 'श्रहन' इति लप्तमधीकम् । तदाह—श्रहन्नित्यस्येत्यादिना । श्रहोभ्यामिति । नकारस्य रुत्वे, 'हशि च' इत्युत्त्वे, गुरा इति भावः । नतु ऋहः, ऋहोभ्यामित्यत्र रत्व-रुत्वयोरसिद्धत्वादु न लोपः स्यात् । न च रत्वरुत्वे नलोपापवादाविति वाच्यम् . न क्सिम्बुद्धयोः' इति नलोपनिषेधस्थले हे श्रहरित्यत्र, दीर्घाणि श्रहानि यस्मिन् सं दीर्घाहाः, हे दीर्घाहो निदाघ इखत्र च नलोपे त्रमखपि रत्वरुतयोरारम्भाद इखाशङ्कय निराकरोति-इहेति । एकेनेति । आइतयोः प्रथमेन 'श्रहन्' इति सूत्रेण 'पदान्ते श्रहिष्रित्येव स्यात् , न तु नलोप' इत्यर्थकेनेत्यर्थः । द्वितीयेनेति । 'श्रहिषात्यस्य रुः स्यात् पदान्ते' इत्यर्थकेनेत्यर्थः । एवं च 'श्रहो नलोपप्रतिषधः' इति वार्तिकं न कर्तव्यमिति भावः । तदन्तस्यापीति । श्रहन्शब्दान्तस्यापि रत्वरुत्वे भवतः 'पदा-

चारग्रसामध्योदेनदादेश इत्युक्तमिति बाच्यम् । एकपदाश्रयत्वेनान्तरङ्गे स्वमोर्लुकि चरितार्थत्वेन बहिरङ्गे सामासिके लुकि तदप्रवृत्तीरिति मनोरमायां स्थितम् । ब्रह्मग्री । इति । इह 'विभाषा व्रिस्योः' इत्यक्कोपो न, 'न संयोगाद्वमन्तात्' इति निषेधात् ।

दीर्घाहा निदायः, इह हल्क्यादिकोपे प्रत्ययक्तक्योन 'श्रसुपि' इति निषेषादृत्वा-मावे रुः, तस्याद्धित्वाञ्चान्तक्षवण उपधादीर्घः। सम्बुद्धौ तु हे दीर्घाही निदाय, दीर्घाहानी, दीर्घाहानः। दीर्घाह्मा, दीर्घाहोम्याम्।दिष्ड, दिष्डनी, द्रव्डीनि। स्वरिव, स्वरिवणी, स्वरवीणि। वाग्मि, वाग्मिनी, वाग्मीनि। बहुकुत्रह, बहु-

धिकारस्थत्वादिति भावः । 'प्रह्मावता प्रातिपदिकेन तदन्तिविधिनंस्ति' इति निषेषस्य प्रस्यविधिमात्रविषय इति 'असमासे निष्कादिभ्यः' इति स्त्रे भाष्यकैयदयोः स्पष्टम् । तदन्ते रूत्वप्रद्यत्ति दर्शयति—दीर्घाहा निदाघ इति । दीर्घाह्मराब्दात् पुँक्षिज्ञात् सौ परत्वादुपधादीर्घे कृते हल्ब्यादिना सुलोपः । 'अहन्' इति रूते, 'भोभगो—' इत्यपूर्वत्वायत्ते 'हिल सर्वेषाम्' इति यलोपे रूपमिति भावः । नत्र सुलोपे कृते 'रोऽप्रि' इति तत्वे तस्य यत्वं न भवति, यत्विधौ 'रोः' इत्युकारानुबन्धप्रह्मात् । तथा च दीर्घाहानिदाघ इत्येव युक्तमित्यत्र आह—इह् हल्ब्यादीत्यादि । नत्र नान्तलक्त्यादीर्थस्य परत्वेऽपि अकृतव्यूहपरिभाषया हल्ब्यादिलोपात् प्राक् प्रवृत्तिनं सम्भवति, रूत्वेन नकारस्य विनाशोन्मुखत्वादित्यतं आह—तस्यासिद्धत्वाद्विति । प्रवृत्तस्य स्त्वस्यासिद्धत्वाद्वात्वात्त्वत्तं आह—तस्यासिद्धत्वाद्विति । प्रवृत्तस्य स्त्वस्यासिद्धत्वाद्वात्ते दीर्घो निर्वाध इति मावः।वस्तुतस्तु अकृतव्यूहपरिभाषाया निर्मूलत्वादिह हल्ब्यादिलोपात् पूर्वमेव परत्वादुपधादीर्घ इत्योचित्तमित्यलक्तम् । सम्बुद्धौ त्विति । सोरत्र हल्ब्यादिलोपात् पूर्वमेव परत्वादुपधादीर्घ इत्योचित्तमित्यलक्तम् । सम्बुद्धौ त्विति । सोरत्र हल्ब्यादिलोपात् प्रत्ययलक्त्यामाश्रित्य 'असम्बुद्धौ' इति प्रवृत्तेः उपधादीर्घाभाव रुत्ते 'हिरा च' इत्युत्ते, आद् गुरो, हे दीर्घाहो निदाध इति रूपमित्यर्थः । अत्र 'रोऽसुपि' इति रत्वविधेस्तदन्तेऽपि प्रवृत्तौ फलं तु नपुंसके दीर्घाहर्निदाधजाल-मित्यादि बोध्यम् ।

द्राडीति । दर्शेऽस्यास्तीत्यथें 'श्रत इनिठनों' इति इनिः, दरिडन्शब्दात् खमोर्जुक्, नस्य लोप इति भावः । द्रिडनी इति । श्रौब्रशी । श्रसर्वनामस्थानत्वाद् 'इन्हन्–' इति नियमाच न दीर्घ इति भावः । द्राडीनीति । 'जरशसोः शिः' 'इन्हन्–' इति दीर्घ इति भावः । स्वर्गवीति । 'श्रस्मायामेघासजो विनिः' इति सज्काब्दाद् मत्वर्थीयो विनिः । सज् इत्यस्य श्रन्तर्वर्तिनीं विभक्तिसाश्रित्य पदलाद् जस्य क्रत्वम्, स्विन्वन्दाब्दात् सुबुत्पत्तिः । दरिखवद्रूपारिष । श्रश्र इनः श्रनर्थकर्वेऽपि 'इन्हन्–' इत्यत्र ग्रहण् भवत्येव, 'श्रनिनस्सन्–' इति वचनादिति बोध्यम् । चागमीति ।

रोऽसुपि । श्रहभातीति । 'श्रहन्' इति रुत्वे कृते तु 'हश्य च' इत्युत्वप्रकृतया श्रहो भातीति स्यादिति भावः । नलोपाभावं निपात्यित । 'श्रहन्' इत्यत्र नका-रान्तरं प्रश्लिष्य नान्तस्य श्रहन्शब्दस्य रुरिति व्याख्यायामपि रुत्वरत्वयोर्नकारस्था-निकत्वं सेत्स्यतीति बोष्यम् । तद्नतस्यापीति । पदाधिकारस्थत्वादिति भावः ।

वृत्रक्षी, बहुपूत्रहाणी, बहुपूत्रहाणि। बहुपूष, बहुपूष्णी, बहुपूष्णी, बहुपूष्णी। बहुपूष्णी। बहुपूष्णी। बहुपूष्णी, बहुपूष्णी। बहुपूष्णी। असुजः पदान्ते कुत्वस्, सृजेः क्रिनो विधानात्। विश्वस्वडादौ तु न। 'सृजिद्दशोः—' (सू २४०४) इति सृत्रे 'रज्जुस्ट्स्यास्' इति माष्यप्रयोगात्। यद्वा 'त्रश्च—' (सू २६४) श्रादि-

'वाचो गिमिनः' इति गिमिनः । तद्धितत्वाच गकार इत् , चकारस्य जरत्वम् , कुत्वम् , वागिमन्दाव्दात् सुवुत्पत्तिः , स्विववद्रपाणि । बहुवो वृत्रह्यो यस्मिन् मन्वन्तरे इति वहुत्रह्वी बहुवृत्रह्वातः स्वमोर्जुकि, नत्तोपे, बहुवृत्रह्वित रूपम् । औडः रयाम् , अक्षोपे, 'हो हन्तेः—' इति कुत्वे, वृत्रन्नी इति रूपम् । 'अत्पूर्वस्य' इति नियमाच एत्वम् । एतावित्सद्धवत्कृत्य जरशसोराह— बहुवृत्रह्याणीति । शः सर्वनामस्थानत्वेन तस्मिन् परे अक्षोपाभावाद् 'इन्हन्—' इत्युपधादीधे 'एकाजुत्तरपदे राः' इति रात्विमिति भावः । वहुपूषार्णीति । बहुवः पूषणो यस्मिचिति बहुनीहिः । बहुपूष, बहुपूष्णी 'रषाभ्याम्—' इति रात्वम् । जरशसोस्तु शिः, शौ दीर्घः, 'अट्कुप्वाः—' इति रात्वम् । वहुर्षमार्णीति । बहुवः अर्थमणो यस्मिचिति बहुनीहिः । वहुपूष, बहुपूष्णी वहुर्षमार्णीति । बहुवः अर्थमणो यस्मिचिति बहुनीहिः । वहुपूष, वहुपूष्णी वहुर्षमार्णीति । वहवः अर्थमणो यस्मिचिति बहुनीहिः । वहुपूष, वहुपूष्णी वहुर्षमार्णीति । वहवः अर्थमणो यस्मिचिति बहुनीहिः । वहुपूष, वहुपूष्णी वहुर्मार्गीति । वहवः अर्थमणो यस्मिचिति बहुनीहिः । वहुपूष्व वहुपूष्व वहुपूष्व वहुपूष्व वहुपूष्व वहुपूष्व वहुपूष्य । इति नान्ताः ॥

त्रथ जकारान्ता निरूप्यन्ते । शरीरं यदा उत्पद्यते तदैव येनं सज्यते, न दन्तादिवन्मध्ये इत्यथं सज्धातोः नञ्जूर्वात सम्पदादित्वात् क्षिप्, जपपदसमासं 'नलोपो नवः' इति नकारलोपे असज्याब्दो रक्कपर्यायो नपुंसकिति । 'किरास्यन्तोहितास्र-रक्कत्वत्वारोणितम्' इत्यमरः । तस्य स्वमोर्जुिक विशेषमाह—श्रस्जः पदान्ते कुत्विमिति । 'किर्म्यस्य—' इति कुत्वस्यासिद्धत्वात् 'चोः कुः' इति प्राप्तं कुत्वं वाधित्वा तदपवादे बधादिषत्वे कृते, तस्य 'किर्म्यत्यस्य' इति कुत्वेन खकारः, अधोष्यस्वासिववारमहाप्राण्यत्वसाम्यादित्यर्थः । न च षत्वस्य निरवकाशत्वं शङ्कपम् , सष्टमित्यादौ अपदान्ते 'किर्म्यत्ययस्य कुः' इति कुत्वं कुत इत्यत आह—स्त्रज्ञेः किनो विधानादिति । ऋत्विगादिस्त्रेण इति श्रेषः । तथा च क्विन प्रत्ययो यस्मादिति अतद्युण्यबहुवीह्याश्रयणादिहापि कुत्वं निर्वाधमिति भावः । भाष्यप्रयोगादिति ।

न चात्र प्रत्ययत्त ज्ञ्णान्यायेन अन्तर्वार्तेनीं विभक्तिमाश्रित्य समासैकदेशस्याप्यहन्शब्दस्य पद्त्वाहुत्वं स्यादेव, किमनेन तदन्तविध्याश्रयर्णेनीत शङ्कथम्, 'उत्तरपदत्वे चापदा-दिविधौ-' इति प्रतिषेधेन प्रत्ययत्त्वर्णाप्रवृत्तेः । सृजिद्दशोरिति सूत्र इति । एत-चोपत्तच्रणम् । 'मृजेर्नृद्धिः' इति स्त्रेऽपि तत्प्रयोगात् । रज्जुस्व्भ्यामिति । नतु भ्यांप्रत्ययो मत्तादिरिकद् भवतीति 'सृजिदृशोः-' इत्यमागमः स्यात् । मैवम् ,

१ 'येन' इति नास्ति । क।

सूत्रे स्जियज्योः पदान्ते षत्वं कुरवापवादः । सगृत्विक्छ्व्योस्तु निपातनादेव कुरवम् । अस्क्छ्व्स्तु श्रस्ततेौणादिके ऋज्यत्यये बोध्यः । अस्क्, अस्ग्, अस्जी, अस्जि । 'पद्न्-' ( सू २२८) इति वा श्रसन्, श्रसानि । अस्जा,

न च रज्जुसृड्भ्याम् इति भाष्यप्रयोगाद् विश्वसङादौ कथं कुरवाभाव इति वाच्यम् , ज्ञापकस्य सामान्यापेच्तवात् । न चैवं सति श्रास्टज्शब्देऽपि कृतवं न स्यादिति वाच्यम् , अनन्ययपूर्वपदस्यैव स्जेर्भाष्यप्रयोगतः कुत्वाभावबोधनादिति भावः । नतु उदाहृत-भाष्यप्रयोगाद् विश्वसङ्रज्जुसङादौ पत्वसिद्धावि देवान् यजतीति देवेड् इत्यादौ 'चोः कुः' इति कुरवस्यासिद्धत्वाद् बश्चादिना षत्वे, तस्य 'क्विन्श्रत्ययस्य कुः' इति कुरवं दुर्नार-मिलस्वरसादाह—यद्वेति । षत्वं कुत्वापवाद इति । यद्यपि सप्टमिलादौ ऋपदान्ते षत्वं सावकाशम् , तथापि यजिसञ्योः पूर्वे तरसाहचर्येग पदान्तेऽपि विशिष्य विहित-त्वानिरवकाशत्वाच पदान्तविषये षत्वं कुत्वापवादः । तथा च विश्वसृङादौ देवेडादौ च षत्वं निर्वाधम् । श्रत एव 'सजिहशो:-' इति सूत्रे रज्जुसङ्भ्यामिति काम्यज्विधिसूत्रे उपयट्काम्यतीति च भाष्यप्रयोगः संगच्छत इति भावः। नन्वेवं सति सगृत्विक्छब्दयो-रिप 'किन्प्रखयस्य-' इति कुत्वं बाधित्वा बश्चादिना षत्वं स्यादित्यत त्राह - स्रगृत्वि-क्छुब्द्योरिति । ऋत्विगादिसूत्रे ऋत्विक् स्रक् इति निपातनादेव कुत्वृमिस्पर्थः । न च स्रष्टा यष्टा इलादौ अपदान्ते निपातनात् कुत्वापत्तिरिति वाच्यम् , निपातनेन ह्यनयोः त्रपवादभूतषत्वस्य त्रप्रशृत्तिभात्रं बोध्यते । कुरवं तु स्वशाम्नेशौव यथाययं भवतीति न दोषः । नतु तर्ह्यसम्ब्रुब्देऽपि कुलापवादः षत्वं स्यात् , ऋत्विगादिस्त्रे सक्ब्रुब्दस्यैव कुत्वनिपातनाद् इस्रत त्राह**—ग्रस्वन्छन्द् स्त्वित। '**श्रसु चेपरो' इसस्माद् श्रौणा-दिके ऋज्प्रत्यये सति निष्पन्नस्य असक्छुब्दस्य 'त्रश्च-' इति षत्वाविषयत्वात् 'चोः कुः' इति कुत्वे सित अस्वन्छन्दो बोध्य इत्यर्थः । ऋसुञ्जीति । जश्शसोः शिः, भतन्तत्वान्तुम्, 'नश्र-' इत्यनुस्वारः, तस्य परसवर्णी नकार इति भावः। ऋसा-

धातोः स्वरूपप्रहृणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञानात् । न चैवमपि 'अनुदात्तस्य चर्डुपघस्य-' इति वैकल्पिकः प्राप्नोति, तिद्वधौ धातोः स्वरूपेणानुपादानादिति शङ्कथम् , धातोरूच्य-मानं कार्यं तत्प्रत्यय एवति परिष्कारात् । एवं च प्रसङ्भ्याम् , प्रसङ्भिरित्यादौ नायं दोषः प्रसङ्यते । एतच 'मुलेईद्धिः' इति सुत्रे भाष्ये स्पष्टम् । ननु धातोरुच्यमानं कार्यं तत्प्रत्यय एवति चेद् धियौ धियः, भुनौ भुव इत्यादावियङ्कनौ न स्याताम् , किं तु चिचियतुः, लुलुवतुरित्यादावेव स्याताम् । सत्यम् , वस्तुगत्या धातोरेवोच्यमानं कार्यमियकादिकं न भवति, किं त्वङ्गस्योच्यमानमिति वैषम्यात् । कुत्वापवाद इति । एतच्ये स्वस्युच्यजेति विशिष्य ग्रह्णादिति भावः । अस्यक्र्युच्द्रिस्वितः । एतच

श्रका। श्रस्रम्याम्, श्रसम्यामित्यादि । ऊर्क्, ऊर्ग्, ऊर्जी, ऊर्न्जि । नरजानां संयोगः । बहूर्जि नुस्प्रतिषेधः, श्रन्त्यात्पूर्वो वा नुम्, बहूर्जि, बहूर्जि वा कुलानि ॥ इति जान्ताः ॥ त्यत्,त्यद्,त्ये,त्यानि।तत्, तद्,

नीति । शसिरशः, नान्तत्वाद्दीर्घ इति भावः । ग्रस्नेति । तृतीयैकवचने ग्रसचादेशे श्रह्मोपः । ग्रस्क्रम्यामिति । श्रसचादेशाभावे कुत्वे जरत्वमिति भावः । ग्रस्क्रम्यामिति । भ्यामादौ श्रसकादेशे नतोप इति भावः ।

ऊर्गिति । 'ऊर्ज बलप्राणनयोः' किए, स्वमोर्जुक्, कुरवेन गः, तस्य चर्तविकरुप इति भावः। उन्जीति । जरशसोः शिः, भावन्तत्वान्तुम्, स च मित्त्वादन्त्याद्व ककारात् परो भवति । तदाह—नरजानां संयोग इति । बहुर्क्छ्रव्होपि प्रायेण कर्वदेव । जरशसोः शिभावे कृते, भावन्तत्वाच्यातुमि ककारातुपरि प्राप्ते, 'बहूर्जि प्रतिषेधो वक्तव्यः, अन्त्यात् पूर्वं तुममेक इच्छ्नित' इति च वार्तिकं प्रवृत्तम् । तदेतदर्थतः संग्रहणाति—बहुर्जीति । बहुर्ज्शब्दे अन्त्यादच ककाराद् उपरि तुमः प्रतिषेधो वक्तव्यः, किं तु अन्त्यादणात् पूर्वो तुम् वा स्यादिव्यथः । बहुर्जीति । जरशसोर्तुमभावे रूपम् । बहुर्ज्जीति । जकारात् पूर्वं रेफादुपरि तुमि कृते, रचुत्वस्यासिद्धत्वाद् 'नश्च—' इति तस्यातुस्वारे, तस्य परसवर्णे अकारे रूपं बोध्यम्। अत्र 'बहूर्जि प्रतिषधः' इति प्रथमावार्तिकं न कर्तव्यम्, 'नपुंसकस्य भावचः' इति स्त्रस्य अचः परो यो भाव् तदन्तस्य क्रीवस्य तुम् स्यादिति व्याख्याने सित तुम एवात्राप्रसक्तेः । न चैवं सित वनानीखादावव्याप्तिः शक्क्या, 'इकोऽचि विभक्तो' इत्यतः अचीत्यनुवर्ध्य अजन्तस्य क्रीवस्य सर्वनामस्थाने परे तुम् स्यादिति वाक्यान्तराश्रयणादिति भाष्ये स्थितम्। एवं च कर्क्छ्रब्दे शौ 'नराजानां संयोगः' इति मूलं भाष्यविक्दत्वादुपेच्यमेव, तत्र अचः परस्य भावन तुमः अप्रसक्तेः ॥ इति जान्ताः ॥

श्रथ दकारान्ता निरूप्यन्ते । त्यदिति । खद्, तद्, यद्, एतद्, एषां स्वमोर्जुका जुप्तत्वात् खदाबत्वम् ,पररूपम् ,'तदोः सः सौ-' इति सत्वं च न भवति। इतरत्र तु सर्वत्र खदाबत्वे पररूपे च श्रदन्तवद्गूपारिण, सर्वनामकार्थं च इति बोध्यम् ।

त्तीरस्वामिप्रन्थे स्पष्टम् । ऋज्यत्यये वोध्य इति । यद्यप्यस्मिन्पन्ने स्वरो भिद्यते, तथापि लोके स्वरस्थानादराद्वेदे तु बाहुलकादिष्टस्वरः सिन्यतीति भावः । बहूर्जीति । इदमन्त्यादिति च वाचिनिकम् । तथा च वातिकेम्—'बहूर्जि प्रतिषेधः', 'त्र्यन्त्यात्पूर्वं तुममेके' इति । भाष्ये तु त्र्यचः परो यो भाल् तदन्तस्य नुमित्याश्रित्य प्रथमवार्तिकं प्रत्याख्यातम् । एवं च कर्न्जीत्यत्र नुम् दुर्लभः । किं च 'उर्द माने कीडायां च' । 'गर्द गर्दायाम्' इत्यादीनां क्विवन्तानां भाष्यमते नुमा न भाव्यमेवेति बोध्यम् ।

ते, तानि । यत् , यद् , ये, यानि । एतत् , एतद् , एते, एतानि । श्रन्वादेशे तु एनत् । वेभिद्यतेः किए । वेभित् , वेभिद् , वेभिदी । शावञ्चोपस्य स्थानिव-स्वादभत्तन्तत्वाञ्च तुम् । श्रजन्ततत्त्वस्यास्तु तुम् न, स्वविधौ स्थानिवस्वाभावात् ।

श्चन्वादेशे त्वेनदिति । श्रन्वादेशे नपुंसकैकवचने एनद्विधानादिति भावः जरशसोश्व एने, एनानि । वेभिद्यतेरिति । रितपा निर्देशोऽयम् । वेभिद्य इति यङ-न्ताद्वातोरित्यर्थः । 'भिदिर् विदारणे' । ऋस्माद् यि 'सन्यकोः' इति द्वित्वे, हलादि-शेषे. 'श्रभ्यासे चर्च' इत्यभ्यासभकारस्य जरत्वेन बकारे, 'गुणो यन्लुकोः' इति गुणे, वेभिय इति रूपम् । तस्मात् 'सनायन्ताः-' इति थातुत्वात् किप् , त्रातो लोपः, 'यस्य हलः' इति यलोपः । बेभिद्शब्दात् स्वमोर्लुक्, जश्त्वचर्त्वं बेभित्, वेभिद् इति रूप-मिति भावः । विभिन्नी इति । श्रीङः स्यां रूपम् । जस्शसोरशौ भत्तन्तल्ल्लानुम-माशद्भग त्राह—शाविति । स्थानिवत्त्वादिति । 'त्रचः परस्मिन्-' इत्यनेनेति शेषः । न चात्र त्रक्षोपस्थानिभृतादचः पूर्वी दकार एव, न त्विकारः, तस्य दकारेखा व्यवधानात् , तथा च तस्य नुम्विधिः स्थानिभृताद्चः पूर्वस्य विधिनेति वाच्यम् , 'ऋचः परस्मिन्-' इत्यत्र व्यवहितपूर्वस्यापि प्रहृगुस्योक्त्रवात् । 'कौ लुप्तं न स्थानिवत्' इति तु न सार्वत्रिकमिति 'दीधीवेवीटाम्' इत्यत्र कैयटे स्पष्टम् । नन्वक्षोपस्य स्थानिवत्त्वाद् भलन्तलच्यानुमोऽभावेऽपि अजन्तलच्या नुम् दुर्वार इत्यत आह—अजन्तलच्या-स्त तुम् नेति । कुत इत्यत श्राह—स्वविधी स्थानिवत्त्वाभावादिति। श्रक्को-पस्य स्थानिवत्त्वमाश्रित्य मित्त्वादन्त्यादनः परः प्रवर्तमानो हि तुम् दकारोपरितनस्य अकारोपलज्ञितदेशस्योपरि प्रवृत्तिमहिति,तथा च लोपस्थानिभृतस्य स्वस्यैवात्र नुम्विधः। तस्मिन कर्तव्ये ऋल्लोपस्य स्थानिवर्त्वं न संभवति, स्थान्यपेच्चया पूर्वस्थैव विधौ 'त्रजः परस्मिन्-' इत्यस्य प्रवृत्तेः । स्थानिवत्सूत्रमि स्थानिभृतस्य स्वस्य कार्यविधौ न प्रवर्तते, श्रनिविधाविति निषेधादित्यर्थः । 'श्रवः परस्मिन्-' इति सूत्रे पूर्वविधा-वित्यपनीय 'श्रपरविधाविति वक्तव्यं स्वविधौ स्थानिवत्त्वार्थम्' इति वार्तिकं त भाष्ये प्रत्याख्यातमित्यदोषः ॥ इति दान्ताः ॥

त्र अल्लोपस्य स्थानिवस्वादिति । 'क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्' इति द्ध नेहाश्रीयते । तस्य क्वाचित्कत्वात् । 'क्वौ विधि प्रति न स्थानिवत्' इत्यस्यैन सार्वित्रकत्वादिति भावः । 'जायन्ते नव सौ, तथाऽभि च नव, भ्यांभिस्भ्यसां संगमे षट्संख्यानि, नवैव सुप्यथ, जिस त्रीएयेव तद्वच्छिस चत्वार्यन्यवचः सु कस्य विद्युधाः शब्दस्य रूपाणि तज्जानन्तु प्रतिभास्ति चेन्निगदितुं षाएमासिकोऽत्राविधः ।' इति नरपतिसभायां क्वचित् केनचित् प्राचीनेन कृतस्याद्वेपस्य प्राचीनेरेव परिडतैः कैश्वित् 'गवाक्र-

बेभिदि ब्राह्मण्डुलानि । चेच्छिदि ॥ इति दान्ताः ॥ गवाक्छुब्दस्य रूपाणि क्लीबेऽर्चागतिभेदतः । श्रसम्ध्यवङ्पूर्वरूपैर्नवाधिकशतं मतम् ॥ स्वम्सुप्सु नव षड् भादौ षद्के स्युद्धीणि जश्शसोः । चरवारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय ॥

## श्रथ चकारान्ता निरूप्यन्ते॥

"जायन्ते नव सौ, तथामि च नव, भ्यांभिस्भ्यसां संगमें षट्सङ्ख्यानि, नवैव सुप्यथ, जिस त्रीएयेव, तद्रच्छिसि । चत्वार्यन्यवस्सु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि त-ज्जानन्तु प्रतिभारित चेन्निगदितुं षाएमासिकोऽत्रावधिः ॥"

इति प्राचीनस्य कस्यचित् प्रश्नस्य श्लोकद्वयेन उत्तरमाह—गवाक्छुब्द्स्येति । श्रव्यागितिभेदत इति । 'श्रिनिदिताम्—' इत्येश्वर्गतौ नकारस्य लोपः । पूजाया
तु 'नाश्चः पूजायाम्' इति निषेधान्नस्य लोपो नेत्येनं गतिपूजात्मकार्थमेदनिवन्धननलोपतदभावाभ्यामिति यावत् । श्रसन्धीति प्रकृतिभावो विवित्ततः । श्रसंध्यवङ्पूर्वरूपैरित्यनन्तरं चशब्दोऽध्याह्तेन्यः । शतमित्यनन्तरमितिशब्दश्च । तथा च गत्यर्थपूजार्थभेदिनिवन्धननलोपतदभावाभ्याम् असन्ध्यवङ्पूर्वरूपैश्च गवाक्छुब्दस्य रूपाणि
नवाधिकशतमिति मतं सम्मतमित्यर्थः । एतेन 'विशत्याद्याः सदैकत्वे संख्यासंख्येयसंख्ययपरत्वे त्र मतमित्रेकवचनानुपपत्तिरिति निरस्तम् । संख्ययपरत्वमाश्रित्य इति
शब्दयपरत्वेऽपि शतमित्येकवचनानुपपत्तिरिति निरस्तम् । संख्ययपरत्वमाश्रित्य इति
शब्दयपरत्वेऽपि शतमित्येकत्वाभिप्रायं मतमित्येकवचनमित्यदोषः । नवाधिकशतमित्येतत् प्रपत्रविति—स्वम्सुप्सु नवेति । प्रत्येकमिति शेषः । रूपाणीति सर्वनान्वति । पद् भादौ पद्के स्युरिति । भित्ति भ्यात्रये, भ्यस्द्वे च प्रत्येकं षडिस्यर्थः । त्रीणि जश्शसोरिति । प्रत्येकमिति शेषः । चत्वािर शेषे दशक इति ।

शब्दस्य' इत्यादिना 'विभावय' इत्यन्तेन श्लोकद्वयेन समाधानमुक्तम् । तदेव श्लोकद्वयं प्रक्रतोपयोगादाह—गवाक्शब्दस्य रूपाणीति । श्रव्यतेगतौ नलोपः, पूजायां तु नेत्याश्ययेनाह—श्रव्यागितिमेदत इति । श्राव्यादित्वात्तिसः । पूजागत्यर्थभेदेना-सन्यवकादिभिनेनाधिकशतं रूपाण बोध्यानीत्यर्थः । उक्कसंख्यामेन व्यवस्थापयिति—स्यम्सुप्स्विति । प्रत्येकमिति शेषः । एवमप्रेऽपि षट् त्रीणि चत्वारीत्यत्रापि बोध्यम् । इति त्यापीति । संकलनया नवाधिकशतं रूपाणीत्यर्थः । इह 'चयो द्वितीयाः-' इति

तथा हि । गामञ्जतीति विम्रहे 'ऋत्विग्-' (सू ३७३) म्रादिना किन् । गतौ नलोपः । 'भ्रवङ् स्फोटायनस्य' (सू मम् ) इत्यवङ् । गवाक् , गवाग् । 'सर्वन्न विभाषा-' (सू मण्) इति प्रकृतिभावे, गोम्रक् , गोम्रग् । पूर्वरूपे, गोऽक् , गोऽग् । पूर्वायास् , नस्य कुरवेन कः, गवाङ् , गोऽङ् , गोम्रक् । अम्यप्येतान्येव नव । श्रीकः शी, भत्वाद् 'श्रचः' (सू ४१६) इसञ्जोपः । गोची । पूजायां तु, गवाञ्ची, गोअञ्ची । गोऽञ्ची । 'जरशसोः शिः' (सू ३१२) शेस्सर्वनामस्थानस्वान्तुम् , गवाञ्चि, गोम्रञ्चि , गोऽञ्चि । गोतपूजनयोद्यीययेव । गोचा, गवाञ्चा,

प्रलेकिमिति शेषः । स्वम्सुप्सु नवेलेतदुपपादयति—तथा हीति । गामञ्चतीति । गां गच्छति पूजयति वेखर्थः । क्रिनि उपपदसमासे सुब्लुिक गो श्रञ्च इति स्थिते प्रिक्रयां दर्शयति-गतौ नलोप इति । गत्यर्थकत्वे 'श्रनिदिताम्-' इति नस्य लोप इलर्थः । गवाक् , गवागिति । गो अच् स् , गो अच् अम् इति स्थिते, स्वमोर्लुकि, श्रक्षीबस्थेति पर्यदासात् सर्वनामस्थानत्वाभावेन 'उगिदचाम्-' इति तुमभावे, श्रोका-रस्य श्रवङादेशे सवर्णदीर्घः, जश्त्वचर्त्वे इति भाव । सर्वत्रेति । श्रवङादेशस्य वैकल्पिकत्वात्तदभावपत्ते 'सर्वत्र विभाषा-' इति प्रकृतिभावाद् 'एडः पदान्तादित' इति पूर्वरूपस्याप्यभावे सतीलर्थः । पूर्वरूप इति । त्रवङः प्रकृतिभावस्य चाभावे 'एङः पदान्तात्–' इति पूर्वरूपे सतीखर्थैः । तदेवं गखर्थकत्वे षड् रूपाणि । पूजायामिति । 'नाम्रः पूजायाम्' इति नलोपाभावाद् गो अञ्च् इत्यस्मात् स्वमोर्लुकि, चकारस्य संयो-गान्तलोपे, नकारस्य 'किन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वेन ङकारः । ततः श्रविन, प्रकृति-भावे, पूर्वरूपे च त्रीिए रूपायीति भावः। पूर्वोदाहृतषड्रूपसंकलनया सौ नव रूपाणि । श्रीङः शीति । गलर्थकत्वे नलोपे श्रीङश्शीभावे च सति श्रक्षीबस्येति पर्युदासादसर्वनामस्थानतया भत्वाद् 'श्रचः' इसाह्वोपे गोची इस्रोक्मेव रूपम् , श्रका-रस्य लुप्तत्वेन श्रवङायसंभवात् । पूजायां त्विति । श्रलुप्तनकारत्वाद् 'श्रचः' इख-ह्मोपो नेति भावः । तथा च श्रौङि त्रीिए। रूपािए। पूर्वीदाहृतैकरूपसंकलनया प्रत्येकं चत्वारि रूपाणि । शेः सर्वनामेति । गलर्थकत्वे नलोपे सति, शौ 'जगदचाम्-' इति तुमि, तस्य 'नश्च-' इत्यतुस्वारः, परसवर्ण इति भावः । पूजार्थकत्वे तु त्रालुप्त-नकारत्वान्तुम् न । किंतु स्वाभाविकनकारस्य त्र्यतुस्वारः परसवर्ण इति भावः । गति-पूजनयोः शौ श्रेविशिष्टान्येव त्रीणि रूपाणीत्याह—गतिपूजनयोस्त्रीण्येवेति । गोचेति । गत्थर्थकत्वे लुप्तनकारत्वाद् 'त्रचः' इत्यक्क्षोपे एकमेव रूपमिति भावः । वार्तिकमनाश्रित्य नवाधिकशतमित्युक्तमिति बोध्यम् । तदाश्रयखे तु त्रीखि रूपाखि

१ 'श्रविकृतानि' इति पाठः क ।

गोद्मञ्जा, गोऽञ्जा । गवाग्म्याम् , गोञ्चग्म्याम् , गोऽग्म्याम् , गवाङ्म्याम् , गोञ्जङ्म्याम् , गोऽङ्म्याम् इत्यादि । सुपितु ङान्तानां पत्ते 'ङ्णोः कुङ्–' (स् १३०) इति कुङ् । गवाङ्च, गोञ्जङ्च, गोऽङ्चु, गवाङ्चु, गोञ्जङ्चु, गोङ्चु, गवाचु, गोञ्जचु, गोऽजु । न चेह 'चयो द्वितीयाः–' (वा ४०२३) इति पत्ते कका-

पूजार्थत्वे तु त्रब्लुप्तनकारत्वाद् 'त्राचः' इत्यक्षोपाभावे, त्रविक, प्रकृतिभावे, पूर्वरूपे च. त्रीणि रूपाणीलाह—गवाञ्चा, गोत्रञ्चा, गोऽञ्चिति । भ्यामि गत्यर्थकत्वे न-लोपे सति चस्य जरत्वे कुत्वे ऋवङसन्धिपूर्वरूपैः त्रीणि रूपाणि । पूजार्थत्वे तु नलोपा-भावात चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 'किन्प्रत्ययस्य-' इति कुत्वेन ङकारे अवक्सिन्धपूर्वरूपैः त्रीणि रूपाणीत्यभिष्रेखाह—गवाग्भ्यामित्यादिना । इत्या-दीति । गवाग्भिः, गोत्रग्भिः, गोऽग्भिः, गवाङ्भिः, गोत्रङ्भिः, गोऽङ्भिः । गोचे गवान्ने गोत्रन्ने गोऽन्ने । भ्यामि, भ्यसि च प्राग्वत् षड्रूपाणि । इसौ-गोचः, गवान्नः, गोत्रहा, गोऽहा। भ्यामि भ्यसि च प्राग्वत् । इसि-गोचः, गवाहाः, गोऽहाः। गोचोः, गवाश्रोः, गोश्रश्रोः, गोऽश्रोः। गोचाम्, गवाश्राम्, गोश्रश्राम्, गोऽश्राम्। गोचि गवाबि, गोत्रबि, गोऽबि। श्रोसि-प्राग्वत् । सुपि त्विति । पूजार्थत्वे नलोपनिषेधात् चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 'क्विन्प्रत्ययस्य-' इति कुत्वेन क्कारः । ततश्च श्चवङसंधिपूर्वरूपैः त्रयासां रूपासां ङकारान्तानां कुगागम इत्सर्थः । कुगभावे तु गवा-<del>ब्</del>षु, गोत्रब्षु, गोऽङ्ष्विति त्रीिया रूपािया सुगैमत्वाचीकानि । गतौ तु नलोपे सित चस्य कुत्वेन ककारे अवन्संधिपूर्वरूपैः त्रीिया रूपािया दर्शयति-गवाज्ञ, गोत्राज्ञ, गो उद्दिवति । तथा च सुपि नव रूपाणि । नन्वेषां मध्ये ककारवत्सु षड्रूपेषु 'चयो द्वितीयाः-' इति ककारस्य खकारपत्ते षड् रूपाणि सखकाराण्यधिकानि स्युरिलाशङ्कय

वर्धन्त इत्यनुपदमेव वच्यमारात्वात् । इत्यादीति । श्रादिशब्देनान्यान्यपि ज्ञेयानि । तद्यथा-गवारिमः । गोत्रारिमः । गोरिमः । गवाङ्मिः । गोत्राङ्मिः । गोऽङ्भिः । क्षि-गोचे । गवाबे । गोन्राहे । गोऽष्ठे । भ्यामि प्राग्वत् । भ्यासि-गवारभ्यः । गोन्रास्यः । गोर्म्यः । गोन्रास्यः । गोन्रासः । गान्रासः । गोन्रासः ।

९ एतेनेदं प्रतीयते-यदनेन टीकाकृता मूलपुस्तके सुपि नव रूपाणि न दष्टानि । परिमदानी सुदितपुस्तकेषु मूले नवानां रूपाणां पाठः सर्वत्र दश्यते-इस्यस्माभिरिप मूले तथैव पाठः स्वीकृतः, क-पुस्तके चापि तथैव ।

रस्य सकारेगा परणामाधिक्यं शङ्कयम् , चर्त्वस्यासिद्धत्वात् । कुक्पचे तु तस्या-सिद्धत्वाज्ञरत्वाभावे पच्चे चयो द्वितीयादेशास्त्रीगि रूपाणि वर्षेन्त एव ।

उद्धमेषां द्विवेचनानुनासिकविकल्पनात् । रूपाण्यश्वाचिभृतानि (४२७) भवन्तीति मनीषिभिः ॥

निराकरोति— न चेहेति । चर्त्वस्येति । गतौ नलोपे सित, चकारस्य कुत्वे, तस्य जरुवेन गकारे, तस्य 'खिर च' इति चर्त्वेन ककारे, गवान्तु, गोत्रान्तु, गोऽन्त्विति त्रीगि रूपाणिति स्थितिः । तत्र 'चयो द्वितीयाः—' इति शास्त्रदृश्या चर्त्वशास्त्रस्या-सिद्धत्वात् ककारो नास्त्येव, किन्तु गकार एवास्ति, तस्य चय्त्वाभावात् 'चयो द्वितीयाः—' इति न भवतीत्यर्थः । तथा च गतौ त्रयाणामाधिक्यं निरस्तम् । पूजायां तु कुक्यन्ते गवाङ्नु, गोत्रङ्जु, गोऽङ्जु इति त्रिष्ठ ककारस्य द्वितीये सित सकारवतां त्रयाणामाधिक्यमिष्टमेवेत्याह—कुक्एन्ते त्विति । न चैवं सित नवाधिकशतमिति विरोधः शह्यः, नवाधिकशतमिति सूत्रकारस्य मतमित्यर्थात् ।

ऊह्यमेषामिति । प्रदर्शितानां द्वादशाधिकशतरूपाणामित्यर्थः । स्त्रश्वाचि-भूतानीति । सप्तर्विशत्यधिकपञ्चशतानीत्यर्थः । स्रश्वशब्दो हि सप्तत्वसङ्ख्याविच्छन

प्राग्वत् । सुपि तु-गवाङ्तु । गवाङ्षु । गोत्रङ्तु । गोत्रङ्षु । गोऽङ्तु । गोऽङ्षु । गवाज्ञु । गोञ्ज्जु । गोज्ञु । ननु भ्याम्त्रये भ्यस्द्वये बसिक्सोरोस्द्वये च समानरूप-त्वात् कथमिह नवाधिकरातमित्युक्तमिति चेत् । श्रत्राहः - श्रर्थभेदेन रूपभेदमाश्रित्य तथोक्तमिति । पराणामाधिक्यं शङ्क्यमिति । नवसु मध्ये ककारस्थाने पान्निकः खकारप्रवृत्त्या रूपषद्काधिक्यं न शङ्कयमित्यर्थः । चर्त्वस्यासिद्धत्वादिति । तथा च शास्त्रदृष्ट्या ककारो नास्त्येव, किं तु गकार एवास्तीति भावः । तस्यासिद्धत्वा-दिति । कुकोऽसिद्धत्यादित्यर्थः । वर्धन्त एवेति । एवं च त्रयाणामाधिक्यसंभवा-त्सुपि द्वादश रूपाणि भवन्तीति संकलनया द्वादशाधिकशतं मतं न तु नवाधिकशत-मिति भावः । ऋश्वाचिभृतानीति । सप्तविंशत्यधिका पश्चरातीत्यर्थः । सौ नवा-नामन्त्यस्य द्वित्वे ऋष्टादश । श्रौिक चतुर्गा मध्ये पूजार्थानां त्रयाणां मद्वित्वे सप्त । 'त्रगोSप्रगृह्य-' इत्यनुनासिकस्तु नास्ति, प्रगृह्यत्वात् । जिस बद्वित्वस्यानुनासिकस्य च विकल्पाद् द्वादश । संकल्पनया सप्तर्त्रिशत् । एवं द्वितीयायामपि विभक्तौ सप्तर्त्रिशत् । तथा च संकलनया चतुःसप्ततिः । टायां चतुर्गा मध्ये पूजार्थानां त्रयागां अद्वित्वे सप्त । तेषां च सप्तानामनुनासिकविकल्पे चतुर्दश । संकलनया श्रष्टाशीतिः । भ्यामि षट्सु रूपेषु भात्पूर्वस्य द्वित्वे द्वादश, तेषां द्वादशानामिप 'यणो मयः-' इति यद्वित्वे चतुर्विशतिः, तेषामपि मकारस्य द्वित्वेऽष्टचत्वारिंशत् । संकलनया षट्त्रिंशद्धिकं शतम्। लक्तः, 'सप्ताश्वा हरितः सूर्यस्य' इति दर्शनात् । श्रक्तिशब्दस्तु द्वित्वसंख्याविच्छन्न-लक्तः, मनुष्यादिषु प्रायेणाच्णोः द्वित्वात् । भूतशब्दस्तु पश्चत्वसङ्ख्याविच्छन्नलक्तः, पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां भूतशब्दवाच्यानां पञ्चत्वात् । तत्राश्वशब्देन प्रथमिनिर्दिष्टेन सप्तत्वसंख्यैव विवक्तिता, श्रक्तिशब्देन तु द्वितीयनिर्दिष्टेन सूचितया द्वित्वसंख्यया दश-कद्वयात्मिका विशतिसङ्ख्या विवक्तिता । भूतशब्देन तु तृतीयनिर्दिष्टेन सूचितया पञ्च-त्वसंख्यया पञ्चशतं लक्ष्यते । उक्तं च ज्यौतिषेण्-

> 'एकदशशतसहस्रायुतलत्तृप्रयुतकोटयः क्रमशः । ऋर्बुदमञ्जं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्कवस्तस्मात् ॥ जलिधश्चान्त्यं मध्यं परार्घमिति दशगुग्गोत्तराः संज्ञाः ।' इति ॥

श्रात्र वार्ति प्राप्ता प्राप्ता प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्रप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप

भिसि चतुर्विशितिः । भात् पूर्वस्य विसर्गस्य च द्वित्वात् संकत्तनया षष्टयुत्तरशतम् । क्विय चतुर्णां मध्ये पूजार्थानां त्रयाणां नद्वित्वे सप्त । अनुनासिकस्तु नास्ति, एका-रस्यानण्त्वात् । संकत्तनया सप्तोत्तरषष्ट्यधिकं शतम् । भ्यामि प्राग्वदेवाष्ट्रचत्वारिशत् । तथैव भ्यसि भात् पूर्वस्य यविसर्गयोश्च द्वित्वात् । संकत्तनया त्रिषष्ट्रयधिकं शतद्वयम् । क्यौ चतुर्णा मध्ये चद्वित्वे सप्त । तेषां तु सप्तानां विसर्गद्विते चतुर्दश । संकत्तनया सप्तोत्तरस्वरिधकं शतद्वयम् । भ्यांभ्यसोः प्राग्वदेव प्रत्येकमष्ट्रचत्वारिशत् । संकत्तनया सप्तोत्तरस्विकं शतद्वयम् । भ्यांभ्यसोः प्राग्वदेव प्रत्येकमष्ट्रचत्वारिशत् । संकत्तनया

द्वित्वे द्वादश, मय इति पत्रमी यण इति षष्ठीत्याश्रयणात् । यकारद्वित्वाभावे तु द्वादश स्थितान्येव, सङ्कलनया चतुर्विशतिः । एषु मकारस्य द्वित्वे चतुर्विशतिः, तदभावे चतु-र्विशतिः स्थितान्येव, संकलनया भ्यामि अष्टाचत्वारिशत् । भिसि त षराणां मध्ये गतौ गकारस्य, पूजायां बकारस्य च द्वित्वे षट्, तदभावे षट् स्थितान्येव, संकलनया द्वादश। एषु विसर्गस्य द्वित्वे द्वादश, त्रयोगवाहानाम् त्र्यद्सु शर्षु चोपसंख्यातत्वेन विसर्गस्य यर्त्वात्, तस्य तु द्वित्वाभावे द्वादश स्थितान्येव, संकल्पनया भिसि चतुर्विशतिः । तथा च तृतीयाविभक्तौ षडशीतिः। चतुर्थ्येकवचने चतुर्णा मध्ये पूजार्थानां त्रयाराां नकार-द्वित्वे तदभावे च षट्, गतौ त्वेक्रमेव, सङ्कलनया डिय सप्त, एकारस्य अन्यत्वानानु-नासिकः । भ्यामि तु प्राग्वदेव अष्टाचत्वारिंशत् । भ्यसि तु षरागां मध्ये गतिपूजनयोः प्रत्येकं त्रयाणां गङ्योर्द्वित्वे षट् , तदभावे तु षट् स्थितान्येव, सङ्कलनया द्वादश । एषु यकारस्य 'यणो मयः-' इति द्वित्वे द्वादश, तदभावे तु द्वादश स्थितान्येव, सङ्कलनया चतुर्विशतिः । एषु विसर्गस्य द्वित्वे चतुर्विशतिः, तद्भावे तु चतुर्विशतिः स्थितान्येव, सङ्कलनया भ्यसि ऋष्टाचत्वारिंशत् । तथा च चतुर्थ्या विभक्तौ त्र्याधकं शतम् । इसौ तु पूजायां त्रयाणां रूपाणां अकारद्वित्वे तदभावे च षट्, गतौ त्वेकं स्थितमेव, सङ्कल-नया सप्त । एषु विसर्गद्वित्वे सप्त, तदभावे तु सप्त स्थितान्येव, सङ्कलनया इसौ चतुर्दश । भ्यामि भ्यसि च प्राग्वत् प्रत्येकम् ऋष्टाचत्वारिंशत् । तथा च पत्रम्यां विभक्तौ दशाधिकं शतम् । ङसि तु ङसिवचतुर्दश । श्रोसि तु चतुर्गा मध्ये पूजायां त्रयाणां नकारस्य द्वित्वे तदभावे च षट् , गतौ त्वेकम् , संकलनया सप्त । एषु विसर्गस्य द्वित्वे तदभावे च चतुर्दश । श्रामि तु चतुर्णा मध्ये पूजायां त्रयाणां त्रिषु लकारस्य द्वित्वे षट् , गतौ त्वेकम्, संकलनया सप्त, एषु मकारस्य द्वित्वे तदभावे च चतुर्दश । तथा च षष्ट्यां द्विचत्वारिंशत् । ही पूजायां त्रयागां अकारस्य द्वित्वे तदभावे च षट्, गतावेकम्, सङ्कलनया सप्त, एषु श्रन्खस्य इकारस्य अनुनासिकत्वे तदभावे च चतुर्दश । श्रोसि प्राग्वच्चतुर्दश । सुपि तु द्वादशानां मध्ये पूजायां कुगभावपत्ते ङकारस्य द्वित्वे त्रीस्ति, तदमाने तु त्रीणि स्थितान्येन, सङ्कलनया षट् । कुक्पचे तु 'चयो द्वितीयाः-' इति द्वितीयादेशे खकारवन्ति त्रीिण, तदभावे तु ककारवन्ति त्रीिण, सङ्कलनया षट्, षराणा-

त्रिसप्तत्यिषं शतत्रयम्। इसाविव इस्, श्रोस्, श्राम्, ि, श्रोस् इत्यत्रापि प्रत्येकं चतुर्दश। चतुर्षु छपेषु मध्ये बद्धित्वे सप्तानामप्यन्त्यस्य द्वित्वात्। हौ तु सप्तानामप्यन्त्यस्य 'श्रग्गो-ऽप्रगृह्यस्य-' इति वैकल्पिकानुनासिकप्रवृत्तेः। संकत्तनया त्रिचत्वारिंशदिषकं शत-चतुष्टयम्। सुपि गत्यर्थे त्रयागां कद्वित्वे षद्। तेषां तु 'खयः शरः' इति षद्धित्वे द्वादशः। उकारस्यानुनासिकं चतुर्विशतिः। संकत्तनया सप्तोत्तरष्टश्यिकं शतचतुष्ट- तिर्यक् , तिरश्री, तिर्यञ्जि । पूजायां तु, तिर्यक् , तिर्यञ्जी, तिर्यञ्जि ॥ इति

मेषां ङकारद्वित्वे षट्, तद्भावे तु षट् स्थितान्येव, सङ्कलनया द्वादश। एषां द्वादशानां 'खयः शरः' इति षकारद्वित्वे द्वादश, तदभावे तु द्वादश स्थितान्येव, सङ्कलनया चतु-विंशतिः । 'शरोऽचि-' इति निषधस्तु न, तस्य सौत्रद्वित्वमात्रविषयत्वात् । तथा च कुक्पचे चतुर्विंशतिः, कुगभावे तु षट् स्थितान्येव, सङ्कलनया पूजायां त्रिंशत् । गतौ त त्रयाणां ककारस्य द्वित्वे त्रीणि, तदभावे त त्रीणि स्थितान्येव, षण्णामेषां 'खयः शरः' इति षकारद्वित्वे षट्, तदभावे तु षट् स्थितान्येव, सङ्कलनया द्वादरा। तथा च सङ्कलनया गतौ पूजायां च द्विचत्वारिंशत् । एषामन्त्यस्यानुनासिकत्वे तदभावे च सपि चतुरशीतिः । एवं च सु-श्रष्टादश (१८), श्रौ-सप्त (७), जस्-द्वादश (१२) श्राहत्य प्रथमायां सप्तत्रिंशत् (३७), श्रम्-श्रष्टादश (१=), श्रौट्-सप्त (७) शस्-द्वादश (१२) ब्राह्ल द्वितीयायां सप्तित्रंशत् (३०), टा-चतुर्दश (१४), भ्याम्-ब्रष्टाचत्वारिं-शत् (४८), भिस्-चतुर्विशतिः (२४), त्र्राहस तृतीयायां षडशीतिः (८६)। डे-सप्त (७) भ्याम्-अष्टाचत्वारिंशत् (४८), भ्यस्-अष्टाचत्वारिंशत् (४८), आहत्य चतुर्थ्या त्र्यधिकं शतम् (१०३) । ङसि चतुर्दश (१४), भ्याम्-भ्यसोः श्रष्टाचत्वारिं-शत २ (४=) त्राहल पञ्चम्यां दशाधिकं शतम् (११०) । ङस्-चतुर्दश (१४), श्रोस्-चतुर्दश (१४) श्राम्-चतुर्दश (१४) श्राहल षष्ठयां द्वाचत्वारिंशत् (४२)। कि-चतुर्दश (१४), श्रोस्-चतुर्दश (१४), सुप्-चतुरशीतिः (८४), श्राहल सप्तम्यां द्वादशाधिकं शतम् (११२) । ततश्च सङ्कलनया पश्चशतानि च, विंशतिश्च, सप्त च (५२७) रूपाणि । इति गवाक्छन्दप्रितया । तिर्यगिति । तिरः अञ्चति इति विप्रहे ऋतिगादिना किन् । गतौ 'श्रानिदिताम्-' इति नलोपः। तिरस् श्रच-इत्य-म्मात् सुबुत्पत्तिः, स्वमोर्लुक्, प्रत्ययत्त्त्त्त्राविरहाद् त्र्यसर्वनामस्थानत्वाच न नुम्। प्रभत्वाद् 'श्रचः' इलाक्कोपो न, तिरसस्तियदिशः, यग्, 'क्रिन्प्रलयस्य-' इति कुत्व-ऱ्यासिद्धत्वात् चकारस्य 'चोः कुः' इति कुत्वम्, जरत्वचर्ते इति भावः । तिरश्ची [ति । तिरस् श्रच् श्रौ इति स्थिते श्रौङः स्याम्, भत्वाद्, 'श्रचः-' इस्रह्लोपः। 'त्रलोपे' इत्युक्तेर्न तिर्यादेशः । सस्य, श्चुत्वेन श इति भावः । तिर्यञ्जीति । तिरस् श्रन् इलस्माज्जिस 'जश्शसोः शिः' सर्वनामस्थानत्वान्तुम् , श्रनुस्वारपरसवर्णी, तिर-सस्तिरिः, यस्। श्रमत्वाद्, 'श्रनः' इत्यल्लोपो नेति भावः। पूजायां तु तिर्यक्ति। स्वमोर्जुकि अभत्वाद् अलुप्तनकारत्वाद् 'श्रचः' इलल्लोपाभावात्तिर्यादेशः, चकारस्य संयोगान्तलोपः, नस्य कुत्वेन ङकार इति भावः । तिर्यञ्जी इति । श्रौडः श्यां रूपम्।

१ भ्याम्-अष्टाचत्वारिशत् (४८) भ्यस्-अष्टाचत्वारिंशत् (४८)।

चान्ताः ॥ यकृत्, यकृती, यकृनित । 'पइन्-' (सू २२८) इति वा यकन्। यकानि । यक्का, यकुता । शकूत् , शकुती, शकुनित, शकानि । शका, शकुता । ददत् , ददती । ४४४ वा नपुंसकस्य । ( ७-१-७६ ) श्रम्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्रीबस्य नुम् वा स्यात्सर्वनामस्थाने । ददन्ति, ददति । तुदत् । ४४५ त्राच्छीनद्योर्नुम् । (७-१-८०) ग्रवर्षान्तादङ्गात्परो यः शतुरवयवस-त्रलुप्तनकारत्वादच इसल्लोपाभावात् तिरिः । तिर्यञ्जि इति । 'जश्शसोः शिः' । शेषं पंवत् ॥ इति चान्ताः ॥

अथ तकारान्ता निरूप्यन्ते । यक्तदिति । मांसपिएडविशेषो यक्तश्वाम याज्ञिकप्रसिद्धः । स्वमोर्लुक् , जरत्वचर्ते इति भावः । यकृती इति । श्रीहरशी । यकुन्तीति । 'जरशसोः शिः', फलन्तत्वान्तुम् , श्रतुस्वारपरसवर्णाविति भावः । शसादौ विशेषमाह—पद्विति वा यकन्निति । यकानीति । शसश्शः, यकन्ना-देशः, सर्वनामस्थानत्वाद् नान्तलच्चण उपधादीर्घ इति भावः । यक्तेति । टायां यकन्नादेशे ऋह्नोपः । यक्षे । यक्षः । यक्षोः । यक्षि, यक्षिन । यक्ष्यु । यकन्नभावे यक्न-द्भयामिसादि । शक्कदिति । शक्वच्छन्दः विष्ठावाची, यक्कद्वत् । ददत् , ददती इति । शतृप्रत्ययान्तोऽयं ददच्छ्रब्दः पुँक्षिङ्गनिरूपणे ब्युत्पादितः । तस्य स्वमोर्तुक् , त्रौङरशी । नुमृ तु न, श्रसर्वनामस्थानत्वाद् 'नाभ्यस्ताच्छतुः' इति निषेधाच । शौ 'नाभ्यस्ताच्छतुः' इति नित्यं नुम्निषेधे प्राप्ते—वा नपुंसकस्य । 'नाभ्यस्ता-च्छुतुः' इति सूत्रं नञ्वर्जमनुवर्तते । नपुंसकस्येति व्यस्ययेन पश्चम्यर्थे षष्टी । 'इदितो नुम् धातोः' इलतो नुमिति 'उगिदचाम्–' इलतः सर्वनामस्थान इति च अनुवर्तते । तदाह—ग्रभ्यस्तादितयादिना । ददन्तीति । नुमि अनुस्वारपरसवर्णौ । तुद-दिति । 'तुद न्यथने' श्रस्माच्छतप्रस्ये 'तुदादिभ्यरशः' इति शः शपोऽपवादः, 'श्रतो गुणे' इति· शतुरकारेण पररूपे तुदच्छुब्दः, तस्मात् स्वमोर्लुक् , प्रत्ययलक्त्ण-विरहाद् असर्वनामस्थानत्वाच न तुम् , जरत्वचर्ते इति भावः। तुदच्छन्दादौङः श्याम् , श्रसर्वनामस्थानत्वान्तुमि श्रप्रोते—श्राच्छीनद्योर्तुम् । 'नाभ्येस्तात्—' इस्रतः यम् । पूजायां तु कुगभावे त्रयाणां ब्कारद्वित्वेऽनुनासिके च द्वादरा । कुक्पचे तु चयो द्वितीयादेशे षर् । पर्गणां क्षयोर्द्वित्वेऽनुनासिके चाष्टचत्वारिशत् । संकलनया सप्त-विंशलिधका पश्चरातीलर्थः । तिरश्ची इति । भत्वात् 'श्रचः' इलल्लोपः । 'त्रालोपे' इति वचनात्तिर्यादेशाभावः । द्ददिति । पुँब्लिङ्गऽप्ययं न्युत्पादितः । श्रतेति । 'ऋदुशन-' इलनङ् । शतूप्रलयं इत्यर्थः । ग्राच्छीनद्योः । नुम्प्रहणमिह चिन्ल-

१ 'शतरिति' इत्यन्तः पाठी नास्ति क ।

दन्तस्याङ्गस्य तुम् वा स्याच्छीनद्योः परतः । तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति । भात् । भान्ती, भाती । भान्ति । पचत् । ४४६ शप्श्यनोर्नित्यम् । (७-१-५१) शप्श्यनोरात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं तुम् स्याच्छीनद्योः परतः । पचन्ती ।

शतुरिति, 'वा नपुंसकस्य' इत्यतो वेति चानुवर्तते । त्रादिति पश्चमी । त्राइस्य इत्य-धिकृतं पद्मम्या विपरिगाम्यते. तच श्रादिखनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः । परस्य इल्राप्याह्रियते, रातुरित्यनन्तरमवयवस्येत्यध्याह्रियते, तेन च त्रज्ञस्येति षष्ट्रयन्तं विशे-ष्यते. तदन्तविधिः, अङ्गस्थेसस्य आवृत्तिर्बोध्या । तदाह—अवर्णान्तादित्यादिना। 'इदितो नुम्-'इत्यतः अनुकृत्यैव सिद्धे नुम्प्रहणं स्पष्टार्थम् । तुद्नती, तुद्ती इति। श्रीङः श्यां नुमि तदभावे च रूपम् । शविकरणे कृते शतुकारेण पररूपे एकादेशे सित तुद इत्यवर्णान्तमङ्गम् , तदादिग्रहरोन विकरराविशिष्टस्याप्यङ्गत्वात् । ततश्च तुदत् इत्यन्त्यस्तकारः शतुरवयवः, तुद इत्यवर्णान्तादज्ञात् परश्चेति नुमिति भावः । त्रवर्गान्तादङ्गात् परो यः शतृप्रत्ययः-इत्याश्रयणे तु श्रत्र नुम् न स्यात् । शवि-करणाकारस्य शतुरकारस्य च एकादेशे कृते तस्य पूर्वान्तत्वे शतुरवर्णान्तादङ्गात् पर-त्वाभावात् . परादित्वे श्रवर्णान्ताङ्गाभावात् , उभयत् श्राश्रयरो च श्रन्तादिवत्त्वनिष-धादित्यलम् । तुद्नतीति । जररासोरिशः, सर्वनामस्थानत्वान्तुमिति भावः । भादिति । 'भा दीप्ती' लुग्विकरगाः । लटः शतरि कृते सवर्णदीर्घे भात् इति रूपम् । तस्मात् स्वमोर्जुक् , जश्त्वचर्ते इति भावः। भानती, भाती इति । 'श्रीङः शी' 'श्राच्छीन-दोर्नुम्' इति भावः । भान्तीति । 'जश्शसोः शिः', सर्वनामस्थानत्वाननुमिति भावः । पचिदिति । पचधातोर्लटः शतिर शप् , 'श्रतो गुणे' इति पररूपम् । पचत् इत्यस्मात् स्वमोर्जुगिति भावः । श्रौं ः श्याम् 'त्राच्छीनद्योः-' इति विकलेप प्राप्ते--शप्यनोर्नित्यम् । 'त्राच्छीनद्योर्नुम्' इत्यनुवर्तते । 'नाभ्यस्ताच्छतुः' इत्यतः शतु-रित्यन्वर्तते, अवयव इति चाध्याहियते । तदाह-शप्श्यनोरादित्यादिना ।

प्रयोजनं 'नाभ्यस्ताच्छुतुः' 'वा नपुंसकस्य' इत्यत्र 'इदितो तुम् धातोः' इत्यतोऽतु-वृत्तेरावश्यकतया तदुत्तरत्रापि तत एवातुवर्तते बाधकामावात् । शतुर्वयव इति । तुदादेः शस्यान्तरङ्गत्वाच्छत्रादेशाकारेण सहैकादेशे कृतेऽवर्णान्तात्परस्य शतुरिति न भवति । 'उभयत त्राश्रयणे नान्तादिवत्' इति वच्यमाणत्वादिति भावः । भादिति । 'भा दीत्ते', लटः शत्यदादित्वाच्छपो लुक् । शप्ययनोनित्यम् । त्रारम्भसामर्थ्या-विद्यत्वे सिद्धेऽपि नित्यमह्णमिह वेद्यधिकारनिवृत्त्यर्थम् । श्रन्यथा ह्यारम्भसामर्थ्या-दिह नित्यमुत्तरत्र विकल्प इत्याशङ्कयेत । पचन्ती इति । कर्तरि शपि निलं तुम् । पचन्ति । दीव्यत् । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति ॥ इति तान्ताः॥ स्वप् , स्वब् । स्वपी। नित्यात्पराद्षि नुमः प्राक् 'अपृतृन्-' ( सू २७७ ) इति दीर्घः, प्रतिपदोक्कत्वाद् नुम्, स्वाम्पि । 'निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्कत्वम्' इति पचे तु प्रकृते तद्विरहान्नुमेव। स्वम्प । स्वपा । 'अपो भि' ( सू ४४२ ) । स्वन्धाम् । स्वद्धिः ॥ इति पान्ताः ॥

पचन्ती इति । श्रीङः श्यां नुमि रूपम् । पचन्तीति । जरशसोः शौ सर्वनामस्थान-त्वान्नुमि रूपम् । दीव्यदिति । दिवुषातोः लटः शति स्यन् , 'हलि च' इति दीर्घः । दीव्यच्छ्रव्दात् स्वमोर्जुगिति भावः । दीव्यन्ती इति । श्रीङः श्यां नुमि रूपम् , 'शप्रयनोः-' इति नित्यं नुमिति भावः । दीव्यन्तीति । जरशसोः शौ सर्वनामस्थानत्वाद् नुमिति भावः ॥ इति तान्ताः ॥

श्रथ पकारान्ता निरूप्यन्ते । स्विविति । सु-शोमना श्रापो यस्मिन् सरसीति बहुवीहिः । 'श्रुक्पूर्ब्धूः-' इति समासान्तस्तु न भवति, 'न पूजनात' इति निषेवात् । 'द्यन्तहपसर्गेभ्योऽप ईत्' इति न भवति, तत्र श्रप इति कृतसमासान्त्य्यह्णात् । स्वप्शब्दात् स्वमोर्जुगिति भावः । स्वपी इति । श्रौङः श्यां रूपम् । श्रस्वनामस्थानत्वाद् न नुमिति भावः । जश्यसोः शौ स्वप् इ इति स्थिते, 'श्रप्नृन्-' इति दीर्घे, भत्तन्तलत्त्यानुमि, श्रनुस्वारे, परसवर्गे, स्वाम्प इति वन्त्यति । तत्र 'श्रप्नृन्-' इति दीर्घं वाधित्वा परत्वाक्षित्यत्वाच नुमि कृते श्रकारस्य उपधात्वाभावात् कथं वीर्घ इत्यत श्राह—नित्यादित्यादि । प्रतिपदोक्तत्वादिति । 'श्रप्नृन्-' इति दीर्घस्य श्रप्शब्दमुचार्य विहितत्वादित्यर्थः । ननु निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्त्यन्मिति 'श्रदिहपधिवलेव्युं इति सूत्रे 'शेषाद्विभाषा' इति सूत्रे च भाष्ये स्थितम्, 'श्रप्नृन्-' इति दीर्घस्तु न निरवकाशाः, श्राप इत्यत्र सावकाशत्वात् , श्रतोऽत्र निरयत्वात् पर्त्वाच पूर्व नुमागमे कथं दीर्घ इत्याशङ्कय इष्टापत्त्या परिहरति—निरवकाशत्व-मित्यादि । स्वम्पीति ! दीर्घं वाधित्वा नुमि श्रनुस्वारपरसवर्णाविति भावः । केचिनु 'श्रप्नृन्-' इति दीर्घस्य निरवकाशत्वक्पप्रतिपदोक्कत्वाभावेऽपि प्रतिपदिविधित्वेन शींघ्रोपस्थितिकत्वा प्रथमं प्रवृत्ती स्वाम्प इत्येव युक्कमित्याहुः ॥ इति पान्ताः ॥

द्वियन्ती इति । दिवादिभ्यः श्यिन नित्यं तुम् । पचन्तीति दीव्यन्तीति । बहु-वचने तु 'नपुंसकस्य भलचः' इति तुम् बोध्यः । स्विविति । शोभना आपो यस्मि-न्सरसीति बहुनीहिः । 'ऋक्पूर्व्-' इति समासान्ते प्राप्ते 'न पूजनात्' इति निषेधः । 'द्यन्तरुपसर्गेभ्यः-' इति ईक् भवति । तत्र 'अप इति कृतसमासान्तस्यातुकरणम्' इति वच्यमाणुत्वात् । निरवकाशृत्वं प्रतिपदोक्कत्विमिति । अयमेव पद्यः प्रवल 'म्रर्तिषृविष-' ( उ २७४ ) इत्यादिना धनेरुस् । षत्वस्यासिद्धत्वाद्गुत्वस् । धनुः । धनुषी । 'सान्त-' । ( स् ३१७ ) इति दीर्घः । 'नुम्विसर्जनीय-' ( स् ४३४ ) इति पत्वस् । धनुषि । धनुषा । धनुर्म्यास् । एवं चन्नुर्द्धविरादयः । पिपठिषतेः किप्, 'वीं:-' ( स् ४३३ ) इति दीर्घः । पिपठीः । पिपठिषी । म्रान्नोपस् स्थानिवत्त्वा-जम्मत्वन्त्वाच्यो नुस् न । स्विष्यौ स्थानिवत्त्वाभावाद्यन्त्वत्त्वच्योऽपि नुस् न । पिपठिषि । पिपठीर्म्यामिस्यादि पुंचत् ॥ इति षान्ताः ॥ पयः । पयसी । पयांसि । पयसा । पयोस्याम् इत्यादि । सुपुम् । सुपुंसी । सुपुमांसि । म्रदः । विभक्षिः

त्रथ षकारान्ता निरूप्यन्ते । धतुरशब्दं ब्युत्पादयति—धनेरिति । 'जनेरुसिः' इत्यत उसिरित्यनुर्वतमाने 'श्रितिपृविपयिजतिनधिनतिपिभयो नित्' इत्यौगादिकस्त्रेग 'धन धान्ये' इत्यस्माद्धातोः उस्पृत्यय इत्यर्थः । प्रत्ययावयवत्वात् सस्य
षत्वे धनुष्यब्दः । तस्मात् स्वमोर्लुक् । तत्र षकारस्य कथं रुत्वमित्यत श्राह—षत्वस्येति । 'चनित्ति । 'विरुपधायाः—' इति दीर्धस्तु न, रेफान्तस्य श्रधातुत्वात् । धनुंषिति । 'नश्र—' इत्यनुस्वारः । एवं चन्नुईविराद्य इति । 'चन्नेरिशच' इत्युक्तिः ।
शित्त्वेन सार्वधातुकत्वात् ख्शावादेशो न । 'श्रिचिशुचिहुस्पि-' इत्यादिना हुधातोरिस्, 'सार्वधातुकार्यधातुकयोः' इति गुगः, श्रवादेशः । श्रादिना सपिरादयो शाहाः । पिपठिषतेः निविति । 'पठ व्यक्तायां वाचि' सन, इट्, द्वित्वम्, हलादिशेषः, श्रभ्यासाकारस्य इत्त्वम् , प्रत्ययावयवत्वात् षत्वम्, 'सनाधन्ताः—' इति धातुत्वम् । पिपठिष
इत्यस्मात् किप्, श्रतो लोपः, पिपठिष् इत्यस्मात् स्वमोर्लुक्, प्रत्वस्यासिद्धत्वाद्वत्वम् ।
एतावत्सिद्धवत्कृत्य श्राह—चीरिति दीर्ध इति । पिपठिषी इति । श्रीङः स्यां
स्पम् । सौ विशेषमाह—श्रक्लोपस्येति । बेभिद्शब्दिनस्वर्पो व्याख्यातमेतदनुपदमेव प्राक् ॥ इति षान्ताः ॥

त्रथ सकारान्ता निरूप्यन्ते । पय इति । 'पयः चीरं पयोऽम्बु च' इत्यमरः । पयांसीति । शौ तुम् , 'सान्त-' इति दीर्घः, अतुस्वार इति भावः । पयोभ्यामिति । रुत्वे, 'हशि च' इत्युत्वे, गुर्ग इति भावः । सुपुमिति । सु-शोभनः पुमान यस्य गृहस्य इति बहुवीहौ, सुपुंस्शब्दात स्वमोर्त्तुक् , संयोगान्तत्तोपः । सुपुंसी इति । औडः श्यां रूपम् । सुपुमांसीति । शेः सर्वनामस्थानत्वात् 'पुंसोऽसुङ्'

इति 'छदिरुपधिवलेर्डञ्' इति सूत्रे मनोरमायां स्थितम् । धनेरुसिति । 'जनेरुसिः' इत्यत उसिरित्यनुवर्तमाने 'श्रर्तिपृविपयजितिनधिनतिपभ्यो नित्' इत्यौगादिकेनेत्यर्थः । धनुभ्योमिति । इह 'वीरुपधाया-' इत्यादिना दीर्घो न शङ्कयः, रेफान्तस्याधातु-त्वात् । एवमिति । 'चल्नेः शिच' चादुसिः । चल्तुः । 'श्रर्विग्रुचिहुसृपि-' इत्यादिना

Γ

कार्यम् , उत्वमत्वे-श्रम् । श्रम्नि । शेषं पुंवत् ॥ इति सान्ताः ॥ इति हजन्तनपुंसकजिङ्गप्रकरण्म् ।

## अथाव्ययप्रकरणम् । १४ ।

४४७ स्वरादिनिपातमञ्ययम् । (१-१-३७) स्वरादयो निपाता-

इत्यसुङ्। सुपुम्स् इ इति स्थिते, भावन्तवाच्चणतुमि, 'सान्तमहतः—' इति दीर्घः, 'नश्च—' इत्यनुस्वारश्चेति भावः । श्चद् इति । श्चद्स् शब्दात् स्वमोर्जुक् , रत्वविसर्गौ, सान्तत्वाद् न मुत्वम् , जुका जुप्तत्वात् त्यदायत्वं नेति भावः । श्चौडादावाह—विभक्तिकार्यमिति । त्यदायत्वादिकमित्यर्थः । उत्वमत्वे इति । 'पूर्वत्रासिद्धम्' इति विभक्तिकार्योत्तरम् उत्वमत्वे इत्यर्थः । श्चम् इति । श्चौडःशी, त्यदायत्वम्, पररूपम् , गुणः, ऊत्वमत्वे इति भावः । श्चम्निति । जश्शसोरिशः, त्यदायत्वम् , पररूपम् , श्चजन्तत्वाद् नुम् , उपधादीर्घः, कत्वमत्वे इति भावः ॥ इति सान्ताः ॥

इति श्रीवासुदेवदीन्तितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां-बालमनोरमाख्यायां हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणं समाप्तम् ॥

बालमनारमाख्याया हलन्तनपुसकालङ्गप्रकरण समाप्तम् ॥ स्रथः स्रव्ययानि निरूप्यन्ते।स्वरादिनिपातमव्ययम्। खर् आदिः

येषां ते खरादयः, ते च निपाताश्चेति समाहारद्वन्दः। फलितमाह—स्वराद्य इति।

जुहोतेरिसिः । श्रादिशब्देन सर्पिरिचिरादयो माह्याः । सुपुमांसीति । 'पुंसोऽसुङ्' इति सूत्रे सुटीति व्याचन्ताग्रस्य प्राचो मते जसीष्टसिद्धाविप शसि नैतित्सच्येत् । श्रौिक चातिप्रसज्ञः । 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' इत्यतोऽनुदर्ति पर्यालोच्य सर्वनामस्थान इति यथा-श्रुतं ब्रुवतां तु सर्वेष्टसिद्धिः ।। इति इलन्तनपुंसकितिङ्गप्रकरग्राम् ॥

स्वरादिनिपातमञ्ययम् । खरादयश्च निपाताश्चेति समाहारद्वन्द्वः । न् चादिष्वेव स्वरादीन् पिठेत्वा प्रकृतस्त्रं पिरेखञ्य 'तद्धितश्चार्सन्' इत्यादि स्त्रचतुष्ट-यमि 'चादयोऽसत्त्वे' इत्यस्माद्र्ष्वं कृत्वा श्रव्ययप्रदेशेषु निपातशब्देनेव व्यवहियता-मिति चेत्र । खस्ति वाचयित सः परयित सः पति। समित्वाचिनामेव निपातसंज्ञा, न तु सत्त्ववाचिनाम् । खरादीनां तु सत्त्ववाचिनामसत्त्ववाचिनां चाव्ययसंज्ञेष्यत इति व्यव-स्थानापत्तेश्च । श्रय 'प्रागीश्वरात्त्रिपाताः-' 'खरादिनि-' चादयोऽसत्त्वे' इति स्त्र्यतां, तथा हि सित स्वरादीनां सत्त्ववचनानामि निपातसंज्ञा सेत्स्यतीति चेत्र । एवं हि सित 'निपात एकाजनाह्' इति प्रयुद्धसंज्ञा स्वरादीनामप्येकाचां प्रसज्येत, स्तो हि स्वरादिषु 'किमोऽत्' 'दिन्नियादान्' इत्यादविकाचौ तद्वितौ, केन्प्रमृतय एकाचः कृत्प्र- रचान्ययसंज्ञाः स्युः। स्वर्। अन्तर्। प्रातर्। पुनर्। सनुतर्। उच्चेस्। नीचेस्। शनेस्। ऋधक्। ऋते। युगपत्। आरात्। पृथक्। ह्यस्। श्वस्। दिवा। रात्रौ। सायस्। चिरस्। मनाक्। ईषत्। जोषस्। तृष्णीम्। बहिस्। अवस्। समया। निकषा। स्वयस्। वृथा। नक्षस्। नत्र्। हेतौ। इद्धा। अद्धा

स्वरादीन् पठिति—स्विरित्यादिना । स्वरादीनां चादीनां च पृथक्पाठस्तु 'निपातः आयुदात्ताः' इति खरभेदार्थः, चादीनामसत्त्ववाचिनामेवाऽव्ययत्वम्, खरादीनां तु सत्त्ववाचिनामसत्त्ववाचिनां च तदिति व्यवस्थार्थश्च । स्वर् खर्गे—पारित्रकसुखविशेषे, परलोके च । स्वन्तर् मध्ये । प्रातर् प्रत्यूषे । पुनर् अप्रथमे, विशेषे च । सनुतर् अन्तर्थां । स्वराद्याः पञ्च रेफान्ताः । तेन स्वर्याति, प्रातरत्रेत्यादौ 'हशि च' इत्युत्वं न, तत्र 'रोः' इत्युकारात्रुवन्धप्रह्णात् । उद्येस् महित । नीचेस् अल्पे । श्रानेस् कियामान्ये । स्वर्धक् सत्ये, वियोगशैष्ठ्यसामीप्यलाघवेष्वित्यन्ये । स्वते वर्जने । युगपद् एककाले । स्वराद् दूरसमीपयोः । पृथम् भिने । ह्यस् अतीतेऽि । श्वस् अनगतेऽि । दिया दिवसे । रात्री निशि । सायम् निशामुखे । चिरम् बहुकाले । मनाग् , ईषद् इदं द्वयमल्ये । जोषम् सुखे, मौने च । तूष्णीम् मौने । विहस् श्रवस् इदं द्वयं बाह्ये । समया समीपे, मध्ये च । निकषा अन्तिके । स्वयम् आत्मेनेत्थे । वृथा व्यथें । नक्षम् रात्री । नञ्ज निषेषे ।

'तत्साहरयमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्रशास्त्यं विरोधश्च नवर्धाः षट् प्रकीर्तिताः ॥'इत्यन्ये । हेती निमित्ते । इद्धा प्राकारये । अद्धा स्फुटावधारणयोः, तत्त्वातिशययोरित्यन्ये ।

स्याश्व सन्ति । 'तिसत्तादिस्तद्धित एथान्पर्यन्तः' इति सूत्रस्य कृन्मकारसन्ध्यन्तरान्तः' इति सूत्रस्य च खरादिगणपिठतत्वात् । यद्यप्यत्र मूले स्वरादिषु गणसूत्रद्वयिमदं न पिठतम्, तथापि प्राचां पाठे त्वस्तीस्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यते । खरादीनुदाहरति—स्विरित्यादिना । स्वरिति खर्गे परलोके च । श्रन्तिरित मध्ये । प्रातिरित प्रत्यूषे । पुनिरस्त्रप्रथमे विशेषे च । सनुतिरस्त्यानि । खराद्याः पश्च रेफान्ताः । तेन खर्याति प्रातरत्रेस्यादानुत्वं न भवति । सान्तत्वे हि स्यादेव दोषः । उच्चैस् महित । नीचैस् श्रन्ते । श्रनेस् क्रियामान्ये । श्रम्धक् सस्प्रेटि । वियोगशीन्नसामिप्यलाधविष्यत्ये । श्रम्ते वर्जने । श्रुगपदिस्थककाले । श्राराद् दूरसमीपयोः । पृथक् मिन्ने । ह्यस् श्रतीतेऽिह । श्र्वोऽनागतेऽिह । दिवा दिवसे । रात्राविति निशा । सायमिति निशामुखे । चिरमिति बहुकाले । मनाक् , ईषत् इमावल्पे । जोषं सुखे मौने च । तृष्णीमिति मौने । बहिस् , श्रवस् इमौ बाह्ये । समयिति समीपे मध्ये च । निकषेस्यन्तिके । स्वयमिति श्रास्मनेस्यवे । वृश्येति व्यवे । नक्क-

सामि। 'वत्' (ग ४)-ब्राह्मण्वत् । चत्रियवत् । सना। सनत् । सनात्। उपधा । तिरस् । श्रन्तरा । श्रन्तरेख । ज्योक् । कम् । शम् । सहसा । विना । नाना। स्वस्ति । स्वधा। श्रत्वस् । वषट् । श्रीषट् । वौषट् । श्रन्यत् । श्रस्ति । उपांछ । चमा । विहायसा । दोषा । मृषा । मिथ्या । मुधा । पुरा । मिथो ।

सामि अर्थे, जुगुप्सिते च। वत् इत्यनेन 'तेन तुल्यं किया चेद्वतिः' 'तत्र तस्येव' 'तदहम्' इति वतिप्रत्ययो गृह्यते । 'उपसर्गाच्छन्दिस धात्वर्थे' इति वतिस्त न गृह्यते । 'परावतो निवत् उद्वतश्च' इत्यत्राव्ययत्वाभावात् । वस्तुतस्तु 'तद्धितश्चासर्वविभक्किः' इत्येव सिद्धे वितप्रहरामिह व्यर्थमेव । ब्राह्मराचत्, ज्ञियवद् इति वितप्रत्ययान्त-स्योदाहरराम् । केवलप्रत्ययस्य अन्ययत्वे प्रयोजनाभावात्। सना, सनत् , सनात् , एतत्त्रयं नित्ये। उपधा भेदे। तिरस् अन्तर्थौ, तिर्यगर्थे, पराभवे च । अन्तरा मध्ये, विनार्थे च । स्त्रन्तरेस् वर्जने । वस्तुतस्तु 'स्रन्तराऽन्तरेस युक्ते' इति सूत्रे भाष्ये अन्तरा, अन्तरेशा इत्यनयोः निपातत्वोक्केरनयोः खरादिषु पाठः प्रक्तिप्त इति बोध्यम् । ज्योक् कालभूयस्त्वे, प्रश्ने, शीघ्रार्थे, सम्प्रति, इत्यर्थे च । कम् वारिमूर्धनिन्दासुखेषु । शम् सुखे । सहसा त्राकस्मिकाविमर्शयोः । विना वर्जने । नाना त्र्यनेकविनार्थयोः । स्वस्ति मङ्गले । स्वधा पितृहविदाने । त्रालम् भूषणपर्याप्तिशक्तिबारणनिषेधेषु । वषद् , वीषद् , श्रीषद् एतत्त्रयं देवहविदिन । ग्रन्यद् ग्रन्यार्थे । ग्रस्ति सत्ता-याम् । 'उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्व' इति चायन्तर्गगासूत्रादेव श्रस्तिशब्दस्य विभक्ति-प्रतिरूपकस्य अन्ययत्वसिद्धेरिह खरादिगरे। तस्य पाठो न्यर्थ इति मृतप्सूत्रे भाष्यकैय-टयोः स्थितम् । उपांशु अप्रकाशोचारणे, रहस्ये च । समा सान्तौ । विहायसा श्राकारो । दोषा रात्रौ । मृषा, मिथ्या इदं द्वयं वितथे । मुधा व्यर्थे । पुरा

मिति रात्रौ । नञ् इति निषेषे । हेताविति निमित्ते । इद्धेति प्राकाश्ये । ऋद्धेति स्फुटावधारगायोः । तत्त्वातिशययोरिखन्ये । सामीत्यर्धजुगुप्सितयोः । वत् । 'तेन तुल्यम्-' इत्यादिभिर्विहितो यो वतिप्रत्ययः स इह गृह्यते । तदाह- ब्राह्मण्यत । त्तित्रयवदिति । प्रत्ययमात्रस्य संज्ञाप्रयोजनाभावातप्रत्ययान्तमुदाहृतम् । यस्तु 'उपसर्गाच्छन्दिस धात्वर्थे' इति विहितः, स इह न गृह्यते । 'यदुद्वतो निवतो यासि' इत्यत्र सत्त्वधर्मस्य लिङ्गसंख्यान्वयस्य दर्शनात् । अत्र वदन्ति—'तद्भितश्चासर्वविभक्तिः' इत्यत्र 'तसिवती' इति वतिप्रत्ययोऽपि परिगएयते, तच न कर्तव्यं खरादिपाठेनैव गतार्थत्वात् स्वरादिषु वा वदिति न पठनीयमिति । सना, सनत् , सनात् एते निस्रे । उपधेति भेदे । तिरस् अन्तर्धौ तिर्यगर्थे परिभवे च । अन्तरेति मध्ये विनार्थे च । त्र्यन्तरेगोति वर्जने । ज्योगिति कालभूयस्वे प्रश्ने शीघार्थे संप्रत्यभे एव । एवम् । नृतम् । शश्चत् । युगपत् । भूयस् । कूपत् । सूपत् । कुवित् । नेत् । चेत् । चय् । कच्चत् । किंचित् । यत्र । नह । इन्त । माकिः । माकिम् । निकः । (श्राकिम् । निकम्) । माङ् । नञ् । यावत् । तावत् । त्वे । है । (न्वे) । रै । श्रोषट् ।

वा विकल्पादिषु । 'वा स्याद्विकल्पोपमयोरिवार्थेऽपि समुचये।' ह प्रसिद्धौ । ग्रह श्रद्भुते, खेदे च । एव अवधारणे, श्रनवक्लुप्तौ च । एवम् उक्कपरामरें । नूनम् निश्चये, तकें च । राश्चत् पौनःपुन्ये, नित्ये, सहार्थे च । राश्चत् पौनःपुन्ये, नित्ये, सहार्थे च । राश्चत् पक्ष्माते । भूयस् पुनर्थे, श्राधिक्ये च । कृपत् प्रश्ने, प्रशंसायां च । कृतित् न्यार्थे। चर्मा श्रयं चेदर्थे िषात् , समुचयादिष्वननुबन्धकः । खरे भेदः फलम् । किच्चत् इष्टप्रश्ने । यत्र श्रनवक्लुप्यमर्पयाईश्चर्येषु । नावकल्पयामि, न मर्षये, गहें, श्राध्वर्यं वा यत्र भवात् इष्टलं याजयेत् । नहः प्रत्यारम्भे । हन्त हर्षे, विषादे, श्रवक्ष्मपायाम् , वाक्यारम्भे च । माकिः, माकिम् , निकः, इदं त्रयं वर्जने । माङ्नजौ खरादिष्क्रौ । श्रन्यतरत्र पाठ इति युक्कम् । उभयत्र पाठस्तु व्यर्थे एव । न च निपातस्वरार्थे इह पाठ इति वाच्यम् , 'फिषोऽ त उदात्तः' इत्येव तत्सिद्धेः । न च सत्त्ववचनत्वेऽप्यव्ययत्वार्थे स्वरादिपाठ इति वाच्यम् , तथा सित लच्मीवाचकस्यापि माशब्दस्याव्ययत्वापत्तेः । तस्माचादिष्येव माक्नजौ पाठ्यावित्याहुः । यावत् , तावत् इदं द्वयं साकल्याविधमानावधारणेषु । तथे विशेषवितर्कयोः । हे वितकें, न्ये इति पाठान्तरम् । रे दाने, श्रनादरे च । श्रीपद

स्वाच्छन्ये । प्रकामित्यितराये । भूय इति पुनर्थे । साम्प्रतमिति न्याय्ये । परिमिति किंत्वे । सास्तात् प्रत्यसे । सास्तिति तिर्यगर्थे । सत्यमित्यधां जीकारे मङ्सु, श्राशु एतौ रीप्रये । संवत् वर्षे । स्रवश्यं निश्चये । उपेति रात्रो । श्रोमित्यज्ञीकारे ब्रह्मिण च । भूरिति पृथिव्याम् । भुव इत्यन्तरिस् । भिटिति, भिगिति, तरसा एते रीप्रये । सुष्ठु प्रशंसायाम् । दुष्टु निकृष्टे । सु पूजायाम् । कु इति कुत्सितेववर्थयोः । सुश्चसेति तत्त्वराष्ट्राध्ययोः । मिशु इति द्वावित्यथे । स्रास्ति विनाशे । स्थाने इति युक्ते । वर्रामिति ईषदुत्कर्षे । सुदि शुक्लपसे । विदे कृष्णपसे इत्यादि । चादीनुदाहरति—चेत्यादिना । चेति समुचयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहारेषु । 'वा स्यादिकल्पोपमयोरिवार्थेऽपि समुचये' । हेति प्रसिद्धौ । स्राहेति पृज्ञायाम् । प्रवेत्यवधारणेऽनवक्लुसौ च । प्रविमत्युक्तपरामर्शे । नृनमिति निश्चये तर्के च । श्राश्वदिति पौनःपुत्ये नित्ये सहार्थे च । सुपादित्यक्काले । भूयस् पुनर्ये शाधिक्ये च । कुपादिति प्रश्ने प्रशंसायां च । कुविदिति पर्यथे प्रशंसायां च । केविति यद्यथे । च्या स्रयं

वौषद् । स्वाहा । स्वधा । वषद् । (श्रोम्) । तुम् । तथाहि । खलु । किल्न । श्रथो । श्रथ । सुष्ठु । सा । श्रादह । 'उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च' (ग १६) । श्रवदत्तम् ।

वौषद्, स्वाहा इदं त्रयं देवहविदाने । स्वधा पितृदाने । श्रोषडादीनामनेकाचां त्रयाणां खरभेदार्थ उभयत्र पाठः । तुम् तुङ्कारे । तथा हि निदर्शने । खलु निषेधवाक्यान् लङ्कारनिश्चयेषु । किल इवार्षे, वार्तायाम्, श्रलीके च । श्रथ श्रयं मङ्गलानन्तरारम्भश्रक्षकारूर्याधिकारप्रतिज्ञासमुचयेषु । त्रयं खरादाविष । तेन मङ्गलवाचकस्य सत्त्वार्थकत्वेऽप्यव्ययत्वम् । तथा च श्रीहर्षः - 'यथाकुलाचारमथावनीन्द्रजां पुरन्ध्रिवर्गः क्षपयाम्बभूव ताम्।' इति । त्रथ क्षपयाम्बभूव इत्यस्य मङ्गलकानं कारयामासेत्यर्थः । निपातश्चाथराज्दः । स्दङ्गादिक्वानवद् मङ्गलम् । सुन्दु स्वरभेदार्थः पुनः पाठः । सम श्रतिते, पादपूर्णे च । श्राद्ह उपक्रमहिंसाकुत्सनेषु । उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च चादिगणि पाठ्या इत्यर्थः । तत्रोपसर्गप्रतिरूपकाः विभक्त्यन्तप्रतिरूपकाः श्रवप्रतिरूपकाश्च चादिगणे पाठ्या इत्यर्थः । तत्रोपसर्गप्रतिरूपकामुदाहरति—श्रवदक्तम् इति । श्रत्र श्रवेत्यप्र-

चेदर्थे । गाानुबन्धस्तु 'निपातैर्यदिहन्तकुविन्नेचेचग्-' इति विशेषगार्थः । समुच-यादौ त्वननुबन्धकः । कञ्चिदितीष्टप्रश्ने । यत्रेति अनवक्लुप्यमर्षगर्हाश्चर्येषु । नाव-कल्पयामि न मर्षये । गर्हे आश्चर्य वा यत्र भवान् वृष्णं याजयेत् । नहेति प्रत्यारम्भे। हन्तेति हर्षे विषादेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भे च । माकिः, मार्कि, निकरिति त्रयोऽपि वर्जने । माङ्नजी स्वरादिषुक्षौ । इह पाठस्तु निपातत्वार्थः, तेनावुदात्तत्वं फलं सिध्यतीति केचित् । तदसत् , फिट्स्वरेखापीष्टसिद्धः । अन्ये त्वाहः—सत्त्व-वचनानामप्यव्ययसंज्ञार्थं स्वरादिपाठं इति । तदप्यसत् , लच्मीवाचकस्यापि माशब्द-स्याव्ययत्वापत्तेः । तस्मादुभयत्र पाठश्चिन्त्यप्रयोजनः । यावत्तावदेतौ साकल्याविध-मानावधाररोषु । साकल्ये—यावत्कार्यं तावत्कृतम् । त्र्यवधौ—यावद्गन्तन्यं तावित्तष्ठ । माने—यावद्तं तावद्भुक्तम् । श्रवधाररो-यावदमत्रं तावद्बाह्मरागानामन्त्रयस्व । त्वै विशेषवितर्कयोः । द्वे वितर्के । न्वै इति पाठान्तरम् । रै दाने अनादरे च । रै करोति ददातीत्यर्थः । त्वं रै किं करिष्यसि । श्लीषद् , वौषद् एतौ हविदिने । स्वाहा देवताभ्यो दाने । स्वधेति पितृभ्यः । श्लीपडादीनामनेकाचासुभयत्र पाठः खरभेदार्थः । तुमिति तुंकारे । गुरुं तुंकृत्य हुंकृत्य । तथाहीति निदरीने । खलु इति निषेधवाक्यालंकारनिश्चयेषु । किलेति वार्तायामलीके च । ऋथी ऋथेति मङ्गला-नन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्यीधिकारप्रतिज्ञासमुचयेषु । त्र्यं स्वरादावि । तेन मङ्गलवाच-कस्य सत्त्वार्थत्वेऽप्यव्ययत्वं सिध्यति । त्रात एव श्रीहर्षः---'उदस्य कुम्भीरथ शात-क्रम्भजाश्रतुष्कचारुत्विषि वेदिकोदरे । यथाकुलाचारमथावनीन्द्रजां पुरन्ध्रिवर्गः स्नप- अर्हयुः । अस्तिचीरा। श्रा । श्रा । इ । ई । उ । ऊ । ए । ऐ । श्रो । श्रौ । पशु । शुक्रम् । यथाकथाच । पाट् । प्याट् । श्रक्न । है । हे । भोः । अरये । द्य । विषु । एकपदे ।

स्पंप्रतिरूपकम्, न तूपस्पंः। ततश्च 'श्रच उपसर्गातः' इति तो न भवति। तादेशे तु श्रवत्तमिति स्यात्। श्रहं गुरिति । श्रहंमिति सुवन्तप्रतिरूपकम्, श्रहङ्कारे। 'श्रहंगुममोर्थुस्' इति मत्वर्थीयो युस्। स्रत्र श्रहंमिति सुवन्तप्रतिरूपकम्, श्रहङ्कारे। 'श्रहंगुममोर्थुस्' इति मत्वर्थीयो युस्। स्रत्र श्रहमिति न स्यस्मच्छुव्दस्य प्रथमैकवचनम्, तथा सिति 'प्रख्योत्तरपदयोश्च' इति मपर्यन्तस्य मदादेशे मयुरित्यात्तिः। श्रास्तिः निति । श्रास्ति चीरं यस्याः इति बहुत्रीहिः, श्रत्र श्रस्तीति तिङ्न्तप्रतिरूपकम्यययम्, न तु तिङ्न्तम् । तथा सित बहुत्रीद्यात्त्रपत्तेः, 'श्रमेकमन्यपदार्थे' इति बहुत्रीहिविधौ सुबित्यनुत्रतेः। एवं च बहुत्रीहिविधौ 'श्रास्तच्नीरित्युपसंख्यानम्' इति वार्तिकं न कर्तव्यमिति 'श्रमेकमन्यपदार्थे' इति सूत्रे भाष्य स्पष्टम् । स्वरप्रतिरूपकानुदाहरति—श्र इत्यादिना। श्र सम्बोधने। श्रा वाक्यस्मरयायोः। इ सम्बोधनजुगुप्साविस्मयेषु। ई, उ, उ, ए, ऐ, श्रो, श्रो, इति सप्तकं सम्बोधने । पशु सम्यगर्थे । श्रकम् शैद्रथे । यथाकथाच सङ्घातोऽयमनादरे । पाद्, प्याद्, श्रङ्ग, है, हे, भोः, श्रये एते सप्त सम्बोधने । दा हिंसाप्रतिलोम्यपादपूर्योषु । विषु नानार्थे । एकपदे

यांवभूव ताम्' इति । अत्र हि अथ स्नपयांवभूवेत्यस्य मङ्गलस्नपनं चकारेत्यर्थः । निपातस्तु स्वरूपेणैव मङ्गलं मृदङ्गध्वनिवत् । सुष्टु स्वरभेदार्थं पाठः । स्मेत्यतीते पादपूरणे च श्रादृहेत्युपक्रमहिंसाकुत्सनेषु । 'श्रादह स्वधामन्वि' त्यत्र तु पदकारा श्रादिति पृथक् पदं पठन्ति । श्रवद्त्तापिति । इह श्रवस्यानुपसर्गत्वात् 'श्रच उपसर्गत्तः' इति न भवति । श्रवम्तिति सुवन्तप्रतिरूपकमंहकारे । एवं 'गेये केन विनीतौ वस्म' इति । श्रवामित्यर्थः । सुवन्तप्रतिरूपकमव्ययम् । श्रस्तीति तु तिङन्तप्रतिरूपकम् । श्राहेत्युवाचेत्यर्थे । श्रवन्तप्रतिरूपकमव्ययम् । श्रहंगुपिति । 'श्रहंगुपमोर्थुस्' । यदि तु 'त्वाहौ सौ' इति मपर्यन्तस्याह्यदेशे शेषलोपे च कृते निष्पन्नो योऽहंशब्दस्तस्मासुस्त्रत्ययः कियेत तर्हि सुपो लुपि श्रस्ताद्यस्ति स्थिते मदीय इत्यत्रेव मपर्यन्तस्य मादेशे सित मश्रिते स्वादित भावः । श्रहंगुपिति । तिङन्तत्वे तु बहुन्नीहिस्मासोऽयं नोपपद्यत इति भावः । श्र इति संबोधनेऽधिन्नेपे निषेषे च । श्रा इति वावयस्परणयोः । इ संबोधननुगुप्साविस्मयेषु । ई उ अ ए ऐ श्रो श्री संबोधने। पशु सन्यगर्थै । 'पशु मन्यमानाः' । शुकं शैष्रये । यथाकथाचेत्यनादरे । पाद्श्रम्तयः संत्र संबोधने । द्वित हिंसाप्रातिलोम्यपादपुर्योषु । विषु नानार्थे । एकपदे श्रम्तयः स्तर संबोधने । द्वित हिंसाप्रातिलोम्यपादपुर्योषु । विषु नानार्थे । एकपदे

युत्। त्रातः। चादिरप्याक्कतिगयाः॥ इति चादयः॥ ४४८ तद्धितश्चासर्वविभक्किः। (१-१-३८) यसात्सर्वा विभक्किर्नोत्पद्यते स तद्धितान्तोऽज्ययं स्वात् । परिगयानं

अकस्मादिल्थें । युत् कुत्सायाम् । य्रात इतोऽथें । चादिरप्याकृतिगण् इति । यत् तत् इयं हेतौ । याहोस्वित् विकल्प । सम् सर्वतोमावे । कम् पादपूरणे । सुकम् अतिशये । यानु वितकें । शम्वत् अन्तःकरणे, आभिमुख्ये च । व पाद-पूरणे इवार्थे च । चटु, चाटु इयं प्रियवाक्ये । हुम् भत्सेने । इव साहरये । अध-त्वे इदानीमिल्ल्थे—इल्पादि । अत्र स्वरादिचाल्लोराकृतिगण्लेऽपि येषां निपातस्वरः इष्टः ते चादिषु, अन्ये तु स्वरादिषु, स्वरद्वयभाजस्तु उभयत्र बोध्याः ॥ इति चादयः ॥

श्रथ स्वरादिचादिभिन्नान्यव्ययान्याह—तद्धितश्चासर्वविभक्तिः । श्रसर्व-विभक्तिरिति बहुत्रीहिः । तत्र सर्वाः विभक्तयः यस्मान्न भवन्तीति बहुवचनान्तविग्रहो न संभवति, श्रव्ययेभ्यः सप्तानां विभक्तीनामुत्पत्त्यभ्युपगमात् । तथा हि 'तद्धितश्च' इति प्रकृतसूत्रे भाष्ये तावद् 'बेकयोर्द्धिवचनैकवचने' 'बहुषु बहुवचनम्' इति सूत्र-विन्यासं भङ्क्त्वा 'एकवचनम् , द्रयोद्धिंवचनम् , यहुषु बहुवचनम् ' इति सूत्रन्यासं कृत्वा एकवचनमुत्सर्गतः करिष्यते, द्विबह्वोरर्थयोः तस्य द्विवचनबहुवचने बाधके इत्यादि स्थितम् । ततश्च एकवचनमित्यनेन ङथाप्प्रातिपदिकाद् एकवचनं भवतीति सामान्य-विधिना द्वित्वबहुत्वाभावे एकवचनमिति लभ्यते । एवं च द्विबहुत्वाभावे सति एकत्वे तदभावे च एकवचनमिति फलित । तत्र द्वित्वबहुत्वयोः द्विवचनबहुवचनो-क्त वेव ततोऽन्यत्र एकवचनस्य सिद्धत्वादु 'एकवचनम्' इति सूत्रं कर्मत्वाद्यभावेऽपि प्राप-सार्थं संपद्यते । तथा च ऋतिङ्गसंख्येभ्योऽव्ययेभ्य एकवचनं प्रवर्तमानं विनिगमना-विरहात् सर्वविभक्लेकवचनं भवति। श्रत एव 'श्रव्ययादाप्सुपः' इलात्र प्रलाहारप्रहण-मर्थवत । तस्मात्सर्वा विभक्तयो यस्मादिति न विष्रहः । किन्तु सर्वशब्दोऽत्र सर्वः पटो दग्ध इतिवदु त्रवयवकात्स्न्यें वर्तते, एवं च सर्वा वचनत्रयात्मिका विभक्तिः यस्मान्नो-त्पद्येत, किन्त्वेकवचनान्येवोत्पद्यन्ते, स तद्धितान्तोऽन्ययसंज्ञः स्यादिति फलतीत्यभिन प्रेलाइ-यस्मादिति । सर्वेति। वचनत्रयात्मिकेलर्थः। नोत्पद्यत इति। किन्त्वेक-

इत्यकस्मादित्यर्थे । युत् कुत्सायाम् । स्नात इति इतोऽपीत्यर्थे । स्नाकृतिगण् इति । तथथा । यत्तदिति हेतौ । स्नाहोस्विद्धिकत्ये । सीम सर्वतोभावे । शुक्रमतिशये । स्रमुकं वितकें । शास्त्रद् अन्तःकरणे स्नाभिमुख्ये च । व पादपूरणे इवार्थे च । दिष्ट्येत्यानन्दे । चटु चाटु प्रियवाक्ये । हुमिति भत्सेन । इवेति साहस्ये । स्राद्यत्वे इति इदानीमित्यर्थे इत्यादि । स्रत्र खरादिचाचोराकृतिगण्त्वाविरोषेऽपि येषां निपातस्वर इष्टस्ते चादिषु अन्ये तु स्वरादिषु खरद्वयभाजस्तूभयत्र बोध्याः । तिद्ध- ासिलादयः प्राक्पाशपः, शस्त्रभृतयः प्राक्समासान्तेभ्यः, श्रम् , श्राम् , कृरबोऽर्थाः, तसिवती, नानाञाविति । तेनेह न—पचितकल्पम् । पचितरूपम् । ४४६ कृन्मेजन्तः । (१-१-३६) कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमन्ययं स्थात् ।

वचनान्येवोत्पद्यन्ते इति शेषः । स्यादेतत्—तिङ्खेखनुवृतौ 'प्रशंसायां रूपप्' इति रूपप्प्रस्येयं 'ईषद्समाप्तौ कलपप्' इति कलपप्प्रस्ये च पचितिरूपं पचितिकलपमिति रूपम् । प्रशस्तं पचिति, ईषत् पचितिर्द्यः । अत्राप्यव्ययत्वं स्यात् , असर्वविभिक्तितिद्वितान्तत्वात् । किञ्च उभयश्बदे अतिव्याप्तिः, तस्याप्यसर्विविभिक्तितिद्वितान्तत्वादिस्यत् आह—पिरगण्निमिति । वार्तिकमेतत् । तिस्ताद्य इति । 'पश्चम्यास्तिसल्' इस्यारभ्य 'द्वित्र्योश्च धमुख्' इस्यन्ता इस्पर्थः । शस्प्रभृतय इति । 'बहुल्पार्थात्' इस्यारभ्य 'अव्यक्तानुकरस्यात्' इति डाजन्ता इस्पर्थः । श्रम् भृ श्रामिति । 'अमु च च्छुन्दिं 'इस्यारभ्य 'अव्यक्तानुकरस्यात्' इति डाजन्ता इस्पर्थः । श्रम् , श्रामिति । 'अमु च च्छुन्दिं स्स्यम्, 'किमेतिङ्वयय—' इस्याम् च गृह्यते । कृत्वोऽर्था इति । 'संस्थायाः क्रियाम्यादृत्तिगण्ने कृत्वसुच् , दित्रिचतुर्भ्यस्युच् , विभाषा बहोर्धा' इति त्रय इस्पर्थः । तिस्वती इति । 'तेनैकदिक् , तिसश्च' इति तिसः 'तेन तुल्यम्—' इस्यदिविहितो वितिश्च गृह्यते । 'प्रतियोगे पश्चम्यास्तिसः' इस्यस्य न शस्प्रभृतित्वादेव सिद्धम् । एवं च स्वरादिषु विद्यस्य प्रयोजनं चिन्त्यम् । नानाआविति । 'विनञ्भ्यान्नानावौ न सहं दिति विहितौ नानावौ—इति परिगण्यनं कर्तञ्यमिस्यन्वयः। गणे परिगण्यनेनैव सिद्धः 'तिद्वतश्च—' इति स्तुं न कर्तञ्यमिति भावः । कृतमेजन्तः । कृत् मेजन्त इति हेवरः। 'तिदितश्च—' इति सुनं न कर्तञ्यमिति भावः । कृतमेजन्तः । कृत् मेजन्त इति हेवरः।

 सारं सारम् । जीवसे । पिबध्ये । ४४० क्त्वातोसुन्कसुनः । (१-१-४०) एतदन्तमञ्चयं सात् । कृत्वा । उदेतोः । विसपः । ४४१ श्रव्ययीभावश्च ।

म च एच मेचौ, तौ अन्ते यस्येति बहुबीहिः । तदाह—कृद्यो मान्त इति । तद-न्तिमिति । केवलस्य कृतः प्रयोगानईत्वात् संज्ञाविधावि तदन्तविधिरिति भावः। स्मारं स्मारमिति । 'त्राभी वर्षेय रामुल् च' इति स्पृधातोर्गामुल्, 'त्रचो निराति' इति वृद्धिः, रपरत्वम् , 'नित्यवीप्सयोः' इति द्वित्वम् , मान्तक्वदन्तत्वादव्ययत्वम् । जीवसे इति । 'तुमर्थे सेसेनसे-' इलादिना त्रासेप्रलयः । पिबध्ये इति । 'तुमर्थे से-' इलादिना राध्यैप्रलयः, शित्त्वात् सार्वधातुकत्वम्, 'पाघ्राध्मास्थाम्नादास्ट्रियर्ति-सर्तिशदसदाम्-' इति पिबादेश इति भावः। शप् तु न, कर्त्रथे सार्वधातुके तिद्विधेः, 'त्रव्ययकृतो भावे' इति सिद्धान्तादिखाहुः। क्त्वातोसुन्कसुनः। कृत्वेति । 'समा-नकर्तृकयोः' इति क्ता । उदेतोरिति । उत्पूर्वादिगाः भावलक्त्गो-' इत्यादिना तोसुन् । विसृप इति । 'स्पितृदोः कसुन्' । ग्रव्ययीभावश्च । श्रव्ययसंज्ञः स्या-भावः । क्रुन्मेजन्तः । अत्र मेजन्त इत्येतच्छ्रुतत्वात् कृत एव विशेषग्रं न तु कृदन्तस्या-श्रुतस्य । ऋन्यथा प्रतामौ प्रतामः । लवमांचष्टे गौ क्रिपि गिलोपे वस्योठि वृद्धौ च लीः । स्रत्रापि प्रसज्येतेति भावः । भवति ह्यतत्प्रत्ययलक्त्योन कृदन्तं मेजन्तं च श्रयते इति, तदाह—क्रद्यो मान्त एजन्त इति । स्मारंस्मारमिति । स्मरतेः 'आभी चरेय रामुल् च' इति रामुल् , वृद्धिः , रपरत्वम् । 'नित्यवीप्सयोः' इति द्वित्वम् । जीवसे इति । 'तुमर्थेसेसेन-' इत्यसप्रत्ययः । पिबध्ये इति । 'तुमर्थे-' इत्यनेनैव शध्यैप्रत्ययः । 'पाघ्रा-' इति पिबादेशः । 'येन विधिस्तदन्तस्य' इत्यनेनैव सिद्धे सूत्रे अन्तप्रहरामीपदेशिकप्रतिपत्त्यर्थम् , तेनेह न, आध्ये, चिकीर्षवे । लत्त्ररा-प्रतिपदोक्तसंनिपातपरिभाषाभ्यां सिद्धे तयोरनित्यत्वज्ञापनायदमिति मनोरमायां स्थितम । एतच 'त्रव्ययादाप्सुपः' इत्यत्र 'त्रव्ययात्परस्य सुपो लुक्' इति यथाश्रुतव्याख्यानम-भिप्रेत्योक्तम् । अव्ययाद्विहितस्यति व्याख्याने त्वाधये इत्यादौ अव्ययसंज्ञायामनिष्टा-न्तरमूत्वम् । क्त्वातोऽसुन्कसुनः । कृत्विति । 'समानकर्तृकयोः-' इत्यादिना क्ता । उदेतोरिति । उत्पूर्वादियो 'भावलक्तेण स्थेण्-' इत्यादिना तोष्ठन् । विस्प **इति ।** 'सपितृदोः कसुन्' । अञ्चयिभावश्च । अञ्चयसंज्ञः स्यात् । इह लुिक मुखस्वरोपचारयोर्निवृत्तौ चेति परिगर्णनं कर्तव्यम् । लुक्युदाहररणम्—उपाधि । 'त्र्रव्य-याद्-' इति सुपो लुक्। मुखस्वरनिवृत्तौ उदाहरराम्-उपाप्तिमुखः, प्रत्यग्निमुखः। 'मुखं खाङ्गम्' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वे प्राप्ते 'नाव्ययदिकशब्द-' इत्यादिना प्रतिषेधः । तथा च 'बहुबीही प्रकृत्या-' इति पूर्वशब्दप्रकृतिस्वर एव भवति, पूर्वपदं च समास-

(१-१-४१) अधिहरि । ४४२ अव्ययादाप्तुपः । (२-४-६२) अव्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च सुक् स्यात् । तत्र शालायाम् । विहितविशेषणाचेह--असु- चैसी । अव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापि न गौर्षे । 'आव्यवसंज्ञायां यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापि न गौर्षे ।

दिति शेषः । श्रिधहरीति । विभक्त्यथेंऽव्ययीभावः, हरावित्यर्थः । श्रव्ययादाप्रमुपः । श्राप् च छुप् च श्राप्तुप् , तस्य श्राप्तुपः, समाहारद्वन्द्वात् षष्टी । 'र्यच्नितयार्ष-' इत्यतो लुगिल्यत्वर्वते । तदाह—श्रव्ययाद्विहितस्येति । तत्र शालायामिति । तत्रेत्वस्याव्ययत्वाद् श्रापो लुक् । स्त्रीत्वबोधनाय शालायामिति । श्रथेति ।
श्रत्र छुपो लुक् । विहितेति । श्रव्ययात्परस्यत्यत्वन्तत्वा श्रव्ययाद्विहितस्येति व्याख्यानादिति भावः । श्रत्युच्चैसाविति । उचैरतिकान्त इति विभद्दे 'श्रत्याद्दः
कान्ताद्यर्थे द्वितीयया' इति समासः । श्रिकरणाशक्तिप्रधानान्यव्ययानि वृत्तिविषये शक्तिमत्प्रधानानि भवन्ति, यथा दोषामन्यमहः, दिवाभूता रात्रिरिति । श्रतो द्वितीयासम्भवाद् 'श्रत्यादयः-' इति द्वितीयासमासस्याविरोधः । श्रत्र समासाद्विहितस्य छुपः श्रव्ययभ्तादुचैश्शब्दात् परत्वेऽपि ततो विहितत्वाभावाद् न लुक् । श्रत्युचैरिति समुदायस्य तु नाव्ययत्वम्, स्वरादिगणे उचैश्शब्दस्य केवलस्य पाठादिति भावः । नतु स्वरादिगणे केवलोचैश्शब्दस्य पाठेऽपि 'स्वरादिनिपातमव्ययम्' इति श्रव्ययसंज्ञा भवत्येव,
'प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम्' इति वचनादित्याशङ्कते—श्रव्ययसंज्ञायां यद्यपि
तदन्तविधिरस्तीति । परिहरति—तथापि न गौण इति । सर्वनामसंज्ञाया-

स्वरेगान्तोदात्तम् । विसर्गस्थानिकस्य सकारस्य उपचार इति प्राचां संज्ञा तिष्वशृतावुदाहरग्राम् । उपपयःकारः । उपपयःकामः । इह 'श्रतः कृकमि—' इति प्राप्तं सत्वम्
'श्रवन्वयस्य' इति पर्युदस्यते । परिगग्रानं किम् , उपाग्न्यधीयान । इह 'ख्रवामिन्त्रते'
इति पराङ्गवद्भावेन षाष्ठम् 'श्रामिन्त्रतस्य च' इत्याद्युदात्तत्वं यथा स्यात् । पराङ्गवद्भावे
हि श्रव्ययानां प्रतिषेघ उपसंख्यातः, उपाग्न्यधीयानेत्यादौ मा भूदिति । तथा उपाष्टिम किमत्यादौ 'श्रव्ययसर्वनाम्नाम्—' इत्यकच न । उपकुम्मंमन्यः । 'खित्यनव्ययस्य' इति वर्तमाने 'श्रविषदजन्तस्य—' इति विहितो यो मुम् तस्येह प्रतिषेघो न । उपकुम्भी-भूतः । इह 'श्रस्य च्वौ' इतीत्वस्य प्रतिषेघो न । इत्विवधौ हि 'श्रव्ययस्य च्वावि-तीत्वं न' इति प्रतिषेघ उच्यते दोषाभूतमहः, दिवाभूता रात्रिरित्यत्र मा भूदिति । स्यादेतत्, स्वरादित्वेनैव सिद्धत्वात् 'तद्धितश्र—' इत्यादि चतुःस्त्री व्यर्था । तत्र हि 'तिसलादिस्तद्धित एघाच्पर्यन्तः' इत्यादिना 'च्व्यर्थाश्च' इत्यन्तेनासिप्रत्ययमौग्रादिकं वर्जयत्वा 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' इत्यस्यार्थः संगृद्धाते । 'कृन्मकारसंध्यत्तरान्तः' इत्य-नेन 'कृन्मेजन्तः' इत्यस्यार्थः संगृद्धाते । 'क्त्वातोऽस्रन्तसुनः' 'श्रव्ययीभावस्य' इति व्यर्थमिबिङ्गस्वात्' (ता १६३३)।
'सदशं त्रिषु बिङ्गेषु सर्वांसु च विभक्रिषु। बचनेषु च सर्वेषु यक्ष ब्येति तद्व्ययम्॥'

मुपसर्जनस्य नेति प्रकृतः प्रतिषेधः श्रव्ययसंज्ञाविधावनुवर्तत इति 'तिद्धितरचासर्व-विमक्षिः' इति स्त्रे भाष्ये स्पष्टमिति भावः । श्राव्यवहृणं व्यर्थमिति । 'श्रव्ययादा-प्रुपः' इति स्त्रे इति शेषः । श्रिलङ्गत्वादिति । श्रव्ययानां लिज्ञाभावादित्यर्थः । तथा च वार्तिकम्, 'श्रव्ययादाव्लुग्वचनानर्थक्यं लिज्ञाभावात्' इति । तथा 'तिद्धित-श्वासर्वविभिक्तः' इति स्त्रे भाष्येऽप्युक्तम्—श्रीपुंनपुंसक्त्वानि सत्त्वग्रुणाः, एकत्वद्धि-त्वबहुत्वानि च । एतानर्थान् ये न वियन्ति तद्व्ययमिति । ननु श्रव्ययानां लिज्ञाभावे 'सदरां त्रिषु लिज्ज्ञु-' इल्याथवंषाश्रुनिविरोध इल्याशङ्कय परिहरति—सद्दशमिति । त्रिषु लिज्जेषु सर्वाद्ध च विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च यद् न व्येति–विकारं न प्राप्नोति, सदशम् एकप्रकारमेन भवति, तद्व्ययमिति श्राथवंषाश्रुतियोजना । श्रत्र विभक्ति-

स्त्रद्वयं तु स्वरूपेरीव पट्यत इति अत्राहुः—पुनर्वचनमनित्यत्वज्ञापनार्थम् । तेन प्रागुक्तं 'लुब्मुखस्वरोपचाराः' इति परिगरानं लभ्यते । 'पुरा सूर्यस्योदेतोराधेयः' । 'पुरा क्रस्य विद्यपो विरप्शम्'इत्यादिसिद्धये, 'न लोकाव्यय-'इत्यत्र' अव्ययप्रतिषेधे' तोसुन्क-सुनोरप्रतिषेध इति वद्यते तद्प्यनेनैव लभ्यत इति । स्रव्ययादापसुपः। 'एय्क्तिन-यार्ष-' इति स्त्राल्लुगत्रातुवर्तत इत्याह-लुक् स्यादिति । अव्ययमिति महासंज्ञाकरण-मन्वर्थसंज्ञाविधानार्थम् । न व्येति विविधं विकारं न गच्छति । सत्त्वधर्मान् लिङ्कसंख्या-दीन्न गृह्णातीति यावत् । तेनात्युचैसौ त्रात्युचैसः इत्यादिसिद्धिः । त्र्यतिकान्तप्रधानत्वेन सत्त्व-धर्मपरिग्रहाद्व्ययसंज्ञाया अत्राभावात् । नन्वेवमप्युचैःशब्दस्याव्ययत्वानपायात् सुपो हुक् दुर्वार इसत आह—विहितविशेषणादिति । अत्युचैसाविति । नतु श्रसादयः क्रान्तावर्थे द्वितीयान्तेन समस्यन्ते, उचैःशब्दस्त्वधिकरणशक्तिमत्प्रधान इति कर्मत्वायोगान्न तस्य द्वितीयान्तता । सत्यम् , शक्तिप्रधानान्यपि कानिचिद्व्ययानि वृत्तिविषये शक्तिमत्त्रधानानि कचिद् भवन्ति । यथा दोषामन्यमहः । दिवामन्या रात्रि-रिनि । ततथ प्रक्रियादशायामुचैःशब्दस्य द्वितीयान्तत्वं संभवतीति दिक् । ननु स्वरा-दिपु उचैःशब्दः पठ्यते तत्र क्यं तदन्तस्य प्रसङ्ग इति चेन्न । ऋन्वर्थसंज्ञयैव तदन्त-विधरपि ज्ञापनात् । श्रन्यया उपसर्जने प्रसङ्गाभावेन तन्निवृत्त्यर्थाया श्रन्वर्थसंज्ञाया वैयर्थ्यापत्तेः । तेन परमस्वः परमोचैरिलादौ सत्त्वधर्मापरिप्रहादव्ययत्वं सिद्धम् , तदे-तदाह—ग्रव्ययसंज्ञायां यद्यपीत्यादि । 'श्रव्ययादापो लुग्वचनानर्थक्यं लिज्ञा-भावात्' इति वार्तिकं मनसि निधायाह—स्त्राब्यहणं व्यर्थिमिति । स्त्रस्थोक्तिसंभ-

वचनशब्दौ कारकसंख्यापरौ, न तु प्रत्ययपरौ, अन्यतरप्रहरावैयर्थ्यात् । लिङ्गकार-केति । लिङ्गकारकसंख्याभावः परः तात्पर्यविषयभूतो यस्या इति विग्रहः । लिङ्गेष्व-त्यादिषु सप्तमी हि 'षष्टी चानादरे' इति विहिता । तथा च लिङ्गकारकसंख्याः श्रनाहत्य यन व्येति-विकारं न प्राप्नोति, किन्तु सदशम्-एकप्रकारमेव भवति, तदव्ययमित्युदा-हृतश्रुतेरर्थः । 'तदिश्वासर्वविभक्तिः' इति स्त्रभाष्ये 'स्त्रीपुंनपुंसकत्वानि सत्त्वगुर्गाः, एकत्वद्वित्वबहुत्वानि च । एतानर्थान् ये न वियन्ति तद्वययम्' इत्युपिचप्य तत्र प्रमाण-त्या अस्याः श्रुतेरुदाहृतत्वादिति भावः । श्रयं च लिङ्गकारकसंख्याभावनियमो निपा-तानामेव, स्वरादीनां तु कतिपयानां लिङ्गकारकसंख्यान्वयोऽस्त्येव 'स्वरादिनिपातमव्ययम्' इति सूत्रे भाष्ये 'चादीनामसत्त्ववचनानामेव संज्ञा । स्वरादीनां तु सत्त्ववचनानामसत्त्व-वचनानां च ' इत्युक्तत्वात्, स्वस्ति वाचयति, स्वस्ति वाच्य इति, चीरो पुराये स्वः पतित. प्रातर्यजते इत्यादौ कर्मकारकयोगदर्शनाच । अथ प्रसङ्गादाह-वर्ष्टीति । अव श्चिप इत्यपर्सगयोः श्रकारस्य लोपं इलन्तानाम् श्रापं च भागुरिनामक श्राचार्यो विष्ठ, इच्छतीत्वर्थः । एवशब्दस्तु पादपूरगाः । श्रवेत्युपसर्गे श्रादेरेवाकारस्य लोपो नान्यस्य, श्रपिना साहचर्यात् । भागुरिशब्दं दन्खोध्यादिं केचित्पठन्ति । तत्त्वबोधिन्यां तु पवर्ग-चतुर्थादिः पठितः । शब्देन्दुशेखरेऽप्येवम् । यथा वाचेति । परिगर्णनिमिति केचित् । उदाहररामात्रमिखन्ये । यद्यपि 'वश कान्तौ' इत्यस्य छन्दोमात्रविषयत्वं वद्यते, तथापि

वस्तु 'क्रियाम्' इति स्त्रे स्त्रीसमानाधिकरसादिति पत्तं गृहीत्वेति बोध्यः। स च न स्थितः, भूतिमयं ब्राह्मसाद्याद्यावितव्याप्तेः। यदि तु 'श्रामः' इति स्त्रानन्तरं 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः अव्ययात्' इति स्त्र्यने तदा सुब्ग्रहस्मापं व्यर्थम्, सुप इत्यतुत्रित्तं संमवादिति नव्याः। अलिङ्गत्वे आर्थवंस्पप्रस्मवविद्यागतश्चितिवरोधमाशङ्कयाह—सदस्मिति। एतेषु यत्र व्येति किन्तु सदस्म एकप्रकारं तदव्ययमिति योजना। यद्वा, यस्मान्न व्येति तदव्ययम् । लिङ्गसंख्याकारकेति। विभक्तित्रचनशव्दौ कारकसंख्यापराविति भावः। यद्यप्यव्ययीभावस्य लिङ्गसंख्याकारकयोगोऽस्ति तथापि वचनादव्ययत्वम् । अव्ययविशेषे कार्यान्तरमाह—चष्टीति। मागुरिराचार्यः। श्रापं चेविति। वष्टीखतुष्वज्यते। यथा वाचेति। परिगस्ननिदिमत्येके। अन्ये तूदाइ-

## अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् ।१५।

४४३ स्त्रियाम् । (४-१-३) श्रधिकारोऽयम् । समर्थानामिति यावत् ।

श्रस्मादेव लिङ्गाल्लोकेऽपीत्याहुः । वस्तुतस्तु विध भागुरिरिति श्लोको भाष्ये न दृश्यते । प्रत्युत 'ङ्याप्प्रातिपदिकात्' इति सूत्रस्थभाष्यपर्यालोचनया नास्तीत्येव युक्तम् । तत्र श्लेवमुक्तम् न्थ्रान्यात्रे व्यव्या मालेत्यादौ श्रन्तवत्त्वेन प्रातिपदिकत्वादेव सिद्धम् इत्युक्त्वा, कुञ्चा उष्णाहा देवविशेति हलन्तात् टापः स्वाद्यर्थमाल्यह्यणमिस्त्विति श्राचिप्य 'कुञ्चानालभेत उष्णाहककुभौ देवविशं च' इति श्रकारान्तादेव तत्रापि टाविन्युक्त्वा 'डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्' इति बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाः इत्यर्थम् श्राब्यहणुमिति समाहितम् । तस्मात् 'श्रापं चैव हलन्तानाम्' इत्याश्रित्य वाचा निशा दिशेत्य-युक्तम् । श्रत्र निश्चित्येराप्यत्वच्येषे के श्रदन्तत्वाद्यपि निशा इत्यादिष्वपसंभवेऽपि वाचाशब्दः श्रसाधुरेवेति शब्देन्दुशेखरे स्थितम् ।

इति श्रीवासुदेवदीक्तितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां-

बालमनोरमाख्यायाम् ऋव्ययनिरूपगां समाप्तम्।

ऋथ स्त्रीप्रत्यया निरूप्यन्ते । तदेवम् 'ब्याप्पातिपदिकात्' इत्यिकृत्य 'स्वौजसमौट्-' इति सूत्रं सप्रपञ्चं निरूप्य तदुत्तरमनुकान्तान् स्त्रीप्रत्ययानिरूपियतु-माह—स्त्रियाम् । ऋधिकारोऽयमिति । 'ऋजाबतष्टाप्' इत्याबुत्तरस्त्रेष्वनु-इत्त्यर्थमिदं सूत्रम् ,न तु स्वतन्त्रविधिरित्यर्थः । कियत्पर्यन्तमयमधिकार इत्यत स्नाह— समर्थेति। यावदित्यवधौ। 'समर्थानां प्रथमात्—' इत्यतः प्रागित्यर्थः । ऋत्रेदमवधेयम्—

'स्तनकेशवती स्त्री स्याङ्गोमशः पुरुषः स्पृतः ।

उभयोरन्तरं यच तदभावे नपुंसकम्॥'

इति लच्च एलचितम् अवयवसंस्थानिवशेषात्मकं लौकिकं स्त्रीपुंसयोर्लिङ्गम्। तद्मावे तयोरुमयोर्मावे सित यदुमयोरन्तरं सदृशं तन्नपुंसक्रमित्यर्थः । तिद्दं लौकिकं लिङ्गमित्मित्य शास्त्रे नोपयुज्यते, तस्य अनेतने खद्वामालादौ नाधात् स्त्रीप्रत्ययानापत्तेः, दारानित्यादौ 'तस्माच्छसो नः पुंसि' इति नत्वानापत्तरच । किं तु सत्त्वर जस्तमसां प्राक्तत्युग्णानां बुद्धिः पुंस्त्वम् , अपचयः स्त्रीत्वम् , स्थितिमात्रं नपुंसकत्वम् । अत एव उत्कर्षापकर्षसत्त्वेऽपि स्थितिमात्रमादाय 'सामान्ये नपुंसकम्' इति प्रवादः । उत्कर्षापकर्षसाम्यात्मकावस्थात्रयसाधारणस्थितिमात्रविवच्चायां नपुंसकं भवतीति तदर्थः। ईदश-

रगामात्रमिसाहुः । **चगाह इति ।** श्रापिना साहचर्यादादिरेवाकारो लुप्यते नान्स्य इति भावः ॥ इति तत्त्वबोधिन्यामञ्ययप्रकरगाम् ॥

मवस्थात्रयं केवलान्वयि, अयं पदार्थः, इयं व्यक्तिः, इदं वस्तु-इति व्यवहारस्य सार्वत्रि करवात । तचेदं लिङ्गमर्थनिष्ठमेव । तदुक्तं भाष्ये-'एकार्थे शब्दान्यत्वाद् दृष्टं लिङ्गान्य-त्वमवयवान्यत्वाच' इति । एकस्मिन्नेवाथं प्रष्यैः, तारका, नज्जनम् इति शब्दनाना-त्वदर्शनात कटीकटीरादौ रेफायवयवोपजनने लिइभेददर्शनाच स्तनकेशायतिरिक्रमेव लिइ-मित्यर्थ इति कैयटः। पुॅक्किइः शब्द इत्यादिव्यवहारस्तु वाच्यवाचकयोरभेदोपचाराद्वोध्यः। न च उपचयादिधर्माणां विरुद्धत्वादेकत्र समोवशायोगादेकस्य द्वित्रिलिङ्गताऽनापत्तिरिति वाच्यम्, एकैकस्मिन् वस्तुनि च्रायभेदेन त्रयाणां धर्माणामपि समावेशोपपत्तेः । उक्नं च भाष्ये-'कश्चिद्धि सत्त्वादिधर्मः कचिन्सहर्तमपि नावतिष्ठते, यावदनेन वर्धितव्य-मपायेन वा युज्यते' इति । न चैवं सति युगपद् द्वित्रिलिङ्गत्वानापत्तिरिति वाच्यम् . न हि व्यवहारे स्वसमकालिकपदार्थसत्ता प्रयोजिका, तथा सति भूतभविष्यद्यवहारोच्छेदा-पातात् । तत्र कश्चिन्छन्दः एकलिङ्गविशिष्ट एवार्थे प्रयोज्यः, करिचत् द्विलिङ्गे, कश्चित्त त्रिलिङ्गे इत्येतत् लिङ्गानुशासनशास्त्रादवगन्तव्यम् । एषां पुंस्नीनपुंसकशब्दानां वृद्धयादि-शब्दवदस्मिन् शास्त्रे संकेतश्च लिङ्गानुशासनत एव ज्ञेयः । उक्कं च भाष्ये 'श्रवश्यं तावत् कश्चित् स्वकृतान्त आस्थेयः' इति, वैयाकरणसिद्धान्त इत्यर्थः । 'कृतान्तौ यम-सिद्धान्तौ ? इत्यमरः । तत्र टिघुभादिसंज्ञावल्लघुसंज्ञामकृत्वा महासंज्ञाकरणसामध्यित् सति संभवे स्तनकेशवतीत्यादिलौकिकं लिक्कमप्यत्राश्रीयते । श्रन्यथा 'पश्चना यजेत' इत्यत्र स्नीव्यक्ताविप सत्त्वाद्यपचयात्मकपुंस्त्वाद्यनपायाद् 'श्राङो नाऽस्त्रियाम्' इति नाभावस्याविरोधात् स्त्रीपशुरप्यालभ्येत । तदेतश्रतुर्थस्य प्रथमपादे 'तथालिङ्गम्' इत्य-धिकरणे अध्वरमीमांसाकतहलवृत्ताववोचाम । त्रिविधमपि एतिक्कः जातिव्यक्तिवत् प्राति-पदिकार्थ एव । प्रत्ययार्थत्वे प्राधान्यापत्तौ त्र्यजा, खट्वा इत्यादौ स्नीत्वविशिष्टतादात्म्या-वच्छित्राजादिबोधोऽन्भवसिद्धो विरुध्येत । किं च मातुद्रहितस्वसगवादिशब्देषु विनापि टाबादिप्रखयं स्रीत्वविशिष्टार्थस्य बोधात् प्रातिपदिकस्य तत्र शक्तयावरयकत्वे टाबादी-नामपि शक्तिकल्पने गौरवम् । 'ऋकारान्ता मातृदुहितृस्वस्रयातृननान्दरः, प्रावृड्विपुड्-रुकृत्विषः' इत्यादितिङ्गानुशासनसूत्राएयपि प्रकृतिविषयाएयेव दश्यन्ते । श्रत एव च 'कृदिकारादक्षिनः' इत्यत्र श्रक्षिन इत्येतद्र्यवत्। श्रन्यथा क्षिनेव स्नीत्वस्योक्षरवाद् डीपो-ऽप्राप्तेः तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव । न चैवमपि प्रकृत्यैव श्लीत्वस्योक्तत्वात् कथं टाबादय इति वाच्यम्, द्वावित्यादिवत् प्रकृत्युक्तस्यान्यावर्तकत्वात्, अन्यथा टाबादिविधिवैयर्थ्यात् । तथा च स्त्रीत्विमिह प्रातिपदिकस्यैव वाच्यम् , टाबादयस्तु तद्द्योतकाः । तथा च टाबादिषु सत्सु श्रवश्यं स्त्रीत्वबोध इति नियमः, न तु टाबादिषु सत्स्वेदेति नियम

१ पुष्यस्तारका तारकं नच्चत्रम्-इति क ।

४५४ ऋजाद्यतष्टाप् (४-१-४) ब्रजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्स्त्रीत्वं तत्र द्योसे टाप् स्यात् । श्रजाशुक्तिकीं कीपश्च वाधनाय । श्रजा । श्रतः, खटवा ।

इति । स्रजाद्यतष्ट्राप् । श्रजः श्रादिर्थेषां ते श्रजादयः ते च श्रच्चेति समा-हारद्वन्द्वात् षष्ठी । 'कथाप्प्रातिपदिकात्' इत्यतः प्रातिपदिकादित्यनुवृत्तं षष्ठया विपरिगा-तम ऋजादिभिः श्रता च विशेष्यते. तदन्तविधिः । तत्राद्विषये 'समासप्रस्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधो बक्कव्यः' इति निषेधो न, 'उगिद्धर्राप्रहणुवर्जम्' इत्युक्तेः । ङ्याच्य्रहर्णं तु नानुवर्तते, 'स्त्रियाम्' इल्यधिकारे तयोर्विषेयत्वात् । न च त्र्रजादिभिः प्रातिपदिकस्य विशेषग्रेऽपि तदन्तविधिनीस्ति, 'समासप्रत्ययविधौ-' इति निषेधात् . 'प्रहरावता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति' इति च निषेधादिति वाच्यम् . 'शुद्धा चा-महत्पूर्वा जातिः' इत्यत्र अमहत्पूर्वेति वचनेनात्र तदन्तविधिज्ञापनात् । किं च स्त्रियां व्यक्तौ गम्यमानायामिति नार्थः, तर्हि श्रजा खट्वेत्यादी अजत्वाद्याकारेगा वस्तुतः श्ली-व्यक्तौ गम्यमानायां टाबादिप्रखयाः स्यः। ततरच टाबादिप्रखयेषु प्रयुज्यमानेषु स्रीत्वस्य भानं न नियतं स्यातः । श्रतः स्त्रियामिति भावप्रधानो निर्देशः-स्त्रीत्वे इति यावतः । तदाह—ग्रजादीनामित्यादिना । श्रजायन्तानामित्यर्थः । द्योत्ये इति । उक्त-रीत्या स्त्रीत्वस्य प्रातिपदिकार्थत्वादिति भावः । उक्तं च भाष्ये—'स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं वर्तते तसाद्वाबादयो भवन्ति खार्थे' इति । टाप् स्यादिति । प्रखयः, परश्च इखिध-कृतम् । कस्मात् परो भवतीत्याकाङ्क्तायां सिक्षधानाद् श्रजादिभ्यः श्रदन्ताचेति बोध्यम्। ननु अजादिगरो अज. अश्व इत्याद्यदन्तपाठी व्यर्थः, अदन्तत्वादेव सिद्धेरित्यत आह-**त्राजाद्यकिरिति । 'वयसि प्रयमे' 'जातेरत्रीविषयात्-'** इत्यादिवच्यमागुरा डीपो <del>जीवश्य प्रदन्तटावपवादस्य</del> वाधनार्थमजादिप्रहर्णामित्यर्थः । एवं च श्रदन्तटावपवादौ डीप्डीयौ, तयोरप्यजादिटाबपवाद इति फलति । श्रजशब्दः छागजातौ वर्तते । 'श्रजा छागी तुभच्छागबस्तच्छगलका अजे' इत्यमरः । अज शब्दात् टाप् ,टपावितौ, सवर्गा-दीर्घः । व्यपदेशिवत्त्वाद् श्रजान्तत्वम् । श्रत इति । उदाहरगं वच्यत इति शेषः । खदवेति । 'खट कांचायाम्' 'श्रश्रुष्ठिलटिकरिएखटिविशिभ्यः कन्' खट्वशब्दः

श्रजाद्यतः । श्रजशब्दः श्रादिर्थस्येति बहुवीहिः । श्रच् श्रादिर्थसेति तु नार्थः । 'ऋचि' इति निर्देशात् , गगापाठसामध्यांच । ऋदिति न स्वरूपग्रहणाम् , 'संख्याया-' इति लिङ्गात् , अजादिभ्यः पृथक्पाठसामध्यांच । इह 'ख्याप्प्रातिपदि-कात . इलिधिकारेऽपि व्यापौ न संबच्येते इहैव तयोविधयत्वात , श्रापि तु प्रातिपदि-कमेव । तचाकारेख विशिष्यते विशेषयोन च तदन्तत्वलाभः, तदाह—ग्रजादीनाम-कारान्तस्य चेति । सूत्रे 'श्रतः' इति षष्ठी । तदर्थश्च वाच्यवाचकभावः । स्त्रिया- श्चदन्तः, तस्मात् टापि सवर्गादीर्घः । 'शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः' इत्यमरः । ननु 'प्रत्ययः, परश्च' इत्यनुन्दतौ दिग्योगपश्चम्या युक्कत्वाद् श्रजादिभ्यः ग्रतश्च टाप स्यात् स्रीत्वे बोत्ये इत्यर्थ एव युक्कः । तथा च 'श्रजाबतः' इति षष्ट्याश्रयग्रमयुक्कमित्यत

मिति तु धर्मप्रधानो निर्देश इत्याशयेनाह—वाच्यं यत् स्त्रीत्विमिति । एतच लिङ्गं प्रातिपदिकार्थ इति पत्ताभिप्रायेगोक्तम् । कस्माद्भवतीत्याकाङ्ज्ञायां सन्निधानादजादि-भ्योऽकारान्ताचेति बोध्यम् । 'इको यगाचि' इत्यत्र कस्मादचि पर इत्याकाङ्ज्ञाया-मिक इति यथा । टापः पकारः स्वरार्थः, 'श्रौङ श्रापः', 'श्राङि चापः', 'याडापः'. इत्यादौ सामान्यमहरागर्थस्य । तद्विधानार्थष्टकारः । श्राबित्युक्ते हि तदनुबन्धपरिभाषया 'त्रौंक त्रापः' इलादावयमेव गृह्येत, डाप्चाषोस्तु ग्रह्यां न स्यात् । नन्वत इल्वेव सिद्धे अजादिप्रहर्णं व्यर्थम् । न च कुञ्चा उष्णिहा देवविशा इत्यादिषु हलन्तत्वादप्राप्ते विध्यर्थ तदिति वाच्यम् । तथा हि सति कुन्नेत्यादिरेव गृह्येत, न त्वजादिरतो व्याचष्टे---श्रजाद्यक्तिर्ङीपो ङीपश्चेति । खद्वेति । 'खर् काङ्चायाम्' 'श्रश्रुपुषिलाटिः खटिकिए।विशिभ्यः कन्' । नन्वचेतनानां खट्वादिशब्दानां कथं लिङ्गव्यवस्थेति चेत । उच्यते—लोकप्रसिद्धं स्तनाद्यवयवसंस्थानविशेषात्मकं लिङ्गं न व्याकरणे आश्री-यते, दारानिखादौ नत्वाभावप्रसङ्गात् , तटस्तटी तटमिखादौ यथाययं लिङ्गत्रितयनि-बन्धनकार्याणामसिद्धिप्रसङ्गाच, किन्तु पारिभाषिकमेव लिङ्गन्नयम् । तच केवलान्वयि । श्रयमर्थ इयं व्यक्तिरिदं वस्तिवति शब्दानां सर्वत्राप्रतिबद्धप्रसरत्वात् । तत्र कश्चिच्छब्द एकस्मिँ ब्लिङ्गे शक्तः कश्चिद् द्वयोः कश्चित् त्रिषु इति लिङ्गानुशासनादिभ्यो निर्गीयम् । कुमारब्राह्मणादिराज्दास्तु लौकिकपुंस्त्वविशिष्टे शास्त्रीय पुंस्त्वे शक्काः । लौकिकस्त्रीत्व-विशिष्टे च शास्त्रीयस्त्रीत्वे । कथमन्यथा कुमारी कुमार इत्यादयः प्रयोगा व्यवतिष्ठेरन् । 'करेगारिभ्यां स्त्री नेभे' इत्यमरस्याप्ययमेवार्थः । नन्वेवं पशुनेति पुंस्त्वं विवित्तित-मिति मीमांसकोद्धोषः कथं योज्यः । पारिभाषिकस्यान्यावर्तकतया तद्विवचाया श्रक्ति-बित्करत्वात् । लौकिकस्य तु लिङ्गस्य पशुशब्दादप्रतीतेरिति चेत् । श्रत्राहुः-- 'छागो वा मन्त्रवर्णात्' इति षष्टान्त्याधिकरणन्यायेन पुंस्त्वस्य नियमो बोध्यरछागशब्दस्य लौकिकपुंस्त्वविशिष्टपारिभाषिके शक्करवादिति । तच जातित्रयमिखेके । उक्कं च हरिशा—'तिस्रो जातय एवैताः केषाश्चित्समवस्थिताः । श्रविरुद्धा विरुद्धाभिर्गोमनुष्या-दिजातिभिः'। भाष्ये तु प्रकारान्तरमुक्तम्—'संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थयौ स्वकृता-न्ततः । संस्त्याने स्त्यायतेर्व्डट् स्त्री सूतेः सप् प्रसवे पुमान् । उभयोरन्तरं यच तदभावे नपुंसकम्' इति । श्रस्यायमर्थः —संस्त्यानं स्त्रीसत्त्वरजस्तमोलज्ञगानां गुगानामपन्ययः। पसवी गुगानामुपचयः । सप् पुमान् । सूतेर्घातोः सप् सकारस्य पकारादेश इत्यर्थः ।

श्रजादिभिः स्रोत्वस्य विशेषणाबेह—पञ्चाजी । 'द्विगोः' (स् ४७६) इति डीप् । श्रत्र हि समासार्थसमाहारिनष्टं स्रीत्वम् । श्रजा। एडका । श्रश्रा । चटका। मृषिका।

श्राह—श्रजादिभिरिति । श्रजायत इति षष्टीमाश्रित्य श्रजादीनाम् श्रदन्तस्य च वाच्ये स्त्रीत्वे टावित्येवम् श्रजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणादित्यर्थः । पञ्चाजीति । पञ्चानामजानां समाहारः इति विश्वहे 'तिद्धितार्थ—' इत्यादिना द्विगुः, 'श्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः' इति स्त्रीत्वम् , 'द्विगोः' इति स्त्रीप् , 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । नन्वत्र समासे श्रजशब्दसत्त्वात्तद्वाच्यमेव स्त्रीत्वानस्यत् श्राह—श्रजेति । हि यतः श्रत्र पञ्चाजराव्दे समासार्थभूतो यः समाहारः तिष्ठाष्टं स्त्रीत्वं पञ्चाजेति समुदायस्य वाच्यं नत्वजशब्दस्य, श्रतोऽत्र न टाबिल्पर्थः । न चोक्तरीत्या तदन्तिविधसत्त्वाद्वरशब्दान्तस्य पञ्चाजेति समासस्य श्रहणात् तद्वाच्यत्वं स्त्रीत्वस्यति वाच्यम् , सल्यपि तदन्तिवधौ श्रजादीनां श्रुतत्वेन स्त्रीत्वस्य तद्विशेषणाताया एव न्याय्यत्वात् । श्रजादिभ्यप्टाप् स्त्रीत्वे योल्ये इति व्याख्याने तु स्नीत्वस्य श्रजादिशब्दवाच्यत्वालाभात् समाहारनिष्ठमपि स्नीत्वमादाय टाप् स्यादिति भावः ।

अथाजादीनुदाहरति—अजेत्यादिना। एडकेति। 'मेब्रोरओरणोयु-मैषवृष्ण्यय एडके' इत्यमरः । अस्य स्त्रीत्वे कोशान्तरं मृग्यम् । अश्वेति। 'वाम्यश्वा वडवा' इत्यमरः । चटकेति । चटकः पत्त्वजातिविशेषः । अस्य जातिशब्दस्य स्त्रीत्वं मृग्यम् । अमरस्तु 'चटकः कलविद्वः स्यात्तस्य स्त्री चटका' इत्याह् । मृषिकेति।

श्रीगादिकोम्सुन्प्रस्थो इस्वश्च बाहुलकादिति कैयटः। 'पूनो हुम्सुन' इति माधवः। तयोश्पचयापचययोरभावे सित यदुभयोरन्तरं सहरां तबापुंसकं 'नभ्राएनपाद-' इति निपातनादिति भावः। तथावस्थितिसाम्यं नपुंसकम्। तत एवाविभावितरोभावयोरिप स्थितिसामान्यविवक्तासंभवान्नपुंसकिलिङ्गं सर्वनामेति सिद्धान्तः। श्रीपुमान्नपुंसकिपिति शब्दाश्च शुक्कादिशब्दवस्में धर्मिणि च वर्तन्ते। स्वकृतान्तत इति-वैयाकरणसिद्धान्तत इस्वर्थः। 'कृतान्तौ यमसिद्धान्तौ' इस्प्रमरः। पञ्चाजीति । पश्चानामजानां समाहार इति 'तिद्धतार्थ-' इस्तिदिन द्विगः। 'श्रकारान्तोत्तरपदः-' इति श्रीत्वे 'द्विगोः' इति श्रीप् । न चात्र प्रस्थविष्ठो तदन्तविधिवरहादेव टापोऽप्रवृत्तौ श्रीवेव स्यादिति वाच्यम्। श्रमहत्पूर्वप्रहृणोनानुपसर्जनाधिकारेण च श्रीप्रस्थेषु तदन्तविधिन्नगाद्वाप्प्राप्तेः सत्त्वात्। समासार्थसमाहारिनष्ठमिति । नन्वजहत्स्वार्थायां वृत्तौ समाहारोऽप्यजाद्यर्थ एवेति चेत्। मैवम् , तथापि तस्य पदान्तरसम्भिन्याहाराप्त्रा बहिरङ्गत्वात्, टाव्विधेस्त्वन्तरङ्गे चरितार्थत्वात्। कथं तर्हि परमाजिति चेत्। प्रागुत्पन्नस्थैव टापस्तत्र श्रवणात्। श्रस्यजा निर्जस्य त्वदन्तत्वप्रमुकृष्टाविस्ववेह। प्रागुत्पन्नस्थैव टापस्तत्र श्रवणात्। श्रस्यजा निर्जस्य त्वदन्तत्वप्रमुकृष्टाविस्ववेदि।

पृषु जातिलक्तयो कीष् प्राप्तः । वाला । वस्ता । होढा । मन्दा । विलाता । पृषु 'वयित प्रथमे' (सू ४७८) इति कीप् प्राप्तः । 'सम्भक्षाजिनशण्पियडेभ्यः फल्कात् (वा २४६१) । सम्फला । मस्रफला 'क्यापोः-' (सू १००१) इति हस्तः । 'सद्-क्काग्रहप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात्' (वा १४६६)। सत्युष्पा । प्राक्षुष्पा । प्रत्यक्पुष्पा ।

'चुचुन्दरी गन्धमूषी दीर्घदेही तु मूषिका' इलामरः । **एषु जातीति ।** श्रजादिपञ्चसु 'जातेरस्त्री-' इति बीष् प्राप्तः । सः श्रजादिटापा बाध्यत इत्यर्थः । बालादयः प्रथमवयो-वचनाः. तत्र होढादित्रयस्य प्रथमवयोवाचित्वे कोशो सुग्यः । एष्विति । बालादि-पञ्चसु 'वयसि प्रथमे' इति बीप् प्राप्तः। सः अजादिटापा बाध्यत इत्यर्थः। सम्भस्त्रेति। 'पाककर्ण-' इति सूत्रभाष्ये पठितमिदं वार्तिकमर्यतः संग्रहीतम् । सम् , भन्ने, ऋजिन, शएा, पिएड, एतेभ्यः परो यः फलशब्दः तस्मादिप 'पाककर्ण-' इति बीष् न भवति. किं तु टाबेवेखर्थः । सम्फलेति । समृदानि फलानि यस्या इति विप्रहः । अस्य-फलेति । भस्त्रेव फलानि यस्या इति विश्रहः । 'भस्रा चर्मप्रसेविका' इत्यमरः । नन भस्नाशब्दस्य नित्यस्रीत्वाद् भाषितपुंस्कत्वाभावात् 'स्नियाः पुंवत्-' इति पुंवत्त्वस्याप्रसक्तेः क्यं हस्त इत्यत श्राह—ड्यापोरिति । 'व्यापोः संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्' इति हस्त इत्यर्थः । त्रजिनफला, रायाफला, पिराडफला, त्रोपधिविरोषसंज्ञाः । सद्ग्रचकाराङ । अयमिप 'पाककर्ण-' इति स्त्रपठितवार्तिकार्थसंप्रहः। सत्, अन्, काराङ, प्रान्त, रात, एक, एतेभ्यः परो यः पुष्पशब्दः तस्मादि 'पाककर्यपर्यापुष्पफलमूलवालोत्तरमदाच' इति डीष् न भवति, किन्तु टावेवेखर्थः । सत्युष्येति । सन्ति पुष्पाया यस्म इति विप्रहः। श्रन् इति लुप्तनकारः, श्रञ्जुधातुः गृह्यत इलिभिप्रेल उदाहरति—प्राक्षुष्पेति प्रामि पुष्पाणि यस्या इति विग्रहः । प्रत्यक्पुष्पेति । प्रत्यमि पुष्पाणि यस्या इति

न च पश्चाजीस्त्रापि तथास्त्वित वाच्यम् । 'द्विगोः' इति नीपा बाधितत्वात् । चट-किति । न चात्र 'प्रस्यस्थात्—' इतीकारः शङ्कयः । 'चटकाया ऐरक्' इति लिङ्गा-दिहैव निपातनाद्वा तदप्रकृतेः । एवं च ज्ञिपकादिषु चटकेति पठनं नातीवावस्यकिमिति नव्याः । मूषकेति । 'वृश्चिकृषोः किकने' इस्पिकारे 'मुषेदीं धश्च' इति किकनि इकारमध्यो मूषिकाशब्दः । यस्तु 'मूष स्तेये' इति दीर्घोपधात्मं आयां क्वुनि मूषकशब्दो माधवेनोक्कस्ततोऽप्ययं टाप् । प्रस्यस्थादितीत्वं तु विशेषः । केचित्तु क्वुष्ठनतोऽसाव-जादिगरो पाठं न प्रयुष्ट्वे, गर्या तत्पाठस्य जातिलच्चराडीप्वाधनार्थत्वात्सं आयाश्वातित्वात् । तथा चादन्तत्वादेव क्वुष्वन्ताद्वाप् सिध्यतीस्थाहः । तिचन्त्यम् , व्याद्रीस्थादिवादः । तथा चादन्तत्वादेव क्वुष्वन्ताद्वाप् सिध्यतीस्थाहः । तिचन्त्यम् , व्याद्रीस्थादिवादं वर्संज्ञात्वेऽपि जातित्वानपायात् । भस्राफलेति । भस्रेव फलानि यस्या इति विग्रहः ।

'श्रुदा चामहत्पूर्वा जातिः' (वा २४००-२४०१) पुंयोगे तु श्रुद्धी । 'श्रमहत्पूर्वा' किम्-महाश्रुद्धी । कुञ्जा । उष्णिहा । देवविशा।ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमेति पुंयोगे-

विग्रहः । काराङपुष्पा । प्रान्तपुष्पा । रातपुष्पा । एकपुष्पा ।

शृद्धा चामहत्पूर्वा जातिः। 'श्रजायतः-' इति प्रकृतसूत्रे पठितं वार्तिकः मेतत् । शहरातातः वाच्या चेद् श्रमहत्पूर्वः शहराब्दः स्नियां टापं लभते । जातिलच्या-नेषोऽपवादः । शुहात् <del>र</del>वभार्यायां विधिना कडायामुत्पन्ना स्त्री शुहा । जातिरित्यस्य प्रयोजनमाह—पुंचोगे त्विति । श्रद्रस्य स्त्री इत्येवं पुंयोगात् स्त्रियां वैत्तौ जातिबा-चित्वाभावान टाप्, किन्तु 'पुंयोगादाख्यायाम्' इति कीषेवेखर्थः । महाशृद्गीति । महती च सा शृहा चेति विष्रहः । कर्मधारयः। 'पुंवत् कर्मधारय-' इति पुंवत्त्वम् । श्चन्न महत्पूर्वत्वान टाप् , किन्तु जातिलज्ञराङीषेव । 'त्राभीरी तु महारह्ही जातिपुरी-गयोः समौ' इत्यमरः । नृपाच्छूदायामुत्पन्ना उत्रा, तस्यां ब्राह्मणादुत्पन्नः श्राभीरः, स्त्री चेदाभीरी । अत्र जातिप्रहृणस्य अमहत्पूर्वप्रहृणस्य च प्रयोजनिवचारः शब्देन्दु-शेखरे भाष्यप्रदीपोद्द्योते च स्फुटः । क्रुञ्चिति । कुश्वशब्दः चकारान्तः 'ऋत्विक्-' इत्यादिना क्विन्नन्तः पित्रजातिविशेषे वर्तते । 'यत्कौत्रमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्' **इ**ति रामायरो । उष्णिहराब्दो हकारान्तः, छन्दोविशेषे 'ऋत्विक्–' इत्यादिना कि**जन्त** एव । देवविश्शब्दः शकारान्तः, गराविशेषात्मकमरुत्स वर्तते, 'मरुतो वै देवानां विशः' इति श्रुतेः । एतेषामदन्तत्वाभावादप्राप्ते टापि तद्विधानार्थमजादिषु पाठः । 'च्याप्प्राति-पदिकात्' इति सूत्रभाष्ये त्वेषां त्रयाणामदन्तत्वम् श्रास्थितमिति 'वष्टि भागुरिरल्लो-पम्' इति श्लोकव्याख्यावसरे प्रपञ्चितमनुपदमेव । ज्येष्ठेति । यदा ज्येष्ठादि-

ड्यापोरिति । एतच 'फल निष्यत्तौ' इति घातौ माधवप्रन्थे स्थितम् । 'पाककर्ण-' इत्यत्र भान्ये तु दीर्घ एव दृश्यते । सद्च्कारांडेति । सत्प्राक्षारांडेति पाठो नार्दतन्य इति घ्वनयन्तुदाहरति—प्रत्यक्पुष्पेति । अत्र नन्याः—'संभका-' इत्यादि वचन- द्वयं 'मृलाज्ञजः' इति वच्चमायां च 'पाककर्ण-' इत्यनेन प्राप्तस्य नीषो निषेधार्थे तत्रैव स्त्रे भाष्ये पठितमपि फले विशेषामानादिहैव प्रन्यकरैः पठितम् । न चैतावताऽज्ञा- चन्तर्गग्रास्त्राग्योति अमः कार्यः । तथात्व मानाभावात् । किं तु वार्तिकान्येवेमानी- त्याहः । श्रुद्भा चेति । श्रुद्धशन्दष्टापमुत्पादयित जातिश्चेत् । महत्यूर्वस्तु न जाति- श्रेदितीहापि संबच्यते । तेन महती श्रुद्धा महाश्रुद्धित भवत्येव । पुंयोगे त्विति । पुंयोगश्च दाम्पत्यस्प एवेति न नियमः, किं तु जन्यजनकभावोऽपि ग्रह्मते । तथा च स्मृतिः— 'वैश्याश्रुद्धोस्तु राजन्यान्महिष्योगौ सुतौ स्मृतौ' इति । महाश्रुद्धीति । 'आभीरी

ऽपि । कोकिला जाताविप । 'मूलाक्षत्रः' (वा २४००) । श्रमूला। 'ऋश्वेभ्यो ङीप्' (सू ३०६) कर्त्री । दिख्ती । ४४४ उगितश्च । ( ४-१-६ ) उगिदन्ताव्याति-

शब्दाः प्रथमोत्पन्नादौ वर्तन्ते, तदा अदन्तत्वादेव टाप् सिद्धः । यदा त ज्येष्ठस्य स्त्री-त्वादिविवज्ञा, तदापि पुंयोगलज्ञ्यां डीषं बाधित्वा टावर्थमिह पाठ इत्यर्थः । कोकि-लेति । कोकिलशब्दस्य जाताविप जातिलच्चराङीषं वाधित्वा टावर्थमिह पाठ इलार्थः । मलाञ्च इति । 'पाककर्ण-' इति सूत्रे पठितं वार्तिकमेतत् । नवः परो यः मूल-शब्दः तस्मात् 'पाककर्ण-' इति बीष् न भवति, किन्तु टाबेनेखर्थः । ऋम्लेति । श्रविद्यमानं मूलं यस्या इति विप्रहे 'नओऽस्टार्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः' इति बहुवीहिः। अत्र 'सम्भन्नेति, सदच्काएडेति, मूलान्नजः' इति च वार्तिकत्रयं 'पाककर्रा-' इति सूत्रभाष्यपठितमपि फले विशेषाभावादजादिगए। मूले प्रपश्चितम् । न चैतान्य-जाद्यन्तर्गरासूत्रासीति अमितव्यम् । अजादिराकृतिगराः, तेन 'न मु ने' इति सूत्रभाष्ये टायामादेश इति भाष्यप्रयोगः सिद्धः । श्रत एव च पूर्वमीमांसायां द्वितीयस्य प्रथमपादे 'स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद्देवताभिधानत्वात्' इति स्तुतशस्त्राधिकरग्रो 'वशावद्वा गुगार्थं स्यात्' इति गुगासूत्रव्याख्यावसरे शाबरभाष्यभट्टवार्तिकयोः 'छागस्य वपाया मेदसः' इति प्राकृतमन्त्रस्य 'वायव्यामजां वराामालभेत' इत्यत्र छागाया वपाया इत्य-हातुकमणं संगच्छते । श्रत एव च ब्रह्ममीमांसायां प्रथमस्य चतुर्थपादे 'चमसवदिव-शेषात्' इत्यधिकरणो शाङ्करभाष्यवाचस्पत्ययोः श्रजायां छागेति टाबन्तः प्रयोग उप-पन्नः । ऋन्यथा जातिलच्चण्डीष्प्रसङ्गादिखास्तां तावत् । ऋन्नेभ्यः' इति सूत्रमजन्त-भोलिङ्गाधिकारे प्रसङ्गाद् व्याख्यातम् । इह तु सूत्रकमात् पुनस्तदुपन्यासः ।

उगितश्च। उक् प्रलाहारः, उक्-इत् यस्य स उगित्, उगित इति पश्चम्यन्तम्, तेन प्रातिपदिकादिखेतद् विरोष्यते, तदन्तविधिः । 'उगिद्वर्णप्रहण्वजम्' इत्युक्तेः 'समा-सप्रलयविधौ-' इति प्रतिषेधो न । पूर्वसुत्राद् डीविखनुवर्तते । तदाह—उगिद्नता-

तु महाराही जातिपुंयोगयोः समा' इत्यमरः । इह 'श्रमहत्यूर्वा' इति व्यर्थम् , महाराहर्श्यव्दो हि समुदित एवाभीरत्वजातौ वर्तते । तत्रावयवस्यानर्थकतया राहराब्दार्थसमवेत- क्षीत्वामावेन टापः प्रसत्त्यभावात् । न च तदन्तिविधज्ञापनाय तदिति वाच्यम् । श्रतु- पसर्जनाधिकारेणैव तदन्तिविधज्ञापनादिति दिक् । श्रत्र नव्याः— 'राहा च-' इत्यादि- वचनम् 'श्रजायतः—' इति स्त्रस्यं चार्तिकमेव, न त्वदं गणस्त्रमित्याहुः । कुञ्च- त्यादि । त्रयोऽमी हलन्ता इत्येके । मान्ये तु 'कुष्वानालमेत' 'उिष्णहक्कुभौ' इत्यादि । त्रयोऽमी हलन्ता इत्येके । मान्ये तु 'कुष्वानालमेत' 'उिष्णहक्कुभौ' इत्यादि । त्रयोऽमी हलन्ता श्रि स्तिकृताः, पचायचा इगुपधलच्चिणेन कप्रत्ययेन च यथासंमवमदन्तत्वात् । पूंयोगेऽपीति । यदा ज्येष्ठादयः प्रथमजातादौ वर्तन्ते तदा-

पदिकात्स्त्रियां क्षीप्त्यात् । भवती । पचन्ती । 'शप्त्यनोः-' (स् ४४६) इति तुम् । 'उगिदचाम्-' (स् ३६१) इति स्त्रेऽज्यहणेन 'धातोश्चेदुगित्कार्यं तर्धेश्च-तरेव' इति नियम्यते । तेनेह न । उत्सासन् । क्रिप् । श्रनिदिताम्-' (स् ४१४)

दिति । जगद् द्विविधं प्रातिपदिकं प्रत्यक्ष, तत्र प्रातिपदिकमुदाहरति—भवतीति । सर्वादिगर्णे भवतु इति स्रव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं पठितम्, तस्य व्यपदेशिवरवेन जिग्दन्तत्वाद् क्षेप्, क्षावितौ, 'श्राव्छीनचोर्जुम्' शप्रयमोर्नित्यम्' इति तुम् न, शत्रन्तत्वाभावात् । 'जगद्चाम्—' इत्यपि न, सर्वनामस्थानत्वाभावात् । स्रथ द्वितीयमुगितमुदा-इरित—पचन्तीति । पचेर्वटः शतिर शपि पररूपे पचच्छव्दः । तत्र शतृप्रस्थयः जगत्, तदन्तं पचत्—इति प्रातिपदिकमिति तस्माद् कीपि 'शप्रयमोर्नित्यम्' इति त्रिमिति भावः। यदि तु सर्वादिगर्णे पठितं भवतु इस्रेतद् 'भातेर्जवतुः' इति व्युत्पावते, तदा जगित्रस्थयान्तस्यवोदाहरणं बोध्यम् । भूषातोः शतिर शपि ककारस्य गुणे स्रवादे भवच्छव्दात् कीपि तु, 'शप्रयमोर्नित्यम्' इति तुमि भवन्तीति रूपम् । न च भवच्छव्दस्य स्रव्युत्पन्तत्वे तस्य कयं व्यपदेशिवन्त्वेन जगदन्तत्वम्, 'व्यप्देशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन—' इति वचनादिति वाच्यम्, प्रातिपदिकस्य तत्तत्त्वस्पेण प्रह्ण एव तत्त्रवृत्तेः । 'जगदचाम् इति सुत्रे' इस्रादिग्रन्थः हलन्ताधिकरे गोमच्छव्दिनरूपणे व्याख्यातः । तेनेति । सञ्चुत्वितिक्ष्वातोद्दितिवारीभावताभेनेत्वर्थः । उस्वेति ।

ऽदन्तत्वदेव टाप् सिद्धः । यदा तु ज्येष्ठस्य स्नीत्वादिविवचा तदा पुंयोगलच्चणो डीष् प्राप्तः सोऽप्यनेन बाध्यते इति स्चियतुमिपशब्दः । मूलान्नञः । ननः किम् , शतमूली । स्रमूलेति । श्रोषधिजातिरियम् । उगित्तश्च । उगिच्छब्देन प्रातिपिदंकं विशेष्यते, विशेषणेन तदन्तविधिः । न च प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः शङ्क्यः । स्रनुप्तर्जनादित्यनेन स्नीप्रत्येषु तदन्तविधिरस्तीति ज्ञापनात्, 'उगिद्वर्णप्रह्णवर्जम्' इति 'येन विधिः-' इति स्त्र एवोक्कत्वाचेत्याशयेगाह—उगिदन्तादिति । तत्रोगित् प्रातिपदिकं प्रत्ययश्चेति द्विविधं संभवति । स्राये उगिदन्ते—भवन्तं महान्तं चाति-कान्ता स्रतिभवती श्रतिभवती श्रतिभवती श्रतिभवती । सर्वादिगणे 'भवतु' इति पाठाद्भवष्ठ-व्यस्योगित्वव्यपदेशः महच्छब्दस्य तु शतृबद्भावात् । न चैवं 'व्यपदोशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' इति निषेधात् केवलाभ्यां भवन्महच्छब्दाभ्यां ङीप् न स्यादिति वाच्यम् , प्रातिपदिकेन' इति निषेधात् केवलाभ्यां भवन्महच्छब्दाभ्यां ङीप् न स्यादिति वाच्यम् , प्रातिपदिकेन' इति निषेधात् केवलाभ्यां भवन्महच्छब्दाभ्यां ङीप् न स्यादिति वाच्यम् , प्रातिपदिकन्ताप्रातिपदिकसाधार्णेन शब्दमात्रमुगित्यदाभिधेयमित्युक्वनिषेधाप्रवृत्तेरित्याः शयेनोदाहरति—भवतीति । द्वितीयमुगिदन्तमुदाहरिति—पचन्तीति । पचेर्तटः शतिर कर्यादाते, तदा भवतीति द्वितीयोगिदन्तस्याप्युदाहरणं भवत्येव । शत्रमन्ताषु

इति नलोपः । पर्याच्चत् । श्रञ्चतेस्तु स्यादेव—ग्राची, प्रतीची । ४४६ वनो र च । (४-१-७) वश्वन्तात्तदन्ताच्च प्रातिपदिकात्त्वियां कीप्स्यात् , रश्चान्तादेशः । विश्वति क्वनिष्कनिक्वनियां सामान्यमहत्यम् । 'श्रत्ययमहत्ये यस्मात्स विहितस्तद्दा-

उखा कुर्ग्डी, उखायाः संसते, पर्गाद् ध्वंसते इति विग्रहः। 'पिठरं स्थाल्युखा कुर्ग्डम्' इस्तमरः। 'संसु ध्वंसु श्रवसंसने' सुपील्युवृत्ती 'किप् च' इति किप्, उपपदसमासः, सुब्सुक्, 'श्रमिदिताम्—' इति नलोपः, हल्क्यादिना सोलोपः, 'वसुसंसु—' इति दलमिति भावः। स्यादेविति। बीबिति रोषः। प्राचीति । प्रपूर्वाद् श्रव्चतेः 'ऋत्वग्—' इस्तादिना किन्, 'श्रविताम्—' इति नलोपः, उगित्तवाद् कीप्, 'श्रचः' इस्तकारलोपः, 'ची' इति दीर्घः। एवं प्रतीची।

वनो र च । वनः र च इति छेदः । र इति लुप्तप्रथमाकम्, अकार उचारखार्थः, चकाराद् डीप् समुचीयते । वन इति पञ्चम्यन्तम् । तेन वन्प्रत्ययान्तं तदन्तं च विविच्तम् प्रातिपदिकादित्यिश्वकृतम् । तदाह्—वक्षन्तादित्यादिना ।
अन्तादेश इति । प्रकृतिरिति शेषः । नान्तत्वादेव डीप् प्राप्तः, तत्सिक्षयोगेन रेफमात्रमिह विधयम् । सामान्येति । अनुबन्धविनिमुक्तवन्प्रहणस्य त्रिष्विप साधारण्यत्वादिति भावः । ननु वन्प्रहणेन वन्प्रत्ययान्तं तदन्तं च कथं लभ्यत इत्यत त्राह—
अत्ययग्रहण् इति । यस्मात् प्रकृतिभृतात् शब्दाद् यः प्रत्ययो विहितः, तदादेः—
स प्रकृतिभृतः शब्दः त्रादिर्थस्य तस्य, तदन्तस्य स प्रत्ययः अन्तो यस्य समुदायस्य,
तस्य च प्रहणम् । प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य तन्मध्यवितिभक्ष प्रहणमित्यर्थः । 'तिङ्कतिङः' इत्यत्र तिङ्ग्रहणेन शबादिविकरणस्यापि प्रहणार्थं तदादिप्रहणम् । 'यस्मात्

भवतेर्ङीपि 'शप्रथनोः—' इति निस्यो तुम् । भवन्ती । उखास्त्रिंद्यादि । उखायाः संसते, पर्योभ्यो ध्वंसते । 'संसु ध्वंसु श्रवसंसने' 'वसुसंसु—' इति दत्वम् । वनो र च । विश्वति प्रत्ययेन तदन्तं प्रातिपदिकं यहाते । वश्वन्तेन त्वधिकृतप्रातिपदिकविशेष्णात्तदन्तिविधिरित्याह——वश्वन्तान्तदन्ताचिति । 'येन विधिस्तदन्तस्य' इत्यत्र 'स्वं रूपम्—' इति स्त्रात्स्वमित्यतुवर्त्य स्वस्य चेति व्याख्यानाहुभयं लभ्यत इति भावः । यदि तु वश्वन्तमेव व्यपदेशिवद्भावेन वश्वन्तान्तमित्युच्यते, तर्हि 'येन विधिः—' इत्यत्र स्वमित्यतुवर्त्य स्वस्य चेति न व्याख्येयम् । न चात्र 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' इति निषेधः शङ्क्षयः, तस्य प्रातिपदिकमात्रविधिविषयत्वात् , वश्वन्तस्य वस्तुतः प्रातिपदिकन्ते प्रति स्त्रे गृहितस्य वन इत्यस्य प्रातिपदिकत्वाभावाचेत्याहः । सामान्य-प्रद्यामिति । स्त्रे वन इत्यत्वन्धरिहतस्य प्रह्णात्तदनुबन्धपरिभाषा नोपतिष्ठत स्त्रि भावः । वन्मह्र्णे वश्वन्तं वश्वन्तां न कयं तभ्यत इत्याशङ्कायामाह——प्रत्यय-

मकरणम् । य

देस्तदन्तस्य ग्रहणम्' (प २४)। तेन प्रातिपदिकविशेषणात्तदन्तान्तमपि लभ्यते। सुत्वानमतिकान्ता, श्रतिसुत्वरी। श्रतिधीवरी। शर्वरी। 'वनो न हश इतिः

प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्' इति सूत्रे इयं परिभाषा भाष्ये स्थिता । तेनेति । वन्नम्तन प्रातिपदिकादित्यधिकृतस्य विशेषस्मात् पुनस्तदन्तविधिलाभादिति भावः । न चैवं सति वन्नन्तस्य कथं लाभ इति वाच्यम्, 'येन विधिस्तदन्तस्य' इत्यत्र 'स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा' इत्यतः स्वमित्यनुवर्त्य विभक्तिपरिणामेन स्वस्य चेति व्याख्याना-दिति भावः । तदेतदिपशब्देन सूचितम् । वन्नन्तमेव व्यपदेशिवत्त्वेन वन्नन्तान्तमिति केचित । 'ग्रहरावता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति' इति त 'स्त्रियाम्' इत्यस्मिन् श्राधकारे न प्रवर्तते, 'राद्वा चामहत्पूर्वा जातिः' इत्यत्र अमहत्पूर्वेति लिङ्गात् । श्रथ वन्नन्तान्तमुदाहरति—सुत्वानमिति । 'वुन् श्रभिषवे' 'सुयजोर्न्वनिप् 'हस्वस्य पिति कृति-'इति तुक्, मुत्वन् राब्दः । मुत्वानमतिकान्ता इति विश्रहे 'श्रत्यादयः-'इति समासः। सुन्तुकि डीप्, नकारस्य रत्वम्, अतिसुत्वरीति रूपम् । अतिधीवरीति । 'डुधान् धाररापोषरायोः', 'त्रातो मनिन्कनिन्वनिपश्च', 'त्रान्यभ्योऽपि दश्यते' इति भाषाया-मिप क्रनिप्, 'धुमास्था-' इति ईत्त्वम्। धीवानमतिकान्ता इति विग्रहे 'ऋत्यादयः-' इति समासः । डीप्, रश्च, त्रातिधीवरीति रूपम् । भाष्ये तु ध्यायतेः क्रानिपि संप्रसारखे 'हलः' इति दीर्घ इति स्थितम् । शर्वरीति । 'शृ हिंसायाम्', 'त्रातो मनिन्क्रनिन्व-निपश्च', 'श्चन्येभ्योऽपि दरयते' इति भाषायामपि वनिप् , 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' इति गुराः, 'वनो र च' इति डीप् , रश्च। वजन्तस्योदाहररामेतत्। अतिशर्वरीति पाठे तु इदमपि वन्नन्तान्तस्योदाहरराम् । सुत्वरी, घीवरी, शर्वरी, इति वन्नन्तस्यो-दाहरसानि । चनो नेति । पूर्ववद् वन्नन्तं वन्नन्तान्तं च गृह्यते, हश इति पन्नमी, तेन

प्रहरेण इत्यादि । तेनेति । वन्नन्तेनेत्यर्थः । तदन्तान्तमि लभ्यत इति । 'श्वियाम्' इत्यिषकारे 'ग्रहणवता प्रातिपदिकन-' इति निषेधो न प्रवर्तते 'श्रमहत्पृवी-' इत्यादिश्चापकादिति भावः । श्रन्ये त्वाहुः—वन्नन्तस्य वस्तुतः प्रातिपदिकत्वेऽपि सूत्रे गृहीतत्य वन इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं नास्तीत्यक्कत्वात् 'ग्रहणवता-' इति निषेधशङ्केव नास्तीति । सुरवानमिति । 'सुयजोर्क्वनिप्' । 'श्रत्यादयः कान्ताद्यर्थे-' इति समासः । श्रातिधीवरीति । दधातः 'श्रन्यभ्योऽपि इश्यते' इति क्रनिप् । 'सुमास्था-' इतीत्त्वम् । भाष्ये तु व्यायतेः क्रनिप संप्रसारणमिति स्थितम्—नस्य रेकादेशे कृतेऽप्येकदेशिवकृतस्यानन्यत्वात् 'श्रक्वोपोऽनः' इति प्राप्नोति, श्रनो नकारान्तत्व-विशेषणात्तु न भवतीति 'श्वयुवमधोनाम्-' इत्यत्रैव व्युत्पादितम् । शर्वरीति । श्वपातिः 'श्वन्यभ्योऽपि-' इत्यनेनैव वनिप् गुर्णे कृते रपरत्वे च इशन्तात् परत्वेऽिष

वक्रव्यम्' (वा २४०४) । हश्चन्ताद्धातोविहितो यो वन् तदन्तात्तदन्तान्ताश्च प्रातिपदिकान्कीप् रश्च नेत्यर्थः । 'श्रोणु श्चपनयने' वनिप् , 'विड्वनोः-' (स् २६८२) हत्यास्वम् । श्रवावा ब्राह्मणी । राजयुष्वा । 'बहुबीही' (वा २४०७) । बहुधीवरी । बहुधीवा । पत्चे डाब्वच्यते । ४४७ पादो ऽन्यतरस्याम् (४-१-८)

च धातोरित्यधिकृत्य विहितेन वना त्रान्तिप्तं धातोरित्येतद् विशेष्यते, तदन्तविधिः । डीबिति रश्चेति चातुवर्तते। तदाह—हशन्तादित्यादिना। विहितविशेषग्रस्य प्रयो-जनं दर्शयन् वन्नन्तोदाहरणं दर्शयतुमाह—स्रोणु इत्यादिना । वनिबिति । 'ग्रन्यभ्योऽपि दृश्यते' इत्यनेनेति शेषः । ग्राबाचेति । ग्रोग्-इत्यस्मात् वनिपि 'विड्-वनोरनुनासिकस्यात' इति एकारस्य त्रात्त्वे श्रोकारस्यावादेशे त्रयावनशब्दः । स्रीत्व-स्फोरसाय बाह्मसीति विशेष्यम् । श्रत्र श्रोस् इति धातोः हशन्ताद् वन् विहितः, तद-न्तत्वाद् न कीन्नत्वे, किं तु राजवद्रूपम् । हशन्ताद् धातोः परो यो वन् इति व्याख्याने तु श्रात्वे सति वनो हराः परत्वाभावाद् निषेधो न स्यादिति भावः । वननतानतमदा-हरति—राजयुध्वेति । राजानं योधितवतीत्यर्थः । भूते कर्मणि किवित्यनुवर्तमाने 'राजिन युधिकुत्रः' इति क्रनिप्, कर्मीभूते राजिन उपपदे युधेः कृतश्च क्रनिविति तदर्थः । उपपदसमासे सुन्तुक् , राजयुष्वन्शन्दः । श्रत्र हशो विहितो वन् , तदन्तो युध्वन्शब्दः, तदन्तो राजयुध्वन्शब्दः, श्रतो न बीब्रादेशाविलर्थः । बहुबीही । इदं वार्तिकम् । 'वनो र च' इति विधिः बहुत्रीहौ वा स्यादिल्यर्थः। 'त्रानो बहुत्रीहैः' इति निषयस्यापनादः । बहुधीवरीति । वहनो धीनानो यस्या इति विग्रहः । बहु-धीवेति । डीब्रत्वयोरभावे राजवद्रूपम् । न च बहूनि पर्वाणि यस्याः सा बहुपर्वेख-त्रापि बीजत्विषकत्पः स्यादिति वाच्यम् , 'त्राक्षोपोऽनः' इति उपधालोपयोग्यस्थल एव एतद्वार्तिकस्य प्रवृत्तेः भाष्ये उत्तरवात् , बहुपर्वन्शब्दे च 'न संयोगाद्रमन्तात्' इत्यह्नोप-निषेधात । पत्ते इति । डीब्रत्वाभावपत्ते 'डाबुभाभ्याम्-' इति डाप् वत्त्यत इत्यर्थः । डपावितौ । बहुधीवन् त्रा इति स्थिते, 'टेः' इति टिलोपे बहुधीवाराब्दात् सोर्हल्क्या-दिलोपे बहुधीवा इति रमावद्रूपम् । बीज्रत्वयोः डापश्चाभावे सौ बहुधीवेत्येव रूपम् । कीन्रत्वयोः बहुधीवरीति । श्रोजसादिषु तु बहुधीवर्यो-बहुधीव-बहुधीवानौ-इत्यादि रूपत्रयमिति भावः ।

पादो । कृतसमासान्त इति । अन्तलोपात्मके समासान्ते कृते परिशिष्टः

हरान्ताद्विहितत्वाभावात् डीबयोरत्र निषेघो न । वनो न हरा इति । अबहुबीह्य-विडमसारम्मः । बहुयज्वेत्यादौ तु 'अनो बहुबीहेः' इति डीपो निषेघे रेफत्याप्यप्रकृतेः । राजायुष्टिति । राजानं थोधितवती । 'राजनि युधि कृत्यः' इति ड्वनिप् । यहु- पाच्छुब्दः कृतसमासान्तसाद्न्ताव्यातिपदिकाद् ङीब्वा स्यात् । द्विपदी, द्विपाद् । ४४८ टावृचि । (४−१−६) ऋचि वाच्यायां पादन्ताद्वाप् स्थात् । द्विपदा ऋक् । एकपदा । 'न षट्स्वसादिभ्यः' (सू ३०८) । पत्र । चतसः । 'पत्र' इत्यत्र नतीपे कृतेऽपि 'ध्यान्ता पट्' (सू ३६६) इति पट्संज्ञा प्रति 'नलोपः सुप्स्वर-' (सू

पाद्शब्द इह गृह्यत इल्पर्थः । तद्नतादिति । पाच्छव्दान्तादिलर्थः । पाद इति पश्चम्यन्तेन 'प्रातिपदिकात्' इत्यधिकृतस्य विशेषणादिति भावः । ङीच्वा स्यादिति । 'ऋनेभ्यः-' इत्यतः तदनुनृत्तेरिति भावः । द्विपदीति । ह्रौ पादौ यस्या इति बहु-त्रीहि:। 'सङ्क्र्यासुपूर्वस्य' इति पादशब्दान्तस्याकारस्य लोपः। **डी**पि भत्वात् 'पादः पत्', द्विपदीति रूपम् । डीबभावे तु द्विपादिति । टाबृचि । पादन्तादिति । प्रातिपदिकादिति शेषः । 'पादोऽन्यतरस्याम्' इत्यतः अनुवृत्तेन पाच्छव्देन प्रातिपदिका-दिखिधकृतस्य विशेषगादिति भावः । 'पादोऽन्यतरस्याम' इति बीपोऽपवादोऽयम् । द्विपदा ऋगिति । द्वौ पादौ यस्या इति विग्रहः । एकपदेति । एकः पादो यस्या इति विम्रहः । उभयत्रापि टापि, 'पादः पत्' । 'ङ्गाप्प्रातिपदिकात्' इति सूत्रभाष्ये तु पादशब्दसमानार्थकं पदशब्दमबष्टभ्य प्रत्याख्यातमेतत्। न च ऋचि वाच्यायां द्विपदी द्विपादिति प्रयोगव्यावृत्तये एतत्सूत्रमिति वाच्यम् , एतङ्काष्यप्रामारायेन तथाविधप्रयोग-स्यापीष्टरवादित्यलम् ।

न षदस्वस्मादिभ्य इति । इदमजन्ताधिकारे ऋकारान्तनिरूपणे व्याख्या-तम् । पश्चेति । इहान्तरङ्गत्वाद् नान्तजज्ञराङीपि प्राप्ते, षट्त्वान्निषिद्धे 'षड्भ्यो लुक्' इति जरशसोर्लुकि नलोप इति भावः । चतस्त इति । चतस्रभावे सित ऋदन्तलच्या-भीव् न, स्वस्नादित्वात् । नतु 'न षट्सस्नादिभ्यः' इति डीवेव प्रतिषिच्यताम् , किं टाबनुकृत्या, नान्तत्वात् टापः प्रसक्करभावेन तिश्वषेधवैयर्थ्यादित्यत आह—पञ्चेत्य-त्रेति । पश्चेत्यत्र 'न षट्खसादिभ्यः' इति न टाबित्यन्वयः । श्रदन्तलक्त्रणप्टाबिति शेषः । नान्तलक्त्रगानीप प्रतिषिद्धे सति जश्शसोर्जुिक नलोपे कृते श्रदन्तत्वात् प्राप्तस्य टापः प्रतिषेधार्थमिह टाबनुवृत्तिरावश्यकीति यावत् । न च नलोपस्यासिद्धत्वात् टापः

वीही वेति । 'श्रन्यतरस्याम्' इति योगविभागादिदं लभ्यते, नत्वपूर्वं वचनमिति वच्यते । बहुधीवरीति । बहुवो धीवानो यस्यां नगर्यामिति विग्रहः । पन्ने डाबिति । 'डाबुभाभ्याम्-' इति स्त्रेगा । तथा च द्विवचने बहुधीवयौ बहुधीवानौ बहुधीवे इति रूपत्रयं भवतीति भावः । द्विपादिति । द्वौ पादौ यस्या इति बहुत्रीहौ 'संख्या-सुपूर्वस्य' इति पादशब्दस्यान्तलोपः, ङीपि भत्वात् 'पादः पत्' । टावृचि । पूर्वेस प्राप्तस्य ङीपोऽपवादः । यद्यपि 'पदं व्यवसितत्राण्स्थानलच्चाङ्घ्रिवस्तुषु' इति कोशात् ३५३) इति नलोपस्यासिख्त्वाद् 'न षट्स्वसादिभ्यः' (सू ३०८) इति न टाप्। ४४६ मनः। (४-१-११) मञ्जन्ताञ्च ङीप्। सीमा, सीमानी। ४६० जानो बहुद्वीहेः। (४-१-१२) ज्रजनताद्वहुद्वीहेर्न ङीप्। बहुयज्वा, बहुयज्वानी।

प्रसिक्तरेव नेति वाच्यम् , सुप्खरसंज्ञातुनिविधेषु टाब्विधेरनन्तर्भावेन तिस्मन् कर्तव्ये नलोपस्यासिद्धत्वाभावात् । नतु 'न षट्खस्वादिभ्यः' इत्यत्र सत्यामिप टाबनुवृत्तौ कथ-मिह षट्संज्ञानिवन्धनस्तिविषेधः , नलोपे कृते षट्संज्ञाविरहात् । न च टाब्निषेधे कर्तव्ये नलोपस्यासिद्धत्वं श्रद्धथम् , टाब्निषेधस्य सुप्खरसंज्ञातुनिविधेषु श्रवन्तर्भावादित्यत्त श्राह—नलोपे कृतेऽपीत्यादि श्रासिद्धत्वादित्यन्तम् । टाब्निषेधविधिरयं षट्-संज्ञामिप विधत्ते, कार्यकालपन्नाश्रयगात् । ततश्च तस्मिन् कर्तव्ये नलोपस्यासिद्धत्वेन षट्संज्ञाया निर्वाधतया षट्संज्ञाया निर्वाधतया षट्संज्ञाया निर्वाधतया पट्संज्ञाया निर्वाधतया पट्संज्ञाया निर्वाधत्वेष्ठ स्वत्यादित्यन्त्रम् । उपप्यते। श्रत एव 'षट्संज्ञायां नलोपस्यासिद्धत्वेऽपि भूतपूर्वषट्संज्ञामाश्रित्य टाब्निषेध उपपद्यते। श्रत एव 'षट्संज्ञायां नलोपसिद्धत्वस्य न फलम्' इति 'नलोपः सुप्खर—' इति सूत्रभाष्ये उक्कमित्याहुः ।

मनः । 'न षट्खलादिभ्यः' इत्यतः नेति 'ऋषेभ्यः-' इत्यतो नीविति चानु-वर्तते। मन इति प्रत्यग्रह्णपरिभाषया तदन्तं गृद्धते। तदाह—मन्नन्तान्न जीविति। सीमेति। 'षिल् बन्धने' श्रौणादिको मनिन्, प्रकृतेर्दीर्घश्व। सीमन्शब्दाद् नीपि निषिद्ध राजवदूपम्। नीपि सति तु श्रक्कोपे सीम्नीति स्यादिति भावः। नतु वन्त्यमाण-जापि सीमेति सौ रूपसिद्धेः किं नीव्निषेधेनेत्यत श्राह—सीमानाविति। जापि तु सति सीमे इत्येव स्यादिति भावः। श्रमो बहुनीहेः। श्रन इति, बहुनीहेरित्यस्य विशेषण्यम्, तदन्तविधिः। नेति नीविति च पूर्ववद्युवर्तते। तदाह—श्रम्नन्तादिति। बहुयज्वा, बहुयज्वानाविति। बहुवो यज्वानो यस्या इति विग्रहः। नान्ततत्त्त्यण-

पादसमानार्थकः पदशब्दोऽस्तीति तेनैव द्विपदा एकपदेति रूपं सिध्यति, तथापि ऋचि वाच्यायां द्विपदी द्विपादिति प्रयोगनिवृत्तये स्त्रारम्भोऽयमावश्यकः । ऋसिद्धत्वा-दिति । एतचासिद्धत्वोपवर्णनं कार्यकालपच एवोपयुज्यते, न तु यथोदेशपचे, सकृत्कृतायाः संज्ञायाः सर्वार्थतेन तस्याः पुनरपेच्वाभावात् । न च पश्चिति नान्तस्य कृतायामि संज्ञायां पश्चेत्यदन्तस्य न कृतेति शङ्क्ष्यम् , एकदेशिवकृतस्यानन्यत्वादित्याहुः । तदसत् , एकदेशिवकृतस्योपसंख्यानं हि 'स्थानिवदादेशोऽनिल्वधो' इत्यत्र पत्र्यते तच्चािवते । त्याविति यथोदेशपचेऽप्यसिद्धत्ववर्णनस्य युक्तत्वात्। न ङोविति । पूर्वस्त्रावेल्यवर्वतं इति भावः । अनो बहुविहः । नचु राजयुध्वेत्यादिसिद्धये अवस्यं वक्वव्येन वनो न हशः' इत्यनेनैवष्टसिद्धेः किमनेन सूत्रेण । मैवम् , अन्नन्ताद्वह्विहः 'बाबुभाभ्याम्–' इति डाब्विधानार्थमेतत्स्त्रस्थावश्यार्व्धय्वत्त्वात् । तथा

४६९ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् । (४-१-१३) सूत्रद्वयोपात्ताभ्यां डाव्वा स्यात् । सीमा, सीमे, सीमानौ । दामा, दामे, दामानौ । 'न पुंसि दाम' इस्यमरः। बहुयज्वा, बहुयज्वे, बहुयज्वानौ । ४६२ स्त्रन उपधालोपिनोऽन्यतर-

श्रीपः प्रतिषेथे राजवद्रपाशि । 'न संयोगात्-' इति निषेधाञ्चायमुपथालोपी । श्रतोऽत्र 'श्रन उपधालोपिनः' इति विकल्पो न प्रवर्तितुमईति । डाबुभाभ्याम् । उभाभ्यामिखे-तद्याचष्टे सूत्रद्वयोपात्ताभ्यामिति । 'मन' इति 'त्रनो बहुवीहैः' इति च सूत्र-द्वयोपात्तादु मन्नन्तादुन्नन्तबहुवीहेश्च इत्यर्थः । नन्विहान्यतरस्यांग्रहृगां व्यर्थम् । न च तदभावे डाब्नित्यः स्यादिति वाच्यम् , डापो नित्यत्वे तेनैव डीपो निवृत्तिसंभवेन डीब्निषेधवैयर्थ्यात् । एवं च डीब्निषेधंडापोर्वचनसामर्थ्यादेव विकल्पसिद्धेः अन्यतरस्यां-प्रहुणं व्यर्थमिति चेत्, स्पष्टार्थमिति केचित् । भाष्ये तु 'त्रन्यतरस्याम्' इति योग-विभागमाश्रित्य 'बहुबीहौ वा' इति वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। सीमेति । सीमन्शब्दाद् डापि, टिलोपे सीमारान्दात् सोईल्डयादिलोपः । डाबभावपत्तेऽपि 'मनः' इति ङीव्नि-षेधे सौ सीमेत्येव राजवदूपम्। तर्हि डाब्विधेः किं फलमित्यत त्राह—सीमे,सीमा-नाविति । मनन्तिविषये उदाहरणान्तरमाह—दामेति। दाधातोरौणादिको मनिन्। 'हिररमयं दाम दित्तराा⊢' इत्यादौ दामशब्दस्य नपुंसकत्वदर्शनादाह—न पुंसीति । दामन्शब्दः पुंसि न, किन्तु स्त्रीनपुंसकयोरित्यर्थः, 'निषिद्धतिङ्गं शेषार्थम्' इति परि-भाषितत्वात् । त्रन्नन्तबहुनीहेरदाहरति —बहुयज्वेति । बहवो यज्वानो यस्या इति विम्रहः । डापि टिलोपे बहुयज्वाशन्दात् सोर्हल्ङ्यादिलोपः । ङीन्निषेधे सौ एतदेव राजवद्रूपम् । डापः फलमाह—बहुयज्वे, बहुयज्वानाविति । शसि बहुयज्वनः। अत्र श्रह्णोपस्तु न भवति, 'न संयोगाद्रमन्तात्' इति निषेधात् । श्रत एव 'त्रम उपधा-लोपिनः' इत्यस्य नायं विषयः । त्र्रथ बहवो राजानो यस्या इति बहुवीहौ बहुराजन्-शब्दाद् 'त्रानो बहुवीहेः' इति ङीब्निषेधे 'डाबुभाभ्याम्' इति डापि च नान्तत्वमाका-रान्तत्वं च प्राप्तम् , नीबन्तत्वमपीष्यते, तदर्यमिदमारभ्यते — ग्रम उपघा । इदं

जानेन ङीपि निषिद्धे तत्सिन्नयोगेन प्राप्तो 'वनो र च' इति यो रेफः सोऽपि दुर्लभ एवेति 'वनो न हराः' इति वार्तिकमबहुत्रीद्यर्थमिति फिलतम् । बहुयज्वानाविति । 'न संयोगात्—' इति निषेधान्नायमुपधालोपी । तेनात्र 'श्रन उपधालोपिनः—' इति वद्धयमाणिविकल्पो न प्रवर्तते । उाबुभाभ्याम् । उभाभ्यांप्रहणं व्यर्थम् , मन्नन्तान्नन्त्योरनुत्रुत्त्यैव तत्फलसिद्धेरिस्तेने । उभयोरप्यनुत्रृत्तिसूचनाय तद्प्रहण्यामावश्यकम् ,श्रन्यथा सिन्निहितस्यान्नन्तस्येनानुत्रृतिरिति राङ्का स्यादिस्यन्ये । ननु निषेधान्नपोर्वचनसामथ्यिन्त्पर्यायः सिध्यति तत् किमन्यतरस्यांप्रहणेन । सस्यम् , श्रन्यतरस्यांमिति योगो

स्याम् । (४-१-२८) श्रवन्ताद्रहुवीहरूपधाकोपिनो वा डीप्स्यात्। पत्ते डाब्डी-क्रिपेवी । बहुराज्ञी, बहुराजा । बहुराज्यी, बहुराजे, बहुराजानी । ४६३ प्रत्यय-स्थात्कात्पूर्वस्थात इदाप्यसुपः । (७-३-४४) प्रत्ययस्थात्ककारात्पूर्वस्थाकार-

स्त्रं नात्र प्रकरणे पठितम्, किं तु 'दामहायनान्ताच' इत्युत्तरं पठितं प्रसङ्गादत्रोपन्य-स्तम् । 'बहुत्रीहेरूधसो डीण्' इत्यतो बहुत्रीहेरित्यनुर्वतते, 'संख्याव्ययादेर्डीप्' इत्यतो डीबिति च । प्रातिपदिकादित्यधिकृतम् अन इत्यनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः । तदाह्— अञ्चन्तादित्यादिना । पत्ते डाब्डीबितेषधाविति । कदाचिद् डीबिनषेधः, कदाचिद् डाप् चेत्यर्थः । अन्यतरस्यांप्रहणस्य प्रयोजनमिदम् । अकृते त्वन्यतरस्यां-प्रहणे बहुयज्वादिशब्दे अनुपधालोपिनि सावकाशस्य 'अनो बहुत्रीहेः' इति डीप्पतिष्यस्य, 'डाबुभाम्याम्–' इति डापश्च, बहुराजनशब्दादावुपधालोपिनि अनवकाशेन डीपा बाधः स्यात् । बहुराङ्गीति । डीपि अक्षोपे सोईल्ड्यादिलोप इति भावः । बहुराजेति । डापि डीबिनषेधे च सौ रूपम् । बहुराञ्चाविति । डीप्पच्चे औडि रूपम् । बहुराजानाविति । डीब्निथेधे औडि रूपम् । प्रत्ययस्थात् । ककारादिति । कृदि वर्णादित्यर्थः । अकार

विभज्यते तत्र 'मनः' इति निवृत्तम् । श्रनो बहुत्रीहेर्डाब्वा स्यात् । पूर्वे-रौज डापि सिद्धे पुनर्विधानमिदम् 'ऋजेभ्यः-' इति बीपा सह विकल्पार्थम् । 'श्रन उपघालोपिनः-' इति सूत्रं तु नियमार्थम् । श्रनो योऽसौ विकल्पः स उपघालोपिन एवेति । एवं च बहुधीवयौ बहुधीवानौ बहुधीवेत्युक्तरूपत्रयं सिद्धमिति 'बहुवीहौ वा' इत्येतनापूर्व वचनमिति बोध्यम् । उपधालोपिन एवेति नियमातु सुपर्वा चारुपर्वा इत्या-दावनुपघालोपिनि डीप् न भवति, किंतु डाप्निषेघावेव भवतः । अयं च योगविभागो-Sवश्यमभ्युपेयः । त्रान्यया बहुधीवरीत्यत्र प्रकरणान्तरस्थेन 'त्रान उपघालोपिनः-' इति वच्यमारोन पान्तिके नीपि कृतेऽपि 'ऋकेभ्यः-' इति प्राप्तं नीपमनुद्य तत्सिक-योगेन हि विधीयमानो यो 'वनो र च' इति रेफः, स न सिध्येत्। ननु 'वनो र च' इति सूत्रमेव बीब्रौ विधत्तामिति चेन्न, उभयविधौ गौरवात् । किं च उभयविधाय-कत्वेऽपि 'श्रनो बहुर्तीहैः' इल्पनेन डीपि निषिद्धे रोऽपि दुर्लभः सिषयोगशिष्टत्वात् । भाष्ये तु 'त्रनो बहुत्रीहैः' इसस्यानन्तरम् 'उपधालोपिनो वा' इति सूत्रमस्तु, 'त्रन उपधा-' इत्यादि प्रदेशान्तरस्यं सूत्रं डाप्सूत्रेऽन्यतरस्यांप्रहृणं च मास्त्वित्युक्तम् । श्रन उपधा। 'बहुनीहेरूघसो कीष्' इत्यतो बहुनीहिप्रहर्गा 'संख्याव्ययादेकीप्' इत्थतो कीप् चानुवर्तत इत्याशयेनाह—श्रान्नन्तादित्यादि । नियमार्थमिदमित्युक्तम् । व चैवं पूर्वसूत्रेरीव विकल्पसिद्धाविद्दान्यतरस्यांग्रहरां व्यथमिति वाच्यम् । असित

# स्येकारः स्यादापि परे, स श्राप् सुपः परो न चेत् । सर्विका । कारिका । श्रातः

उचारणार्थः , 'वर्णात्कारः' इत्युक्तेः । एवं च सूत्रे कादित्यत्र श्रकार उचारणार्थ इति सूचितम् । स श्राविति । इत्विविधौ यः परिनिमत्तत्वेनोपात्तः, स श्रावित्यर्थः । सुपः परो न चेदिति । सूत्रे श्रमुपः इति पद्मम्यन्तम् , श्रसमर्थसमासः । श्रापि सुपः परिसन् सित इत्वं न भवतीत्यर्थो विविद्यत इति भावः । सिविकेति । सर्वशब्दाधि सवर्णादीवें सर्वाशब्दः, एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन प्रह्यणात् सर्वनामकार्यम् । ततश्च 'श्रव्ययसर्वनान्नाम्—' इति टेः प्रागकच् , तत्र ककारादकार उचारणार्थः, चकार इत् । श्रक् इति ककारान्तः प्रत्ययः टेः प्राग्भवित, सर्वकाशब्देऽस्मिन् ककारात्पूर्वस्य श्रत इत्वे सर्विकेति रूपम् । नतु ककारात्पूर्वस्य श्रकारस्य कथमित्वम् , ककारेरा व्यवहित-तया श्राप्यरक्त्वाभावादिति चेत् , न—'येन नाव्यवधानम्—' इति न्यायेन तद्यवधानस्य श्रवाधकत्वात्। कारिकेति । कुलो एशुल्, श्रकादेशः, 'श्रचो व्यिति' इति ग्रकार-

ह्यन्यतरस्यांत्रहृगो नित्यार्थी विधिरेवायं स्यान तु नियम इति । प्रत्ययस्थात्कात्पूर्व-स्य । कादित्यकार उच्चारणार्थः । व्यज्जनमात्रं विविद्यतम् । श्रन्यथा एतिकाश्चर-न्तीत्यादावकिच इत्वं न स्यात् । तत्र हि अकारियशिष्टककारस्य प्रत्ययस्थत्वाभावात् । न चाकच्यप्यकारान्तककार एव प्रत्ययस्थो भवत 'ऋतो गुरो।' इति पररूपे संखेतिका इत्यादिरूपसिद्धेरिति वाच्यम् । पचतकीत्यादिवच्यमाग्गरूपासिद्धिप्रसङ्गादित्याशयेनाङ्द— ककारादिति । वर्गनिर्देशे हि कारप्रत्ययो विहितः । कचित्समुदायाद्प्रयोगस्त 'उचैस्तरां वा वषट्कारः' इत्यादिनिर्देशरूपयन्नसाध्य इति भावः । स्नाप पर इति । एतचाकारविशेषग्राम् । तत्सामर्थ्यात्ककाराकाराभ्यां व्यविधिप भवति, न त पुत्र-काम्या रथकव्योत्यादौ त्रिचतुरादिञ्यवाये । त्रात एव सर्विकेत्यादावाद्याकारस्य न भवति. तदेतदुक्तम्-श्रकारस्येकारः स्यादापि पर इति । यदि त्वापीति ककार-विशेषणं स्मात्तर्हि रथकव्येत्यादावतित्रसङ्गः, व्यवहितस्यापि परत्वानपायात् । न च निर्दि-ष्टपरिभाषया निस्तारः, श्रनुवादे परिभाषासामनुपस्थितेः । न चापीत्यस्याकारविशेष-गुरवेऽपि तद्दोषतादवस्थ्यमिति वाच्यम् । श्रनुवादे परिभाषागामित्यत्रानुवाद इत्य-स्यान्यमानविशेषगाष्ट्रित्यर्थाभ्युपगमात् । कात्पूर्वस्यात इदित्यत्र हि त्र्यत इत्यन्रेयत्व-विधानादनुवाद्यत्वमेवात इत्यस्य । न त्वनुद्यमानविशेषग्रत्वम् । कादित्यस्य त्वनुद्यमान-विशेषग्रत्वं स्पष्टमेवेति न तत्र निर्दिष्टपरिभाषोपतिष्ठत इति वैषम्यात् । अनूग्रमान-विशेषग्रे परिभाषा नोपतिष्ठत इत्येतद् 'उदीचामातः-' इति सूत्रस्थस्थानेग्रहग्रेन ज्ञापियथ्येत । यदि 'श्रम्रुपः' इति पर्युदासः स्यात् तर्हि बहुपरित्राजका नगरीत्यत्रापि स्यादेव, उत्तरपदस्य मुबन्तत्वेऽपि समुदायस्यामुबन्तत्वात् ततः परष्टाबिति । तेनात्र किम्-नौका । प्रत्ययस्थात् किम्-शकोतीति शका । श्रसुपः किम्-बहुपरि-ब्राजका नगरी । कात् किम्-नन्दना । पूर्वस्य किम्-परस्य मा भूत् । कटुका ।

स्य बृद्धिः, रपरत्वम् , कारकशब्दात् टाप् , सवर्णादीर्घः, कात्पूर्वस्य रेफादकारस्य इत्वम् । कादिति संघातप्रहर्णे तु एतिका इति न सिध्यति, एतच्छ ब्दे टेः प्रागकचि एतकदुशब्दादु जिस, त्यदायत्वे, पररूपे, श्रदन्तत्वाद्यपि, कात्पूर्वस्य इत्वे एतिका इति रूपम । अत्राकचि अकारस्य उचारगार्थतया प्रत्ययस्थकशब्दामावाद इत्वं न स्यात ककारादुत्तरावर्णस्याकजनवयवत्वात्। न चाकचि अकारस्य नोचारराार्थत्वमिति शङ्क्षयम् . एवं सित निरित्यव्यये अकचि निकर इति न स्यात् । अतः कादित्यनेन ककारादित्येव विवित्तितम् । यका सकेत्यत्र 'न यासयोः' इति इत्त्वनिषेधाल्लिङ्गाच । श्रन्यथा तत्र प्रत्य-यस्थककाराभावेन इत्त्वस्याप्राप्तेः किं तित्रिषेधेनेत्यलम् । नौकेति । नौशब्दात् स्वान र्थिकः कः, टाप् । अत्र ककारात् पूर्वस्य श्रौकारस्य इत्त्वनिवृत्त्यर्थमत इति वचनम् । शकिति । 'शक्ल शक्ती' पचायच् , टाप् । अत्र ककारस्य धातवयवस्य प्रत्ययस्थत्वा-भावाश ततः पूर्वस्य इत्वम्। बहुपरिव्राजकेति । परिपूर्वाद् व्रजेः एवुल्। बहुवः परिव्राजकाः यस्यामिति बहुवीहिः । सुपो लुकि बहुपरिव्राजकराज्दात् टाप् । अत्राकारस्य कात्पूर्वस्य इत्वं न, प्रत्ययलचारोन आपः सुबपेच्चया परत्वात् ! 'न लुमता-' इति निष-थस्तु न, तस्य लुमता लुप्ते प्रत्यये यदक्षं तस्य कार्य एव प्रवृत्तेः । इत्त्वं तु टाप्यनाङ्ग-कार्यमिति नात्र तिष्विषः । यदि तु 'त्रसुपः' इति पर्युदास त्राश्रीयेत, तिर्ह बहुपरि-वाजक इति समुदायस्य सुन्भिन्नत्वादापः ततः परत्वादित्वं दुर्वारं स्यादिति भावः । पूर्वस्य किमिति । एकादेशे कृते परस्य हस्वस्याभावात् पूर्वस्यात्यर्थसिद्धमिति प्रश्नः । कटुकेति । कटुशब्दात् स्वार्थे कः, टाप्, सवर्णादीर्घः । पूर्वस्येत्यनुक्तौ अत्र सवर्ण-दीर्घात पूर्व वर्णादाङ्गस्य बलीयस्त्वादपवादत्वाच द्वितीयककारादुत्तरस्य श्रका-

गसज्यप्रतिषेध इत्याह—स आप सुपः परो न चेदिति । स्वन्तात् परो न वेदिति । स्वन्तात् परो न वेदित्यर्थः । सर्विकेति । 'श्रव्ययसर्वनाम्नाम्-' इत्यज्ञातार्थेऽकच् । कारिकेति । करोतेपर्शुल् । शिक्ति । करोतेपर्शुल् । शिक्ति इति । नौकेति । नौशव्दात् स्वार्थे कः, ततष्टाप् । शकोतीति विग्रहः । पनायन् । ततष्टाप् । बहुपरिवाजकेति । परिपूर्वाद् व्रजेपर्शुल् । बहुवः परिवाजका यस्यामिति बहुवीहौ तद्वयवस्य सुपो लुकि कृतेऽपि प्रत्ययल्वपर्योगोत्तरपदस्य सुवन्तत्वाद्याः सुवन्तात् परत्वमस्तीतीत्वमत्र न भवति । नन्द्नति । 'नन्दिमहि-' इति ल्युः । वस्तुतस्तु स्त्रे 'प्रत्ययस्थे कि' इति सप्तमीनिर्देशनेति । क्ला पूर्वस्यति प्रहर्यो स्वयजमित्याहः । पूर्वस्य किमिति । अर्थादेवेदं लभ्यते । दावेकादेशे कृते परत्र हस्वाकाराभावादिति प्रक्षः । इतरो निर्दिष्टपरिभाषया कात्

श्रत इति तपरः किम्-राका । श्रापि किम्-कारकः। 'मामकनरकयोरुपसंख्यानम्' (वा ४४२४)। मामिका। नरान्कायतीति नरिका। 'त्वक्त्यपोश्च' (वा ४४२४)। दाचिगात्रिका । इहत्यिका । ४६४ न यासयोः । (७-३-४४) यत्तदोरस्थेन

रस्य त्रापि परे इत्वं स्यादिति भावः । त्रात इति तपरः किम्-राका इति । 'कृदाधाराचिकलिभ्यः कः' इति राधातोः श्रौगादिकः कप्रत्ययः । 'उगादयो बहुलम्' इति बहलग्रहसात 'केऽसः' इति हस्वो न. ककारस्य च नेत्वम् । टाप . स्रीत्वं लोकात् । 'कलाहींने सानुमतिः पूर्णे राका निशाकरे' इत्यमरः । श्रत्र ककारात् पूर्वस्य दीर्घा-कारत्वान्नेत्त्वमिति भावः । मामकेति । मामकनरकशब्दयोः कारपूर्वस्य इत्वं वक्कव्य-मिसर्थः । मामिकेति । ममेयमिति विग्रहे 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खत्र् च'इस्यणि, 'तवकममकावेकवचने' इति ममकोदेशे, श्रादिवृद्धिः, टाप् , 'टिड्ढाएाञ्-' इत्यादिना **डीप्त न. 'केवलमामक-' इत्यादिना संज्ञाच्छन्दसोरेव मामकशब्दाद् डीब्नियमात्।** ततश्रात्र ककारस्य प्रत्ययस्थत्वाभावात् 'प्रत्ययस्थात-' इत्यपातौ वचनमिदम् । **नरा**-निति । कैशब्दे 'त्रादेश उपदेशे-' इत्यात्त्वे, 'त्रातोऽनुपसर्गे कः' इति कप्रत्ये 'त्रातो लोप इटि च' इति त्र्यालोपः, उपपदसमासः, सुपो लुक् , टाप् । अत्रापि ककारस्य प्रत्ययस्थत्वाभावात् 'प्रत्ययस्थात्' इत्यप्राप्तौ वचनम् । त्यवत्यपोश्चेति । त्यगन्ते त्यबन्ते च प्रत्ययस्थात्कारपूर्वस्याकारस्य इत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । 'उदीचामातः स्थाने' इति विकल्पस्यापवादः । **दान्तिगात्यिकेति** । दिन्निग्रस्यां दिशि श्रदूरे इति विप्रहे 'दिचिगादाच्' इत्याच् , 'तद्धितश्चासर्वविभिक्तः' इत्यव्ययत्वम् । दिचगाराव्दाद् भवा-वर्थे 'दिच्चगापश्चात्पुरसस्त्यक्' इति त्यक् , 'किति च' इत्यादिवृद्धिः, दािच्चगात्य-शब्दात् टाप् । ततः स्वार्थिकः कः, 'केऽगाः' इति टापो हस्वः, पुनष्टाप् , इत्वमिति भावः । 'दक्तिणस्यां दिशि भवेति विष्रहे दक्तिणाशब्दात् टाबन्तादेव त्यकन्' इति भैतं तु प्रौढमनोरमायां दूषितम् । इहत्यिकेति । 'श्रव्ययात्त्यप्' इति त्यप् , टाप् ,स्वा-र्थिकः कः 'केऽगाः' इति हस्वः, पुनः टाप् । न यासयोः । नात्र कृतटापोः प्रथमान्त-पूर्वस्येति न लभ्येत. किं तु टाबेकादेशं बाधित्वा कात् परस्यैवाकारस्य स्यादित्याशये-नाह—परस्येत्यादि । कटुकेति। कडुरत्र कटुरसवति। श्रज्ञातादौ कः। राकेति। 'कृदाधाराचिंकलिभ्यः कः' । बाहलकादित्संज्ञाभावः । संज्ञापूर्वकविधेरनिखत्वातः 'केऽगाः' इति हस्तो न । मामकनरकयोरिति । कंकारस्य प्रत्यवस्थत्वाभावादप्राप्ते वचनम । मामिकेति । ममेयं मामिका । 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्न' इत्यगा , 'तवकममकावेकवचने' इति ममकादेशः, त्रादिवृद्धिः । 'केवलमामक-' इत्यादिना

स्यात्। यका। सका। यकाम्। तकाम्। 'त्यकनश्च निषेधः' (वा ४५२६) उप-त्यका। अधित्यका। 'आशिषि बुनश्चन' (वा ४५२८)। जीवका। भवका।

योनिर्देशः, यत्तवोरित्येव विविद्यतिमिति भाष्ये स्पष्टम्। प्रत्ययस्थात्-' इत्यतः अत इति इतिति चानुवर्तते । तदाह—यत्तदोरिति । यका । सका इति । अव्ययसर्वनाम्नाम्-' इति यत्तच्छ्रव्द्योष्टेः प्रागकचि सौ त्यदायत्वम्, पररूपम्, टाप्, हल्ड्यादिना स्रुलोपः । तच्छ्रव्दे 'तदोः सः सौ-' इति तकारस्य सकारः । उभयत्रापि 'प्रत्ययस्थात्-' इति प्रप्तमित्वमत्र सूत्रे निषिध्यते । अथ 'न यासयोः' इत्यस्य प्रथमान्तानुकर्यत्वे किं वाधकमित्वत आह—यकाम् । तकामिति । त्यकनश्च निषेध इति । त्यकनश्च निषेध इति । त्यकनश्च निषेध इति । त्यकनश्च निषेध इति । त्यकनश्च मिष्ये इति । त्यकनश्च श्रत्येः । उपत्यका, अधित्यकाति । 'उपाधिभ्यां त्यकषास्त्राक्ति । इति त्यकन्, टाप्, सोर्हल्ल्यादिलोपः । 'उपत्यकाद्रेरास्त्रा भूमिरूर्व्यमित्यका' इत्यमरः । ननु त्यकन्विषौ अकारस्य उच्चार्यास्माध्यदिव इत्वं न भवति, अन्यया त्यिकनमेव विद्य्यात्, अतः किं तिष्ठिषेधेनित । सामध्यदिव इत्वं न भवति, अन्यया त्यकनमेव विद्य्यात्, अतः किं तिष्ठिषेधेनित । आशिषि यो वुन्, तस्य योऽयमकादेशः तदकारस्य 'प्रत्यस्थात्-' इति इत्वं नेति वक्वन्यमित्यर्थः । जीवका । भवकेति । जीवतात्, भवतादित्यर्थः । जीवधातोः

 'उत्तरपदलोपे न' (वा ४४२१) । देवदत्तिका, देवका । 'श्विपकादीनां च न' (वा ४१३०)। चिपका । भ्रुवका । कन्यका। चटका । 'तारका ज्योतिषि' (वा ४१३९)

भूधातोश्व 'त्राशिषि च' इति बुन्, 'युवोरनाकौ' इति तस्य श्रकादेशः, 'सार्वधातु-कार्घधातुकयोः' इति भूधातोरूकारस्य गुगाः, त्रावादेशश्च । उत्तरपदेति । उत्तरपद-लोपेऽपि इत्वं नेति वक्तव्यमित्यर्थः । देवकेति । देवदत्तशब्दात् स्वार्थे कः। 'ठाजादा-वृर्ध्व द्वितीयादचः' 'श्रमजादौ च विभाषा लोपो वक्कव्यः' इति दत्तराज्दलोपः । देवक-शब्दात् टाप् । देवदत्तिकेति तु दत्तपदस्य लोपाभिन्यक्कये उपन्यस्तम् । चिपका-दीनां चेति । च्चिपकादिशब्दानामित्वं नेति वक्तव्यमित्यर्थः । च्चिपकादिगर्गं पठति— व्हिपकेति । विप प्रेर्णे । 'इगुपथज्ञाप्रीकिरः कः' । कित्वान्न लघुपथगुणः, चिपा-शन्दात् स्वार्थे कः, 'केटणः' इति हस्वः, पुनष्टाप् । ध्रुवकेति । 'ध्रुव स्थैये' कुटादिः, चिपकेतिवदूपम् । यद्वा 'धु स्थैयें' पचाधच् , 'गाक्कुटादिभ्य:-' इति विस्वान गुणः, उवल् , ध्रवशब्दात् टाप् , ततः स्वार्थिकः कः, 'केऽणः' इति ह्रस्वः, पुनष्टाप् । कन्य-केति । कन्याशन्दात् कः, 'केऽसाः' इति ह्रस्वः, पुनष्टाप् । चटकेति । 'चट भेदने'। पचाखच् , टाप् स्वार्थे कः, 'केऽसाः' इति ह्रस्वः, पुनष्टाप् । ज्ञिपकादिराकृतिगसः। तेन श्रलका, इष्टका इत्यादि । तारका ज्योतिषीति । वार्तिकमिदम् । ज्योतिषि वाच्ये

दित्त्वामावे सिद्धे किमनेन निषेधवचनेन । मैवम् । पञ्चभिरुपत्यकाभिः क्रीतः पञ्चोप-त्यक इत्यादौ तद्भितलुकि स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक्यकारस्य श्रवणार्थत्वात्तस्य त्यिकन्नि-त्युक्ते हि पश्चोपित्यक इति स्यात् , इष्यते तु पश्चोपत्यक इति । तस्मादावश्यकमेव निषधवचनम् । 'मृद्स्तिकन्' इत्यत्रापीकारोचारणं तद्धितलुकि अवणार्थम्, न तु प्रकि-यालाघवार्थम् । अन्यया पद्मिर्मृतिकाभिः कीत इति 'आहात्-' इति ठकः 'अध्यर्ध-पूर्व-' इति लुकि कृते 'लुक् तिद्धतलुकि' इति टापो लुकि निमित्ताभावात् 'प्रत्यय-स्थात्-' इतीत्त्वं न स्यात् पश्चमृत्तिक इत्यत्र । न च लुकः प्रागेवान्तरङ्गत्वात् 'प्रत्य-यस्थात्-' इतीत्त्वं सिध्यत्येवेति वाच्यम् । 'श्रन्तरङ्गानिप विधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते' इत्यभ्युपगमात् । त्रत एव सनीक्षंसत इत्यादौ नलोपामावः सिध्यति । पञ्चभिः खट-वाभिः क्रीतः पञ्चखट्व इत्यादौ टापा सहैकादेशोऽपि न भवति । अन्यथा एकादेश-स्यादिवद्भावाञ्चन्यहरामे ग्रहरागत् 'लुक् तद्धितलुकि' इत्यनुपसजर्नस्त्रीप्रत्ययस्य लुकि कृते अकारस्य अवर्णं न स्यात् । एतच भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् । उपत्यकेति । 'उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः' । त्राशिषीति । त्राशीरर्थे विहितस्य वुन्प्रत्यय-स्यात इत्त्वं न भवतीति वक्तव्यमित्यर्थः । जीवका । भवकेति । जीवता द्भवता-दित्यर्थे 'जीवतिभवतिभ्यामाशिषि च' इति वुन् , तस्याकादेशे कृते टाप् । देवकेति । श्वन्यत्र तारिका। 'वर्णका तान्तवे' (वा ४४३२)। श्रन्यत्र वर्णिका। 'वर्तका शकुनौ प्राचाम्' (वा ४४३३)। उदीचां तु वर्तिका। 'श्रष्टका पितृदेवले' (वा

तारकेति भवति, इत्वं न भवतीति यावत् । 'तृ प्लवनतररायोः' रखुल्, श्रकादेशः, ऋकारस्य दृद्धिः, रपत्वम्, टाप् । ज्योतिरित्यनेन नज्ञत्रम् अच्छाः कनीनिका च विव चिते। 'नचत्रमृद्धं मं तारं तारकापि' इति 'तारकाद्याः कनीनिका' इति चामरः। अन्यत्रेति । ज्योतिषोऽन्यत्र बाच्ये तारिकेत्येव भवतीलर्थः । वर्णका तान्तव इति । इदमपि वार्तिकम् । तान्तवे गम्ये वर्गाकेति भवति, इत्वं नेत्यर्थः । तन्तूनां विकारस्तान्तवम् । 'श्रोरञ्' । वर्णकेति प्रावरणिवराषः । वर्ण वर्णिकयाविस्तारगुण-वचनेषु' चुरादिः । रयन्तात् रंखुल् , श्रकादेशः, शिलोपः, टाप् । श्रन्यत्रेति । तान्त-बादन्यत्र वर्णकेति इत्वमित्यर्थः । वर्णिका स्तोत्रीत्यर्थः । वर्णिकेति प्रन्थविशेषस्य संज्ञा वा। वर्तका शकनो प्राचामिति । इदमपि वार्तिकम् । शकुनिः पन्नी, तत्र गम्ये प्राचां मते वर्तकेति भवति इत्वं न भवतीत्यर्थः। प्राचांग्रह्णस्य प्रयोजनमाह—उद्वीचां त्विति । उदीचां मते तु शकुनौ गम्ये वार्तिकेति इत्वं भवतीत्यर्थः । वर्तयतेरार्वुल अकादेशः, िएलोपः, स्वार्थे कः, टाप्। 'कोयधिकधिट्टिभको वर्तको वर्तिकादयः' इल्-मरः । शकुनेरन्यत्र तु नित्यमेवेत्वम् । श्रष्टका पितृदेवत्ये इति । इदमपि वार्ति-कम् । पितरश्च ता देवतारच पितृदेवताः, तदर्थं पितृदेवत्यम् । 'देवतान्तात् तादर्थ्यं यत्' इति यत् । पित्रर्थे कर्मणि वाच्ये ऋष्टकेति भवति 'प्रत्ययस्थात्-' इति इत्वं नेत्यर्थः । श्चश्नन्ति पित्रर्थे ब्राह्मगाः यस्यामिति विषद्दे 'श्वश मोजने' इत्यस्मातः 'इष्यशिभ्यां

देवदत्तराब्दात्स्वार्थिकः कः 'अनजादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः' इति प्रागिवीयेषु वच्यमाण्यत्वाद् द्वितीयादच ऊर्ष्वस्य दत्तशब्दस्य लोपः । देवदित्तकाशब्दस्योपन्यासस्तु
दत्तलोपमिन्यक्तुं तदमावे इत्त्वनिषेधामावं च दर्शियतुम् । त्विपकादीनां चेति ।
नेत्यनुषज्यते । त्विपकेत्यादि । जिपेरिगुपधलज्ञग्रः कः । एवं 'ध्रुव स्थैयें' इत्यस्मादिष कः । यद्वा 'ध्रु गतिस्थैयेयोः' पचायच् । क्वटादित्वान्क्त्त्वेन गुणामावे उवक् ।
'चट भेदने' पचायच् । तत्रष्टाप् । अज्ञातादौ कः । 'केऽग्रः' इति हत्वः । पुनष्टाप् ।
तारकेति । तरतेर्र्लुज् । अकादेशः । नज्यं नेत्रकनीनिका च ज्योतिः । वर्णकेति ।
प्रावारिवशेषः । 'वर्ण वर्णिकेयाविस्तारगुग्यवचनेषु' इति चौरादिकात् ग्रवुल् । तन्त्नां
विकारस्तान्तवम् । अन्यत्र वर्णिकेति । प्रन्थविशेषस्य व्याख्या स्तोत्रकर्त्री च ।
वर्तकेति । वर्तयतीति वर्तका । शकुनावेव वाच्येऽयं विकल्पः, अन्यत्र तु नित्यमेवेत्विमिति बोध्यम् । अष्टकेति । पितरश्च ताः देवताश्च पिनृदेवताः, तदर्थं कर्म
पिनृदेवत्यम् । देवतान्तातादथ्यें यत् । अक्षन्त ब्राह्मणा यस्यां सा अष्टका । 'इष्य-

४५३४) । श्रष्टिकान्या । 'स्तकापुत्रिकानृन्दारकायां वेति वक्रव्यस्' (वा ४२३१) इह वा श्र इति छेदः । कात्पूर्वस्थाकारादेशो वेत्यर्थः । तेन पुत्रिकाशब्दे ङीनः इ-वर्णस्य पत्तेऽकारः । श्रन्यत्रेत्तवाधनार्थमकारस्येव पत्तेऽकारः । स्तिका, स्तका

तकन्' इति तकन् प्रत्ययः, 'ब्रश्च-' श्रादिना शस्य षः, तकारस्य ष्टुत्वेन टः, श्रष्टक-शब्दात् टाप । ऋष्ट्रिकान्येति । अष्टौ ऋष्यायाः परिमाणमस्या अष्टिका पाणिनी-याष्टाध्यायी, 'संख्यायाः ऋतिशदन्तायाः कन्' इति सूत्रेगा ऋष्टौ इति सुबन्तात् कन् प्रत्ययः, सुबन्तात्तिद्धतोत्पत्तेः सिद्धान्तियष्यमायात्वात् । ततस्तिद्धितान्तत्वेन प्रातिपदि-करवात् 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति जसो लुकि निमित्तापायाद् अष्टन त्रात्वनिवृत्तौ, त्रान्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वान्नकारलोपे, त्रष्टकशब्दात् टापि 'प्रत्ययस्थात्-' इति इत्वं भवत्येव । न चान्तर्वर्तिसपः परत्वं टापः शङ्कयम् , ककारेगा व्यवधानात् । श्रसुपः इत्यस्य बहपरिवाजका नगरी इत्यत्र अञ्यविहते सुपः परे टापि चरितार्थत्वात् । अत एव 'चिपकादीनां न' इति निषेधोऽर्थवान्, अन्यथा चिपाशब्दात् सुबन्तात् स्वार्थिके कप्रत्येय सुपो लुकि श्रम्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य टापः सुबपेच्चया परत्वादसपः इति निषधिसदेः कि तेनेत्यलम् । 'वा सूतकापुत्रिकावृन्दारकाग्गाम्' इति वार्तिकमर्थतः पठति-सृतकेति । श्रत्र पुत्रिकाशब्दः इकारमध्यः नत्वकारमध्यः, स्त्रियां पत्र-शब्दस्य शार्करवादित्वेन बीनन्तत्वादिति कैयटः । अत्रेत्विकलपश्रमं वारयति—इह वा ऋ इति । सवर्णदीर्घे सित वा इति निर्देश इति भावः । अत्र अ इति लूप्त-प्रथमाकम्, कारपूर्वस्यत्यनुवर्तते, त्रत इति निवृत्तम्, पुत्रिकाशब्दे त्रातोऽभावात्। तदाह-कात्पूर्वस्येति । नन्वत्र इत्वविकल्प एव कुतो न विधीयत इत्यत श्राह-तेनेति । अत्विवधानेनेत्यर्थः । पुत्रशब्दात् शार्क्तरवादित्वाद् भीनि, स्वार्थिके कप्रत्यये, 'केडगाः' इति हस्वे, टापि, पुत्रिकाश्च्दः। अत्र इकारस्य इत्वविकल्पविधौ पुत्रिका पुत्री केति इन्मध्यः ईन्मध्यश्च स्यात्, अत्विवधौ तु पुत्रका पुत्रिकेति अकारम्ध्यः इकार-मध्यश्च भैवतीति भावः । नन् सतकाशब्दे वृन्दारकाशब्दे च कारपूर्वस्थाकारस्य श्रकारविधिः किमर्थमिखत श्राह—ग्रन्यत्रेति । सूतकाशब्दे वन्दारकाशब्दे च प्रस् यर्थात्-' इति नित्यमित्वे प्राप्ते तद्विकल्पार्थमित्यर्थः । 'षूत्र् प्राणिगर्भविमोचने' धात्वर्थै-नोपसंप्रहादकर्मकः । 'गत्यर्थाकर्मक-' इत्यादिना कर्तरि क्रः, टाप् , स्वार्थिकः, 'केऽगः' शिभ्यां तकन्' ऋष्टिकान्येति । ऋष्टौ परिमाणमस्याः 'संख्याया ऋतिशदन्तायाः कन्'। सुतकेति । सुतशब्दात् स्वार्थे कन् । वृन्दमस्यास्तीति मत्वर्थे 'शृङ्गवृन्दा-भ्याम्-' इलारकन् । देवतावाचिवृन्दारकशब्दस्य पुँल्लिङ्गत्वेऽपि रूपिमुख्यवाचिनोः स्त्रीलिङ्गत्वं सम्भवत्येव । त्रात एव 'त्रिपृत्तरे' इत्युपकम्य 'वृन्दारकौ रूपिमुख्यौ' इत्यम- इलादि । ४६४ उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः । (७-३-४६) यकपूर्वल स्त्रीप्रक्षयाकारस्य स्थाने योऽकारस्तस्य कारपूर्वस्येद्वा स्थादापि परे । 'केणः' (सू =३४) इति इस्तः । श्रायंका, श्रायंका । चटकका, चटकिका । श्रातः किम्-

इति हस्वः, पुनष्टाप् । श्रत्राकारस्य श्रत्वाभावपत्ते 'प्रत्ययस्थात्-'इति इत्वम् । वृन्द-मस्यास्तीति मत्वेथे 'श्वज्ञवृन्दाभ्यामारकन्' इति त्रारकन्त्रत्ययः । त्रमरेगा तावद देवतावाची बन्दारकशब्दः 'श्रमरा निर्जरा देवाः' इत्यादिना पुँक्षिङ्गेष्वनुकान्तः । रूपि-वाची मुख्यवाची च त्रिलिङ्गः । 'त्रिषूत्तरे' इत्युपकम्य 'वृन्दारकौ रूपिमुख्यौ' इत्य-मरः । स्त्रियां टाप् । अत्राप्यकारस्य अत्त्वाभावपत्ते इत्वम् । उदीचामातः। 'प्रत्य-यस्थात-' इति सूत्रमनुवर्तते । यश्च कश्च यकौ, तौ पूर्वी यस्या इति विग्रहः । यकेति वर्गप्रहराम्, श्रकारावुचारसार्थौ । यकपूर्वाया इत्येतद् त्रात इत्यस्य विशेषसाम् । तेनै ऋर्थगतं स्त्रीत्वमाकारे त्रारोप्य यकपूर्वाया इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः। तेन त्राकारस्य स्त्रीवाच-कत्वं लभ्यते । तदाह-यकपूर्वस्येत्यादिना । उदीचांप्रहणं विकल्पार्थमेव, न तु देशतो व्यवस्थार्थम्-इति 'न वेति विभाषा' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। न च 'षष्ठी स्थाने-योगा' इत्येव सिद्धेरिह स्थानेग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्, ऋतुवादे परिभाषाणामनुपरिथतेः। तत्र च इदमेव स्थानेप्रहर्णं ज्ञापकम् । श्र्वत एव 'वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्' इत्यत्र यस्यादिः वृद्धिरित्यनुवादे इक्परिभाषा न प्रवर्तते । तत्प्रवृत्तौ तु शालाशब्दस्य वृद्धसंज्ञा न स्यात्, शकारादाकारस्य इक्स्थानिकत्वाभावात् । ततश्च शालीय इति 'बृद्धाच्छः' इति छः न स्यात्, श्रौपगवीय इत्यादावेव स्यादित्यलम् । केऽण इति ह्रस्व इति । त्रायशिबदात् स्वार्थिके कप्रत्यये यकाराकारस्य 'केऽगाः' इति हस्व इत्यर्थः । पुनष्टापि त्र्यार्थकाशब्दः । तत्र यकारादकारस्य त्र्याकारस्थानिकत्वादित्वविकल्पः । पूर्वस्य उदाहररामिदम् । अथ ककारपूर्वस्य उदाहरति—चटकका, चटकिकेति । चटकाशब्दात् खार्थे कः, 'केऽगाः' इति हस्वः, पुनष्टाप्, इत्वविकल्प इति भावः। रेगोक्तम् । उदीचाम् । यकौ पूर्वी यस्याः सा । अर्थगतं स्त्रीत्वमाकारे आरोप्य यकपूर्वाया इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशस्तेन स्त्रीप्रखयो लभ्यत इलाह—स्त्रीप्रत्ययाकार-स्येति । अत्र 'न यासयोः' इत्यतो नेति वर्तते । यकपूर्वस्य स्त्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने योऽकार-स्तस्य कात्प्रवस्योदीचां मते इत्त्वं नेत्यज्ञरार्थः । एवं स्थिते फलितमाह—इद्वा स्या-दिति । एवमप्रेऽप्यूह्मम् । 'षष्ठी स्थानेयोगा' इत्यनेनैव लब्धे सूत्रे स्थानप्रहृगुमनुब-मानविशेषगोषु परिभाषा नोपतिष्ठत इति ज्ञापनार्थम् , फलं तु बृद्धसंज्ञायामिक्परि-

१ फलतीति क। २ पंक्तिरियं नास्ति क।

साङ्काश्ये भवा साङ्काश्यिका । यक इति किम्-श्रश्विका । स्त्रीप्रत्यय इति किम्-शुभं यातीति शुभंयाः । श्रज्ञाता शुभंयाः शुभंयिका । 'धात्वन्तयकोस्तु नित्यम्'

साङ्काशियकेति । सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यम् । 'वुल्ल्एाकठच्-' इत्यादिना सङ्काशादिभ्यो एयः, आदिवृद्धिः, 'यस्येति च' इत्यकारलोपः। साङ्काश्यशब्दाद् भवार्थे 'यन्वयोपधाद् चुल्' यकादेशः, 'यस्येति च' इत्यकारलोपः, टाप्, 'प्रत्ययस्थात्-' इति नित्यमित्वम् । इह यकारादकारस्य याकारस्थानिकत्वाभावादित्विविकल्पो न भवतीति भावः। ननु श्लीबोधकत्य य्यन इद्वा स्यादित्येवास्तु, य्यात इति मास्नु, साङ्काश्यकाशब्दे यकारादकारस्य युकादेशावयवत्वेन श्लीबोधकत्वाभावादिति चेत्, तर्द्धात इति स्पष्टार्थ-भित्याहुः। अश्विकेति । य्यक्षाशब्दात् कः, 'केऽणः' इति हस्वः, पुनप्टाप्, अश्वकाशब्दः। यत्र अकारस्य याकारस्यानिकत्वेऽपि यकपूर्वकत्वाभावादित्विवकल्पो न, किन्तु 'प्रत्ययस्थात्-' इति नित्यमित्वमिति भावः। स्त्रीप्रत्यय इति किमिति । यभपूर्वाया इति श्लीलिङ्गनिदेशलब्धं श्लीप्रत्ययस्थिति किमर्थमिति प्रशः। शुभंयकेति । यभ्रमिति मान्तमव्ययम् । तस्मिन्नुपपदे 'या प्राप्णे' इति धातोः 'यन्येभ्योऽपि दश्यते' इति विच् । शुभंयाशब्दात् स्वार्थे कः, 'केऽणः' इति हस्वः, टाप्, शुभंयकाशब्दः। अत्र यकारस्य धात्ववयवस्य श्लीवाचकत्वाभावादित्विकल्पो न, किन्तु 'प्रत्यस्थात्-' इति नित्यमेति भावः। 'यकपूर्वे धात्वन्तप्रतिषेथः' इति वार्तिकमर्थतः संगृह्णाति—धात्वन्त्वभिति भावः। 'यकपूर्वे धात्वन्तप्रतिषेथः' इति वार्तिकमर्थतः संगृह्णाति—धात्वन्त्यक्रोस्तु नित्यमिति । यश्च कश्चेति विग्रहः। धात्वन्तयक्रारकक्रारक्रारयोग्रिरि

भाषानुपस्थानाच्छालीयादिसिद्धिः । यदि तु तत्रेक्परिभाषोपतिष्ठेत, तदा श्रौपगवीय इत्यादावेव 'ग्रुद्धाच्छः' स्यात् , न तु शालीयो मालीय इत्यादौ । तत्र ह्याकारग्रद्धिरिक्स्थानिकत्वाभावात् । तथा 'अतो गुर्गो' इत्यत्रेक्परिभाषोपस्थितौ एथे पचे यजे इत्यादावेव पररूपं स्यात् । 'टित श्रात्मनेपदानाम्—' इति इट एत्वे कृते इक्स्थानिकत्वादेकारगुर्गस्य। भवन्ती पचन्तीत्यादौ तु न स्यात् तत्रेक्स्थानिकत्वाभावाद्कारगुर्गस्यत्यि वोध्यम् । नव्यास्तु वृद्धाच्छं बाधित्वा 'श्रगुग्ययनादिम्यः' इत्यग्प्प्रत्ययो यथा स्यादित्त्यतदर्थमृगयनादिगर्गे व्याकरग्राशाच्दः पठ्यते । यद्यनुद्यमानिवशेषग्रेषु परिभाषा उपनिविष्ठर्त् तिहं तत्पठनं व्यर्थ स्यात् । आकारग्रद्धितिकत्वाभावेन वृद्धसंज्ञाया श्रभावाच्छस्याप्रवृत्तेः । तथा च तस्मादेव पाठादुक्कार्यज्ञापनसम्भवे स्थानेग्रहग्गिम्ह स्पष्टार्थ-मिखाहुः । सांकाश्यक्ति । संकाशेन निर्वृत्तं नगरं सांकाश्यम्, 'वुञ्छ्रण्—' श्रादिस्त्रेण् 'संकाशादिम्यो एयः' । ततो भवार्थे 'धन्वयोपधाद् वुव् श्रकादेशः । स च सांकाश्यभवां ख्रियमाहिति तदकारस्यापि वैकल्पिकमित्त्वं स्यात् तस्मादात इत्युक्तम् । अत्र वदन्ति—यथायमकारो नाकारस्थानिकः, एवं छीप्रत्यस्थानिकोऽपि नेति द्यव्वविष्ठात्र । स्व वित्ति—यथायमकारो नाकारस्थानिकः, एवं छीप्रत्यस्थानिकोऽपि नेति द्यव्वविष्ठात्र ।

(वा ४४३६) । सुनियका । । सुपाकिका । ४६६ भस्त्रेषाजाङ्गाद्धास्या नञ्जू-र्वाणामिप । (७-३-४७) स्त्रेस्टन्तं लुप्तपष्ठीकं पदम् । एषामत इद्दा स्यात् । तद्नतिविधनेव सिद्धे नञ्जूर्वाणामपीति स्पष्टार्थम् । भस्नामहणसुपसर्जनार्थम् ,

विद्यमानस्य श्रकारस्य नित्यमित्वम् , न तु विकल्प इत्यर्थः । सुनियकेति । सीञ्-धातोः पचायच् । 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' इति गुरो श्रयादेशे नयशब्दः । स शोभनः नयः यस्याः सा सुनया, ततः स्वार्थे कः, 'केऽराः' इति हस्वः, पुनष्टाप् , सुनयका-शब्दः । स्रत्र यकारस्य धात्वन्तत्वाच ततः परस्याकारस्येत्वविकल्पः, किं त 'प्रत्यय-स्थात्-' इति नित्यमित्वमिति भावः । सुपाकिकेति । पचधातोर्घनि 'चजोः कु घिररुयतोः' इति चकारस्य कुत्वे उपधावृद्धौ पाकराब्दः । सु-शोभनः पाको यस्याः सा सुपाका, स्वार्थे कः, 'केगाः' इति हस्तः, पुनष्टाप् , सुपाककाशब्दः । अत्र ककारस्य धात्वन्तत्वात् ततः परस्याकारस्य नेत्वविकल्पः, किन्तु 'प्रत्ययस्थात्-' इति नित्यमित्वमिति भावः । भस्त्रेषा । यकपूर्वत्वाभावाद् 'उदीचाम्-' इत्यप्राप्तौ वचनमिदम्। स्वेत्यन्तमिति । भस्रा, एषा, त्रजा, ज्ञा, द्वा, स्वा एषां षराणां द्वन्दः । ततः षष्ट्या त्रार्षो लुक्। मञ्जेषाजाज्ञाद्वास्वानामिति विविज्ञतमिति भावः । एषामिति । भस्रादीनामित्यर्थः । श्रत इद्वेति । पूर्वस्त्रादुदीचांग्रहणस्य 'प्रत्ययस्थात्-' इति सूत्राद् इदिखस्य चानुवृत्ते-रिति भावः । नन्वाङ्गत्वात्तदन्तविधौ भस्त्रादिशब्दान्तानाभिति लभ्यते, व्यपदेशिवत्त्वेन केवलानामि लभ्यते । एवं च नञ्पूर्वाणां तिद्धन्नपूर्वाणां केवलानां च सिद्धे नञ्-पूर्वाणामपीति न्यर्थमिखत त्राह-तद्नतिधिनैवेति। ननु तदन्तविधिना भन्नादि-शब्दानां नञ्पूर्वीगामनञ्पूर्वीगां च प्राप्तौ, नञ्पूर्वीगामेवेति नियमार्थं नञ्पूर्वप्रहराम्, तथा सित केवलानां भस्त्रादिशब्दानां प्रहराज्यात्रत्तिः स्यादित्यपिशब्द इति व्याख्या-तुमुचितमिति चेत्, न-एवं सति निर्भक्षिकेत्यायसिद्धेः । तस्माद् नञ्पूर्वागामिति स्पष्टार्थमेवेति भाष्ये स्पष्टम् । ननु भस्त्राराब्दस्य नित्यस्नीलिङ्गतया 'श्रभाषितपुंस्काच' इत्युत्तरसूत्रेगौव इत्वविकल्पसिद्धेरिह भस्नाग्रहणां व्यर्थमित्यत त्राह—भस्त्राग्रहणः मुपसर्जनार्थिमिति । निर्मिश्रका इत्युपसर्जनत्वे त्रिलिङ्गतया भाषितपुंस्कत्वेन तत्र

कलमेतत् । श्रकेति समुदायस्य श्लीवाचकवुन्स्थानिकत्वेऽप्यकारमात्रस्थातथात्वात् । तस्मादात इति स्पष्टार्थमेवेति श्रुभंया इति । 'त्रान्येभ्योऽपि दृश्यते' इति विच् । श्रुभमिति मान्तो निपातः । सुनियकेति । सुष्ठु नयो यस्याः सा सुनया । ततः कः । 'केऽग्यः' इति हस्तः । एवं सुष्ठु पाको यस्याः सा सुपाकिका । भस्त्रेषा । सुप्त-ष्टिका । स्थिति । केचिदिह स्वा इतिच्छित्ता षष्ट्याः स्थाने सौत्रत्वाद्यस्थिन जसिति व्याचच्ते । 'प्रस्थयस्थात्—' इस्रतीऽनुवर्तनादाह—श्रुत इद्वा स्यादिति । ननु

## श्रन्यस्य तुत्तरसुत्रेण सिद्धम् । एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोर्नेत्त्वम् । श्रन्तर्वर्तिनीं

'श्रभाषितपुंस्काच' इत्यस्य श्रप्रवृत्तेरिति भावः । श्राम्यस्य त्विति । उपसर्जनादन्यस्य भस्राराब्दस्य तु भैक्षिका परमभस्त्रिकेस्यत्र निखन्नीलिङ्गतया 'त्रामाषितपुंस्काच' इत्युत्तर-स्त्रेगौव पानिकमित्वं सिद्धम् । ऋतः 'मक्षेषा' इत्यत्र मस्राप्रहणं तदर्थं न भवतीत्वर्थः। नन अनेषका, परमेषका, अद्धके,परमद्धके-इत्यत्रापि पाचिकमेतदित्वं स्यादित्यत आह-एषा द्वेति । एषा द्वा एतयोस्त पूर्वपदसहितयोरिदं पान्निकमित्वं नेत्यर्थः । कुत इत्यत त्राह—त्रान्तर्वितिनीमिति । 'इदाप्यसुपः' इत्यनुवर्तते । इह त टाप सुपः पर इति भावः । नतु टाबत्र सुपः परो न भवति, तथाहि-एतच्छु॰दस्य टेः प्राक् 'अव्ययसर्वनाम्नाम्-' इत्यकचि, एतकदृशब्दात् सौ 'तदोः सः सौ-' इति तकारस्य सत्वे, 'त्रादेशप्रत्यययोः' इति षत्वे, त्यदाद्यत्वे, पररूपे, स्नियामादन्तत्वात् टापि, सवर्णदीर्घे, हुल्ड्यादिलोपे, एषकेति रूपम् । ततः न एषकेति विग्रहे नन्तत्पुरुषे कृते, 'नलोपो ननः' इति नजो नकारस्य लोपे, 'तस्मान्नुडचि' इति नुटि, श्रनेषकेति रूपम् । तथा परमा एषकेति कर्मधारये, परमैषकेति रूपम् । अत्र सौ परे प्रवृत्तखदायत्वसिद्धमदन्तत्वमा-श्रिल प्रवृत्तष्टाप् कथं सुपः परः स्यात् । न च नञ्तत्पुरुषे सोः सामासिके लुकि सति. सत्वत्यदायत्वटाब्निवृत्तौ, समासात् पुनः सौ, सत्वत्यदायत्वटाप्सु कृतेषु, हल्ङ्यादिलोपे. श्रनेषकेत्यत्र समासात् प्राक् प्रवृत्तात् सुपः पर एव टाबिति वाच्यम् , सामासिकलुग-पेच्नया हल्ङयादिलोपस्यैवान्तरङ्गत्वात् प्रवृत्तेः । ततश्च लुप्तेऽपि सौ प्रत्ययलच्चरासत्वेन निमित्तानपायात् पूर्वप्रवृत्तसत्वत्यदाद्यत्वटापां निवृत्तिर्नास्ति, स च टाप् न सुपः पर इति चेत् , अत्र ब्र्मः-- 'अन्तरङ्गानिप विधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते' इति परि-भाषया 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सुन्तुग्विषये अन्तरङ्गोऽपि हल्ल्यादिलोपो न प्रवर्तते, श्रतः राजकुमारीत्यादौ श्रूयमार्गे एव स्रुपि समासः प्रवर्तते । एवं च नज्पूर्वाणामपीलपिशब्देन केवलानां संग्रहः क्रियते, न तु नज्भिन्नपूर्वाणामपि । तथा च निर्भक्षिकेत्यादि न सिध्येदतस्तदन्तिविधरावश्यक इत्यारायेनाह—तदन्तिविध-नैवेत्यादि । ऋक्तवादिति भावः । एवं च नज्पूर्वागामित्यस्य नियमार्थत्वराङ्का निरस्ता, निर्भिश्चिकेत्यादावव्याप्तिप्रसङ्गात् । श्रान्यस्य त्विति । श्रानुपसर्जनस्य तु 'त्रभाषितपुंस्काच' इत्यनेन सिद्धमिलर्थः । पतयोस्त्वित । भन्नाजाज्ञास्नानां तु सपूर्वीसामपीत्वं भवत्येव । तत्र टापः कप्रत्ययात्परत्वेन सुपः परत्वाभावात् 'त्रसुपः' इति निषेधाप्रवृत्तेरिति भावः । सपूर्वयोरिति । पूर्नावयवसहितयोर्विद्यमानपूर्वपद-योरिति यावत् । अन्तर्वितिनीमित्यादि । न स एतद् स इति स्थितेऽकि कृतेऽ- विभक्तिमाश्रिस् 'श्रसुपः' इति प्रतिषेधात् । श्रनेषका । परमेषका । श्रद्धके । परमद्धके । स्वशब्दग्रह्यां संज्ञोपसर्जनार्थम् । इह हि 'श्रातः स्थाने' इत्यतुवृत्तं स्वशब्दस्थातो

गोमान त्रियो यस्य स गोमित्त्रयः-इत्यत्र गोमच्छन्दात् सोर्लुका लप्तत्वात् 'रुगि-दचाम्-'इति नुसुपधादीर्घादिकं न इति 'प्रलयोत्तरपदयोश्च' इति सूत्रभाष्ये स्थितम् । 'कृतद्धित-' इति सूत्रे प्रौढमनोरमायां परिष्कृतमेतत् । एवं च नञ् सु एतकद् सु इति स्थिते, नन्तत्पुरुषे कृते, 'अन्तरङ्गानपि-' इति न्यायेन त्यदायत्वप्रवृत्तेः प्रागेव सामासिक-लुकि अनतकद्-शब्दात् समासात्पुनः सौ, सत्वे, त्यदाद्यत्वे पररूपे, टापि, सवर्णदीघें,सोई-ल्ड्यादिलोपे, अनेषकेति भवति । अत्र सवर्गादीर्घप्रवृत्तेः प्राक्समासातपूर्वोत्पन्नसुपः पर एव टाप् भवतीत्यास्तां तावत् । ऋद्भके इति । न सु द्रकि त्रौ इति स्थिते, नन्तत्पुरुषे अन्तरज्ञानिप' इति न्यायेन त्यदाचात्वप्रवृत्तेः प्रागव समासे श्रीङो लुकि कृते, श्रद्धिक-शब्दात् समासात्पुनरौक्ति, त्यदावत्वे पररूपे, टापि, श्रौङरशीभावे, श्राद् गुर्गो, श्रद्धके इति भवति । श्रत्रापि समासात्पूर्वोत्पन्नादौकः सुपः पर एव टाबिति भावः । एवं पर-मद्धके इत्यत्रापि । स्यादेतत्-न्त्रात्मात्मीयज्ञातिधनवाची स्वराज्दः । तत्र ज्ञातावात्मनि च पुँक्षिङ्ग एव, श्रात्मीये तु विशेष्यनिष्ठः श्लीलिङ्गः । धने तु पुंनपुंसकलिङ्गः, 'स्वो ज्ञाता-वात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां धने' इति कोशात् । यदा तु स्त्रीव्यक्तिविशेषस्य स्वशब्दः संज्ञा, तदापि स्त्रीलिङ्गः । तत्र 'स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्' इत्युक्तेः ज्ञातिधनवा-चित्वे सर्वनामत्वं नास्ति, त्रात्मात्मीयवाचिन एव सर्वनामता, साप्यनुपसर्जर्नस्यैव भवति, 'संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः' इत्युक्तेरिति स्थितिः । तत्रात्मीयायां वाच्यायां सर्व-नामत्वाद् श्रकचि, टापि, 'प्रखयस्थात्-' इति निखमित्वे, स्विकेखेवेष्यते, तत्तु न युज्यते, 'भन्नेषा' इत्यादिना इत्वविकल्पस्य दुर्वारत्वात् । न चात्र श्रकजकारस्य श्रात्स्थानिकत्वा-भावाकायमित्वविकल्प इति वाच्यम्, एषामत इद्वा स्यादिति विवरणवाक्ये त्र्यातः स्थाने इलातुवृत्तेरदर्शनादिलात आह—स्वशब्दग्रहणं संक्षोपसर्जनार्थमिति। स्वशब्द-स्य सर्वनामत्वाभावादकजभावे, श्रियां टापि, सौ कृते, स्वार्थिककप्रत्ये, उक्करीत्या 'अन्तरक्कानपि विधीन बहिरक्को लुग् बाघते' इति परिभाषया इल्ङ्यादिलोपं नाधित्व। प्रातिपदिकावयत्वात् सोर्लुकि, 'केऽगाः' इति हस्वे, कप्रत्ययान्तात् पुनष्टापि, स्वकाशब्दः। निर्गता स्वस्या इति विग्रहे 'निरादयः कान्तादार्थे पश्चम्या' इति समासे सुब्लुकि, 'गोस्त्रियोः-' इति हस्वे, टापि, सुपि, स्वार्थिके कप्रत्यये, 'केऽगाः' इति हस्वे, पुनष्टापि, निस्स्वका-शन्दः। एतद्द्वयमेव 'भन्नेषा-' इति स्वशन्दस्य उदाहरराम् । श्रात्मीयायां तु स्वशन्दो न संज्ञाभूतः, नाप्युपसर्जनीभूत इति नोदाहरणामित्यर्थः। कुत इत्यत त्राह—इह हीति।

कचः प्रागेव वा नज्तत्पुरुषे कृते 'श्चन्तरङ्गानिप-' इति न्यायेन त्यदायत्वप्रकृतेः प्रागेव

विशेषण्यः । न तु द्वैषयोरसम्भवातः । नाप्यन्येषाम्, श्रव्यभिचारातः । स्वशब्द-स्त्वनुपसर्जनमात्मीयवाची श्रकजर्हः । श्रर्थान्तरे तु न स्त्री । संज्ञोपसर्जनीमृतस्तु

इह 'भक्षेषा-' इति स्त्रे 'उदीचाम्-' इति पूर्वसूत्राद् श्रातः स्थाने इत्यनुवृत्तम् , तच्च स्वराब्दस्यैव अतो विशेषगाम् । एवं च स्वराब्दस्य आत्स्यानिकस्य अत इद्वा स्या-दिति लभ्यते । एतद्विशेषविवज्ञयैव एषामत इद्वा स्यादिति विवरराजाक्ये त्रातः स्थाने इस्सस्यानुवृत्तिर्न प्रदर्शितिति भावः । न तु द्वैपयोरिति । द्वा एषा इत्येतयोस्तु विषये त्रातः स्थान इति न संबध्यते इत्यर्थः । कुत इत्यत त्राह—त्रसंभवादिति । एषा द्वेति सर्वाद्यन्तर्गरात्यदादित्वप्रयुक्तसत्वात्वनिर्देशेन सर्वनामत्वावश्यकत्वादकच् । तदकार-स्य त्रात्स्थानिकत्वस्याप्रसक्केरित्यर्थः । नाप्यन्येषामिति । भस्राजाज्ञाराञ्दानामपि श्रातः स्थान इति विशेषणं नेत्यर्थः । कुत इत्यत श्राह—श्रव्यभिचारादिति । भस्त्राजाज्ञाशब्दानां सर्वनाभत्वामावेनाकजनर्हतया कप्रत्ययान्ततया तेषु 'केऽगाः' इति हरवसंपन्नस्य त्रतः त्रात्स्यानिकत्वनियमेन तद्विशेषरावैयर्थ्यादिखर्थः । ननु त्रातः स्थाने इत्यनुवृत्तम् स्वराब्दस्य ऋतो विशेषणामस्तु, तावता ऋत्मीयायां स्विका इत्यत्र इत्वविकलपशङ्कायाः किमायातिमत्यत श्राह—स्वशब्दस्त्वित । श्रनुपसर्जनात्मीय-वाची स्वशब्दस्तु सर्वनामत्वादकजर्हः । त्र्यतस्तदकारस्य त्र्यात्स्थानिकत्वाभावान्न प्रकृत-स्त्रेगोत्विवकलपशङ्का, किं तु 'प्रत्ययस्थात्-' इति नित्यमेव इत्वमित्यर्थः । नतु स्वशब्द-स्य आत्मात्मीयज्ञातिधनवाचिनः आत्मीयायामुदाहरणत्वाभावेऽपि आत्मज्ञातिधनवाचि-नस्तस्य उदाहरणत्वसंभवात् स्वशब्दग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थमित्यतुपपन्नमित्यत ब्राह— श्रर्थान्तरे तु न स्त्री इति । श्रात्मज्ञातिधनेषु स्वशब्दो न स्त्रीलिङ्गः । उदाहृत-कोशरीत्या त्र्यात्मज्ञातिवाचिनः स्वशब्दस्य नित्यपुँ ब्लिङ्गत्वात् , धनवाचिनस्तस्य पुंनपुंसकः लिङ्गत्वाचेत्यर्थः । तथा च टापि परे इत्वस्याभावान्त्रोदाहर्गात्वप्रसिक्तः । 'प्रत्ययस्थात्-' इत्यत आपीत्यनुवृत्तेरिति भावः । इदमुपलज्ञ्णम् । आत्मनि वाच्ये स्वशब्दस्य सर्व-नामत्वेन त्रकजर्हतया तदकारस्य त्रात्स्थानिकत्वाभावाचेत्यपि द्रष्टव्यम् । ननु संज्ञोप-सर्जनीभूतस्यापि स्वशब्दस्य कथमुदाहररात्वम् ? तस्याप्यकचि तदकारस्य त्रात्स्थानि-कत्वाभावादित्यत त्राह—संशोपसर्जनीभृतस्त्रित । संहोपसर्जनीभृतस्य स्व-

सामासिके लुकि विशिष्टात्पुनः सुपि त्यदायत्वे पररूपे च क्वते ततष्टाप्, स च आय-सुपः पर इति भावः । अनेषक्रेति । अज्ञाता एषा एषका न एषका अनेषका, अज्ञाता अनेषा अनेषकेति वा लौकिकविप्रहोऽत्र बोध्यः । एवमप्रेऽप्यूद्यम् । स्वशब्दस्यातो विशेषण्मिति । यद्यपि हरदत्तप्रन्थे अत्रातःस्थान इत्येतत् स्वशब्दस्य विशेषण्-मित्युक्तम्, तथापि तत्र स्वशब्दस्येत्यनन्तरमत इति शेषो बोध्य इति भावः । अर्था- कप्रस्रयान्तत्वाद्भवत्युदाहरणम् । एवं चात्मीयायां स्विका । परमस्विकेति निस्य-मेवेत्वम् , निर्भस्नका, निर्भस्निका । एषका, एषिका। कृतषत्वनिर्देशान्नेह विकल्पः,

शब्दस्य त्रसर्वनामतया त्रकजनहीत्वेन स्वशब्दात् सुबन्तात् स्वार्थिके कप्रत्यये, सुब्तुकि पुनष्टापि, 'केऽणः' इति ह्रस्वापन्नस्य त्रतः त्रात्स्थानिकतया भवत्युदाहरणत्विमत्यर्थः । न चान्तर्वितिसुपः परष्टाबिति शङ्कथम्, केन व्यवधानादिति भावः । तदेवम् 'भन्नेषा-' इत्यत्र त्रातः स्थाने इत्यन्वत्तस्य स्वशब्देऽन्वयलाभात् स्वशब्दावयवस्य त्रात्स्थानि-कस्य अत इद्वा स्यादिति लब्धम् , तस्य प्रयोजनमाह—एवं चेति । उक्करीत्या स्वराब्दे आत्स्थानिकस्यैवातः इत्वविकल्पलाभाद् आत्मीयायां स्वराब्दस्य सर्वनामत्वा-दकचि तदाकारस्य त्रात्स्थानिकत्वाभावादित्वविकल्पात्रवृत्तौ 'प्रत्ययस्थात्-' इति नित्य-मेवेत्वमित्वर्थः । तदेवं प्रत्युदाहरणान्युक्तवा उदाहरणान्याह—निर्भस्त्रकेत्यादि । भस्त्राया निष्कान्तेति विग्रहे 'निरादयः क्रान्तावर्थे-' इति समासे, 'गोस्त्रियोः-' इति हस्वत्वे, पुनष्टापि, समासात् सौ, कप्रत्यये, 'केऽणः' इति हस्वे, निर्भस्त्रकशब्दात् पुन-ष्टापि. सवर्धादी घें. निर्भस्त्रकाशब्दः । तत्र 'प्रत्ययस्थात्' इति नित्यमित्वे प्राप्ते अनेन इत्वविकल्पे निर्भिक्षका निर्भस्त्रकेति रूपद्वयम् । केन व्यवधानाम सुपः परष्टाबिति भावः । एषका, एषिकेति । अकचि एतकद् शब्दात् सुः । 'तदोः सः सौ-' इति सत्वम्, षत्वम्, खदाचत्वम्, पररूपम्, टाप्, 'प्रत्ययस्थात्–' इति निखमित्वं बाधित्वा इत्वविकल्प इति भावः । नतु श्रकचि एतकद्-राज्दात् स्त्रियामौजसादिषु एतिके, एतिका:-इत्यादौ नित्यमित्वमिष्यते, तद्वाधित्वा श्रमेन इत्वविकल्पः स्थादित्यत श्राह— कृताषत्वेति । 'मस्नैतज्ज्ञास्वान' इति वक्कव्ये एषेति कृतपत्वनिर्देशाद् श्रौजसादिषु

न्तरं त्विति । आत्मज्ञातिधनेष्वित्यर्थः । नित्यमेवेति । स्विकेत्यादावकि कृते आतःस्थानिकोऽकारोऽत्र दुर्लम इति प्रकृतस्त्रस्याविषयत्वात् 'प्रत्ययस्थात्—' इति नित्यमेवेत्वप्रवृत्तः । एवं च 'हंसं तनौ संनिहितं चरन्तं सुनेमेनोवृत्तिमिव स्विकायाम्' इति श्रीहर्षश्चोके 'भल्नेषा—' इति वैकल्पिकमित्त्वम् इति केषांचिद्याख्यानं नादर्तव्यमिति भावः । वस्तुतो 'हंसं तनौ—' इति श्लोके स्विकायामिति प्रयोगोऽसाधुरेव । आत्मीयायां स्वशब्दस्य सर्वनामत्वात् स्याडागमप्रवृत्तेरिति नव्याः । प्रत्युदाहरस्यान्युक्त्वोदाहरस्यान्याह—निर्मस्त्रकेत्यादि । निष्कान्ता भन्नायाः निर्भन्ना, 'निराद्यः कान्ताद्यर्थे पश्चम्या' इति समासः । उपसर्जनहस्वधाप् । ततोऽज्ञातादौ कः । 'केऽसाः' इति हस्तः । पुनधाप् । सूत्रे एषेति विकृतनिर्देशो विविद्यतिविषयः, न तु 'यासयोः' इतिवदुपलच्रस्पमित्यभिप्रत्याह—कृतपत्विनिर्देशादिति । इहाजान्नेति स्त्रीलिज्ञनिर्देशादजादयः स्त्रीलिज्ञा एव गृह्यन्ते, तेनह विकल्पो न—धुम्रोऽजो यस्याः

प्तिके, प्रतिकाः । श्रजका, श्रजिका । ज्ञका, ज्ञिका । द्वके, द्विके । निःस्वका, जिः-स्विका । ४६७ ग्राभाषितपुरस्काचा । (७-३-४८ ) एतसाद्विहितस्य श्रातः स्थाने श्रत इद्वा स्यात् । गङ्गका, गङ्गिका । बहुन्नीहेर्भाषितपुरस्कत्वात्ततो विहितस्य

षत्वाभावानेत्वविकल्प इलर्थः । अजना, अजिकेति । अनाशन्दात् कः, हस्तः, पुनष्टाप्, सवर्णदीर्घः, इत्वविकल्पः । श्रका, श्लिकेति । ज्ञाधातोः 'इग्रुपधज्ञाप्रीकिरः कः' इति कः, 'त्रातो लोप इटि च' इत्याह्मोपः । स्नियामदन्तत्वाद्वाप्, सवर्णदीर्घः । श्राशान्दात् सुबन्तात् कः, सुब्लुक् , 'केऽगाः' इति हस्तः, पुनष्टाप् , सर्वर्णदीर्घः, इत्त-विकल्प इति भावः । द्वके,द्विके इति । अकचि द्विकशञ्दात् श्रियामौकि, सदाचत्वम्, पररूपम्, टाप्, इत्वविकल्पः, श्रौङश्शी, 'श्राद् गुराः'। निःस्वका,निःस्विकेति। स्वस्याः निष्कान्तेति विम्रहः । 'निरादयः-' इति समासः । उपसर्जनहस्वः, टाप् सुपि कः, सुब्लुक्, कप्रत्ययान्तात् पुनष्टापि सवर्णदीर्घः, इत्वविकल्प इति भावः। **ग्रमाषित-**पुंस्काच्च । 'उदीचामातः स्थाने' इलानुवर्तते, श्रत इदिति च । श्रमाषितः पुमान येनेति विग्रहः । विहितस्येखध्याहार्यम् । तदाह-एतस्मादिति । श्रभाषितपुंस्का-दिसर्थः । त्रयकपूर्वार्थे वचनम् । गङ्गका, गङ्गिकति । गङ्गाशन्दात् कः । 'केऽसः' इति हस्यः, इत्वविकल्पः । विहितविशेषग्रस्य फलमाह—बहुवीहेरिति । अविच-माना खद्वा यस्या इति विम्रहे 'ननोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चौत्तरपदलोपः' इति बहु-त्रीही कृते, विद्यमानपदलोपे नलो नलोपे 'शेषाद्विभाषा' इति कवभावपत्ते, 'गोस्त्रियोः-' इति हस्वे अखट्वराव्दात् टापि, सुपि, अज्ञातादौ के, सुन्तुकि, 'केऽराः' इति हस्वे, पुनष्टापि अभाषितपुंस्काद्विहितस्य आतः स्थाने आतः अभावानेत्वविकल्पः । किं तु . 'प्रत्ययस्थात्–' इति निलमित्वमित्यर्थः । श्रभाषितपुंस्कात् परस्येति व्याख्याने तु तादश-

सा शुआिजका। जानातींति ज्ञः 'इगुपध-' इति कः। प्रियो ज्ञो यस्याः सा प्रियज्ञिकित। निःस्वकेति। स्वस्या निष्कान्तेति विप्रद्दः, न त्विद्द स्विकस्या निष्कान्तेति, तथात्वे ब्रुपसर्जनेऽपि निःस्विकत्येकमेव रूपं स्यात्, आतःस्थानिकाकारस्य दुर्जभत्वेन प्रकृतस्त्राविषयत्वात्। अभाषित । पतस्मादिति। निल्म्भीतिज्ञादिल्पर्यः। विद्वितविशेषणतया व्याख्यानस्य फलमाह—बहुनीहेरिति। ततो विद्वितस्य निस्पमिति। अविद्यमाना खट्वा यस्याः सा अखट्वेल्यत्र 'शेषाद्विभाषा' इति समासान्तस्य कपो वैकित्पकत्वात् कबभावपन्ने 'गोस्त्रियोः-' इल्युपसर्जनहृत्वे कृते पुनर-खप्याव्दाङ्गाषितपुंस्काङ्गपि सल्यज्ञातादौ कप्रत्यये 'केऽणः' इति हृत्वेऽस्य विकल्प-स्याप्रकृतेः 'प्रल्यस्थात्-' इल्युत्सर्ग एव प्रवर्तते। परिवशेषणत्वे त्वयं विकल्पः स्यादेवित भावः । बहुनीहेरित्युपसर्जनोपलन्नणम्, तेनातिखट्विकेलादाविप निल्मेव।

नित्यम् । यज्ञाता श्रस्तट्वा श्रस्तट्विका । शैषिके किप तु विकस्प एव । ४६८ ग्रादाचार्याणाम् । ( ७-३-४६ ) पूर्वसृत्रविषये श्राहा स्वात् । गङ्गाका । उक्र-पुंस्कातु ग्रुभ्रिका । ४६६ अनुपस्त्रजनात् । ( ४-१-१४ ) अधिकारोऽयम् 'यूनस्तिः' (सू ४३१) इस्यभिन्याप्य । श्रयमेव स्त्रीप्रस्तयेषु तदन्तविधि ज्ञापयति ।

खटवशब्दात् परस्य त्रातः स्थाने श्रतः सत्त्वादित्वविकल्पः स्यादिति भावः । किप त्विति । न स् खट्वा स् इत्यवस्थायां किप सुन्तुक् । प्रत्ययतत्त्ररोन भाग-द्वयस्य सुबन्तत्वात् 'ननोऽस्त्यर्थानाम्-' इति बहुन्नीहिसमासः । समासान्त इत्यन्वर्थसंज्ञा-बलात् कबन्तस्यैव समासत्वम् । ततश्च श्रखट्वाकशब्दे श्रखट्वा इत्यंशस्य उपसर्जन-स्त्रीप्रखयान्तसमासरूपप्रातिपदिकत्वाभावादु 'गोस्त्रियोः-' इति हस्त्रो न भवति । नापि 'केऽगाः' इति हस्वः, 'न कपि' इति निषेधात् । किं तु 'श्रापोऽन्यतरस्याम्' इति हस्व-विकल्पः । तत्र खट्वाशब्दाद् विहितस्य कपः प्राग्वर्तिनः टापः श्रभाषितपुंस्काद्विहित-त्वेन तत्स्थानिकहस्वाकारस्य श्रयम् इत्वविकल्पो भवस्येवेत्यर्थः । 'श्रापोऽन्यतरस्याम' इति हस्वाभावपत्ते तु ऋखट्वाकेलेव बोध्यम् । स्रादाचार्याणाम्।पूर्वसूत्रविषय इति । त्रमाषितपुरकाद्विहितस्यातः स्थाने त्रत इत्यर्थः । श्राभिकेति । शुप्रशब्दो विशेष्यनिष्टः श्रनियतिलङ्गः । ततः स्त्रियां टापि शुभ्राशन्दात् कः । 'केऽणः' इति हस्वः, पुनष्टाप् । श्रत्र कारपूर्ववर्तिनष्टापः श्रभाषितपुंस्काद्विहितत्वाभावात् तत्स्थानि-कस्यातो नेत्विवकल्पः । किं तु 'प्रत्ययस्थात्-' इति नित्यमित्वमित्यर्थः । श्रनुपसर्जना-उत्तराविधमाइ-यूनस्तिरित्यभिव्याप्येति इत्यत्राप्ययमधिकारः, न तु ततः प्रागित्यर्थः । श्रत्र च व्याख्यानमेव शरणाम् । श्चन्न यद्रक्तन्यम्, तत् 'यूनस्तिः' इत्यनं वद्यते । ननु बहुवः कुरुचराः यस्यां सा बहु-कुरुचरा, नदमतिकान्ता श्रातिनदा, इत्यादिषु उपसर्जनेषु कुरुचरनदादिशब्देभ्यः 'टिङ्-डाराज्-' इलादिना विधीयमानानां भीबादिप्रलयानां प्रसिक्तेरेव नास्ति, समासप्रलय-विधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात् । तस्मादनुपसर्जनाधिकारो व्यर्थ इत्यत श्राह—ग्रयमे-वेति । 'श्रनुपसर्जनाद्' इत्यधिकार एवायं स्त्रीप्रस्येषु तदन्तविधि ज्ञापयतीस्तर्थः ।

विकल्प प्वेति। अखद्वेति बहुर्बाही न स खट्वा स इति स्थिते 'सुपो धातु—' इति सोर्जुक्युपसर्जनहस्वत्वं बाधित्वा 'शेषाद्विभाषा' इति समासान्ते किप परत्वात् क्रेते स्त्रीप्रत्यान्तत्वाभावाद्वपसर्जनहस्वो न प्रवर्तते, किंतु 'केऽणः' इति हस्वस्य 'न किप' 'आपोऽन्यतरस्याम्' इति वैकल्पिकनिषेधात्पात्तिकहस्वे सित 'श्रभाषितपुंस्काच' इति विकल्पः प्रवर्तते, तन्न हि खट्वशब्दात्परस्य यापोऽभाषितपुंस्कादिहितत्वादिति भावः । इस्वामावपन्ने त्वखट्वाकेस्रेतद्भूपान्तरम् । श्रिधकारोऽयमिति । स्विरतत्वप्रति-

४७० टिङ्ढाग्ब्द्रयसज्दञ्गञ्मात्रच्तयप्ठक्ठक्करपः । ( ४-१-१५ ) अनुपसर्जनं यहिदादि तदन्तं यदुदन्तं प्रातिपदिकं ततः खियां शिप् स्थात् । कुरू-

एतच भाष्ये स्पष्टम् । तत्फलं तु 'वनो र च' इत्यत्र वन्नन्तान्तलाभ इत्यादि ज्ञेयम् । ननु स्त्रीप्रत्येषु तदन्तविष्यभावेऽपि नद इनाचरति नदा स्त्री-इत्यादिषु श्राचारिकवन्त-प्रकृतिककर्तृक्षिबन्तेषु बीबादिनिवृत्तये श्रनुपसर्जनाधिकारस्यावश्यकत्वात् कथं तस्य स्त्री-प्रखयविधिषु तदन्तविधिज्ञापकतेति चेत्, न-श्रनुपसर्जनाधिकारस्य श्रीप्रखयविधिषु तदन्तविधिज्ञापनार्थत्वपरभाष्यप्रामारायेन स्त्रियामाचारिकवन्तप्रकृतिककर्तकिबन्तानाम-नभिधानोन्नयनादित्यलम् ।

टिड्डाग्रञ् । टित् , ढ, श्रग् , श्रन् , द्वयसन् , दशन् ,मात्रन् , तयप् , ठक् ,ठज् ,कज् , करप् ,एषां द्वादशानां समाहारद्वन्द्वात् पश्चम्येवचनम् । ढादयः एकादश प्रत्ययाः । प्रत्ययप्रहरापिरभाषया तदन्तप्रहराम् । टितु प्रत्ययः, श्रप्रत्ययश्च । टिदादि-भिश्च प्रातिपदिकादित्यधिकृतं विशेष्यते. विशेषसास्वात तदन्तविधिः । ततश्च टिदन्तात ढागादिप्रत्ययान्तान्ताञ्च प्रातिपदिकादिति लभ्यते। 'त्राजाद्यतष्टाप' इत्यस्मादतः इत्यन-वृत्तम् , तेनापि प्रातिपदिकं विशेष्यते । तदन्तविधिः । 'श्रतुपसर्जनात्' इत्येतत् श्रुतेषु टिदादिष्वेवान्वेति, न तु तदन्तेषु । स्नियामित्यिधकृतम् । तदाह—स्मृतपसर्जनं यद्भिदादीत्यादिना । तदन्तमिति । टिदन्तं ढादिप्रत्ययान्तं चेत्यर्थः । टित् ज्ञानादिति भावः । स्रभिव्याप्येति । श्रत एव बहुयुवा शालेत्यत्र 'यूनिस्तः' इति न प्रवर्तत इति प्राञ्चः । न चात्र नलोपस्यासिद्धत्वान्नान्तलच्चाो डीप स्यात् इति शङ्कषं 'नलोपः सुप्स्वर-' इति नियमेन डीपं प्रत्यसिद्धत्वाभावादित्येके । श्रन्ये तु 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषधः' इति प्रत्ययलच्चणनिषेधेनान्तर्वर्तिनी विभक्ति-माश्रित्य पदत्वाभावान्नलोपस्याप्रसक्त्या ङीप् स्यादेव । परं तु 'ऋनो बहुवीहेः' इति निषेधान्नीबभावे डान्निषेधाविह भवत इत्याहुः । श्रयमेवेति । श्रतुपसर्जनाधिकार एवेत्यर्थः । टिङ्ढाग्रञ् । टिङ्ढादयः प्रत्ययास्तैस्तदन्तां गृह्यन्ते, तचानुवर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणाम् 'श्रजाद्यतः-' इतिस्त्रादनुवर्तमानमप्यत इत्येतत् प्रातिपदि-कविशेषणवता च तदन्तविधिरतो व्याचर्ट--यद्दिदादि तदन्तं यददन्तं प्राति-पदिकमिति । नदट् देवट् इत्यादौ प्रत्ययस्यैव टित्त्वमिति टिदन्तं प्रातिपदिकमिति व्याख्यानं संगच्छत एव । स्तनंधयीत्यत्र तु प्रत्ययस्य टित्त्वाभावेऽपि धातोष्टित्त्वस्यान चरितार्थत्वात्ससुदायात्स्यादेव ङीबिति वच्चिति । अन्ये तु-डादय एव प्रत्ययाः । टिदिति तु प्रत्ययाप्रत्ययसाधारराम् , तेन टित् प्रातिपदिकं ढाचन्तं च यत् प्रातिपदिकमित्यर्थः । टित्त्वं तु प्रातिपदिकस्य क्वचित्प्रत्ययकृतं क्वचित् स्वतः क्वचित् प्रकृतिकृतं भवत्यवयव-

### चरी । नदर्-नदी । उपसर्जनस्वान्नेह । बहुकुरुचरा । वस्यमाखेत्यन

त्रिविधः । प्रत्ययः, प्रातिपदिकम् , धातुश्च । तत्रायमुदाहरति—कुरुचरीति । कुरुष चरतीति श्रधिकरणे उपपदे 'चरेष्टः' इति कर्तरि टः । टकार इत् । उपपदसमासः । न च प्रत्ययस्यैवात्र टित्त्वात् प्रत्ययप्रहृणुपरिभाषया चरेत्येव टिदन्तम् . न त क़रुचर-शब्दः, तदादिनियमादिति वाच्यम् , नदट् देवट् इत्यादेरप्रत्ययस्यापि टितः सत्त्वेन तत्र प्रत्ययग्रहरापरिभाषाया अप्रवृत्तौ 'येन विधिः-' इति टिदन्तत्वस्य क्रुरुचरशब्दे सत्त्वात । श्रथ द्वितीयं टितमुदाहरति—नद्डिति । पचादिगरो पठितं प्रातिपदिकमेतत् । ततीयं तु क्रुदन्ते स्तनन्धयीत्युदाहरिष्यते । त्र्रजुपसर्जनत्विवशेषग्रस्य प्रयोजनमाह-उप-सर्जनत्वान्नेहेति । बहुकुरुचरेति । बहवः कुरुचराः यस्यामिति विग्रहः । बहु-त्रीहिरयमन्यपदार्थप्रधानः । ततश्च टितः टप्रत्ययस्य उपसर्जनत्वाच ङीप् । श्रनुपसर्जन नत्वस्य प्रातिपदिकविशेषगात्वे तु डीबत्र दुर्वारः। श्रत एव च त्रापिशलिना प्रोक्तमधीते श्रापिशला ब्राह्मगीत्यत्रापि न बीप् । तत्र हि श्रापिशलिना प्रोक्तमित्यर्थे 'तेन प्रोक्कम्' इत्यिण त्रापिशलशब्दः । त्रापिशलमधीते इत्यर्थे 'तद्धीते तद्वेद' इत्यिण 'प्रोक्काल्लुक' इति लुप्ते ख्रियामदन्तत्वाद्यपि श्रापिशलेति रूपम् । श्रनुपसर्जनादित्यस्य प्रातिपदिक-विशेषगात्वे प्रोक्तागान्तर्स्यातुपसर्जनत्वात् स्त्रियां वर्तमानत्वाच त्र्रणन्तत्वनिबन्धनो डीब दुर्वारः स्यात् । तस्य च श्रुतटिदाद्यन्वये तु प्रोक्काग्गः उपसर्जनत्वान्न दोषः। अध्येत्रग्ग तु लुप्तः, ऋगो योऽकार इति व्याख्यानेन वर्णाश्रयतया प्रत्ययलच्नगाभावात् । न च 'स्त्रियाम्' इत्यस्य श्रुतिटदादिविशेषगुत्वात् प्रोक्कागुश्च स्त्रियामवर्तनादेव न ङीपः प्रसिक्कः रिति वाच्यम् , ज्ञापिते तदन्तविधौ प्राधान्यात् 'स्त्रियाम्' इत्यस्य बीप्प्रकृतिविशेषग्।-ताया एव उचितत्वात् , अन्यथा अनुपसर्जनाधिकारवैयथ्योच । श्रत एव धीवानमित-क्रान्ता अतिधीवरीत्यादि सिद्धमित्यलम् । स्यादेतत्—'वच परिभाषणे', अस्मात् कर्मणि लुट, 'लुटः सद्वा' इति तस्य शानजादेशः, 'स्यतासी लुलुटोः' इति स्यः, कुत्वषत्वे, 'त्राने मुक्', गुत्वम् , टाप् , वच्यमायोति रूपम् । श्रत्र लुडादेशस्य स्थानिवत्त्वेन धर्मस्य समुदाये उपचारात् । तत्र श्रायस्योदाहररणम् - कुरुचरीति । द्वितीयस्यो-दाहरणम् नदिहिति । पचादिषु टितोऽस्य पाठात् स्वत एव टित्त्वम् । तृतीयं त घेटष्टित्त्वात् स्तनं धयतीति कृदन्ते उदाहरिष्यतीत्याहुः । कुरुचरीति । कुरुषु चर-तीत्यधिकरणोपपदे 'चरेष्टः' इति कर्तरि टः । उपसर्जनत्वान्नेहेति । बहवः कुर-चरा यस्यां सा बहुकुरुचरेति बहुवीहिरन्यपदार्थप्रधानस्तथा च टिदन्तस्योपसर्जन-त्वात् क्षित्रेत्यर्थः । वस्यमागिति । बूबो लुटि 'लुटः सद्वा' इति शानच् । 'ब्रुवो विचः'

१ प्रोक्काएएगन्तेति साधु प्रयोक्तुमुचितम् , नुदो नित्यत्वात् ।

रवाश्व कीप्प्राप्तः । यासुदो क्रिस्वेन 'बाश्रयमनुबन्धकार्यं नादेशानाम्' ( प ७० ) इति ज्ञापनाञ्च भवति । श्वः शानचः शिस्वेन कचिद्नुबन्धकार्येऽप्यनिवधाविति

टित्त्वादुगित्त्वाच 'टिड्ढाएाञ्-' इति 'उगितश्व' इति च बीप् प्राप्नोति। न च स्थानिनो लटष्टकारस्य ऋकारस्य च इत्वाश्रयसात् बीब्विधेरित्विधित्वादनित्विधाविति निषेधः शङ्कयः, 'घुमास्थागापाजहातिसां हत्ति' इति क्लिति विहितस्य ईत्वस्य 'न ल्यपि' इति निषेधेन लिङ्गेन श्रनुबन्धकार्ये श्रनल्विधाविति निषेधामावज्ञापनात् । श्रनुबन्धकार्येऽ-प्यनित्वधाविति निषेधप्रवृत्तौ हि क्त्वादेशस्य ल्यपः कित्त्वाप्रसक्केस्तरिमन् परत ईत्व-स्याप्रसक्त्या तन्निषेधवैयथर्यं स्पष्टमेव । ऋतो वच्यमार्गात्यत्र स्थानिवत्त्वेन शानचष्टि-त्वादुगित्त्वाच बीब् दुर्वार इत्याशङ्कय परिहरति—वस्यमारोत्यादिना। वस्यमारो-त्यत्र टित्त्वादुगित्त्वाच कीप प्राप्तो न भवतीत्यन्वयः । कुतो नेत्यत आह—यासट इत्यादि ज्ञापनादित्यन्तम् । 'यासुद् परस्मैपदेषूदात्तो विच' इति लिबादेशानां तिप् , तस् , कि इत्यादिपरसमैपदानां यासुडागमस्य ब्तिवं विहितम् । 'यदागमाः-' इति न्यायेन यासुङागमो लिलादेशावयवः । ततश्च स्थानिवत्त्वेनैव क्तिवसिद्धेर्यास्टस्तद्विधि-वैयर्थं स्यात् । ऋतः 'लाश्रयमनुबन्धकार्यमादेशानां न' इति विज्ञायते । ततश्च वच्य-मार्गोत्यत्र लुडादेशस्य शानचः टिदुगित्कार्ये लीपि कर्तव्ये स्थानिवत्त्वाभावान्त्र लीबित्यर्थः । नतु 'लाश्रयमतुबन्धकार्यमादेशानां न' इति ज्ञापनेऽपि वृतादित्यत्र 'वृव ईट्' इति पितो विधीयमान ईडागमो दुर्वारः, तस्य तिबाश्रयत्वेऽपि लाश्रयत्वाभावेन तस्मिन कर्तव्ये तातङः स्यानिवत्त्वेन पित्त्वस्य निर्वाधत्वादित्यस्वरसादाह—शनः शानच इति। श्रा इत्यस्मात् षच्चेकवचने त्राह्मोपे श्र इति रूपम् , 'त्रातो घातोः' इत्यत्र 'त्रातः' इति योगविभागमाश्रित्य ऋघातोर्पि कविदान्नोपाभ्युपगमात्। 'हलः श्रः शानज्मौ' इति श्राप्रत्ययस्य शानजादेशो विधीयते । तत्र स्थानिवत्त्वेनैव सिद्धत्वात शानचः

इति वच्यादेशः 'वच परिभाषणे' इत्यस्मात् कर्मणि वा लुटः शानच् । 'स्यतासी-' इति स्यः । कुत्वषत्वे । 'आने मुक्' इति मुक् । टिस्वादुगिस्वाचेति । स्थानिव-द्वावेनल्यर्थः । न चाल्विभित्वात्कथिम्ह स्थानिवद्वाव इति शङ्कथम् , 'न ल्यिपे' इति श्वापकादनुबन्धकार्येषु 'श्वनिल्वधौ' इति निषधस्याप्रवृत्तेः । श्रत एव रमायामिल्यादौ परत्वात् केरामि कृते स्थानिद्वावेनामो किस्वात् 'याजापः' इति याजागमः सिध्यति । श्वापनान्न भवतीति । लिकोदेशपरस्मैपदानां स्थानिवद्वावेनेव किस्वलाभात्तदाग-मस्य यासुटो किस्वं व्यर्थं सत् 'लाश्रयानुबन्धकर्यमादेशानां न' इति सामान्यतो श्वापयतीति भावः । 'पिव किन्न' इत्यदादिगणे वच्यमाणत्वात्तिवादिष्वौपदेशिकेन पिरवेनातिदेशिकं क्रित्वं बाध्यत इति यासुटो क्रिक्तस्य वैयर्थ्याभावान्न तज्ज्ञापयतीति

## निषेधज्ञापनाद्वा । सौपर्खेयी । ऐन्द्री । श्रौत्सी । करुद्वयसी, करुद्वी, करुमात्री।

शित्वं व्यर्थम् । न चानत्विधाविति निषेधः शह्वयः, 'न त्यपि' इति लिह्नेन अनुबन्ध-कार्ये अनिल्वधाविति निषेधाभावस्यानुपदमेवोक्तरवात् । एवं च कचिदनुबन्धकार्येऽपि अनिवधाविति निषेधप्रवृत्तिर्विज्ञायते । तथा च वच्यमायोत्यत्र टिदुगित्कार्थे कीप श्चनल्विधाविति निषेधप्रवृत्त्या स्थानिवत्त्वाभावेन टित्त्वोगित्त्वयोरभावाद् न ङीबित्यर्थः। वस्तुतस्तु 'नाश्रयमनुबन्धकार्यं नादेशानाम्' इत्यत्र यासुटो ङित्वं न ज्ञापकम् , तस्य तिप्सिब्सबर्थत्वात् । न हि लिङोदेशत्वेऽपि तिप्सिब्सपां ङित्त्वं स्थानिवत्त्व-लभ्यम , 'हलः रनः शानज्मी' इति सूत्रे भाष्ये 'बिच पित्र, पिच विन्न' इति प्रपश्च-तत्वात । तथा रनरशानचः शित्त्वमि न लिङ्गम् , तत्र शित्त्वस्य भाष्ये प्रत्याख्यात-त्वात । प्रत्यत शित्त्वस्य ज्ञापकत्वे 'सेर्ह्यपिच' इति हेरपित्त्वस्य, तातङो ङित्त्वस्य च वैयर्थ्यमिति भाष्ये दूषगाभिधानाच । तस्माद् वच्यमागोत्यत्र ङीवेव युक्कः, टाप् त्व-साधुरेव । श्रजादित्वाद्याविति वा कथश्चित् समाधेयमित्यास्तां तावत् । सौपर्गेयीति । सुपर्ग्याः श्रपत्यं स्त्री इत्यर्थे 'स्त्रीभ्यो ढक्' इति ढिक 'श्रायनेय्-' इत्येयादेशः। 'यस्येति च' इतीकारलोपः, 'किति च' इत्यादिवृद्धिः । सौपर्रोयशब्दाद् डीप् , 'यस्येति च' इत्यकारलोपः, सौपर्णेयीति रूपम्।न च 'निरनुबन्धकप्रह्गो न सानुबन्धकस्य' इति परिभाषया 'शिलाया ढः', 'ढश्छन्दसि' इत्यनयोरेव प्रह्णामिति वाच्यम् , तयोः ब्रि-यामप्रकृतेरगत्या सानुबन्धकस्य ढस्य प्रहृगादिति भाष्ये स्पष्टम् । पेन्द्रीति । इन्द्रो देवता श्चस्या श्चामिक्ताया इति विग्रहः, 'सास्य देवता' इत्यिण, 'यस्थेति च' इत्यकारलोपः. आदिवृद्धिः, ऐन्द्रशब्दाद् डीप्, 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । इन्द्रस्येयमिति वा विग्रहः, 'तस्येदम्' इल्यम् । श्रीत्सीति । 'उत्सः प्रस्नवर्णं वारि' इत्यमरः । ऋषिविशेषो वा जत्सः । जत्सस्येयमिति विग्रहः 'जत्सादिम्योऽत्र' 'यस्येति च' <del>डी</del>प् । जत्सस्यापत्यं स्त्री श्रीत्सी इति तु नोदाहरराम् । जातेरित्यनुवृत्ती 'शार्क्तरवाद्यओ डीन्' इत्येव सिद्धे: 'गोत्रं च चरसैः सह' इत्यपत्यप्रत्ययान्तस्य जातित्वादित्यलम् । ऊरुद्वयसी, ऊरु-द्भी, ऊरुमात्रीति । ऊरू प्रमाणमस्या इति विषद्दः । 'प्रमाणे द्वयसच्द्रवस्मात्रचः' ।

शङ्कमानं प्रलाह—श्रः शानचः शित्वेनेत्यादि । सौपर्णेयोति । कद्वश्च वै युपर्णी' इति श्रुतिः । सुपर्णीशब्दादपत्येऽर्थे 'स्त्रीभ्यो ढक्' 'श्रायनेयी—' इत्येयादेशः । नन्वत्र निरत्तुबन्धपरिभाषया 'शिलाया ढः' यश्च 'तत्र साधुः' इत्यधिकारे 'सभाया यः' 'हरुक्वन्दिस' इति विहितस्तयोरेव ढयोर्गृहर्णेन भवितव्यं न तु ढकः । सत्यम् , शिलाया ढस्य स्वभावान्नपुंसक एव प्रवृत्तेः श्लियामसम्भवात्। सभाया ढस्य च सभेयीति रित्रमां इन्दिस प्रयोगदर्शनादन्यस्य हि निरतुबन्धस्यासम्भवाद्गत्या सातुबन्धको गृह्यते ।

#### पञ्चतयी । त्राचिकी । लाविणकी । यादशी । इत्वरी । 'ताच्छीलिके गेऽपि' (प

हीप्। पञ्चतयीति । पञ्च अवयवा यस्या इति विम्नहः । 'संख्याया अवयवे तयप्।' हीप्। आचिकीति । अचैर्दीव्यतीति विम्नहः । 'तेन दीव्यति खनति जयति जितम्' इति ठक्, आदिवृद्धिः, ठस्येकः, 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । आचिकशब्दाद् हीप्, 'यस्येति च' । लाविण्यकीति । लवणं पर्ययस्या इति विम्नहः, 'लवणाट् ठल्', 'ठस्येकः', आदिवृद्धिः, 'यस्येति च', लाविण्यकशब्दाद् हीप्, 'यस्येति च' ठेत्येव सिद्धे ठक्ठञोः पृथम्म्महणं तु ठनो जिठस्य च व्यावृत्त्यर्थम् । दर्ग्रहोति च' ठेत्येव सिद्धे ठक्ठञोः पृथम्म्महणं तु ठनो जिठस्य च व्यावृत्त्यर्थम् । दर्ग्रहोति च' ठेत्येव 'अत इनिठनौ', काश्यां भवा काशिका 'काश्यादिभ्यष्ठ्य्र्ञिठौ' इति जिठः। याद्रशीति । 'त्यदादिषु हराः' इति यच्छब्दस्याकारः, हीप्, 'यस्येति च' । इत्वरीति । 'इग् गतौ' 'इर्ग्वशिक्तितिंभ्यः करप्' 'हस्व-

**ऐन्द्रीति ।** इन्द्रो देवता' श्रस्याः । 'साऽस्य देवता' इत्यस् । इन्द्रस्येयमिति वा विश्रहः। 'तस्येदम्' इत्यग् । श्रत्र व्याचत्तते—'कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्य -' इत्यस्य प्रवृत्त्य-भावेऽपि अरुएान्तस्य प्रातिपदिकविशेषगात्तदन्तमपि रुह्यत इति कुम्भकारशब्दाद् बीप् स्यादेव । श्रस्तु वा कारशब्दादेव बीप्, तथापि कुम्भकारीति रूपं सिष्यत्येव । न च कारशब्दान्डीपि तदन्तात् 'स्त्रीभ्यो हक्' इति हक्प्रत्यये कौम्भकारेयो न सिध्येदिति वाच्यम् । अनुपर्सर्जनस्त्रीप्रत्यये तदादिनियमाभावात्तत्सद्धेः । नापि नियमा-भावे कारीशन्दात्कदाचिड् ढिक कुम्भकारेय इति रूपं स्यादिति शङ्कथम् , 'समर्थः पदविधिः' इति वच्चमार्गात्वेनासमर्थात्तिद्धतानुत्पत्तेरिति । मनोरमायां तु इह सूत्रे श्रनेकं वाक्यं तत्रातुपसर्जनमण् तस्य योऽकारस्तदन्तादिति व्याख्यानान्नेह । श्रापि-शलमधीते त्रापिशला बाह्मणीति । त्रत्र हि प्रोक्तार्येयोऽण् श्रूयमाणः स उपसर्जनम् । यस्तु प्रधानोऽध्येत्रण् 'प्रोक्नाल्लुक्' इति स लुप्तः वर्णप्राधान्यान्न प्रत्ययलद्मणमत-ष्टांबेव भवतीति स्थितम् । नन्वेवमापिश्चलेति रूपसिद्धवर्थमनुपसर्जनग्रहग्रास्यावश्य-करवेन सामर्थ्योपत्त्यात् कथमतस्य तदन्तविधिज्ञापकतेति चेत् । श्रत्राहः-स्वरि-तत्वप्रतिज्ञाया 'त्र्रधिकारोऽयम्' इत्यधिकारत्वाश्रयणादनुपसर्जनप्रहणस्य ज्ञापकत्वं सम्भवत्येवेति । श्रीत्सीति । उत्से भवा 'उत्सादिभ्योऽज्' । नन्वेनेनेव सिद्धे 'शार्कर-वाद्यअ:-' इत्यत्राञ्ग्रहर्गां व्यर्थम् । श्रमन्तस्यायुदात्तत्वेन बीप्ङीनोः स्वरे विशेषा-भावात् । मैवम् , उत्सस्यापत्यं स्त्री श्रौत्सीत्यत्राजन्ततत्त्वत्तां डीपं बाधित्वा परत्वाज्जा-तिलच्चरो डीपि प्राप्ते तद्वाधनार्थं तस्यावश्यकरवात् । न चैवं 'शार्द्वरवाद्यनः-' इति डीना सिद्धमिदं रूपमित्यञ्ग्रहणमिह न कर्तव्यमिति वाच्यम् । तत्र 'जातेः' इत्यनु-वृत्ते: । श्रन्यथा शार्करवस्य स्त्री शार्करवी श्रीत्सस्य स्त्री श्रीत्सीत्यादौ प्रंयोगेऽपि स्य पिति कृति' इति तुक्, इत्वरशब्दाद् बीप, 'यस्येति च' 'स्थेशभास—' इति वरचो व्यावृत्तये ककारानुबन्धप्रह्णम् । 'विन्यस्तमज्ञलमहौषधिरीश्वरायाः' इति भारिवः । 'सैनमीश्वराप्रवह' इति वेदे । करिष अन्यतरानुबन्धनैन वरचो व्यावृत्तिसिद्धेः अनुबन्धद्वयोपादानं स्पष्टार्थम् । ईश्वरी तु ईश्वरशब्दाद् ईश्वरस्य स्त्रीति पुंयोगे बीष् । अथवा 'अश्लोतराशुक्रमीण वरट् च' इति वरबन्तात् टित्त्वाद् बीप् । यद्वा 'आतो मिनक्तिवविनपश्च' 'अन्यभ्योऽिष दश्यते' इति किनिष विनिष च 'वनो र च' इति बीजौ । ताच्छीिलके ग्रेऽपीति । तच्छीले भवस्ताच्छीलिकः, तच्छीलार्थक इति यावत् । तिस्मन् ग्राप्तयये सित तदन्तादिष बीप् भवतीत्यर्थः । ज्ञापकसिद्धमेतत् । तथा हि—शीलमित्यनुवृत्तौ 'छ्लादिभ्यो ग्रः' इति विहिते ग्राप्त्यये अग्रकार्यं भवति, 'कार्मस्ताच्छीत्ये' इति ज्ञापकात् । कर्म शीलमस्यिति विप्रहे छ्लादित्वाद् ग्राप्रस्यये, 'नस्तितते' इति टिलोपे, कार्म इति भवति । न तु 'श्रन' इति सृत्रेण अग्रग्न प्रकृत्या स्यादित्यर्थकेन प्रकृतिभाव इति तदर्थः । अत्र आणि विहितस्य प्रकृतिभावस्य ग्राप्रस्यये परतः प्रतिवेषधात् ताच्छीलिके ग्राप्रस्यये अग्रकार्य विज्ञायते । अतस्ताच्छीलिकग्राप्रस्य परतः प्रतिवेषधात् ताच्छीलिक ग्राप्रस्य अग्रकार्य विज्ञायते । अतस्ताच्छीलिकग्राप्रस्य

परत्वान्डीन् स्यान्न तु डीष् । इष्यते तु पुंयोगे डीषेव । तस्माद् भवाद्यर्थस्य जाति-त्वेनापरिभाषणाद्भवायर्थे अनिर्यमिद्याप्यञ्ग्रहणमावश्यकमेवेति दिक् । ऊरुद्धयसी-त्यादि । ऊरू प्रमाणमस्याः सा । 'प्रमाणे द्रयसज्दक्षम्मात्रचः' । यदात्र 'नलोका-' इति सूत्रे तृन्नितिवद् द्वयसजिति मात्रचश्रकारेण प्रत्याहारो गृह्यते, तदा दश्रन्मात्रज्-श्रह्णामिहाकर्तुं शक्यम् । पञ्चतयीति । पश्च श्रवयवा श्रस्याः, 'संख्याया श्रवयवे तयप् । ग्रासिकीति । 'तेन दीव्यति-' इति ठक् । लावणिकीति । लवणं पण्य-मस्याः । 'लवगादुम्' । ठक्ठमोर्भेदेनोपादानं ठन्निवृत्त्वर्थम् , तेनेह न, दराडोऽ-स्त्यस्याः सा दरिंडका। 'श्रत इनि-' इति ठन्। श्रत एव निठन्तेऽपि न डीप्। काशिषु भवा काशिका । 'काश्यादिभ्यष्ठम् निठी' । यादशीति । 'त्यदादिषु दशः-' इति कम्। 'त्रा सर्वनामः' इत्याकारः । इत्यरीति । एति तच्छीला । 'इग्गनशजिसर्तिभ्यः करप्'। 'हत्वस्य पिति कृति तुक्'। करपोऽन्यतरानुबन्धोपादानं स्पष्टार्थम्। एकेनैव वरचो व्यावृत्तिसिद्धेः । 'विन्यस्तमङ्गलमहौषधिरीश्वरायाः' इति भारविः । तत्र 'स्थेश-भास-' इति वरच् । ईश्वरीति तु त्रेषा-पुंयोगलक्त्यो कीष्यन्तोदात्तमेकम् , इचोप-धायाः' इत्यतुवृत्तौ 'श्रश्नोतेराशुकर्मणि वरट्' इत्यौणादिके वरटि टित्वान्डीपि मध्यो-बात्तमपरम् , ईशेः क्रनिपि वनिपि वा कीवयोरायुदात्तमन्यत् । ताच्छीलिक इति । कर्न भावः—'शीलम्' 'ञ्जनादिभ्यो गाः' इति विहितो यो ग्रस्तिस्मन्नएकार्यं भवति 'कामर्रताच्छील्ये' इति शापकात् । तत्र हि 'श्रन्' इत्यांश विहितं प्रकृतिभावं बाधिद्रं ६८)। चौरी। 'नञ्चलीकक्क्युंस्तरूपतल्लनानामुपसंख्यानम्' (वा २४२४)। केणी। पौक्ती। शाक्षीकी। शाहपद्वरणी। तरूणी, तल्लनी। ४७१ यज्ञश्च। (४-१-१६) यजन्तात्क्षियां कीप्स्यात्। श्रकारलोपे कृते।४७२ हलस्तद्धितस्य।

यान्तादरकार्यं डीव् भवतीति भावः । चौरीति । चुरा शीलमस्या इति विग्रहः। छत्रा-दित्बाद् राः, त्रादिवृद्धः 'यस्येति च' चौरशब्दाद् डीप, 'यस्येति च'। नञ्सनञ्। नञ् ,सञ् , ईकक् , ख्युन , तरुण, तलुन-एतेषामिप डीव्विधौ वचनं कर्तव्यमित्यर्थः । नवादयश्वत्वारः प्रत्ययाः, श्रतस्तदन्तविधिः । स्त्रीसी पौंस्नीति । 'स्त्रीपुंसाभ्याम्–' इति नन्क्षजौ । तत्र स्त्रीशन्दान्निन, श्रादिवृद्धिः, गुल्वम्, नीप्, 'यस्येति च'। पुंस्शन्दात् स्निन, त्र्यादिवृद्धिः, बीप्, 'यस्येति च'। शाक्तीकीति । शक्तिः श्रायुध-विशेषः प्रहरराम् अस्या इति विग्रहः । 'शक्तिवच्योरीकक्', त्रादिवृद्धिः, नीप्, 'यस्येति च'। श्राट्यंकरणीति । अनाव्यः श्राव्यः कियते श्रनयेति विग्रहः । 'श्राव्यसमग-' इत्यादिना ख्युन् । 'युवोः-' इत्यनादेशः । 'त्रारुद्धिषत्-' इति सुम् , ग्रत्वम् , ङीप् , 'यस्येति च'। तरुगी, तलुनीति । यद्यप्यनयोः 'वयसि प्रथमे' इत्येव नीप् सिद्धः, तथापि गौरादिषु पाठाद् डीप प्राप्ते इदं वचनम् । गौरादिपाठाद् डीषि स्वरे विशेष इति भावः। यञ्चश्च । यञ इति प्रत्ययत्वात्तदन्तप्रह्णाम्। 'त्रमन्नेभ्यः-' इत्यतो डीबि॰ त्यनुर्वतेते । स्त्रियामित्यिभक्तम् । तदाह-यजन्तादिति । यद्यपि 'टिड्डा-ग्णन्-' इति पूर्वसूत्र एव यञ्प्रहग्णं कर्तुसुचितम् । तथापि 'प्राचां ष्फ तद्धितः' इत्यु-त्तरस्त्रे यत्र एवातुवृत्तये पृथक् स्त्रमिति भावः । श्रकारलोपे कृत इति । गार्गी-त्यदाहरणं वच्यति । गर्गस्यापत्यं स्त्री इत्यर्थे 'गर्गादिभ्यो यम्' इति यम्, त्र्यादिशृद्धिः, 'यस्येति च' इति गकारादकारस्य लोपः । गार्ग्यशब्दाद् बीप 'हलस्तद्धितस्य' इति यकारलोपात् परत्वाद् 'यस्येति च' इति यकारादकारस्य लोपे कृते सति प्रक्रिया वच्यत इत्यर्थः । हलस्तिद्धितस्य । इत इति दिग्योगे पश्चमी । परस्येत्यध्याहार्यम् । 'यस्येति

टिलोपो निपालते, यदि तु ग्राप्रलाबे अग्ताकार्यं न स्यात् तर्हि किं तेन । ताच्छीलिके एव अग्ताकार्यज्ञापनान्नेह । द्रग्ढः प्रहरग्रामस्यां कीडायां दर्स्खा । 'तदस्यां प्रहरग्राम्—' इति गः। 'छप्रादिभ्योऽग्यं' इलेव स्त्रमस्तु किमनया कुस्ष्ट्रपेति तु बहवः । चौरीति । खरा शीलमस्याः । नञ्स्नक्य् । वृत्तिकृता त्वत्रस्वस्युन्प्रहृग्यं स्त्रे प्रिचप्य 'करप्ल्युन्नाम्' इति पठितम् , तच भाष्यविकद्धमित्युत्तरत्र स्फुटीभविष्यति । स्त्रौणी । पौन्स्नीति । 'स्त्रीपुंसाभ्याम्—' इति नत्र्सन्त्रौ । श्राक्ष्तीकीति । शक्तः प्रहरग्रामस्याः, 'शिक्ष्यष्ट्योरीकक्' । आद्यक्ष्युत्त्रपंति । अनाढपः आदयः कियते अनयेलयें 'आक्ष्यस्यम्य-' इलादिना कृतः स्त्रुन् । 'युवोः—' इलादेशः । 'अर्हिष्यन्—' इति मुम्।

(६-४-१५०) हत्तः परस्य तद्धितयकारस्योपधासूतस्य लोपः स्यादीति परे । गार्गी । 'ग्रनपत्याधिकारस्थान्न ङीप्' (वा २४२६) द्वीपे भवा द्वैप्या । श्रधिकारग्रहणाद् नेह-

च' इति स्त्रात् ईतीत्यनुर्वतेत, 'स्यीतिष्यागस्त्य-' इत्यतः 'उपधाया' इति, 'य' इति षष्ट्यन्तं च, 'ढे लोपोऽकद्वाः' इत्यतः 'लोप' इति च । तदाह—हलः परस्ये-त्यादिना । अकारलोपात् प्रापेव यकारलोपो न सम्भवति, अकारे सित यकारस्य ईकारपरकरवाभावात् । नन्न कृते अकारलोपे कथं यकारस्य उपधात्वम् । न च ब्राङ्वो-पस्य स्थानिवत्तं शङ्कथम् , यलोपविधौ तिन्निषेधादिति चेत् , न—यलोपे कर्तव्ये आक्कोपस्याभीयत्वेनासिद्धत्या यकारस्य उपधात्वसम्भवात् । उपधाप्रहणाननुवृत्तौ तु अक्कोपस्याभीयत्वेनासिद्धत्या यकारस्य उपधात्वसम्भवात् । उपधाप्रहणाननुवृत्तौ तु अक्कोपस्याभीयत्वेनासिद्धत्या यकारस्य उपधात्वसम्भवात् । उपधाप्रहणाननुवृत्तौ तु अक्कोपस्याभिद्धत्वाद्यकारस्य ईकारपरकत्वाभावाद् लोपो न स्यात् । यदा तु सूत्रा-रम्भसामध्यदिवाकारव्यवधानेऽपि यकारस्य लोपः सम्भवतीत्युच्यते, तदा उपधाप्रहणानुवृत्तिर्मास्तु । गार्गीति । इह 'गोत्रं च चरणैः सह' इति जातित्वेऽपि 'जातेरस्थी-विषयात्-' इति न बीष् , योपधत्वात् । अनपत्याधिकारिति । 'तस्यापत्यम्' इत्य-पत्याधिकारविहित्सिक्वयन्तात्व डीबिति वक्तव्यसित्यर्थः । द्वैप्येति । द्वीपे भवेति विग्रहे 'द्वीपादनुसमुद्रं यन्' इति यन् , आदिवृद्धः । 'यस्येति च', द्वापि सवर्णद्विधः । अस्य यत्रः अपत्याधिकारविहित्त्वाभावात्व डीबिति भावः । नन्वनपत्याच डीबित्यताव्वतैव द्वैत्यत्यत्रातिप्रसन्ननिरासाद् अधिकारग्रहणं किमर्थमित्यत्व आह—अप्रधिकारि इह वेति शेषः । देवस्यापत्यमिति विग्रहे 'देवाद्यवन्नौ' इति यन् ,

तरुणी । तलुनीति । तरुणतलुनयोगैंरादिषु पाठाद् डीन्डीयोः पर्यायो बोध्यः । स्वरं विशेषः । 'कृत्रदारिभ्य उनन्' । 'त्रोरख लो वा' इति तरुणतलुनयोग्नन्प्रस्य-यान्तत्वेन नित्त्वादायुदात्तता। सैव डीप । डीपि त्वन्तोदात्ततेति । यञ्जञ्च । योगविभाग उत्तरार्थः। 'प्राचां ष्फ तिद्धतः' इस्त्रत्र यञ एवानुत्रत्तियेथा स्यात् । हलस्तिद्धिन्तस्य । हल इति पश्चमी । 'यस्येति च' इति स्त्रादीतीस्युवर्तते । 'नस्तिद्धते' इस्ति तस्तिद्धत इति नानुवर्तते, 'श्चापस्य च-' इत्युत्तरस्त्रे पुनस्तिद्धतप्रह्णात्तदाह—हल उत्तरस्येत्यादि । 'तिद्धते' इस्यनुत्रतौ तिवहापि स्यात् । सांकाश्यकः । काम्पिन्त्यकः । 'संकाशादिभ्यो एयः' ततो 'धन्वयोपधात्-' इति वुज् । उपधान्तृतस्येति । 'स्वितिष्या-' इस्त उपधान्त्र इस्त यथोन्यः । न चाल्लोपस्य स्थानिवद्भावः, यलोपे तिन्नपेधात् । स्रत्राहुः—यलोपे कर्तव्येऽङ्गोपस्याभीयत्वनासिद्ध-त्वादुपधाप्रह्णानुत्रत्तिरभ्युपगन्तव्येति । श्वत्र्यं त्वाहुः—स्त्रारम्भसामध्यिदङ्गोपस्या-सिद्धत्वं न भवति । तथा चोपधाम्रह्णं विनापि नात्र च्वितः । एवं च 'स्र्येतिष्या-'

देवस्वापत्यं नैक्या।'देवाद्यजनैं' इति हि यन् प्राग्दीन्यतीयः,न त्वपत्याधिकारपठितः। ४७३ प्राचां ष्फ तद्धितः। (४-१-१७) यजन्तात्ष्को वा स्वात्स्त्रियाम्, स च तद्धितः। ४७४ षः प्रत्ययस्य। (१-३-६) प्रस्वयस्यादिः ष इत्स्यात्।

श्रादिवृद्धिः, 'यस्पेति च', दैन्यशन्दात् टाप्, सनर्गादीर्घः, दैन्येति रूपम् । श्रानपत्याच निवित्युक्ते श्रस्य यत्रः श्रापत्यत्वाद् नीन्निषेधो न स्यात् । श्राधिकारप्रहर्णे तु श्राप्तापि निवेधः स्यादेव, श्रस्य यत्रः श्रापत्यत्वेऽिष 'तस्यापत्यम्' इत्यधिकारबिहर्भूतत्वात् । तदेतदुपपादयति—देवादिति । 'देवायन्त्रनी' इति तु 'तस्यापत्यम्' इत्यधिकारात् प्रागेव 'प्राग्दीन्यतोऽर्ग्' इत्यधिकारपिठतः । स चापत्यादिविकारान्तार्येषु साधाररणत्वाद् श्रपत्यार्थकोऽिष भवति, न त्वपत्याधिकारपिठत इत्यर्थः । ययि 'यन्नश्र' इति स्त्रे 'श्रापत्यग्रह्गं कर्तन्यम्' इत्येव भाष्ये दश्यते, तथापि तत्र श्रापत्यगदम् श्रपत्याधिकारविहितपरिमिति मनोरमायां शन्दरत्रे च प्रपश्चितम् । प्राचां ष्फ तस्तितः । यत्र इत्यन्ताः सत्यव्यस्य । 'श्रादिविदुडवः' इत्यत श्रादिरित्यनुवर्तते, 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इत्यत इदिति च । तदाह—प्रत्ययस्यादिरिति । षक्रारस्य इत्संज्ञायां

इति स्त्रेऽप्युपधाप्रहर्णं लक्तुं शक्यमुक्त्युक्तेरिति। गार्गीति। गोत्रप्रलयान्तस्य जातित्वेऽपि योपधात्वादत्र 'जातेः-' इति बीषु न भवति । तथा चायुदात्तमेवेदं पदम् । श्रनपत्याधिकारेति । यद्यपि 'श्रापत्यप्रह्यं कर्तन्यम्' इत्येव वार्तिकम् , तथाप्य-पत्याधिकारविहितपरं तत् । तादशश्च गर्गादियनेव न तु देवायन् । तस्यापत्याधि-कारात्प्रागेव पाठात् । ऋत एव भाष्यकृता 'यनश्व' इत्यत्र 'कन्करपोऽयनश्व' इति-'गर्गादिभ्यो यज्' इत्यत्र 'ऋयज्' इति चाकारः प्रश्चिष्टः । एवं च 'यजजोश्च' इति सुत्रेSपि 'यस्कादिभ्यो गोत्रे श्रय<del>वशीश्व' इत्यकारः</del> प्रश्विष्टः । एतच मनोरमाप्रन्यातु-रोधेनोक्रम् । नव्यास्तु--- ऋधिकारग्रहणमिहनार्थकं यथाश्रुतवार्तिकेनैव द्वीपे भवा द्वैप्येति रूपसिद्धेः । न च देवस्यापत्यं स्त्री दैव्येति रूपासिद्धिः शङ्क्या । 'अयनश्च' इति भाष्यकारीयनिष्कर्षात्तत्सिद्धेः । नहि 'देवाय**यमै' इ**खत्रायनिस्पकारः प्रश्लेष्ट्रं शक्यते । किञ्चाधिकारमहरो अभिजितोऽपत्यं स्त्रीत्यगुन्तात्स्वार्थे 'अभिजिद्विदसृत्-' इत्यादिना यिन त्र्याभिजितीति रूपं न सिच्येत् । 'श्रुमदर्गो यत्र्' इत्यकारप्रश्लेषेगु भाष्यकाररीत्यापीह कीपः सम्भवादित्याहः । स्यादेतत् —श्रकारं प्रश्किष्य गर्गादिभ्यो यित कृते गार्ग्य इति रूपं न सिध्येत् । मैनम् , वार्तिकप्रसाख्यानाय भाष्यकृता त्र्यकार-प्रश्लेषे कृतेऽपि तस्येत्संज्ञकत्वेन लुप्तत्वादिष्टसिद्धेः । एवं च 'करप्ल्युनाम्' इति पाठः करपोऽयमश्च' इति भाष्यविरुद्ध इति स्पष्टमेव । प्राचां एफ तद्धितः । तद्धितप्रहस्रं ४७४ त्रायनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम् । (७-१-२) प्रत्य-वादिभूतानां फादीनां क्रमादायबादय श्रादेशाः स्युः । तद्वितान्तत्वात्पातिपदिक-त्वम् । विश्वसामर्थ्यात्क्फेगोक्नेऽपि स्नीत्वे 'विद्वौरा-' (स् ४६८) इति वक्य-

तस्य लोपः । आयनेयीनीयियः । आयन् , एय् , ईन् , ईय् , एषां द्वन्द्वात् प्रधमाबहुवचनम् । फ, ढ, ख, छ, घ् , एषां द्वन्द्वात् षष्टीबहुवचनम् । फादिष्वकार उचारणार्थः । यथासंख्यपिरभाषया क्रमेणान्वयः । तदाह—अस्ययादिभूतानामि-त्यादिना । आयनो नस्य इत्त्वे नित्स्वरोपयोगेऽपि नेत्त्वम् , फिनो नित्करणाद् ज्ञाप-कात् । तत्साहचर्यादीनोऽपि नस्य नेत्त्वम् । एयादिषु च यस्य नेत्त्वम् , प्रयोजनाभावात् । नतु ष्फस्य तद्धितसंज्ञा किमर्थेत्यत् आह—तद्धितान्तत्वादिति । ष्फान्तस्य प्रातिपदिकत्वे प्रयोजनमाह—षिद्गौरेति वद्यमाणो जीषिति । 'विद्गौरादिभ्यश्व' इत्यत्र प्रातिपदिकत्वाभावे कीष् न स्यादिति भावः । नतु ष्फप्रत्ययेनैव स्त्रीत्वस्य योतितत्वाद् (अक्तर्यानामप्रयोगः' इति न्यायादत्र क्रथं कीषित्यत् आह—षित्वसामर्थ्यादिति । ष्केण योतितेऽपि स्त्रीत्वे वित्करणः

ष्फप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञार्थम् । 'तेन षिद्गौरा-' इति ङीष् सिध्यति । ननु प्राति-पदिकसंज्ञां विनापि षित्कारणसामध्यदिव ङीष् भविष्यति किमनेन तद्धितप्रहर्णेन । न च यत्रन्ते 'यस्येति च' इति लोपार्थं तदिति बाच्यम् । सवर्णदीर्घेणापि रूपसिद्धेलीप-स्यानावश्यकत्वात् । एवं तर्हि तद्धितप्रहृगुमिनन्तादि किचित् क्फो भवतीति ज्ञापः नार्थम् । तेन 'ऋासुरेहपसंख्यानम्' इति वद्त्यमाणं सिध्यति । षः प्रत्ययस्य । 'त्रादि-र्विट्डवः' इसत श्रादिरिसनुवर्तत इसमिप्रेसाह—प्रत्ययस्यादिरिति । प्रस्यस्य किम् , षोडश । 'षष उत्वम्-' इत्यत्र उपदेशस्थोऽयं षकारः । एतच कौस्तुभे स्थितम् । त्रादिः किम् , त्राविषः । महिषः । 'त्राविमह्योष्टिषच्' । नन्वत्र प्रयोजना-भावादेव षकारस्रेत्संज्ञा न भविष्यति टिक्तादेवाविषी महिषीति रूपसिद्धेः। न च पत्ते ङीष्यन्तोदात्तः प्रयोजनमिति वाच्यम् । 'श्रनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः' इत्युदात्तः निवृत्तिस्वरेगा टितः परस्य बीषोऽप्युदात्तत्वात् । त्रत्रत्राहुः—विनिगमनाभावेन पत्ते टकारस्यापि श्रवर्णं स्मात् । तथा च षित्त्वान्नीषि श्रविषीत्यादिरूपसिद्धिः स्यात् । श्रतः षकारस्यैव श्रवणं भवतु मा कदाचिट्टकारस्य श्रवणं भृदिखेतदर्थमादिग्रहणानुदृति-रिति । श्रायने । श्रायनीनोर्नकारस्य नेत्त्वम् । फिनो नित्करणसामध्यति । फन्नारा-दिष्वकार उच्चारणार्थः। तेन दुक्फिञादीनामादेशः सिध्यति। श्रादिश्रहणं किम्, उदद्रमित्यादौ मा भूत्। प्रत्येयेति किम्, धातोरादीनां मा भूत्। फक्कति। ढौकते काति । छादयति । घूर्याते । घनादिषु तु 'चजोः कु घिरारयतोः' इत्यादिनिर्देशेने-

माणो कीष् । नार्ग्यामणा। ४७६ सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः। (४-१-१८) लोहितादिस्यः कतशब्दान्तेस्यो यजन्तेस्यो नित्वं ष्फः स्यात् । लौहित्यायनी । कालायनी । ४७७ कौरव्यमाराङ्ककाभ्यां च । (४-१-१६) श्राम्यां ष्कः स्यात् । क्रमेख टाञ्डीपोरपवादः । 'कुर्वादिस्यो खयः' ( स् ११७४ ) । कौरन्या-

सामध्योद् ङीषित्यर्थः । गार्ग्यायगीति । गर्गस्यापत्यं स्त्री इति विग्रहः । गर्गादि-यजन्तादु गार्यशब्दात् ब्फः, षकार इत् , फकारस्य आयबादेशः, 'यस्येति च' इति यकारादकारस्य लोपः, 'हलस्तिद्धितस्य' इति तु न भवति, ईतीत्यनुवृत्तेः । 'श्रापत्यस्य च-' इत्यपि न, अनातीति निषेधात् । षित्तवाद् डीष् , ग्रात्विमिति भावः । सर्वत्र । लोहि-तादिः गर्गाचन्तर्गणः। लोहितः त्रादिः येषामिति, कतः स्रन्तो येषामिति च विष्रहः। कतन्तेत्यत्र शकन्ध्वादित्वात् पररूपम् । यत्र इत्यनुवृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिग्राम्यते । 'प्राचां ष्फ तिद्धतः' इति सूत्रं प्राचांवर्जमनुवर्तते। सर्वत्रेति सर्वेषु मतेष्वत्यर्थः, नित्य-मिति यावत् । तदाह—लोहितादिभ्य इत्यादिना । लौहित्यायनीति । लोहि-तस्यापत्यं स्त्री इति विग्रहः । लोहितशब्दाद् गर्गादियनन्तात् स्फः, ष इत्, फकार-स्यायन्, 'यस्येति च' इति यकारादकारस्य लोपः, तद्धित इत्यप्यनुवृत्तेः षित्त्वाद् नीषिति भावः । कात्यायनीति । पूर्ववत् प्रक्रिया नोध्या । कौरन्यमाएडकाभ्यां च । त्राभ्यामिति । कौरव्यमाएङ्काभ्यामित्यर्थः । क्रमेरोति । कौरव्यराब्दात् टापः माएडुकराब्दाद् डीषश्चापवाद इत्यर्थः । कौरव्यशब्दस्य यञन्तत्वात् , माएडुक-शब्दस्य अरागान्तत्वाच । डीपोऽपवाद इत्युचितमिति भ्रमं वारयितुमाह-कुर्वादिभ्य इत्यादिना । कौरव्यायणीति । कुरोरपत्यं स्त्री इति वित्रहः । 'कुर्वादिभ्यो एयः'

त्संज्ञया भाव्यमित्यादेशाभावः। शमेर्वः शएढ इत्येवमादीनामेते त्र्यादेशा न भवन्ति । 'उग्रादयो बहुलम्' इति बहुलवचनादिति दिक् । क्रमादिति । फ-श्रायन् । ढ-एय् । ख-ईन् । छ-ईय् । घ-इय् इत्यर्थः । स्त्रियामेव व्फप्रत्ययविधाना-दत्र डीष् न स्यादित्याराङ्क्याह—षित्त्वसामर्थ्यादिति । एकमेव स्त्रीत्वसुभाभ्या-मुच्यत इति भावः । सर्वत्रप्रहरामुत्तरसूत्रादिहापकृष्यते बाधकबाधनार्थम् । तेन 'त्राव-व्याच' इति वच्यमार्गं परमपि चापं बाधित्वा प्राचां मते त्रावव्यशब्दादपि व्याप्त भवति । चान्विधेस्तूदीचां मते सावकाशत्वात् । त्र्याव्व्यायनी । एवं षाद्यवश्चान्विष-येऽपि प्राचां ष्फ एव, शार्कराच्यायगीति यथा । सर्वेत्र । सर्वेषां मत इलर्थः। तदे-तत्फिलितमाह--नित्यं ष्फः स्यादिति । नन्वारम्भसामध्यानित्यत्वे सर्वत्रप्रहणं व्यर्थमिति चेत्। स्रत्राहुः-पूर्वसूत्रे बाधकबाधनोप्युक्तस्य तस्येह स्पष्टार्थमभ्युपगमान वैय-र्थ्यमिति । यत्र इत्यनुवर्तनादाह-यजनतेभ्य इति लोहितादिर्गर्गायन्तर्गस इति

असी। 'ढक्च मर्र्ड्कात्' ( स् १९२२ ) इत्यस् । मार्र्ड्कायनी । 'श्रासुरेरूप-संस्थानम्' ( वा २४३३ ) श्रासुरायसी । ४७८ वयसि प्रथमे । (४−१–२०)

इति एवः । एकार इत्, 'ओप्रुंगः', आदिशृद्धः, 'गोत्रं च चरणैस्सह' इति जाति-तंद्रिप योपघत्वाद् 'जातरस्त्रीविषयात्—' इति डीषभावे टाप् प्राप्तः । तं बाधित्वा घ्षः, ष इत् , आयन् , 'यस्येति च' इत्यकारलोपः, षिरवाद् डीष् । 'यस्येति च' इति भावः । मार्ग्यङ्कायनीति । मराङ्को नाम ऋषिः, तस्यापत्यं सत्री इति विग्रहः । 'ढक् च मराङ्कात्' इत्यग्, आदिशृद्धः, 'यस्येति च' 'गोत्रं च चरणैस्सह' इति जातित्वाद् डीष् प्राप्तः, तं बाधित्वा घ्षः, ष इत्, आयन्, 'यस्येति च', षिरवाद् डीष् , 'यस्येति च' इति भावः । टाञ्डीपोरपवाद इति पाठस्तु प्रामादिकः । आसुरे-रुपसङ्ख्यानमिति । ष्यस्येति शेषः । आसुरायगीति । असुरस्यापत्यं स्त्री इति विग्रहः, 'अत इज्', आदिशृद्धः, ष्यः, ष इत्, आयन्, 'यस्येति च' षिरवाद् डीष्, 'यस्येति च' ग्रत्वमिति भावः । स्यसि प्रथमे । प्राणिनां कालकृतावस्थाविशेषो वयः । तत्र कौमारं यौवनं वार्थकं चेति त्रिधा ।

भावः । लौहित्यायनीति । सांशिखायनी बाश्रन्यायगीखादयोऽपि ज्ञेयाः । ननु गर्गादौ कतकरवशकलेति पत्र्यते, तथा च शाकल्यायनीति रूपं न सिध्येत्। यदि तु लोहितादिकार्यार्थे कतशब्दान्प्रागेव शकलशब्दः पत्र्येत तर्हि शाकल्यस्य छात्राः शाकला इत्यत्र 'करावादिभ्यो गोत्रे' इति करावादिकार्यमस्। न सिध्येत्। उच्यते---कतकर्वशकलेति गरापोठ करवशब्दात् पूर्वे शकलशब्दः पठितव्यः । कतन्तेभ्य इत्यत्र कतस्यान्तः कतन्तः, कतोऽन्तो येषां ते कतन्ताः । शकन्ध्वादित्वात्पररूपम् । कतन्तश्च **फत-**ताश्चेति बहुर्वीहितत्पुरुषयोरकरोषोऽभ्युपेयः । तथा करावादिभ्य इत्यत्रापि कराव-स्यादिः करावादिः, कराव त्र्यादिर्थेषामिति बहुत्रीहिततपुरुषयोरेकशेषस्तथा च सर्वेष्टसिद्धिः रिति । कीरव्य । टाप्ङीषोरिति । योपघत्वन 'जातेः-' इति डीषः प्राप्त्यभावा-त्कौरव्यशब्दाहाप् , माराङ्कानु ङीषिति भावः । यदापीह टाप्डीपोरिति पाठः प्रायेख दृश्यते तथापि तत्र डीबिति तेखकप्रमाद एव । पारिभाषिकस्य पौत्रप्रभृतिगोत्रस्यैव जातित्वान्डीषः प्राप्तिर्नेति मतान्तराभिप्रायेगा वा तथोक्कमिति बोध्यम् । कौरव्यसाह-चर्यान्माएङ्कशब्दोऽप्यपत्यप्रत्ययान्त एवेह गृह्यते न तु 'तस्येदम्' इत्यणन्तस्तेन 'यद्यसौ कूपमाराङ्कि तव' इति भट्टिप्रयोगः सिद्धः । तत्र हि मराङ्कस्येयं भार्येति विवत्तया 'तस्येदम्' इत्यग् । चयसि । कालकृता शरीरावस्था वयः । यस्त्वर्थप्रकर-गाहिकमनपेच्य श्रवगमात्रेण वयः प्रतिपादयति स वयोवाचीत्युच्यते श्रन्तरङ्गत्वात् । प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात्स्त्रयां ङीप्सात् । कुमारी । 'वयस्यचरम इति वाच्यम्' (वा २४३१) । वधूटी । चिरएटी । वधूटचिरएटशब्दी यौवनवाचिनी । स्रतः किम्-शिशुः । कन्याया न, 'कन्यायाः क्तीन च' (सू ११११) इति निर्देशात् । ४७६ द्विगोः । (४-१-२१) स्रदन्ताद् द्विगोङीप्सात् । त्रिखोकी। स्रजादित्वात्

'पिता रच्चित कौमारे भर्ता रच्चित यौवने ।
पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहिति ॥'
इति दर्शनात् । चतुर्विधं तथ इत्यन्ये—
'आये वयसि नाधीतं द्वितीये नार्जितं धनम् ।
नतीये न तपस्ततं चतुर्थे किं करिष्यति ॥'

इति दर्शनात् । प्रथमे वयसीत्यनन्तरं विद्यमानादिति शेषः । 'त्राजायतष्ट्राप्' इत्यतः त्रात इत्यतः वृद्धनेन त्रातिपदिकादित्यिष्ठितं विशेष्यते । तदन्तिविधः । स्त्रिया-मित्यिष्ठितम् । 'त्रुक्षेभ्यः-' इत्यतो जीकत्यनुनर्तते । तदाह—प्रथमवयोवाचिन इत्यादिना । कुमारीति । त्रप्रादुर्भृतयौवनेल्यर्थः । वृद्धकुमारीति तु वृद्धायामेव कुमारीत्वारोपाद् बोष्यः । वयस्यचरम इति । चरमम् त्र्यन्तं वयः, तिद्धन्नम् अचरमम्, प्रथमे इत्यपनीय अचरमे इति वक्तव्यमित्यर्थः । किमर्थमित्यत श्राह—वधूटी चिर्एटीति । त्र्यन्योद्वितीयवयोवाचित्वादप्राप्तिरिति भावः । त्र्यन्योद्वितीयवयोवाचित्वादप्राप्तिरिति भावः । त्राव्याद्वितियय्यामाएयादिति भावः । श्रिशुरिति । शिशुराव्दर्य प्रथमवयोवाचित्वेऽपि अदन्तत्वाभावाद् न जीकिति भावः । कन्याया नेति । जीकिति शेषः । कृत इत्यत श्राह—कन्यायाः कनीन चेति । न च द्विवर्ष स्त्री इत्यादाविष जीप् शङ्कपः, शालादाविष प्रयोगसत्त्वेन द्विवर्षत्यादेः प्रथमवयोवाचित्वामावात्, पदान्तरसमिन्याद्वारप्रकरणादि अपनेपय यः वयोवाची तस्यैव विवद्धितत्वात् । द्विगोः । स्त्रियामिति अत इति जीकिति चानुवर्तते । तदाह—अदन्तादिति । त्रिलोकिति । त्रयाणां लोकानां विविति चानुवर्तते । तदाह—अदन्तादिति । त्रिलोकिति । त्रयाणां लोकानां विविति चानुवर्तते । तदाह—अदन्तादिति । त्रिलोकिति । त्रयाणां लोकानां विविति चानुवर्तते । तदाह—अदन्तादिति । त्रिलोकिति । त्रयाणां लोकानां विविति चानुवर्तते । तदाह—अदन्तादिति । त्रिलोकिति । त्रयाणां लोकानां विविति चानुवर्तते । तदाह—अदन्तादिति । त्रिलोकिति । त्रयाणां लोकानां विवित्ते ।

तेनेह न । उत्तानशया । लोहितपादा । इह प्रकरणादिना वयसः प्रतीताविष सञ्दाद- प्रतीतेः । अवालािप हि व्याध्यादिनशादुत्ताना शेते, अलक्षकेन च रक्षचरणा भवित । प्रथमेति किम् , इद्धा । कुमारीित । प्रथमवयोक्चन एवायं शव्दो न त्वनूद्रत्वप्र- युक्षः । पुर्स्यि कुमार इति प्रयोगात् । इद्धकुमारीित तु गौणप्रयोगः । वयस्यचरम इति । यौवनं न प्रथमवयः किं तु द्वितीयमिति वार्तिकारम्भः । उपचयापचयत्तच्चणे द्वे एव वयसी इति पच्चे यौवनस्थािप प्राथम्यात् स्त्रेग्णैव सिष्यतीित बोध्यम् । वयसि चत्वारीत्येके । यदाहुः--- अप्रथे वयसि नाषीतं द्वितीये नार्जितं धनम् । तृतीये न तप-

त्रिफला । ज्यनीका (सेर्ना) । ४८० त्रपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि । (४-१-१२) श्रपरिमाणान्ताद्विसाद्यन्ताच द्विगोर्ङीन्न स्थात्तद्धित-लुकि सति । पञ्चभिरक्षैः क्रीता पञ्चाश्वा । त्रार्हीयष्टक् । तस्य 'श्रष्यर्ध-' ( स्

समाहार इति विग्रहः। 'तिद्धितार्थो त्तरपदसमाहारे च' इति द्विगुसमासः, 'श्रकारान्तो-त्तरपदो द्विगुः स्त्रियासिष्टः' इति स्त्रीत्वम्, त्रिलोकशब्दात् टावपवादो डीप, 'यस्येति च', इति भावः। नतु त्रिफला त्र्यनीका इत्यत्रापि डीप् प्राप्नोतीत्यतः श्राह—श्रकादि-त्वात् त्रिफला ज्यनीकेति । भवतीति शेषः । त्रयाणां फलानां समाहार इति, त्रयाणामनीकानामिति च विग्रहे 'तिद्धितार्थ—' इति द्विगुः । 'श्रकारान्तोत्तरपदः—' इति स्त्रीत्वम्, 'द्विगोः' इति डीपं बाधित्वा श्रजादित्वाष्टाविति भावः । श्रनीकशब्दः ऐन्द्रवायवाग्रत्वे शुकाग्रत्वे श्राप्रयणाग्रत्वे च वर्तते इति त्र्यनीकाधिकरणे मीमांसकाः।

श्रपरिमाणा । 'द्विगोः' इति डीबिति चानुवर्तते । प्रातिपदिकादित्यधिकृतम-परिमाणादिमिर्विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह—ग्रपरिमाणान्तादित्यधिकृता । अपरिमाणान्तमुदाहरति—पञ्चिमिरिति । तदितलुकं दर्शयति—ग्राहीयष्ठकृ । श्रध्यघेति लुगिति । पत्रभिरक्षैः क्रीतेति विप्रहे 'तदितार्थ-' इति द्विगुः । 'श्राहीद-गोपुच्छसङ्क्षयापरिमाणाट्ठक्' इत्यधिकारे 'तेन कीतम्' इति ठक् , 'श्रध्यभपूर्वाद् द्विगो-र्लुगसंक्षयाम्' इति तस्य लुक् । अत्र 'द्विगोः' इति डीप् न भवति, अपरिमाणान्त-द्विगुःतात् । नन्तत्र 'द्विगोः' इति प्राप्तकीक्षेषेऽपि 'टिड्ढाण्यन्-' इति ठिप्तिमित्तको डीब दुर्वारः, द्वाभ्यां शताभ्यां कीता द्विशतेत्यत्र 'सङ्क्षयाया श्रतिशदन्तायाः-' इति कनः 'च्य्यपं-' इति लुकि 'श्रपरिमाण्-' इति निषेधस्य चरितार्थत्वाद् 'इति चेत् , सल्पम्, । इत्वाण्यन्-' इत्यत्र प्रत्यासत्त्या टिड्ढाण्यन्विनां यः श्रकारः तदन्तिमिति विविद्यतम् ।

प्तं चतुर्थे किं करिष्यिसं इति । त्रीग्गीत्यन्ये । यदाहुः—'पिता रच्चित कौमारे भर्ता रच्चित यौवने । पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहिते' इति । त्रिलो-किति । त्रयागां लोकानां समाहारे 'तिद्धितार्थ—' इति द्विगुः । 'श्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः—' इति स्त्रीत्वम् । त्रिफलेति । श्रत्र 'द्विगोः' इति कीव् प्राप्नोति न तु 'पाककर्ण-' इति कीव् । तत्र 'जातेः' इत्यनुत्रत्तेः । त्रयानिकेति । श्रनीकमप्रता । त्रयागामनीकानां समाहारः । श्रजादेराकृतिगगात्वाद्याबिति त्र्यनीकाधिकरणे मीमांसकाः । प्रश्वाश्वेति । नन्वत्र 'द्विगोः' इति कीव् मा भूत् । ठगनतत्वातु स्यादेव । न च 'श्रपरिमाण-' इति निषेषस्य निरवकाशतेति वाच्यम् । पश्चानामजानां निमित्तं धन-

१ बन्धनी नास्ति क । अन्यत्रापि कौमुदीपुस्तकेषु 'सेना' इति पाठी दृश्यते । बालमनोरमाकारस्तु न स्वीकरोतीति टीकास्वरसः प्रतीयते ।

पञ्चाश्वशब्दश्चायं ठगवयवाकारान्तो न भवतीति न दोषः । न च प्रत्ययतत्त्रणोन ठगः-वयवाकारान्तत्वं शङ्कयम् , वर्गाश्रये प्रत्ययतत्त्वागाभावात् । विस्तादिशब्दानां तु परि-माराविशेषवाचित्वाद 'अपरिमारा-' इत्यनेन अप्राप्तेः पृथगुपादानम् । द्वी विस्ता-विति । 'सुवर्णबिस्तौ हेम्रोऽच्ने' इत्यमरः । 'गुजाः पश्चायमाषकः । ते षोडशाचः' इति च । गुजापञ्चकं माषपरिमाणाम् । माषषोडशकम् श्रज्ञपरिमाणाम् , तच श्रशीति-गुज्ञात्मकम् । तस्मिन् हेमविषये अन्तपरिमाणे सुवर्णविस्तराञ्दावित्यर्थः । ह्रौ विस्तौ पचतीति विग्रहे 'तद्धितार्थ-' इति द्विगुः। 'सम्भवत्यवहरति पचति-' इति ठक् , तस्य 'अध्यर्ध-' इति लुक् । 'द्विगोः' इति ङीपि प्रैतिषिद्धे सति टापि द्विविस्ता मुषा । द्विबिस्तपरिमाणकहिरएयं द्वावयतीत्यर्थः । पचिरिह द्वावरो द्रष्टव्यः । द्याचितेति । 'त्राचितो दश भाराः' इति इत्यमरः । 'तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्यार्द्धेशतिः प्रमान् इति च । द्वावाचितौ वहतीत्यर्थे 'श्राहकाचितपात्रात स्रोऽन्यतर-स्याम्' 'द्विगोष्ठंश्व' इति खठनोरभावे प्राग्वतीयष्ट्रज् । 'ऋध्यर्ध–' इति तस्य लुक् । श्रनेन द्विगोः' इति डीपि निषिद्धे टापि द्याचिता शकटी । द्विकम्बल्येति । कम्बलस्य प्रकृतिभूतं द्रव्यं कम्बल्यम् ऊर्णापलशतम् । 'तदर्थं विक्वतेः प्रकृतौ' इत्यर्थे 'कम्बलाच संज्ञायाम्' इति यत् । द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां कीतेति विग्रहः, 'तेन कीतम्' इति ठनः 'ऋध्यर्थ-' इति लुक् , 'द्विगोः' इति ङीपि ऋनेन प्रतिषिद्धे टाप् । नन्वत्र 'न तद्धित-लुकि' इत्येवास्तु, तावतैव पञ्चभिरश्वैः कीता पञ्चाश्वेति सिद्धेः 'त्रपरिमारा–' इति मास्तु। एवं च द्विविस्ता द्याचिता द्विकम्बल्येत्यपि सिद्धेर्विस्तादिग्रहगुमपि मास्त्वित्यत श्राह— परिमाणान्तात्त्वित ।

हः पश्चाजा पश्चोष्ट्रत्यादौ सावकाशत्वात् । तत्र हि 'गोद्यचोऽसंख्या-' इति यत्प्रत्ययस्य 'त्र्यध्यपूर्व-' इत्यादिना लुगिति चेत् । अत्राहुः—ठको योऽकार इति व्याख्यानाद् उगन्तलक्षणो कीक्षेति । द्विबस्तेति । 'युवर्णिवस्तौ हेम्नोऽचे' इत्यमरः । 'त्र्याचितो दश भाराः स्युः' । द्विकस्वल्येति । द्वाभ्यां कम्बलाभ्यां कीता । कम्बल्यमूर्णी-पलशतम्, 'कम्बलाच संज्ञायाम्' इति यत् । ततः कीतार्थस्य ठवो लुक् । द्वादकीति । द्वावादकौ पचतीति विप्रहे 'त्र्यादकचितपात्रात्खोऽन्यतरस्याम्', 'द्विगोष्टंश्व' इति खठनौ विहितौ ताभ्यां मुक्के प्राग्वतीयष्ठज् । तस्य 'त्र्यध्यध्-' इति लुक् । एतेन द्याचिता व्याख्याता । स्यादेतत्—'काराङान्तात्—' इत्युत्तरसूत्रे 'परितः सर्वतो येन मीयते तत्

१ 'अनेन प्रतिषिद्धे' क।

## काएडान्तात् चोत्रे । (४-१-२३) चेत्रे यः कायडान्तो द्विगुस्ततो न शिप् तद्धितलुकि । द्वे कायडे प्रमाणमस्या द्विकायडा चेत्रभक्तिः । 'प्रमाणे द्वयसच्-'

'गुजाः पत्र तु मापः स्याते सुवर्णस्तु षोडश । पलं सुवर्णाश्वत्वारः पत्र वापि प्रकीतितम् ॥ पलद्वयं तु प्रस्तं द्विगुणं कुडवं मतम् । चत्रभिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्वत्वार त्राडकः ॥' इति स्मृतिः ।

द्वावाढकौ पचतीति विग्रहे 'श्राहकाचितपात्रात् खोऽन्यतरस्याम्' 'द्विगोष्टंश्व' इति खठनोरभावे प्राग्वतीयष्ठच् । 'श्रम्थर्घ–' इति लुक्, 'द्विगोः' इति डीप्, ब्राहकीति रूपम् । 'न तद्धितलुकि' इत्येतावत्येवोक्के श्रत्रापि डीपो निषेधः स्यात् । श्रतः श्रपरि-माणात्र तद्धितलुकीति वक्कव्यम् । तावत्युक्के द्विविस्तेत्यादौ परिमाणत्वाद् डीक्निषेधो न स्यात्, श्रतो विस्तादिग्रहण्मपीति भावः ।

कारण्डान्तात् च्रेते। 'द्विगोः' इति, न तदितलुकीति चातुर्वतेते। तदाह— च्रेते य इत्यादि । द्वे कारण्डे इति। षोडशारत्न्यायामो दरण्डः कारण्डमिति स्मृतिः। द्वे कारण्डे प्रमार्गमस्या इति विग्रहे 'तदितार्थ-' इति द्विगुसमासे द्विकारण्डशब्दस्य च्रेत्र-वितित्व नपुंसकत्वशङ्कान्युदासाय च्रेत्रभिक्तिरिति विशेष्योपादानम् । तदितलुकं दर्श-यितुमाह—प्रमार्गे द्वयसजिति । न च कार्ण्डादित्यस्य प्रातिपदिकविशेषग्रतया तदन्तलामादन्तप्रहृगं व्यर्थमिति शङ्कयम् , असति ह्यन्तप्रहृगं च्रेत्र इत्येतत् कारण्डस्यैव विशेषगं स्यात् , श्रुतत्वात् , च्रेत्रे यः कार्ण्डशब्दः तदन्तादिति लभ्येत, एवं च द्वि-कार्ण्डा च्रेत्रभिक्तिरित्यत्र द्विकार्ण्डशब्दः तदन्तादिति लभ्येत, एवं च द्वि-कार्ण्डा च्रेत्रभिक्तिरित्यत्र द्विकार्ण्डशब्दः विन्वर्वात्वात् कार्ण्डशब्दस्य प्रमारा-वाचित्वाद् डीक्विषेधो न स्यात्। द्वाभ्यां कार्ण्डाभ्याम्—कार्ण्डप्रमितच्चेत्राभ्यां कीता द्वि-

परिमाण्माडककुडवादि न तु परिच्छेदकमात्रम्' इति मनोरमायां स्थितम्। तथा वापरिमाण्यत्वादेव सिद्धे विस्तादिग्रहण्मिह व्यर्थं स्यात्। श्रत्राहुः—उन्मानस्य निषेधे विस्तादीनामेवेति नियमार्थं तद्ग्रह्ण्म्, तेन द्विकाषिपणी द्याचीति। कार्ण्डान्तात्। षोडशहस्तप्रमाणो दण्डः काण्डम्। यशिप विशेषणेन तदन्तविधिः सिद्धः, तथाप्यसत्यन्तग्रह्णे 'चेत्रे' इत्येतत् श्रुतत्वात् काण्डस्येव विशेषणेन तदन्तविधिः सिद्धः, तथाप्यसत्यन्तग्रह्णे 'चेत्रे' इत्येतत् श्रुतत्वात् काण्डस्येव विशेषणं स्यान्न तु काण्डान्तस्य। ततश्च द्वाभ्यां काण्डाभ्यां काण्डाम्यां कृताभ्यां कृता द्विकाण्डी वडवेत्यत्र निषेधः स्यात्। इह तु निषेधो न स्यात्। द्विकाण्डा चित्रमक्तिरित। स्त्रत्र हि काण्डं प्रमाणे वर्तते, काण्डान्तस्तु चेत्रे। श्रतोऽन्तग्रहणं कृतम्। इह 'द्विगोः', इत्यत्वतंते 'न तद्वितलुकि' इति च तदाह—द्विगुस्ततो न ङीवित्यादि।

(सू १८३८) इति विहितस्य मात्रचः 'प्रमाणे तः, द्विगोर्नित्यम्' (वा ३१२६-३०) इति तुक । चेत्रे किम्-द्विकाण्डी रुज्जः । ४८२ पुरुपात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम् (४-१-२४) प्रमाणे यः पुरुषस्तदन्ताद् द्विगोर्ङीब्बा स्यात्तद्वितत्तुकि । द्वौ पुरुषौ

काएडी बडवेल्प्रेव डीक्सिपेथः स्यात्, अतः अन्तप्रहणम् । द्विकाएडी रज्जुरिति। पूर्ववद् मात्रचो लुिक 'द्विगोः' इति डीप् । चेत्रश्चित्तामावाद् न तिक्षिध इति मावः । नतु 'अपिरमाण्-' इति पूर्वस्त्रे परिमाण्शब्देन किं परिच्छेदकमात्रं विविच्चतम्, उत 'उर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । आयामस्तु प्रमाणं स्यात्' इति वार्तिका- तुसोरण परितः सर्वत आरोहतः परिणाहतश्च येन मीयते, तत् परिमाण्मित्याडककु- डवाय्व आयामन्याश्चतं विविच्चतम् ! नायः, तथा सित द्वौ हस्तौ प्रमाण्मस्या इति विश्वदे द्विहस्ता भित्तिरित्यत्र पूर्ववन्मात्रचो लुिक डीक्सिपेश न स्यात् । न द्वितीयः, तथा सित काएडशब्दस्यायामप्रमाण्परत्या उक्कपरिमाण्परत्याभावेन 'अपरिमाण्-' इत्या सित काएडशब्दस्यायामप्रमाण्परत्या उक्कपरिमाण्परत्याभावेन 'अपरिमाण्-' इति स्त्रारम्भवैयध्यादित्युभयतःपाशा रज्जुरिति चेत्, सल्यम्-'अपरिमाण्-' इति पूर्वस्त्रे पारिभाषिकमेव परिमाणं विविच्चतम्, न त्वायामोऽपि ततश्च द्विहस्ता भित्तिरित्यत्र 'अपरिमाण्-' इति डीब्निपेशं निर्वाधः । 'काएडान्तात्-' इति सूत्रं तु काएडान्तात् चेत्र एव डीब्निपेशः, नान्यत्र द्विकाएडी रज्जुरित्याद्विति नियमार्थमित्यन्यत्रवाद्वात् चेत्र एव डीब्निपेशः, नान्यत्र द्विकाएडी रज्जुरित्याद्विति नियमार्थमित्यन्यत्र विस्तरः।

पुरुषात् । 'द्विगोः' इति तद्धितलुकीति कीविति चानुवर्तते । तदाह—
पुमाणे य इत्यादिना । प्रमाणमायामः, 'श्रायामस्तु प्रमाणं स्यात्' इति वचनात् ।
द्वी पुरुषाविति । पश्चहस्तायामः पुरुष इत्युच्यते, 'पश्चारात्नः पुरुषः' इति शुल्बस्त्रात् । द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्या इति विश्वहे 'तद्धितार्थ-' इति द्विगुसमासः । 'प्रमाणे
द्वयसज्दन्नश्मात्रचः' इति विद्वितस्य मात्रचः 'प्रमाणे लः द्विगोर्नित्यम्' इति लुक् ।
श्रात् उक्तरीत्या पुरुषप्रमाणस्य श्रायामात्मकस्य 'श्रपरिमाण-' इति नित्यं कीव्निषेषे प्राप्ते

मात्रच इति । द्वयसचो लुगिति प्राचोक्तं नादर्तन्यम् । 'प्रथमश्च द्वितीयश्च कर्ष्वमात्रच इति । द्वयसचो लुगिति प्राचोक्तं नादर्तन्यम् । 'प्रथमश्च द्वितीयश्च कर्ष्वमाने मतौ मम' इति सिद्धान्तादिति भावः । द्विकाएडी रज्जुरिति । द्वे कार्र्ष्ठे
प्रमाणमस्याः । पूर्ववत्तद्धितलुक् 'द्विगोः' इति बीप् । निन्वद्वापरिमाणन्तादिति पूर्वेण
निषेषः स्यात् , कार्यहरान्दस्यायामपरतया अपरिमाणार्थत्वात् , परितः सर्वत आरोहतः परिणादृतश्च येन मीयते तद्वि परिमाणम् आव्ककुडवादि न तु यथाकथंचित्परिच्छेदकमात्रम् । यदाहुः—'कर्ष्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । आयामस्तु
प्रमाणं स्यात्संख्या बाह्या तु सर्वतः' इति । अत एव द्विहस्ता भित्तिरिस्वत्र बीव् न
भवतीति चेत् । अत्राहुः—नियमार्थमिदं चेत्र एव निषेषो यथा स्यादिति । तथा
च द्विकाएडी रज्जुरिस्तत्र कीवेव स्त्रारम्भस्य फलमिति । पुरुषात्प्रमाणे । अपरि-

प्रमाणमस्याः सा द्विपुरुषी, द्विपुरुषा वा परिखा । ४५३ ऊधसोऽनङ् । (४-४-१३१) ऊघोऽन्तस्य बहुनीहेरनङादेशः स्यात् स्त्रियाम् । इत्यनिङ कृते डान्डी-

विकल्पार्थिमिदं वचनम् । अन्ये तु 'तदस्य परिमाणम्' इति ठकः ठको वा 'अध्यर्ध-' इति लुक् । तत्र हि उत्तरसूत्रातुरोधात् परिमाणशब्देन परिच्छेदकमात्रं गृह्यते इत्या-हुरित्यास्तां तावत् । हिपुरुषी हिपुरुषा वा परिखेति । तिर्यग् द्विपुरुषायतेत्यर्थः । दुर्गं परितः तत्संरत्त्रणार्थी जलाशयः परिखा ।

श्रथ कुरुडिमिव कभो यस्या इति बहुनीहौ कुरुडिभस्शन्दः—तत्र विशेष-माह—ऊधसोऽनङ् । 'बहुनीहौ सक्थ्यच्छोः' इत्यतो बहुनीहावित्यनुवृत्तं षष्ट्या विपरिणम्यते, ऊधसः इत्यनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः। तदाह—ऊधोऽन्तस्येति । समासान्तप्रकरणस्थत्वेऽपि क्तिचादस्यादेशत्वं बोध्यम् । इत्यनिङ कृते इति । श्रनिङ क्कार इत्, श्रकार उच्चारणार्थः, 'किच' इत्यन्त्यस्य सकारस्य श्रन्, परह्णम्, कुरुडोधन् इति स्थिते सतीत्वर्थः । डाक्डीिनषेधेष्विति । 'डाबुमाभ्याम्—' इति

माग्रान्तत्वान्निषेधे प्राप्ते विकल्पार्थं वचनम् । पुरुषशब्दो यद्यपि लोके जातिवचनस्त-थापि ह्रौ पुरुषौ प्रमाणमस्या इति वाक्ये प्रमाणशब्दसामानाधिकरण्यात् प्रमाणे वर्तत एव । वृत्ती तु शब्दशक्तिस्वाभाव्यादेव । तथा च शुल्बसूत्रम्-'पञ्चारितः पुरुषः' इति । द्विप्रुचीति । श्रत्र 'प्रमाणे लो द्विगोर्निखम्' इति द्वयसची लुगिति न्यासकारः । निन्वह तद्धितलुग्दुर्लभः । पुरुषशब्दस्य प्रमाणवाचित्वाभावेन 'प्रमाणे लः-' इति श्लोकवार्तिकस्याप्रवृत्तेः । ये हि रामादिवत् प्रमाणत्वेन प्रसिद्धास्तत्रैव तत् प्रवर्तते, न तु पुरुषशब्देऽपि । ऋन्यथा पुरुषद्वयसमित्यत्रापि लुक् स्यात् । न चैवं द्वयसच्दन्नचा-विप नास्मात्स्थातामिति वाच्यम् , 'ऊर्ध्वमाने मतौ मम' इति वचनात् । एवं 'पुरुषा-त्प्रमाखे-' इति वैकल्पिकस्यापि खीपः सामर्थ्यादेव प्रवृत्तिः । किं तु तद्धितलुगेव दुर्लम इति चेत् । श्रत्राहुः--श्रस्त्वह 'प्रमागो तः' इत्यस्याप्रवृत्तिस्तथापि गुलम एव लुक्। 'पुरुषात्प्रमाश-' इति स्त्रे हि 'द्विगोस्तद्वितलुकि' इत्यनुवर्तते तत्सामध्यील्लुगप्या-चिप्यत इति सुवचत्वादिति । प्रमारो किम् । द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता द्विपुरुषा गौः । तिद्धतलुकीलेव । समाहारे पश्चपुरुषी । नन्विह पुरुषशब्दः प्रमाणे न वर्तते इति बङ्गविकलमेतदिति चेत् । श्रत्राहुः--प्रमाणार्थवृत्तीनामेव पुरुषाणामत्र समाहाराश बङ्ग-विकलता।। ततश्च तद्धितलुकीत्यनुक्षौ पश्चपुरुपशब्दाद्विकल्पः स्यात् , इष्यते तु 'द्विगोः' इति निर्लं डीबिति । ऊधसोऽनङ् । नादेशेनैन सिद्धेऽनङ्करणं 'धनुषश्च' इत्युत्तरार्थमन्यथा शार्क्रधन्वेति न सिध्येदिखाहुः । वस्तुतस्तु इहार्थमप्यावश्यकमेव, श्रान्यथा श्रनो लाक्तिएकत्वेनाक्षोपाप्रसङ्गादित्यन्ये । इह 'बहुवीहौ सक्थ्यक्सोः-'

क्रिषेषेषु प्राप्तेषु । ४८४ बहुवीहे रूघसो डीष् । (४-१-२४) कघोऽन्ताहहुवीहेर्डीष् स्थास्त्रियाम्। कुपडोध्नी । स्थियाम् किम्-कुपडोधो धेनुकम् । इहानक्डपे न । तद्विधौ 'क्रियाम्' (वा ३३६७) इस्युपसंख्यानात् । ४८४ सङ्ख्याव्ययादेर्डीप् । (४-१-२६) डीषोऽपवादः । ख्रुव्नी । अत्यूध्नी । बहुवीवैकल्पिके डापि, 'अन् उपधालोपिनः' इति वैकल्पिके डीपि, तदुभयाभावे 'ऋन्नेभ्यः-'
इति प्राप्तस्य डीपः 'अनो बहुवीहेः' इति निषेधे च प्राप्ते इखर्थः । वहुवीहेः । कघस
इति बहुव्रीहेविशेषपाम्, तदन्तविधिः, स्त्रियामिखधिकृतम् । तदाह—अधोऽन्तादिति । कुग्रडोध्नीति । अनिङ कृते डीषि 'अल्लोपोऽनः' इति मानः । 'कघस्तु
क्रीवमापीनम्' इत्यमरः । डीष्विधेस्तु स्वरे विशेषः फलम् । स्त्रियां किमिति ।
डीष्विधौ स्त्रियामिखनुवृक्तिः किमर्थेति प्रश्नः । कुग्रडोधो धेनुकमिति । कुग्रडमिन कधो यस्येति विष्रदः । नपुंसक्त्वस्फोरणाय धैनुकमिति विशेष्यम्, धेनुनां समूह्
इत्यर्थः । 'अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्' 'इसुसुक्तान्तात्कः' आदिवृद्धिः' क्लीबत्वं लोकात् । अत्र
स्त्रीत्वाभावाक्ष डीषित्यर्थः । ननु मस्तु डीष्, अन् तु कुतो न स्यात्, समासान्तप्रकरणस्थे कघसोऽनक्विधौ 'स्त्रियाम्' इत्यभाविद्यत आह—तद्विधाविति ।
कथसोऽनक्विधौ 'स्त्रियाम्' इत्यपसंख्यानादिखर्यः । बहुवीहेः किम्-कधः प्रोप्तिति ।

संख्याव्ययादेर्ङीप् । संख्याव्ययादेरूपोऽन्तात् स्त्रियां कीप् स्यादिखर्थः । ङीपोऽपवाद् इति । 'बहुत्रीहेरूधसो कीप्' इत्यस्यापवाद इत्यर्थः । स्वरे विशेषः । संख्यादेरुदाहरति—द्वयूध्नीति । दे जधानी यस्या इति विषदः । अनिक कीपि अस्नोप इति भावः । अव्ययादेरुदाहरति—ग्रात्यूष्नीति । अतिशिवतमूधो यस्या

विप्रहे 'प्राप्तापने च द्वितीयया' इति समासे प्राप्तोधाः।

इसतो बहुनीहाविस्यनुवर्तते इस्याह— अधोन्तस्य बहुनीहेरिति । समासान्तप्रकरणस्थलेऽप्यनको न प्रस्ययत्म । अन्यथा क्तिवैयर्थ्यापत्तेरिति प्राघः । वस्तुतसतु ध्यक इव प्रस्ययतेऽप्यादेशत्वमविरुद्धं कुरुडोधीस्यत्र डीपि कृते स्वरेऽपि विशेषाभावादिति बोध्यम् । स्त्रियामिति । उपसंख्यानाक्ष्रव्धमेतत् । उपसंजिनेष्धेविवति । 'डावुभाभ्याम्—' इति वैकल्पिको डाप् । 'अन अपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्
इति विकल्पेन डीप् । 'अनो बहुनीहेः' इस्पेनन 'ऋकेभ्यः—' इति प्राप्तस्य डीपो निषेध
इति विवेकः । जीष् स्यादिति । प्रकृतो डीवेब तु न विहितः स्वरे विशेषात् ।
कुरुडोधीति । कुरुडमिन कथो यस्याः सा । बहुनीहेः किम् , प्राप्ता कथः प्राप्तोधाः।
'प्राप्तापत्रे च—' इति समासः । धैनुकमिति । 'श्रवित्तहस्ति—' इति समृहार्थे ठक् ।
'इसुस्क्रान्तात्कः' । स्त्रियामित्युपसंख्यानादिति । निवहैव लाघवार्यं 'बहुनीहे-

हांक्यत । अभेशतिकास्ता चर्युभाः । अदद दामहायनान्ताच्च । (४-१-29) शक्यांद्रवहतीह द्रामान्याज्यायनात्र्याच कीप्सात् । दामान्ते बाष्यतिकेको पासयोड विकार । तापि प्राप्त विकास । दिवासी । अन्ययप्रहणानसुकृतिहासा बह-वस्त्र वाक्षियंभाविष पत्र भाः । दिहामनी बाला । 'त्रिचतुम्या हायनस गालं वाष्यम् (वा २०६८)। 'वयीवालकस्पैव द्वायनस्य बीक्यास्यं चेक्यते' (वा २४४३) श्रिष्ठायमी । वयुक्षायमी । वयसी इत्यत्र दिक्षायना, त्रिक्षायना, चतुर्वयना शाला। अह ५ नित्यं राजात्यन्त्राराः । (४-१-२६) अजनताद्व्यविहेरपंत्रालीको क्षान्यानात्वात्व पूर्वाः । सुराक्षां नाम नगरी । अस्यत्र पूर्वेषा विकल्प एव । शत विषयः । यहसीतिकियेयिति । बहुवीदिव्यनुवर्तते एवेस्वर्थः । उच्चीऽति-कारले कि । 'का यात्यः कानलांचे । हे नीययां' देवे समासस्य अबहुबीहिताल की। यात गत्र नानाः , नागि तीप । वामहायनास्तरच्य । संख्यादेः शेष् इति चान वर्तन प्याह इंदक्ष्यांविकिति । यन्ययमध्यमं न नान्यनेत, अस्वरितत्वादिति मान्य बहुआहावश्यमा वादव । गाँउ अन्तरमहागं रपाराधेम । दामान्ते इति । दिवानकारे वामान्त 'वाबुधान्याम् ' उति ज्ञाप 'बन प्रधानीपनः' इति लीप, 'मनी बहबीहर इति को प्रतिवर्ध स प्राप्त, डिहायकी/पत्रापि हायनानते अवस्तास्वाद्यपि प्राप्ते वासहाक नार गुर्व इति वसनागर प्रमा । क्रिकाम्नीति । दे दामनी सस्या इति विप्रकः। कीरेश 'आक्रोगो दुन' होने आवः । नन् अव्ययमहत्तान्त्रती कि वाधकमिस्रत मह-काल्ययमहारोति । प्रदासित । एकानी दाम यस्या इति विमहत। सामित्रधाः सर्पेशित । स्राप्ता 'सान । पाना-' इति सीच गुताते, सन्महत्तो सनमेकस्यापि महत्ताह । आण हावनारतन्य उपाइरांते क्रिकायमी बालेलि। ही हायनी यस्य इतिविनहः। व्यव विद्वावनी वित्र शिक्षप्रवाद मान्वपानवात - विवादुर्स्यामिति । ननेवनी विद्यायमा शाला इ-धनारंप कीप श्यात , निदायमा शालेत्यत्र तु कीव् गालं व स्वात-विःयत बाद वयोवावकस्यति । इच्यते इति । भाषकतेति हेवः ।

क्ष्यको जीप् 'लब्ब' द्वित स्वधाम 'क्षमण च' द्वित या । द्वित च व्यक्त्या 'चनुषी नण' द्विय प्रकारम् । मैक्स् । क्ष्यमावे सावकारस्यात्व परे क्या बाधपणे: । सिद्धान्ते तु क्षमणः समानान्यत्या रेषस्वमेवद्व नास्तीति न कृ । वैद्यक्षपा उच्चच्याः । व्यक्तिमद्वाराण्यात्वार व्यवधानेऽपि स्वपेष । द्विविधेशी । साम् बहुवीदिविशेल्यान्वापेष सिद्धे क्षण्याद्वर्षा स्पष्टभतिपरवर्षम् । स्वव्यविरिति । साम् विवेदीऽपि श्वरित्वण्यवनादेवयेश साम्बद्धाराऽनस्वार्वित्वन्यांविति भावः । एवं चोद्यम्बस्य 'दासद्यवनात् वेदे तु शतमूर्झी । ४८८ केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुम-क्रलभेषजाच्च । (४-१-३०) एम्यो नवम्यो निस्तं क्षीप्सात्संज्ञाछुन्दसोः। 'ऋयो त इन्द्रः केवलीर्विशः' 'मामकी तन्'। भागधेयी । पापी । ऋपरी । समानी । श्रार्यकृती । सुमङ्गली । भेषजी । श्रन्यत्र केवला इस्रादि । मामकग्रह्यां निय-

केवलमामक । 'नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः' इति पूर्वसूत्रमनुवर्तते । एवं च 'अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्' इति अन्यतरस्यांग्रहणं निवृत्तम् . 'संख्यान्ययादे-र्डीप्' इत्यतो डीबित्यनुवर्तते । तदाह—एभ्य इति । केवल, मामक, भागधेय, पाप, श्रपर, समान, श्रार्यकृत, सुमङ्गल, भेषज इत्येतेभ्यो नवभ्य इत्यर्थः । छन्दर्युदा-हरति—अथोत इन्द्रः केवलीरिति । मामकी तनू इति । मदीयायामित्यर्थः। 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च' इत्यिण 'तवकममकावेकवचने' इति प्रकृतेर्ममकादेशः. बीप्, 'सुपां सुलुक्-' इति सप्तम्या लुक् । 'मित्रावरुणयोर्भागघेयी स्थ', 'भागरूपनाम-भ्यो धयः' इति स्वार्थिको धयप्रत्ययः । भागशब्दस्य पुँल्लिङ्गत्वेऽपि 'स्वार्थिकाः प्रकृतेः कचित्तिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इति स्त्रीत्वम् , ङीप् । 'तन्वः सन्तु पापीः ।' पापमस्या-स्तीत्यर्थे अश्रीआद्यजन्तात् स्त्रीत्वे बीप्। 'उत वापरीभ्यो मघवा विजिग्ये'। अपरशब्दः पवर्गमध्यः । 'समानीव श्राकृतिः।' श्रार्येकृतीति कचिद् वेदे श्रन्वेषग्रीयम् । एवं सुमङ्ग-लीरियं वधः' इत्यत्र 'छन्दसीवनिपौ च' इति मत्वेर्थ ईप्रत्ययः । 'शिवा रुद्रस्य भेषजी।' भेषजशब्दः रोगनिवर्तके श्रौषधे प्रसिद्धः। श्रत एव सूत्रात् स्त्रीत्वमपि । यद्वा भिषजः इयमित्यर्थे ऋिए। इकारस्य एकारः, ऋत एव निपातनात् । संज्ञायामप्येवमेव सर्वत्र बीबुदाहार्यः । संज्ञाच्छन्दोभ्यामन्यत्र तु केवला मामिका इत्यादि । नन्वएएान्तत्वादे**व** 'टिड्ढाराञ्-'इति <del>डी</del>पि सिद्धे मामकप्रहर्गां न्यर्थमित्यत त्राह—मामकग्रहरामिति।

प्रकृत्या पूर्वोक्केषु डाप्डीब्निषेधेषु प्राप्तेषु बहुराज्ञीबदूपत्रयं भवलतो व्याचये— द्वाितिने ध्वाचपीति । नित्यं संज्ञाञ्चन्द्वसोः । 'अन उपधालोपिनः—' इति विकल्पस्या-पवादः । आरम्भसामर्थ्यात्सिद्धेऽपि निल्यत्वे निल्यप्रह्यामुत्तरत्र विकल्पाननुकृत्तिस्च-नाय कृतिमिल्याहुः । शत्ममूर्धीति । इह पञ्चदान्नीति कचित् पाठः, स चायुक्तः 'दाम-हायनान्ताच' इत्यनेनैव सिद्धत्वात् । केवल् । छन्दसि 'मामकी तन्' । 'मित्रावरुण्योर्भागधेयी' । तन्वः सन्तु पापीः' । 'उत्तापरीभ्यः' । 'समानी व आकृतिः' । आर्यकृती । सुमङ्गली । 'सुमङ्गलीरियं वधूः' इत्यत्र तु 'छन्दसीवनिपौ—' इति मत्वर्थे ईप्रल्या बोध्यः । 'शिवा रुद्धस्य भेषजी' । आन्यत्र केवलेत्यादीति । मामकनरकयो-रुपसंख्यानादित्वम् । मामिका । भागशब्दात्पुँ क्षिङ्गात्स्वार्थे धेयप्रलयः 'स्वार्थिकाः कचित् प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इति स्त्रीत्वम् । भागधेयी । अमेदोपचारा-

मार्थम् , अरुणान्तत्वादेव सिद्धेः । तेन लोकेऽसंज्ञायां मामिका । ४८६ ग्रन्त-वैत्पतिवतोर्जुक् । (४-१-३२) एतयोः खियां तुक्त्यात् । 'ऋषेभ्यो ङीप्' (स् ३०६) । गर्भिण्यां जीवद्वर्तुकायां च प्रकृतिभागौ निपास्येते । तत्रान्तरस्त्यत्यां गर्भ इति विग्रहे अन्तरशब्दस्थाधिकरणशक्तिप्रधानतयास्तिसामानाधिकरण्या-भावादमासो मतुक्रिपास्येत । 'पतिवत्नी' इस्पत्र तु वत्वं निपास्येते । अन्तर्वत्नी । पतिवत्नी । प्रस्युदाहरणं तु अन्तरस्त्यस्यां शाखायां घटः । पतिमती पृथिवी । ४६० पत्युर्नो यञ्चसंयोगे । (४-१-३३) पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यायज्ञेन सम्बन्धे ।

लोके असंज्ञायां च डीक्सिशत्त्यर्थमिति भावः। एवं भेषजशब्दस्य अरागन्तत्वेऽपि ज्ञेयम्। एतद्रथेमेव वैदिकप्रक्रियायाम् इदं नोपन्यस्तम् ।

**अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् । पतयोः स्त्रियां नुगिति ।** कित्त्वसामर्थ्योद् श्रयमागमः, न तु प्रत्यय इति भावः कित्त्वादन्ताश्यवः, श्रन्तर्वत् न. पतिवत न इति स्थिते ब्राह-ऋन्नेभ्यो ङीबिति । गर्भिएयामिति । गर्भिएयां जीवद्धर्तकायां च स्त्रियाम् अन्तर्वत् पतिवत् इति प्रकृतिभागौ नुक्सिश्रयोगेन निपात्येते इत्यर्थः। वार्तिकमतत् । कतरस्मिन् कि निपास्यत इस्यत श्राह—तत्रेति । तयोर्मध्य इस्पर्थः । श्चन्तरस्खस्यां गर्भ इति विष्रहे श्वप्राप्तो मतुब् निपात्यत इत्यन्वयः । कथमप्राप्तिमेतुप सतुम्' इति स्त्रेण श्रस्तिसमानाधिकरणात् कर्तृकारकप्रधानप्रथमान्ताद् मतुप्प्रत्ययो विहितः. यथा गौरस्यास्तीित गोमानित्यादौ । प्रकृते तु प्रथमान्तः कर्तृकारकप्रधानो गर्भशब्द एवास्तिसमानाधिकरगाः, न तु श्रन्तश्शब्दः, तस्याधिकरगाकारकप्रधानतया श्नस्तिसामानाधिकरएयासम्भवात् । श्रतोऽत्र श्रप्राप्तौ मतुब्निपात्यत इत्यर्थः । ततश्च 'माद्रपद्यायात्र मतोर्चः-' इति मकारस्य वत्वे त्रान्तर्वत् इति प्रकृतिभावः संपद्यत इति भावः । वत्विमिति । पतिरस्या श्रस्तीति विश्रहे 'तदस्यास्त्यस्मिन्-' इति मतुपो मकारस्य मादुपंधात् परत्वाभावेन 'मादुपंधायाः-' इति वत्वमप्राप्तं निपात्यत इत्यर्थः । प्रत्युदाहरणं त्विति । गर्भिएयोमव मतुब्निपातनादन्तरस्त्यस्यां शालायां घट इति विग्रह्वाक्यमेव, न तु मतुबित्यर्थः । पतिमती पृथिवीति । जीवद्भर्तृकायामेव बत्वनिपातनादिह बत्वाभाव इति भावः । पत्युर्नो । पत्युरिति षष्ठी, न इत्यकार उच्चारणार्थः, श्रियामित्यधिकृतम् । तदाह-पतिशब्दस्येति । यक्केनेति । यक्क

त्तद्वति वर्तमानः पापशञ्दो विशेष्यनिन्नः । पापा । अपरा । समाना । आर्थेण कृतेति प्राक् सुबुत्पत्तेः कृदन्तेन समासः, टाप्, आर्थकृता । भिषज इयमिलाणि आदिवृद्धे-सम्बादोऽसमादेव निपातनादेकारः । संज्ञाकुन्दसोरिति नियमादन्यत्र भेषजा । प्रत्युद्ग- वसिष्ठस्य पत्नी । तत्कर्तृकस्य यज्ञस्य फलाभोक्त्रीत्वर्थः । दम्पत्थोः सहाधिकारात् । ४६१ विभाषा सपूर्वस्य । (४-१-३४) पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात् । गृहस्य पतिः गृहपतिः, गृहपत्नी । 'श्रनुपसर्जनस्य' इतीहोत्तरार्थ-मनुवृत्तमि न पत्युर्विशष्यम्, किन्तु तदन्तस्य । तेन बहुबीहाविष । इस्म्बी,

संबन्धः—यज्ञेन सह स्वामितया संबन्धः, यज्ञफलमोक्तृत्वमिति यावत् । तदाह—तत्कत्तृकस्येति । वसिष्ठकर्तृकस्येत्यधः । ननु वसिष्ठकर्तृकयज्ञस्य वसिष्ठ एव फलमोक्तेत्युचितम् न तु तत्तरूयपि, 'स्वगंकामः' इत्यादिपुँ हिङ्गाचन्दैः पुंस एवाधिकारावगमात्—इत्यत त्याह—दम्पत्योः सहाधिकारादिति । एतच प्रकृतस्त्रे भाष्ये स्पष्टम् । स्रत एव पूर्वमीमांसायां षष्ठस्य प्रथमपादे 'लिङ्गविशेषनिर्देशात् पुंयुक्तमैतिशायनः' इत्यधिकर्षो 'स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्य स्यात्' इत्यधिकर्षो च दम्पत्योः सहाधिकारः सिद्धान्तितः । प्रपश्चितं चैतदस्मामिरध्वरमीमांसाकुत्हृलङ्गतौ ।

विभाषा सपूर्वस्य । पत्युनं इत्यव्यवर्तते, प्रातिपदिकादिख्यवृत्ततं षष्ट्या विपरिणतं पत्युरिखनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः । सपूर्वसेख्येतत् पितशब्दान्तप्राति-पिदिके अन्वेति, पूर्वावयवसिहतस्येखर्थः । तदाह—पितशब्दान्तस्येत्यादिना । यज्ञसंयोगाभावेऽपि अप्राप्तविभाषेयम् । गृहपतिः, गृहपत्नीति । नत्वपचे 'ऋषे-भ्यः—' इति ङीप् । अत्र गृहपतिशब्दान्तः गृहशब्दात्मकपूर्वावयवसिहतिश्वेति भावः । न च 'अहणवता प्रातिपदिकेन' इति निषेषः शङ्कयः, 'शृद्धा चामहत्पूर्वा' इति लिक्षेन तस्य खियामिखिकारे अप्रशत्तेषक्रत्वात् । नतु दृद्धः पितः यस्या इति बहुत्रीही दृद्धपतिः, दृद्धपत्नीति नत्विकरूप इष्यते, स तु न संभवति, 'अनुपसर्जनाद्' इत्यिक्कारात्, पतिशब्दस्यात्रोपसर्जनत्वात् । न च 'अनुपसर्जनात्' इति नात्र संबध्यते इति वाच्यम्, जत्तरत्रात्रभुत्तेष्यन्त्रत्वाद् । सपूर्वस्येति पत्यन्तस्य श्रुतत्वेन तिद्वेशिषण्यात्वात् । अवान्तरवाक्यार्थवोषोत्तरमेव अनुपसर्जनत्वविशेषण्यश्रवृत्त्या एव न्याय्यतात् । अवान्तरवाक्यार्थवोषोत्तरमेव अनुपसर्जनत्वविशेषण्यवृत्त्या तत्काले सपूर्वस्य श्रुतत्वेन तेनैव संबन्धे जाते सिति पश्चात् पतिशब्देऽपि पुनर्व्यापरे मानाभावादिति भावः । तेनेति । अनुपसर्जनतस्य पत्यन्तविशेषण्यत्वेनत्यर्थः । यज्ञ-

हरणं त्विति। अन्तर्वती पतिवतीति प्राचोक्तं प्रत्युदाहरणम्युक्तमिति भावः। आये अस्ति-सामानाधिकरण्याभावान्मतुपोऽसंभवात्। द्वितीये तु वत्वासंभवादिति भावः। विभाषा सपूर्वस्य। अप्राप्तविभाषयम्, अयक्तसंयोगत्वात्। पूर्वेण सहितः सपूर्वस्तस्य। यस्य समुदायस्य पूर्वावयवो विद्यते तस्येत्यर्थः। स च समुदायः पतिशब्दो न भवतीति पतिशब्देन तदन्तविधिरित्याह—पतिशब्दान्तस्येति। ननु पत्युरिति प्रातिपदिकः दृढपतिः । वृषक्तपत्नी, वृषत्वपतिः । श्रथ 'वृषत्तस्य पत्नी' इति व्यस्ते कथिमिति चेश्व । पत्नीव पत्नीत्युपचारात् । यद्वा, श्राचारिकवन्तात्कर्तरि किए । श्रस्मिश्च ५त्ते, पत्नियौ, पत्नियः, इतीयङ्विषये विशेषः । सपूर्वस्य किम्-गवां पतिः स्त्री ।

संयोगग्रहरामनुबर्त्य प्राप्तविभाषा कृतो न स्यादित्यत त्र्याह-वृषलपतनीति । पाति रक्ततीति पति: व्रष्तस्य पतिः श्री इति विग्रहः । अपशुद्राधिकरणे शुद्राणां यज्ञा-धिकारनिराकरगादिह यज्ञसंयोगाभावादप्राप्तमेव नत्वं विभाष्यत इति भावः । त्र्यान्ति-पति—ग्रथिति । आन्तेपारम्भयोतकोऽथशब्दः, प्रश्नयोतको वा। भङ्गलानन्तरारम्भ-प्रश्नकात्स्न्येंष्वथो श्रथ ।' इत्यमरः । व्यस्ते इति । विप्रहवाक्ये इत्यर्थः । ततस्च सपूर्वत्वाभावादु न प्रकृतसूत्रेगा नत्वविकल्पः, यज्ञसंयोगाभावाच न पूर्वसूत्रेगा । त्रातो वृषलस्य पत्नीखनुपपत्रमिखाचेपः । इति चेन्नेति । इलाचिपसि चेत्, नैतयुक्त-मित्यर्थः । पत्नीवेति । यज्ञसंयुक्तायां द्विजभार्यायां यः पत्नीराज्दो न्युत्पादितः. तस्यैव शुद्रस्त्रियामपि त्रयज्ञसंयुक्तायां पाणित्रहणादिधर्मपुरस्कारेण गौराया वृत्त्या प्रयोगः. यथा गङ्गायामिति स्त्रीलिङ्गस्य तीरे प्रयोगः । उक्तं च भाष्ये—'तुषजकस्य पत्नीत्यपमाना-त्सिद्धमं इति । यद्वेति । प्रौढिवादमात्रमिदम् , स्रियामाचारिकवन्तप्रकृतिकिकवन्त-शब्दाः न सन्तीति 'श्रदुपसर्जनात्' इत्यत्रोक्कत्वात् । सपूर्वस्येति किमिति। प्राति-पदिकविशेषणातया पतिशब्दस्य तदन्तलाभे सति पतिशब्दान्तस्य सपूर्वत्वाव्यभिचारात सपूर्वस्येति किमर्थिमिति प्रश्नः । गवां पतिः स्त्रीति । स्वामिनी रिचात्री वेत्यर्थः । श्रसमस्तत्वाद् गवामित्यस्य न पूर्वावयवत्वमिति भावः । यद्यपि 'यत्र सङ्घाते पर्वो भागः पदं तत्र चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तर्हि समासस्यैव' इति नियमेन 'गवां पतिः' इति समुदायस्य पत्यन्तत्वेऽपि प्रातिपदिकत्वाभावादेवात्र नत्वविकल्पो न भवति, तथापि गवां पतिरित्यत्र पतिशब्दस्यैव व्यपदेशिवत्त्वेन तदन्तत्या नत्वविकल्पप्राप्तौ तिन्नवृत्त्यर्थ सपूर्वस्येति वचनमिति भावः । वस्तुतस्तु 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' इति निषेधा-दिह केवलपतिशब्दस्य पतिशब्दान्तत्वाभावादेव नत्विकलपनिवृत्तिसिद्धेः सपूर्वस्थेति स्पष्टार्थमित्याहः ।

विशेषिणेन तदन्तलाभात्पत्यन्तस्येत्येवास्तु किमनेन सपूर्वप्रहिणेन । श्रत्राहुः—केवल-पतिशब्दस्यापि व्यपदेशिवद्भावेन पत्यन्तत्वादितिप्रसङ्गः स्यात्, तद्वारणाय सपूर्वप्रहृणा-मिति । श्रत्र पूर्वशब्दः पूर्वावयवपर इति ध्वनयन् प्रत्युदाहरति—गवां पितः स्त्रीति । पातीति पतिरिति कियाशब्दस्य त्रिलिङ्गत्वादिह स्त्रीत्वम् । तथा च तैत्ति-रीवैनंपुंसकेऽपि प्रयुज्यते—'श्रकं साम्राज्यानामधिपति तन्मावतु' इति । व्यस्ते ४६२ नित्यं सपत्न्यादिषु । (४-१-३४) पूर्वविकल्पापवादः । समानस्य सभावोऽपि निपात्वते । समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नी । एकपत्नी । वीरपत्नी । ४६३ पृतकतोरै च।(४-१-३६) ग्रस स्नियामै त्रादेशो कीप्च। 'इयं त्रिस्त्री पुंयोग प्रवेष्यते' (वा २४४६) पूतकतोः स्त्री पूतकतायी । 'यया तु कतवः पूताः स्थात्पूतऋतुरेव सा' । ४६४ वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः । ( ४-१-३७ ) एवासुदात्त ऐ श्रादेशः स्थान्डीप् च। वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी ।

नित्यं सपत्न्यादिषु । विषयसप्तम्येषा । सपत्न्यादिविषये तत्सिद्धयर्थं नित्यं नत्वमित्यर्थः । पूर्वविकल्पेति । 'विभाषा सपूर्वस्य' इति विकल्पस्यापवाद इत्यर्थः । त्रारम्भसामध्यदिव नित्यत्वे सिद्धे नित्यप्रहर्णं स्पष्टार्थम् । नतु समानः पतिर्थस्याः सा सपत्नीति वद्यति, तत्र समानशब्दस्य सभावोऽनुपपन्नः' त्रतः सदशपर्यायेण सह-शब्देनैव बहन्नीहिराश्रयणीयः । एवं च 'वोपसर्जनस्य' इति वैकल्पिकः सभाव इत्यत त्राह-समानस्येति । इह गणे समान, एक, वीर, श्रातृ, पुत्र इति समानादयः पठिताः । त्रातः समानशब्देनैव बहुवीहिरुचितः । तस्य च निपातनादेव नित्यं सभाव इति भावः । समानः पतिरिति । त्रत्र समानशब्द एकपर्यायः, पतिशब्दस्त विवाहनिबन्धनभर्तृशब्दपर्यायः । वीरपत्नीति । वीरः पतिर्थस्याः इति विग्रहः. सपत्न्यादित्वान्नत्वम् ।

पूतकतोरे च। ऐ इति लुप्तप्रथमाकम् । पूतकतुशब्दात् स्त्रियां बीपस्यात्, प्रकृतेरैकारों इन्तादेशश्रेत्यर्थः । इयं त्रिसूत्रीति । वार्तिकमिदम् । पूतकतोरित्यादि-सूत्रत्रयं पुंयोगात् स्त्रियां वृत्तावेवेत्यर्थः । पूतकतायीति । पूतः कतुः येन स पूत-कतुः, तस्य स्त्रीलर्थे भीप् , तकारादुकारस्य ऐकारः, तस्य त्रायादेश इति भावः। पुंयोग इलस्य प्रयोजनमाह - ययेति । वृषाकप्यग्नि । ऐ चेत्यनुवर्तते । तदाह-पषामिति । वृषाकपायीति । बीप्, प्रकृतेरुदात्तः, ऐकारोऽन्तादेशः, तस्य श्राया-

कथिमिति । प्राचा तु समस्तेऽप्युपचार इत्युक्तं तद्वृथैवेति भावः । नित्यं स-पत्न्यादिषु । त्रारम्भसामर्थ्यादेव नित्यत्वे सिद्धे नित्यप्रहणं स्पष्टार्थम् । निपात्यत इति । इह गरो समान, एक, वीर, भ्रातृ, पुत्रेति समानादय एव पठ्यन्ते, ततश्च 'समा-नादिपु' इति वक्कव्ये सपत्न्यादिष्वत्युक्तिः सभावनिपातनार्थेति भावः । सपत्न्यादिषु बहुनीहिराश्रीयत इत्याशयेनाह—समानः पतिर्यस्याः सेति । पूतकतोरै च। ऐकार त्रादेशो न तु प्रखयः । उत्तरसूत्रे उदात्तप्रहृणात् । न त्विति । त्रन्यथा 'लघा-वन्ते-' इति मध्योदात्तो वृषाकपिशब्द उदात्तत्वं प्रयोजयति, अग्न्यादिषु त्रिषु 'स्थाने-Sन्तरतमः' इत्येव सिद्धमिति वृत्त्यादिग्रन्था विरुध्येरित्रति भावः । उदान्त ऐकार 'हरविष्णु वृषाकपी' इस्रमरः । 'वृषाकपायी श्रीगौर्योः' इति च । श्रमायी । कुसितायी, कुसिदायी । <del>कुसिदकक्दो इस्त्रमध्यो</del> न तु दीर्घमध्यः । ४६५ मनोरौ वा । (४-१-३⊏ )मनुशब्दस्यौकारादेशः स्वादुदात्तैकारश्च वा, ताभ्यां

देशः, तस्य ऐकारस्थानिकत्वात् तदाकारोऽप्युदात्तः, 'श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इति अवशिष्टानामचामनुदात्तत्वम् । उदात्त इति किम्-'लघावन्ते द्वयोश्व बह्वषो गुरुः' इति वृषाकपिशब्दो मध्योदात्तः-'नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेः' इति यथा । ऋन्ते एकस्मिन् लघौ सित द्वयोर्वा लघ्वोः सतोः पूर्वः बहुच्कस्य गुरुः उदात्तः स्यादिति तदर्थः । ततश्च षकारादाकारस्य उदात्तत्वं 'श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इत्यवशिष्टानामचा-मनदात्तत्वमिति स्थितिः । तथा च पकारादिकारस्यानुदात्तत्वात् तत्स्थाने ऐकारः श्रनु-दात्तः स्यात् । ततश्च तदादेशभूतायादेशाकारस्याप्यनुदात्तत्वं स्यात् । ऋतोऽत्र उदात्त-त्वविधिः । अग्रायीति । 'अप्रिर्मूर्धा' इत्यादौ अग्निशब्दः अन्तोदातः, ततो बीप प्रकृतेरैकारोऽन्तादेशः, स च भवनान्तर्यादुदात्त एव भवति । अतस्तदादेशायादेशा-कारस्य उदातत्वसिद्धेरुदात्त इत्येतदग्निशब्दे श्रन्वयं न लभते, प्रयोजनाभावात् । कुसितायी, कुसिदायीति । कुसितकुसिदे श्रन्युत्पन्नप्रातिपदिके देवताविशेषस्य नामधेये, फिट्स्वरेणान्तोदात्ते । ततो डीप्, ऐकारश्चान्तादेशः, स च भवनान्तर्यादु-दात्त एवेति कुसितकुसिदशब्दयोर्पि उदात्त इत्यस्य नान्वय इति वृत्त्यादिप्रन्थेषु स्थितम्। अत एनाह—कुसिदशब्दो हस्वमध्यो न तु दीर्घमध्य इति । दीर्घमध्यते हि 'सचानन्ते-' इति मध्योदात्तत्या शिष्टस्वरेखा दकारादकारस्यान्दात्तत्या तत्स्थाने ऐका-रस्यानुदात्ततया तत्स्याने श्रायाकारस्यानुदात्तत्वापत्त्या तन्निवृत्त्यर्थं तत्राप्युदात्तप्रहण्-स्वावस्यकः वादुदाहृतवृत्त्यादि प्रन्यविरोधः स्पष्ट एवेति भावः । मनोरौ वा । ऐ चेति, उदात्त इति, डीबिति चातुर्वतते । तदाह-मनुशब्दस्येति । उदात्तैकार-अ वेति । श्रौकारः, उदात्त ऐकारश्च वा स्यादित्यर्थः । उदात्तैकार इति समास-निर्देशादुदात्त इत्यौकारेण न संबध्यत इति सूचितम् , एतच वृत्तिपदमज्जर्योः स्पष्टम् । चकाराद् नीप् ऐकारौकाराभ्यां समुचीयते । तदाह-ताभ्यामिति । ऐकारौकाराभ्यां समुचयेनैव विहित इत्यर्थः । ततरच तदुभयाभावपचे डीबपि नेति लभ्यते, 'सन्नि-योगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः' इति परिभाषावशादिति भावः । इयं तु

इति । 'श्टस्ब्रस्निहि-' इत्यादिना मनेरुप्रस्यविधी 'धान्य नित्-' इत्यधिकारान्मनु-सम्ब स्मयुद्धातः । समासनिर्देशेनैतदृशेयति उदात्त इत्यनुवर्तमानं संबन्धानुवन्तेरैकारे-केन्यान्ये न त्यौकारेग्रापीति । ततश्चैकारीकाराबुदात्तौ स्त इति प्राचोक्कं वृत्तिपद- सिन्नयोगशिष्टो कीप्च । मनोः स्त्री मनायी, मनाषी, मनुः । ४६६ वर्णाद्नु-दात्तात्तोपधात्तो नः । (४-१-३६) वर्णवाची योऽनुदात्तान्तस्तोपधसदन्ता-दनुपसर्जनात्प्रातिपादिकाद्वा कीप्स्यात् तकारस्य नकारादेशश्च । एनी, एता । रोहिणी, रोहिता । 'वर्षानां तस्पतिनितान्तानाम्' (फि ३३) इति फिट्सूत्रेणा-द्युदात्तः । 'व्येष्या शक्तस्या' इति गृद्धम् । त्रीग्येतान्यस्या इति बहुनीहिः ।

परिभाषा 'पूतकतोरै च' इति स्त्रभाष्ये स्थिता। मनायीति। 'यद्वै किम्न मनुर-वदत्' इलादौ मनुशब्दः 'ब्निलादिर्निल्सम्' इलाहुदात्तः, 'धान्ये नित्' इलातो निदि-लनु इत्तौ 'श्रॄस्त्रक्षिद्ध-' इलादिना मनेरुप्रलयिष्येः, ततश्च शिष्टस्वरेण नकाराहुकारः अनु दात्तः। तस्य स्थाने उदात्त एकारः, तस्यायादेशः ङीप् चेति भावः। मनावीति। अत्रौकारोऽनुदात्त एव। मनुरिति। ऐकारस्य श्रौकारस्य चाभावे तत्सिक्षयोगशिष्टो डीविप नेत्युक्तमेव।

वर्णादन । वेति डीबिति चानुवर्तते । श्रनुदात्तादिति वर्णादिखस्य विशेष-गम , तदन्तविधिः । तोपधादित्यपि वर्णादित्यत्रान्वेति, तकार उपधा यस्येति विग्रहः । तकारादकार उचारणार्थः । वर्णादित्यस्य 'स्वं रूपं शब्दस्य-' इति वर्णशब्दादिति नार्थः, तोपधत्वासंभवात् । किन्तु वर्णवाचिनः शब्दादित्यर्थो विवित्ततः । वर्णादित्ये-तत्प्रातिपदिकादित्यस्य विशेषणम् , तदन्तविधिः । त इति षष्टी, तकारस्येत्यर्थः । न इलात्र नकारादकार उचारणार्थः, नकार इत्यर्थः । तदाह—वर्णवाचीत्यादिना । तदन्तादनुपसर्जनादिति । श्रनुपसर्जनादित्यनुवृत्तं वर्णान्ते श्रन्वेति, न तु वर्णा-दिखत्रेति भावः । एनी, एतेति । श्वेतेत्यर्थः । एतशब्दाद् बीप् , तकारस्य नकारश्च । बीबभावे टाबेव । नत्वं तु न भवति, बीपा सिन्नयोगशिष्टत्वात् । एतशब्दः श्वेतपर्याय इति कल्पसूत्रव्याख्यातारो धूर्तस्वामिभवस्वामिरुद्रदत्तप्रभृतयो याज्ञिकाः । रोहिसी, रोहितेति । रोहितशब्दो रक्कवर्णपर्यायः । डीपि सत्वे रोहिसीति । तदभावे टाप् । अनुदात्तान्तत्वं गमयितुमाह—वर्णानामिति । तान्तेत्यत्र तकारादकार उचारणार्थः। त, रा, ति, नि, त् इत्यन्तानां त्रादिरुदात्त इत्यर्थः । एतः, शोराः, शितिः, प्रश्निः, कमेग्गोदाहरगानि । प्रकृते एतशब्दे एकारस्य, चोदात्तत्वे 'श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इति शिष्टस्वरेश नामनुदात्तत्वादन्तानुदात्तत्विमिखर्थः । ननु 'श्रनुपसर्जनात्' इत्यनुवृत्तस्य श्रुतवर्गिविशे-षणत्वमेव युक्तम्, न तु तदन्तविधिलभ्यवर्णान्तिवशेषणत्वमित्यत त्राह—ज्येगयेति।

मज्जर्यदिविरोधादुपेन्द्यमिति भावः । मनायीति । मध्योदात्तमिदम् । इतरत्पदद्वय-मायुदात्तम् । एता । कर्बुरा । वर्णानामिति । एतः । शोणः । शितिः । पृक्षिः । पृषदिति कमेग्योदाहरणानि । आयुदात्तं इति । 'श्रवुदात्तं पदमेकवर्जस' श्रनुदात्तात् किम्-श्वेता । 'धृतादीनां च' (फि २१ ) इत्यन्तोदात्तोऽयम् । श्रत इत्येव । शितिः स्त्री । । 'पिशङ्गादुपसंख्यानम्' (वा २४४४) । पिशङ्गी, पिशङ्गा । 'श्रसितपत्तितयोर्न' (वा २४४३) । श्रसिता । पत्तिता । 'छन्दसि क्रमेके (वा

त्रीणि एतानि श्वेतानि श्रवयवसंस्थानानि यस्या इति बहुनीही त्रथेतराब्दः । तत्र एतराब्दस्य वर्णवाचिन उपसर्जनत्वाद् क्षेत्रत्वे न स्याताम्। श्रनुपसर्जनादित्यस्य वर्णान्तिविशेषणात्वे तु त्र्येतराब्दस्यानुपसर्जनत्वात्र दोष इति भावः । श्रालत्येति । शल्यकाव्यम्गविशेषस्य श्राहरहा स्ची शललीति याज्ञिकप्रसिदः । शृह्यामिति । गृह्यन्ते—संगृह्यन्ते श्रोपासनाग्निसाध्यक्रमण्यत्रेति ब्युत्पस्य। श्रापस्तम्बाश्वलायनादिप्रणीतकल्पस्त्रविशेष उच्यते । त्र्येरपेति एत्वमाषम् । यजुर्वेदे तु 'त्रि एर्या शलल्या निवर्तयेत' इति पिठतम् । तत्र त्रीणि एतानि श्वेतानि यस्या इति विश्रहः । यणभावो एत्वं च श्राषिति वेदभाष्ये भद्यस्करः । नतु 'वर्णानां तणित—' इति श्वेतराब्दस्यायुदात्तन्वात् रिष्टस्वरेणानुदात्तान्तव्यमेवत्यत् श्राह—मृतादीनामिति । श्रात इत्येविति । 'श्राजावतष्टाप्' इत्यस्मादत इत्यनुवर्तते एवेत्यर्थः । श्रातिः स्त्रीति । 'शिती धवल-मेचकौ' इत्यस्यः । पिशङ्गीति । 'लघावान्ते—' इति पिशङ्गशब्दस्य मध्योदात्तत्या शिष्टस्वरेणानुदात्तान्तवेऽपि तोपधत्वाभावाद् श्रप्राहो बीयुपसंख्यायते । 'श्रन्यतो बीष् इति वच्यमाण्डीषोऽपवादः स्वरे विशेषः । श्रासितेति । वार्तिकमेतत् । श्रासित-शब्दस्य कृष्णावाचकत्या पित्रत्वेति । कृत्वस्त कृत्यः श्रेतिवि । वर्णादनुदात्तात्—' इति प्राहे कृष्णावाचकत्या पित्तत्वर्वात् । श्रासित-शब्दस्य कृष्णावाचकत्या पित्तत्वर्वात् । श्रमित-शब्दस्य कृष्णावाचकत्या पित्तत्वर्वात्तात्—' इति प्राहे विशेष्यते । स्रमित्वर्वा । श्रमित्वर्वा विश्रवेते । स्रमित्वरेते । स्रमित्वरेते । स्रमित्वरेते । स्रमित्ति । व्यसितपिल-

इति शेषिनिघातेनानुदात्तान्त एतशब्द इति भावः । ज्येएयेति । अत्र एतशब्दस्योपसर्जनत्वेऽि तदन्तसमासस्यानुपर्सजनत्विमिति भावः । 'पूर्वपदात्संज्ञायाम्—' इति
एत्वम् । गृह्यमिति । 'गृह् प्रह्यो' 'ऋदुपधाचाक्लुिपचृतेः' इति क्यप् । ज्रीएयेतान्यस्या इति । नतु 'चित्रं किर्मीएकत्माषशबलैताश्च कर्नुरे' इति चित्रपर्याय एतशब्दः । तथा च शलल्यां चित्रत्रयाभावादर्थासंगितिरिखाशङ्क्य केचिदिह व्याचच्नते—
एतशब्दोऽत्र एतावयवपर इति नास्त्यत्रार्थासंगितिः । न चैवमि गुग्यविषये नपुंसकप्रयोगो न संगच्छते 'गुग्रे शुक्कादयः पुंसि' इत्युक्तेरिति वाच्यम् । एतानि एतावयवाधिकरणानीति व्याख्यया गुग्रिलिङ्गपरत्वादेतशब्दस्य नपुंसकत्वमप्युपपद्यत एविति ।
पिशङ्कादिति । 'लघावन्ते—' इति पिशङ्गशब्दस्य मध्योदात्तत्वाद् 'श्चन्यतो लीव्' इति
नीषि प्राप्ते नीवुपसंख्यायते । स्वरे विशेषः । क्रमेक इति । असितपित्वतयोस्तकारस्य 'वर्णादनुदात्तात्—' इति नकारे प्राप्ते तं नाधित्वा तकारस्थाने क्रमादेशं तत्विनक्षेपेन नीपं चेच्छन्त्येके आचार्या इत्यर्थः । अत्र 'छन्दस्येके' इत्यन्वयाद्भाषायां क्रो

२४४४ ) श्रसिकी । प्रविक्री । श्रवदातशब्दस्तु न वर्णवाची, किन्तु विश्रद्धवाची । तेन श्रवदाता इत्येव । ४६७ श्रन्यतो ङीषु । ( ४-१-४० ) तोपधिमन्नाद्वर्ण-वाचिनोऽनुदात्तान्तात्प्रातिपादिकात्स्त्रियां कीष् स्यात् । करुमाषी । सारङ्गी । 'लघा-वन्ते द्वयोश्च बह्नषो गुरुः' (फि ४२) इति मध्योदात्तावेतौ । श्रनुदात्तान्तात् किम्-कृष्णा, कपिला। ४६८ षिद्गीरादिभ्यश्च । (४-१-४१) षिद्भ्यो गौरादिस्यश्च डीष् स्यात् । नर्तकी । गौरी । 'श्रेनहुहः श्वियाम् श्राम् वा' ( वा

तयोस्तकारस्य बीप्सिन्नयोगेन कादेशम् अन्ये आचार्या इच्छन्तीत्यर्थः। स्रसिक्तीति। श्रसितशब्दाद् कीप्, तकारस्य कादेशे पररूपे 'यस्थेति च' इलकारलोपः । क्न् इति नकारान्त एवादेश इंखन्ये। एवं पलिक्नीखपि। 'पलितं जरसा शौक्कयम्' इत्यमरः। ननु 'श्रवदातः सितो गौरः' इति कोशादवदातशब्दस्य वर्णवाचित्वाद् 'लघावन्ते-' इति मध्योदात्ततया श्रनुदात्तान्तत्वात्तोपघत्वाच 'वर्णादनुदात्तात्-' इति ङीन्नत्वे स्यातामि-त्यत आह—ग्र**वदातशब्दस्त्वित । '**श्रवदातः सिते पीते शुद्धे' इति कोशात्, 'दैप् शोधने' इत्यस्मात् तप्रत्येय अवदातशब्दस्य व्युत्पत्तेश्वेति भावः । एतच 'पुंयोगा-दाख्यायाम्'इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । 'त्रवदातः सितो गौरः'इति कोशस्तु शुद्धत्वसाधम्यद् बोध्यः । ग्रान्यतो ङीष् । पश्चम्यास्तिसः । वर्णादिति, श्रनुदात्तादिति, तोपधादिति चानुवर्तते । तत्र कस्मादन्यत इत्यपेच्चायां तोपधादिति प्रतियोगित्वेनान्वेति-तोपधा-पेच्या अन्यत इति, तदाह-तोपधिभन्नादिति । कल्माषीति । चित्रवर्णे-खर्थः । 'चित्रं किमीरकल्माषशबलैतारच कर्बरे' इत्यमरः । सारङ्गीति । 'सारङ्गः शवले त्रिषु' इत्यमरः । 'फिषोऽन्त चदात्तः' इत्यन्तोदात्तत्वशङ्कां व्युदस्यति-लघा-विति । एतत्सूत्रं वृषाकपीति सूत्रव्याख्यावसरे व्याख्यातम् । कृष्णा, कपिलेति । फिट्स्वरेगान्तोदात्ताविमाविति भावः । षिद्गौरादिभ्यश्च । ष् इत् येषां ते षितः, गौरः त्रादिः येषां ते गौरादयः, षितश्च गौरादयश्चेति द्वन्दः । नर्तकीति । 'नृती गात्रविद्येपे' 'शिल्पिन ष्वन्' 'षः प्रत्ययस्य' इति षकार इत् , 'हलन्त्यम्' इति नकारश्च इत्, 'युवोरनाकौ' इति अ्रकादेशः, लघूपधगुराः, रपरत्वम् । नर्तकशाब्दाद् बीष्, टापोऽपवादः, 'यस्येति च' इस्रकारलोप इति भावः । गौरीति । श्वेतेस्र्यः ।

भवत्येव । छन्दस्यैवैके इच्छन्त्यन्ये तु भाषायामपीत्वर्थपर्यवसानात् । ऋन्यया एकप्रहर्ण भाष्यकारो न कुर्यात्। न हि छन्दसि 'पलिकीरिद्युवतयः' इत्यादिप्रयोगेषु कश्चिद्वि-प्रतिपद्यते । एवं च 'गतो गणास्तूर्णीमसिक्रिकानाम्' इति प्रयोगो नातुपपन्नः। विशुद्ध-वाचीति । 'दैप् शोधने' इत्युक्तेः । श्रमरेख तु विशुद्धत्वसाधम्याद् 'श्रवदातः सितो

४३७८ )। अनङ्वाही, अनहुही । 'पिप्पल्यादयश्च' ( ग ४७ )। आकृतिगर्गो-

फिट्स्बरेरा श्रन्तोदात्तत्वाद् 'श्रन्यतो डीष्' इत्यप्राप्तेरिह विधिरिति भावः। संज्ञाराज्दो वायम्। 'उमा कात्यायनी गौरी' इत्यमरः। 'दशवर्षा भवेद् गौरी' इति स्मृतिः। श्रन्यवाही, श्रन्युहीति। श्रन्युहः ल्रीत्यथः, श्रनो वहतीति गौगको वा। गौरादिगणे निपातनादेव डीषि श्राम् विकल्पः। एवं च 'श्रनुडुहः ल्रियाम् श्राम् वेति वक्षव्यम्' इति वार्तिकं न कर्तव्यमिति भावः। पिप्पल्याद्यश्चेति । श्रत्र गौर, मत्स्य, मनुष्य, श्रद्ध, गवय, हय, मुकय, गौतम, श्रन्डवाही श्रन्डुहीं, तरुण, तलुन, श्वन्हित पिठत्वा 'पिप्पल्यादयश्च' इत्युक्त्वा पिप्पली, हरीतकी, कोशातकी, पृथिवी, मातामही इत्यादि पठितम् । तत्र पिप्पलीशज्दस्य जातिवाचित्वेऽपि नियतल्लीलिङ्गत्वाद् डीषोऽप्रप्तिरेह पाठः । श्वन्राज्दस्य तु 'श्रुकेभ्यः-' इति ङीपि प्राप्ते डीषर्थ इह पाठः। स्वरे विशेषः। श्राकृतिगणोऽयमिति । गौरादिरित्यर्थः। 'पिप्पल्यादेरवान्तरगणा-

गौरः' इत्युक्कमिति भावः। लघावन्त इति । अन्ते नाम एकस्मिन् लघौ द्वयोश्च लघ्वोः परतो बहुषो बहुच्कस्य गुरुरदात्तः स्यात् । अषित्यचः प्राचां संज्ञा । कृष्णेत्यादि । 'क्रषेश्व' इति नक्त्रत्यये 'क्पेश्व' इति सौत्राद्धातोरौगादिके इलचि च क्रष्णाकपिलावन्तो-दात्तौ । षिद्धौरादि । नर्तकीति । नृतुधातोः 'शिल्पिन खुन्'। खुनः षित्त्वमवयवे-Sचरितार्थत्वात्तदन्त्रस्य प्रातिपदिकस्य विशेषराम् , त्रपृषः षित्त्वस्याङ्विधौ चरितार्थ-त्वात्त्रेपेखत्र तु न बीष् , मृजेः षित्त्वमनार्ष भिदादौ मृजेति पाठादिलाहः । मृजेः ित्तवादेवाङ . भिदादौ मुजेति पाठस्त्वनार्ष इत्यन्य । गौरीति । गौरशब्दस्य वर्ण-।चित्वेऽपि प्रातिपदिकस्वरेगान्तोदात्तत्वाद 'श्रन्यतो डीष्' इति डीष् न प्राप्नोती-गरे। अनङ्वाही, अनडुहीति । अनकारान्तत्वाज्जातिलच्यास्य योगलक्तग्रस्य वा बीषोऽप्राप्ततया गग्रे। प्रत्ययसहितपाठस्त बीषि परे गम्बिकल्पार्थः । गौर, मत्स्य, मनुष्य, शृह्न, गवय, हय, मुकैय, गौतेम, अनब्वाही, अनडुही, तरुरा, तलुन, श्वन् । पिप्पल्यादयश्च । पिप्पली, हरीतकी, कोशातकी. पृथिवी, मातामही इत्यादि। यतु प्राचा 'ऋनेभ्यो बीप्' इस्रत्र शुनीत्युदाहृतम् ,ततु गौरा-दिगरो श्वन्शब्दपाठादर्शनप्रयुक्कमिलाहुः। अत्र केचित्-निल्पस्रीत्वाद् 'जातेरस्त्रीविषया-त्-' इत्यप्राप्ते लीषि पिप्पल्यादयो गौर्विषु प्रव्यन्ते, लीषन्तपाठस्तु चिन्त्यप्रयोजनः । न च पिप्पली भार्या यस्य स पिप्पली भार्य इत्यादौ पुंबद्भावं बाधित्वा डीवः श्रवगां यथा स्या-दिखेतदर्थः स इति वाच्यम् , भाषितपुंस्कत्वाभावादेव पुंवद्भावनिषेधसिद्धेः । कि चावा-न्तरगगात्वाभ्यपगमोऽपि पिप्पल्योदर्व्यर्थ एव । न चैवं जाताधिकारे 'चित्रारवती-

९ 'मुकय इत्यादि।' इति क्वित् पाठः २ 'गौतम' इलारभ्य 'मातमही इलादि' इत्यन्तः पाठः क्विकास्ति।

ऽयम् । ४६६ सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपघायाः । (६-४-१४६) श्रक्तस्योपभाया यस्य लोपः स्थात्स चेद्यः सूर्याद्यवयवः । 'मत्स्यस्य ङ्यास्' ( वा ४१६८)। 'सूर्यागस्त्ययोरछे च ङ्यां च' (वा ४१६१)। 'तिष्यपुष्ययोर्ने चत्राणि यत्नोप इति वाच्यम्' (वा ४२००)। मत्सी। 'मातरि पिच' (वा २७१०)

त्वे प्रयोजनं चिन्त्यम् । मत्स्यशब्दादु गौरादित्वादु डीषि विशेषं दर्शयितुमाह— सर्यतिष्यागस्त्य । 'ढे लोपोऽकदवाः' इत्यतो लोप इत्युवर्तते। य इति षष्टी, अइस्ये-लिधिकृतमवयवषध्यन्तम् , तच उपधायामन्वेति । अइस्य उपधामतो यो यकारः. तस्य लोपः स्यादिति लभ्यते । सूर्यतिष्यागस्त्यमतस्यानगमत्यप्यवयवषष्ट्यन्तं यकारे-Sन्वेति. न त्वज्ञविशेषणम् । तदाह—ग्राङ्गस्येत्यादिना । मतस्यस्य ङ्यामिति । तेनेह न, मत्स्यस्येदं मात्स्यम् । सूर्यागस्त्ययोश्छे च ङ्यां चेति । सूरीयः । स्री । त्रगस्तीयः । त्रगस्ती । नेह, सौर्यम् । त्रागस्त्यम् । तिष्येति । 'नच्नेत्रण युक्तः कालः' 'संधिवेलायृतुनच्नेभ्योऽण्' इति च विहिते नच्चत्रसंबन्धिनि त्रणि परतः तिष्यपुष्ययोर्यलोप इत्यर्थः । तत्र तिष्यस्य यलोपो नियम्यते, पुष्यस्य त्वप्राप्तो विधीयते । तिष्येण युक्तः पूर्णमासः, तिष्ये भवो वा तैषः । एवं पौषः । नेह-तिष्यस्य पुष्यस्य वाऽयं तैष्यः , पौष्यः । मत्सीति । मत्स्यशब्दाद् गौरादिङीषि यत्तोपः. 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । ननु 'पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः' इति सत्रे मातः पिता, पितः पितेति विग्रहे मात्रपितभ्यां डामहचि टिलोपे मातामहपितामहशब्दौ

रोहिर्णीभ्यः स्नियामुपसंख्यानम्' इत्यत्र पिप्पल्यादेराकृतिगर्णत्वात्पुनर्लीषिति वद्यमार्ण-प्रन्थो विरुध्यत इति वाच्यम् , गौरादेराकृतिगगात्वादिखपि वक्तं शक्यत्वादिखाहः । सूर्यतिष्य । अत्र भरयेत्यनुवर्तमानमपि न संबध्यते, विषयपरिगण्नेनैवातिप्रसङ्गनि-वारसात । मतस्यस्य ङ्यामिति । नेह मत्स्यस्येदं मात्स्यम् । छे च ङ्यां चेति । सूरीयः । सूरी । अगस्तीयः । अगस्ती । नेह-सौर्यं चरुम् । आगस्त्यम् । नत्तत्राणीति । नत्तत्रसंबन्धी योऽण् 'नत्तत्रेण युक्तः कालः' इति 'संधिवलाघृतुनत्त्व-त्रेभ्योऽस्। इति च विहितस्तस्मिन्निस्यर्थः । तत्र तिष्यस्य यत्तोपो निपास्यते । पुष्यस्य त्वप्राप्तो विधीयते । तिष्येण युक्तः कालस्तैषः । पुष्येण युक्तः पौषः । तथा तिष्ये भव-स्तैषः । पुष्ये भवः पौषः । नेह-तिष्यस्यापत्यं तैष्यः । मत्सीति । योपधत्वाद् 'जातेरस्त्रीविषयात्-' इस्रप्राप्ते गौरादिपाठान्डीष् । मातरि षिच्चेति । 'पितृव्य-मातुलमातामह्-' इति सूत्रस्थमिदं वचनम् । तच पितामहीति रूपसिद्धवर्थमवश्यं वक्कव्यमिति न वार्तिकस्य वैयर्थ्यम् । ये तु पितामहशब्दमिप गौरादिषु पठन्ति, तन्मते वचनमिदं स्वरसतो न संगच्छते । यदि त्वनिखत्वज्ञापनमेव वचनस्य फलमिति ब्रुषे. तर्हि 'षिद्रौरा-' इति सूत्र एव 'श्रनिखं षितः' इति वक्षव्यम् क्रिमनेन वक्रमार्गेशिति इति विस्तादेव सिद्धे गौरादिषु मातामहीशब्दपाठादिनसः वितां कीष् । दंष्ट्रा । ४०० जानपद्कुएडगोण्स्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककवराद् वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राण्यास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छा-केशवेशेषु । (४-१-४२) एम्य एकादशम्यः प्रातिपदिकेम्यः क्रमाद् वृत्त्या-दिष्वथेषु कीष्स्यात् । जानपदी वृत्तिश्चेत्, श्रम्या तु जानपदी । उत्सादित्वादजन्तः त्वेन 'टिड्ड-' (सू ४७०) इति कीप्याद्यदात्तः । कुण्डी श्रमत्रं चेत्, कुण्डान्या। 'कुडि दाहे' । 'गुरोश्च हलः' (सू ३२००) इत्यावस्यः । यस्तु 'श्रमृते जारजः

निपातितौ, तत्र मातुर्माता, पितुर्मातिति विग्रहे डामहचः षित्वं विहितम्-'मातिरि थिच्च' इति । ततश्च षित्वविधानादेव बीष्सिद्धेः गौरादिषु मातामहीशब्दपाठो न कर्तव्यः । न च 'मातिरि षिच्च' इति न कियतामिति वाच्यम्, पितामहीखत्र डीषर्थं तस्यावश्यक-त्वादिखत श्राह—मातरीति । दंष्ट्रेति । दंशेः 'दाम्नीशस-' इति करणे थ्रून् । श्रत्र षित्त्वे सखपि न डीषिति भावः । सूर्यादीनामङ्गानाभुपधाभूतस्य यकारस्य लोप इति तु न व्याख्यातम्, तथा सति सौरी बलाकेति न सिध्येत् । सूर्येणैकदिग्-इत्यर्थे 'तेनैकदिक्' इत्यणि तदन्ताद् डीपि श्ररणन्तमङ्गम्, न तु सूर्यशब्द इति तदिसिद्धः। वचनं तु सूरी कुन्तीत्यत्र चरितार्थमित्यन्यत्र विस्तरः।

जानपद् । जानपदेखादि कबरादिखन्तमेकं पदम् । समाहारद्वन्द्वात् पंचमी । जानपदेति । जनपदे भवेखर्थः । वृत्तिश्चेदिति । जीविका गम्या चेदिखर्थः । वृत्तिश्चेदिति । जीविका गम्या चेदिखर्थः । वृत्त असिद्वादिति । जीविका गम्या चेदिखर्थः । वृत्र उत्सादित्वादिति । 'श्चतुदात्तौ सुप्पितौ' इति बीप्यायुदात्तत्वम् , बीषि तु प्रखयस्वरेखान्तोदात्तत्वमिति । 'द्वत्यर्थः । कुराडीति । 'पिठरं स्थाल्युखा कुराडम्' इत्यमरः । 'पात्रामत्रे च गाजनम्' इति च । कुराडशब्दस्य श्चीत्वमिष बीष्विधिसामर्थ्यात् । 'पिठरे तु न ना ज्यडम्' इति विश्वः । कुराडाउन्येति । दहनीयेखर्थः । तदेव विशवदयति—कुडि दाहे इति । गुरोश्चेति । गुरुमतो हलन्ताद्वातोः श्चप्रखयः स्याद् भावकर्मणोः श्चियामिति तदर्थः । नतु 'श्वस्कृते जारजः कुराडो सृते भक्तिर मोलकः' इति मतुष्य-जातिविशेषवाची कुराडशब्दोऽपि प्रत्युदाहर्यां किं न स्यादिखत श्चाह—यस्त्वित ।

दिक् । दरयतेऽनयेति दंष्ट्रा । 'दाम्नीशस—' इत्यादिना करणे ष्ट्रन् । जानपदीति । जनपदे भवा वृत्तिश्चेदिति । वर्ततेऽनयेति । वित्तजीविका । कुराडीति । 'अस्त्री कमग्रख्तुः कुराखी' इत्यमदः । कुराखा उन्येति । कियाशच्दोऽयम् । श्रतएवाह—कुडि दाह इत्यादि । यस्तु घटपर्यायः कुराखशच्दः स न प्रत्युदाहरणम् । 'पिठरः स्थाल्युक्ता कुराखम्' इति तस्य नपुंसकत्वात् । श्रग्न्यालयादिपर्यायोऽपि कुराखशच्दो

कुरुद्धः' इति मनुष्यजातिवचनस्ततो जातित्तच्चणो ङीष् भवत्येव । श्रमत्रे हि स्त्रीविषयत्वादमासो ङीष् विधीयते, न तु नियम्यते । गोणी श्रावपनं चेत्, गोणान्या। स्थली श्रकृत्रिमा चेत्, स्थलाऽन्या। भाजी श्राणा चेत्, भाजान्या। नागी स्थूला चेत्, नागाऽन्या। गजवाची नागशब्दः स्थौल्यगुणयोगादन्यत्र प्रयुक्त उदाहरणम्। सर्पवाची तु दैर्घ्यंगुणयोगादन्यत्र प्रयुक्तः प्रत्युदाहरणम्।

जातिल्त्ताण इति । 'जातेरस्रीविषयात्-' इति जातिनिमित्तक इलर्थः। ननु श्रमत्रेऽ पि वाच्ये कुराडशब्दाद् जातिलक्तराङीषि सिद्धे तद्वचनं व्यर्थम् । न च श्रमत्र एव डीषिति नियमार्थं तदिति वाच्यम् , एवं सित मनुष्यजातिविशेषवाचित्वे डीषोऽनुत्पत्ते-रिखत बाह—ग्रमत्रे हि स्त्रीविषयत्वादिति । 'जातेरस्रीविषयात्-' इत्यनित्य-स्त्रीलिङ्गाद् डीष् विहितः, श्रमत्रे कुराडशब्दो निलस्त्रीलिङ्गः. 'पदान्तरं विना स्त्रियां वर्तमानत्वं निलक्षीत्वम्' इति स्वीकारात् , 'कुराडी कमराडलौ जारात् पतिपत्नीसुते पुमान्' इति मेदिनीकोशाच । तथा च कुरुड्शच्दाद् जातिलक्त्र्राङीष् प्राप्त एव विधी-यते, न तु नियम्यते, ऋतो मनुष्यजातिवाचित्वेऽपि बीष् निर्वाध इति भावः । ऋाच-पनं चेदिति। श्रोप्यते-निव्चिप्यते श्रस्मिन्नित्यर्थे श्राङ्पूर्वाद्वपेर्ल्युट् । गोणाऽन्येति। कस्याश्चिदिदं नाम । ऋकृत्रिमा चेदिति । इदानीतनपुरुषपरिष्कृता भूमिः कृत्रिमा, ति क्रिकेलर्थः । स्थला ऽन्येति । कृत्रिमेलर्थः । 'स्थलयोदकं परिगृह्णन्ति' इति यज् वेंदे । भाजीति । भज्यते-सेव्यते इति कर्मणि घन् । 'घनजबन्ताः पुंसि' इति तु प्रायिकम् । श्राणा चेदिति । 'यवागूरुष्णिका श्राणा' इत्यमरः । भाजा उन्येति । त्रश्रारोखर्थः। 'श्रा पाके' कः। 'संयोगादेरातो धातोर्थरवतः' इति निष्ठानत्वम् , सात्वं च. पकेलर्थः । नागशब्दस्य स्थौल्ये काप्यप्रसिद्धेराह — गजवाचीति । वर्णश्चेदिति । वर्णः प्रवृत्तिनिमित्तं चेदित्यर्थः । वर्णविशिष्टा चेदिति यावत् , श्रन्यथा कालशब्दस्य 'गुरो शुक्कादयः पुंसि' इति पुंस्त्वापातात् । सूत्रे वर्गा इति च्छेदः, त्रर्शत्र्याद्यजन्ताद्वाप् । काला उन्येति । कौर्ययुक्तेलर्थः, संज्ञाराब्दो वा । स्ननाच्छादनं चेदिति । वस्न-भिन्नं गवादिकमिलर्थः । नीला उन्येति । नन्वत्राच्छादनस्य विशेष्यत्वे स्नीत्वातुपपत्तिः, पटीलस्य विशेष्यत्वेऽपि नीलवर्णवती पटीलर्थे डीषः अप्रसिक्तरेव, 'नीलादोषधौ प्राणिनि च' इति नियमस्य वच्यमाणत्वादिखत ब्राह—नील्या रक्नेति । नील्या

नपुंसकलिङ्गे नियतः । 'कुएडमम्प्यालये मानभेदे देवजलाशये, इति मेदिनीकोशात् । श्रावपनं चेदिति । श्राङ्पूर्वाद्वपेरधिकरणे ल्युद् । श्रोप्यते-निक्तिप्यते धान्यं यस्मिन्।गोणाऽन्येति । यस्या यादच्छिकं नाम । श्रक्कत्रिमेति । यथा 'सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम्' इति । स्थलाऽन्येति । कृत्रिमा-पुरुषेण संस्कृता । श्राणा काली वर्णश्रेत्,कालान्या। नीली अनाच्छादनं चेत्,नीलाऽन्या, नील्या रक्ता शाटी-स्वर्थः । 'नील्या अन् वक्रव्यः' (वा २६८०) इत्यन् । अनाच्छादनेऽपि न सर्वत्र, किन्तु 'नीलादोषघी' (वा २४१६)। नीली। 'प्राणिनि च' (वा २४१८)। नीली गौः। 'संज्ञायां वा' (वा २४१७)। नीली, नीला। कुशी अयोविकार-श्चेत्, कुशाऽन्या। कामुकी मैथुनेच्छा चेत्, कामुकाऽन्या। कवरी केशानां सिंध-वेशश्चेत्, कवराऽन्या-चित्रेल्यंः। ४०१ शोणात्प्राचाम् । (४-१-४३) शोणी, शोणा। ४०२ वोतो गुणवचनात्। (४-१-४४) उदन्दाद्

श्रोषध्या रागविशेषं प्राप्तेत्वर्थः । नन् कथमयमर्थो लभ्यत इत्यत श्राह<del> सीत्या</del> ऋनिति । 'तेन रक्तं रागात' इत्यत्र इदं वार्तिकम्।नीलीशब्दादनप्रत्यये सति 'यस्येति च' इति लोपे नीलशब्द:, तस्य नीलीरक्षवाचकस्य विशेषगांशे श्रोषधिवाचकत्वसत्त्वात 'नीलादोषधौ प्राणिनि च' इति नियमे सत्यपि ङीषः प्राप्तेस्तन्निवृत्त्यर्थमनाच्छादनग्रहण-मिति भावः। ननु नीला कुराडीत्यत्रापि श्रनाच्छादनत्वाद् डीष् स्यादित्याराङ्कय श्राह— श्चनाच्छादने उपीति । 'नीलादोषधौ प्राणिनि च' इति वार्तिकमेतत् । नीलाद श्चनाच्छादनेऽपि भवन् बीष् श्रोषधौ प्राणिनि चैव स्यात् , न त्वन्यत्रेखर्थः । एवं च नीला कुराडीखादौ न डीषिति भावः । 'संज्ञायां वा' इखिप वार्तिकम् । संज्ञायामुक्त-विषये तदन्यत्रापि बीष् वा स्यादिलर्थः। स्रयोविकारश्चेदिति। फाला इति प्रसिद्धः। कुशाऽन्येति । जन्दोगस्त्रे 'प्रस्तोता तु कुरााः कारयेग्रज्ञियस्य वृत्तस्य खदिरस्य दीर्घ-संत्रेष्वेके प्रादेशमात्रीः कुशपृष्ठास्त्वक्रस्समामज्जते' इति प्रसिद्धा । कामुकीति । काम-यितं शीलमस्या इति विग्रहे 'लषपत-' इत्यादिना कमेरुकन् । मैथुनेच्छावती चेदित्यर्थः । श्चर्रात्रावजन्ताद्यप् कामुका उन्येति । धनादीच्छानतीलर्थः । शोगात् प्राचाम् । 'रोहितो लोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः' इत्यमरः । 'वर्णानां तणितिनितान्ता-नाम्' इति शोणशब्द त्रायुदात्तः, त्रानुदात्तान्तः । 'त्र्यन्यतो बीष्' इति नित्यं नीषि प्राप्ते विकल्पार्थमिदम् । वोतो गुरावचनात् । प्रातिपदिकादित्यतुवृत्तम् । वा उत

पका । स्रयोविकार इति । फाल इति प्रसिद्धा । कुशाउन्येति । छुन्दोगाः स्तोत्रीयागणनार्थानौदुम्बरान् शङ्कून् 'छुशा' इति व्यवहरन्ति । 'खतः छुक्तिम-' इति सूत्रे प्रसिद्ध एवायम् । कामुकाउन्येति । मैथुनादन्यद्धनादिकं कामयितुं यस्याः शीलं सेखर्थः । 'लषपत-' इत्युक्त्य । शोणात् । 'शोणः कोकनदच्छविः' इति कोशाच्छोणः शब्दस्य वर्णवाचित्वाद् 'वर्णानां तण्य-' इत्यायुदात्ततया 'श्रन्यतो कीष्' इति सिद्धेऽपि प्राचामेव कीष् नान्येषामिति नियमार्थमिदम् । वोतो गुण्वचनात् । गुणो नाम नेह—स्वरेह्स्सः, 'उतः' इति विशेषणाद्वचनप्रहणाच । नापि विशेषण्यान्त्रमिदम् ,

## गुणवाचिनो वा कीर्प् स्वात् । सृद्धी, सृदुः। उतः किम्-सुन्तिः। गुण इति किम्-

इति च्छेदः, उता गुणवचनस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणात् तदन्तविधिः। तदाह— उदन्तादिति । वा ङीबिति । ङीषिति नात्रानुवर्तते । 'गुणवचनाद् ङीबायुदा-त्तार्थः' इति वार्तिकादिति भावः । मृद्धीति । मृदुशब्दाद् डीपि यण् । अत्र-

'सत्त्वे निविशतेऽपैति प्रथम्जातिष दश्यते । श्राधेयश्राकियाजश्र सोऽसत्त्वप्रकृतिर्गुगाः॥

इति भाष्ये गुरालक्त्रामुक्कम् । सत्त्वं द्रव्यं समवायिकाररां तत्रैव निविशते समबैति यः स गुरा इत्यन्वयः। इव्यमात्रसमवेत इति यावत् । मात्रपदात् सत्ताजाति-र्व्यवच्छिद्यते, तस्या द्रव्यगुर्णाकयात्रांत्तत्वात् । त्र्यथ द्रव्यत्वे त्र्यतिन्याप्तिवाररााय त्र्याह-श्रपैतीति । कतिपयद्रव्येभ्योऽपगच्छतीत्यर्थः । द्रव्यत्वस्य सर्वद्रव्यवृत्तित्वान्नातिव्याप्ति-रिति भावः । एवमपि गोत्वे ऋतिन्याप्तिवारणाय आह-पृथग्जातिषु दरयत इति । पृथक-भिन्ना जातयो येषां ते प्रथम्जातयः । भिन्नजातीयद्रव्यवृत्तिरिति यावत् । गोत्वस्य गोजातीयेष्वेव सत्त्वात् , भिन्नजातीयेषु त्रश्वादिष्वसत्त्वान्नातिव्याप्तिरिति भावः । एवमपि कियायामतिव्याप्तिवारणाय श्राह—श्राधेयश्वाकियाजश्रेति । श्राधीयते—उत्पा-द्यत इलाधेय उत्पादाः, त्राक्रियाजः त्रानुत्पादाः। उत्पाद्यत्वानुत्पाद्यत्वाभ्यां द्विविध इति यावत् । गुर्सो नित्यानित्यभेदेन द्विविधो भवति । नित्यगतानां गुसानां नित्यत्वात् , श्रनित्यगतानामनित्यत्वात् । कियायास्तु सर्वस्या त्र्रप्युत्पायत्वान्नातिव्याप्तिरिति भावः । एवमि द्रव्ये ऋतिव्याप्तिः, तस्य ऋवयवद्रव्यसमवेतत्वात् , ऋसैमवायिकारणसंयोगनाशे ततोऽपायात् , विजातीयपार्थिवायवयवेषु सत्त्वात् , निल्यानिल्यभेदसत्त्वाच । ऋत ऋह-श्राखुर्देव्यमित्यादावतिप्रसङ्गादिति चेत् , श्रत्राहुः—'संज्ञाजातिकियाशब्दान् हित्वान्येः गुरावाचिनः' । चतुष्टयीशब्दानां प्रवृत्तिरित्याकरप्रन्थनिष्कर्षादेव निर्णय इति । भाष्ये तु 'सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथग्जातिषु दश्यते । स्राधियश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्त्वप्रकृति-र्गुराः॥' इति स्थितम् । सत्त्वं द्रव्यम् । सत्त्व एव निविशत इति सावधाररां व्याख्ये-यम् । एतेन सत्ता न्यावर्खते । सा हि न केवलं इन्ये वर्तते किन्त द्रव्यगुराकर्मस् । नन द्रव्य एव द्रव्यत्वं वर्तत इति तत्रातिव्याप्तिरत श्राह—श्रपैतीति । श्रपगच्छतीत्यर्थः ।

श्रर्थात्सत्त्वादेव । यथा पीततायां जातायां फलादेनीलताप्तेति, नैवं द्रव्यत्वं द्रव्यादपैति । एवमपि गोत्वं गोपु वर्तते अश्वादेश्वापैति तत्रातिव्याप्तिरत ब्राह-पृथग्जातिषु दरयते

१ बालमनोरमाकृतात्र 'ङीप्' इति पाठो मन्यते । श्रन्यत्र तु सर्वत्र कौमुदी-पुस्तकेषु 'बीष्' इत्येव पाठः । न च व्याख्यानादेषु कापि बीपोऽनुवृत्तिरत्रोक्षा ।

२ द्रव्यादपगच्छति क । ३ नास्ति क।

श्राखुः । 'खरुसंयोगोपधान्न' ( वा २४६० ) । 'खरुः पर्तिवरा कन्या' । पाण्डुः।

श्चसत्त्वप्रकृतिरिति । श्चद्रव्यस्वभाव इ.सर्थः, द्रव्यभित्र इति यावत् । श्चत्र मात्रपदेन सत्ताजाते: अपैतीत्यनेन द्रव्यत्वस्य, पृथग्जातिषु दरयते इत्यनेन गोत्वादिजातेश्व निरा-सात तिक्र बत्विमिति लब्धम । 'श्राधेयश्राकियाजश्र' इत्यनेन कियानिरासात किया-भिन्नत्वं लब्धम् । श्रसत्त्वप्रकृतिः इत्यनेन द्रव्यस्य निरासाद् द्रव्यभिन्नत्वं लब्धम । तथा च जातिभिन्नत्वे सति कियाभिन्नत्वे सति द्रव्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वं गुणलन्नगां निष्कृष्टं वेदित्वयम् । समवेतत्वाभावादभावनिरासः । अत्र निस्पद्रव्यवृत्तयो विशेषा-स्त्वनन्ता एवं इति तार्किकाभिमतविशेषपदार्थाजीकारे तिक्कित्वमिप निवेश्यम । 'म्राकडारादेका संज्ञा' इति सूत्रभाष्ये तु 'समासक्रदन्ततद्धितान्ताव्ययसर्वनामजातिसंख्या-संज्ञाशब्दव्यतिरिक्तमर्थवच्छब्दरूपं गुरावचनसंज्ञं भवति' इत्यक्तम् । तदिदं प्रकृतसन्त्र-भाष्यस्थलत्तरास्यास्योक्कस्य प्रपञ्चनपरं वेदितव्यम् । परन्तु त्राकडारसूत्रभाष्ये संख्या-शब्दभिन्नत्वमप्युपात्तम् , तदप्युक्तलत्त्रणे निवेश्यम् । न चैवमपि मृदुपट्वादिशब्दानां गुराविशिष्टद्रन्यवाचित्वाद् गुरावचनत्वाभाव इति वाच्यम् , गुरावचनेत्यन्वर्थसंज्ञया गुरागोपसर्जनद्रव्यवाचित्वस्यैव विविज्ञतत्वात् । एवं च रूपशब्दस्य न गुरावचनताः, तस्य प्राधान्येन रूपवाचितयां रूपवित प्रयोगाभावात् । रूपादिशब्दस्यापि गुरावचनशब्देन ब्रह्मों 'गुमाबचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः' इत्यत्रापि रूपादिशब्दानां ब्रह्मापत्तौ रूपो घटः इत्यादिप्रयोगापत्तेः । प्रपश्चितं चैतद्रुणाधिकरणेऽस्माभिरध्वरमीमांसाकुतृहत्तवृत्तौ । शुचि-रिति । शक्केरवर्थः । 'शक्कशभ्रश्चित्रविशदश्येतपार्ण्डराः।' इत्यमरः । न च शक्ति-धातोः 'इगुपधात् कित्' इत्यौगादिके इप्रत्यये उत्पन्नस्य श्राचिशब्दस्य त्राकडारसूत्रे भाष्ये कृदन्तस्य गुणवचनवपर्युदासादेवात्र बीष् न भविष्यतीति वाच्यम् , उणादीनाम् श्रव्युत्पत्तिपत्ताश्रयणात् । श्राखुरिति । मूषिकेत्यर्थः । श्राखोस्तु जातिविशिष्टद्रव्य-वचनत्वादुक्तगुरावचनःवाभावात्र डीप । 'खरुसंयोगोपधानन' इति वार्तिकम् । खरुश्च संयोगोपधश्चेति समाहारद्वन्द्वः । खरुशब्दात् संयोगोपधाच 'वोतो गुरावचनात' इति **डी**प् नेत्यर्थः । खरुशब्दमप्रसिद्धत्वाद् व्याचष्टे-पतिंचरा कन्येति । पतिलामोत्कर्ठा-

इति । गोत्वं हि द्रव्यत्वावान्तरनानाजातिषु न दरयते । गुरास्तु दरयते । यथा अभे दष्टा नीलता तृगादिष्विप दरयते । एतेन पूर्वार्धेन सकलजातेर्व्यवच्छेदः । एवं तर्हि कर्म द्रव्ये वर्तते ततोऽपैति पृथग् जातिषु दरयते चेति तत्रातिव्याप्तिरत श्राह—श्राधेयश्चािकयाजश्चेति । उत्पाचौतुत्पाद्य इत्यर्थः । उत्पाचौ यथा—घटादेः पाकजो स्पादिः । श्रक्रियाजोऽतुत्पाद्यः । सयथा श्राकाशादेर्महत्त्वादिः । क्रिया तु सर्वा प्रत्पाचौन

४०३ बह्वादिभ्यश्च। (४-१-४४) एम्यो वा कीन्स्यात् । बह्वी, बहुः । 'कृदिकारादक्रिनः' (ग २०)। रात्रिः, रात्री। 'सर्वतोऽक्रिज्वर्थोदित्येके' (ग २१) शकटि:, शकटी । श्रक्तिसर्थात् किस्-श्रजनिः। क्रिसन्तत्वादप्राप्ते विध्यर्थं पद्धति-

वतीत्यर्थः । श्रौत्कर्व्यलज्ञ्यागुर्गोपसर्जनद्रव्यवाचितया गुरग्वाचित्वात् प्राप्तिः । पार्ड-रिति । श्वेतेत्यर्थः । संयोगोपधत्वाद् न डीप् । बह्वादिभ्यश्च । गुग्गवचनत्वादेव सिद्धे बहुग्रहणं व्यर्थमेवेति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु त्र्यनुपदोदाहृताकडारसूत्रभाष्यरीत्या संख्या-शब्दानां गुरावचनत्वाभावाद् अप्राप्तस्य डीषो विधानार्थं बहुप्रहरामित्याहुः । बह्वी, बहुरिति । वैपुल्यवाची बहुशब्दोऽयम् । त्रित्वादिसमनियतसंख्याविशेषवाचित्वे तु एकवचनानुपपत्तेः । वैपुल्यवाचित्वेऽपि 'बहुगरावतुडित संख्या' इति संख्याशब्दत्वाद् न गुणवचनत्विमिति न वैयर्थ्यमिति भावः । कृदिकारादक्षिनः । इति बह्वाचन्तर्गण-स्त्रम् । कृतो य इकारस्तदन्तात् प्रातिपदिकाद् डीष् वा स्यात्, न तुक्ति बन्तादिखर्थः । रात्रिः, रात्रीति । 'राशदिभ्यां त्रिप्' इति राधातोरौँगादिकश्चिप् । गुगावचनत्वाभावाद् उदन्तत्वाभावाचाप्राप्ते वचनम्। सर्वतोऽक्तिन्नर्थादित्येके । इत्यपि बह्वायन्तर्गण-सूत्रमेव । कृदिकारान्तादकृदिकारान्तादिप बीष् वा स्यात् , न तु क्रिन्नर्थकप्रत्ययान्ता-दित्यर्थः । शकटिः, शकटीति । शकटिशंब्दस्य श्रव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वात् कृदन्त-त्वाभावात् सर्वत इति वचनम्। ऋन्युत्पत्तिपच्चे रात्रिशब्दोऽप्युदाहरगां बोध्यम्। अजननिरिति । 'स्त्रियां क्षिन्' इत्यधिकारे 'आकोशे नव्यनिः' इति निन उपपदे जनेरनिप्रलयः, श्रक्तिन इत्युक्तौ अत्र निषेधो न स्यात् , अतः श्रक्तिन्य्िकिरिति भावः । ननु हन्धातोः स्त्रियां कर्मिण क्रिनि 'अनुदात्तोपदेश-' इत्यादिना नलोपे हति-शब्दः, तस्य क्रिजनतत्वात् कथं पद्धतिशब्दाद् डीषित्यत त्राह-क्रिजनतत्वादिति।

न निर्सिति तस्या द्वैविध्याभावाद् गुरात्वाभावः । एवमपि द्रव्यस्य गुरात्वं प्राप्नोति । श्रव-यविद्रव्यं ह्यवयवद्रव्येषु निविशते । त्र्यसमवायिकाररासंयोगनिवृत्तौ तु विनाशात्ततो-ऽपैति भिन्नजातीयेषु च इस्तपादादिषु दृश्यते । द्विविधं च भवति नित्यानित्यभेदेन । निरवयवस्याऽऽत्मपरमाएवादेर्निखत्वादवयविद्रव्यस्य तु घटोदेरनिखत्वादत त्राह— असत्त्वप्रकृतिरिति । अद्रव्यस्वभाव इस्तर्थः । पतिंचरेति । एवं च पारिएप्रहर्गोत्कराठा-भिधायित्वाद् गुरावचनोऽयमिति भावः । बह्वादिभ्यश्च । बहुराब्दस्य गुरावाचि-त्वात् पूर्वेण सिद्धेऽप्युत्तरार्थं प्रहणाम् , 'नित्यं छन्दसि' इत्युत्तरसूत्रेण बहुशब्दादिप छन्दिस निर्खं यथा स्यादिति । वस्तुतस्तु बहुशब्दो 'निर्खं छन्दिस' इति स्त्रं च व्यर्थमेव, सर्वविकल्पानां छन्दसि व्यवस्थितत्वात् । गर्गासूत्रमाह-कृदिकारादिति । शब्दो गये पट्टाते। 'हिमकाषिहतिषु च' ( स् १६२ ) इति पद्मावः। पद्धतिः, पद्धती। ५०४ पुंयोगादाख्यायाम्। (४-१-४८) या प्रमाख्या पुंयोगात्ख्यां वर्तते, ततो डीष् स्वात्। गोपस्थ स्त्री गोपी। 'पालकान्तान्न' (वा २४६१) गोपा-

गरो। इति । बह्वादिगरा इत्यर्थः । ननु पादाभ्यां हतिरिति विम्रहे 'कर्तृकररो कृता बहुलम्' इति तृतीयासमास सुब्लुिक पाद हति इति स्थिते कथं पदादेशः, 'पादः पत्' इत्यत्र क्रतसमासान्तलोपस्यैव पादशब्दस्य ग्रहगाद् भत्वाभावाच । 'पादस्य पदाज्याति-गोपहतेषु' इत्यपि न संभवति. तस्य त्राज्यादिष्वेव परेषु प्रवृत्तेरित्यत ब्राह— हिमकाषीति । हिमादिषु परेयु पादशब्दस्य पदादेशः स्यादिति तदर्थः । पुंचोगात् । पुंचोगादिति हेतौ पञ्चमी । त्र्याख्यायामिति पञ्चम्याः सप्तम्यादेशः. 'सुपां स्थाने सुपो भवन्तीति वक्कव्यम्' इत्युक्तेः । त्र्याख्येत्यनेन वाचकः शब्दो विव-चितः, कस्य वाचक इत्यपेचायां पुंयोगादित्युपस्थितत्वात् पुंस इति लभ्यते । तथा च श्राख्यायामित्यनेन पुंसि प्रसिद्धात् शब्दादिति लभ्यते । पुंयोगादिति श्रियामित्यत्रा-न्वेति, तथा च पुंयोगमाश्रित्य लच्च गया श्रियां वर्तमानादिति लभ्यते । तदाह—या यत्यादिना । ङीषिति । 'त्रन्यतो ङीष्' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । 'वोतो गुगावचनात्' इति प्रविस्त्रे तु 'गुगावचनाद् डीबागुदात्तार्थः' इति वार्तिकाद् डीप लब्ध इति न तत्रास्यानुवृत्तिः । गोपस्य स्त्रीति । गाः पातीति गोपः, 'त्र्यातोऽ-नुपर्सर्गे कः' । तज्जायायां तु गोरच्नगाभावेऽपि तङ्कार्यात्वात् तद्यपदेशः । ततश्च पुंयोग-माश्रित्य तत्त्वराया ब्रियां वर्तमानत्वाद् ङीषि 'यस्येति च' इत्यकारलोप इति भावः। हरेः स्त्री, शंभोः स्त्री इत्यादौ न बीष् , स्त्रीप्रत्ययविधिप्रकरणे ऋत इत्यनुवृत्तेः । या तु स्वयमेव गाः पाति, न तु गोपस्य स्त्री, सा तु गोपा, तत्र गोपशब्दस्य स्वत एव

'सर्वतोऽक्तिन्नर्थात्' इत्यपि गणसूत्रमेव। व्यवस्थितविभाषात्वादिह न, सुगन्धिः । प्रियपितवेंश्या। ग्राजनिरिति । 'श्राकोशे नव्यिनः' इति जनेरिनप्रत्यः। इहान्यान्यपि गणसूत्रायि सन्ति—'शिक्तः शस्त्रे'। शक्तिः, शक्ती । शस्त्रे किम्, शिक्तः सामर्थ्यम् । शिक्तः शस्त्रीति पाठे तु शब्दद्वयम् । शिक्तः । शस्त्री । 'इतः प्राएयङ्गात्'। धमनिः, धमनी। 'चन्द्रभागान् नवाम्'। चन्द्रभागी, चन्द्रभागा । श्रह्वत्राव्दोऽत्र पत्र्यते, तत्तामध्यित्तर्त्तो बहुवीहिरुदाहार्यः, श्रतुपर्स्जनाधिकारवाधश्च, दीर्घाही प्रावृद् । पत्ते डाब्बीव्रिषेधाः । बहु पद्धित यष्टि विकट विशाल कत्याण पुराण चरा कृपण श्रहन्-इत्यादि। पुंयोगादाख्यायाम् । इह पुमिति लुप्तषष्ठीकं पृथक् पदम्, तच्चावर्तते 'पुंयोगात्' इति हेतौ पश्चमी 'श्राख्यायाम्' इति तु पश्चम्यथे सप्तमीत्याशयेनाह— या पुमाख्येत्यादि । पुमाख्या पुंवाचकः शब्दः। पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते

## तिका । श्रश्रपातिका । 'सूर्याहेवतायां चाब्वाच्यः' ( वा २४७१ ) । सूर्यस्य स्त्री

श्रियां वृत्त्या पुंयोगादवृत्तेः । न च गोपस्य माता श्वश्रूः मातुलानी वा गोपीति स्यादिति वाच्यम् , 'श्रकुर्वती पापं भर्तृकृतान् वधवनधादीन् यथा लभते, एवं तच्छ्रब्दमपि' इति भाष्यस्वारस्येन जायापत्यात्मकस्यैव पुंयोगस्य विविद्यतत्वात् । दुहितरि केकयी देवकी इत्यादयस्तु गौरादौ पाठ्या इति शब्देन्द्रशेखरे स्थितम्। त्र्राख्याग्रहणं किम्-प्रसूता। श्चर्यं हि शब्दो जातप्रसवामाह, स च प्रसवः पुंयोगनिमित्तकः, तिन्नमित्ता चास्य स्त्रियां वृत्तिः, न त्वयं पुंसि प्रसिद्धः, अतो न डीष् । अत्र 'गोपालकादीनां प्रतिषेधः' इति वार्तिकम । अत्र आदिपदेन अश्वपालकेलादयः पालकान्ता एव गृह्यन्ते, भाष्ये तेषा-मेवोदाहरणात् । तदाह—पालकान्तान्नेति । पुंथोगलच्रणशिषिति शेषः।गोपालि-केति । गोपालकस्य श्रीत्यर्थः । नतु पालयतीति पालकः, कर्तरि खुत् , 'युवोरनाकौ' इत्यकादेश:, 'ग्रेरिनिटि' इति ग्रिलोप: । गवां पालक इति विग्रहे षष्ट्रीसमासे सुपो लुकि गोपालकशब्दः । तत्र किं शेषे षष्टी, उत 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति कर्मणि षष्टी । न तावदायः, प्रत्ययतत्त्रग्रामाश्रित्व टापः समासावयवात् पात्तकशब्दाद् उत्पन्नसुपः परत्वेन श्रमुप इति निषेधात् 'प्रत्ययस्थात्—' इति इत्वानुपपत्तेः। न चास्त कर्मीण षष्टीति द्वितीयः पत्तः. 'गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं प्राक्सब्तपत्तेः' इति वचनेन सुबुत्पत्तेः प्रागेव पालकशब्देन प्रातिपदिकेन गवामिति षष्ट्याः समासे सति समासाद उत्पन्नस्य टापः सुपः परत्वाभावेन इत्वस्य निर्वाधत्वादिति वाच्यम् , 'तूजकाभ्यां कर्तरि' इति कारकषच्याः समासनिषधादिति चेत् , मैवम्-गाः पालयतीति गोपालः, 'कर्म-रायगा'। उपपदसमासः । गोपाल एव गोपालकः, स्वार्थिकः कः । तद्धितावयवत्वात सुब्लुक् । गोपालकस्य स्त्री गोपालिकेति व्युत्पत्त्याश्रयगात् । न स्त्रत्र टाप् सुपः परः, केन न्यवधानात् । श्रस्तु वा शेषपष्ट्या समासः । एवमपि न टाप् सुपः परः, शेषत्व-विवज्ञायामपि वस्तुतः कारकतया सुबुत्पत्तेः प्रागेव शेषषष्ट्या समासप्रवृत्तेः । श्रत एव प्रकृतसूत्रे 'उपपदमतिङ्' इति सूत्रे च भाष्ये कुम्भकारपदे सुबुत्पत्तेः प्रागेव कुम्भस्येति शेषषष्ट्या समास उपन्यस्तः संगच्छत इति शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम्। सूर्याद्देवताया-मिति । देवताभूतायां स्त्रियां पुंयोगाद्वर्तमानात् सूर्यशब्दात् 'चाप्' वक्रव्य इत्यर्थः ।

इत्यनेन गौर्णा वृत्तिरुक्ता । यदा तु मुख्यार्थात् 'तस्येदम्' इत्यस् तदा गोर्पात्येव भवति । योगः-संबन्धः । स चेह दम्पतिभाव एवेति नाप्रहः, किन्तु जन्यजनकभावोऽपि गृह्यते, संकोचे मानाभावात् । तेन 'कौसल्ययाऽसावि सुखेन रामः प्राक्केकपीतो भरतस्ततो-ऽभृत्' इति भट्टिप्रयोगः संगच्छते । केकयस्य दुहिता केकयी । 'जनपदशब्दात्वित्र-याद्व्' इत्यपत्यप्रत्यये तु कैकयीति स्यात् । न चेह 'श्रतक्ष' इति तद्राजाकारस्य सुक देवता सूर्या । देवतायां किम्-सूरी कुन्ती, मानुषीयम् । ५०५ इन्द्रवरुण्-भवशर्वरुद्रमृङहिमारएययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् । (४-१-४६) एषामानुगागमः स्थान्डीष् च। इन्द्रादीनां षरणां मानुकाचार्ययोश्च पुंयोग एवेष्यते, तत्र ङीषि सिद्धे श्रानुगागममात्रं विधीयते । इतरेषां चनुणांमुभयम्। इन्द्राणी।

'पुंयोगात्-' इति बीबोऽपवादः। चपावितौ । सूर्येति । चापि सवर्णदीर्घः । देवतायां किमिति । स्यंक्षियां देवतात्वाव्यभिचारात् प्रश्नः । सूरी कुन्तीति । बीषि 'सूर्य-तिष्य-' इति यकारलोपः, 'यस्येति च' इस्यकारलोपः। मानुषीयमिति । इयं कुन्ती मानुषी, न तु देवतेत्वर्थः । एतचै महाभारतादौ स्पष्टम् । न च 'सूर्याद्देवतायां न' इत्येवोद्ध्यताम्, अधि निषिद्धे टापैव स्येति सिद्धेरिति वाच्यम् , टापि हि सति पित्तवा-दनुदात्तत्वम् 'श्रनुदात्तौ सुप्पित्तौ' इत्युक्तः । चापि तु 'चितः' इस्यन्तोदात्तत्वमिति भेदः । इन्द्रवख्य । श्रानुगागम इति । कित्त्वादागमिति इति भावः । अपृ चेति । 'श्रन्यतो नीष् देस्यत स्वत्वन्वत्तेरिति भावः । पुंयोग पवेष्यत इति । पुंयोगादिस्येव सिद्धे बीध्विधिवर्थर्थ इस्यत श्राह—तत्रेति । तत्र इन्द्रादिषु षट्सु मातुलाचार्ययोक्ष पुंयोगादिस्येव नीषि सिद्धे तत्संनियोगेन श्रानुगागममात्रं विधीयत इस्यंः । इतरेषा-मिति । हिमारस्ययवयववनानां तु श्रानुक् , अष् चेत्युभयं विधीयते, तत्र पुंयोगस्या-संमवादिति भावः । इन्द्राणीति । श्रानुकि ककार इत्, उकार उच्चारणार्थः, कित्त्वा-

शङ्कयः, 'न प्राच्यमर्गादि—' इति प्रतिषेधात् । तथा च कालिदासः—'कैकेथि कामाः फिलतास्तव' इति । एतेन देवकी व्याख्याता । पुंयोगात् किम् , देवदत्ता । अयं हि संज्ञाशब्दः स्वभावात् क्षियमाह्, न तु पुंवाचकशब्दयोगात् । आख्यायां किम् , प्रस्ता । अयं हि जातप्रसवामाह् । स च प्रसवो गर्भधारराद्वारा पुंयोगनिमित्तक इस्सिहं पुंयोगः, किन्तु नायं पुंसो वाचक इति न बीष् । सूर्याद्देवतायामिति । बीषोऽपवादः । सूरीति । 'सूर्यतिष्य—' इति यलोपः । आजुगिति । नतु हस्वादिते वाघवादनुग्वक्रव्यः किमनेन दीर्घीचारराम् अत्राहः—अनुकि कृते 'अतो गुर्यो इति पररूपं स्यात् । न चाकारोचार्यसमध्याद्दीर्घो भविष्यति, अन्यथा हि नुकमेव कुर्यादिति वाच्यम् , 'अक्षोपोऽनः' इस्स्य बाधेन चिरतार्थत्वात् । 'पर्युर्नः' इतिवदादेशे कर्तव्ये आगमलिक्षककारोचार्यसामध्यदिवाह्वोगो न भविष्यतिति चेषा, शर्वशब्दे ककारस्य चारितार्थ्यात् । न हि तत्र लोपोऽस्ति 'न संयोगात्—' इति निषेधात् । तस्मात् ककाराकारयोः सामध्यविरहे पर्रूप्यवानार्थं दीर्घीचार्यमावश्यकः

हिमारएययोर्महरूवे' (वा २४७२) । महद्धिमं हिमानी। महैदरएयम् श्ररखानी । 'यवाहोषे'(वा २४७३)। दुष्टो यवो यवानी। 'यवनाश्विप्याम्'(वा२४७४)। यवनानां ज्ञिपिर्यवनानी । मातुजोपाध्याययोरानुग्वा । मातुज्ञानी, मातुज्ञी। उपाध्यायानी,

दन्तावयवः, सवर्णदीर्घः, रात्वमिति भावः । वहरागी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी इत्युदाहरणानि सुगमत्वादुपेचितानि । दीर्घोचारणं विना ऋनुग्विधौ तु परह्रपा-पत्तिः. त्रकारोचाररास्य त्रल्लोपनिवृत्त्या चरितार्थत्वात् । तुन्विधौ तु त्रल्लोपापत्तिरित्य-न्यत्र विस्तरः । हिमार्गययोर्महत्त्वे-इति वार्तिकम् । महत्त्वविशिष्टे हिमे ऋरग्ये च वर्तमानयोरानुङ् (ग्) कीषावित्यर्थः । महद्धिमं हिमानीति । महत्त्वयोगे श्ली-त्वमत एव ज्ञेयम् । **त्रारायानीति । म**हदरएयमिल्यर्थः । यवाहोषे । इति वार्ति-कम् । त्रानुङ्ङीषाविति शेषः । दुष्टयवे वृत्तौ स्नीत्वमत एव श्रेयम्। यवनाह्मिप्याम्। इत्यपि वार्तिकम् । लिपिरत्तरिवन्यासः । तत्र लत्त्रणया वृत्तौ श्रानुक्वीषावित्यर्थः । मातुलोपाध्याययोरानुग्वेति । इदमपि वार्तिकम् । त्रत्र पुंयोगादिति सम्बध्यते, हिमादिष्विवात्र असम्भवाभावात् । अत्र आनुगेव तु विकल्प्यते, आनुगभावेऽपि पन्ने कीष् भवत्येव । मातुलानित्यं प्राप्ते उपाध्यायादपाप्ते विभाषयम् । मातुलानी, मातु-मिति । केचित् नुकि कृते लाच्चिएकत्वादु 'श्रह्मोपोऽनः' इलस्याप्रकृत्या सवर्णदीर्घ एव श्रविक कृते भविष्यत्यकारोचारणसामर्थ्यात् । एवं सत्याविगिति दीर्घोचारण-सामध्यदि स्त्रा स्रत्यित पदं विभज्यते । तत्रेन्द्रादीनामनुकैव सिद्धे स्नाकारादेशविधान-सामर्थ्यात्कचिदन्यतोऽपि विधानमनुमीयते, तेन ब्रह्मणः स्त्री ब्रह्माणीति सिध्यती-लाहः । अत्र नव्याः---अस्तुक्तरीत्या दीर्घोचारणमन्यतोऽपि विधानार्थमेव, परन्तु श्रा श्चनुगिति पदं विभज्य नकारस्याकारादेशे कृते दीर्घग्रहणसामध्यादनजन्तस्याप्यनुकि कृते ब्रह्माणीति सिध्यतीति न व्याख्येयम् । उभयविधौ वाक्यभेदापत्तेः । किन्तु इन्द्र-माचचाण इन्द्रः 'तत्करोति तदाचष्टे' इति एयन्तात्किप् , तस्य स्त्री इन्द्राणीति सिघ्य-तीखेवेति व्याख्येयम् । दीर्घोचारग्रसामध्यीद् 'श्रतः' इत्यधिकारोऽनुपसर्जनाधिकारश्च बाध्यत इति सुवचत्वात् । न चोमयबाधाभ्युपगमापेत्तयाऽत इत्यधिकारबाधमात्राभ्यु-पगमेन ब्रह्माणः स्त्री ब्रह्माणीति रूपसिद्धये त्र्याकारादेशोऽनुक् च भवतीखेव व्याख्या-यतामिति वाच्यम् , वाक्यभेदापत्त्यपेत्तया उभयबाधनगौरवस्य सुसहत्वात् । एवं च ब्रह्माणमानयति जीवयतीत्यादिवच्च्यमाणप्रन्थोऽपि स्वरसतः संगच्छत इत्याहुः। हिमा-नीति । महत्त्वयोगे हिमारएययोः स्रीत्वम् । दुष्टो यवो यवानीति । जात्यन्तर-

श नास्ति क । बालमनोरमास्वरसोऽप्येवम् । श्रन्यत्र पुस्तकेषु तु पाठोऽय-मुपलभ्यत एव ।

उपाध्यायी । 'या तु स्वयमेवाध्यापिका तम्र वा ङीष् वाच्यः'। उपाध्यायी, उपाध्याया । 'म्राचार्याद्यस्वं च' (वा २४७७) । म्राचार्यस्य स्त्री म्राचार्यानी । 'म्राचेस्य स्त्री म्राचार्यानी । 'म्राचेस्य स्त्री म्राचार्योनी । 'म्राचेस्यान्री वा स्वाधें' (वा

त्वीति । मातुलस्य स्त्रीलर्थः । उपाध्यायानी, उपाध्यायीति । उपाध्यायस्य स्त्रीत्यर्थः । या तु स्वयमेवित । इदं तु वार्तिकं तृतीयस्य तृतीये 'इङ्श्व' इति स्त्रे पिठतम् । या स्वयमेवाध्यापयित, न तूपाध्यायस्य स्त्री, तत्र पुंयोगाभावेऽपि केवला कीष्यिकल्पो वाच्य इत्यर्थः । 'युगान्तरे ब्रह्मवादिन्यः स्त्रियः सन्ति' तद्विषयमिदम्,

'पुरा युगेषु नारीणां मौजीवन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥'

इति स्मरणात् । **त्राचार्याद्**रण्त्वं च । इत्यिप वार्तिकम् । चकार त्रानुङ्-डीषोः समुचयार्थः । त्राचार्यानीति । त्राचार्यस्य स्त्रीत्यर्थः । 'त्र्यट्कुप्वाङ्-' इति शत्वं न भवति ।

'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचत्तते ॥' 'एकदेशसुपाध्यायः' इति स्मृतिः ।

पुंयोग इत्येवेति । पुंयोगमहण्मनुवर्तत एवेखर्थः । तत्प्रयोजनमाह—
ग्राचार्येति । श्रत्र पुंयोगामावं विशदयति—स्वयं व्याख्याजीति । धर्मोपदेश्लीछर्यः । 'यस्माद्धर्मानाचिनोति स श्राचार्यः' इति स्मरणादिति भावः । श्रयं त्तित्वयाभ्यां वा । इति वार्तिकम् । श्रानुङ्गेषाविति शेषः। स्वार्थ इति व्याख्यानलभ्यम्,
तेन पुंयोगनिरासः । श्रत एव भाष्ये 'श्रयाणी, श्रयो' इत्येवोक्कम् । पुंयोग एव प्रवृत्ती
तु उपाध्यायीतिवद् श्रयीति कीषमेवोदाहरेत् । श्रयंशब्दं व्याच्छे—स्वामिनी,
वैश्या वेत्यर्थ इति । 'श्रयंः स्वामिनैश्ययोः' इति निपातनादिति भावः । त्वित्वयाणी, त्वित्रयोति । चित्तियात् वित्वयायां भाषायामुत्यन्नेत्यर्थः। 'सवर्णेभ्यः सवर्णाम्र

मेवानेनाभिधीयते । श्रयमेव चास्य दोषो यस्माद्धि यवत्वजातेरभावेऽपि तदाकारातुकृतिः । यवनानीति । 'तस्येदम्' इत्यणो बाधको छीष् । वा छीष्वाच्य इति ।
इदं च 'इङ्श्व' इति घञ्चिधायकस्त्रस्यं वार्तिकम् । वच्यति च तत्र 'श्रपादाने स्त्रियामुपसंख्यानं तदन्ताच वा छीष्' इति । उपाध्यायी, उपाध्यायिति । उपेल्य श्रस्या
श्रधीयत इति विष्रहः । स्वार्थ इति । यदि तु पुर्योग एवायं विधिः स्यात् शृह्मापि
चित्रयस्य भार्या चत्त्रियाणी स्यात् । श्राझणभार्या च चित्रया चित्रयाणी न स्यादिति
भावः । वैश्या वेत्यर्थ इति । 'श्रयीः स्वामिवैश्ययोः' इत्यर्थद्वये निपातनादिति भावः ।

२४७८)। श्रयांगी, श्रयो। खामिनी वैश्या वेखर्थः। चित्रयाणी, चित्रया। पुंचोगे तु-श्रयी। चित्रयी। कथं 'ब्रह्मागी' इति। ब्रह्माग्मानयित जीवयतीति 'कर्मण्यण्' (सू २११३)। ४०६ जीतात्करणपूर्वात्। (४-१-४०)

जायन्ते हि सजातयः' इत्युपक्रम्य 'विन्नास्वेष विधिः स्मृतः' इति स्मरणात् । विन्ना-स्वित्यस्य जडास्वित्यर्थः । पुंयोगे तु ऋयीं त्तत्त्रियीति । ऋर्यस्य स्त्री ऋर्यो, चत्त्रियस्य स्त्री चत्त्रियी, वैश्या शुद्धा वेत्यर्थः। कथिमिति । 'इन्द्रवरुण-' इत्यादिसूत्रे वहान्शब्दस्य श्रप्रहरााद् वहाराः स्त्रीत्यर्थे वहाराीलानुड्डीषौ कथमिति प्रश्नः। उत्तर-माह—ब्रह्मारणिमति । त्रानयतीत्यस्य व्याख्यानं जीवयतीति । 'त्रान प्राराने' प्रारानं जीवनम् । श्रस्माद्धातोहेंतुमिएसचि उपधावृद्धौ तिपि शपि गुसायादेशौ, श्रानयतीति रूपम् । भर्तृजीवनस्य जायासौमङ्गल्यायनत्वात् । ततश्च ब्रह्मारामानयतीति विश्रहे 'म्रानि' इति एयन्तात् 'कर्मएयग्' इत्यग्ति 'ग्रेरनिटि' इति ग्रिलोपे त्रानशब्देन ब्रह्माग्र-मिल्यस्य उपपदसमासे सुञ्जुिक नलोपे सवर्णदीर्घे ब्रह्मानशब्दात् 'टिड्डाग्राञ्-' इति बीपि 'यस्येति च' इत्यकारत्तोपे 'पर्वपदात् संज्ञायाम्-' इति सत्वे ब्रह्मासीति रूपिमिति भावः। 'एकाजुत्तरपदे' इति तु न, श्राणि सति प्रातिपदिकस्य बच्कत्वात्, लुप्ते-Sप्यिण लोपस्य स्थानिवत्त्वात् । 'पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत्' इति त न, 'तस्य दोषः-' इत्युकेः । क्रीतात्करणपूर्वात् । प्रातिपदिकादित्यनुवृत्तम् अते इत्यनुवृत्तेन क्रीतादि लनेन च विशेष्यते, तदन्तविधिः। तदाह-कीतान्तादित्यादिना। करणमादि-र्यस्येति विग्रहः । प्रातिपदिकशब्दो विशेष्यम् , तेन करणादेरिति पुंस्त्वसुपपन्नम् । वस्त्रकीतीति । ननु अस्रेण कीतेति टाबन्तेन विप्रहे 'कर्तृकर्णे कृता बहुलम्' इति समासात्मकं प्रातिपदिकमादन्तमेव, न त्वदन्तमिति कथमत्र हीषिति चेत्, सल्यम्-समासस्य तावदत्तौकिकविग्रहवाक्यं प्रकृतिः। वस्त्र भिस् क्रीत इति स्थिते 'गतिकारकोप-पदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः' इति परिभाषया सुबुत्पत्तेः प्रागेव कीतशब्देन समासे 'सुपो धातु-' इति सुब्लुिक वस्त्रकीतेति प्रातिपदिकस्य अदन्तत्वं निर्वाधिमिति भावः । एतच 'पुंयोगादाख्यायाम्' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । तर्हि धन-कीतेत्यत्रापि डीष् स्यादित्यत आह—कचिन्नेति । 'कर्तृकर्गो कृता बहुलम्' इति

श्रत्रामरस्य संग्रद्दः-'श्रयीणी खयमर्था स्यात्कृतित्रया कृतित्रयाणयि । उपध्यायाण्युपाध्यायी स्यादाचार्यापि च स्वतः । श्राचार्यानी तु पुंगोगे स्यादर्थी कृतित्रयी तथा । उपध्यायान्युपाध्यायी' इति । कश्यमिति । स्त्रे ब्रह्मन्शब्दस्थाप्रह्णादानुगनुपपन एव इति प्रश्नः । उत्तरं तु—ब्रह्माण्मानयतीत्यादि । एथन्ताद् 'श्रन् प्राणने' इत्यस्मात्कर्मस्थिण 'श्रेरिनिट' इति शिलोपे 'टिब्हाणव्-' इति बीप 'पूर्वपदासंज्ञा-

श्रिप्रत्यय-

कीतान्ताददन्तात्करगादेः स्त्रियां कीष्स्यात् । वस्त्रकीती । कचित्र, धनकीता । ४०७ क्रादल्पाख्यायाम् । ( ४-१-४१ ) करणादेः क्रान्ताददन्तास्त्रियां डीष् स्यादस्यत्वे द्योत्ये । अञ्जातिसी द्योः । अल्याख्यायाम् किम्-चन्दनतिप्ता अङ्गना । ५०८ बहुवीहेश्चान्तोदात्तात् । (४-१-५२) बहुवीहेः क्रान्तादन्तोदात्तादद-

बहुलग्रहरोन 'गतिकारकोपपदानाम्-' इत्यस्य कचिदप्रवृत्त्यवगमादिह सुबन्तेन समासः । तत्र च सुपः प्रागेवान्तरङ्गत्वात् टापि सति ततः सुपि टाबन्तप्रकृतिकस्वन्तेन समासे सुब्लुकि धनकीताशब्दस्य अदन्तत्वाभावान्न डीिषत्यर्थः। एवं च अत इत्यनुवृत्तेरेतत्त्रयो-जनमित्युकं भवति। एतच 'उपपदमतिक्' इत्यत्र कैयटे स्पष्टम् । करणपूर्वात् किम ? सुकीता। न चैवमपि व्ह्रेण कीतेति वाक्याद् डीब्प्रसङ्गः, कीतेति प्रातिपदिकस्य करणपूर्व-त्वाद श्रदन्तत्वाचेति वाच्यम् , करणप्रवादिति हि कीतान्तस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणम् . न त क्रीतशब्दस्य । करणं पूर्वे यस्मिन् इति बहुवीहिः । करणशब्दात्मकपूर्वावयवात् क्रीता-न्तसमासप्रातिपदिकादित्यर्थः। एतद्येमेव पूर्वप्रहराम् । श्रन्यथा कीतात्करराादित्यवावच्य-दित्यलम्। क्लाद्रल्पाख्यायाम् । करणादेरिति। करणपूर्वादित्यनुवृत्तेरिति भावः। क्रान्तादिति । क्रान्तान्तादित्यर्थः, प्रत्ययमहरापरिभाषालव्धक्रान्तेन प्रातिपदिकस्य विशेषणात् । अदन्तादिति । अत इत्यनुवृत्तेरिति भावः। अल्पत्वे द्योत्य इति। श्वल्पाख्यायामिति समुदायोपाधिः । श्रल्पत्वं करगागतं कियागतं वा । श्रस्रलिप्ती चौरिति । अभैरल्पैराच्छनेत्यर्थः । अभैरीषदाच्छनेति वा । बहुवीहेश्च । क्वादिति श्रत इति चातुर्वतेते । तदाह—बहुव्वीहेरिति क्रान्तादिति । क्रान्तान्तादिखर्थः । तेनेति । जातिपूर्वादिति विशेषगान बह्वादिपूर्वान्न डीषित्यर्थः । 'मुखादिम्यः कर्त-

यामू-' इति गत्वे च ब्रह्मागीति रूपसिद्धेरिति भावः । क्रीतात्। इह प्रकरणे 'अतः' इत्यत्वर्वते 'प्रातिपदिकात्' इति च, तदाह—ग्रदन्तादिति । प्रातिपदिकादिति शेषः । वस्त्रकीतीति । वस्र भिस् कीत इति स्थिते प्राक् सुबुत्पत्तेः 'कर्तृकररोप-' इति समासेऽदन्तत्वान्भीप्। कचिन्नेति । 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' इति बहुलग्रह-गात् 'गतिकारकोपपद-' इति वच्च्यमाण्य्य कचिदप्रवृत्तौ सुबन्तेन समासः । तत्र सुपः प्रागेवान्तरक्रत्वाद्यप्, ततोऽदन्तत्वाभावात्र डीषिति भावः। कररापूर्वादिति किम्, गवा कीता ऋथेन कीता, इत्यादिविप्रहे मा भूत् । पूर्वशब्दो हावयववचनः, समास-प्रातिपदिकं चान्यपदार्थः, करणं पूर्वं यस्मिन् प्रातिपदिके तदिदं करणपूर्वं तस्मादि-त्यर्थः । क्राद्रुपाख्यायाम् । अत्र व्याचल्युः—त्रल्पाख्यायामिति समुदायो-पाधि: । अल्पैरभैलिप्ता अभ्रलिप्ती । 'कृद्महर्गो गतिकारकपूर्वस्थापि प्रहराम्' इति

न्तात्स्त्रियां ङीप्स्यात् । 'जातिपूर्वादिति वक्रव्यम्' ( वा २४८४ ) । तेन 'बहु-नष्युकालसुलादिपूर्वान्त्र'। ऊरुभिन्नी । नेह-बहुकीता। 'जातान्तान्न' (वा २४७१)। दन्तजाता । 'पाणिगृहीती भाषायाम्' ( वा २४८० ) । पाणिगृहीता श्रन्या।

वेदनायाम्' इत्यत्र सुखादिगणः पठितः। 'जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादनात् क्रोऽकृत-मितप्रतिपन्नाः' इति 'नष्टस्याम्' इति 'बहोर्नञ्चतुत्तरपद्भूम्नि' इति च क्रान्तबहुन्नीहां-वन्तोदात्तविधायकानि । अत्र जातिपूर्वादित्युकेन्बह्वादिपूर्वस्यान्तोदात्तत्वेऽत्यर्थात् पर्यु-दास इति भावः । उत्रभिन्नीति । ऊरु भिन्नौ—असंयुक्तौ यस्या इति विग्रहः। 'निष्ठा' इति भिन्नशब्दस्य पूर्वनिपातस्तु न भवति, 'जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या' इति वार्तिकात् । 'जातिकालसुखादिभ्यः—' इत्यादिस्त्रेणान्तोदात्तमिदम् । जातिलच्चणं तु 'जातेरस्त्रीविषयात्—' इत्यत्र वच्यते । वहुक्रीतिति । बहवः क्रीता ययेति विग्रहः। अकृता, सुकृता, मासयाता, सुखयाता, दुःखयाता इति च भाष्ये प्रत्युदाहृतम् । जाता-न्तान्न इति वार्तिकम् । 'बहुत्रीहेरच—' इत्युक्तो क्रीष् नेत्यर्थः । दन्तजातेति । दान्ता जाता यस्या इति विग्रहः। ऊद्यभिन्नीतिवत् परनिपातः। पाणिगुहिति भार्याया-मिति । इदमपि वार्तिकम् । विधिवदृद्धा भार्या, तस्यां विद्यमानादेव पाणिगृहीत-गृहीताऽन्येति । दास्यादिरित्यर्थः।

समुदायस्यापि क्रान्तत्वान्डीष् । यद्यपि पूर्वपदार्थस्य अश्राणामेवाल्पत्वं गम्यते, तथापि तदल्पत्वे सति तद्विलेपनस्याप्यल्पत्वमवश्यं भवतीति समुदायोपाधित्वमल्पत्वस्य संग-च्छत इति । तेन बिह्नति । अयं भावः—'बहोर्नञ्चदुत्तरपदभूमि' 'नञ्डुभ्याम्' 'जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादनात् क्रोऽकृतमितप्रतिपन्नाः' इति ह्यन्तोदात्त-विधायकानि । तत्र जातिपूर्वादित्युक्ते बह्वादिपूर्वकस्यार्थाद् च्युदास इति । सुखादिपूर्वान्नति । 'सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम्' इत्यत्र ये पठिताः सुखदुःखकृच्छ्रादयस्तेऽत्र गृह्यन्ते । सुख्याता, दुःखयाता, सुखं दुःखं वा यातं प्राप्तमनयेति विम्रहः । 'अस्वान्नपूर्वपदाद्वा' इति विकल्पस्य वच्यमाणत्वादिह स्वान्नपूर्वपद एवोदाहरणमाह—ऊरु-भिन्नीति । भिन्नौ ऊरू यस्पा इति बहुनीहौ भिन्नशन्दस्य 'निष्ठा' इति पूर्वनिपाते प्राप्ते 'जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या' इति पर्निपातः । बहुकृतेति । बहुनि कृतानि यया सा । जातान्तान्तिति । 'वर्णादनुदात्तात्—' इतिवद् 'बहुनीहेरुदात्तात्' स्वेव-सिद्धऽन्तम्वहणं नित्यत्वप्रतिपत्त्यर्थम् । 'वा जाते' इति तु वैकल्पिक उदात्तो न तु नित्य इति भावः । पाणिगृहितितिति । यस्याः पाणिग्रमिसान्निकं गृह्यते तस्यां बाच्यायां पाणिगृहीतान्ता । बहुक्ते विष्तां वास्यां पाणिगृहीतान्ता । वास्याः पाणिगृहीतान्ति । वस्याः पाणिगृहीतान्ता । क्रीतुकादिना पाणिर्ध-

४०६ ऋस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा । ( ४-१-५३ ) । सुरापीती, सुरापीता । 'श्रन्तोदात्तात्' किम्-

नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम् । १ । 'श्रनाच्छादनात्' इत्यु-

श्रस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा । स्वाङ्गलक्ष्ममुत्तरस्त्रे वच्यते । श्रस्वाङ्गं यत् पूर्वपदं तस्मात् परं यत् क्तान्तं तदन्ताद् बहुत्रीहेकीप् वा स्यादिति स्त्रार्थः । यद्यपि श्रस्वाङ्गं पूर्वपदं यस्य तस्मात् क्षान्तबहुत्रीहेरित्यपि व्याख्यातुं शक्यम् , तथापि उत्तरस्त्रे श्रस्वाङ्गपूर्वपदादिखनुश्वतस्य कर्मधारयसमासाश्रयसादिहापि तथा व्याख्यानमुचितम् । वनु बहुकृता, श्रकृता इखादावपि श्रस्वाङ्गपूर्वपदक्षान्तबहुत्रीहित्वाद् कीष्विकल्पः स्यादिखाशङ्कथाह—पूर्वेसिति । 'बहुत्रीहेश्चान्तोदात्तात्' इति पूर्वस्त्रेत्रेस् नित्ये कीषि प्राप्ते तिद्विक्तस्पोऽत्र विधीयत इखर्थः । एवं च जातिपूर्वादित्यस्य श्रन्तोदात्तादित्यस्य च इहापि संवन्धाद् बहुकृता इत्यादौ नातिप्रसङ्ग इति भावः । सुरापीती, सुरापीतिति । सुरा पीता ययेति विग्रहः । करुभिन्नीतिवत् पूर्वनिपातः । स्रम्नतोदात्तादित्यत् किमिति । हेश्च'इखन्न श्रुतम् 'श्रस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा' इखनानुकृत्तमिपि स्रन्तोदात्तादित्येतत् किमर्थ- । वस्त्रच्छुन्नेति । करुभिन्नीतिवत् पूर्वनिपातः । स्रथ वश्चच्छुन्नेत्यन १भयः –' इत्यन्तोदात्तत्वमान्नङ्कृयं निरस्यति—स्त्रमाच्छाद्वादानाः देति ।

दास्यादेः सा पारिएग्रहीता । पूर्वेश नित्यं प्राप्त इति । एतेन विकल्पोsप्ययं जातिपूर्वादेवेति ध्वनितम् । कथं तर्हि पुत्रहतीत्यत्र 'श्रस्वाङ्गपूर्वपदात्-' इति ा डीषिति कैयटः, पुत्रशब्दस्याजातिवाचकत्वात् । श्रन्यथा पुत्रादिनीत्यत्र 'सुप्य-गतौ-' इति शिनिन स्यात् । यदि त्वदनमादः सोऽस्यास्तीति श्रादिनी पुत्राणामादि-। विगृह्य कथंचित्साध्येत तह्यंपि 'जातिकालसुखादिभ्यः-' इत्यन्तोदात्तविधायकसूत्रे ाः किं, पुत्रजातः' इति वद्यमारामूलप्रन्थो विरुध्यत एवेति चेदुच्यते — 'प्रादुर्भाव-भ्यां सत्त्वस्य युगपद्गुरौः । त्रसत्त्वलिङ्गां बह्वार्था तां जातिं कवयो विदुः ॥' ति भाष्ये तत्त्रणान्तरमुक्तम् । सत्त्वस्य द्रव्यस्य प्रादुर्भावविनाशाभ्यां प्रादुर्भावितरो-ग्रिका प्राप्ति, यावद्द्रव्यभाविनीत्यर्थः । गुगौर्युगपद् द्रव्येण संबध्यते । बह्वर्था ्र ब्रुव्यक्तिच्यापिनीमित्यर्थः । तां जातिमित्यादि कैयटेन व्याख्यातम् । एवं च पुत्रत्वस्य बिद्द्रव्यभावित्वेनोक्कलच्चरालच्चितत्वाज् जातिवाचक एव पुत्रशब्द इति 'श्रस्वात्त -' ति वा बीषिति प्रन्थस्तत्र न निरुध्यते । 'श्राकृतिप्रहृगा जातिः' इत्यादिमुख्यपत्ता-प्रयो तु पुत्रत्वस्याजातित्वाज्जातेः किं पुत्रजात इति प्रन्थोऽपि संगच्छत इति दिक्। चिदर्वाचीनास्तु पुत्रहती पुत्रजग्धीत्यत्र 'क्षादल्पाख्यायाम्' इत्यनेन डीषमाहुः । रापीतीति । पीता सुरा यया सा । 'जातिकाल-' इति सूत्रवार्तिकाभ्यां निष्टाया न्तोदात्तत्वपरनिपातौ । वस्त्रच्छन्नेति । बहुनीहिस्वरेग पूर्वपदप्रकृतिस्वरे शेषनि- दात्तनिषेधः, ग्रत एव पूर्वेगापि न डीष् । ५१० खाङ्गाच्चोपसर्जनादसं-योगोपधात् । (४-१-५४) असंयोगोपधमुपसर्जनं यत्स्वाङ्गं तदन्ताददन्ताव्याति-पदिकाहा छीष् । केशानतिकान्ता श्रतिकेशी, श्रतिकेशा। चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा। संयोगोपधात् सुगुल्फा । उपसर्जनात् किम्-शिखा । स्वाङ्गं त्रिधा-

तथा च बहुत्रीहित्वात् पूर्वपदप्रकृतिस्वरे शेषनिघातेन श्रनुदात्तान्तमेतदिति भावः । स्रत एवेति। 'अस्वाङ्गपूर्वपदात्-' इत्यनेन 'बहुब्रीहेश्व-' इति पूर्वस्त्रेण च वस्त्रच्छन्नेत्यत्र वैकल्पिको नित्यश्च डीघ् नेत्यर्थः । श्रम्तोदात्तत्व एवोमयोः प्रवृत्तेरिति भावः । । उपसर्जनादिति असंयोगोपधादिति च स्वाङ्गादित्यत्रान्वेति स्वाङ्गादित्येतद् त्र्यत इत्यतुवृत्तं च प्रातिपदिकादित्यतुवृत्तस्य विशेषराम् , तदन्तविधिः । तदाह—ग्रसंयोगोपधमित्यादिना । वा ङीपिति । 'ग्रस्वाइपूर्वपदाहा' इल्रतो नेति 'ग्रन्यतो बीष्' इत्यतो बीषित्यस्य चातुवृत्तेरिति भावः । बहुवीहेरित्यतु-वर्तमाने उपसर्जनप्रहर्णं किमर्थमित्याशङ्क्य परिहरति—केशानितकान्तेति। 'श्रला-दयः क्रान्तावार्थे-' इति समासस्तत्पुरुषः। श्रत्र बहुन्नीहित्वाभावेऽपि प्राप्त्यर्थमुपसर्जन-ग्रहणुमिति भावः । 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते' इति केशशब्दस्य उपसर्जनत्वम् । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखेति । चन्द्र इव मुखं यस्या इति विश्रहः । सुगुरुफेति । सु-शोभनौ गुल्फौ यस्या इति विप्रहः । 'पदब्धिश्चरणोऽस्त्रियाम्' । 'तद्ग्रन्थी घुटिके गुल्को' इत्यमरः । उपसर्जनात् किमिति । केवलकेशादिशब्दानाम् श्रमुपसर्जनानां स्त्रीत्विवरहादेवात्राप्तेः प्रश्नः । शिखेति । श्रत्र स्वाङ्गान्तत्वात् केवलशिखाशब्दाद् बीब्निवृत्त्यर्थमुपसर्जनमहस्यामित्युक्तम् । अन्यथा टापं वाधित्वा पत्ते बीष् स्यादिति भावः । शोभना शिखा द्वशिखेति क्रचित् पुस्तकेषु दृष्टम् , तत् प्रचिप्तं वेदितव्यम् । टाबन्तेन समासे त्रमदन्तत्वादेव प्राप्तिविरहात्। ननु स्वस्य त्रवयवीभूतस्य त्राङ्गं स्वाङ्गम्, तथा च सुमुखा शालेत्यादावतिन्याप्तिः, तत्र मुखशन्दार्थस्य प्रथमभागस्य अवयर्वाः भृतशालाङ्गत्वात्, किं च सुकेशी रथ्येखन्नान्याप्तिः, तत्र केशानां रथ्याङ्गत्वाभावादित्यत त्राह—स्वाङ्गं त्रिधेति । 'ग्रदवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राशिस्थमविकारजम् । अतत्स्थं

घाते च कृते श्रनुदात्तान्तोऽयम् । स्वाङ्गाच्चो । इह बहुत्रीहिरिति नानुवर्तते इति ध्वन-यन्तुदाहरति—ग्रातिकशीति । शिखेति । 'शीङः खो हस्रथ' इति खस्तदन्ता-द्याप् । त्र्यन्यथा टापं नाधित्वा बीष् स्यादिति भावः । केचित्तु सुशिखेत्यपि प्रत्युदाह-रन्ति । तिचन्त्यम् , टाबन्तेन समासे अनदन्तत्वेन डीषः प्राप्त्यभावात् । न च टापः प्रागेव कृदन्तेनैव समासाददन्तत्वमस्तीति वाच्यम् , तथा हि सित शोभना शिखा मुशिखेत्यर्थस्यालाभादिति नव्याः । यदात्र स्वमन्नं गृह्यते तर्हि सुमुखा शालेत्यत्रापि 'श्रद्भवं मूर्तिमत्स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम् ।' सुस्वेदा, द्रवत्वात् । सुज्ञाना, श्रमूर्तत्वात् । सुमुखा शाला, श्रप्राणिस्थत्वात् । सुशोफा, विकारजन्वात् ।

'श्रतस्यं तत्र दष्टं च' सुकेशी, सुकेशा वा रथ्या, श्रप्राणिस्थस्यापि प्राणिनि दष्टत्वात् । 'तेन चेत्तत्तथा युतम् ॥'

तत्र दृष्टं च, तेन चेत्रत्तथायुतम् ॥' इति भाष्ये त्रिधा निरुक्तं पारिभाषिकं स्वाङ्गमिह विवक्तितमित्यर्थः । तत्र प्रथमार्थे प्रथमं स्वाङ्गलक्तरामित्यभिष्रेख विच्छिद पठित--श्चद्रविमिति । न विद्यते द्रवो यस्य तद् अद्रवम् । मूर्तिः-श्रवयवसंयोगः अस्या-स्तीति मूर्तिमत्, अवयवसंयोगासमवायिकारणं द्रव्यमिति यावत् । प्राणिनि-प्राणवित जन्तौ विद्यमानं प्रासिस्थम् । श्रविकारजं रोगादिविकाराजन्यं च यत् तत् प्रथमं स्वाङ्ग-मित्यर्थः । अद्रवमित्यस्य प्रयोजनमाह—सुस्वेदेति । सु-शोभनः स्वेदो घर्मजः उदकप्रस्नव यस्या इति विग्रहः । स्वेदस्य शोभनत्वं तु दुर्गन्धाभावः । द्ववत्वादिति । न स्वाङ्गत्वमिति शेषः । त्रातो न ङीषित्यर्थः । मूर्तिमदित्यस्य प्रयोजनमाह—सुज्ञा-नेति । स-शोभनं ज्ञानं यस्या इति विष्रदः । ऋमूर्तत्वादिति । न स्वाङ्गत्विमिति **रोषः** । प्राणिस्थमित्यस्य प्रयोजनमाह—सुमुखा शालेति । सु–शोभनं मुखं–प्रथम-भागो यस्या इति विष्रहः । अप्राणिस्थत्वादिति । न स्वाज्ञत्वमिति शेषः । अवि-कारजिमत्यस्य प्रयोजनमाह - सुशोफेति । सु-श्रिधकः शोफः श्रियशुः यस्या इति विप्रहः । 'शोफस्तु श्वयथुः' इत्यमरः । विकारजत्वादिति । रोगजत्वादित्यर्थः । न स्वाङ्गत्वमिति शेषः । अतरस्थं तत्र दृष्टं चेति । द्वितीयं स्वाङ्गलचणम् । तच्छन्देन प्राणी परामृश्यते। ऋतत्स्थम्-ऋप्राणिस्यं तत्र प्राणिनि दृष्टं यत् तदपि स्वाङ्ग-मित्यर्थः । रथ्येति । रथ्यास्थानां केशानां प्राणिस्थत्वाभावात् पूर्वलच्चणेन स्वाङ्गत्वा-ऽसिद्धेर्तन्त्रणान्तरमिति भावः । ज्क्रतन्त्रणमुदाहरणे योजयति—ऋप्राणिस्थस्या-पीति । इदानीं प्राणिस्थत्वाभावेऽपि कदाचित् प्राणिस्थत्वादपि स्वाङ्गत्वमित्यर्थः । तेन चेत्तत्तथा युतमिति । तृतीयं स्वाज्ञलद्मराम् । अत्र भाष्ये 'स्वाज्ञमप्राणि-

स्यात् , मुखस्य शालाङ्गत्वात् । सुकेशी रथ्येत्यत्र च न स्यात् , केशानां रथ्याङ्गत्वा-भावात् । श्रतोऽन्यात्यितिन्याप्तिपरिहारार्थमाह—स्वाङ्गं त्रिधेति । सूर्तिमदिति । स्पर्शवद्द्रन्यपरिमाणं मूर्तिः। प्राणीति । मुखनासिकासंचारी वायुः प्राणः । सुमुखा शालेति । एवं च 'फलमुखी कारणमुखी चानवस्था' इत्यादि प्रयोगाः प्रामादिका इति भावः । प्रतिमादिगतस्तनस्य प्राणिन्यदृष्टत्वात् स्वाङ्गत्वं न प्राप्नोतीति तृतीय- सुस्तनी, सुस्तना वा प्रतिमा, प्राणिवव्याणिसदशे स्थितत्वात् । ४११ नासिकोदरीष्टजङ्घादन्तकर्णश्यङ्गाच । (४-१-४४) एम्यो वा ङीव् स्थात् । श्राचयोर्बद्भण्यक्ष्मणो निषेधो बाध्यते, पुरस्ताद्पवादन्यायात् । श्रोष्टादीनां पञ्चानां

नोऽपि-' इति शेषः पूरितः । चेदिति यद्यें । तेन प्राणिस्थेन स्तनाद्यक्षकृति-कावयनविशेषेण तद् अत्राणि द्रव्यं प्रतिमादि तथा प्राणिद्रव्यवद् युतं संबद्धं यदि, तदा तत् स्तनायाकृतिकम् अप्राणिनोऽपि स्वाइमित्यर्थः । सुस्तनी, सुस्तना वा प्रतिमति । स-शोभनौ स्तनौ स्तनाकृती अवयवौ यस्या इति विग्रहः । प्रति-मागतयोः स्तनाकृतिकावयवयोः कदाचिदपि प्राणिस्थत्वाभावात् प्राण्यन्तरे श्रदष्ट-त्वाच पूर्वलक्तराद्वयस्याप्यप्रवृत्तेर्लक्तरान्तरमिदम्। अधोदाहररो लक्तरां योजयति— प्राणिवदिति । सप्तम्यन्ताद्वतिः । प्राणिवत् प्राणिसदशे प्रतिमादिद्रव्ये स्थित-त्वात् स्वाङ्गमित्यर्थः । न च कल्यागापागिपादेति वहुत्रीहाविप बीष् स्यादिति वाच्यम् , 'श्रस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा' इत्यनुवृत्तेः । अत्र हि पाणिप्रादेति समुदायो न स्वाङ्गम्, किन्तु स्वाङ्गसमुदाय एव । यतु स्वाङ्गं पादेति, न तु तद् श्रस्वाङ्गात् पूर्वपदात् परम् , पाशिपदेन व्यवधानात् । तथा च स्वाङ्गस्य पादस्य श्रस्वा-ङ्गात् पूर्वपदात् कल्यागाशब्दात् परत्वाभावान्न ङीषिति भाष्ये स्पष्टम् । नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्ग्थ्यङ्गाच असाक्षप्वपदाद्वा इत्यतो वेति 'श्रन्यतो डीष्' इत्यतो डीषिति चानुवर्तते । तदाह—एभ्य इति । उपसर्जनभूत-नासिकादिशब्दान्तेभ्य इत्यर्थः, पूर्वसूत्रादुपसर्जनादित्यतुवृत्तेः । नतु 'खाङ्गाच-' इति पूर्वसूत्रेरोव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत त्राह—ग्राद्ययोरिति । नासिकोदरशब्दयोर्विषये 'न कोडादिबहुचः' इति निषेधः प्राप्तः, सोऽनेन डीष्विकल्पविधिना बाध्यत इत्यर्थः। बह्वज्लर्क्त्यानिषेधस्तु सुजघनेत्यादौ सावकारा इति भावः । ननु सहनासिका, त्रानासिका, सहोदरा, श्रनुदरा इलात्र 'सहनिव्वद्यमानपूर्वाच' इति निषेधोऽप्यनेन बाध्यताम् , 'सह-नन्-' इत्यस्य सकेशा, श्रकेशा इलादौ सावकाशत्वादिलत श्राह-परस्तादिति । 'पुरस्तादपनादा श्रनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्' इति न्यायादित्यर्थः । ततश्र 'सहनञ्-' इति निषेधो 'नकोडादि-' सूत्रेग व्यवहितत्वाद् 'नासिकोदर-' इत्यनेन बाधं नार्हतीत्यर्थः । श्रोष्ठादिपञ्चकस्य प्रयोजनमाह—श्रोष्ठादीनामिति । सुगुल्फेत्यादौ श्चसंयोगोपधादिखस्य सावकाशत्वादिति भावः । नतु सहोष्ठा, श्रनोष्ठा इलादौ 'सहनञ्-'

लच्चणमाह—तेन चेदिति। येनाङ्गेन प्राणिह्पं वस्तु यथा युतं तेन तत्सदशेना ङ्गेन तद् अप्राणिह्पं वस्तु तथा प्राणिवयुतं युक्कं चेत् तद्प्यप्राणिनि दृष्टं स्वाङ्गिम

स्त्रीप्रत्यय-

तु 'श्रसंयोगोपधातु' इति पूर्यदासे प्राप्ते वचनम्, मध्येऽपवादन्यायात् । सहनन् लच्चस्तु प्रतिषेधः परत्वादस्य बाधकः । तुङ्गनासिकी-तुङ्गनासिकेस्यादि । नेह । सहनासिका, श्रनासिका श्रत्र वृत्तिः-'श्रङ्गगात्रकण्डेभ्यो वक्रव्यम्'। स्वङ्गी स्वङ्गेत्यादि । एतचानुक्रसम्बयार्थेन चकारेण संप्राह्ममिति केचित्। 'भाष्याचनुकृत्वादशमाण्म्' इति प्रामाणिकाः । अत्र वार्तिकानि । 'पुच्छाच' ( वा २४८६ ) । सुपुच्छी, सुपुच्छा । 'कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्' ( वा २४१० ) । कबरं चित्रं पुच्छुं यस्याः सा कबरपुच्छी मयूरीत्यादि । 'उपमानात्पत्ताच पुच्छाच' (वा २४६१)। नित्यमित्येव। उल्कपनी शाला। उल्कपुच्छी सेना। ४१२ न कोडादिबह्वचः

इति निषेधोऽप्यनेन बाध्यतामिखत आह—मध्येऽपवादेति । मध्येऽपवादाः पूर्वान विधीन वाधन्ते नोत्तरान्' इति न्यायादित्यर्थः । नतु 'नासिकोदर-'इति बीष्विकल्पस्तुङ-नासिकी इलादौ सावकाशः, 'सहनज्-' इति निषेधस्तु सहकेशेलादौ सावकाशः, सह-नासिकेत्यादौ त उभयप्राप्तौ कतरस्य बाध इत्यत श्राह—सहनञ्लच्यास्त्वित। श्रम्येति । 'नासिकोदर-' इति डीष्विकल्पविधेरित्यर्थः। तङ्गनासिकी, तङ्गनासि-किति। 'न क्रोडादिबह्रचः' इति बहुज्लच्चएाङीध्निषेधं बाधित्वा 'नासिकोदर-' इति विकल्पः । इत्यादीति । कुम्भोदरी, कुम्भोदरा । अत्र बह्वज्लच्चराङीष्निषेधं वाधित्वा डीष्विकल्पः । विम्बोष्ठी, विम्बोष्ठा । सुजङ्घी, सुजङ्घा । शुभ्रदन्ती, शुभ्रदन्ता। सुकर्सी, सकर्गा । सुरुङ्गी, सुरुङ्गा । त्रोष्टादिषु संयोगोपधत्वेऽपि लीब्विकल्पः । नेह सह नासिकेति । सहराब्दो विद्यमानवचनः, सह नासिका यस्या इति विप्रहः । श्रविद्य-माना नासिका यस्या इति च विष्रहः। इह उभयत्रापि 'सहनव्विद्यमान-' इति नैव्निषेधः. न तु 'नासिकोदर-' इति बीष्विकल्प इत्यर्थः। वक्कव्यमिति।वा बीषिति-इति शेषः। संयोगोपधत्वाद्वचनम् । स्वङ्गीति । सु-शोभनानि श्रज्ञानि यस्या इति विप्रहः । सुगात्री, सुगात्रा । सुकरठी, सुकरठा । वृत्तिग्रन्थस्य मूलं दर्शयति—एतचेति। प्रामाणिका इति । एवं च तन्वङ्गी, सुगात्री, कलकएठी इत्यपभ्रंशा एवेति भावः । पुच्छाचेति । संयोगोपधत्वेऽपि पुच्छराब्दान्ताद् डीब्बेति वक्तव्यमिखर्थः । कबरमगीति । कबरा-दिभ्यः परो यः पुच्छशब्दः तदन्ताद् नित्यं डीषिति वक्तव्यमित्यर्थः । पुच्छाचेत्युक्त-विकल्पापनादः । कबरमित्यस्य व्याख्यानं चित्रमिति । इत्यादीति । मिरापुच्छी । वृश्चिकी विषपुच्छी । शरपुच्छी पद्मिजातिविशेषः । **उपमानादिति ।** उपमानात् प**रौ** यौ पत्तपुच्छशब्दौ तदन्तादिप ङीषित्यर्थः । नित्यमित्यवेति । नित्यमित्यतुर्वतेत (४-१-४६) क्रोडादेर्बह्मचश्च स्वाङ्गाञ्च ङीष् । कल्याणक्रोडा । श्रश्वानामुरः क्रोडा । श्वाकृतिगणोऽयम् । सुजघना । ५१३ सहनव्यिद्यमानपूर्याच । (४-१-५७) सहत्यादित्रिकपूर्वाञ्च ङीष् । सकेशा। श्रकेशा। विद्यमाननासिका। ५१४ नखमुखात्संज्ञायाम् । (४-१-५८) ङीष् न स्वात् । शूर्पणखा । गौर-

एवेत्यर्थः । विकल्पापवादः । उल्कापत्ती शालेति । उल्का पित्तविशेषः, उल्का-पत्ताविव पत्तौ पार्श्वे यस्या इति विम्नहः । 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुत्रीहिवच्य उत्तर-पदलोपश्व' इति समासः । संयोगोपधत्वादप्राप्ते विधिः । उल्कुपुच्छी सेनेति । जलूकपुच्छमिव पुच्छं पश्चिमान्तो यस्या इति विग्रहः । पूर्ववदेव बहुबीहिः । 'पुच्छाच' इति विकल्पस्यापवादः । **न क्रोडादिबह्नचः ।** क्रोडा श्रादिर्यस्वेति, बहवः श्रचः यस्येति च विग्रहः । क्रोडादिश्व बहुच् च इति समाहारद्वन्दः । क्रोडादेरिति । कोडादिर्गणः, बह्नच् च यत् खाङ्गं तदन्ताद् डीष नेत्यर्थः । कल्याणकोडेति । कल्यागी कोडा यस्या इति विम्रहः । 'स्त्रियाः पुंवत्-' इति कल्यागाशब्दस्य पुंवत्वम् । **ऋश्वानामिति ।** हरदत्तादिमते कोडाराब्दो नित्यस्रीलिङ्गः । उपसर्जनहस्वत्वे ऋदन्त-तया 'खाङ्गाचोपसर्जनात्-' इति प्राप्तो ङीष् निषिध्यते। श्रमरस्तु 'न ना कोडं भुजान्तरम्' इति स्त्रीत्वं नपुंसकरवं चाह । क्रचित् कोशे पुंस्त्वमिप दश्यते । क्रोडादिगरी क्रोडेति प्रातिपदिकं पठ्यते । एवं च लिङ्गन्नयेऽपि उदाहरणं निर्वाधम् । स्राकृतिगणोऽय-मिति । कोडादिरिति शेषः । सुजधनेति । बहुच उदाहरगाम् । सु-शोभनं जधनं यस्या इति विषदः । सहनञ् । त्रिकपूर्वादिति । खाङ्गादिति शेषः । सकेशेति । सह केशा यस्या इति बहुब्रीहिः । सहशब्दो विद्यमानवचनः । 'वीपसर्जनस्य' इति सभावविकल्पः। 'खाङ्गाच-' इति प्राप्तस्य निषेधः। 'नासिकोदर-'इति डीष्विकल्पोऽप्यनेन बाध्यत इत्युक्तं स्मारियतुमुदाहरित । विद्यमाननासिकेति । विद्यमाना नासिका यस्या इति बहुर्वीहिः । **नखमुखात् संज्ञायाम् ।** नखमुखादिति समाहारद्वन्द्वः । रोषपूररोन सूत्रं व्याचक्टे-डीष् नेति । 'खाङ्गाच-' इति प्राप्तस्य निषेधोऽयम् । शूर्पण्खेति । राच्नसीविशेषस्य नाम । शूर्पाणीव करहहा यस्या इत्यखपदवित्रहः, संज्ञात्वेन नित्यसमासत्वात् । 'पूर्वपदात् संज्ञायाम्' इति ग्रात्वम् । केवलयौगिकत्वे तु

दित्यर्थः । उरःकृोडेति । स्रीलिङ्गोऽयमिति हरदत्तादयः । तत्रोपसर्जनहस्वत्ने कृते श्रदन्तत्वाद् बीषः प्राप्तिः । श्रमरस्तु 'न ना क्रोडं भुजान्तरम्' इत्याह । रत्नपतिस्तु पुँक्षिङ्गतामाह । गर्गे च क्रोडेति प्रातिपदिकमात्रं पठ्यते न तु टाबन्तमिति गण्यरत्न महोदिश्वकारः । एवं चाविशेषाञ्चिङ्गत्रयेऽप्युदाह्णं बोध्यम् । माधवस्तु—तुदादिगर्गे 'कुड निमज्जने' इति धातावाह-क्रोडः । घष् । क्रोडा श्रश्वानामुरः । टाबन्तोऽयं स्वभा-

मुखा । संज्ञायाम् किम्-ताम्रमुखी कन्या । ४१४ दिक्पूर्वपदान्ङीप् । (४-१-६०) दिक्पूर्वपदात्स्वाङ्गान्ताव्यातिपदिकात्परस्य ङीषो ङीबादेशः स्यात् । प्राङ्मुखी । श्राद्युदात्तं पदम् । ४१६ वाहः । (४-१-६१) वाहन्तात् प्रातिपदि-कान्डीष् स्यात् । ङीषेवानुवर्तते न ङीष् । 'दित्यवाट् च मे दिस्यौद्दी च मे' ।

लीष् भवत्येव । गात्वं तु न । गीरमुखेति । कस्याश्वित्ता । श्वेतं मुखं यस्या इत्यख्य पदिवप्रदः । ताम्रमुखीति । यौगिकोऽयम् । ताम्रं मुखं यस्या इति विप्रदः । दिक्पूर्वपदान्ङीप् । दिक् पूर्वपदं यस्येति विप्रदः । साङ्गादित्यनुवर्तते । प्रातिपदिकादित च । 'श्वन्यतो लीष्' इत्यतो लीषित्यनुवृत्तं षष्ट्या विपरिगम्यते । तदाह—दिक्पूर्वेत्यादिना । प्राङ्मुखीति । प्राग् मुखं यस्या इति विष्रदः । लीषो लीब्विधेः फलमाह—स्राद्धुदात्तं पद्मिति । लीपः पित्तवादनुदात्तत्वे बहुन्नीहिप्रकृतिखरेगान्युदात्तत्वम् । लीषि तु प्रस्ययसरेगान्तोदात्तत्वं स्यादिस्यः । न च स्वतन्त्रो लीबेव विधीयतामिति वाद्यम् , तथा सति प्रागुल्फेस्यादावि ('श्रसंयोगोपधात' इति निषेधं वाधित्वा लीप्प्रसङ्गात् । लीषो लीबादेशविधौ तु 'साङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात' इति विषेधं वाधित्वा लीप्प्रसङ्गात् । लीषो लीबादेशविधौ तु 'साङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात' इति विद्यात्वा लीपः । 'श्रसंयोगोपधात' इति विद्यात्वा लीपः । वाहः । वाह इति पश्चम्यन्तं प्रातिपदिकादिस्यनुवृत्त्यक्षां ते प्रत्याते लीप् इस्यत्विधिः । तदाह—वाहन्तादिति । जीबवानुवर्तत इति । 'श्रन्यतो लीष् इस्यत इति .शेषः । न कीबिति । 'दिक्पूर्वपदात्-' इति पूर्वस्त्रे संनिहितमिष लीव्यहर्गिस् । नुवर्वतेते, श्रसरेतितादित्यर्थः । सरे विशेषः । दित्यौहीति । गवां लिब्रहर्गिमिह नानुवर्तते, श्रसरेतितादित्यर्थः । सरे विशेषः । दित्यौहीति । गवां

वतो विशेषविषयः । कोडादिषु टाबन्तमात्रस्य पाठात् । भुजान्तरमात्रवचनस्य कोड-शब्दस्य बहुत्रीहौ स्वाज्ञलक्ष्मो डीष्विकल्पो भवत्येव । कल्यामाकोडी, कल्यामाकोडा मयूरीति । केशैः सह वर्तत इति—सकेशा । अविद्यमानाः केशा यस्याः सा—अकेशा । सूर्यम्मेखेति । 'पूर्वपदात्संज्ञायाम्—' इति मात्वम् । यदा तु शूर्पवक्षकानि यस्या इति योगमात्रं विवच्यते, न तु संज्ञा, ततोऽसंज्ञात्वाच डीष्विषेधो न वा मात्वम्, तेन राच्चस्यिप योगवृत्त्या शूर्पनखीति भवतीत्याहुः । डीषो डीबादेश इति । 'अन्यतो डीष्' इत्यतो डीषित्यनुवर्तते । 'दिवपृवपदात्—' इति पश्चम्या डीषिति प्रथमायाः षष्ठी कल्य्यत इति भावः । यदि तु स्वतन्त्रो डीप् स्यानाहिं प्राग्नुल्का प्राक्कोडेत्यत्रापि प्रसम्येत । पूर्विक्तसंयोगोपधादित्यस्य निषेधानां चात्रवृत्तौ प्रतिपत्तिगौरविमिति भावः । प्राङिति । 'निपाता आधुदात्ताः' इति पूर्वपदे उदात्ते सित 'बहुवीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरे सिद्ध डीष् प्रत्ययस्वरेगोदात्त इति शेषानिधातः स्यात् , तन्माभूदिति डीषो डीबनुदात्तो विधीयत इति प्राह्मुखीति पदमाद्युदात्तमिति भावः । ४१७ संख्यशिश्वीति भाषायाम् । (४-१-६२) इतिशब्दः प्रकारे भाषा-याम् इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तेन छुन्दस्यिप कवित् । सखी । श्रशिक्षी । 'श्रा धेनवो धुनयन्तामशिक्षीः ।' ४१८ जातेरस्त्रीविषयाद्योपघात् । (४-१-६३) जातिवाचि यञ्च च स्त्रियां नियतमयोपघं ततः स्त्रियां कीष्ट्यात ।

तावत् षर्मासात्मकमेकैकं वयः । 'गर्भाश्च मे वत्साश्च मे' इत्यनुवाके श्रनुकान्तानि वयांसि । तत्र ततीयं वयो दित्यशब्देनोच्यते-इति यजुर्वेदभाष्ये भवस्वामिधूर्तस्वाम्यादि-कृतकल्पभाष्येषु च स्पष्टम् । दित्यं वहतीति विग्रहे 'च्छन्दसि सहः' 'वहश्व' इति रिवः. डपधावृद्धिः, उपपदसमासः । दित्यवाह्शब्दाद् ङीष् , 'वाह ऊठ्' 'एत्येधत्यृठ्सु' इति वृद्धिः, दिल्यौहीति रूपम् । रिवप्रत्ययस्य छन्दोमात्रविषयत्वाद्वेदवान्यसदाहृतम् । लोके तु बाहयतेः क्रिपि, बाहराज्दाद् डीषि, दिल्यौहीति रूपमस्ति । वैदिकप्रकियायासुपन्य-सनीयमप्येतत् सूत्रमेतदर्थमिहोपन्यस्तम् । सख्यशिश्वी । सखिशब्दाद् ऋशिशु-शब्दाच स्त्रियां कीष् निपात्यते भाषायाम् । लौकिकप्रयोगो भाषा । तर्हि नेदे नैव स्या-दिखत आह—इतिशब्द इति । प्रकारे इत्यनन्तरं वर्तते इति शेषः। प्रकारः सजातीयता । भाषायामित्यस्येति । स च इतिशब्दो भाषायामित्यस्यानन्तरं संनिवेश्यते इत्यर्थः । ततश्च भाषायां वेदे चेति फलितम् । नन्वेवं सित भाषायामिति व्यर्थमित्यत त्राह—तेनेति । भाषाग्रह्णेन भाषायां सर्वत्र भवति, वेदे तु कचिदिति लभ्यत इत्यर्थः । सावीति । साविशाब्दाद् बीषि 'यस्येति च' इति खकारादिकारस्य लोपः । भाषायां किम-'सखा सप्तपदा भव' । ऋशिश्वीति । न विद्यते शिश्यर्यस्या इति विग्रहः । श्रशिशुशब्दाद् श्रीष उकारस्य यगा । 'श्रशिश्वी शिशुना विना' इत्य-मरः । छन्दस्यपि कचिदित्यस्योदाहरसमाह—न्त्रा धनवो धनयन्तामशिश्वी-रिति। अशिश्वीशब्दाद् जसि 'दीर्घाजसि च' इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषधाभावरछान्दसः। जातेरस्त्री । श्रर्थे कार्यासंभवाच्छन्दे कार्यं विज्ञायत इत्याह—जातिवाचीति । न च स्त्रियां नियतमिति। स्त्री विषयः-नियमेन वाच्या यस्या इति बहबीहिशा।

वाहः । शिवप्रत्ययान्तस्य वहेरनुकरण्णियम् । 'वहेश्व' इत्यनेन कर्मरणुपपद एव वहेरिंवप्रत्ययविधानात्केवलस्य संभवो नास्तीति सामर्थ्यात्तदन्तविधिरित्यभिप्रत्याह—वाहन्तादिति । न ङीविति । अस्विरित्वादिति भावः । दित्योहिति । कीधि भसंज्ञायां 'वाह ऊठ्', 'संप्रसारणाच्य' इति पूर्वरूपम् । 'एत्येधत्युठ्सु' इति वृद्धिः । साख्यशिश्वीति । सिखशब्दादिशशुशब्दाच कीष् निपालते । न विद्यते शिशुर्यस्याः सा अशिश्वी । भाषायां किम् , सखा सप्तपदी भव । जातेरस्त्री । जात्या स्ववाचकश्वदे लच्यते, अर्थे कार्यासंभवात् । स्वरूपं तु न गृह्यते, अस्त्रीविषयत्वादिलादेवैयर्थाः

'श्राकृतिग्रह्या जातिः— श्रमुगतसंस्थानव्यक्रयेद्यर्थः । तटी ॥ —-'जिङ्गानां च न सर्वभाक् । सकृदाख्यातनिर्पाद्या—'

स्त्रीविषयशब्दो नियतस्त्रीलिङ्गपरः । तथा च श्रस्त्रीविषयादित्यनेन श्रनियतस्त्रीलिङा-दिति विविद्यातम्, नैयस्यलाभायैव विषयग्रहराम् । श्रन्यथा श्रिश्चया इत्येवावद्यदिति मावः । नतु यदि 'नित्यमेकमनैकानुगतं सामान्यम्' इति तार्किकोक्का जातिः, तर्हि शक्कादिगुरास्य नित्यत्वैकत्वपत्ते शक्केत्यादावतिन्याप्तिः श्रीपगवी कठी इत्यादाव-न्याप्तिश्व । 'सवर्षोभ्यः सवर्षासु जायन्ते हि सजातयः' इत्यादिस्पृत्या जननेन यत् प्राप्यते ब्राह्मगात्नादि सा जातिश्चेद्युवत्वादावन्याप्तिः, तथा च युवतितरेत्यत्र 'जातेश्च' इति पुंवत्वनिषेधो न स्यात्-इति चेत्, न-- 'त्राकृतिप्रह्णा जातिः, लिङ्गानां च न सर्वमाक् । सक्टदाख्यातनिर्प्राह्मा, गोत्रं च चरगौः सह ॥' इति भाष्योक्कत्रिविधजाते-र्षिवित्तत्वाद इत्यभिष्रेत्य भाष्योक्तत्रैविध्यं प्रपश्चयति—न्त्राकृतिग्रह्णा जाति-रिति । प्रथमेति शेषः । आकृतिः-अवयवसंनिवेशविशेषः। गृह्यते अनेनेति प्रहृणं व्यञ्जकम्, करणे ल्युट्, सामान्ये नपुंसकम्, श्राकृतिः प्रहणं यस्या इति विग्रहः। उपसर्जनत्वाद 'टिङ्ढाएएन्' इति डीझ । फलितमाह--ग्रानुगतेति । सर्वास घटा-दितत्तवाक्षिषु एकरूपतत्तदाकारव्यक्षयेति यावत् । गृह्यत इति कर्मिण ल्युट्, त्र्याकृत्या प्रहृशा श्राकृतिप्रहृशेति तु द व्याख्येयम् , 'टिड्ढाराज्-' इति बीप्प्रसङ्गात्। तटीति। 'तटं त्रिष्ठ' इत्यमरः । जलसमीपप्रदेश आकृतिविशेषविशिष्टस्तटः, अतस्तटत्वमाकृति-व्यञ्जयत्वाजातिः, श्रतस्तटराज्दस्य जातिवाचित्वादिनयतस्रीलिज्ञत्वादयोपधत्वाच बीषिति भावः । युवत्वादिकमप्याकृतिन्यङ्गधत्वाद् जातिरेव । अनेन प्रथमलत्त्रगोन श्रनुगता-कारप्रत्ययसिद्धा तटत्वादिजातिरुक्का । नन्वेवं सति वृषलत्वादीनां जातित्वं न स्थात्, तदवयवसंनिवेशस्य बाह्मणादिसाधारणत्वेन वृषलत्वादीनां तद्यद्रयत्वाभावादित्याशङ्-क्याह—लिङ्गानां च न सर्वभाक् । सकृदाख्यातनित्रश्चिति । अन्या जाति-रिति शेषः। लिङ्गानामिति कर्मिया षष्ठी । सर्वाया लिङ्गानि न भजत इत्यर्थः । श्रस-

पत्ति त्यायेगाह—जातिवाचि यदिति । श्राकृतिग्रह्णेति । श्रहणमिति करणे ल्युट् । सामान्ये नपुंसकम् । श्राकृतिर्प्रहणं यस्या इति बहुन्नीहिस्तदेतरफिततमाह—श्रमुगतसंस्थानित्यादि । वषते नाह्मणादिन्यावृत्तसंस्थानाभावादन्यापिरिति लक्षणान्तरमाह—लिङ्गानां चेत्यादि । चकारो भिषकमो निर्शाह्मत्यस्थानन्तरं बोध्यः । तिङ्गानामिति कर्मणि षष्ठी । न सर्वभागिति । सर्वाणि लिङ्गानि न भजतीत्यर्थः । स्वशब्दस्य लिङ्गापेच्त्वेऽपि गमकत्वाद्भजो रिवः समासश्च भवस्येनित नात्र सामध्यान्

'असर्व जिङ्गस्वेन सत्येकस्यां व्यक्नौ कथनात्थन्तरे कथनं विनापि सुभ्रह। जातिः' इति जल्लान्तरम् । वृषजी । सत्यन्तं किम्-शुक्रा । सकृदित्यादि किम्-देवदत्ता ।

#### ---'गोत्रं च चरगैः सह ।'

मर्थसमास त्रार्षः । सकृदित्यतः पूर्वम् एकस्यां व्यक्ताविति शेषः । त्राख्यातेति भावे क्कः. उपदेश इत्यर्थः । निर्माह्येत्यस्य व्यक्तयन्तरे उपदेशं विनापि सुगमेत्यर्थः, निरित्यप-सर्गवशात । निर्माह्येत्यनन्तरमन्या जातिरिति शेषः । फलितमाह-ग्रसर्वेति । एकस्यामिति । एकस्यां व्यक्तौ वृषत इत्युपदेशाद् व्यक्त्यन्तरे तदुपदेशं विनापि सुगमेति यावत् । लुज्जाणान्तरमिति । जात्यन्तरमित्यर्थः । स्रन्यथा उक्ततटत्वादि-जातेरेव 'त्राकृतित्रहणा जातिः' इत्युक्कलच्नणादन्यदिदं लच्नणामिति स्यात्, नहीदं युज्यते, तटस्य सर्वलिङ्गत्वात्। चूषलीति। वृषलत्वं ह्यसर्वलिङ्गम्, नपुंसकत्वाभावात्, एकस्यां व्यक्तौ वृषत्तत्व उपदिष्टे सति तदपत्यसद्दोदरादिषु तदुपदेशं विना तस्य सुम्रहत्वात् सकृदाख्यातनिर्माह्यं चेति भावः । ब्राह्मसारवं तु पुत्रपौत्रादौ यद्यपि न सुग-मम् , ब्राह्मगात् च्रित्रयायामुत्पन्नस्य ब्राह्मग्रत्वाभावात् । तथापि पित्रादौ सुगममेव । एवं च्चत्त्रियत्वं वैश्यत्वं च तत्पित्रादावेव सुग्रहम् । सत्यन्तं किमिति । श्रस्वेलिङ्ग-त्वे सतीति किमर्थमित्यर्थः । शुक्लेति । बलाकेति शेषः । 'गुगो शुक्कादयः पुंसि गुगितिङ्गास्तु तद्वति' इति कोशाद् विशेष्यनिष्नतया त्रिलिङ्गत्वादसर्वेलिङ्गत्वाभावात् शुक्कत्वं न जातिः । श्रवयवसंस्थानन्यङ्ग्यत्वाभावाच पूर्वलच्चरामपि । देवदत्तेति । . संज्ञात्वेन नपुंसकलिङ्गहीनतया श्रसर्वेलिङ्गत्वेऽपि न सकृदाख्यातनिर्घाह्यत्वमिति भावः। श्रनेन द्वितीयलच्चरोन जनननिमित्तकब्राह्मरात्वादिजातिस<del>ङ्</del>ग्रहः । नन्वेवमपि श्रीपगवी कठीत्याद्यसंग्रहः, श्रीपगवत्वादेरनुगतसंस्थानव्यङ्गयत्वाभावात्, सर्वतिङ्गत्वाचेत्यत श्राह-गोत्रं च चर्गौः सहेति । जातिरित्यनुषज्यते । गोत्रशब्देन श्रपत्यं विवित्ततम्, भावः शङ्कथः । वृषलीति । एकस्यां हि व्यक्ती वृषलत्वे कथिते तदपत्यतत्सहोदरादौ कथनं विनापि तस्य सुप्रहत्वादिति भावः । देवदत्तेति । नन्वत्र परिणामभेदेन द्रव्यभेदाभ्यपगमे स्यादेवातिप्रसङ्गः । एकस्यां व्यक्तौ देवदत्तत्वे कथिते व्यक्तयन्तरे कथनं विनापि तस्य सुप्रहत्वात् । मैवम् । परिग्णामभेदेन द्रव्यभेदस्य प्रामाग्रिकैरन-भ्युपगमात् । अभ्युपगमे वा समानकालतया व्यक्तयन्तरस्य विशेषणात् , तथा च यस्यां व्यक्तौ देवदत्तत्वं कथ्यते तत्समकालमन्या देवदत्तव्यक्तिरप्रसिद्धित न देवदत्तत्वं

जातिः । वृषलत्वादिस्तु भवत्येव तदीयपितृभात्रादिषु तस्य सुप्रहत्वादिति दिक् ।

श्रपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येतृवाची च शब्दो जातिकार्यं ज्ञभत इत्यर्थः । श्रीपगवी । कठी । कलापी । बहबुची । ब्राह्मखीत्यत्र तु शार्क्तरवादिपाठान्छीना

न तु '-पौत्रप्रसृति-'इति पारिभाषिकम् ,व्याख्यानात्। ऋत एवानन्तरापत्यप्रत्ययान्ते श्रव-न्तीत्यत जातिप्रयक्को डीषिति 'अनुपसर्जनात्' इति सूत्रस्थभाष्यं संगच्छते । शब्देन्दु-शेखरे त पारिभाषिकमेव गोत्रमिह विविद्यतिमिति प्रपश्चितम् । चरणशब्दस्त शाखा-ध्येतरि प्रसिद्धः । चरणैः सह गोत्रं जातिरिति लभ्यते । गोत्रं चरणाश्च जातिरिति यावत । यद्यपि अनुगताकारप्रत्ययवेद्या जननिवेशषप्रयुक्ता चेति द्विविधेव जातिलोंके प्रसिद्धा, तत्र गोत्रचरणा नान्तर्भवन्ति, तथापि 'त्रातस्मिन् तच्छ् ब्दस्तद्वाचिषु शब्देषु तत्कार्यार्थः' इत्यभिप्रेख व्याचष्टे--श्रपत्यप्रत्यपान्त इत्यादिना। गोत्रसुदाहरति-श्रीपगवीति । उपगोरपत्यं स्त्री इत्यर्थे 'तस्यापत्यम्' इत्यणि 'टिङ्ढाण्ज्-' इति डीवं बाधित्वा परत्वादनेन डीष् । स्वरे भेदः । चरणामुदाहरति-कठीति । कठेन प्रोक्न-मधीयानेत्यर्थः । कलापीति । बैशम्पायनान्तेवासित्सन्त्रनवन्धनो शिनिः । 'कठचर-काल्लुक्' इति तस्य लुक् । ततः 'तदधीते' इल्यगः 'प्रोक्वाल्लुक्-' इति लुक् , ततो कीष्। चरणविषये उदाहरणान्तरमाह—बह्वनृचीति । बहव ऋनः अध्येया यस्या इति विग्रहः 'ऋक्पूर्व्यः पथामानन्ने' श्रमुचवहरूचावध्येतर्येव' इत्यकारः समासान्तः ततो डीष् । 'पुराकल्पे तु नारीणां मौजीबन्धनिमध्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ।' इति यमादिस्पृतिः । नतु 'लिङ्गानां च न सर्वभाक्' इति 'गोत्रं च चरगौः सह' इति च जातिलक्षणे ब्राह्मणीति परित्यज्य वृषत्ती श्रौपगवी इत्येवं कृत उदाहृतमित्यत श्राह—ब्राह्मगीत्यनेति । ब्रह्मगुः अपलम्लिये 'तस्यापसम्' इसिंग 'ब्राह्मोऽजातौ'

उक्कलच्चाह्यानाकान्तत्वानृतीयं लच्चणमाह—गोत्रं च चरणैः सहेति । श्राप्या-चिकारादन्यत्र लौकिकं गोत्रम् । चरणः शाखाण्येता । तदेतत् फलितमाह—ग्राप-त्यप्रत्यपान्त इति । श्रत्र व्याचख्युः—नाडायनं बहब्चिमिदिमिति नपुंसकप्रयोग-दर्शनात् सर्विलिक्षौ गोत्रचरणौ, श्रतः पृथग्लच्चणं कृतम् । तेनात्र 'लिक्षानां च न सर्वभाक्' इति द्वितीयलच्चणेन गतार्थता न शक्क्योति । श्रीपगचीति । श्रर्यणन्त-लच्चणं डीपं परत्वादयं वायते । एवं चापत्याधिकारे श्रीपगचीति प्रतीकसुपादाय 'टिड्डाण्यक्—' इलादिना डीविति व्याचचाणा उपच्या इति भावः । केचिनु श्रपत्या-चिकारादुत्तरत्रैव लौकिकं गोत्रं गोत्रशब्देन गृष्ठते नान्यत्रेति पारिभाषिकगोत्रप्रत्यान्त एव जातिकार्यं लमते न त्वपत्यप्रत्यान्तः । 'गोत्रं च चरणैः सह' इति वचनस्यापत्या-चिकाराद्विभावित्वात् । तथा चापत्यार्थे श्रीपगवीति डीबन्त इति प्राचासुक्तः सम्यगे-वेलाहुः । कटीति । कठेन प्रोक्तमधीयाना वा 'कलापिवैशैपायनान्तेवासिभ्यश्व' इति ङीष्वाध्यते । जातेः किम्-सुयडा । श्रश्नीविषयात् किम्-बलाका । श्रयोपधात् किम्-चित्रया । 'योपधप्रतिषेधे हयगवयसुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः' (वा २४११) । हयी । गवयी । सुकयी । 'हलस्तिख्तिस्य' (स् ४७२) हति यलोपः ।

इति दिलोपाभावे त्र्यादित्रद्धौ ब्राह्मग्राशब्दः । स्त्रियां त जातिलक्तग्रं बीषं बाधित्वा 'शाईरवाद्यओ डीन्-' इति डीन् , शाईरवादिगरो तत्पाठस्य निरवकाशत्वादिति भावः । तदेवं जातिस्वरूपमुक्त्वा भीष्विधौ तद्ग्रह्णस्य प्रयोजनं पृच्छति—जातेः किमिति । मुरांडिति । मुराङत्वं नाम विलुप्तसर्वकेशत्वम् । तत्तु नाकृतिन्यङ्ग्यम् , केशदशायामपि तदाकृतेः सत्त्वात् । नापि 'लिङ्गानां च-' इति लच्चगुलच्चितम् . सर्व-लिङ्गत्वात् । नापि गोत्रचरसान्तर्भृतम् । अतो न जातिरिति भावः । ऋस्त्रीविषयात किमिति । विषयग्रहणल्भ्यं नियतत्वं प्रवेश्य ग्रनियतस्त्रीलिङ्गादिति किमर्थमित्यर्थः । बलाकेति । पित्तवर्गे 'बलाका बिसकरिठका' इत्यमरः । बलाकात्वस्य त्राकृतिव्य-ङ्ग्यतया जातित्वेsपि नियतस्त्रीलिङ्गत्वान डीषिल्यर्थः । यद्यपि बलां कायतीति यौगि-करवे त्रिलिङ्गत्वमस्ति, तथापि प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये स्त्रीलिङ्गान्यलिङ्गरहित्सिन्नादित्यर्थी विविचत इति न दोषः. जातिविशेषे नियतस्त्रीलिङ्गत्वात् । भाष्ये तु स्रनियतस्त्रीलिङ्ग-त्वमङ्गीकृत्य अजादित्वाद्यविति समाहितम् । च्वित्त्रयेति । 'लिङ्गानां च न सर्वभाक्' इति जातिलक्क्यासत्त्वेऽपि योपथत्वाच बीषिति भावः। योपध्यतिषेधे हयगवयेति । वार्तिकृमिदम् । हयादीनां योपधत्वेऽपि बीष् वाच्य इत्यर्थः । हयीति । अश्वा प्रसिद्धा । गवयीति । गोसदशश्रवुष्पाञ्जातिविशेषः । मुकयीति । चतुष्पाञ्जातिविशेषः । हल इति । मनुष्यशब्दात् स्त्रियां बीषि मनुष्य ई इति स्थिते 'हलस्तद्वितस्य' इति यकारस्य लोपे 'यस्येति च' इत्यकारलोपे मनुषीति रूपमित्यर्थः । 'इलस्तद्धितस्य'

वैशंपायनान्तेवासित्वारिग्रानिस्तस्य 'कठचरकाल्लुक्' इति लुक् । अध्येत्रग्रस्तु 'प्रोक्काल्लुक्' इस्रोनन । वह्नुचीति । बहुय ऋचोऽध्येतन्या यया सेति बहुनीहिः । 'अनृचबहकुचावध्येतयेंव' इति वचनाद् 'ऋक्प्रच्यूः-' इति अप्रस्यः समासान्तः । ययपि
स्त्रीग्रामध्ययनं प्रतिषिद्धम् , तथापि पुराकल्पे स्रेतदासीत् । तदाह यमः—'पुराकल्पे
तु नारीग्रां मौडीबन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवैचनं तथा ।' इति ।
यदा—मा नामाध्यगीष्ट तद्वंश्यत्वात्ताच्छुच्यं भविष्यति, यथाऽनधीयानेऽपि माग्रावके ।
आस्रागीत्यत्रेति । एवं च प्राचो बीद्धदाहरग्रं प्रामादिकमिति भावः । मुग्रेडिति ।
मुग्रेडित ।
मुग्रेडित । मुग्रेडित । क्रांच्यानान्तुग्रेवते । 'च्त्त्राद्धः' इत्यप्रसे
घविषानाद्रोत्रवत्त्वात्रा, 'लिङ्गानां च न सर्व-' इत्यादिलच्गा च जातिः । योपधप्रतिषेध इत्यादि । गौरादिषु गवयादय इदानीन्तनैः प्रचिप्ता इत्यस्मादेव वार्तिकादिः-

[ 'मनोर्जातावर्ज्यतौ षुक्च' (स् ११६२) ]। मनुषी। 'मत्स्यस्य ड्याम्' (वा ४१६८) । मत्सी। ४१६ पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च । (४–६४) पाकाद्युत्तरपदाज्जातिवाचिनः स्नीविषयादिष ङीष्स्यात् । स्रोदनपाकी। शङ्कुकर्णी। शालपर्णी। शङ्कुपुष्पी। दासीफली। दर्भमूली। गोवाली। स्रोपिधिवशेषे रूढा एते। ४२० इतो मनुष्यजातेः। (४-१-६४) ङीष्स्यात् । दाषी। योपधादिष, उदमेयस्यापत्यं स्त्री स्रोदमेयी। मनुष्येति किम्-तितिरिः।

इति लोपप्रवृत्तये यकारस्य तिद्धतावयवत्वं दर्शयितुमाह—मनोर्जाताविति । तिद्ध-ताधिकारे श्रपत्याधिकारस्थमिदं सूत्रम् । मनुशब्दादपत्ये श्रव्यतौ प्रत्ययौ स्तः, प्रक्रतेः षुक्च, प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन जातौ गम्यायामिति तदर्थः । मत्स्यशब्दाद हीषि यका-रस्य तद्भितावयवत्वाभावादप्राप्ते लोपे आह—मतस्यस्य ङ्यामिति । 'सर्यतिष्य-' इति सूत्रे वार्तिकमिदम् । मत्स्यस्यावयवस्य यकारस्य लोपः स्याद् ङ्यामेवेति नियमा-र्थमिदम । मत्सीति । कीषि यकारलोपे 'यस्येति च' इति लोप इति भावः । इता किम-मात्स्योऽवतारः। पाककर्ण। 'जातेरस्त्रीविषयात्-' इति पूर्वसूत्रेरीव सिद्धे किमर्थ-मिद्मित्यत श्राह स्त्रीविषयादपीति । नियतस्त्रीलिङ्गादपीत्यर्थः । नियतस्त्रीलिङ्ग-त्वात पूर्वेगाप्राप्तिरिति भावः । जातिवाचित्वं दर्शयितमाह—स्रोपधिविशेषे रूढा इति । श्रवयवव्युत्पत्तिरिहता इत्यर्थः । इतो मनुष्यजातेः । शेषपूर्णेन स्त्रं व्याचष्टे - डीष् स्यादिति । इदन्तान्मनुष्यजातिवाचिनः स्रियां डीष्स्यादित्यर्थः । सीप्रत्ययविधिषु श्रत इत्यनुवृत्तेरिदन्तादु 'जातेरस्रीविषयात्-' इत्यप्राप्ती वचनम् । दासीति । दस्तस्यापत्यं स्त्री इत्यर्थे अत इत्रि, अक्कोपः, आदिशृद्धः, डीष्, 'यस्येति च-' इति इकारलोपः । 'गोत्रं च चरगैः सह' इति जातिवाचित्वम् । दत्तः प्रजापति-विशेषः । योपधादपीति । श्रयं नीषिति शेषः । पुनर्जातिमहरोन योपधमहरास्य श्चनुक्त्यभावबोधनादिति भावः । श्रौदमेयीति । उदमेयो नाम कश्चित् , तस्यापत्यं स्त्री इत्यर्थे 'त्रत इज्', 'यस्येति च' इलाक्कोपः, त्रादिवृद्धिः, त्रौदमेयिशान्दाद् डीष् . 'यस्येति च' इति इकारलोपः । तिचिरिरिति । तितिरिः पन्निजातिविशेषः । स्त्रियां

ज्ञायत इति कैयटादयः । पाककर्षा । जातेरिखनुवृत्तेर्नेह । बहुपुष्पा, बहुफला शाखा । एवं हि पूर्वेणैव सिद्धे किमनेन स्त्रेगेखाशङ्कयाह—स्त्रीविषयादपीति । इतो मनुष्य । इतः किम् , विट् । दरद् । विट्शब्दात् 'जनपदशब्दात् च्नित्रयादव्' इखम्, दरच्छब्दातु 'झव्मनाध-' इखम् । तयोः 'अतश्च-' इति लुक् । यस्तु

भ सूत्रमिदमत्र मूलेऽन्यकौमुदीपुस्तकेषु न दश्यते, नाप्यन्यटीकाकृतां संमतम्,
 किन्तु बालमनोरमानुरोघादिह् निवेशितम्।

४२१ ऊकुतः । (४-१-६६) उकारान्ताद्योपधान्मनुष्यजातिवाचिनः स्वियामृह् स्यात् । कुरूः । 'कुरुनादिभ्यो ख्यः' (स् ११६०) । तस्य 'स्वियामवन्ति-' (स् ११६४) इत्यादिना लुक् । श्रयोपधात् किम्-श्रध्वर्युः । 'श्रप्राचिजातेश्वारञ्ज्वा-

हीष् न, श्रमनुष्यजातिवाचित्वादिति भावः । 'श्लीपुंसयोरपत्यात्विच्चनुष्यय्पदोरगाः ।' इत्यमरकोशाद्यं श्लियामिप भवति, द्विपात्वात् । ऊङ्कृतः । 'श्रयोपधाद्' इति 'भनुष्यजातेः' इति चानुर्वतते, उत इति तर्द्विशेषणम्, तदन्तविधिः । तदाह—उकारान्तादित्यादिना । कुरूरिति । कुरुष्तेत्रस्य राजा कुरुः, तस्यापत्यं श्लीद्धर्थः । 'गोत्र च चरणैः सह' इति जातित्वम् । कुरुशन्दाद् क्रिष्ट सवर्णदीर्घः । क्रिष्ट दीर्घोच्चारणस्य प्रयोजनं भाष्ये स्पष्टम् । 'तस्यापत्यम्' इत्यणमाशङ्क्ष्याह—कुरुनादिभ्यो एय इति । श्रपत्याधिकारस्थिनंदं स्त्रम् । श्रनेन स्त्रेण श्रणपवादो एयप्रत्यय इत्यथः । तर्दि स श्रूयेतेत्वत श्राह—तस्यति । श्रध्वर्युरिति । श्रध्वर्युशाखाध्यायिनीद्धर्यः । चरणत्वाद् जातित्वम् । 'पुरायुगेषु नारीणां मौजीबन्धनमिष्यते । श्रध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ।' इति यमादिस्पृतिः । श्रप्राणिजातेश्चिति । वाचकानामिति श्रषः । रज्ज्वादिभिन्नानामप्राणिजातिवाचकानामिप कङ उपसंख्यानमिद्धर्थः । नन्त्र उत्त इति संबध्यते वा १ न वा, नायः, श्रलाबृरिति भाष्योदाहरणविरोधान्, श्रलाबृर्शब्दस्य कदन्तत्वात् । न द्वितीयः, श्रदन्तादिप श्रप्राणिजातिवाचिन कडापत्तेरित्यत

वैश्यपर्यायो विट्शब्दः सोऽपि प्रत्युदाहरणिमिलाहुः । दात्तीति । 'श्रत इन्' गोन्नलच्या जातिः । श्रदन्तत्वामावादप्राप्तो लीष् विधीयते । योपधादपीति । 'जातः' इत्युवर्तमाने पुनर्जातिप्रह्यादिति भावः । उदमयस्यति । उदकं मेयं यस्य उदम्यः । 'उदकस्योदः संज्ञायाम्' इत्युदादेशः । इत्र उपसंख्यानमजात्यर्थम् । सौतंगमी । निवृत्तावर्थे 'वुन्छ्य्य्-' श्रादिस्त्रेग् सुतंगमादिभ्य इत्र् , न चायमिनन्तो जातिः । उद्भुतः । कारो 'नोक्धात्वोः-' इति विशेषणार्थः । श्रन्यया यवाय्वा यवाग्वै इत्यन्त्रापि स निषेधः स्यात् । दीर्घीश्वारणं तु श्वश्रूशब्दार्थम् । श्रन्यत्र सवर्णादीर्घेणापि सिद्धः । कुरूरिति । तिज्ञविशिष्टपरिभाषया स्वादयः । श्रत्र व्याच्वते—'ययेकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन प्रह्णात्स्वादय इति व्याख्यायेत तिर्हे कार्षे कुडये इत्यादाविष एकवचनमुत्सर्गतः ' इति सुः प्रवर्तेत 'तद्वारणाय 'श्रप्रख्यः' इति प्रसज्यप्रतिषेधाभ्युप्पमे तु प्रकृते दोषः । श्वश्रूरित्यत्रैकादेशाभावाक्षिक्तविशिष्टपरिभाषाया श्रावश्यकत्वाच । श्रत एव रमा इत्यत्र 'एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन प्रह्णात् स्वादयः' इति मनोरमादौ न व्याख्यातिमिति । श्रध्वर्युरिति । श्रध्वर्युशाखाध्यायिवंशोद्भवेति वर्षः । चरणलच्चणेयं जातिः । श्रथ्वरं यातीति विग्रहे 'मृग्यवादयक्ष' इत्यौगादि-वर्षः । चरणलच्चणेयं जातिः । श्रथ्वरं यातीति विग्रहे 'मृग्यवादयक्ष' इत्यौगादि-

दीनासुपसंख्यानम्' (वा २४०२) रज्ज्वादिपर्युदासादुवर्णान्तेभ्य एव । श्रलाब्वा। कर्कन्थ्वा । श्रनयोदीर्घान्तत्वेऽपि 'नोङ्धात्वोः' (सू ३७२१) इति विभक्खुदात्त-त्वप्रतिषेध ऊरुः फलम् । प्राणिजातेस्तु कृकवाकुः । रज्ज्वादेस्तु रज्जुः, हतुः । प्र२२ बाह्वन्तात्संक्षायाम् । (४-१-६७) क्रियामुङ् स्यात् । भद्रबाहुः । संज्ञा-यां किम्-वृत्तबाहुः । ५२३ पङ्गोश्च । (४-१-६८) पङ्गृः । 'श्रग्रस्योकारा-

श्राह<del>-रज्ज्वादिपर्युदासादिति ।</del> उत इति न संबध्यते । श्रदन्तेषु नाति-प्रसङ्गः, 'निजवयुक्तमन्यसदशाधिकरणा तथा हार्थगितः' इति न्यायेन रज्ज्वादि-सदृशानामुवर्णान्तानामेव प्रहृणादिति भावः । श्रालाञ्चेति । श्रालावृशः ब्दादृङ् सवर्ग्यदीचें श्रलावृशब्दाद् ऊब्न्तात् सुबुत्पत्तिः । टायां यगादेशे श्रलाब्वा इति रूपम्। एवं कर्कन्ध्रराव्दाव्द्रन्तात् टायां कर्कन्थ्वा इति रूपम्। 'कर्कन्ध्र्वदरी' इत्यमरः, 'तुम्ब्यलाबूरुभे समे' इति च । नतु ऊदन्तत्वादनयोरूङ्विधिव्यर्थे इत्यत ब्राह्— श्रनयोरिति । कृकवाकुरिति । पिन्नजातिविशेषः । श्रत्र मनुष्यजातित्वाभावात पूर्वेगापि न बीष् । बाह्यन्तात्संज्ञायाम् । 'ऊनुतः' इत्यत अक्तियनुवर्तते, 'स्नियाम्' इत्यधिकृतम् , प्रातिपदिकादिति च । तदाह—स्त्रियामूङ् स्यादिति । भद्रबाहू-रिति । कस्याश्चित्संज्ञा । संज्ञायां किमिति । संज्ञायामित्येतत् किमर्थमिति प्रश्नः। वृत्तबाहुरिति । वृत्तौ बाहू यस्या इति विग्रहः । स्त्रियामपि नोङ् । पङ्गोश्च । ऊङिति सूत्रशेषः । भन्नपादत्वं पङ्गुत्वं न जातिः, श्रासीने शयाने च श्राकृत्या दुर्प्रहत्वात् , एकस्यां व्यक्तौ विकलपादोऽयं पङ्गुरिति पङ्गुत्वस्योपदेशेऽपि व्यक्तयन्तरेषु त्रासन-शयनायवस्थेषु तस्य दुर्भहत्वात् , गोत्रचरणानन्तर्भावाच । ततश्च 'ऊङ्कतः' इत्यप्राप्ती वचनमिद्म् । श्वशुरस्येति । वृत्त्यादौ पठितमिद्म् । चकाराद् ऊङनुकुष्यते । श्वशुरस्य स्त्री इत्यर्थे पुरोगलक्त्रेगो कीषि प्राप्ते तदपवाद ऊङ् , तत्सिन्नियोगेन रेफादका-रस्य शक्तरीद्रकारस्य लोपश्चेत्यर्थः । न च वकारादकारस्य लोपः शङ्क्यः, 'त्र्यन्त्यबाधेऽ

केन श्रेष्वरशब्दस्यान्तलोपो याधातोः कुप्रत्ययश्च । पर्युदासादिति । यदि स्त्राहुत इति गृक्षते तर्हि श्रलाब्वादावृङ् संभवो नेति भावः । श्रलाब्वेत्यादि । प्रथमान्तं द्वितीयान्तं वा नोदाहृतम् । वच्यमाग्पप्रयोजनस्य तत्रासंभवात् । नोङ्धात्वोरिति । कङ्धात्वोर्यग्धः परे शसादय उदात्ता न स्युरिति स्त्रार्थः । पङ्गोश्च । श्रजालर्थ-भिदम् । पङ्गुशब्दो हि गुग्रवाची । श्वश्चरस्येति । पुंयोगलक्त्यो डीषि प्राप्ते कङ् तत्संनियोगन च विधीयमानो लोपः संनिहितत्वाद् श्रन्तस्यैवाकारस्य न त्वादेः । एतच

कारकोपश्च' (वा ४०३६)। चादूङ् । पुंचोगलचग्गस्य ङीघोऽपवादः। लिङ्गविशिष्ट-परिभाषया स्वादयः । श्वश्नः। ५२४ ऊरूत्तरपदादीपम्ये । (४-१-६६) उपमानवाचिपूर्वपदमूरूत्तरपदं यखातिपदिकं तस्मादूङ् स्यात् । करभोरूः। ५२५ संहितशफलत्तृण्वामादेश्च । (४-१-७०) त्रनीपम्यार्थे सूत्रम् । संहितोरूः ।

न्त्यसदेशस्य' इति वचनात् । 'यस्येति च' इति तु नात्र भवति, ईकारे तिद्धते च त'द्विधानात् । ननु श्वश्रूरित्यत्र कथं स्वादयः, 'ङ्याप्प्रातिपदिकात्' इत्यधिकृत्य तद्विधेः, श्रस्य च ड्याबन्तत्वाभावात् , ऊङन्तस्य च प्रत्ययान्तत्वेन प्रातिपदिकत्वाभावादित्यत श्राह—लिङ्गविशिष्टति । 'प्रातिपदिक प्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्' इति परि-भाषयेत्यर्थः । वस्तुतस्तु 'श्वशुरस्य-'इति वचनममूलकमेव, भाष्ये श्रद्दष्टत्वाद् 'ङ्गाप्प्राति-पदिकात्' इति सूत्रस्थभाष्यविरोधाच । तत्र हि 'ख्याप्प्रातिपदिकात्' इत्यत्र ऊङोऽपि प्रहर्णं कर्तव्यभित्याचिप्य जनर्णान्तादूङ् निधीयते, तत्र सनर्णदीर्घे एकादेशे कृते पूर्वा-न्तत्वेन प्रातिपदिकत्वताभादेव सिद्धमित्युक्तम् । यदि ह्यक्तरीत्या श्वश्रूशब्दो व्युत्पाधते, तर्हि रेफादकारस्य लुप्तत्वेन एकादेशाप्रसक्तेस्तदसङ्गतिः स्पष्टैव। तथा च श्वश्र्रित्य-न्युत्पन्नं प्रातिपदिकमिति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम् । **ऊरूत्तर ।** ऊरः उत्तरपदं यस्येति बहुवीहिः । प्रातिपदिकादित्यनुवर्तते । उत्तरपदेत्यनेन पूर्वपदमाचिप्तम् , श्रीपम्ये इति तत्रान्वेति । उपमीयते अनयेत्युपमा उपमानम् , उपमैव औपम्यम् , स्वार्थे ध्यन् । तदाह—उपमानवाचीति । करभोरूरिति । करभाविव छरू यस्या इति विग्रहः। 'मिएवन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः' इत्यमरः । करभोरुत्वस्याजातित्वादप्राप्तौ वचनम् , ऊर्वाकृतेः करभसदशपुरुषोरुसाधारगत्वेन करभसादश्यघटितकरमोरुत्वस्य त्राकृतिग्राह्यत्वाभावात् , त्रसर्वलिङ्गत्वाद्यभावाच । उपमानवाचीति किम् <sup>१</sup> वृत्तोरुः, करभोपमोरुरित्यादौ नोङ् , करभशब्दस्य करभसदृशे अवृत्त्या उपमानवाचित्वाभावात्। संहितशफ । संहित राफ लच्चरा वाम एतत्पूर्वपदादप्यूकत्तरपदादृङ् स्यादित्यर्थः । पूर्वेरोव सिद्धे किमर्थमित्यत आह—अनीपम्यार्थमिति । संहितोक्तिति

वचनं 'श्रघुरः श्रश्रवा' इति निर्देशसिद्धार्थकथनपरम् । अतोऽपि प्रथमाकारस्य लोपे न शङ्कथः । ऊरूत्तरपदाद् । उपमीयतेऽनयेत्युपमा, तस्या भाव औपम्यम् । उत्तर-पदेन पूर्वपदिमहान्त्रिप्यते, तदेतत्फिलितमाह—उपमानवान्त्रिपृर्वपदिमिति । कर-भोक्तिरिति । 'मिणिबन्धादाकिनिष्ठं करस्य करभो बहिः', तद्वद्र्ह्रं यस्याः सा । 'धात्री-कराभ्यां करभोपमोरुः' इस्रत्र त्र्ङ् न । करभशब्दस्योपमानवान्त्रितेऽपि पूर्वपदत्वा-भावात् । औपम्ये किम् , वृत्तोरुः । ऊर्वन्तादिति वक्तव्ये उत्तरपदग्रह्णां हस्तिस्वाम्यू-रुरिस्त्रत्र मामूदिस्रेवमर्थम् । अत्र हि हस्तिन इव स्वाम्यूक् अस्या इति विग्रद्दः । तथा

सैव शफोरूः, शफौ ख़ुरौ ताविव संश्विष्टत्वादुपचारात् । जन्नगशब्दादशे श्राद्यच् जन्नगोरूः । वामोरूः । 'सद्दितसहाभ्यां चेति वक्रब्यम्' (वा २४०३) । हितेन सह सहितौ ऊरू यस्याः सा सहितोरूः । सहेते इति सहौ ऊरू यस्याः सा सहोरूः।

संहितौ संश्विष्टौ ऊरू यस्या इति विग्रहः । सैव शफोरूरिति । संहितोरूरेव शफोरू-रित्यनेनोच्यत इत्यर्थः । शफराब्दं विकृणोति-शफौ खराविति । यद्यपि 'शफं क्लीबं खुरः पुमान्' इत्यमरः, तथापि 'शफः खुरे गवादीनाम्' इति चन्द्रकोशात् पंस्तव-मिति भावः । नत् शफत्वमुर्वोः प्रत्यच्चविरुद्धमित्यत श्राह—ताविवेति । यतः शफाः विव. अत ऊरू राफराब्देनोच्येते इत्यर्थः । कुतस्तत्सादृश्यमित्यत आह—संनिध्यष्टत्वा-दिति । तर्श्वपमानवाचिपूर्वपदत्वादेव सिद्धमित्यत त्राह—उपचारादिति । शफवद वास्तवं संश्विष्टत्वमवलम्बयं राफत्वस्य श्रारोपादित्यर्थः । एवं च राफराब्दात् तत्सा-दृश्याप्रतीतेर्नोक्कदोष इति भावः । लक्क्स्योक्किरित । लक्क्स्यो इक्क्स्यस्या इति विग्रहः । नन मार्दवादिगुरापर्यायस्य लक्तराशब्दस्य कथमूरुशब्दसामानाधिकररायमित्यतः श्राह-लचराशब्दादिति । लचरामनयोरस्तीति विभ्रहे लचराशब्दाद् 'श्रश्रश्रादिभ्योऽच' इत्यच्प्रखय इत्यर्थः । तथा च लच्चरायुक्तौ इत्यर्थलाभादिह नोक्वदोष इति भावः । वामोरूरित । वामी लुन्दरी ऊरू यस्या इति विप्रहः । वामी वल्पप्रतीपौ द्वौ इत्यमरः । स्विहतेति । सहित सह-श्राभ्यां परो य ऊरूराब्दः, तस्मादपि ऊङ स्या-दिति वक्तव्यमित्यर्थः । नतु संहितप्रहृगोनैव एकदेशविकृतन्यायेन सिद्धे पुनः सहि-तप्रहृणां व्यर्थमित्यत त्राह—हितेनेति । हितेन सहेति विप्रहे 'तेन सह-' इति बह-त्रीहौ 'वोपसर्जनस्य' इति सभावे सहितराब्द इत्यर्थः । ननु सहराब्दस्य विद्यमान-वचनत्वे सहोरूरित्यत्र सहराज्दप्रयोगो व्यर्थ इत्यत आह—सहेते इति । रतिका-

वोर्वन्तत्वेऽपि ऊरूत्तरपदत्वसिह् नास्ति । स्वाम्यूरुशन्दस्यैवोत्तरपदत्वात् । संहित । अधितादिपूर्वपदसूरूत्तरपदं यत् प्रातिपदिकं तस्माद्ङ् स्यात् । शफाविति । यद्यप्य परेश अभि खरः पुमान् इति नपुंसकतोका, तथापि शफशन्दस्य पुंस्त्वमि प्रामाशिकमेव । 'शफाविव जर्भुरागा' इति श्रुतेः । 'शफः खरे गवादीनां मूले विट-पिनामिप' इति हेमन्द्रकोशाच । वामो स्तिति । वामौ सुन्दरौ ऊरू यस्या इति विग्रहः । कथं तर्हि 'पीवरोघ पिवतीव वर्हिगाः' इति कुमारः । जङ्मावे हि पीवरोरो इति स्यात् । जङ्शेह विधायकं नास्ति । अत्राहुः—संक्षपूर्वकविधरनित्यतया संबुद्धि-ग्रगाभावादिति स्थितस्य गतिक्षेयेति । हितन सहिति । 'समो वा हिततत्वारोः' इति न्युत्पादितः सहितशब्दस्तु नेह ग्रक्षते, एकदेशविकृततया संहितन

यद्दा विद्यमानवचनस्य सहश्रब्दस्य ऊर्वतिशयप्रतिपादनाय प्रयोगः। ५२६ संज्ञा-याम्। (४-१-७२) कद्रुकमण्डल्वोः संज्ञायां श्रियामूङ् स्यात्। कद्रुः। कम-यडल्: । संज्ञायां किम्-कद्युः । कमयद्वलुः । अच्छन्दोर्थं वचनम् । ४२७ शार्क्तरवाद्यञो ङीन् । (४-१-७३) शार्क्तरवादेरत्रो योऽकारस्तदन्ताच जाति-वाचिनो ङीन्स्यात् । शार्क्वरवी । वैदी । 'जातेः' इत्यतुवृत्तेः पुंयोगे ङीवेव । नृतर-

लिकमर्दनमिति शेषः । विद्यमानवचनत्वेऽपि सहशब्दस्य न वैयर्थ्यमित्याह—यद्वेति । श्रतिरायेन विद्यमानत्वं विविद्यतिमिति न वैद्यर्थ्यमिति भावः । संज्ञायाम् । 'कद्भक-मराडल्वोः' इति, 'ऊङ्' इति चानुवर्तते, स्त्रियामिखिधकृतम् । तदाह-कद्भक-मण्डल्वोः संज्ञायां स्त्रियामुङ् स्यादिति । त्रच्छुन्दोऽर्थमिति । पूर्वस्त्रे छन्दसीत्युक्कत्वाद् लोके संज्ञायामप्राप्तौ श्रयमारम्भः । कद्रूरिति नागानां मातुः संज्ञा । एतच महाभारतादौ स्पष्टम् । कमगडलारिति कस्यचिन्न्यगस्य संज्ञा, अत एव 'चतुष्पा-द्भयो ढन्' इत्यत्र कामराडलेय इत्युदाहरिष्यते । पात्रपर्यायस्तु नोदाहरराम् , तस्य स्त्रीलिङ्गत्वाभावात् । शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन् । शार्ङ्गरवादीति लुप्तपञ्चमीकम् । अञ इति षष्टी । श्रत इत्यनुवृत्तं पश्चम्यन्ते श्रन्वेति । जातेरित्यनुवृत्तमता विशेष्येत । तद-न्तिविधिः । तदाह-शार्क्करवादेरित्यादिना । शार्क्करवीति । शृक्करोरपलं श्री-त्येथे श्रग्, श्रादिवृद्धिः, रपरत्वम्, श्रोग्रंगः। 'गोत्रं च चरगैः सह' इति जातित्वाद् बीषि प्राप्ते बीन् । स्वरे विशेषः । **बैदीति ।** बिदस्यापसं स्रीसर्थः । 'त्रमृष्यानन्तर्थे

प्रहर्णादेव तित्सद्धेरिति भावः । कमग्**डलुरिति ।** चतुष्पाज्जातिवाचकोऽयम् । श्चत एव 'चतुष्पाच्चो ढज्' इत्यत्र कामगडलेय इत्युदाहरिष्यते । पात्रपर्यायस्तु न प्रत्युदाहरणम् , तस्य स्त्रीलिङ्गाभावात् । **ग्राच्छन्दोर्थमिति ।** वेदे तु 'कद्वकमण्डल्बो-रछन्दसि' इत्यनेन संज्ञायामसंज्ञायां चोङ् सिध्यतीति भावः । अञो योऽकार इति । अञा अकारविशेषगं किम् , शूरसेनी । 'जनपदशब्दात्–' इराञः 'अतश्व' इति लुकि जातिलक्त्याोत्र बीष्। शार्क्नरवीति । शृहरुशब्दादपलेया , त्रादिवृद्धिः, श्रोगुंगाः, 'टिड्ढागुन्-' इति डीपं बाधित्वा परत्वाद् 'जाते:-' इति डीषि प्राप्ते बीन् विधीयते । तेन नित्त्वादायुदात्तः । बीषि तु प्रखयस्वरेखान्तोदात्तः स्यात् । बैदीति । बिदस्यापलं स्त्री 'ऋनुष्यानन्तरें बिदादिभ्योऽत्र' । पूर्ववक्जातिलत्त्रांगे डीषि प्राप्ते बीन् विधीयते । शार्क्तरव कापटव ब्राह्मणा गौग्गुलव गौतम इत्यादि । शुक्ररुः कपढु ब्रह्मन्-गुग्गुलुशब्देभ्यः प्राग्दीव्यतोऽग्। गौतमशब्द ऋष्यगान्तः। त्र्ययं गौरा-दिष्वपि पठित इति पत्ते अत्र डीषपि भवति । ङीषेवेति । जातेरित्यननुवृत्तौ तु शार्करवस्य स्त्री बिदस्य स्त्रीति पुंचोगविवद्मायामपि परत्वान्ङीनेव स्यादिति भावः ।

### योर्वृद्धिश्च' (ग ४४) इति गणसूत्रम् । नारी । ५२८ यङश्चाप् । (४-१-७४)

विदादिभ्योऽत्र्'। गोत्रत्वेन जातित्वाद् डीषि प्राप्ते डीन् । श्रना श्रकारस्य विशेषसा-नेह--शूरसेनी । 'जनपदशब्दात्-' इलपले अन् । 'अतश्च' इति तस्य लुक् । अत्र जातिलज्ञराङीषेव, न तु ङीन् । अञी लुप्तत्वेन नकारादकारस्य अञीऽवयवत्वाभावात्। नुनरयोर्वृद्धिश्चेति । चकाराद् डीन् । नारीति । नुनरशब्दयोरुदाहरराम् । तत्र नृशन्दाद् 'ऋन्नेभ्यः-' इति नीपि प्राप्ते नीन्, ऋकारस्य दृद्धिः, रपरत्वम् । जाति-लक्तराकीषस्तु नृशब्दान्न प्रसिक्तः, तत्र श्रत इत्यनुवृत्तेः । नरशब्दानु कीनि नकारा-दकारस्य वृद्धिः । नन् परमपि 'यस्येति च' इति लोपं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वादलोऽन्त्य-परिभाषया रेफादकारस्य वृद्धिः स्यात् । न च कृतायामि वृद्धौ 'यस्येति च' इत्यकार-लोपः स्यादिति वाच्यम् , रृद्धिविधिसामर्थ्यादेव तस्य लोपाभावसिद्धेरिति चेदुच्यते-नृनरयोरित्यत्र नर् इति रेफान्तस्य लुप्ताकारस्यानुकरणाम् । नरः त्रः नरः, ना च नरश्च चनरौ, तयोरिति विग्रहः । नचैवमिप वानरीशब्दे त्र्यतिप्रसङ्ग इति वाच्यम् श्चर्यवत एव प्रह्णात् । न च नृशब्दाद् बीन वृद्धौ नारीति सिद्धेनरप्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम् , नरत्वजातिवाचिनो नरशब्दात् स्त्रियां जातिलच्चगुर्ङीषि नारीति व्यावृत्त्यर्थ-त्वात् । वस्तुतस्तु 'नृनरयोर्नृद्धिश्च' इति गर्णासूत्रं नारब्धव्यमेव, 'तदस्य धर्म्यम्' इत्यनुवृत्तौ 'ऋतोऽन्' इति सूत्रेण 'नरस्य चेति वक्तव्यम्' इति वार्तिकेन च नुर्धम्या नरस्य धर्म्थत्यर्थे नृशब्दान्नरशब्दाच श्रनि, ततः 'टिब्ढाएान्-' इति ङीपि नारीति सिद्धेः । 'त्र्निखादिर्नित्यम्' इति प्रकृतेरागुदात्तत्वे ङीपः पित्त्वादनुदात्तत्वृम् । ङीन्यपि नित्स्वरेण प्रकृतेरुदात्तत्वमिति स्वरे विशेषाभावात् । नचैवं सित मनुष्यधर्म्यत्वेनैव बोधः स्यात्, न तु नरत्वेनेति वाच्यम्, योग्यतया हि नरत्वजातिविशिष्टैव बुध्यते । श्रत एव वास्तुनि भवो वास्तव्य इति रूपस्य 'दिगादिभ्यो यत्' इति भवार्थकतया हृदानां यथाकथंचिदन्वाख्यानमिति कैयट इति रान्देन्दुरोखरे स्थितम् । यङश्चाप्।

नृनरयोरिति । नृशब्दाद् 'ऋनेभ्यः-' इति क्षीप नरशब्दाञ्जातिलच्चेग क्षीष प्राप्ते वचनं गृद्धिविधानार्थम् । नतु नरशब्दे 'ऋलोऽन्स्रस्य' इति ग्रुद्धिः स्यात् । ऋत्राहुः— 'वार्णादाङ्गं बलीयः' इसकारस्य 'यस्पेति च' इति लोपेनापहाराद् श्रनन्स्यस्यप्यकारस्य ग्रुद्धिर्मवतीति । यद्वा नरस्य त्रयः नरः । कतन्तवत् पररूपम् । ना च नरश्च तयोर्नृन-रयोः । परस्य च प्रथम एवाकारो गृह्यते न तु द्वितीयः, प्रश्लेषसामध्यादिति । इह नरस्येख्येवतो ग्रह्णाद्वानरशब्दे नातिप्रसङ्ग इति बोध्यम् । ययप्यन्यतरोपादानेनापि नारीति ह्यं सिध्यति, तथाप्यन्यतरस्यानिष्टरूपमिवृत्त्यर्थं द्वयोश्पादानम् । कथं तर्हि

यङन्तास्त्रियां चाप्स्यात् । यङिति ज्यङ्ष्यङोः सामान्यग्रहणम् । श्राम्बष्ट्या । कारीषगन्ध्या । 'षाद्यलश्चाब्वाच्यः' (वा २४०४) । शार्कराच्या । पौतिमाष्या ।

पकारो 'हल्ड्याब्भ्यः-' इत्यत्र प्रह्मार्थः । चकारः 'चितः' इत्यन्तोदात्तार्थः । सामा-न्येति । यङ्क्पस्य उभयत्रापि सत्त्वादिति भावः । व्यङ्मदाहरति—त्राम्बष्ठयेति । श्रम्बष्टस्यापत्ये स्नीत्यर्थः । 'बृद्धेत्कोसल-' इति व्यङ् । श्राम्बष्ट्यशब्दाचार्पे । ष्यङ-मुदाहरति कारीपगन्ध्येति । करीषं गवादिपशुपरीषम् , तस्येव गन्धो यस्य स करीषगन्धिः । 'उपमानाच' इति गन्धस्य इकारोऽन्तादेशः । करीषगन्धेः गोत्रापत्यं स्री इत्यर्थे ऋएप्रत्ययः, 'ऋणिनोरनार्षयोः-' इति तस्य ष्यङोदेशः । **षाद्यञ इति ।** षकारात् परो यो यन् तदन्तादि चाबित्यर्थः।शार्कराच्येति । शर्कराचस्यापत्यं स्त्री-त्यर्थः । पौतिमाष्येति । प्तिमाषस्यापत्यं स्त्रीत्यर्थः । 'गर्गादिभ्यो यन्' इत्युभयत्र 'किनरीणां नरीणाम् ' इलादिपयोगः । अत्राहुः--नरस्य स्त्री नरी । पुंयोगलक्त्रणो डीष । एवं च किनरीत्यपि सिद्धम् , किंचिन्नरीति विग्रहादिति । केचिन् अनिर्दिष्टस्था-निकत्वादिकपरिभाषोपस्थितौ नृशब्दस्यैव बृद्धेर्नारीति भवति, नरशब्दस्य प्रहर्गा तु **डीनर्थमेव,** तत्रानिको वृद्धयभावात्ररीखेव भवितव्यमिखाहुः । तदपरे न ज्ञमन्ते । यदि डीनर्थमेव नरशब्दप्रहर्णं स्थानिह शार्ड्गरवादिगर्णे पृथगेव पठेत् , बृद्धिविधा-यके तहरासूत्रे तत्पाठस्य वैयर्थ्यापत्तेरिति । पुत्रशब्दोऽत्र गरो पट्यते, ततः श्वियां डीन् . प्रत्री । न च पुत्रशब्दः कन्यायां नास्तीति शङ्कथम् , 'त्रात्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी । त्राहुर्दुहितरं सर्वे' इत्यमरोक्वेः । तेन 'पुत्रीव हर्षे हृदये तनोति' । 'कुर्वे तदुर्वीपतिपुत्रि सर्वम्' इत्यादिप्रयोगा निर्वाधा एव । यत्त्वत्र हरदत्ते-नोक्रम-केवलः पुत्रराज्दः स्त्रियां नास्तीति । तदुपेच्यम् , उदाहृतकोशिवरोधात् । 'सतकापत्रिका-' इत्यत्र स्वप्रन्यविरोधाच । एवं च 'स्तोप्रराजभोजकुलमेरभ्यो दृहितुः पुत्रब्वा' इति 'कारे सत्यागदस्य' इति सूत्रस्थवार्तिकं व्यर्थमिति मनोरमायां स्थितम् । यङश्चाप् । पकारोऽत्र 'हल्ङयाप्-' इति सामान्यव्रहणार्थः । चकारस्तद-विघातेन चरितार्थत्वेऽपि परत्वाचित्स्वरः पित्स्वरं वाघते । आम्बन्धयेति । आम्बन प्रस्थापत्यं स्त्री 'वृद्धेत्कोसला-' इति व्यङ् । कारीषगन्ध्येति । करीषस्येव गन्धो-Sस्य करीषगन्धिः । 'उपमानाच-' इति गन्धस्यदन्तादेशः । तस्य गोत्रापत्यं स्त्री श्रगा । 'श्रगिनोरनार्षयोः-' इति ष्यङादेशः । स च यद्यपि स्नियोमव विहितस्तथापि

क्तिरगासामर्थ्यात्तदन्तादप्ययं चाप् । पाद्यञ इति । एतच 'त्रावव्याच' इति

९ एतदनन्तरम् 'गोत्रत्वेन जातित्वाद् ङीषि प्राप्ते चाप्' इत्यधिकं क पुस्तके ।
 २ स्रत्रापि'कारीषगन्ध्यशब्दाद् गोत्रत्वेन जातित्वाद् ङीषि प्राप्ते चाप्' इत्यधिकं क पुस्तके ।

५२६ त्रावट्याच । (४-१-७५) श्रस्माद्याप्ता । 'यन्त्रश्च' (सू ४७१) इति हीपोऽपवादः । श्रवटशन्दो गर्गादिः, श्रावट्या । ५३० तद्धिताः । (४-१-७६) श्रा पञ्चमसमाप्तेरिकारोऽयम् । ५३१ यूनस्तिः । (४-१-७७) युवनशन्दात्ति-प्रस्यः स्यात्, स च तद्धितः । जिङ्गविशिष्टपरिभाषया सिद्धे तद्धिताधिकार उत्तरार्थः । युवतिः । श्रनुपसर्जनादित्येव । बहवो युवानो यस्यां सा बहुयुवा ।

यज् । आवट्याच्च । नतु कथमवटशब्दस्यापत्यमित्यथें यमन्तत्वमित्यत आह—

ग्रवटशब्द इति । आवट्येति । अवटस्यापत्यं स्वीत्यर्थः । गर्गादियिन 'यस्येति च' इत्यकारलोपे आदिवृद्धौ आवट्यशब्दात् चाप् । तिद्धताः । वच्यमाणाः प्रत्ययाः तिद्धतसंक्षकाः प्रत्येतव्या इत्यर्थः । अधिकारस्त्रमेतत् । उत्तराविधमाह—ग्रापञ्चमिति । यूनस्तिः । 'तिद्धताः' इत्यवृत्तमेकवचनेन विपरिणम्यते, तदाह—युव
न्याव्दात् तिप्रत्ययः स्यात् स च तद्धित इति । स्रियामिति शेषः । 'समर्था
नाम्-' इत्यतः प्राक् तद्धिकारस्योक्कत्वादिति भावः । नान्तलच्चण्डीपोऽपवादः । नन्वत्र

तद्धितप्रह्णानुवृत्तिवर्थर्थां, न च 'कृत्तद्धित-' इति प्रातिपदिकार्यं तदनुवृत्तिरिति वाच्यम्,

प्रातिपदिकत्वाभावेऽपि विज्ञविशिष्टपरिभाषया तिप्रत्ययान्तात् सुबुत्पत्तिसिद्धिरित्यत

श्राह—लिङ्गविशिष्टस्येति । युवतिरिति । स्वादिष्विति पदत्वाद् 'नलोप-' इति

नकारलोपः । अगुपसर्जनादित्यवेति । अगुवर्तत एवत्यर्थः । बहुगुवेति । उप
सर्जनत्वात्तिप्रत्ययामावे नान्तलच्चण्डीपः 'अनो बहुवीहः' इति निषेधे 'डाबुमाभ्याम्-'

इति डापि च रूपम् । नतु 'युवतीभिः परिवृतः ' इत्यादौ कथं युवतीश्चव्द ईकारान्त

चकारस्यानुक्रसमुचयार्थत्वाङ्घभ्यत इत्याहुः। पौतिमाच्येति। पूरिमाषशब्दो गर्गादिः। जिद्धताः। चहुवचनमनुक्षानामुपसंख्येयानां संग्रहार्थम्। महासंक्षाकरणं तु तेभ्यः गोगभ्यो हितास्तिद्धिता इत्यन्वर्थलाभाय। तेन यथाप्रयोगमेव स्युः। ननु टापः प्रागेयमिषकारोऽस्तु, ष्पविचौ तिद्धत्प्रहणं 'यस्येति—' लोपे ईद्म्रहणं च मास्त्विति स्मैवम्। पट्वी मृद्धीत्यादावोर्गुणप्रसङ्गात्। यदि तु 'यस्येति च' इत्पन्न ईद्म्रहण्मेव षि तिद्धितकार्याभावं ज्ञापयतीति स्वीक्रियत्, तिई टापः प्राक् तिद्धताधिकारेऽपि न अद्देश इति केचित्। तिचन्यम्, कुरूरित्यादौ अर्गुणादिप्रसङ्गादिति नव्याः। विस्तः। 'ऋषेभ्यः-' इति वीपोऽपवादः। युवितिरिति। 'स्वादिषु—' इति वाचलोपः। कथं तिई 'युवतीकरिनर्भियतम्' इति प्रयोगः। अत्र केचित्—'सर्व-ऽक्षिष्यात्र' इति बह्वादिगण्यसूत्राद्धैकिल्पकोऽत्र वीष्। न च तिप्रत्ययेनैव स्त्रीत्वस्यो...वान्वीष् न भविष्यतीति राङ्क्ष्यम्, 'उक्केऽपि भवन्यते' इति भाष्यात्। न चैवमिष्युवतीनां समूहो यौवतिमिति न सिध्येत्। किं तु 'तस्य समूहः' इत्यिणं 'भस्यादे तिद्धते'

## प्रकरणम् १४ ] बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता। [ ४६१

युवतीति तु यौतेः शत्रन्तान्हीपि बोध्यम् ।

॥ इति स्नीप्रत्ययप्रकरणम् ॥

#### 上京學中

इत्यत श्राह—युवतीति त्विति । 'यु मिश्रयो' इत्यस्माल्लटः शतिर, शपो लुिक, जबिक, जिगत्त्वान्कीपि युवतीशब्दो ब्युत्पन्नो बोध्य इत्यर्थः । पितं सुखेन मिश्रयन्ती योषिदुच्यते । श्रन्ये तु युधातोरौणादिके बाहुलकात् कतुप्रत्यये कित्त्वाद् गुणामावे जवि जिगत्वाद् कीपि युवतीशब्दः सिध्यतीत्याहुः ।

इति श्रीमद्वासुदेवदीत्त्वितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां-बालमनोरमाख्यायां स्त्रीश्रत्ययनिरूपएां समाप्तम् ॥

इति पुंबद्भावेन यौवनिमस्थेव स्यादिति वाच्यम् । बाहुलकाद्यौतेरौषादिके कतिप्रस्यये सित युवितशब्दस्तमादाय तिस्पद्धिरिति । इमं क्रेशं परिहरन्नाह्—शात्रम्तादिति । यौति मिश्रीकरोति पस्पेति विभ्रहे 'लटः शतृशानचौ—' इति शतिर 'उगितश्च' इति बीप्, एवं हि यौवतिमिति प्रयोगोऽपि सुलमः । स्यन्तादिषा तु पुंबद्भावाद्यौवनिमस्थेव । भिन्नादिपाठसामर्थ्योन्न पुंबदिति वृत्तिकारोक्तिरयुक्केति 'भिन्नादिभ्योऽण्' इस्पत्रैवोपपाद-यिष्यामः ।

॥ इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् ॥

# अथ कारकप्रकरणम् ।१६।

४४२ प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण्वचनमात्रे प्रथमा। (२-३-४६) नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः। प्रातिपदिकार्थमात्रे

त्रथ कारकप्रकरण्यारम्मः। तदेवम् 'ङ्याप्यातिपदिकात्' इत्यिधकृत्य विद्विताः स्वादिप्रत्ययाः सप्रपन्नं निरूपिताः। तत्र प्रथमादिसप्तम्यन्तसप्तिविभक्कीनामर्थ-विशेषव्यवस्थां दर्शयितुमुपक्रमते—प्रातिपदिकार्थः। नतु प्रवृत्तिनिमित्तं व्यिक्किश्चेति द्विकं प्रातिपदिकार्थः, प्रवृत्तिनिमित्तं व्यिक्कः लिङ्गं चेति त्रिकं प्रातिपदिकार्थः, प्रवृत्तिनिमित्तं व्यिक्कः लिङ्गं संख्या चेति चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः, प्रवृत्तिनिमित्तं व्यिक्कः लिङ्गं संख्या कारकं चेति पश्चकं प्रातिपदिकार्थः, इत्येते पद्याः 'सरूपाणामेकरोष 'एकविभक्कः' 'श्वियाम्' इत्यादिस्त्रेषु भाप्ये स्थिता मञ्जूषायां प्रपश्चिताथः। तत्र त्रिकादिपत्तेषु लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थःवयः व्याद्यस्त्रेष्ठ भाप्ये स्थिता मञ्जूषायां प्रपश्चिताथः। तत्र त्रिकारिक्तेष्ठेष्ठ लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थःवयः। यरिमन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स तद्यं इत्यर्थः। एवं च तटः तटी तटम् इत्याविन्यतिलिङ्गेषु नियमेन कस्यापि लिङ्गस्योपस्थित्यभावात् प्रातिपदिकार्थश्च इत्यापस्थितः। मात्रशब्दस्य वचनशब्देनेवान्वयभ्रमं वारयति—मात्रशब्दस्येति। प्रातिपदिकार्थश्च

'स्वौजसमौद्-' इत्यादिना तावत् स्वादयो ज्यप्प्रातिपदिकाइशिंताः, तेषामर्थ-विशेषे ज्यवस्थां दर्शयितुमारभते—प्रातिपदिकार्थेत्यादिना । प्रथमादयः सप्त-म्यन्ताः प्राचां संज्ञास्ताभिरिहापि ज्ववहार इति 'स्वौजसमौद्-' इति स्त्रे मृलकृतो-क्रम् । कौस्तुभे तु-इह प्रथमादयः शब्दाः सुपां त्रिकेषु वर्तन्ते 'समं स्यादश्रतत्वात' इति न्यायाद्-इत्युक्तम् । तथा च न्यायसिद्धत्वादिस्म शास्त्रे प्रथमादिसंज्ञानामकरर्गेऽपि न चृतिरिति ज्ञयम् । यदा हि 'पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः' इति गृह्येत ततो लिङ्गवचन-प्रह्णामनर्थकम् , 'प्रातिपदिकार्थे' इत्येव सिद्धः, मात्रप्रह्णामनर्थकमेवेत्याशङ्कष्य विविद्यतं प्रशातिपदिकार्थादनितिरिक्तन्वात् , त्रिकपक्तेऽपि लिङ्गप्रह्णामनर्थकमेवेत्याशङ्कष्य विविद्यतं दर्शयति—नियतोपस्थितिक इति । यस्मिन्प्रातिपदिकं उच्चारिते यस्पार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स प्रातिपदिकार्थ इत्यर्थः, शक्य इति यावत् । कन्वेत्रं सिहो माण-वक इत्यादौ प्रथमा न स्यात् । अत्राहुः—शक्यार्थमादाय प्रथमाविभक्केरुत्पत्तौ सत्यां पश्चात् पदान्तरसमभिव्याहारे लच्यार्थबोधेऽपि च्ल्यभावादिति । मात्रश्चदस्येति । तस्य चात्रावधारणमर्थः । 'मात्रं कात्रन्येंऽवधारणे' इत्यमरः । प्रातिपदिकार्थलिङ्ग-परिमाणवचनान्येव प्रातिपदिकार्थिलङ्गपरिमाणवचनमात्रमित्येवकारेग्रास्वपदिवप्रहा । तिङ्गमात्राद्याधिक्ये संक्यामात्रे च प्रथमा स्यात् । उद्येः। नीचैः। कृष्णः । श्रीः । ज्ञानम् । श्रतिङ्गा नियततिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणम् । श्रनियत-

लिङ्गं च परिसारां च वचनं चेति दृन्द्रः । प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमारावचनान्येव प्राति-पदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रमित्यस्वपदविग्रहः। मात्रशब्दोऽवधारग्रे।'मात्रं कात्स्म्ये-Sवधारगो' इत्यमरः । 'मयरञ्यंसकादयश्च' इति नित्यसमासः । मात्रशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्र्यमाणात्वात् प्रातिपदिकार्थे, तिङ्के, परिमाणे, वचने च प्रत्येकमन्वय इत्यर्थः । वचनं संख्येति बद्दयति । नत् प्रातिपदिकार्यमात्रे लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमेत्यनुपपन्नम् । लिङ्गादीनां केवलानां प्रातिपदिकार्थं विना काप्यनुपस्थितेरित्याशङ्कय अत एव बाधकार लिङ्गमात्रे अधिके इति विवित्ततिमित्यभिष्रेत्य व्याचष्टे — लिङ्गमात्रा-द्याधिक्य इति । लिङ्गमात्राधिक्ये परिमाणमात्राधिक्ये चैत्वर्थः । प्रातिपदिकार्थ-मात्र इत्यस्योदाहरति—उचैरित्यादि । नन्वन्ययेषु 'सामान्ये नपुंसकम्' इति नपुं-सकरवस्य च कृष्णाशब्दे पुंस्तवस्य च श्रीशब्दे स्त्रीत्वस्य च ज्ञानशब्दे नपुंसकत्वस्य च भागत कथं प्रातिपदिकार्थस्योदाहरणान्येतानीत्यत श्राह-श्रालिङ्गा इत्यादि । 'श्रव्ययादाप्सुपः' इति सूत्रे 'श्राब्महुगां व्यर्थमलिङ्गत्मत्' इति भाष्योक्करीत्या श्रव्यये कस्यापि लिङ्गस्यानुपिस्थितिरिति प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य भवत्यव्ययमुदाहरणम् । कृष्णशब्दे पुंस्त्वस्य श्रीशब्दे स्त्रीत्वस्य ज्ञानशब्दे नपुंसकत्वस्य च नियमेन भानमस्ति तेषां नियतलिङ्गत्वात् । अतस्तेषु लिङ्गानामपि प्रातिपदिकार्थान्तर्भावात् तेषामपि प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्युदाहरसत्वं निर्वाधमिति भावः । यद्यपि कृष्णः पटः, कृष्णा पटी. कृष्णां वस्नम् इत्यादौ कृष्णाशब्दिस्निलिङ्गः, तथापि भगवत्पर एवात्र कृष्णाशब्दो विविद्यात इति भावः । न च प्रातिपदिकोक्कार्ये कि प्रथमयेति वाच्यम् , एकः वादिसंख्या-बोधार्थत्वात् । न चाव्ययात् प्रथमोत्पत्तेः फलाभावः 'ऋव्ययादाप्सपः' इति लुकोऽवस्यं प्रवृत्तेरिति वाच्यम् , पदत्वार्थं सुबुत्पत्तेरावश्यकत्वात् । तेन उचैरित्यादौ रुत्वविसर्गौ 'उचैस्ते सम्यगुचार्ग्म्' इत्यादौ तेमयादिसिद्धिश्च भवति । श्रानियतेति । श्रानियत-

समासस्तु मयूर्व्यंसकादित्वाद्वोच्यः । प्रत्येकमिति । इन्द्वान्ते श्रूयमायात्वा-दिति भावः । नतु वीरः पुरुष इत्यादावभेदसंसर्गस्याधिकस्य भानात्प्रथमा न स्यात् । न च 'पूर्वापर-' इत्यादिना वीरशब्दस्य समासविधानं प्रथमोत्पत्तौ लिङ्गमिति वाच्यम् , द्वितीयाद्यन्तानामपि वीरपुरुषमानयेत्यादौ तद्विचानस्य चिर्न् तार्थत्वादिति चेन्न । संसर्गस्य वाक्यार्थत्वे बहिरङ्गत्वात प्रथमप्रवृत्तसंस्कारबाधानुपपत्तेः पदसंस्कारपत्त्वस्यैवेहाभ्युपगमात् । मात्रपदेन कर्माद्याधिक्ये प्रथमा न भवेत्तथापि लिङ्ग-परिमायाप्रहर्णाक्षिङ्गाधिक्ये परिमायाधिक्ये च भवेदेवेत्याह—लिक्नमात्राधिक्ये बिङ्गास्तु जिङ्गमात्राधिक्यस्य । तटः, तटी, तटम् । परिमासमात्रे द्रोसो वीहिः । द्रोसस्यं यत्परिमासं तत्परिच्छिक्षो वीहिरित्यर्थः । प्रत्ययार्थे परिमासे प्रकृत्यर्थोऽभे-

लिङ्गास्तु तटादिशब्दा लिङ्गमात्राधिक्यस्योदाहरणम् । तत्र लिङ्गानामनियतोप-स्थितिकतया प्रातिपदिकार्थानन्तर्भावादित्यर्थः । तटः, तटी, तटिमिति । 'तटं त्रिषु' इत्यमरः । परिमाणमात्र इति । उदाहरणं वच्यत इत्यर्थः । द्रोणो वीहिरिति । होगाः परिमाणविशेषः ।

> 'जालसूर्यमरीचिस्थं त्रसरेगुरिति स्पृतम् । तेऽष्टौ लिक्ता तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥ गौरस्तु ते त्रयष्यद् ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । कृष्णलः पत्र ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश । पत्तं सुवर्णाश्चत्वारः पत्र वापि प्रकीर्तितम् । पत्तद्वयं तु प्रसृतं द्विगुणं कुडवं मतम् । चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार श्राढकः । श्राढकस्तैश्चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते ॥ कुम्भो द्रोणद्वयं पूर्षः खारी द्रोणास्तु षोडश ।' इति स्मर्णात् ॥

द्वीहिरिति। जातावेकवचनम्, 'जात्याख्यायामेकिस्मन् बहुवचनमन्यतरस्याम्' इति चचनात्। ब्रीहिराशिरिति यानत्। निष्ठोकस्या ब्रीहिव्यक्केः द्रोणपरिमाणं संभवति। नतु द्रोणाख्यपरिमाणाविशेषस्य ब्रीहिव्यक्केश्च कथमभेदान्वयः, धर्मधर्मिणोभेदादित्यतः साह—द्रोणाख्यपमिति। तथाचाभेदान्वयस्य बाधादेन द्रोणपरिमाणस्य ब्रीहिव्यक्केश्च परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेनान्वयाभ्युपगमाचोक्कदोष इति भावः। नतु द्रोणशब्दस्य परिमाणाविशेषनाचिनो नियतपुँक्षिक्रत्वे प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्येव सिद्धम्। यदि तु 'श्रक्षियामाखकद्रोणों' इति द्वितिक्रता, तर्हि लिक्षमात्राधिक्ये इत्येव सिद्धम्। तत् किं परिमाणमाखकद्रोणों दिति वित्तक्षता, तर्हि लिक्षमात्राधिक्ये इत्येव सिद्धम्। तत् किं परिमाणमाखकद्रोणों वित्तवान स्पेण परिमाणमाखन्ति। चित्रत्राह—प्रस्ययार्थे परिमाण इति। नहि द्रोणत्वेन रूपेण परिमाण-

इति । यद्यपि लिङ्गमात्रे परिमाणमात्र इत्येवान्तरार्थस्तथापि प्रातिपदिकार्थं विना लिङ्गा-दिप्रतीतेरसंभवादिति तदाधिक्य इत्युक्तम् । उद्यौरिति । पदत्वादिह रुत्वविसर्गी भवतः । किंच श्रस्य प्रथमान्तत्वाद् प्राम उच्चैस्तव स्वम् , प्राम उच्चैस्ते स्वमिति 'सपू-वर्षाः--' इति स्त्रेण तेमयादेशयोर्विकल्पसिद्धिरिप फलम् । कृष्ण्ण इति । यद्यपि नील-व्रब्येऽव्यमिव्यतिलङ्गः, तथापि वास्रदेवे भगवति नियतपुंलिङ्ग इति भावः । श्रान-मिति । भावे ल्युट् । तटः, तटी, तटिमिति । द्विकपन्ने नियतिलङ्गं न प्रकृत्यर्थः, भिक्तमन्ने तु यद्यपि प्रकृत्यर्थः, तथापि तत्तिक्ष्नस्य पानिकोपस्थितिकत्वान्न प्रातिपदिका- देन संसर्गेण विशेषणम्, प्रस्रयार्थस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन बीही विशेषण-मिति विवेकः । वचनं संख्या । एकः । द्वी । बहवः । इहोक्रार्थत्वाद्विभक्तेरप्रासी वचनम् । ५३३ संबोधने च । ( २-३-४७ ) इह प्रथमा स्वात् । हे राम ॥

विशेषवाचिद्रोगाशब्दात् स्वार्थे प्रथमा विभक्तिरिष्यते, येन प्रातिपदिकार्थमात्र इस्यनेन गतार्थता स्यात् । किं त द्रोगात्वेन परिमागावाचिनी द्रोगाशब्दात् परिमागात्वसामान्य-रूपेण द्रोगपरिमाणे विवित्तते प्रथमा विभक्तिविधीयते । ततश्च प्रत्यार्थे परिमाण-सामान्ये द्रोगाशब्दार्थात्मकप्रकृत्यर्थः परिमाणिविशेषः सामान्यविशेषात्मकाभेदसंसर्गेणा-न्वेति । परिमाणसामान्यात्मकप्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदकमावेन बीहावन्येति । तथा च द्रोगााख्यपरिमागाविशेषात्मकं यत सामान्यपरिमागं तत्परिच्छिको बीहिरिति बोघः फलति । ऋन्यथा द्रोसाख्यपरिमास्त्रिक्षपरिच्छिन्नो व्रीहिरिति बोधः स्यात । परिमाणसामान्यं न प्रतीयेत । तदर्थमिह परिमाणप्रहणमिलर्थः। वचनं संख्येति । पूर्वाचार्येस्तथा संज्ञाकरसादिति भावः । तथा च संख्यामात्रे प्रथमेति लभ्यते । न च लिइमात्राधिक्ये परिमाणामात्राधिक्ये इतिवत संख्यामात्राधिक्ये इति कृतो न व्या-ख्यातमिति वाच्यम् , केवललिङ्गपरिमाणयोः काप्युपस्थित्यभावेन तथा व्याख्यानेऽपि एकद्विबहराब्देष्वेकत्वद्वित्वबहत्वानां केवलानां नियतोपस्थितिसत्त्वेन संख्यामात्रे इत्येव व्याख्यातुम्चितत्वात् । ऋतं एव भाष्ये वचनप्रहणांशे एको द्वी बहव इत्युदाहृतम् । नतु एको हौ बहुव इत्यत्र एकत्वद्वित्वबहुत्वानां नियमेनोपस्थित्या 'प्रातिपदिकार्ये' इसेव सिद्धे वचनप्रहुणं व्यर्थमिस्रत त्राह—इहेति । प्रकृतिभिरेवैकत्वादीनामुक्कत्वाद 'उक्कार्यानामप्रयोगः' इति न्यायेन प्रथमाविसक्केरप्राप्तौ तदर्थं वचनप्रहरामिस्पर्थः। तथा च विभक्तिरिहातुवादिका शब्दसाधुत्वार्थं प्रयोज्या, 'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्क्या, नापि प्रत्ययः' इति अनभिहितसूत्रभाष्यसिद्धन्यायादिति भावः । इदमेवाभिष्रेत्योकं भाष्ये-'उक्केष्वप्येकत्वादिषु प्रथमा' इति । मात्रप्रहुगात् कारकादाधिक्ये प्रथमा न भवति । अत्र 'त्रथें प्रथमा' इत्येव स्त्रयितुमुचितमिति प्रौढमनोरमादौ प्रपश्चितम् । संबोधने च । इहेति । संबोधने अधिके गम्येऽपि प्रथमा स्मादित्यर्थः । संबोधनमभिमुखीकूल ज्ञापनम् । हे रामेति । मां पाहीति शेषः । इह रामं प्रति मदक्त्यां ज्ञाप्यम् । न च

र्थेत्यनेन गतार्थता । द्रोगा इति । न चेह प्रातिपदिकार्थमात्र इत्येव प्रथमास्त्विति वाच्यम् ,तथा सित् परिच्छेय परिच्छेदकमावस्य संसर्गविधया भानायोगात्। नामार्थयोरभेद-संसर्गस्य व्युत्पन्नत्वात् । विहिरिति । जाताविकवचनम् । व्यक्तिविवचार्थाः तु द्रोस्रो वीहय इति भवत्येव । अभेदेनेति । च प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरभेदान्वयो दुर्लभः, पचित, पाचकः, औपगव इत्यादौ सर्वत्र भेदान्वयस्यैव दृष्टत्वादिति वाच्यम्, दैक्तार्थकतिहता-

'है राजन् सार्वभौमो भव' इत्यत्र सार्वभौमशब्दादिप संबोधनप्रथम। स्यादिति वाच्यम्, सम्यग् बोधनमेव हि संबोधनम्, सिम्त्युपसर्गवलात् । श्रोतिरि विशिष्य राजत्वादिना झांत सत्येव तं प्रति कश्चिदर्थी ज्ञापियुं शक्यः, नान्यथा । ततश्च संबोधनिवसिक्ति-रियमनुवाद्यविषयेवेति लभ्यते, न तु विधयविषया । तथा च सार्वभौमत्वस्य विधेयस्य इदानीमसिद्धत्वेन श्चनुवाद्यत्वाभावाच सार्वभौमशब्दात् संबोधनिवसिक्किरिति मञ्जूषायां विस्तरः । इति प्रथमा विभक्तिः ।

दावभदान्वयस्य दृष्टत्वात् । एन्द्रं हिवरित्यत्र हि इन्द्रदेवताकं हिवरिति बोधः सर्वेरेवा-भ्युपगम्यत इति नास्ति शङ्कावसर इति भावः । वचनं संख्येति । वाच्यवाचकयोर-भेदाध्यवसायेन तथैव पूर्वाचार्याणां व्यवहारादिति भावः । अप्राप्ती वचनमिति । सुत्रे वचनप्रहृणमित्यर्थः । वस्तुतस्तु सुत्रे मात्रप्रहृणं व्यर्थम् । विशेषविहितैः 'कर्मणि द्वितीया' इत्यादिभिर्बाधितत्वेन कर्मादौ प्रथमाया अप्रवृत्तेः । 'कर्मिण द्वितीया' इत्या-दिख कर्माण द्वितीयैव, कर्तृकरणयोस्तृतीयैव, नान्या विभक्तिरित्येवमर्थनियमाभ्यपग-मात । न च 'कर्मरायेव द्वितीया. कर्तृकररायोरेव तृतीया, नान्यत्र' इति प्रख्यनिय मपन्ने प्रथमाया ऋषि कर्मादौ प्रवृत्तिसंभवान्मात्रप्रहृणमावश्यकमेवेति वाच्यम् . प्रत्यय-नियमपत्ते हि प्रातिपदिकार्थ एव प्रथम। नान्यत्रे सर्थपर्यवसानात्कर्मादौ प्रथमाया अप्र-वृत्तेः। वचनग्रह्णामि व्यर्थम्, 'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या' इति निषेधादेव प्रथमी-त्पित्तिसिद्धेः । न चैवं 'द्विशब्दाद्वहराब्दाचैकवचनम् , एकशब्दाद्विवचनम्' इत्येवमञ्य-बस्धा स्यादिति वाच्यम् , स्रानन्वतार्यकविभक्तिप्रयोगापेत्तया स्रानुवादकविभक्तिप्रयोगस्य न्याय्यत्वात् । गौर्वाहीक इतिवद् द्रोणराज्दस्य तत्परिमिते उपचाराद् द्रोणो बीहिरित्यपि सिद्धमिति मनोरमायां परिमाणप्रहण्मपि प्रत्याख्यातम् । नन्वस्मिन् पत्ते द्रोरापरिच्छिना-भिन्नो ब्रीहिरित्यभेदान्वयः, नामार्थयोरभेदान्वयात्। 'परिमागां प्रत्ययार्थः' इति पत्ते तु द्रोगारूपं यत्परिमागां तत्परिच्छित्रो बीहिरिति प्रत्ययार्थनामार्थयोरभेदान्वयस्तथा च फलभेदे कथं प्रत्याख्यानिर्मिते चेत् । अत्राहु:-शाब्दबोधप्रयुक्तं वैलक्त्र्रायमिहानाहत्य परिमाणप्रहृखं प्रत्याख्यातम् । त्रात एव श्रौपगवादौ 'तस्येदम्' इत्यनेनैवाण्प्रत्ययसिद्धेः 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रं किमर्थमित्याच्नेपः, मत्वर्थीयेनिनैव सिद्धेः 'परिवृतो रथः' इत्यधिकारे 'पाएडु-कम्बलादिनिः' इतीनिप्रलयविधानं किमर्थमिलाक्तेपश्च वच्यमागः संगच्छते । यदि तु सर्वत्रैव शान्दबोधप्रयुक्तं वैलक्त्रएयं स्वीकियते तर्हि 'बाधनार्थं कृतं भवेत्' इति समा-धानस्यायो बाधनार्थमिनिप्रखयविधानमिति समाधानस्य च वैयथ्यापत्तेरिति । नज क्वित् पश्चकं प्रातिपदिकार्थः, क्वित् त्रिकम्, कचिद् द्विकं प्रातिपदिकार्थ इत्यादि व्यव-क्रियते । त एते पत्ताः केषामभिमताः कथं वामीषामुपपत्तिरिति चेत् । श्रत्र व्याचख्यः-

# ४३४ कारके। (१-४-२३) इलिधकृत्य। ५६४ कर्तुरीप्सिततमं कर्म।

त्रथ द्वितीया विभक्तिः । कारके । इत्यधिकृत्येति । संज्ञा वच्यन्ते इति शेषः । कियाजनकं कारकम् , करोति कियां निर्वर्तयतीति भाष्ये व्यत्पत्तिदर्शनात । बाह्मणस्य पुत्रं पश्यतीत्यत्र ब्राह्मणस्यान्यथासिद्धत्वात्र कारकत्वम् । कर्तरीज्यित । कारके इत्यनुवृत्तं प्रथमया विपरिगाम्यते । श्राप्तुमिष्यमागामीप्सितम् । 'श्राप्तु व्याप्तौ' श्ररमात् सन्नन्ताद् 'मतिवृद्धिपृजार्थेभ्यश्व' इति वर्तमाने कः। मतिरिच्छा, ब्रद्धेः प्रथम्प्रहरणात । 'क्रस्य च वर्तमाने' इति कर्तारे षष्टी । अतिश्येनेप्सितमीप्सिततमम् ।

स्वार्थद्रव्यक्तिक्तरंस्रुयाकारकारमाकः पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः. दिध मध्वित्यादौ विनापि विभक्तिं प्रातिपदिकादेव तावतामर्थानां प्रतीतेः । बृत्तौ बृत्ताः बृत्तं बृत्तेरोखादौ ययपि विभक्तयाऽन्वयेऽपि प्रतीयन्ते,न इयता प्रकृत्यर्थत्वहानिः द्योतक्त्वेनैवोपयोगादिति भाष्यकारा मन्यन्ते । त्रादितश्रुतुष्कमिति कैयटः । 'तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्' इत्यत्र 'चतुष्कपत्ते पश्चक-पत्ते वा कारकं प्रातिपदिकार्थः'इत्यभिधानात् । आदितस्त्रिकमिति वृत्तिकारः । श्रन्वयव्यतिरे-काभ्यां संख्याकारकादेविभक्तयर्थत्वनिश्चयात । यद्यपि दिध मधु इत्यादौ विनापि विभक्ति संख्या कारकं च प्रतीयते. नेयता बच्ची बच्चा इत्यादाविप विभक्तयर्थत्वं हीयते । न हि गर्गा इत्यादौ विनापि यञा ऋपत्यं गम्यत इति तदपि प्रकृत्यर्थः । न चाबि-भरित्यादौ अन्तरेगापि प्रत्ययं कर्ता प्रतीयत इति भेत्तत्यादावपि कर्ता प्रकृत्यर्थ एवेति युज्यते वक्तुम् । श्रतिश्रिकमेव प्रातिपदिकार्थः, संख्याकर्मादयस्तु विभक्तयर्था इति । लिई टाबादिवाच्यमिति पत्ते त्रादितो द्विकमेवेत्यन्ये । तत्र स्वार्थो विशेषग्राम । द्रव्यं विशेष्यम् । लिङ्गं स्त्रीत्वादि । संख्या एकत्वादिः । कारकं कर्मादि । संबोधने च । मात्रग्रहसात्तरत्याख्यानपत्तेऽपि प्रातिपदिकार्थ एव प्रथमेति नियमाद्वा संबोधनाधिकन्ने-ऽप्राप्तावस्यारम्भः । इद् संबोधनं प्रकृत्यर्थं प्रति विशेष्यं क्रियां प्रति विशेषसाम् । तथा च 'त्रजानि देवदत्त' इत्यादौ 'एकतिङ्वाक्यम्' इति वाक्यत्वे सिद्धे 'श्रामन्त्रितस्य च' इति निघातो भवति । कियां प्रत्यविशेषरात्वे तः भिषावाक्यत्वाचैतित्सध्येतः . 'समान-वाक्ये निघातयुष्मदर्मदादेशा वक्तव्याः' इति वार्तिकात् । तथा चोक्कम्—'संबोधनपदं यच तत् कियायां विशेषगाम् । व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति' इति । एवं च राम मां पाहीति वाक्यस्य रामसंबन्धिसंबोधनविषयो मत्कर्मकं रच्चग्रमर्थः । व्रजानि देवदत्तेत्यत्र तु देवदत्तसंबन्धिसंबोधनविषयो मत्कर्तृकं गमनमर्थः । इति प्रथमा । कर्तुरीप्सिततमं कर्म । कर्तुरिति 'क्रस्य च वर्तमाने' इति कर्तरि षष्टी । आप्नोतेः सन् ,द्वित्वम् , 'त्राप्ज्ञप्यधामीत्', 'त्रत्र लोपोऽभ्यासस्य' इत्यभ्यासलोपः, 'मतिबुद्धि-पूजार्थेभ्यश्च' इति वर्तमाने कः । मतिरिहेच्छा, न तु बुद्धिः, पुनर्बुद्धिमहुगात् । ततः

किस्-सावव्यक्ष ब्रह्माच्या ।

'श्रातशायने तम्बिष्ठनी' इत्यतिशयं तम् । एवं कर्ता श्राप्तुमिष्यमाण्यतमं कमेंत्यर्थः । कर्ता च धातुपालक्यापाराश्रयः । स च केनाप्तुमिष्य्वतीति करणाकाङ्ज्ञायां विशेषणी-भूतेन व्यापारेणेत्यं क्रिंक्यान् तदाह— क्रिययेति । क्रास्त्ययेनोपस्थितं वर्तमानत्वं चेह न विवित्तित् । तेन कर् कृतवान् करिष्यतीत्यादे सिद्धम् । कारकमिति । एतच 'कारके' इत्यधिकाराज्ञभ्यते, ''न्त्रन हि व्यत्ययेन प्रथमार्थे सप्तमी । प्रतिस्त्रनं वाक्यं भित्त्वा कारकसंज्ञाऽनेन विधीयते। तत्वश्रा—श्रप्यये धृवं कारकसंज्ञं स्यात् । ततोऽपादानम् । उक्तं कारकमपादानं स्यात् । पुनः कारकशब्दानुवृत्तिसामध्योद्विशेषसंज्ञाभिः सह समावेशसिद्धिः । तेन स्तम्बरम इत्यनाधिकरण्यत्वात्सप्तमी, कारकत्वाद् 'गतिकारकोपपदात् कृत्' इति कृतुत्तरपदशकृतिस्वरश्च सिध्यति। श्रन्यथा 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ—' इत्यादिन पूर्वपदशकृतिस्वरः स्यात् । नचात्रोपपदस्वरेणान्यथासिद्धिः शङ्क्या, 'स्तम्बर्क्योयोः' इति निर्देशात् प्रातिपदिकस्योपपदस्वरेपि सप्तम्यन्तस्यातथात्वात्। यथपीह साधादिस्वरेणीवान्तोदात्तत्वं सिध्यति, तयाप्यप्रत्ययसाहचर्येण एरच एव तन्नोपादाना-

पयसा श्रोदनं गुङ्के । 'कर्मं' इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मप्रहण्यमाधारनिवृत्त्यर्थम् । श्रन्य-था गेहं प्रविशतीत्यत्रैव स्वात् । ५३६ श्रानभिहिते । (२-३-१) इत्यधिकृत्य ।

वास्तिति प्रश्नः । पयसा श्रोदनं भुङ्क इति । पयसा मिश्रमित्यर्थः । ययप्यत्र भोक्तुरोदन एव पयसा मिश्र उद्देश्यः, न तु केवलं पयः, नापि केवल श्रोदनः । नह्यसौ केवलपयःपानेन तुष्यित, नापि केवलौदनेन । तथापि यदा भुक्तवानेव पयोल्पिया पुनरोदनभोजने प्रवर्तत तदेदं प्रत्युदाहरणम् । तत्र ययपि पय एव उद्देश्यं भुजिकियां प्रति, तथापि भुजिकियाकर्मीभृतमोदनं प्रति मिश्रणसाधनतया गुण्यत्वेनेव तदुदृश्यम् । न तु भोज्यत्वेन । श्रतस्तत्र पयसो गुण्यत्वेन श्रोदनस्य तत्संस्कार्यतया उद्देश्यस् । न तु भोज्यत्वेन । श्रतस्तत्र पयसो गुण्यत्वेन श्रोदनस्य तत्संस्कार्यतया उद्देश्यस् । न तु भोज्यत्वेन । श्रतस्तत्र पयसो गुण्यत्वेन श्रोदनस्य तत्संस्कार्यतया उद्देश्यस् । न तु भोज्यत्वेन । न च तमञ्जवहणं किमर्थम् , 'कर्तुरीप्सितं कर्म' इत्येवास्तिति वाच्यम् , 'अग्रेमर्गणवकं वारयिते' इत्यत्र माण्यवकस्य 'वारणार्थानामिति सूत्रव्याख्यावसरे स्फुटीभविष्यति । प्राचीनैस्तु केश्वित् 'तमञ्जवणं किम् , पयसा श्रोदं भुङ्क्ते' इति प्रन्थः केवलतमञ्जवण्याजनपरतया व्याख्यातः । ते भाष्यविद्वत्त्वाद्वित्ते । श्राधिशीङ्क्ति । त्राधिशीङ्क्ति । त्राधिशीङ्क्ति । स्त्रक्ति । श्राधिशिङ्क्ति । स्त्रविद्वत्ति । इद्वापि तद्वव्यत्तिमाभूदिति कर्मप्रहण्यामर्थरे । मुक्तिश्रोतिस्वावर्वभ्रम्यदेते । इद्वापि तद्वव्यत्तिमाभूदिति कर्मप्रहण्यामत्यर्थः । मुक्तिश्रतिस्यत्रेव स्यादिति । इति भजतीत्याद्वावर्धम्यादेव तदनुत्रित्ति । स्त्रिपादेवर्वकर्यते । स्त्रिपादेवर्यते । स्त्रिपादेवर्वकर्यते । स्त्रिपादेवर्यते । स्त्रिपादेवर्यते । स्त्रिपादेवर्यते । स्त्रिपादेवर्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्त्रिपादेवर्वस्यते । स्यादित्येवर्वस्यते । स्तरिपादेवर्वस्यते । स्यादित्येवर्यापादेवर्वस्यते । स्वरिपादेवर्वस्यते । स्यादित्येवर्यते । स्यादित्यव्वस्यते । स्यादित्यते स्यादित्यते । स्यादित्यवित्यते । स्यादित्यव्यते । स्यादित्यते

न्नास्ति थाथादिस्वरेश तिसिद्धिरित्सहुँ । अन्वर्था चेयं संज्ञा कृहोत्ति कारकिमिति । तेन 'न्नाह्मणस्य पुत्रं पन्यानं पृच्छन्निक्षेत्र क्रियमन्वियो नृद्भवति । न्नाह्मणो धन्न पुत्रविरोषणं न तु क्रियान्वयीति । प्राकृति । भुजिक्ष्या अनि पयसः प्रकृष्टोपकारक्तेऽपि ओद्यन एवात्र ईप्सिततमः, प्रतिकृत्मकरणम् । न्नासौ केवलप्यसः पानेन संतुष्यिति किं तु तत्संस्कृतेनौदनन । यदा तु पय एव ईप्सिततममस्य भवति, तदा कर्मत्वं भवत्येव—पयः पिकतीति । कर्मत्यनुवृत्ताविति । 'अधिशीक्स्थासां कर्म' इति सुत्रात् । अनिभिद्दित इति । नतु बहुपद्धरित्यादौ बहुच्प्रत्ययेनोक्कार्थत्वात् कल्पबादयो यथा न प्रवर्तन्ते तथा क्रियते कट इत्यादाविपि तिक्वादिभिक्तकार्थत्वाद् द्वितीया न भविष्यति । किं च कटं करोतीत्यादौ सावकाशा द्वितीया इतः कट इत्यादौ निरवकाशया प्रथमया वाधिष्यते । न च वृद्धः प्तन्त इत्यादौ प्रथमाया अवकाशः। तत्रापि प्रतीयमानामस्तिकियां प्रति कर्तृत्वेन तृतीयाप्रसक्गात्। अथोच्यते—

५२७ कर्मणि द्वितीया। (२-३-२) श्रनुक्रे कर्मणि द्वितीया स्पात् । हिर भजति । श्रभिहिते तु कर्मणि 'प्रातिपदिकार्थमात्रे' इति प्रथमैव । श्रभिधानं च

इत्यर्थः । कर्मिण द्वितीया । 'श्रमिसिते' इत्यनुवृत्तं व्याचष्टे—श्रनुक्त इति । हिर्रे भजतीति । तुष्टयनुकूलपरिचरणात्मकव्यापारो भजर्थः, पूजादिव्यापारे ए हिर्रे भजतीति । तुष्टयनुकूलपरिचरणात्मकव्यापारो भजर्थः, पूजादिव्यापारे ए हिर्रे तोषयतीत्यर्थः । कर्नृनिष्ठपूजनादिव्यापार्ययोज्यतुष्टिरूपफलाश्रयत्वाद्धरिः कर्म । हिर्रे निष्ठतुष्ट्यनुकूल एकदेवदत्तनिष्ठो वर्तमानो व्यापार इति बोधः, 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति निरुक्तकारयास्कवचनात् । क्रियाप्रधानं तिबन्तमिति तदर्थः । एवं च हरिनिष्ठः तुष्ट्यनुकूलव्यापाराश्रयो देवदत्त इति प्रथमान्तविरेष्ट्यकबोधस्तार्किकसंमतो नादर्तव्य इति मञ्जूषादौ प्रपश्चितम् । श्रमिहिते त्विति । हिरः सेव्यत इत्यादाविति शेषः । प्रयमेविति । तद्विधावनभिहिताधिकाराभावाद् 'श्रमिहिते प्रथमा' इति वार्तिकाश्चित मावः । श्रत्र भाष्ये कर्रे करोति भीष्ममुदारं दर्शनीयं शोभनमित्यत्र करशब्दादुत्पाद्य-मानया द्वितीयया कर्मणोऽभिहितत्वाद् भीष्मादिभ्यो द्वितीया न प्रामोतीत्याशङ्कय 'तिब् कृत्तद्वितसमासैरभिधानम्' इति परिगणितम् । तत्र प्रायेणेत्यध्याहृत्याह्—श्रमिधानं

नीलंमिदं न तु रक्कमित्यादौ विशेषगान्तरनिष्टत्तितात्पर्यके ऋस्तिकियाया ऋनावश्यकत्वात प्रथमाया ऋस्त्येवावकाश इति. तर्हि उभयोः सावकाशत्वे परत्वात् प्रथमैव स्यात् । तथा चान-भिहिताधिकारो वृथैवेति चेत् । स्रान्नाहः—'संख्या विभक्तयर्थः' इति पत्ते सुत्रारम्भ आवश्यकः । तथाहि सूत्रारम्भे 'कर्मिशा द्वितीया' इत्यस्यानिभिहिते कर्मिशा यदेकत्वं तत्र द्वितीवैकवचनमिर्स्थः। सूत्रानारम्भे च कर्मिण यदेकत्वं तत्र द्वितीयैकवचन-मिति हि वाक्यार्थः । तथा च सित कृतः कट इत्यादौ क्रेन कर्ममात्रोकाविप तदेकत्व-स्यातुक्ततया श्रम् दुर्वारः स्यात् , न च परत्वात् प्रथमैव स्यादिति वाच्यम् . कर्तव्यः कट इत्यादौ ततोऽपि परत्वेन कृद्योगलच्चणाषष्ठीप्रसङ्गात्। 'कारकं विभक्तयर्थः' इति पच्चे तु कारकस्य क्षप्रत्ययादिनैवोक्तत्वात् प्रातिपदिकार्थे प्रवृत्तायाः प्रथमाया एकत्वादिबोधन-संभवाचामादिविभक्तेरप्रवृत्तौ 'त्र्रानभिहिते' इति सूत्रं प्रत्याख्यातमाकर इति। कारकं प्राति-पदिकार्ष इति पत्ते तु 'त्रनिभिहते' इत्यस्य 'त्रयोखे' इत्यर्थः । तथा च क्षत्रत्ययादिभिरयोखे क्रमीरा द्वितीयेत्यादिवाक्यार्थः । तत्राप्येकेन द्योतिते द्योतकान्तरं न प्रवर्तत इत्यभ्य-पगमे त्वनिभहिताथिकारो नातीवोपयुज्यत इति दिक्। हरिं भजतीति। भजन-कियया हरी प्रीतेरुत्पादात्प्रीतिविशिष्टतया कियाव्याप्यत्वेन हरिः कर्म तद्विशिष्टं भजनं काक्यार्थः । हरिनिष्ठपीत्यतुकुल एकदेवदत्तादिनिष्ठो वर्तमानो व्यापार इति निष्कृष्टो-धः । हरिः सेन्यत इत्यत्राप्येवमेव । 'क्रियाप्रधानमाख्यातम्' इति रिग्दान्तात् । भारतिस्थता किया तिरूपे प्रति विशेष्या नृतु कृदर्थं प्रतीव विशेषणासिति हि तस्यार्थः।

प्रायेण तिङ्कृत्तद्वितसमासैः । तिङ्, हरिः सेग्यते । कृत्, लच्म्या सेवितः । तद्वित, शतेन क्रीतः शत्यः । समास, प्राप्त आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः । कवि-

चिति । समासैरित्यनन्तरं विविक्तिमिति शेषः । तिङ्गित । श्रविभिक्तिनिर्देशोऽयं तिङ्गिधानप्रदर्शनाय । हिरः सेव्यत इति । 'तः कर्मिण्-' इति कर्मिण लकारः । 'भावकर्मणोः' इत्यात्मनेपदम् । तिङ्नेतन श्रमिहितत्वाद्धरेः कर्मणो न द्वितीयेति भावः । हिर्रे भजतीति वाक्यार्थः । कर्तृकर्मलकारयोरेकरूप एव वाक्यार्थबोध इति वैयाकरण्यस्यः । कृदिति । तिङ्गितवद्यमप्यविभिक्तिकानेदेशस्तदुदाहरणस्चनाय । लक्स्या सेवित इति । हिरिरिति शेषः । भूते कर्माणा कः, कर्तरि तृतीया । लक्स्मीनिष्ठपरि-वरणजनिततुष्ट्याश्रयो हिरिरिति बोधः । 'सत्त्वप्रधानानि नामानि' इति यास्कस्यृतिमतुरुथ्य प्रातिपदिकेषु प्रथमान्तोपात्तविशेष्यकबोधस्यैव सर्वसंमतत्वात् । श्रव सेवितहरेः कर्मणः कृता श्रमिहितत्वाष द्वितीया । तिद्वतिति । श्रयमप्यविभक्तिकनिर्देशस्तदुदाहरणस्चनाय । श्रतेन क्रीतः शत्य इति । पटादिरिति शेषः । 'शताच ठन्यतावशते' इति यत्प्रत्ययस्तिद्धतः । श्रव कर्मणस्तिद्वितेनोक्तत्वात्र द्वितीया । समासेति । श्रयमप्यविभक्तिकनिर्देशस्तदुदाहरणस्चनाय । प्राप्ताव्वर्तिति । स्वाप्तिविनिति विष्ठाः । देवदत्तादिरिति

श्रत एव पाचको बजतीतिवत पचित बजतीति नैकं वाक्यम । पाककर्वकर्तकं गमनं हि पाचको वजतीत्यस्पार्थः । एककर्तृका पचिकिया, एककर्तृका गमिकियेति पचितवजत्योः प्रथगेवार्थः । एवं च प्रथमान्तविशेष्यको बोध इति नैयायिकोदघोषो भाष्याद्यनसारि-भिर्नादर्तव्यः । तन्मते हि पाककर्ता वजनानकुलकृतिमानिति पाचको वजतीखस्यार्थः। पचित्रजत्योस्त पाकानकला कृतिर्वजत्यर्थ इत्येवंह्रपेषा वाक्यार्थपर्यवसानात . तस्य च भाष्यादिप्रन्थविरोधात् । किं च हरिं भजति देवदत्तः, हरिः सेव्येत देवदत्तेनेत्यत्र चैकरूप एव शान्दबोध इत्युक्तम् । नैयायिकानां मते त भिद्यत एव, 'हरिनिष्ठप्रीलान-कुलकुत्याश्रयो देवदत्तः' 'देवदत्तनिष्ठकृतिजन्यशीत्याश्रयो हरिः' इत्युमयत्र भेदेन वाक्यार्थपर्यवसानात् । तस्मात् प्रथमान्तविशेष्यकबोधो भाष्याद्यजसारभिर्नोदर्तव्य एव । यास्कोऽप्याह—'भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि' इति । पश्य मृगो धाव-तीत्यादौ त मृगकर्तकं गमनं दशिकियायां कर्मः प्रधानं तु दशिकियैव । उक्कं च-'सुबन्तं हि यथाऽनेकं तिङन्तस्य विशेषग्राम् । तथा तिङन्तमप्याहृस्तिङन्तस्य विशेष-राम . इति । न च लौकिकप्रयोगेषु तिङन्तस्य तिङन्तिवशेषरात्वं दुर्लभमिति मन्त-व्यम् , 'पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनम्' इति माघश्लोकस्य पुर्यवस्कन्दननन्दनलवना-दिरूपाऽस्वास्थ्यिकवेत्यर्थे इति 'समुचयेऽन्यतरस्याम' सूत्रे मूले स्फूटीभविष्यमाण-त्वात । एवं च पचित भवतीत्यस्य पचिकिया भवतीत्यर्थो भाष्यमते बोध्य इति दिक। न्निपातेनाभिधानम्, यथा-'विषवृत्तोऽपि संवर्ध्यं खयं क्षेतुमसाम्प्रतम् ।' साम्प्रत-मित्रक्य हि युज्यत इत्तर्थः । ४३८ तथायुक्तं चानीप्सितम् । ( १-४-४० )

शेषः । 'गत्यर्थाकर्मक-' इत्यादिना प्राप्तिति कर्तरि क्षः । श्रन्यपदार्थकर्मगो बहत्रीहिसमा-सेनाभिहितत्वाच द्वितीयेति भावः । त्रानन्दकर्तृकप्राप्तिकर्मीभूत इति बोधः । प्रायेग्रात्य-स्य फलं दर्शयति—कचिदिति । विषवृत्तोऽपीति असांप्रतिमत्यत्रान्वेति, संवध्येत्यत्र छेतुमित्यत्र चान्वये द्वितीयापत्तेः । तत्र त्वर्थाद्विषद्यच्चिमिति गम्यते । न सांप्रतमिति विप्रहे नन्तः(पुरुषः । युज्यत इत्यर्थ इति । युजियों गे कर्मणि लकारः । श्रौचित्या न युज्यते । श्रीचित्ययुक्को न भवतीति यावत् । 'युक्के द्वे सांप्रतं स्थाने' इत्यमरः । श्रत्र वृत्तस्य कर्मगो निपातनाभिहितत्वान द्वितीयेति भावः । वस्तुतस्तु छेतुमिति तुमुन्नत्र दुर्त्तभः । कृष्यां इष्टुं यातीत्यत्रेव कियार्थिकियोपपदत्वाभावेन 'तुमुन्यवुत्तौ कियायां क्रियार्थायाम्' इत्यस्यात्रवृत्तेः । 'शकवृष-' इत्यादिनापि तुसुन्न, शकादियोगाभावात । किं तु 'इच्छार्थेषु' इत्यतुवृत्ती 'समानकर्तृकेषु तुमुन' इति तुमुन, त्र्यकियार्थोपपदत्वेऽपि तस्य प्रवृत्तेः । यथा इच्छति भोक्तुमित्यादि । एवं च तुमुनस्साधुत्वाय इच्यत इत्य-ध्याहार्यम् । विषरृत्तोऽपि संवर्ध्य छेतुमिष्यत इति यत् तदसांप्रतम् – श्रयुक्कमित्यर्थः । एवं चात्रापि तिन्धिभिद्दितःवादेव द्वितीयानिवारणात् तिन्कृतद्वितसमौसरिभधानम् इति परिगरानवार्तिके प्रायेगोत्यध्याहारो विफल इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम् । पक्तमोदनं भुङ्क इत्यत्र तु पचिभुजिकियानिरूपिते द्वे कर्मत्वशक्की । तत्र गुराभूतपचिनिरूपित-कर्मत्वशक्तेः क्तप्रत्ययाभिहितत्वेऽपि प्रधानभूतभुजिकियानिकाणामनभिहितां कर्मत्व-शिक्तमादाय द्वितीया निविधिति भाष्ये स्पष्टम् । ननु यथा बहुपदुरित्यादौ तिद्धितेन बहु-चप्रत्ययेन उक्तत्वात् कल्पबादयो न भवन्ति, तथा कियते कट इत्यादाविप तिङादि-भेरुक्तत्वाद् द्वितीयादयो न भविष्यन्ति, 'जक्कार्थानामप्रयोगः' इति न्यायात् । किं च

श्रमिहिते त्वित । नन्ववं 'पक्षमोदनं भुक्के' इत्यत्रापि द्वितीया न स्यादिति चेत्। विवम् । इह हि पिचभुजिनिरूपिते हे कर्मत्वशक्की, तत्र प्रधानीभूतभुजिकियानिरूपितान्विभिहितां शिक्षमादाय द्वितीयोत्पत्तेः । अत एव 'आसने आसते' इत्यत्र सप्तमी धंगच्छते, ल्युटाऽधिकरण्यत्वस्योक्तत्वेऽपि तिङ्नतोपस्थाप्यिकयानिरूपिताधिकरण्यत्वस्यानुक्रत्वात् । शत्य इति । 'शताच ठन्यतावशते' इति यत् । प्राप्तानन्द् इति । इह 'गत्यर्थाकर्मक-' इति कर्ति कः । आनन्दकर्तृकप्राप्तिकर्मीभूत इत्यर्थः । यदुक्तं प्रायेणिति तस्य फलमाह—कचिक्रिपातेनेति । विषयुत्त इति । संवर्थेत्यत्र छेतुमित्यत्र चार्थाद्विषद्विपिति गम्यत इति ध्येयम् । युज्यत इत्यर्थ इति । एतेन निपातानां योतकर्वमेवेति नियमो नास्तीति ध्वनितम् । तथायुक्कम् । तथेत्युक्ते कथं

### ईप्सिततमविकायया युक्तमनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं खात् । ग्रामं गच्छंस्तृगं

कटं करोतीत्यादौ सावकाशा द्वितीया कृतः कट इत्यादौ न भवत्येव, अनवकाशया प्रथमया बाधात । न च वृत्तः अत्त इत्यादिः प्रथमाया अवकाश इति वाच्यम् , तत्र गम्यामस्तिक्रियां प्रति कर्तृत्वेन तृतीयाप्रसङ्गात् । श्रस्तु वा तत्र प्रथमाया श्रवकाशः। तथाप्युभयोः सावकाशत्वे परत्वात् प्रथमैव स्यात् । एवं चानभिहिताधिकारो व्यर्थ इति चेत्. मैवम्—'कर्मिए। द्वितीया' इत्यादीनां 'ब्रेकयोर्द्विवचनैकवचने' 'बहुषु बहुवचनम्' इत्यनयोश्च एकवाक्यतया कर्मिण यदेकत्वं द्वित्वं बहुत्वं वा तत्र एकद्विबहुवचनानीति लभ्यते । तत्र 'श्रनभिहिते' इत्यारम्भे श्रनभिहिते कर्मणि यदेकत्वं तत्र द्वितीयेत्येव-मर्थः स्यात् । 'त्रानिभिहिते' इत्यभावे तु कर्मिणा यदेकत्वं तत्र द्वितीयैकवचनिमत्येव पर्यवस्येत् । तथा सति कृतः कट इत्यादौ क्षेन कर्ममात्रोक्तावपि तदेकत्वस्यानुकृतया द्वितीयैकवचनं दुर्वारं स्यात् । न च प्रथमाया निरवकाशत्वं शङ्कयम् , नीलिमदं न त रक्कमित्यादौ विशेषगान्तरनिश्चतितात्पर्यके अस्तिकियाया अनावश्यक्तेन तत्र प्रथमायाः सावकाशत्वात् । नापि तत्र परत्वात् प्रथमैव भविष्यतीति वाच्यम्, कर्तव्यः कट डत्यादौ ततोऽपि परत्वेन ऋयोगलक्त्रणषष्ठीत्रसङ्गात् । एवं च संख्या विभक्त्यर्थ इति पन्ने 'त्रमिसिहते' इत्यार व्यव्यम् । यदि तु पत्रकं प्रातिपदिकार्थ इत्यनाश्रित्य कारकं विभक्त्यर्थ इत्याश्रीयते, तदा कारकस्य क्षप्रत्ययादिनोक्षत्वाच द्वितीयादिविभक्षिप्रसिक्षः। एक्त्वादिसंख्याबोधरच प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रवृत्तया प्रथमयैव सम्भवति । त्रातः 'ग्रान-भिहिते' इति नारब्धब्यमिति भाष्येकैयटकौस्तुभादिषु स्पष्टम् । त्रतिविस्तरस्तु मञ्जू-षायामनुसंधेयः । तथायुक्तं चानीप्सितम् । तथाशब्दस्य सादृश्यवाचकस्य प्रतियोगिसापेन्तत्वादाह—ईप्सिततमवदिति । पूर्वसूत्रे संनिहितत्वादीप्सिततममेव सादरयप्रतियोगीति मानः । ऋययेति । कियाजन्यफल्युक्समिल्यर्थः । पूर्वसूत्रे ईप्सि-ततमस्य कर्मत्वमुक्तम् । द्रेष्योपेच्यसंग्रहार्थमिदं वचनम् । तत्र उपेच्यमदाहरति-

युक्तमिति जिज्ञासायामाह—ईप्सिततमवदिति । सूत्रे चशब्दोऽपिशब्दार्थे वर्तत इति ध्वनयन्नाह—ग्रनीप्सितमपीति । ईप्सितादन्यदनीिः सतिमिति पर्युदासोऽयम्, तेन यदुपेच्यं यच द्वेष्यं तद् द्वयमपीह गृह्यत इत्याशयेनाद्यमुदाहरति—ग्रामं गच्छं स्तृगं स्पृशतीति । यथा स्पृश्यमानस्य प्रामादेरीप्सितस्य कियायोगस्तज-न्यसंयोगादिफलाधारत्वात्, तथैवानीप्सितस्य तृगादिरपीति भावः । इह हि प्रामं गच्छ-तस्त्रणस्परीनं नान्तरीयकम् , तृणस्यानीप्सितत्वात् । यदा तु तृणमपीप्सिततमं भवति तदा पूर्वेगीव सिद्धम् । उपेच्यं च नोपेचाबुद्धिविषयः, नदी कूलं कषतीत्यचेतने स्पृशित । विषं भुङ्क्षे । ५३६ श्रकथितं च । (१-४-५१) श्रपादानादि-विशेषरिववित्तं कारकं कर्मसंज्ञं स्थात् ॥

यामं गच्छंस्तुणं स्पृश्तिति । संयोगानुकूलन्यापारः स्पृशेरर्थः । अत्र स्पृश्यमानस्य मानस्य तृण्यस्य ईिप्सिततमस्य गङ्गादेरिव कियाजन्यसंयोगात्मकफलाश्रयत्वात्कर्मत्विमिति भावः । द्वेष्यमुद्दाहरति— विवं मुङ्क इति । यदा किश्चिद्धलवता वैरिणा निगृद्धमाणो विषं मुङ्के तदेद्मुदाहरणम् । मुजेहिं मुखे प्रक्षितस्य गलिवरप्रवेशानुकूलो हनुचलनादिन्यापारोऽर्थः । विषस्य द्वेष्यतया ईिप्सिततमत्वामावेऽिप श्रोदनं मुङ्क इत्यादौ मुज्यमानस्य ईिप्सिततमस्य श्रोदनादेरिव कियाजन्यगलिवरप्रवेशात्मकफलाश्रयत्वात् कर्मत्विमिति भावः । न च 'धातूपस्थाप्यफलशालि कर्म' इत्येवास्तु, किमीप्सितानीप्सितयोः पृथक् प्रह्णोनेति वाच्यम् , अभेर्माण्यकं वारयतीत्यत्र हि 'वारणार्थानामीप्सितः' इति माण्वकस्यापादानत्वं प्राप्तम् , तिववृत्त्यर्थं 'कर्तुरीप्सिततमम् ' इति वक्तन्यमेव । एवं च द्वेष्योदासीनसंप्रहार्थं 'तथायुक्तं च ' इति सूत्रमावश्यकमित्यास्तां तावत् । श्रक्थितं च । श्रक्थितः शब्दं न्याच्ये — अपादानादिविशेषेरिति । अपादानं संप्रदानम् श्रथिकरणं कर्म शब्दं न्याच्ये — अपादानादिविशेषेरिति । अपादानं संप्रदानम् श्रथिकरणं कर्म

तदसंभवात् । किं तु यत्रेप्साद्वेषयोरभावस्ततुपेच्यमिति विविद्यतम् । विषमिति । स्रत्र विषं देयमप्योदनवद् भुजिना संबन्धात्कर्म । ननु य एव पुरुषो व्याध्यादिना पौड्यमानो मरणमेव श्रेयो मन्यते तस्य विषमपीप्सितमेव । योऽपि श्रान्त्या भुङ्के तस्यापि गुडादिमद्बुद्धया व्यवसीयमानं विषमीप्सितमेव । कथमन्यया प्रवर्तेत । तस्मा-दिद्मुदाहरणम्युक्तमेवेति चेत् । स्रत्राहः—यदा कश्चिन्मरणकातरोऽपि वैरिणा निगृद्धा-माणो विषं भुङ्के तदेदमुदाहरणिमित । स्रत्रीप्सितमहणं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् , तथायुक्तम् –' इत्यादास्मादेवेष्टसिद्धेः । स्योदतत्—'धात्पस्थाप्यफलाश्रयः कर्म' इत्येवास्तु , किम- विक्रिरीप्सिततमम् –' इत्यादिस्त्रद्वयकथनेनेति चेत् । स्रत्राहुः—स्रोभर्माणवकं वारयित्यत्र (वारणार्थानामीप्सितः' इति स्त्रेण माणवकस्यापादानत्वं प्राप्तम् , तद्वाधनायः कर्तुरीप्सिततमम् इति वक्कव्यमेव । एवं च द्वेष्योदासीनयोः संग्रहार्थं 'तथायुक्कम् –' इस्रप्यावश्यकमेवेति । स्रावादां चं केनाकथितमित्याकाङ्चायामाह—स्रपाद्माविविश्रेषेरिति । स्रपादानं संप्रदानम् स्रधिकरणं कर्म करणं कर्ता हेतुरिलेतै-विशेषेरिति । स्रपादानं संप्रदानम् स्रधिकरणं कर्म करणं कर्ता हेतुरिलेतै-विशेषेरित्यर्थः । स्रविवित्तिमिति । स्रपादानादिविशेषविवद्यायां तु गोदिष्य पयः, विशेषित्रक्षः । त्रयोस्त्र विश्वाप्ति विश्वप्रमः । त्योस्तु । एतेन पाणिना कांस्पपात्र्यां दोग्धीत्यत्र करणाधिकरण्योरितिप्रसङ्गः । तयोस्तु

दुद्याच्यच्दराहरूधिप्रचित्रचित्र्शासुजिनथ्सुषाम् । कर्मयुक्त्यादकथितं तथा साबीहरूव्वहाम् ॥

'दुहादीनां द्वादशानां तथा नीप्रमृतीनां चतुर्यां कर्मया यद्युज्यते तदेवाकथितं कर्म' इति परिगयनं कर्तव्यमित्यर्थः । गां दोग्धि पयः । बिल याचते वसुधाम् ।

करणं कर्ता हेतुरिति कारकसप्तकम् । तदेतद्यदा अपादानत्वादिविशेषात्मना न विव-चितं किन्तु संबन्धसामान्यात्मनेव तदा तत्कर्मसंज्ञकमित्यर्थः। नतु नटस्य श्र्यणेति इत्यत्र नटसंबन्धि श्रवणिमत्यर्थके नटस्यापि कर्मत्वं स्यात् , तस्य क्रियान्वयित्वेन कारकत्वात् , वस्तुतः अपादानस्य संबन्धित्वेन विवच्चितत्वाच्चेत्याशङ्कय परिगण्यिति—दुह्याजिति । वार्तिकार्थसंप्रहरुलोकोऽयम् । अतो व्याच्छे—दुह्यदिनामिति । दुह प्रपूर्णे । दु याच् याच्वायाम् । द्वपचष् पाके । द्रण्ड दण्डनिपातने चुरादिः, निग्रह इत्यर्थः, इह ग्रह्णार्थकः । रुधिर् त्र्यावर्णे। प्रच्छ ज्ञीप्सायाम् । श्लोके प्रच्छीत्यत्रेकार उच्चार-ग्रार्थः। इका निर्देशे तु 'प्रहिज्या—' इति संप्रसारणप्रसङ्गात् । चित्र् चयने, ब्रूज् व्यक्तायां वाचि, शासु अतुशिष्टौ, जि अभिभवे, मन्य विलोडने, मुष स्तेये इति द्वादशाना-

चतुणाामस्ययः । कमणा अञ्चर्याः प्राप्तिः । यद्यपि उपपदे कमीण वाच्ये 'सत्स्द्रिष्य-' इत्यादिना किविति भावः । यद्यपि 'द्रहियाचिरुष्ठिप्रिज्ञिभित्तिचित्रामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ ।

'दुहियाचिराधिप्राञ्जाभाचाचिजामुपयागानामत्तमपूर्वावधा । ब्रुविशासिगुरोन च यत्सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना ।'

इति प्रकृतस्त्रस्यश्लोकवार्तिके पिचमिथमुष्यादयो न पठिताः, तथापि चकारेण तेऽपि संगाह्या इति कैयदः । गां दोग्धि पय इति । चरणानुकूलव्यापारः चारण-

द्रग्डेन करोति, केट तिष्ठतीत्यादिरवकाशो दुद्दादिपरिगण्गनादित्याचेपो निरस्तः, करगाधिकरणसंज्ञयोरिह विविच्चितत्वात् । यदि तु सूत्रेऽकथितशब्दोऽप्रधानपर्यायो न
त्वनुक्कपर्याय इत्यभ्युपगम्योत, तदा स्यादेवायमाचेपो न त्वन्यथा । कारकमिति ।
ततश्च ब्राह्मग्यस्य पुत्रं पृच्छतीत्यत्र नातिप्रसङ्गः । दुद्धाजिति । 'द्रग्ड द्रग्डनिपातने'
चुरादिः । इह तु दरिष्डर्प्रहृणार्थो न तु निप्रदृष्धिः । प्रच्छीत्यागन्तुकेनेकारेण् निर्देशो
न त्विका, 'प्रदिज्या–' इति संप्रसारगप्रसङ्गात् । कर्मगुगिति । कर्मणा युज्येत
कर्मयुक् । 'सत्सद्विष–' इत्यादिना किप् । कर्मणा यद्युज्यत द्दति । मुख्यकर्मणा
सह क्रियया संवध्यमानं कारकमेवापादानादिविशेषरकथितं सत् कर्मसंज्ञकं भवतीत्यर्थः ।
एतेन दुद्दादीनां द्विकर्मकत्वं स्फोरितम् । श्रन्ये त्वादुः—कर्मयुगित्यत्र कर्मशब्देन
क्रियोच्यत इति । तेन क्रियान्ययीत्यर्थः । परिगणनिमिति । तेन नटस्य शृणोति

पर्यायो दहेरर्थः । ज्ञारसात्मकव्यापारप्रयोज्यज्ञरसात्मकफलाश्रयत्वात्पयः कर्म । गौस्त चर्यो त्रपादानम् । तदपादानत्वसपेद्यं संबन्धित्वात्मना गोर्विवचायां कर्मत्वसनेन भवति । ततश्च शेषषष्टीनिरासे द्वितीया भवति । तदिद्मुकं प्रौडमनोरमायाम्-गो-संबन्धि प्रयःकर्मकं दोहनमर्थ इति । तथा च न माषाग्रामश्नीयादित्यत्रेव शेषत्विवन चायां प्राप्तां षष्टीं बाधितुमिदं सूत्रम् । गोरपादानत्विविचायां तु पञ्चम्येव-गोः पयो दोग्धीति । गोसकाशात् पयः चारयतीत्पर्थः । यदि तु गौः पयोविशेषणं तदा षष्ट्येव। गोसंबन्धि यत्पयः तत् चार्यतीत्यर्थः । एवमप्रेऽप्यूह्यमिति प्राचीनमतानुसारी पन्थाः। बस्ततस्त अपादानत्वादिविशेषरूपेगाविविद्यतं किंतु कर्मत्वेनैव विविद्यतम् अकथितम् । तादशमपादानादि कर्मसंज्ञकं स्यादित्यर्थः । कारकत्वन्याप्यसंज्ञानां स्वबोध्ये कर्मत्वादि-शक्तिमत्त्ववोधकत्वाद् बोधोऽपि तथैव। एवं च गां दोग्धि पय इत्यत्र गोकर्मकं पय:-कर्मकं च दोहनमित्येव बोधः । श्रवधेः सकाशाद् द्रवद्रव्यविभागो हि चरगाम् । तच गोपनिष्ठव्यापारप्रयोज्यम् । एवं च कर्तृव्यापारप्रयोज्यत्तर्सात्मकविभागविशेषाश्रयत्वादः गोः पयसश्च प्रवस्त्राभ्यां कर्मत्वमस्त्येव । श्रत उभयकर्मकबोध एव युक्तः, न त संबन्धित्वेन गोर्बोधः । स्रत एव प्रकृतसूत्रभाष्ये 'स्रकथितम्' इत्यनेनैव सिद्धत्वात पूर्वसूत्रद्वयस्य वैयर्थ्यमाशङ्कय ईप्सितमात्रस्याप्यनेन कर्मसंज्ञायां 'वारणार्थानाम्-'डत्यस्या-नवकाशतया अग्नेर्माणवकं वारयतीत्यत्र माणवकस्याप्यपादानसंज्ञायां प्राप्तायां 'कर्त-रीप्सिततमं कर्म' इत्यारच्धन्यम् । ततश्च द्वेष्योपेच्यसंग्रहाय 'तथायुक्कं चानीप्सितम्' इत्यारच्धव्यमिति समाहितम्—'एतेन कर्मसंज्ञा सर्वा सिद्धा भवत्यकथितेन । तत्रेप्सि-तस्य किं स्यात् प्रयोजनं कर्मसंज्ञायाः । यनु कथितं पुरस्तादीप्सितयुक्तं च तस्य सिद्धधर्यम् । ईप्सितमेव त यत्स्यात्तस्य भविष्यत्यकथितेन' । इति श्लोकद्वयेनेति शब्दे-न्दुशखरे स्थितम् । 'एतेन कर्म' इत्यादिभाष्यार्थस्तु कैयटे भाष्यप्रदीपोद्दशोते च स्पष्ट

गाथामिखादौ नातिप्रसङ्ग इति मावः । इह हि गाथाकर्मकं नटसंबिन्ध श्रवणं वाक्यार्थः । तन क्रियानवियत्वाक्रटस्य कारकत्वमस्खेव । गां दोगधीति । पयःकर्मकं गोसंबिन्ध दोहनमर्थः । पयोऽत्र मुख्यं कर्म कर्तुरीप्सिततमत्वात् । गौस्तु पयसो निमित्ततामात्रेन्णोपात्ता न तु वस्तुसताप्यविधभावेनेख्यपादानसंज्ञाया श्रप्रवृत्तेरनेन कर्मसंज्ञिका भवति । तद्धकं हरदत्तेन—'यद्यपि गोरविधभावो विद्यते तथाप्यविविद्यति तस्मित्तिमित्तमात्र-विवद्यायामुदाहरणोपपत्तिः'इति । एतेनाविधत्वविवद्यायां गोरिति पश्चम्येवेति स्पष्टम् । यदा तु गौरिखेतत्ययसा संबध्यते तदा गोशाब्दात्पष्ठथेव भवतीखपि बोध्यम् । यत्तु प्राचा—'दुष्याच्यर्थरिधप्रिच्छिचित्रूरा।सुजिकर्मयुक् । नीहकृष्मन्थवहद्वर्द्यहमुष्यचिकर्मभाक्' इति पठितं तत्र प्रदेः पाठोऽप्रामाणिकः । इतरेषां तु द्विकर्मकत्वं यद्यपि प्रामाणिकं तथापि

## श्रविनीतं विनयं थाचते । तराडुलानोदनं पचति। गर्गाञ्छतं दराडयति । व्रजमव-

इत्यास्तां तावत् । बलिं याचते वसुधामिति । हरिरिति शेषः । बलिर्नामासुर-विशेषः। मह्यं देहीति प्रार्थना याचेरर्थः। दानानकलो मह्यं देहीति राज्दप्रयोगरूपन्यापार इति यावत् । बलिकर्तकं वस्थाकर्मकं दानं प्रार्थयत इत्यर्थः । कर्तुः कर्मत्वविवचायां द्वितीयेति नव्याः, प्रार्थनारूपव्यापारजन्यदाने जनकतया त्राश्रयत्वात् । बलिसंबन्धि यद्वसुधा-कर्मकं दानं तत् प्रार्थयत इत्यर्थ इति तु प्राचीनाः। ऋविनीतं विनयं याचत इति। श्रभ्यपगमत्रार्थना याचेरर्थः । यदा कश्चिद्वलवान् श्रविनीतो दुर्बलं कंचिद्वाधते तदा दुर्बलमधिकृत्येदं वाक्यं प्रकृतम् । अविनीतकर्तृकं विनयकर्मकमभ्युपगमं प्रार्थयत इत्यर्थः । कर्तुः कर्मत्वविवचायां द्वितीयेति नवीनाः । ऋविनीतसंबन्धिनमभ्युपगममिति तु प्राचीनाः । तराडुलानोदनं पचतीति । विक्कित्यनुकूलन्यापारः पचेरर्थः । तप्तोदक-प्रस्वेदनजनितप्रशिथिलावयवकत्वात्मकं मृद्विशदत्वं विक्लित्तिः । तया स्रोदनाख्यद्रव्या-न्तरं प्रकृतिभृतेषु तराइलेषु समवेतं निष्पयत इति स्थितिः । तत्र शिथिलावयवसंयोग-विशेषात्मिका विक्कित्तिः समवायसंबन्धेन तराङ्जलेषु वर्तते । श्रोदने तु जन्यजनकभावेन वर्तते । तराङ्कैः प्रकृतिभृतैः श्रोदनं करोतीत्यर्थः । तराङ्कसमवायिकारशिकां तत्सम-वेतामोदनजनिकां विक्रित्तिं निर्वर्तयतीत्यर्थः । तत्र व्यापारफलं विक्रित्तिं प्रति जन्यतया श्राश्रयत्वाद् श्रोदनः प्रधानं कर्म । ताहरौदनजनिकां विक्वित्तिं प्रति समवायित्वेनाधार-त्वात् तराङ्जानां गुराकर्मत्वमिति तद्विवज्ञायां द्वितीया । तराङ्जसम्बन्धिनीमोदनजनिकां विक्रितिं निर्वर्तयतीति तु प्राचीनाः । गर्गान् शतं दराडयतीति । दराडधातुः

संदर्भाष्ठादिः । तथाहि दुद्यादीन् न्यादीं व हैरारयेन पिठत्वा भावकर्मप्रक्रियाशेषे 'लक्ट्सक्रस्त्रस्त्रां' किं दिक्रमेकेभ्यो मुख्ये कर्मणि स्युगैंगो वा' इत्याशङ्कायां स्वयंमव पिठतम्—'न्यादयो एयन्तिनिकर्मगत्यर्था मुख्यकर्मणि । प्रत्यं यान्ति दुद्यादिगौंगोऽन्ये तु यथारुचि' इति । एवं च दण्डिमन्थिभ्यामि मुख्ये स्यात् । न चेष्टापित्तः, गर्गाः शतं द्रराख्येन्तामिति भाष्यविरोधात् । शतं द्यत्र प्रधानं न तु गर्गाः, 'व्यिष्ट्रिक्ष राजानो हिर्गयेन भवन्ति' इति वाक्ययशेषाद् । दण्डिरत्र प्रह्मणार्थो न तु निग्रहार्थे इत्युक्तम् । अत एवात्र समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः, गुणानुरोधेन प्रधानावृत्तेरसंभवात् । तथा मन्थेरिप प्रधाने स्यादिष्यते तु गौर्गो, तथा च भारविः—'येनापविद्वस्तिललस्फुटनागसद्या देवाद्वरेरमृतमम्बुनिधिमंगन्थे' इति । अत्रामृतं मुख्यम् उद्देश्यत्वात् , श्रमबुनिधिस्तु गौराः । विल्यास्त इति । अत्र प्रधिनार्थस्य याचेर्वमुधा मुख्यं कर्म, तेन युक्को बल्विक्तुतोऽविधरिप तद्विवस्त्यायानेन कर्म भवति । श्राविनीतिमिति । अनुनयार्थस्य याचेरविनीतो मुख्यं कर्म, श्रविनीतं विनयायानुनयतीत्यर्थः । विनयस्य

## रुणिह गाम् । माणवकं पन्थानं पृच्छति । वृत्तमविचनोति फलानि । माणवकं

ग्रहसानुकुल्वापारार्थकः । ताडनादिना गर्गेभ्यः सुवर्रारातं रहातीत्यर्थः । ताडनादि-व्यापारप्रयोज्यग्रह्णविषयत्वात् शतं प्रधानकर्म । गर्गाणां तु तद्प्रह्णावधित्वाद गुराक्रमत्वम् । प्रहर्गा हि परकीयद्रव्यस्य परस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं स्वीकरराम् । तत्र स्वत्व-विश्लेषे गर्गाणामविधत्वादपादानत्वम् , प्रह्णाघटकतादृशविश्लेषप्रतियोगिभृतस्वत्वाश्रय-त्वात कर्मत्वं च । तत्रापादानत्वमनादृत्य कर्मत्वविवज्ञायां द्वितीया । गर्गसम्बन्धिक-मिति तु प्राश्चः । वजमवरुणुद्धि गामिति। निर्गमप्रतिबन्धपूर्वकयत्किश्चद्धिकर्गु-कचिरस्थित्यत्वकृत्वनथनद्वारकपिथानादिन्यापारो रुधेरर्थः । गां निर्गमप्रतिबन्धपूर्वकं वजे चिरिस्थितिकां करोतीखर्थः । अत्र चिरिस्थिति प्रति वजस्याधिकरणात्वमपेच्य गोद्वारा तिस्थित्याश्रयतया कर्मत्विववचायां द्वितीया । त्रजसम्बन्धिनं गोकर्मकं चिरस्थिन त्यनकलव्यापारं करोतीत्यर्थे इति प्राचीनाः । माण्वकं पन्थानं पृच्छतीति । जिज्ञासितव्यार्थज्ञानानुकूलः केन पथा गन्तव्यमित्यभिलापादिरूपव्यापारः प्रच्छे-रर्थ: । तत्र विषयतया ज्ञानरूपफलाश्रयत्वात् पन्थाः प्रधानकर्म । तज्ज्ञानं प्रति जनकतया आश्रयत्वाद माणवको गुराकर्म । मारावकेन पन्थानं ज्ञातमिच्छती-त्यर्थः । अत्र मारावके कररात्वाविवज्ञायां द्वितीया । पथिविषयकं मारावकसंबन्धि ज्ञानमिच्छतीत्यर्थ इति प्राच्चः । वृद्धमविचनोति फलानीति । वृद्धात् प्रच्याव्य फलान्यादत्त इत्यर्थः । प्रच्याव्यादानानुकूलव्यापारो लोष्टप्रहारादिरूपः श्रवपूर्वकचि-ङ्धातोर्श्यः । तत्र प्रच्याव्यादानविषयत्वात् फलानि प्रधानकर्म । प्रच्यवावधित्वाद् वृत्तोऽपादानम् । तस्यापादानत्वमुपेत्त्य कर्मत्विववत्तायां द्वितीया, वृत्तास्य फलप्रच्यवा-श्रयत्वेन कर्मत्वात् प्रचयवस्य विभागस्य द्विनिष्ठत्वात् । वृत्त्तसंबन्धि यत् प्रच्युतफला-दानं तत् करोतीलर्थ इति प्राचीनाः । माण्वकं धर्मे वृते शास्ति वेति । बोध-नातुकल्व्यापारः 'चोदनालचार्गोऽथी धर्मः' इत्यादिशब्दप्रयोगात्मको बुब्रोऽर्थः। मार्गा-वकाय धर्म बोधयतीत्यर्थः । व्यापारप्रयोज्यबोधविषयत्वाद्धमः प्रधानकर्मे । बोधविषयेगा

तादथ्योविवज्ञायाम् 'अकथितं च इति कर्मसंज्ञा । तराडुलानिति । निर्वर्तनार्थस्य पचेरोदनो मुख्यं कर्म, श्रोदनं निर्वर्तयतीत्यर्थः । तराडुलास्तु कररात्वाविवज्ञायामक-थितं कर्म । श्रन्ये त्वाहुः—'द्यर्थः पचिः' इति भाष्यपर्यालोचनया तराडुलानोदनं पच-तीत्यस्य तराडुलानिवक्केदयक्षोदनं निर्वर्तयतीत्यर्थः । दुह्यादिषु पचेः परिगरानमप्रामा-रिएकं भाष्यकैयटयोरनुक्कत्वादिति । गर्गानिति । श्रह्याार्थस्य दराडेः शतं मुख्यं कर्म, गर्गास्त्वपादानत्वाविवज्ञायामकथितं कर्म । अजिमिति । श्रत्र गौर्मुख्यं कर्म, वर्षे स्वति । श्रत्र गौर्मुख्यं कर्म, वर्षे स्वति । एवमग्रेऽप्यूद्यम् ।

धर्मं ब्रूते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम् । सुधां चीरनिधि मध्नाति । देवदत्तं शतं सुष्णाति । प्राममजां नयात हरति कर्षति वहति वा । अर्थनिबन्धनेयं

कर्मणाऽभित्रेयमाणात्वान्माणवकः संप्रदानम् । तस्य संप्रदानत्वमुपेच्य धर्मद्वारा बोधा-श्रयत्वात् कर्मत्वविवृत्तायां द्वितीया । धर्मविषयकं मारावकसंबन्धिनं बोधं जनयतीत्वर्थ इति तु प्राञ्चः । शासेस्तु धर्मं कुर्वित्यादिविधिघटितशब्दप्रयोगरूपो बोधनानुकूल-व्यापारोऽर्थः । इतरत् प्राग्वत् । शतं जयति देवदत्तमिति । जि श्रिभिमवे । प्रहृगानुकूलताडनादिव्यापारो जयतेर्थः । गर्गान् शतं दग्डयतीतिवद्याख्येयम् । सुधां जीरनिधिं मथ्नातीति । मन्य विलोडने । इवइन्यगतसारोद्भवनानुकूलः मन्थानदराङभ्रमजनितसंज्ञोभात्मक श्रास्फालनपर्यायो व्यापारो मन्थेरर्थः । जीरोदधेः सकाशात् सुधां मन्थानदराङभ्रमरोनोद्धावयतीत्वर्थः । व्यापारप्रयोज्योद्धनाश्रयत्वातः सुधा प्रधानकर्म । चीरोदधिस्त उद्भवं प्रत्यपादानम् । तस्यापादानत्वसुपेच्य सुधाद्वारा उद्भवाश्रयत्वात् कर्मत्वविवज्ञायां द्वितीया । सुधाश्रयं ज्ञीरोद्धिसंबन्धिनम् उद्भवं करो-तीलार्थ इति तु प्राचीनाः । देवदत्तं रातं मुख्णातीति । अपश्यति देवदत्ते तदीयं सुवर्णशतं तस्मादपनीयादत्त इत्यर्थः । परस्वामिकद्रव्यस्य स्वामिनः सकाशादपनीया-दानानुकूलः स्वाम्यज्ञातो निशासंचारभित्तिच्छिद्रकरगादिरूपव्यापारो मुषेरर्थः। व्या-पारप्रयोज्यापनयनपूर्वकादानाश्रयत्वाच्छतं प्रधानकर्म । श्रपनयनावधित्वाद्देवदत्तोऽपादानम् । श्रपादानत्वमनाहत्यापनीयादेयद्रव्यस्वामितया देवदत्तस्यापनीयादानाश्रयत्वात् कर्मत्व-विवज्ञायां द्वितीया । शतकर्मकं देवदत्तसंबन्ध्यपनीयादानं करोतीत्यर्थ इति तु प्राञ्चः । ग्राममजां नयतीति । ग्रामे ऋजां प्रापयतीलर्थः । ग्रीन् प्रापग्रो । देशान्तरसंयोगा-तकलश्रलनगमनपर्यायो न्यापारः प्राप्तिः, न तु देशान्तरसंयोगमात्रम् । श्रामं प्रति चलन-दशायामेव प्राप्नोति गच्छतीति प्रयोगदर्शनात् । चलनेन संयोगे जाते श्रजा प्रामं गता प्राप्तेत्येव दर्शनात् । तादृशप्राप्यनुकूलो दग्डोग्यमनमार्गान्तरगतिप्रतिबन्धपूर्वकयोग्य-मार्गसंयोजनादिरूपव्यापारो नीधातोरर्थः । एतादशव्यापारप्रयोज्यप्रामसंयोगतदनुकूल-गमनोभयाश्रयत्वादजा प्रधानकर्म । तादशाजाधारत्वाद श्रामोऽधिकरराम् । ऋधिकररा-त्वमनाद्द्य ग्रामस्यापि तथाविधसंयोगाश्रयत्वात कर्मत्वविवद्यायां द्वितीया । श्रजाकर्मकं प्रामसंबिन्ध नयनमित्यर्थ इति तु प्राचीनाः । एवमेव प्रामम् ऋजां हरति कर्षति वहती-त्यपि व्याख्येयम् । तत्र देशान्तरसंयोगानुकूलम् त्राजाचलनं वाहकद्वारकम् . तादश-चलनानुकूलव्यापारः स्कन्धग्रहणादिरूपो हरतेरर्थः,रज्जुबन्धनादिना बलाचालनं कृषेर्थः शकटावारोपगादिरूपदेशान्तरसंयोगानुकृलप्राप्यनुकृलो बहेरर्थ इति विशेषः । अर्थ-निबन्धनेयं संक्रेति । कैयटादिभिस्तथा व्याख्यातत्वादिति भावः । तथा च एतदर्थ-

संज्ञा । बिंत मित्तते वसुधाम् । माखवकं धर्मं भाषते श्रभिधत्ते वक्षीत्यादि । कारकं किम्-माखवकस्य पितरं पन्धानं प्रच्छति । 'श्रकर्मकधातुभियोगे देशः

कधात्वन्तरसंयोगेऽपि द्विकर्मकतं लभ्यते । वस्तुतस्तु भाष्ये याचिरुधीत्यायुदाहृत-श्लोकद्वयपरिगिएता दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्विच्छूश्लासय इत्यष्टावेव धातवो द्विकर्मकाः । न तु पचिदिएडिजिप्रस्तयस्तद्बहिर्भूता श्रापे। श्रार्थनिवन्धनेयं संज्ञेत्यपि न युक्तम्, भाष्ये श्राद्यशेनात्, भाष्ये याचिष्रहृर्गानेव सिद्धे भिक्तिमहर्गानेयथ्याच । नन्वेवं सित 'श्रह्मपीदमचोयं चोये' इति 'तद्राजस्य बहुषु' इति स्त्रस्थभाष्यविरोधः, तत्र हि चुदधातुः चौरादिकः प्रच्छिपयायः, कर्मिण लट्, उत्तमपुरुषैकवचनम् । श्रप्रष्टव्यमहं पृच्छ्ये इत्यर्थः । श्रत्र चुदेद्विकर्मकत्ववर्गानाद् श्रार्थनिवन्धनेयं संज्ञेति विज्ञायत इति चत्र, न—तावता चुदधातोरिप द्विकर्मकत्वलाभेऽपि तदन्येषां द्विकर्मकत्वे मानाभावात् । श्रत एव 'कर्तुरीप्सिततमम्—' इति स्त्रभाष्ये द्यर्थः पीचः तरादुलानोदनं पचतीति तरादुलानिकत्त्वम्म् —' इति स्त्रभाष्ये द्यर्थः पीचः तरादुलानोदनं पचतीति तरादुलानिकत्यतीति गम्यते । तरादुलानोदनं पचतीति तरादुलानिकत्रम् । स्रोदन्वत्यतीति गम्यते । स्रोदन्यतीति गम्यते । स्रोदन्यतीति गम्यते । स्रोदन्यतीति गम्यते । स्रोदन्यतीति गम्यते । स्रादन्यतीति स्राप्तमन्त्रप्रथानिकत्यानिकत्यानिकत्यानिकत्त्तमित्विक्षत्त्वमिति स्वतिन्वत्रम् । सर्वितिक्षत्वमिति स्वतिन्वत्रम् । सर्वितिक्षत्वमिति स्वत्वति स्वतिन्वत्रम् । सर्वितिक्षत्विपित्वानिकत्यानिकत्यानिकत्यानिकत्विपति स्वतिन्त्रम् । सर्वितिकत्विपति सर्वितिकत्वय्यति । सर्वितिकत्वयनिति सर्वितिकत्वयनिति सर्वितिकत्वयनिति सर्वितिकत्वयनिति सर्वितिकत्वयनिति सर्वितिकत्वयनिति सर्वतिन्वत्यति । सर्वितिकत्वयनिति सर्वतिन्वत्यति सर्वतिन्वति स्वतिन्वति सर्वतिन्यति सर्वतिन्वति सर्वतिनिति सर्वतिन्वति सर्वतिनिति स

श्रार्थनिबन्धनेति । न तु स्वरूपिश्रया । 'श्रह्मपीदमन्नेसं न्रोवे' इति 'तद्राज' स्त्रमण्ये पृच्छिपयीयस्य चुदेरिप द्विकर्मकत्वदर्शनादिति भावः । यत एव 'स्थाणुं रणे स्मेरमुखो जगाद मारीचमुन्नैर्वचनं महार्थम्' इति मिट्टः प्रायुङ्कः । एवं च नाथ-त्यादयो बह्वो द्विकर्मका होयाः । स्यादेतद्—य्यार्थिनबन्धनेयं संज्ञा तिहिं नीवह्योरन्यत्तां न पठनीयः, उभयोरप्यकार्थत्वादिति चेत्सत्यम् । भारं बहिति भारं नयतीत्यत्र यदि विलक्त्योऽथोंऽनुभ्यते तदा द्वयमि पठनीयमेव, यदि तु नानुभ्यते तर्धन्यतरो न पठनीयः, उभयथापि लच्यस्य निर्वाधता । श्रत्र वदन्ति—'जमाह द्युतं शक्तम्' इत्युदाहरणाम्ययुक्तमिति मनोरमोक्तं चिन्छमेव । संज्ञाया अर्थनिबन्धनत्वाहराङेर्गहणार्थत्वाचेति । विलं भिन्नत इति । 'भिन्न भिन्नायामलाभे लाभे च' भिन्नते याचत इत्यर्थः । देश इति । कुरुपश्चालादिरेवेह गृह्यते । तेन 'श्रधिशीब्स्थासाम्—' इत्यस्य न वैयर्थ्यम् , श्रधिपूर्वाणामेवैषामाधारः कर्मेति नियमार्थत्वाभ्युपगमेऽिप वैकुराठे वर्तते

कालो भावो गन्तन्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्' (वा १९०३—१९०४)। कुरूनु स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहमास्ते । क्रोशमास्ते ॥

त्यत्र न द्वितीया। अत्र च 'अधिशीक्स्थासां कर्म' इति लिङ्गम्। अन्यथा 'अधिशेते श्रिधितिष्ठति श्रध्यास्ते वा वैकुराठं हरिः' इत्यत्राप्यनेनैव कर्मत्वसिद्धेस्तद्वैयर्ध्यं स्पष्टमेवे-त्यभिष्रत्योदाहरति - कुरून् स्विपतीति । देवदत्त इति शेषः। कुरुषु निद्रां करोती-त्यर्थः । देवदत्तात् न तृतीया, तिङा श्रभिहितत्वादिति भावः । कुर्वादिशाञ्दा जन-पदिवशेषेषु स्वभावाश्वित्यबहुवचनान्ताः । मासमास्ते इति । मासस्याधिकरगुसज्ञां बाधित्वा कर्मत्वम् । गोदोहमिति । दोहनं दोहः, भावे घल् । भावो धात्वर्थः । गोदो-हनकालोऽत्र विविद्यतः। नचेह कालत्वादेव सिद्धिः शङ्कया, ऋहोरात्रसमूहस्य मासादेरेव तत्र प्रहर्णात् । गन्तन्यत्वेनाध्वनो विशेषितत्वाद् नियतपरिमार्गः क्रोशादिरेव गृह्यत इत्यभिष्रत्योदाहरति—कोशमास्त इति। गन्तव्यत्वविशेषणादध्वन्यास्ते इत्यत्र न भवति । त्र्यनत्यन्तसंयोगार्थमिदं वार्तिकम् । त्र्रत्यन्तसंयोगे तु 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इत्येव सिद्धमिति प्राचीनानुसारी पन्थाः । वस्तुतस्तु 'त्रकर्मकथानुभिर्योग-' इत्यादि-वचनं भाष्ये न दरयते । किंतु श्रकमंकधातूनां कथं द्विकमंकत्वमित्याराङ्कायां 'काल-भावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मग्राम् । देशश्व' इत्युक्तम् । हिशब्दघटितत्वादिदं न विधायकम्, किं तु ऋनुवादकमेव । तथाहि 'कुरून् स्विपिति' इत्यादौ स्वापादिकियया कुर्वादीन् व्याप्नोतीत्यर्थः, धात्नामनेकार्थतया कदाचित् तेषां स्वापादिकरण्कव्यापने-Sपि वृत्तेः । ततश्च 'कर्तुरीप्सिततमम्-' इत्येव सिद्धम् । यदा तु स्वपादिधातूनां स्वा-पादावेव वृत्तिः, न तु व्याप्तिपर्यन्ते, तदा कुरुषु स्विपिति, मासे आस्ते इत्यधिकरसात्व-मेव । एतच 'त्रकथितं च' इत्यत्र 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इत्यत्र च भाष्ये स्पष्टम् ।

इस्यादिष्वतिप्रसङ्गः स्यादेवेस्यारायेन तथेवोदाहरित — कुरू निति । गोदोहिमिति । न चेह कालरवात्सिद्धः, लोके कालरवेन प्रसिद्धस्य मासादेरेव कालराव्देन प्रहस्गात् । तेन घटमास्त इस्यादि न भवति, जन्यमात्रं कालोपाधिरिति घटादेरिप कालरवात् । यतु प्राचा 'अकर्मक्षातुभियोंगे देशकालाध्वमावेभ्यो द्वितीयेति केचित्' इत्युक्त्वा नदी-मास्त इत्युदाहृतम् , तदसंगतम् । ग्रामसमृहः कुर्वादिरेव देशो ग्रह्मते, न तु प्रदेश-मात्रम् , तेन ग्रामं स्विपतीति न भवतीत्याकरात् , श्रध्वेति च न्यूनम् , अध्वानं स्विपतीत्यस्यापि प्रसङ्गात् । अत एव श्राकरेऽध्वा गन्तव्यत्वेन विशेषितः । गन्त-व्यत्वेन प्रसिद्धोनियतपरिमासाः क्रोशादिरिति च व्याख्यातम् । द्वितीयेस्यप्यसङ्गतम् , कर्मसंज्ञाया श्रविहितत्वात्कर्मिस्य लादयो न स्युरिस्थास्यते मास इत्यादिप्रयोगाभावप्रसङ्गात् । केचिदित्युक्तिस्तन्मतदौर्वल्यस्चनायेति कर्यचिद्याख्याय पूर्वोक्कदोषपरिहोरेऽपि

४४० गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्ता स गौ। (१-४-४२) गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणामकर्मकाणां चाणौ यः कर्तास गौ कर्म स्थात्।

श्रत एव 'समां समां विजायते' इति स्त्रे समायां समायां विजायत इति विग्रहकथनं भाष्ये संगच्छते । श्रन्यथा द्वितीयाप्रसङ्गात् । श्रत एव च लकारार्थप्रिकियायाम् 'श्रत्य-न्तापह्ववे तिड् वक्कव्यः' इत्यत्र 'कलिङ्गेष्ववातसीः' नाहं किलङ्गान् जगाम' इति मूलकृदु-दाहृते वाक्ये किलिङ्गेष्विति सप्तमी संगच्छते ।

उक्कं च हरिया--- 'कालभावाध्वदेशानामन्तर्भृतिकयान्तरैः । सर्वेरकर्मकैयों गे कर्मत्वमुपजायते ॥' इति ।

इति शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम् ।

गतिबुद्धि । गतिश्र बुद्धिश्र प्रत्यवसानं च तानीति द्वन्द्वः । प्रत्यवसानं भक्तग्रम् । गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि अर्थो येषामिति विष्रद्वः । राज्दः कर्म येषां ते शब्द-कर्माणः, तेषामिति बहुबीहिः । अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः । उभयत्रापि कर्मशब्दः कारकपरः । गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च तेषामिति द्वन्द्वः । अर्णौ कर्ता अणिकर्ता । यच्छव्दोऽध्याहार्यः । तदाह—गत्याद्यर्थाना-मित्यादिना । गौ अनुत्मके सति शुद्धधातुवाच्यां कियां प्रति यः कर्ता स एयन्त-

नदीमास्त इत्युदाहरणस्यासांगल्यदोषस्तदवस्य एवेति ध्येयम् । गतिवुद्धि । प्रलक्ष्मानं भच्चणम् । शब्दकर्मकारणामिति । शब्दः कर्म कारकं येथां तेषामिल्ययः । कर्मश्यदे । श्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्रिव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे प्रति वर्धविद्यक्षे । । त्राव्यक्षे प्रति प्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे प्रति कर्तृत्वस्यव । त्राव्यक्षे । त्राव्यक्षे प्रति कर्तृत्वम्यव । त्राव्यक्षे प्रति कर्तृत्वम्यव । त्राव्यक्षे प्रति कर्तृत्वम्यव । त्राव्यक्षे । त्र

## शत्रुनगमयत्स्वर्गं वेदार्थं स्वानवेदयत्।

धातुवाच्यां प्रयोजकव्यापारात्मिकां क्रियां प्रति कर्मसंज्ञकः स्यादित्यर्थः । क्रमेगोदा-हरति—शत्रुनिति । 'शत्रूनगमयत् स्वर्गम्' इति गत्यर्थकस्योदाहरराम् । शत्रवो युद्धे मृताः स्वर्गमगच्छन् , तान् यः शस्त्रघातेनागमयत् स्वर्गं स श्रीहरिमें गतिरित्यत्रा-न्वयः । श्रत्र गमेरएयन्तावस्थायां रात्रवो गमनिकयां प्रति कर्तारः. स्वर्गस्त कर्म । रायन्तावस्थायां तु शिजवाच्यां योजकव्यापारात्मिकां शस्त्रघातिकयां प्रति घातयिता हरिः कर्ता । शत्रवस्तु कर्म, शस्त्रघातजन्या या किया स्वर्गप्राप्तिस्तदाश्रयत्वात् । एवं च हरिः प्रयोजककर्ता, रात्रवस्तु प्रयोज्यकर्तारः। प्रयोजककर्तुहरेः शाब्दं प्राधान्यम् . श्रन्यानधीनत्वलक्तरां चार्थप्राधान्यमस्ति । शत्रूगां तु श्रन्याधीनस्वर्गप्राप्तिकर्तृत्वं प्रयो-जकाधीनत्वादु गुराभूतमेव । शेषित्वलज्ञरामार्थेप्राधान्यं तु प्रयोज्यशत्रुगतकर्तृत्वस्यैव, प्रयोजकन्यापारस्य प्रयोज्यस्वर्गप्राप्यर्थत्वादिति स्थितिः। ततान्यानधीनत्वलच्चणस्यार्थ-प्राधान्यस्य शाब्दप्राधान्यस्य च प्रयोजकव्यापारे सत्त्वात तदनरोधि शत्रगतं कर्मत्वं 'कर्तुरीप्सिततमम्-' इत्येव सिद्धम् । त्रतो नियमार्थमिदं सूत्रम् । शिजर्थेनाप्यमानस्य प्रयोज्यकर्तुर्यदि कर्मत्वं भवति तर्हि गत्यर्थादीनामेवेति। तेन पाचयति देवदत्तेन इत्यादौ प्रयोज्यकर्तुर्न कर्मत्वम् , किं तु कर्तृत्वमेव । तदेतत् 'हेतुमति च' इति सुत्रे भाष्य-कैयटयोः स्पष्टम् । उक्कं च हरिस्सा । 'ग्रस्सकियायां स्वातन्त्र्यात् प्रेषसी कर्मतां गतः । नियमात् कर्मसंज्ञायाः स्वधर्मेगाभिधीयते ।' इति । स्वधर्मेगोति तृतीययेत्यर्थः । एवं च स्वर्गकर्मकं रात्रुनिष्ठं यद्गमनं तदनुकूलो यिष्ठष्ठो व्यापारः स श्रीहरिमें गतिरिति वाक्यार्थः । एवमप्रेऽप्यूह्यम् । वेदार्थं स्वानवेदयदिति । बुद्धर्यधातोरुदाहरराम् ।

पचेऽिप लच्यं निर्वाधमेव, तथािप नियमस्त्रमिदिमित प्राचां प्रन्यो विरुध्यत इति चेत् । अत्राहुः—िर्णजर्थस्य शाव्दं प्राधान्यं पुरस्कृत्य प्रधानानुरोधिन्याः कर्मसंज्ञायाः प्रावल्याद्विप्रतिषेध एव नास्तीति परत्वात्कर्तृत्वसिद्धिरित्येत्व संगच्छते । अन्तरङ्गत्वो-पजीव्यत्वे अपि प्रधानं प्रति न प्रावल्यं प्रयोजयतः, ततश्च नियमार्थत्वोक्तिः प्राचां निर्वाधिवेति । गलादिरयन्तान् कमेर्गोदाहरति—श्वत्रृनिति । शत्रवः स्वर्गमगच्छन् , तान् श्रीहरिः स्वर्गमगमयदिति । गमररयन्तावस्थायां शत्रवः कर्तारस्ते एयन्तावस्थायां कर्म अभवन् । स्वर्गकर्मकं शत्रुनिष्ठं यद्गमनं तदनुकृत्वो यिष्ठष्ठो व्यापारः स श्रीहरिमें गतिरिति वाक्यार्थः । एवमप्रेऽप्यूह्मम् । वेदार्थमिति । स्वे स्वर्कीया वेदार्थमविदुस्तान् श्रीहरिवेदार्थमवेदयत् । तथा देवा असृतम् आश्चन् तानाशयत् । विधिः वेदम्ययैत तं बाह्मणं वेदमध्यापयद् अपाठयत् । सित्तिते पृथ्वी आस्ते तां यो हरिरासन्यत स्थापयति स्म स हरिमें गतिरित्यन्वयः । ननु शत्रुणामनेन कर्मत्वे कृते कर्मण

श्राशयचासृतं देवान्वेदमध्यापयद्विधिम् ॥ श्रासयत्त्वलेले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिर्गतिः ।

गतीत्यादि किम्-पाचयत्योदनं देवदत्तेन । श्रण्यन्तानां किम्-गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम्, तमपरः प्रयुङ्के, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः। 'नीवद्योर्न' (वा ११०६)। नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन

स्वशन्द आत्मीयपरः, स्व स्वकीया विधिष्रमुखा वेदार्थमिवदुः, तान् हरिः वेदार्थम-वेदयदिखर्थः । अत्र स्वेषां प्रयोज्यकर्तॄणां कर्मत्वम् । श्राशयद्यामृतं देवानिति । शन्दकर्मणा उदाहरणम् । देवा अमृतमाश्रन्, तान् हरिराशयदिखर्थः । वेदमध्या-पयद्विधिमिति । शन्दकर्मणा उदाहरणमेतत् । विधिः ब्रह्मा वेदमधीतवान्, तं हरिः अध्यापयदिखर्थः । अत्र प्रयोज्यकर्तुविधेः कर्मत्वम् । श्रास्त्यरस्तिलेले पृथ्वी-मिति । अकर्मकस्योदाहरणम् । सतिले पृथ्वी आस्त, तां हरिरासयदिखर्थः । अत्र पृथिन्याः प्रयोज्यकर्त्याः कर्मत्वम् । यः स मे श्रीहरिगतिरिति प्रतिवाक्यमन्वयः । नीवह्योनेति । णील् प्रापणे, वह प्रापणे इत्यनयोः एयन्तयोः प्रयोज्यकर्तुः 'गतिबुद्धि-' इत्युक्तं नेति वक्तन्यमित्यर्थः । नाययित वाहयित वेति । मृत्यो मारं नयित वहित

ईप्सिततमः स्वर्गो न तु कर्तुरिति कर्तुरीप्सिततमत्वाभावात् स्वर्गस्य कर्मत्वं न स्यात्। श्चन्न केचित्-'गतिबुद्धि-' इति कर्मत्वस्य बहिरक्तत्वेन ततः प्वमेव धात्वर्थन्यापार-प्रयक्तं कर्मत्वं स्वर्गस्य निर्वाधमित्यदोष इति । श्रन्ये तु--कर्तुरीप्सिततमम्-' इत्यत्र कर्तृप्रहृगां स्वतन्त्रस्योपलचागाम् । स्वातन्त्र्यं च धातूपात्तव्यापाराश्रयत्वमेव । तच प्रयोजकसंनिधानेऽपि प्रयोज्यस्यास्खेवेति न काप्यनुपपत्तिः । न च स्वतन्त्रे संकेति-तस्य कर्तृपदस्य तत्रैव लक्त्या न संगच्छते, एकस्यैकस्मिन्नेवार्थे शक्किलक्त्योभया-भ्युपगमस्य शास्त्रकारासंमतत्वादिति वाच्यम् . संज्ञान्तरातुपहितस्वतन्त्रे संकेतितस्य संज्ञान्तरोपहितानुपहितसाधारणे स्वतन्त्रे लक्त्रणाभ्युपगमे बाधकाभावात् । श्रत एव जिघातोर्जये शक्तः, प्रकृष्टजये लच्चणा। 'शक्यादन्येन रूपेण ज्ञाते भवति लच्चणा' इति । तेन प्रजयतीत्मन प्रशब्दो चोतकः, प्रकृष्टजयस्तु जिधातोरेवार्थ इति नैयायिकोिकः संगच्छते । नापि कर्तृपदस्य स्वतन्त्रलक्ष्मणायां प्रमाणाभावः शङ्कयः, 'प्रधानकर्मण्या-ख्येये तादीनाहुर्द्विकर्मेगाम् । श्रप्रधाने दुहादीनाम्' इत्युक्त्वा 'रायन्ते कर्तुश्च क्रर्मणः' इति वदतो भाष्यकारस्यैव प्रमाणुत्वात् । न हि लच्चणां विना णिजन्तानां द्विकर्मकता लभ्यते, येन 'रायन्ते कर्तुः' इति वचनं सावकाशं स्यादिलाहः । नीवह्योरिति । यवप्यनयोः प्रापरामर्थः, न गतिः, तथापि गतिरपि विशेषर्गीभूय प्रापरामध्ये प्रविष्टे-सेतावन्मात्रेस प्राप्ति मत्वा प्रतिषेध उक्तः । नियन्त्रिति । नियन्तः पश्यप्रेरकः, न त

'नियन्तृकर्तृकस्य वहेरिनेषेषः, (वा १११०)। वाहयित रयं वाहान् स्तः। 'श्रादिखां होतं' (वा ११०६)। श्रादयित खादयित वाशं बहुना । 'मचेरिहंसार्थस्य वा, तं प्रेरयतील्यर्थः। स्रत्र प्रयोज्यकर्तुर्भृत्यस्य िएच्प्रकृत्यर्थं प्रति कर्तृत्वस्येन निरपवाद्वेनाव-स्थानात् तृतीया बोध्यां। ययि नीवद्योः प्राप्यामर्थः, तथापि गल्यनुकृत्वन्यापारार्थके प्राप्तेणं गतिविंशेषपात्वेन प्रविष्ठतया गल्यरेत्वात् प्राप्तिरिति भावः। नियन्तृकर्तृकस्य बहेरिनिषेध इति। एवं च तत्र प्रयोज्यकर्त्वक्तः 'नीवद्योनं' इति प्रतिषधस्याभावे सति प्रयोज्यस्य कर्मत्वं वक्तन्यमिति फलितम्। वाह्यतीति। वाहा स्रश्चा वहन्ति, तान् स्तः प्रेरयतील्यथः। 'नियन्ता प्राजिता यन्ता स्तः ज्ञता च सारिथः।' इल्लमरः। 'वहन्ति बलीवर्दा यवान् , वाहयति बलीवर्दान् देवदत्तः' इति भाष्योदाहरणाद् नियन्ता पशुप्रेरक एव विवित्तितः। श्रादिखाद्योनिति। स्रद मन्त्यो, खादृ मन्त्यो, स्रन्योः प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं नेति वक्तन्यमिल्यर्थः। प्रत्यवसानार्थकर्त्वात् प्राप्तिः। स्राद्यति खाद्यति खाद्यति विति । स्रति स्वर्तेणः। स्राद्यति खाद्यति विति । स्रिरयतील्यर्थः। स्त्रात्यति खाद्यति विति । स्रिरयतील्यर्थः। स्त्रात्यति खाद्यति विति । स्रिरयतील्यर्थः। स्राति खादति वा स्रत्नं नेति वक्तन्यमिल्यर्थः। स्त्रति खाद्यति विति । स्रिर्वाचित्रस्थिः। स्रत्यति खाद्यति विति । स्रिर्वाचित्रस्थिः। स्रत्यति खाद्यति विति । स्रिर्वाचित्रस्थिः। स्त्रोति वित्ति । स्तर्वस्थित्रस्य भन्नधातोः प्रयोज्यकर्तः कर्मत्वं नेति वक्तन्यमिल्यर्थः।

नतु 'गतिबुद्धि-' इति सूत्रे अगौ कर्तुः गौ कर्मत्वमुक्तम् । भन्नधातुस्तु नुरादित्वाद् निल्यं स्वाधिकग्यन्तः । तस्यागिकर्ता नास्स्येव । अतस्तस्य कर्मत्वनिषेधोऽतुपपन्नः, अप्रसक्तत्वादिति चेत्, न—अत एव निषेधाल्लिङ्गाद् 'गतिबुद्धि-' इति सूत्रे ग्रिप्यहरोन हेतुमत एव विविज्ञतत्वात् । एवं च हेतुमिरगणि अतुराचे सित अग्यन्तभिन्धातु- वाच्यां क्रियां प्रति कर्मत्वमित्यर्थः पर्यवस्य-

सार्थिरेवेति । तेन वाह्यति बलीवर्दान् यवानिति सिध्यति । श्रस्मादेव भाष्योदाहर-ग्राद् 'रूढिर्योगमपहरति' इति न्यायोऽत्र न स्वीक्रियते । श्रानिषेध इति । प्रयोज्यः कर्मेति वक्तव्यमिति फलितोऽर्थः । यैस्तु प्रापणं गतिशब्देन गृह्यते यैर्वा न गृह्यते उभयेषामपीदं वचनमावश्यकम् । नीवह्योनेति वचनं तु यैः प्रापणं गतिशब्देन न गृह्यते तेषामनावश्यकमिति बोध्यम् । स्तृत इति 'नियन्ता प्राज्ञता यन्ता सूतः चृत्ता च सार्थिः' इत्यमरः । प्रत्यवसानार्थत्वार्त्कर्मत्वे प्राप्ते निषेधमाह—श्रादिखाद्योरिति । 'श्रद मच्नणे' 'खादृ मच्नणे' । प्राचा तु श्रीदीति पत्र्यते, ततु रयन्तावस्थानुकरणमिति बोध्यम् । श्राद्यतीति । इह 'निगरणचलनार्थेभ्यक्ष' इति परस्पैपदिनयमो न प्रवर्तते, 'श्रदेः प्रतिषेधः' इति तस्य निषिद्धत्वात् । तेनाकत्रीभिप्राये कियाफले 'शिषा-रक्तिरि—' इति परस्पैपदम् , कत्रीभिप्राये तु 'णिचश्व' इत्यात्मनेपदं भवत्येवेति बोध्यम् । भन्तेरिति । नतु 'गतिबुद्धि—' इति स्त्रेणाणी कर्तुणी कर्मत्वं विधीयते.

पतेन ज्ञायते यद् मूले 'त्रादिखाद्योने' इत्येवं पाठस्तत्त्वबोधिनीसंमतः।

न' (वा १९११) मच्चयस्त्रं बहुना । श्रिहिसार्थस्य किम्-भच्चयि बलीवर्दान् सस्यम् । 'जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्' (वा ११०७) । जल्पयति भाषयति वा धर्म पुत्रं देवद्तः । 'इश्रेश्च' (वा ११०८) । दश्रेयति हिर्रं भक्कान् । स्त्रे झानसामान्यार्थानामेव प्रहण्यम्, न तु तिद्विशेषार्थानामित्यनेन झाप्यते। तेन स्वरति जिन्नतीत्वादीनां न । स्वारयति न्नापयति ना देवद्त्तेन । 'शब्दायतेर्न' (वा ११०४)।

तीति न दोषः । भज्ञयत्यन्नं बद्धनेति । चुरादिरयन्ताद् भज्ञधातोहेंतुमिरएएचि पर्वगोलों पे हेत्रमरायन्तात्तिबादौ सति भद्मयतीति रूपम् । एवं च भद्मयत्यन्नं बद्धः, खादतीत्वर्थः । तं प्रेरयतीति एयन्तस्यार्थः । भन्नयति बलीवर्दान् सस्यमिति । क्रेत्रे प्ररूढमलुनं सस्यमिह विविद्यातम् । तस्य तदानीमन्तः प्रज्ञजीवत्वात् तः इत्तरां हिंसैवेति भावः। जलपतिप्रभृतीनामिति । एतेषामणौ यः कर्ता स गौ कर्म स्या-दिति वक्कव्यमित्यर्थः । जल्पयति भाषयति वेति । धर्ममिति शेषः । प्रत्रो धर्म जल्पित भाषते वा. तं देवदत्तः प्रेरयतीत्यर्थः । गत्यर्थादिष्वनन्तर्भावाद्वचनम् । न च शब्दनिकयार्थत्वादेव सिद्धे वचनिमदं व्यर्थमिति वाच्यम् , श्रत एव 'शब्दकर्माकर्म-काणाम' इत्यस्य शब्दः कर्मकारकं येषामित्यर्थात् । श्रन्यथा वेदमध्यापयद्विधिमित्यसिद्धेः । वार्तिके आदिना न्याहरतिवदत्यादीनां संग्रहः। भाष्ये त 'के पुनर्जल्पतिप्रसृतयः, जल्पति विजपित श्राभाषते' इत्येवोक्कम् । परिगरानिमत्येके, उदाहररामात्रप्रदर्शनिमत्यन्थे । हरोक्षेति । 'हरिर प्रेच्यो' अस्याप्यया यः कर्ता स या कर्म स्यादिति वक्तव्यमित्यर्थः । दर्शयतीति । हरि मक्ताः परयन्ति, तान् गुरुः प्रेरयतीत्यर्थः । ननु हरोर्बुद्धिविरोषा-त्मकत्वादेव सिद्धे किमर्थिमदं वचनमित्यत आह—सूत्र इति । 'गतिबुद्धि' इति सूत्रे बुद्धिप्रहुरोन ज्ञानसामान्यवाचिनां 'विद ज्ञाने, ज्ञा श्रवबोधने' इत्यादीनामेव प्रहुराम् . न त ज्ञानविशेषवाचिनामिखेतद 'हरोश्व' इखनेन विज्ञायते । श्रन्यथा 'हरोश्व' इखस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । तेनेति । ज्ञापनेनेत्यर्थः । स्मरति जिद्यतीत्यादीनामिति । श्रादिना प्रेचत इत्यादीनां संप्रहः । स्मारयतीति । स्मरति प्रियां देवदत्तः, जिप्रति चन्दनं देवदत्तः,तं यज्ञदत्तः प्रेरयतीलार्थः । शब्दायतेनेति । शब्दं करोतीलार्थे शब्दवैर-

न तु यो कर्तुरिति प्राप्तेरेवाभावाषिषेथोऽयं व्यर्थ इति चेत् , श्रत्राहुः—हेतुमिरिएएजन्ते विधिरिति निषेधोऽप्यसावित्ययं संनिधानाद्धेतुमिरिसाज्विषय एवं, तेन जुरादि-सिक्तन्तेऽपि मन्त्यतौ प्राप्तिसत्त्वात्तिषिध उपसंख्यात इति । भन्त्यतीति । बती-वर्दाः सस्यं मन्त्यनित, तान् मन्त्यतीत्यर्थः । न्त्रतस्थानां यवानां मन्त्यमासानां हिंसा केवा, तस्यामवस्थायां तेषां चेतनत्वात् । जलपतिप्रभृतीनामिति । 'जप जलप व्यक्तायां वाचि' । पुत्रो धर्म जलपति तं देवदत्तो जलपयतीत्यस्थन्तावस्थायां पुत्रः शब्दाययति देवद्त्तेन । धात्वर्थसंगृहीतकर्मत्वेनाकर्मकत्वात्पाप्तिः।येषां देशकाला-दिभिन्नं कर्म न संभवति तेऽत्राकर्मकाः, न स्विववित्तकर्माणोऽपि। तेन 'मास-

इस्रादिना क्यिं , अकृत्सार्वधातुकयोः - 'इति दीघें, 'सनायन्ताः - 'इति घातुले, रितपा निर्देशोऽयम् । राञ्दायेति क्यङन्तधातोः आणौ कर्म नेति वक्कव्यमिस्पर्थः । शब्द्ययः
यति देवदत्तेनिति । राञ्दायते देवदत्तः, तं यज्ञदत्तः प्रेरयतीस्पर्थः । देवदत्तस्य कर्मत्वाभावात् प्रयोज्यकर्तृत्वमादाय तृतीयैव । अत्र राञ्दायति क्यङन्तस्य धातोरर्थः,
एवं च राञ्दात्मकं कर्म धात्वर्थे अन्तर्भृतम् , अतः राञ्दायति क्यङन्तस्य धातोरर्थः,
एवं च राञ्दात्मकं कर्म धात्वर्थे अन्तर्भृतम् , अतः राञ्दायति क्यङन्तस्य धातोरर्थः,
'धात्वर्थविहर्भृतक्रमकत्वमेव सकर्मकत्वम्' इति 'सुप आत्मनः-' इति सूत्रे भाष्ये प्रपश्चितत्वात् , तस्मादकर्मकत्वादेवात्र प्राप्तिरित्यर्थः । एवं च 'शञ्दाययति सैनिकै रिपृत्'
इति कर्म प्रयुज्ञानाः परास्ताः । नतु मासमास्ते देवदत्तः, तं प्रेरयित मासमासयिति
देवदत्तं यज्ञदत्त इत्यत्र देवदत्तस्य प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं न स्यात् , आस्थातोर्गस्यादिध्वनन्तर्भावात् । नचाकर्मकत्वात्तवन्तर्भाव इति वाच्यम् , 'अक्मिकधातुभियोगे-' इति
मासस्य कर्मत्या आसेरकर्मकत्वासंभवात् । किं च ओदनादिकर्मणः अविवच्नायां देवदत्तः पचिति, पाचयति देवदत्तेन यज्ञदत्त इत्यत्र प्रयोज्यकर्तुदेवदत्तस्य कर्मत्वं स्यात् ,
तदानीं पचेरकर्मकत्वेन गल्यादिष्वन्तर्भावादित्यत् आह—येषामिति । इदं च प्रकृत-

कर्ता रायन्तावस्थायां कर्म अमवत् । तथा पुत्रो धर्म भाषते, तं भाषयति देवदत्तः । न च जल्पतिभाषाओः शब्दिकयत्वेन 'गतिबुद्धि—' इति सूत्रेगीव सिद्धे उपसंख्यानिमदं व्यर्थमिति अमितव्यम् , शब्दकर्मणामित्यस्य शब्दः कर्म कारकं येषामित्यर्थात् । अन्यथा 'वेदमध्यापयद्विधिम्' इत्यादेरसिद्धिप्रसङ्गात् । एवं पुत्रो यत्किंचिद्विलपति तं विलापयतीत्याद्यप्यसम् । स्मारयतीति । आध्यानार्थकस्यैव स्मरतः 'घटादयो मितः' इति मित्त्वम् , न चिन्तार्थकस्येति भावः । देवद्त्तेनिते। स्मारयलेनं वनगुल्म इत्यत्र तु 'ग्रेरणौ—' इति सृत्रे भाष्ये प्रयोगादेव कर्मत्वं बोध्यम् । शब्दाययतीति । शव्दं करोतिल्थें 'शब्दवैर—' इत्यादिना क्यङ् । ततो हेतुमिर्एणच् । धात्वर्थसंगृही-तिति । एतेन शब्दाययति सैनिकै रिप्निति कर्म प्रयुज्ञानाः परास्ताः । न त्वविचित्ति-तकर्माणोऽप्यकर्मका इति गृह्यरेन् तदा श्रोदनादिकर्मणोऽविवचायां पाचयति देव-दत्तमिति स्यात् , न तु देवदत्तेन पाचयतीति । एवं 'गर्यमिकर्मक-' इति सृत्रेऽप्यविचित्तकर्माणोऽकर्मका इति गृह्यते । दत्तवान् पक्षवान् इत्यर्थे दत्तः पक्ष इत्यान्ते । यत्तु प्राचा—'अयकन्दशब्दायहेवां न' इत्युक्तं तद्युक्तम् । श्रयतेनिषेधस्य पत्तेः । यत्तु प्राचा—'श्रयकन्दशब्दायहेवां न' इत्युक्तं तद्युक्तम् । श्रयतेनिषेधस्य

मासयित देवदत्तम्' इलादौ कर्मत्वं भवति, 'देवदत्तेन पाचयित' इलादौ तुन। ५४१ हृक्तोरन्यतरस्याम् । (१-४-५३) हृक्कोरणौ यः कर्ता स गौ वा कर्मसंज्ञः स्वात्। हारयित कारयित वा भृत्यं भृत्येन वा कटम्। 'श्रभिवादिदशो-

सूत्रे भाष्यकैयटथोः स्पष्टम् । हुक्तो । हा च का च हकरौ तयोरिति विग्रहः । हार-यति कारयित वेति । हरति करोति वा कटं मृत्यः, तं श्रेरयतीत्यर्थः । श्रत्र प्रयो-ज्यकर्त्वेर्भृत्यस्य कर्मत्वविकल्पः । हकोर्गत्यर्थोदिष्वनन्तर्भावादप्राप्ते विभाषेयम् । हको-रर्थान्तरे तु प्राप्तविभाषा । श्रभ्यवहारयित सैन्धवान् सैन्धवैर्वा, विकारयित सैन्धवान् सैन्धवैर्वा । श्रत्र श्रभ्यवहरतेर्भच्चापार्थत्वाद् विकारयतेरकर्मकृत्वाच प्राप्तिः । श्रिमवा-दीति । हेतुमएएयन्तस्याभिपूर्वकवदधातोर्दिशिष्रकृतिकएयन्तस्य चात्सनेपदिनोऽग्रौ

निर्मुलत्वेन ऋणौ कर्तुर्गौ कर्मत्वस्य तत्रेष्टत्वात् । कन्दह्वेत्रोस्तु शब्दिक्षयत्वेऽपि शब्दः कर्म कारकं नेति प्राप्तेरेवाभावाचेति स्थितं मनोरमायाम् । यदपि 'श्रुप्रहदशाम्' इति कर्मत्वमक्कम् . तत्र दशिप्रहर्णं प्रामाणिकमेव । श्र्णोतेस्तु शब्दकर्मकत्वात्सिद्धम् । ब्राहे-र्दिकर्मकरवं यद्यपि 'श्रजिप्रहत्तं जनको धनुस्तत्' इति भट्टिप्रयोगस्य. 'श्रयाचितारं न हि देवदेवमदिः सुतां श्राहथितुं शशाक' इति कालिदासप्रयोगस्य चानुगुराम् . तथापि बहुनामसंमतमेव । त्रात एव 'तं धनुरिजयहद्धोधितवान् , सुतां याह्यितुसद्धाह्यत्वेन बोधियतुम्' इत्येवमुक्तप्रयोगं समर्थयांचिकरे । न च बुद्धपर्थत्वं विनापि यथाश्रुतार्थ एव प्राहेद्विकमेकत्वमस्त्वित वाच्यम् , तथा हि सति 'जायाप्रतिप्राहितगन्धमाल्याम्' इत्यत्र क्रप्रख्येनाभिधानं प्रयोज्यकर्मीभूतधेनोः स्यात् , न तु गन्धमाल्यकर्मणाः, 'ग्यन्ते कर्तुश्च कर्मगाः' इत्युक्तेः । जायाप्रेरिता हि धेर्नुगन्धमाल्ये प्रतिगृह्णातीति भवत्येव धेनः प्रयोज्यकर्म । ततश्च जायया गन्धमाल्ये प्रतिप्राहितामिति स्यात् । क्वप्रत्ययानभिहि-तत्वेन गन्धमाल्यकर्मिण द्वितीयायाः प्रवृत्तेः। सिद्धान्ते तु जायया प्रतिप्राहिते गन्धमाल्ये ययेति विष्रहः, द्विकर्मकत्वामावेन गन्धमाल्यस्यैव क्तप्रखयेनाभिहितत्वात् । यथेति तृतीया तु गिजर्थ प्रति जायायाः कर्तृत्वेऽपि गिच्प्रकृत्यर्थ प्रति धेनोः कर्तृत्वा-. दपपराते । एवं चेह जायानिष्ठप्रेरणविषयीभूतं गन्धमाल्यकर्मकं यत् प्रतिप्रहणं तत्कर्त्री-. मिति वृत्त्यर्थः । यद्यपि धेनुकर्तृकं जायानिष्ठप्रेरणिबषयीभूतं यत्प्रतिहम्रणं तत्कर्मीभूते गन्धमाल्ये इति विप्रहार्थः, तथाप्यन्यपदार्थान्तर्भाविशौव विशेषसाविशेष्यभाववैपरीत्येन एकार्थीभावः कल्प्यत इति नास्त्यत्रानुपपत्तिरिति दिक्। हुक्को । हा च का च हुकरौ तयोरिति विग्रहः, हश्च कुश्च हकोरिति वा । प्रथमान्तेन परिनिष्ठितविभक्तया वा विग्रह इति सिद्धान्तात् । 'गतिबुद्धि-' इत्यादीह नातुवर्ततं । तेन उभयत्र विभाषेयम् । अभ्य-वपूर्वस्य हरतेर्भेत्तरणार्थकत्वाद् विकारार्थस्य करोतेश्वाकर्मकत्वाद् 'गतिबुद्धि-' इत्या- राहमनेपदे वेति वाच्यम्' (वा १११४)। श्वभिवादयते दर्शयते देवं भक्नं भक्नेन वा। ४४२ ग्राधिशी ङ्स्थाऽऽसां कर्म। (१-४-४६) श्रिधपूर्वाणामेषामाधारः कर्म स्वात्। श्रिधिशेते श्रिधितष्ठति श्रध्यास्ते वा वैकुण्डं हरिः। ४४३ श्रिभि-निविशश्च। (१-४-४७) श्रिभिनीसेतस्सङ्घातपूर्वस्य विशतेराधारः कर्म स्वात्। श्रिभिनिविशते सन्मार्गम्। 'परिक्रयणे संप्रदानम्—' (सू ४८०) इति सुत्रादिह

कर्ता गौ कर्म वेत्यर्थः । स्रभिवाद्यत इति । स्रभिवदित नमस्करोति देवं भक्तः, तं गुरुः प्रेरयतीत्यर्थः । कर्तृगामिनि फले 'िणचश्च' इत्यात्मनेपदम् । स्रन्न भक्तस्य प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्विकल्पः । स्रप्नामिनि फले 'िणचश्च' इत्यात्मनेपदम् । स्रन्न भक्तस्य प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्विकल्पः । स्रप्नामिन्यम् । परस्मैपदे तु स्रभिवाद्यति देवं भक्तेनेत्येव । पश्यति देवं भक्तः, तं गुरुः प्रेरयित, दर्शयते देवं भक्तं भक्तेन वा। 'गति- बुद्धि-' इत्यत्र बुद्धिमहरोग ज्ञानसामान्यवाचिन एव महर्गामित्यक्तम् , तथापि 'हरोश्च' इति नित्यं प्राप्ते विकल्पः । स्रिधिशीख्स्थासां कर्म । शीङ् , स्था, स्रास् एषां इन्द्रः । स्रिधपूर्वाः शीक्स्थास इति विम्रहे शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपदलोपः। तदाह— स्रिधपूर्वागामिति । स्रिधकरणसंज्ञापवादोऽयम् । स्रिधिरोत इति । स्रिधरोते वैकुर्गुठं हिरः, स्र्यास्ते वैकुर्गुठं हिरित्यन्वयः । स्रिधरते वैकुर्गुठं हिरः, स्रिधरात इति । स्रिभिनिवशस्य । स्राधरते विकर्माति चानुवर्तते । स्रभिनिविशस्य । स्राधरते वेत्यर्थः । स्रमिनिवशस्य । स्राधरते विकर्मिति चानुवर्तते । स्रभिनिविश्चराम् , तदाह—स्राभिनित्यं तत्संघातपूर्वस्यति । स्राभिनिवश्चरते सन्मार्गमिति । स्राप्तवाद्वित्यते । स्रापिनिवश्चरा । स्रापिति । स्राप्तवाद्वित्यते । प्रिक्रयरापिक्यरापिकर्मावाद्वित्यते स्वत्यत्या इत्यत्याप्तः इति । प्राप्तवाद्वत्यत्यत्र इति । प्राप्तवाद्वत्यत्यत्यत्वाद्वाद्वर्या । स्वादित्यत स्वाहत्यत्यत्र इति । प्राप्तवाद्वर्या । स्वादित्यत स्वाहत्यत्व स्वाहत्यत्यत्व इति । परिक्रयरो-' इति स्नादन्यत्र स्वावद्वर्या ।

दिना अणौ कर्तुः णौ कर्मत्वे प्राप्ते, अर्थान्तरे चानयोः सकर्मकत्वादप्राप्ते अस्यारम्भात्। अप्रप्तात् वृद्धात्यत्विति । हरित करोति वा कटं मृत्य इत्यर्यन्ताव-स्थायां मृत्यः कर्ता, स एव ययन्तावस्थायां कर्माभृत्। प्राप्ते तृद्वाहरणम्—नृणम-भ्यवहारयित सैन्धवान्, तृणमभ्यवहारयित सैन्धवान्, विकारयित विभाषाः इति स्थान्, तत्रैव मानं न प्रयाम इति चेन्मैवम्। 'न वेति विभाषा' इति सूत्रे उभयत्र विभाषास्त्र भाष्यकृताऽस्यापि सूत्रस्य गिणतत्वेनोक्तराङ्काया अनवतारात्। अभिवाद्यिति। 'वद संदेशवचने' चुरादिराधृषीयः। अभिपूर्वकत्वाक्रमस्कारार्थता। अभिवादयतेरप्राप्तौ दशेसतु प्राप्तावयं विकल्पः। अभिवदिति देवं भक्तस्तं प्रेरयत्यन्यः—अभिवादयते। 'णिचश्व' इत्यात्मनेपदम्। परस्मैपदे तु अभिवादयति देवं भक्तनेत्येव। तथा परयति देवं भक्तः, दर्शयते देवं भक्तमित्थादि। अभिनिवि। नेरल्याच्तरत्वे पूर्वनिपाते कर्तव्ये विप-

मण्डुकप्लुत्या अन्यतरस्यांत्रहणमनुवर्त्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्क्रचिश्व । पाग-ऽभिनिवेशः । ५४४ उपान्वध्याङ्वसः । (१-४-४८) उपादिपूर्वस्य वसते-राधारः कर्म स्यात् । उपवसति श्रनुवसति श्रधिवसति श्रावसति वा वैकुग्ठं हरिः। 'अभुक्सर्थस्य न' ( वा १०८७ )। वने उपवसति।

'उमसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु ।

मनुवर्त्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात् कचिन्नेत्यन्वयः । तर्हि श्रमिनिविशते सन्मार्ग-मित्यत्रापि विकल्पः स्यादित्यत श्राह—व्यवस्थितेति । नतु 'परिक्रयणे संप्रदान-मन्यतरस्याम्' 'त्राधारोऽधिकरणम्' 'त्राधिशीङ्स्थासां कर्म' 'त्र्यभिनिविशश्च' इति सूत्रकमः । तत्र 'त्रभिनिविशश्व' इत्यत्र कथमन्यतरस्यांप्रहृणानुवृत्तिः. 'त्राधारो-ऽधिकरणाम्' 'श्रिधशीब्स्थासां कर्म' इत्यत्र च तदनुवृत्तेरभावादित्यत श्राह-मराड-कप्तत्येति । तुल्यमिति शेषः । मराङ्का यथा मध्ये पदानि सन्ततमप्रिचपन्त ए । उत्प्तृत्य गच्छन्ति, तद्वद्नुवर्येत्यर्थः । 'एष्वर्थेष्वभिनिविष्टानाम्' इति समर्थस्त्रे भाष्य-प्रयोगोऽत्र मानम् । उपान्वध्याङ्वसः । उप श्रनु श्रवि श्राङ् इत्येतेषां द्वन्दः । उपान्वध्याङ्पूर्वो वस् इति विश्रहे शाकपार्थिवादित्वात् समासः, तदाह—उपादि-पूर्वस्येति । उपवसतीत्यादि । वैकुएठे वसतीत्यर्थः । उपसर्गा श्राधारत्वशो-तकाः । श्रत्र 'वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधः' इति वार्तिकम् । तत्रार्थशब्दो निवृत्तिवचनः । 'श्रथे[Sभिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु' इत्यमरः । भोजनस्यार्थो निवृत्तिर्यस्मात् प्रती-यते सोऽश्यर्थः, भोजननिवृत्तिवाचकस्य वसेराधारस्य कर्मत्वप्रतिषेध इति यावत् । तदेतदर्थतः संग्रह्णाति—ग्रभुक्तयर्थस्य नेति । ग्रथोपपदविभक्तयः । उभसर्वतसोरिति । वार्तिकम् । उभशब्द-

सर्वशब्द प्रकृतिकतसन्तयोः प्रयोगे सति द्वितीया कार्येत्यर्थः । धिगिति । धिकशब्दस्य

रीतोचाररामीदशसंघातविवचार्थमित्याह—संघातपूर्वस्येति । तेनेह न-'निविशते यदि श्रूकशिखा पदे' इति । कचिन्नेति । 'एष्वर्थेष्वभिनिविष्टानाम्' इति समर्थसूत्र-स्थभाष्यप्रयोगोऽत्र मानमिति भावः । उपान्व । लुग्विकरगादलुग्विकरगां बलीय इति 'वस निवासे' इति भौवादिक एव गृह्यते, न तु 'वस श्राच्छादने' इत्यादादिक इत्य-भिप्रत्य शपा निर्देशमाह—उपादिपूर्वस्य वसतेरिति । 'वसेरस्यर्थस्य प्रतिषेधः, इति वार्तिकमधेतो न्याचष्टे— अभुक्त्यर्थस्य नेति । वार्तिके अर्थशब्दो निवृत्ति-वचनः । भोजननिवृत्तिवाचकस्य वसेराधारः कर्म नेस्पर्थः । वने उपवसतीति । कथं तिह 'गत्यर्थाकर्मक-' इति सूत्रे 'हरिदिनमुपोषितः' इत्युदाहरणं संगच्छत इति चेत् । श्रत्राहुः-विसरत्र स्थितिरर्थः, भोजननिवृत्तिस्त्वार्थिकीति न दोष इति । उप-पदिवभिक्तिमाह — उभसर्वतसोरित्यादिना । उभसर्वयोस्तसौ उभसर्वतसौ, तदन्त-

द्वितीयाऽऽम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यन्नापि दृश्यते ॥' (वा १४४४) उभयतः कृष्णुं गोपाः । सर्वतः कृष्णुम् । धिक् कृष्णाभक्रम् । उपर्थुपरि

प्रयोगे सित द्वितीया कार्या । 'प्रकृतिवदनुकरराम्' इत्यव्ययत्वात्सुपो लुक् । उपर्यादि विन ति। अनेन 'उपर्यध्यधसस्सामीप्ये' इति सत्रोपात्तान्यन्ययानि गृह्यन्ते। अभिन्निहितान्ते-चिति । द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितम् . तदन्तेष कृतद्विवचनेष्विति यावत । तथा च कृतद्विवचन नेषु उपर्यादिषु तिषु प्रयुज्यमानेषु द्वितीयेत्यर्थः। तत इति । उक्कप्रदेशेभ्योऽन्यत्रापि द्वितीया दश्यत इत्यर्थः। उभयतः कृष्णं गोपा इति। कृष्णस्य पार्श्वद्वयेऽपीत्यर्थः। त्राद्यादित्वात् तसिः । 'उभयोऽन्यत्र' इत्ययच् । षष्ट्रयर्थे द्वितीया । सर्वतः कृष्णु-मिति । कृष्णस्य सर्वेषु पार्श्वेषु गोपा इत्यर्थः । धिक् कृष्णाभक्कमिति । धिक् निन्दायाम् । कृष्णाभक्कस्य निन्देत्यर्थः । केचित्तु कृष्णाभक्को निन्दा इत्यर्थः, प्रथमार्थे द्वितीयेत्याहुः । धिङ्मूर्खेत्यत्र तु निषिद्धाचरसमित्यध्याहार्यम् । उपर्युपरीति । 'उप-योयों गे दितीया कार्येल्यर्थः । प्रकृतिहित्वेन तसोरिति दित्वनिर्देशः । अत्र उभशब्दा-दयच् न कृतः, श्रतुकरणशब्दत्वेनासंख्यावाचित्वात् । तथा च उमशब्देन उभयशब्दो लभ्यते. केवलात् परत्र तसिलोऽसंभवादिखेके । वस्तुतस्तु वृत्तिविषये श्रयचप्रवृत्ताविष उभशब्दाद्विहितो यस्तस् तदन्तमस्खेवेति यथाश्रुतं साधु इति तु मनोरमायां स्थितम्। धिगिति । धिक्शब्दयोगेऽपि द्वितीया कार्येलर्थः । अत्र प्राज्ञः-धिगिल्यविभक्तिको निर्देशो गनिखयमाहेतिवदु इत्याहः । तन्न, तथा सलपदान्ततया दृष्टान्ते 'लोपः शाक-ल्यस्य' इत्यस्येव दार्ष्टान्तिके जस्त्वस्याप्यप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । न चार्यं गकारान्त एवा-स्तिवित शङ्कयम् , 'कस्य च दः' इति सुत्रे 'धिकत्' इत्युदाहरणस्यासंगतिप्रसङ्गात् । 'कस्य च दः' इत्यनेन हि कान्ताव्ययस्याकचुर्सनियोगेन दत्वं विधीयते, तस्माद्धिगिति विभक्तयन्तमेव । परं तु 'प्रकृतिवदनुकरणम् ' इत्यतिदेशेनाव्ययत्वात्स्रपो लुक् । यदि तु धिगित्यविभक्तिको निर्देश इत्येतावानेव प्राचां प्रन्यस्तदा सम्यगेव । अव्ययत्वातसूपो लक्यविभक्तिको निर्देश इति वक्तं शक्यत्वात् । उमयतः कृष्ण्मिति । कृष्णस्य पारर्वद्वयेऽपीत्यर्थः । त्राद्यादित्वात्तसिः, षष्ठयर्थे द्वितीया । एवमुपपदविभक्तौ सर्वत्र बोध्यम् । अत्र व्याचत्तते—उभसर्वतसोरित्यत्र उभसर्वयोगेरो परस्परसाहचर्यात-सिलेव गृह्यते, न त्वाचादिभ्य इति तसिः, तथा चोभयत इत्यादौ 'तसेश्व' इत्यनेन तिसलादेशोऽवगनतव्यः, तेन यत्र संज्ञायां तसेस्तिसलादेशाभावस्तत्र न द्वितीया, किंत्र षष्ठ्येवेति । तसिलभावस्तु 'तसेश्व' इत्यत्र 'किसर्वनामबहुभ्यः' इत्यनुवर्तनादिति । धिक् कुष्णाभक्तमिति । तस्य निन्यत इत्यर्थः । षष्ठयर्थे द्वितीया । स निन्य

१ एतत् प्रतीकं पुस्तकान्तरेषु नास्ति, लेखकप्रमादात् त्रुटितमनुमीयते ।
 प्रन्थकारशैल्यनुरोधादस्माभिः स्थापितम् ।

लोकं हरिः। अध्यधि लोकम्। श्रधोऽधो लोकम्। 'अभितः परितः समया निकषा-हा प्रति योगेऽपि' (वा १४४२ — १४४३)। अभितः कृष्णम्। परितः कृष्णम्। आमं समया। निकषा लङ्काम्।हाकृष्णाभक्रम्, तस्य शोष्यतः इत्यर्थः। 'बुभु-

र्यध्यधसस्सामीच्ये' इति द्विवचनम् । लोकस्य समीपे उपिर हिर्दरस्तीत्यर्थः । स्रध्यधीति । लोकस्य समीपदेशे हिर्दरस्तीत्यर्थः । स्रधोऽध इति । लोकस्य समीपे
स्रधो हिर्दरस्तीत्यर्थः । स्रभितःपरित इति । ततोऽन्यत्रापि दृश्यते' इत्यस्य प्रपञ्चोऽयम् । योगेऽपीत्यनन्तरं द्वितीयेति शेषः । स्रभितः कृष्ण्मिति । गोपा इति शेषः ।
कृष्ण्यस्य पार्श्वद्वयेऽपीत्यर्थः । परितः कृष्ण्मिति । कृष्ण्यस्य सर्वेषु पार्श्वेषु गोपा
इत्यर्थः । 'पर्यभिभ्यां च' इति तसिल् । स्रामं समया निकषेति । समया निकषा
इति च स्राकारान्ते स्रव्यये । प्राममित्यस्य प्रत्येकमन्वयः । प्रामस्य समीप इत्यर्थः ।
'निकषान्तिके' 'समयान्तिकमध्ययोः' इति चामरः । 'विलङ्खय लङ्कां निकषा हिन्ध्यति'
इति माधः । हा कृष्ण्।भक्किमिति । हा इत्याकारान्तमन्ययं खेदे । 'हा विषादसुगार्तिषुः, इत्यमरः । तदाह—तस्य शोच्यत इत्यर्थ इति । कृष्ण्याभक्तः शोच्य

इत्यर्थः । प्रथमार्थे द्वितीयेत्येके । कथं घिट् मूर्खेति , संबोधनपदस्य कियान्वय इति प्रागेबोक्तत्या धिक्शब्दयोगाभावाद् द्वितीया न प्रवर्तत इति 'संबोधने च' इति प्रथ-मैव भवतीति । क्रियापदं च क्रचिच्छ्रतं क्रचिदाचित्तम् । तथा च घिङ् मूर्खं निषिद्धा-चरगामिदमित्येतदिह कल्प्यम् । मूर्खसंबोध्यकनिषिद्धाचरगास्य निन्यत इति तु वाक्यार्थः । प्रथमार्थे धिरयोगे द्वितीयेति वादिमते तु मूर्खसंबोध्यकं निषिद्धाचरणं निन्यमिति वाक्यार्थः। युनु 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वेत्तीयसी' इति संबोधने प्रथमैव भवति, संबोधनपदस्य कर्तृकारकवाचित्वादित्याहुः । तिचन्त्यम् , संबोधनस्य कर्त्रकारकत्वे उक्तिसंभवाभावात् । न च देव प्रसीदेत्यादौ वस्तुगत्या देव एव कर्तेत्य-स्त्येवोक्किसंभव इति वाच्यम् , वास्तवकर्तृत्वेऽपि कारकविभक्कित्वस्यालाभात् । किं च देव त्वां भजे, त्वां भजन्ति भक्ता इत्यादौ संबोध्यस्य देवस्य वास्तवमपि कर्तृत्वं नास्तीति त्रास्तां तावत् । उपर्थुपरीति । कयं तर्हि 'उपर्थुपरि बुद्धीनां चरन्तीश्वर-बुद्धयः' इति । श्रत्राहुः — उपरिबुद्धीनामुत्तानबुद्धीनामुपरि चरन्तीस्पर्थः । तेनात्राम्नेडि-तत्वाभावात्र द्वितीया । यद्वा प्रतिपदोक्तस्य 'उपर्यध्यधसः सामीप्ये' इति कृताद्वित्वस्य वार्तिके प्रह्णादिह च वीप्साद्विवचनत्वाचारित द्वितीयाप्रसिक्करिति । श्रिभितः परित इति । एतच 'श्रन्यत्रापि दृश्यते' इति पूर्वोक्तस्यैव प्रपश्चभूतमिति व्याचख्यः । श्रमितः कृष्णमिति । 'पर्यभिभ्यां च' इति तसिल् । समयानिकषाशब्दौ सामीप्य-वचनावन्यये । 'विलङ्घय लङ्कां निकषा हनिष्यति' इति माघः । हेति खेदे, तदेतदाह- चितं न प्रतिभाति किञ्चित्'। ४४४ त्रान्तराऽन्तरेण युक्ते। (२-३-४) त्राभ्यां योगे द्वितीया स्वात् । अन्तरा त्वां मां हरिः । अन्तरेण हरिं न सुखम् ।

४४६ कर्मप्रवचनीयाः। (१-४-८३) इस्रिक्तसः। ४४७ अनुर्ल-

इत्यर्थ इत्यन्ये । प्रतियोगमुदाहरति सुमुक्तिमिति । जुधार्तस्य किंचिदपि न स्फुरतीत्यर्थः । 'भा दीप्तौ' इह तु उपसंगवत्तात् स्फुरसो वर्तते । ततो लक्त्सादौ अवृत्तेः प्रतेन कर्मप्रवचनीयत्वम् । एवं च 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' इत्यनेन गतार्थत्वं न भवति । अन्तरान्तरेस्य युक्ते । अन्तरा इत्याकारान्तमन्ययम् , न तु टाबन्तम् । अन्तरोहत्यप्यव्ययमेव, नतु तृतीयान्तम् इति भाष्ये स्थितम् । अन्तरा त्वां मां हरिरिति । तव च मम च मध्ये हरिरित्यर्थः 'अन्तरा मध्ये' इत्यमरः । अन्तरेस्य हरिपिति । हरेर्वर्जने युखं नास्तीत्यर्थः । 'पृथिवनान्तरेस्यते हिरुक् नाना च वर्जने' इत्यमरः । कमनयोरन्तरेस्य गतेनेत्यत्र तु अन्तरसन्दे विशेषवाची । अनयोविशेषेस्य हातेनेत्यर्थः । अत्र अन्तरेस्य तृतीयान्तत्वाद्व्ययत्वाभावाच त्रवोगे द्वितीया । नचैवं सिति 'हलोऽनन्तराः संयोगः' इत्यत्र 'द्रयोश्ववान्तरा कथित्' इति भाष्य-प्रयोगः कथिति राङ्कयम् , मध्यत्वनिमित्तमवित्वं हि ययोर्निर्सीतं तत्र द्वितीया, ययोस्तु न तिनर्स्यस्तत्र संवन्धसामान्ये षष्ठयेव भवति, युक्तप्रहसादिति कैयटः । कमिप्रचन्तिसित । 'प्राशीश्वरान्तिपातः' इति पर्यन्तिसित

तस्य शोच्यत इति । बुभुन्तितिनित । बुभुन्तितस्रेले । एष प्रतिशब्दः कियाविशेषकत्वादुपसर्गः । न तु कर्मप्रवचनीयः । तेनात्र 'कर्मप्रवचनीययुक्ते-' इल्पेन गर्नाथता न शङ्क्या । अन्तरान्तरेण् । प्रतिपदोक्तत्वाविपातयोरेव अह्णं न तु टावन्ततृतीयान्तयोः, परस्परसाहचर्याच । तवथा गुरुमार्गवावित्युक्ते अह्योरेव प्रतीतिने त्वाचार्यपरशुरामयोः । तेन किमनयोरन्तरेणागतेनेति सिद्धम् , किमनयोर्विशेषेण् क्षातेनेल्यर्थः । अन्तरा त्वां मामिति । तव मम च मध्ये इल्पर्थः । हरिशब्दानु हितीया न भवति, अन्तरङ्गतया प्रथमाया एवोत्पत्तः । अन्तरेण् हरिमिति । हरि विनल्यर्थः । मध्ये इल्पर्थेऽप्यन्तरेण्याव्यते वर्तते 'मृणालस्त्रामलमन्तरेण स्थितव्यत्वचामरयोर्द्वयं सः' इति । चलचामरयोर्द्वयस्य मध्ये इल्पर्थः । युक्तप्रह्णाचेह—अन्तरा त्वां मां कृष्णस्य मूर्तिः । इह कृष्णाच हितीया, अन्तराशब्दप्रयोगेऽपि अन्तरेल्यनेनान्त्वयात् । कर्मप्रवचनीया इत्यधिकृत्यति । रीश्वरात्प्राणिति बोप्वम् । गुरुसंज्ञाकरण्यमन्वर्थत्वाय । कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः । बाहुलकाद् भूते कर्तर्थनीयर् । तेन संप्रति कियां न बोतयन्तीति लभ्यते । तथा च हरिः—'कियाया योतको नायं संवन्धस्य न वाचकः । नापि क्रियापदान्तेपी संवन्धस्य तु भेदकः' इति।

चुरो । (१-४-८४) लच्चे द्योत्थेऽनुस्क्रसंज्ञः स्वात् । गखुपसर्गसंज्ञापवादः । ४४८ कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । (२-३-८) एतेन योगे द्वितीया स्वात् । पर्जन्यो जपमनु प्रावर्षत् । हेतुभूतजपोपचित्तं वर्षणमित्यर्थः ।परापि हेतौ तृतीया

बोध्यम् । अनुर्लक्तारो । लक्तारे द्योत्य इति । लक्त्यलक्राभावसंबन्धे धोले इत्यर्थः । उक्रसंज्ञ इति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञ इत्यर्थः । लच्यते-ज्ञायतेऽनेनेति लच-ग्रम्, तच हेतुभूतं विविच्चितम्, न तु वृद्धं प्रति विद्योतते वियुदितिवत् चिह्नमात्रम्. तथा सित 'लच्च ऐत्थम्-' इत्येव सिद्धेरिति वच्यते । गत्युपसर्गसंज्ञापचाद इति । अनेन क्रियायोग एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञेति सूचितम् । 'कर्मप्रवचनीयाः' इति महासंज्ञा-कर् गासामर्थ्यादन्वर्थत्वम् । कर्मेति कियोच्यते, तां प्रोक्षवन्तः कर्मप्रवचनीयाः, भते कर्तरि बाहलकादनीयप्रेखयः. ततश्च क्रियामेव न द्योतयन्ति किंत् क्रियानिरूपितसंबन्ध-विशेषं द्योतयन्ति । एवं च अनुप्रत्यादिषु कियानिरूपितसंबन्धस्य द्योत्यत्वेन अन्वयात तल गत्युपसर्गसंज्ञयोः प्राप्तिबेध्या । कर्मप्रवचनीय । युक्त इति भावे कः । तदाह—एतेन योग इति । पर्जन्यो जपमन्विति । कदा पर्जन्योऽवर्षदिति प्रश्ने उत्तरमिदम् । श्रत्र वृष्टिकाल उपदेश्यः, स च दुर्ज्ञानत्वात् शाखात्रं प्रति द्विकल-श्चन्द्र इतिवत प्रज्ञानं किंचिदवलम्ब्यैव ज्ञाप्यः। जपोऽत्र प्रज्ञानम् , तत्र जपकाले पर्जन्यः प्रावर्षदिति संभवति । हेतुभूतजपो ह्यत्र लक्त्यम् । हेतुत्वं च पूर्वश्रलवृत्ति-त्वघटितम् । एवं च वर्षहेतुभूतवरुएजपोत्तरकाले पर्जन्यः प्रावर्षदित्युत्तरं पर्यवस्यति । तत्र लक्त्यात्वं हेतुत्वं चेति द्वयं द्वितीयार्थः । तदुभयमनुना गोस्यते । लक्त्यात्वं च ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वम् । जपज्ञानेन तदुत्तरकालविशिष्टा दृष्टिर्ज्ञाप्यते । ततश्च जपात्मकहेतुज्ञानजन्यज्ञानविषयो वर्षरामिति बोधः । तदाह—हेतुभूतेति । श्रन-भिहिताधिकारात्र पर्जन्यात् तृतीया, तस्य तिङा श्राभिहितत्वात् । नवु हेतुत्वांशस्य कथिमह लाभः. 'अनुर्लच्चि' इत्यत्र तदनुपादानात् । एवं च हेतुत्वाविवचायां वृच्च-मनु विद्योतते विगुदिस्त्र 'अनुर्वच्चिये' इति सावकाराम् । 'हेतौ' इति तृतीया तु धनेनं कुलमिलादौ सावकाशा । पर्जन्यो जपमनु प्रावर्षदिलात्र तु तदुभयमपि प्रसक्कम् । तत्र परत्वाद् हेतुतृतीयैव स्यादिलात त्राह—परापीति । 'श्रनुर्लच्च्यो' इति कर्मप्रवच-

तथाहि—जपमनुप्रावर्षदित्यत्र अनुना न कियाविशेषो धोलते, अनुभूयते सुखिमलादौ यथा । नापि षष्ठधेव संबन्ध उच्यते, द्वितीययैव तस्योक्तत्वात् । नापि प्रादेशं विपरि- लिखित विमाय परिलिखतील्यत्र विशब्देन मानिक्षयेव कियान्तरमाद्भिप्यते, कारक- विभक्तिप्रसङ्गात् । किं तु जपसंबिन्ध वर्षणामिति द्वितीययावगतः संबन्धो लच्यलच्या- भाव एवेल्यवगमात् संबन्ध एवानुना विशेषेऽवस्थाप्यते । किचित्तु कियागतविशेष-

भ्रमेन बाध्यते । 'लच्चोस्थं भूत---' (स् ११२) इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञादि-धानसामर्थ्यात् । १४६ तृतीयार्थे । (१-४-६१) श्रसिन्द्योत्सेऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात् । नदीमन्ववसिता सेना । नदा सह संबद्धेत्यर्थः । 'पित्र् बन्धने' क्रः ।

नीयत्वप्रयुक्तद्वितीयाविधिनेल्यर्थः । पुनस्संक्षेति । वन्नमनु विद्योतते विद्युद् इत्यत्र हि 'अनुर्लक्त्यो' इत्यस्य न प्रयोजनम् , 'लक्त्योत्यम्–' इत्येव सिद्धेः । ततश्च 'अनुर्लक्त्यो' इत्यारम्भसामर्थ्याद् हेतुभूते लक्त्यो अनोः कर्मप्रवचनीयत्वल्ध्यया द्वितीयया हेतौ तृतीया बाध्यत इति विज्ञायत इत्यर्थः । ततश्च हेतुत्वमिष शान्दवोधे विषय इति फलति । तृतीयार्थे । अनुरित्यनुर्वतेते । कर्मप्रवचनीया इत्यिधकृतम् । अस्मिन् चोत्य इति । 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इति नृतीयार्थे साहित्ये द्योत्य इत्यर्थः । अत्र 'नृतीयार्थे इत्यन्ति । 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इति नृतीयार्थे साहित्ये द्योत्य इत्यर्थः । अत्र 'नृतीयार्थे इत्यन्ति कर्तृकरणे न गृह्येते, रामेण शरेणानुहतो वालीत्यत्र 'उपपदिवभक्तेः कारकि-भिक्तर्वेलीयसी' इति न्यायेन तृतीयार्था एव प्रवृत्तया अस्याः संज्ञायाः फलाभावात् । नापि 'येनाज्ञविकारः ' इति तृतीयार्थोऽप्रघाने' वृत्तिस्त्यार्थे कार्यकत्वात् । तद्यह्— नद्या सह संबद्धिति । साहित्यं द्वितीयार्थः, अनुस्तद्योतक इति भावः । ननु अवसित्तरान्दस्य अवपूर्वति 'शो अन्तकर्मिण' इति धातोरेत्यक्रत्वात्कथमुक्तार्यलाम इत्यत आह—'षिञ्च वन्धने' क्र इति । उपसर्गवलेन संवन्धवृत्तेरसात् क्त्रस्य वन्त्रस्य वन्त्रस्य

योतकेऽपि इयं संज्ञा वचनात् प्रवर्तते । 'सुः पूजायाम्' 'श्रातिरिक्तमणे च' इति यथा । उक्तसंज्ञ इति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञ इत्यथः । गत्युपसर्गसंज्ञापवाद् इति । नतु जपमनु प्रावर्षदित्यत्र दृष्टिं प्रत्यनोयीगाभावेन क्रियायोगाभावादेतयोः संज्ञ्योः प्राप्यभावात् कथं तदपवादत्वमस्याः संज्ञाया इति चेत् । अत्राहुः—गम्यमाननिशमनिकयामपेच्य तयोः प्राप्तिरस्तीति संभावनामात्रेण मूलस्य निर्वाधत्वात् । न चैवं कर्मत्वादेव द्वितीयासिद्धौ किमनया संज्ञ्येति वाच्यम्, जपस्य निशमनप्रयुक्तहेतुत्वाख्यसंवन्धविवज्ञया कर्मत्वाभावेन तृतीयायां प्राप्तायां तद्दारम्भात् । न चैवमपि 'जपमनु निशम्य देवः प्रावर्षत् द्वधर्यावगमाल् ल्यवन्तलोपे पद्यम्यपादार्थैवयं संज्ञास्विति वाच्यम्, ल्यवन्तलोपे विक्रमिण् श्राधिकरणे च पश्चमी, जपस्य तु कर्मत्वादिना विवज्ञाभावादिति । परापि हेताविति तृतीयेत्यादि । अयं भावः—लज्ञ्णे कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया अवकाशः, यो न हेतुः वृज्जमनु वियोतते विद्युदिति, हेतुतृतीयाया श्रवकाशो घनेन कुलमित्यादि । जपमनुप्रावर्षदित्यत्र तु हेतुभूते लज्ञ्णे परत्वानृतीया स्यात्तां वाधित्वा 'श्रवुर्ल्च्लेणे' इति पुनः संज्ञाविधानसामध्यिद् द्वितीयेव मवतीति । न च 'तृतीयार्थे' इति सृत्रेगेह गतार्थता शङ्क्षा, तस्य पुरस्तादपवादन्यायेन 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इत्येताव-

४४० हीने । (१-४-८६) हीने बोलेऽतुः प्राग्वत् । श्रत्रु हिरं सुराः । हरेहींना इल्लर्थः । ४४१ उपोऽधिदेः च । (१-४-८०) श्रिषेके हीने च बोले उपेल-ब्ययं प्राक्तंत्रं स्रात् । श्रिषिके सप्तमी वच्यते । हीने-उप हिरं सुराः । ४४२ तत्त्र्रोत्थंभूताख्यानभागवीप्तासु प्रतिपर्यनवः । (१-४-६०) एष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रसादय उक्तसंज्ञाः स्युः । बच्ये वृत्तं प्रति परि श्रतु वा विद्योतते

इस्पर्थः । श्रत्र यदवश्यं पुनःपुनर्लद्ध्यस्य ज्ञापकं तदेव न लज्ञ्रसम् । किंतु सकृद् ज्ञापकमि । यथा यं कमएडलुना भवान अदाचीत् , स छात्र इति । सकृदेव हि कमगडलुपाणिर्दष्टः, तस्य कमगडलुलं चुणिमित 'त्रवुलं चुणे' इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम । तेन व्याप्यात्मकलिङ्गमेवात्र लक्त्यामिति न श्रमितव्यम् । हीने । हीने द्योत्य इति । निकर्षे योत्य इत्यर्थः । हीन इति भावे कः । 'श्रोहाक् त्यागे' इति धातो-रोदित्त्वाद् 'श्रोदितश्च' इति निष्ठानत्वम् । श्रानुः प्राग्वदिति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञ इत्यर्थः । अनु हरिं सुरा इति । अत्र निकृष्टभावोऽनुवोत्यो द्वितीयार्थः । तदाह-हरेहींना इत्यर्थ इति । हरेरिति षष्ठी प्रतियोगितायाम् , हरिप्रतियोगिकनिकर्ष-वन्त इत्यर्थः । उपोऽधिके च । चकाराद् हीन इति समुचीयते, तदाह-श्रधिके हीने चेति । श्राधिक्ये निकर्षे चेलर्थः । प्राक्संक्षमिति । प्रायक्षकर्म-प्रवचनीयसंज्ञकमिलार्थः । अधिके संज्ञाविधानं न द्वितीयार्थमिलाह—अधिक समग्री वद्यत इति। 'यस्माद्धिकम्-' इल्पेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञाकार्यं सप्तमी वद्यत इल्पर्थः। हीन इति । उदाहरणं वच्यत इति शेषः । उप हरिं सुरा इति । हरेहींना इखर्थः । **लज्ञागेत्थंभृत** । लज्ञागं ज्ञापकम्, श्रयं प्रकार इत्थम्, तं प्राप्त इत्यंभूतः, तस्याख्यानमुपपादकमित्यंभूताख्यानम् , भागः स्वीकार्योऽशः, तत्स्वामी विविद्यतः । व्याप्तुं कारस्न्येन संबन्धुमिच्छा वीप्सा । लज्ञाएं च इत्थंभूताख्यानं च भागश्च वीप्सा चेति द्वन्द्वाद्विषयसप्तमी, तदाह—पिचिति । एचर्थेषु योसेष्विति तु नाश्रितम् . व्याप्तमिच्छायास्तद्योत्यार्थस्वाभावादिति भावः । तत्त्वाण इति । उदाहरणं वद्यत इति शेषः । वृत्तं प्रतीति । लच्यलक्त्गाभावसंबन्धो द्वितीयार्थः । स च प्रत्यादि-

न्मात्रबाधकत्वात् । सामर्थ्यादिति । अत एव हेतुत्वपर्यन्तमिप शान्दबोधे विषय इति स्वीकियत इति भावः। नदीमन्विति । द्वितीयायाः संबन्धोऽर्थः, षष्ठथपवादत्वा-देतद्द्वितीयायाः, स चेह संबन्धः साहित्यरूप एवेत्यनुना चोत्यते । हीने । उत्कृष्टा-देव द्वितीया, न त्वपकृष्टाच्छक्किस्वभावादित्यशयेनोदाहरति—अनु हरिमिति । उपोऽधिके च । चकारेण हीन इत्यनुकृष्यते, तदाह—अधिके हीने चेति । अधिक संज्ञाविधानं न द्वितीयार्थमित्याह—सप्तमी वद्यत इति । अस्मादिध- विद्युत् । इत्थंभूताख्याने भक्तो विष्णुं प्रति परि अनु वा । भागे-लच्मीईरिंप्रति परि अनु वा । हरेर्भाग इत्थर्थः । वीष्सायाम्, वृत्तं वृत्तं प्रति परि अनु वा सिञ्जति । अत्रोपसर्गत्वाभावाञ्च पत्वम् । एषु किम्-परिषिञ्जति । ४४३ अभि-

थोत्यः । वृत्तेण लच्चमाणा विद्युद् विद्योतत इत्यर्थः । उत्पन्नविनष्टा विद्युत् , तदुत्पा-दितो वृत्तप्रकाशोऽपि उत्पन्नविनष्ट एव । तथा च वृत्तप्रकाशोत्तरं विद्युतोऽसत्त्वेन प्रत्य-चाभावादन्रभेया सा । ततश्च प्रकाशितेन वृत्तेगा विद्युज्ज्ञानाद् वृत्त्वो लच्चग्रम् । इत्थंभताख्यान इति । उदाहरणं वद्यत इति शेषः । भक्तो विष्णं प्रतीति । 'भज सेवायाम्'। भक्तिरस्त्यस्येति भक्तः, मत्वर्थीयोऽशित्र्यादाच् , विषयतासंबन्धः प्रस्या-दिवात्यो द्वितीयार्थः, तस्य मक्कावेकदेशेऽन्त्रयः, विष्णुविषयकमिक्कमानित्यर्थः। श्रत्र भक्को भक्तिरूपं प्रकारविशेषं प्राप्तत्वाद् इत्यंभूतः, तस्य विष्णुविषयकतया उपपाद्यत्वा-द्विषयतासंबन्धस्तदुपपादकः प्रतिद्योत्य इति श्रेयम् । भाग इति । उदाहरगां वन्ध्यत शेषः । लद्मीहीरं प्रतीति । स्वामित्वं द्वितीयार्थः तदाह—हरेर्भाग इत्यर्थ इति । हरेः स्वभूतेति यावत् । वीप्सायामिति । उदाहरसं वद्त्यत इति शेषः । वृद्धं वृद्धं प्रतीति । 'नित्यवीप्सयोः' इति द्विषेच-नम् । अत्र सन्वाच्या इच्छा स्वरूपसती व्याप्तिरेव तु विविद्याता, सा च कात्स्न्येन संबन्धात्मिका । तथा च प्रकृत्यर्थगतकात्स्न्यमेव न्याप्तिः, सा यद्यपि द्विवचनद्योत्या, तथापि प्रतिपर्यन्योगे तद्दशोत्यत्वमपि । तथा च कृत्स्नं वृत्तं सिञ्चतीत्यर्थः । व्यक्ति-कारस्त्र्यमिह विविज्ञतम् , नत्ववयवकारस्त्र्यमिति 'नित्यवीप्सयोः' इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्। नतु सेचने वृत्तस्य कर्मत्वादेव द्वितीयासिद्धेः किमिह् कर्मप्रवचनीयसंज्ञयेत्यत स्त्राह— अप्रेति । गत्युपसर्गसंज्ञापनादः कर्मप्रवचनीयसंज्ञेत्युक्तम् , अतोऽत्र प्रतेः कर्मप्रवचनी-यसंज्ञया उपसर्गसंज्ञाया बाधाद् 'उपसर्गात् सुनोति-' इति षत्वं न भवति । कर्मप्रवच-नीयत्वाभावे त प्रतेरुपसर्गत्वात्ततः परस्य सिम्नतेः सस्य पत्वं स्यादित्यर्थः । भाष्ये तु 'किमर्थमिद्मुच्यते, कर्मत्वादेव द्वितीया सिष्यति, उपसर्गसंज्ञानिवृत्तिस्तु न प्रयोज-नम् , क्रियायोगाभावे तदप्रसक्तेरित्याचिप्य द्वितीयार्थमेवैतत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधा-

कम्-' इत्यनेनिति भावः । तिस्मित्रापि स्त्रे 'कर्मप्रवचनीययुक्ने' इत्यनुवृत्तेरिषिके संज्ञा-विधानमावश्यकमेविति ज्ञेयम् । उप हरिमिति । पूर्ववदुत्कृष्टादेव द्वितीया । लच्चरो-तथम् । वृद्धं प्रतीति । वृद्धसंबिन्ध द्योतनमधः, संबन्धश्च लच्यलचरणभाव इति प्रस्मादयो द्योतयन्ति । भक्को विष्णुं प्रतीति । विष्णोभक्केश्च विषयविषयिभावः प्रस्मा-दिद्योसः । भक्कः कंचित् प्रकारं प्राप्त इस्पर्थः । लद्मीहरिं प्रतीति । लच्मीरूपस्य भागस्य हरिशा सह स्वस्वामिभावः संबन्धः । वृद्धं वृद्धामिति । इह वीप्सा द्विवचन- रभागे । (१-४-६१) भागवर्जे जचणादावभिरुक्रसंज्ञः स्वात् । हरिमभि वर्तते । भक्तो हरिमभि । देवं देवमभि सिञ्चति । श्रभागे किम्-यदत्र ममाभिष्यात्तद्दी-यताम् । ४४४ श्राधिपरी श्रमर्थको । (१-४-६३) उक्रसंज्ञी सः । कुतो-ऽध्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति । गतिसंज्ञाबाधाद् 'गविगेतौ' (सू ३६७७)

नम' इत्यक्षम् । वृत्तस्य सेचने कर्मत्वेऽपि तदविवत्तायां संबन्धविवत्तायां षष्ठीं बाधि-तुमिदं कर्मप्रवचनीयत्वविधानम् । किं च वृक्तस्य सेचने कर्मरवेऽपि प्रथमतः प्रतिद्यो-. त्यसंबन्धे अन्वयेन अन्तरङ्गत्वात्तन्निमित्तपष्ठीबाधनार्थमिदम् । वृत्तं वृत्तं प्रति पत्तिगा श्रासत इत्यादौ श्रकमेकधातयोगे अधिकरसादिसंज्ञानिरासार्थं चेदमिति भाष्याशय इति शब्देन्दुरोखरे मञ्जूषायां च स्पष्टम् । एषु किमिति । 'लच्च ऐत्यंभूताख्यानभा-गवीप्सास' इति किमर्थमित्यर्थः । परिषिञ्जतीति । श्रिमित्सादि शेषः । श्रत्र लच्चणायभावात् कर्मप्रवचनीयत्वाभावे 'उपसर्गात्सनोति-' इति षत्विमिति भावः । श्राभि-रभागे । लच्चणादाविति । श्रादिना इत्यंभूताख्यानवीप्सयोः संग्रहः । लच्चणे उदा-हरति—हरिमिभ वर्तत इति । जयः केति प्रश्ने इदमुत्तरम् । लच्यभावः श्रभि-बोलो द्वितीयार्थः । हरितच्यो जय इत्यर्थः । भक्को हरिमभीति । इत्यंभूताख्याने उदाहरणमिदम् । विषयतासंबन्धः श्रमिद्योत्यो द्वितीयार्थः । हरिविषयकभक्तिमानिः ल्यंः । वीप्सायामुदाहरति—देवं देवमभि सिञ्जतीति । कारस्न्यंसंबन्धात्मिका व्याप्तिर्दितीयार्थः, श्रमिशोत्या च । कृत्स्नं देवमभि सिम्नतीत्यर्थः । पत्वाभावादि पूर्ववत् । यदन्ति । बहुनां द्रव्यं तराइजादि यत्र संसृष्टं तत्रेदं वाक्यम् । स्वस्वामिभावः षष्ठियर्थः, श्रिभिस्तह्योतकः। श्रत्र संस्रष्टद्रव्ये यद् वस्तु मम स्वभूतं स्यात् , त-न्महां दीयतामित्यर्थः । स्यादित्यस्तेलिङि रूपम् । अत्र मम भाग इत्यर्थतः पर्यवसानाद-भाग इति कर्मप्रवचनीयत्वपर्युदासादु उपसर्गत्वस्य निर्बोधत्वादु 'उपसर्गप्रादुभ्याम-स्तिर्यचपरः' इति पत्वम् । ऋधिपरी अनर्थकौ । उक्रसंक्षी स्त इति । कर्म-प्रवचनीयसंज्ञकावित्यर्थः। क्रुतोऽध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छतीति। अत्र कुत इत्यपादानपश्चम्यास्तसिल् । कस्मात् प्रदेशादागच्छतीत्यर्थः । नन्वत्र श्रधिपर्योर-नर्थकतया सम्बन्धस्य तद्द्योत्यत्वाभावेन योत्यसम्बन्धप्रतियोगित्वरूपकर्मप्रवचनीययुक्त-त्वस्याभावात्र द्वितीयाप्रसिक्किरित्यत श्राह—गतिसंज्ञाबाधादिति । श्रत्र 'गतिर्गतौ'

नैव चोलते । प्रलादिशन्दस्तु क्रियया संबन्धते । कर्मएयेव द्वितीया । कर्मप्रवचनीय-संज्ञया उपसर्गसंज्ञाया बाधात् षस्तं न, एतद्धेमेव लच्चगादयो विषयतयोपात्ता इति व्याख्यातमाकरे । 'पश्चम्यपाक्परिभिः' इति तु न भवति, वर्जनार्थेनापेलमेन साह-चर्यात् । परिचिश्चतीति । सर्वतः सिश्चतील्पर्थः । 'उपसर्गात्सुनोति–' इति षत्वम् । इति निर्वातो न । ४४४ सुः पूजायाम् । (१-४-६४) सुलिक्षम्, सुस्तुतम्। अनुपर्यगैत्वात्र षः । पूजायाम् किम्-सुषिक्षं किं स्थात् तवात्र । चेपोऽयम् । ४४६ त्रतिरितिक्रमणे च । (१-४-६४) अतिक्रमणे पूजायां च अतिः कर्म- प्रवचनीयसंहाः स्थात् । अति देवान् कृष्णः । ४४७ अपिः पदार्थसंभावना-

इस्त्र पदादिल्यिषकारात् पदात्परस्वसम्पत्तये कृत इत्युपात्तमिति भावः । अत्र प्रभवित पराभवित अनुभवितीत्यादौ प्रादेरिवार्थान्तरयोतकत्वाभावेऽिप धात्वर्थयोतकरवमस्लेव । अर्थान्तरयोतकत्वाभावेन अर्थाक्तव्यवहारः । उक्तं च भाष्ये—अवर्थान्तरवािचनौ धानुनोक्तिकयोमेवाहनुः' इति । एवं च कियायोगाभावाद् गतित्वस्यापि न प्रसिक्तिरित शङ्का निरस्ता । सुः पूजायाम् । कर्मप्रवचनीय इति शेषः । सुसिक्तं सुस्तुत-मिति । अत्र सोः कर्मप्रवचनीयत्वे प्रयोजनमाह—अत्रुपसर्गत्वाश्च ष इति । 'उपसर्गत सुनोति—' इलनेति शेषः । पूजायां किमिति । सुना पूजायां निलं प्रतीतेः प्रश्नः । सुषिकृतं किं स्यात् तवात्रिति । त्वया सम्यक् सिक्तम्, किन्तु अत्रास्मिन् सुसेके कृते सित सेक्नुस्तव किम्, न किश्वदपीलर्थः । न्तेपोऽयमिति । निन्दात्र गम्यत इल्यां । सेकिकियाकर्तुः पूज्यते गम्य एवात्र कर्मप्रवचनीयत्वम् । तदभावाद् 'उपसर्गात् सुनोति—' इति पत्वमिति भावः। अतिरतिक्रमणे च । चकारात पूजायामिति समुचीयत इलाह—पूजायां चेति । आतिकमणसुचितादाधिक्यम् । आति देवान् सृष्या इति । प्रपश्चसंरच्याविषये देवेभ्योऽधिकः कृष्ण इल्यंः । स्वानां पूज्य इति वा । आवेऽये 'कुगतिप्राद्यः' इति समासो न । 'स्वती पूजायाम्' इति नियमात् । दितीये त्वनिभधानान्तेलाहुः। स्रिपः पदार्थ । पदार्थश्च संभावनश्च अन्ववर्यान्व च समुचयश्चिति द्वन्दः। एषु योतकतयाविष्यमानः अपिः कर्मप्रवचनीय अन्ववर्यान्व च समुचयश्चिति द्वन्दः। एषु योतकतयाविष्यमानः अपिः कर्मप्रवचनीय

ममाभिष्यादिति । मम भागः स्यादिखर्थः । प्राश्वस्तु मामभिष्यादिति प्रत्युदाह्र-रित, तत्र मां प्राप्तुयादिखर्थः । उपसर्गवरोनास्तेः सकर्मकत्वान्मामिति द्वितीया । श्रत्र च मम भाग इखर्यतः पर्यवसानाद् 'श्रभागे' इति कर्मप्रवचनीयत्वे निषिद्धे 'उप-सर्गप्राद्धभ्याम्—' इति षत्वम् । कुतोऽध्यागच्छुतीति । इह प्रजयति, पराभवति, वृद्धं प्रति विद्योतते—इखत्र प्रादेविरोषद्योतकत्ववदिषपर्योरिङ् विरोषद्योतकत्वाभावादा-नर्थवयम्, धार्व्यमात्रद्योतकत्वेन त्वयेवत्तास्ख्येवेति बोध्यम् । 'गतिगतौ' इखत्र पदादि-स्यिकियत इति पदात्परत्वसंपत्तये कृत इत्युक्तम् । श्रतिरितक्रमणे च । चकारेण पूजायामित्यनुकृष्यत इत्याह—पूजायां चेति । श्रतिकमणमुचितादिधकस्यानुष्ठा-नम् । श्रयद्येद्वेपऽप्यकमेवोदाहरति—श्रति देवान् मृष्ण्ण इति । श्रन्ये तृदाहरन्ति— श्रतिसिक्तम् , श्रतिस्तुतिमिति । बहुतरं समीचीनं वा सिक्तं स्तुतं चेखर्थः । बहुतरार्थे उन्वयसर्गगर्हासमुच्चयेषु । (१-४-६६) एषु घोत्येष्वपिरक्षसंज्ञः स्थात्। सिप-षोऽपि स्थात् । श्रवुपसर्गत्वाज्ञ पः । संमावनायां लिङ् । तस्या एव विषयभूते भवने कर्तृदौर्क्षभ्यप्रयुक्तं दौर्क्षभ्यं घोतयश्वपिशब्दः स्यादिस्यनेन संबध्यते । सिप् इति षष्ठी त्वपिशब्दबलेन गम्यमानस्य विन्दोरवयवावयविभावसंबन्धे । इयमेव

इत्यर्थः, तदाह—एष्विति । अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्मार्थः पदार्थः, तद्वोतकमािमुदा-हरति—सर्विषोऽपि स्यादिति । यत्रातिदौर्लभ्यादखल्पमाज्यं भुजानेभ्यो दीयते तद्रपहासार्थमिदं वाक्यम् । अत्रापेः कर्मप्रवचनीयत्वे प्रयोजनमाह—अनुपसर्गत्था-न्त प हति । 'उपसर्गप्रादुभ्याम्-' इत्यनेनेति शेषः । श्रिपद्योत्यं पदार्थे विशद्यितु-माह—संभावनायां लिङिति । 'उपसंवादाशङ्कयोश्व' इति सूत्रे 'उपसंवादाशङ्कयो-लिंड' इति पठितवचनेनेति शेषः । तत्र त्राशङ्का उत्कटान्यतरकोटिका शङ्का, संभाव-नैवेति भावः । सा च प्रकृत्यर्थगता भवति, प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्य-त्पत्तेः । श्रमुधातीश्च भवनमर्थः, 'श्रम् भुवि' इत्युक्तेः । भवनं च सत्ता, 'भू सत्तायाम्' इत्युक्तेः । ततश्च संभावनाविषयीभूतभवनार्थकादस्थातोः कर्तरि लिकि रनसोरस्लोपे यामुडागमादौ स्यादिति रूपम् । तेन च संभावनाविषयभवनाश्रयः कर्ता त्रवगतः. स च कर्ता क इत्याकाङ्चायां प्रकरणाद् श्रौचित्यात् सर्पिष इत्यवयवषष्ठीवलाच विन्दरिति गम्यते. तमेवापिशब्दो द्योतयति, स च बिन्दुरिपशब्द्योखः कर्ता प्रकृत्यर्थे संभावना-विषये भवने स्वस्य बिन्दोदौँर्लभ्यात् तदेव दौर्लभ्यं पुरस्कृत्यान्वेति, संभावनाविषयत्व-बोधे दौर्लभ्यस्यापि संभावनाविषयतया श्रवुभवसिद्धत्वात् । तदिदं दौर्लभ्यमपि श्रपि-शब्दो चोतयति । एवं च बिन्दोः कर्तृविशेषरूपेण चोत्योक्कदौर्तभ्यसंबन्धेन च स्यादि-खत्रान्वयः. तदाह-तस्या पवेति । संभावनाया एवेत्यर्थः । कर्त्तविन्दोदौर्लभ्याय भवनिकयायां यदु दौर्तभयं तद्द्योतयन् ऋपिशब्दः स्यादित्यनेन संबध्यत इत्यर्थः । नत् सर्पिरेव कर्तृत्वेमान्वेतु इत्यत श्राह—सर्पिष इति । संबन्ध इत्यनन्तरं वर्तत इति शेषः । एवं च सर्पिरवयवबिन्दुदौर्लभ्यप्रयुक्तदौर्लभ्यवती बिन्दुकर्तृका संभावनाविषयी-भूता सत्तेति बोधः । इयमेवेति । बिन्दुदौर्लभ्यप्रयुक्तदौर्लभ्ययोतकतैवेत्यर्थः । नतु

श्रतिक्रमणं समीचीने पूजेति विवेकः । श्रपिः पदार्थ । सिपिषोऽपि स्यादिति । सिपिषिन्दुः स्यादिसर्थः । श्रपेः कर्मप्रवचनीयत्वे फलमाह—श्रमुपसर्गत्वान्न प इति । उपसर्गसंज्ञामानाद् 'उपसर्गप्रादुभ्यामिस्तर्—' इतीह न प्रवर्तत इति भावः । संभावनायामिति । संभाव्यत इति संभावना । 'एयासश्रन्थो युच्' । भवनिक्रयासंभावनायां भवनस्य विषयत्वादाह—तस्या पवेति । संभावनाया एवेत्यर्थः । कर्तृदौर्लभ्याद्भवनिक्रयाया दौर्लभ्यं योतयन्नापि-

श्चापिशब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवर्तते, सर्पिषो बिन्दुना योगो न विपेनेत्युक्तत्वात् । श्रिप स्तुयाद्विष्युम् , संभावनं शक्त्युक्वर्षमाविष्कर्तुमत्युक्तिः। श्रपि स्तुहि, श्रन्ववसर्गः कामचारानुज्ञा। धिग्देवदत्तम् श्रपि स्तुयाद् वृषत्तम् ,/रही।

कर्म प्रवचनीयेनापिना श्रन्वयसत्त्वात् सर्पिषो द्वितीया स्थादित्यत श्राह—द्वितीया त निति । कुत इत्यत ब्राह—सर्पिष इति । सर्पिषो विन्दुनैव योगो न त्विपनित्येवं सर्पिष इति षष्ठी त्वित्यादिसंदर्भेगा उक्तत्वादित्यर्थः । कर्मप्रवचनीयद्योत्यसंबन्धप्रति-योगित्वमेव कर्मप्रवचनीययुक्कत्वम् , प्रकृते च श्रपिद्योत्यस्य उक्कसंबन्धस्य बिन्दुरेव प्रति-योगी, न तु सिपिशित भावः । तदेवं पदार्थयोतकमिपमुदाहस्य संभावनयोतकमिपमुदा-हरति—ऋपि स्तुयाद्विष्णुमिति । 'संभावनेऽलमिति चेत् सिद्धाप्रयोगे' इति लिख्। संभावनपदं व्याचष्टे—संभावनमित्यादिना । त्रवाङ्मनसगोचरं विष्णुमपि स्तु-यात्, स्तोतुं शक्त इत्यर्थः । अत्युक्तिरियम्, अवाङ्मनसगोचरस्य विष्णोः केनापि स्तो-दुमशक्यत्वात् । तत्र कर्मप्रवचनीयत्वे उपसर्गत्वबाधाद् 'उपसर्गात् सुनोति-' इति षत्वं न । श्रन्ववसर्गयोतकमपिमुदाहरति—श्रपि स्तृहीति । स्तुहि वा, न वा, यथेष्टं कुर्वित्यर्थः । अन्ववसर्गपदं न्याचष्टे—अन्ववसर्गः कामचारानुक्षेति । 'प्रैषाति-ु सर्ग-' इति लोट् । गर्हाद्योतकमपिमुदाहरति—ऋषि स्तुयाद् वृपलिमिति । 'गर्हायां लडिपजात्वोः' इति लटं बाधित्वा परत्वादन्तरङ्गत्वाच संभावनायां लिङ् । अत्र वृषलस्य निन्यत्वात् तत्स्तुतेर्निन्यत्वं गम्यमानमिपशब्दो योतयति, धिग्देवदत्तमिति तद्नुवादः।

शब्दो भवनिकयावाचिना स्यादित्यनेन संबध्यत इत्यर्थः । श्रवयवावयविभावेति । सर्पिरवयवी बिन्दुरवयवः । इयमेवेति । बिन्दुदौर्लभ्यप्रयुक्तदौर्लभ्ययोतकतैवेत्यर्थः । द्वितीयेति । 'कर्मप्रवचनीययुक्ते-' इत्यनेन विहिता । नत्विपनेति । न च बिन्दुना योगे तद्योतकापिशब्देनापि योगो जात एव अर्थद्वारा शब्दानां योगस्याभ्युपगमादिति शङ्कथम् , श्रपिशब्दस्य बिन्दुयोतकत्वाभावात् । कथं तर्हि बिन्दुप्रतीतिरिति चेत् । श्या --- श्रपिना योत्यं भवनदौर्लभ्यमेव कर्तृदौर्लभ्यमान्तिपति । कर्ता त्विह बिन्दुरेवेति स प्रतीयते । त्रात एवापिशब्दबलेन गम्यमानस्येत्युक्तम्, न त्वपिना गम्यमानस्येति । उक्तत्वादिति । उक्तप्रायत्वादित्यर्थः । श्रापश्चदः स्यादित्यनेन संबध्यत इत्युक्ते स्या-दित्यस्थापिना योगो न तु सर्पिषा इत्यर्थपर्यवसानात् । स्रापि स्तुयादिति । स्रवा-ब्मनसगोचरं विष्णुमिप स्तुयादिखिधकोक्तिः । एतादशस्यान्यदीयस्तवने सामर्थ्यम-स्तीत्यत्र कि वक्तव्यमिति भावः । इह संभावनाद्योतकोऽपिशब्दः, पूर्वेत्र तु संभाव-नाविषयदौर्लभयदोतक इति महान् भेदः । 'उपसर्गात्स्रनोति-' इत्यादिना षत्वं न

कारक-

श्रपि सिच्च, श्रपि स्तुहि, समुच्चये । ४४⊏ कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे । (२-३-४) इह द्वितीया स्थात् । मासं कल्यायी। मासमधीते।मासं गुडघानाः। क्रोशं कृटिला नदी । क्रोशमधीते । क्रोशं गिरिः । ग्रत्यन्तसंयोगे किम्-मासस्य द्विरधीते. क्रोशस्यकदेशे पर्वतः ॥

समुचयद्योतकमपिमुदाहरति—ऋपि सिञ्च, ऋपि स्तुहीति । अपिद्वयेन मिलितेन समुचयबोतनात् प्रत्येकं कर्मप्रवचनीयत्वादुभयत्रापि षत्वाभावः । सिम्न स्तुहि चैत्यर्थः । कालाध्वनोः । इहेति । कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग इत्यर्थः । निरन्तरसंयोगः श्रत्यन्त-संयोगः । श्रन्तो विच्छेदः, तमतिकान्तः श्रत्यन्तः, स चासौ संयोगश्रेति विश्रहः। गुरा-क्रियाद्वव्येरिस्त्रीचित्साद् गम्यते । गुराकियाद्रव्यैः कालाध्वनोरविच्छित्रसंयोगे गम्ये द्वितीया स्यादित्यर्थः । सा च कालाध्वभ्यामेव भवति, श्रुतत्वात् । तत्र गुगात्यन्तसंयोगे उदाहरति-मासं कल्याखीति । भवतीति शेषः । त्रिंशहिनात्मको मासः । तस्मिन्न-विचित्रक्षमञ्जलवानित्यर्थः । क्रियात्यन्तसंयोगे उदाहरति—मासमधीत इति । त्रिंशहिनात्मके(मासे) प्रतिदिनमुचितकाले निरन्तरमधीत इत्सर्थः। द्रव्यात्यन्तसंयोगे उदा-हरति—मासं गुडधाना इति । मासे प्रतिदिनं निरन्तरं गुडधानाः सन्तीत्यर्थः । कालात्यन्तसंयोगमुदाहृत्य अध्वात्यन्तसंयोगे उदाहरति—क्रोशं कुटिला नदीत्यादि। मासस्य द्विरिति । मासे त्रिंशहिनात्मके द्वयोर्दिनयोः प्रतिदिनमेकवारिमस्येवं द्विर-धीत इत्यर्थः । 'द्वित्रिचतुभ्यः सुच्' इति द्विशब्दात् कृत्वोऽर्थे सुच् । 'कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे' इति षष्ठी। शेषपष्ठीति केचित्। 'शिवरात्रौ जाग्रयात्' इत्यत्र त श्चिषकरणुत्वस्य विवित्तितत्वात् सप्तमीत्यांहुः । उपपदिविभक्कीनां शेषत्विविवत्तायामेव प्रवत्तेरिति तदाशयः । इति द्वितीया विभक्तिः ।

भवति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया उपसर्गसंज्ञया बाधान् । एवमुत्तरत्रापि बोध्यम् । श्रापि सिञ्च, श्रपि स्तृहीति । सिश्व स्तुहि चेलर्थः । कालाध्वनोः । अन्तं विराम-मतिकान्तोऽखन्तः, स चासौ संयोगश्चाखन्तसंयोगः, निरन्तरसंनिकर्ष इत्यर्थः । केने-खाकाङ्ज्ञायां गुगाकियाद्रव्यैरिखौचिखाद्वोध्यम् । द्वितीया स्यादिति । श्रुतत्वात्का-लाध्वक्कत्तभ्यामेव । स्वरूपप्रहृणं त्विह न भवति । 'कालाः' 'श्रय्यन्तसंयोगे च' इति समासविधायके 'कालाः' इति बहुवचननिर्देशेन द्वितीयाविधौ स्वरूपविधिनैति ज्ञापनात्। श्रत एव 'मासप्रमितः, मुहूर्तमुखम्' इति द्वितीयासमासविधाबुदाहरिष्यति । मासं कल्यागीत्यादि । श्रकर्मकधात्रिभर्योग एव देशकालादीनां कर्मसंज्ञाविधानानेह 'क्रमीग द्वितीया' इति द्वितीया प्राप्नोतीति भावः । मासस्य द्विरिति 'कृत्वोर्थप्र-योगे कालेऽधिकरयो' इत्यनेन षष्ठीति प्रायः । तम । तत्र शेषप्रह्यानुवृत्त्या द्विरहो ४४६ स्वतन्त्रः कर्ता । (१-४-५४) क्रियायां स्वातन्त्र्येण विविचितोऽ-र्थः कर्ता स्थात् । ५६० साधकतमं करणम् । (१-४-४२) क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्थात् । तमब्बहर्णं किम् । गङ्गायां घोषः ।

त्राथ तृतीया विभक्तिः । स्वतन्त्रः कर्ता । कारकाधिकारात् क्रियान्त्रने स्वातन्त्र्यमिह् विविक्तिमिलाह्—क्रियायामिति । स्वातन्त्र्यमिह् प्राधान्यमिति भाष्ये स्पष्टम् । नतु स्थाली पचतीलादौ कथं स्थाल्यादौनां कर्तृत्वम् , स्वातन्त्र्याभावादित्यत त्राह्—विविक्तितोऽर्थ इति । 'विवक्तातः कारकाणि भवन्ति' इति भाष्यादिति भावः । स्वातन्त्र्यं च धाल्यथ्वयापाराश्रयत्वम् । फलानुकूलव्यापारो धाल्वथः । तत्र पचतीत्यत्र विक्कितिरूपफलाश्रथे तराङ्के कर्तृतेष्यते' इति । धातूपात्तव्यापारवितियर्थः । साधकतमं करण्यम् । क्रियासिद्धाविति । क्रियोत्पत्तावित्यर्थः । कारकाधिकारलभ्यमिदम् । प्रकृष्टोपकारकमिति । कर्त्रा क्रियायां जनियतव्यायां यत् सहायभूतं तदुपकारकमित्युच्यते । साधकतमिति । कर्त्रा क्रियायां जनियतव्यायां यत् सहायभूतं तदुपकारकमित्युच्यते । साधकतमित्यस्य व्याख्यानमेतत् । साधकरण्यानेतत् । साधकरण्यानेतत् । साधकरण्यानेतत् । साधकरण्यानेतत् । कर्यानिष्पत्तिरायने तमप्-' इति तमप् । श्रतिशियतं साधकं साधकतमिति भावः । यद्यापारानन्तरं क्रियानिष्पत्तित्त प्रकृष्टम् । कर्नृव्यापाराधीनयद्यापाराव्यविहिता क्रियानिष्पत्तिस्तत्तस्यां करण्यमिति यावत् । तमब्यहण्यं किमिति । साधकमित्यवोच्यत्वाम् । करकाधिकारादेव सिद्धे पुनः साधकप्रहण्योदेव प्रकृष्टं साधकमिति विज्ञायत इति प्रश्चः। वाक्तायां घोष इति । श्रयमाशयः—कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्याय एत-

भोजनिमिति कृदन्तेन सह समासिनिवृत्तेरेव फलत्वात् । तस्मादिह 'षष्ठी शेषे' इति सूत्रेरोव षष्ठी भवखन्तरङ्गत्वादिखाहुः । श्रन्यार्थमारब्धस्यापि 'कृत्वोर्थप्रयोगे-' इति सूत्रस्य द्विरह्यो भुङ्क इत्यत्र विशेषविहितत्वात्प्रवृत्तौ बाधकं नास्तीति केचित्। इति द्वितीया।

स्वतन्त्रः कर्ता । प्रधानीभृतषात्वर्याश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् । श्राह च— 'धातुनोक्किकेये निखं कारके कर्तृतेष्यते' इति । स्याल्यादीनां वस्तुतः स्वातन्त्र्याभावे-ऽपि स्थाली पचित काष्ठानि पचन्तीत्यादिप्रयोगोऽपि साधुरेवेति ध्वनयिति—विवित्ति-तोऽर्थ इति । साधकतमं करण्म् । प्रकृष्टिति । यद्यापारानन्तरं फलनिष्पत्ति-स्तर्प्रकृष्टम् । उक्कं च— 'कियायाः फलनिष्पत्तिर्यद्यापारावनन्तरम् । विवद्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम् '। विवद्यत इत्यनेन स्थाल्यादीनामपि करणत्वमस्तीति स्वितम् । श्राह च— 'वस्तुतस्तदनिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम् । स्थाल्या पच्यत इत्येष विवत्त्वा दश्यते यतः, इति । श्रयं भावः—कारक्तवं तद्याप्यकर्तृत्वादिष्ट्कं च वस्तुविशेषे विशेषणविशेष्यभाववन्न नियतम् , किंतु वैवित्तकम् । न हि 'गीः सर्व त्स्त्रादन्यत्र न प्रवर्तत इति ज्ञापनार्थं तमञ्ज्ञहर्गम् । श्रम्यथा 'श्राधारोऽधिकरणम्' इत्यत्र श्रम्वर्थमहासंज्ञाबलादेवाधारलामे पुनस्तद्ग्रह्गसामध्यात् सर्वावयवव्याप्त्या य श्राधारः सोऽधिकरणमित्यर्थः स्यात् । एवं च तिलेषु तैलं दिन सर्पिरित्यादावेव स्यात् , गङ्गायां घोषः, कूपे गर्गकुलमित्यादौ न स्यात् । श्रतस्तमञ्ज्रहणमिति भाष्ये स्पष्टम् । श्रत्र यद्वक्षव्यं तद् 'श्राधारोऽधिकरणम्' 'सप्तम्यधिकरणे च' इत्यत्र वच्यते ।

प्रति गौरेव न त कंचित प्रखगौः' इतिवद्धिशेषणं सर्व प्रति विशेषणमेवेति वक्तं शक्यम् । तथा च कयाचिद्धातुव्यक्ता उपस्थापितेऽर्थे किं कर्त्रादिकमिति प्रश्ने 'प्रकत-धातुन्यत्तयुपात्तन्यापाराश्रयतया विविद्यतः कर्ता, न्यापारन्यधिकरराफलाश्रयः कर्म, कर्तकर्मद्वारकसंबन्धेन व्यापारस्य फलस्य वा त्राश्रयोऽधिकरणम्' इति स्थितम्। पच्यर्थो व्यापारश्चानेकथा । एवं च पचेरिधश्रयरातराङ्गलावपनैधोपकर्षराहितात्पर्यकत्वे तदाश्रयो देवदत्तः कर्ता. ज्वलनतात्पर्यकत्वे एधाः कर्तारः, तराडुलधारसादिपरत्वे स्थाली कर्त्री. अवयवावयविभावादिपरत्वे तराङ्खलाः कर्तारः। स्थाल्या पचतीस्रत्र तृतीयोपात्त-व्यापाराश्रयोऽपि स्थाली करणमेव न त कर्जी, देवदत्तादिव्यापारस्येव तद्धातपात्तत्वात तथा श्रादिखादिभ्यामुपात्तेऽर्थे प्रयोज्यः कर्ता, तस्मिन्नेवार्थे भन्नयतिनोपात्ते प्रयोज्यः कर्म, ऋधिपूर्वैः शीङादिभिरुपात्तेऽर्थे आधारः कर्म, केवलैरुपात्ते अधिकर्णामित्यादि ज्ञेयम् । एतेन ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वे कर्तृकर्मिवरोध इति केषांचिदुक्तिः परास्ता । यद्धा-तूपात्तिकयायां यदा यस्य स्वातन्त्रयं विवद्यते तदा तत्क्रियायां स कर्ता, यदुपात्तया कर्तः क्रियया यदा त्राप्तुमिष्टतमत्वेन यद्विवच्यते तदा तत् कारकं तिकयायां कर्मेखेवं शब्दिवशिषोपाधिकस्य कर्तृत्वादेः प्रत्यत्ते उक्तिसंभवाभावात् । यत्तु केचित्परसमवेतिकया-जन्यफलशालित्वं कर्मत्वं चेद् वृद्धात्पर्शं पततीत्यादौ स्वसमवेत्रिक्षयाजन्यविभागादि-फलशालिनि कर्तर्यतिन्याप्त्यभावेऽप्यपादानेऽतिन्याप्तिः स्यादेव । श्रतश्च धात्वर्थताव-च्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वमिखेवाभ्युपगन्तव्यम् । एवं च सति प्रामं गच्छतीखादि-प्रकर्मकेषु गमनजन्यसंयोगादाविष्टातुरोधेन धात्वर्थतावच्छेदकत्वेऽभ्युपगतेऽपि वृत्तात्पर्शे ीत्यायकर्मकेषु पतनादिजन्यविभागादौ तदवच्छेदकत्वाकल्पनान्नापादानेऽतिव्याप्तिः, प्रामं गच्छतीत्यादौ कर्तर्यतिन्याप्तिः, संयोगादिफलजनकीभृतधात्वर्थस्य परसमवे-विशेषगात्कर्मत्वेनाभिभतं यत्तद्भिन्नस्य परशब्देनात्र विविद्यतत्वादित्याहुः, तद्ये-प्रत्युक्तम् , प्रामं गमयति देवदत्तमित्यादौ गन्तर्यव्यातेः । ग्रिजर्थप्रेरगाजन्यप्रयो-यापारे गमनादौ धात्वर्थतावच्छेदकत्वाभावात् । तत्त्वाभ्युपगमे तु देवदत्तेन पाच-तात्यादौ प्रयोज्यकर्तर्यतिन्याप्तेः । 'गतिबुद्धि-' इत्यादिशालाभ्युपगमं विना कचित् योज्यकर्तरि कर्मत्वं कवितु कर्तृत्वमिति निर्धारियितुमशक्यत्वात् । 'हृकोरन्यतर

४६१ कर्त्रकरण्योस्तृतीया। (२-३-१८) ग्रनभिष्टिते कर्तरे करणे च तृतीया स्यात्। रामेण बाणेन हतो वाली। 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' (वा १४६६)।

कर्तृकरणयोस्तृतीया । 'श्रनभिहिते' इत्यधिकारादाह—श्रानभिहित इति । रामेणेति । रामकर्तृकबाणकरणकहिंसाकियाविषयो वालीत्यर्थः । प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानमिति । तृतीयाया इति शेषः । उपपदविभक्षिरियम् । यथायोगं सर्व-

स्याम' इति शास्त्रमन्तरेण हारयति कारयति वा कटं भृत्येन मृत्यमित्यत्र वैकल्पिककर्म-त्वस्य दुरुपपादत्वाच । एतादृशेषु वैयाकर्गोक्सैव निर्वाह इति चेत् . तर्हि 'आकडा-रादेका संज्ञा या पराऽनवकाशा च, इत्युक्तत्वाश्विरवकाशया ऋपादानसंज्ञया सावका-शायाः कर्मसंज्ञाया बाधान्नोक्वातिव्याप्तिरिति किमनेन घात्वर्थतावच्छेदकेत्यादिपरिश्रमेण। स्यादेतत- 'त्रात्मानमात्मना वेत्सि सजस्यात्मानमात्मना' इत्यादित्रयोगाः कथं संग-च्छन्ते. एकस्यैव वस्तुनो युगपदेकियानिरूपितकर्तृत्वकर्मत्वादेरसंभवात . परया कर्त्र-संज्ञया कर्मकर्णादिसंज्ञाया बाधात् । नैष दोषः । ऋहंकारायपाधिभेदेनात्मनोऽपि भेदमाश्रित्य 'श्रात्मानमात्मना हन्ति' इत्यादिश्रयोगस्याकरे समर्थितत्वात् । नत् 'साधकं करराम' इत्येवास्त्र. कारकाधिकारादिह कारकिमति वर्तते, साधकं कारकं हि पर्यायः, तथा चोभयोपादानेन प्रकर्षो लभ्यत इत्याशयेन प्रच्छति—तमन्यहारां किमिति। इतरस्त कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्याय एतत्सूत्रादन्यत्र न प्रवर्तत इति ज्ञापनाय तमब्य-हरामित्याशयेन ज्ञापनफलमुदाहरति—गङ्गायां घोष इति । उक्षजापनानङ्गीकोर त्विद्वाधिकरणसंज्ञा न स्यात् । तिलेख तैलं दथनि सर्पिरित्यादौ मुख्याधारे तस्याश्वरि-तार्थत्वादिति भावः । श्रत्र व्याचख्युः--यदा च तीरधर्म श्राधारत्वं सामीप्यात् प्रवाहे उपचर्यते तदेदं प्रयोजनम् , यदा तु गङ्गाशन्द एव तीरे वर्तते तदा तु न प्रयोजनम् , तीरस्य मुख्याधारत्वात् । तत्राद्यपचे विभक्तिर्लाचिणिकी द्वितीये त प्रकृतिर्लाचिणिकी-लादि । रामेणेति । यद्यपि विभक्तयुपस्थितानां कारकाणां कियां प्रति विशेषणतैव, तथापि कृदुपस्थितानां विशेष्यतैव । 'सत्त्वप्रधानानि नामानि'इत्युक्तेः । धातूपस्थाप्ययोः फल्ववापारयोर्हन्यत इत्यादिकर्माख्यातसमभिव्याहारे विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासा-भावेऽपि हत इत्यादिकर्मकृत्समभिन्याहारे न्यत्यासोऽस्त्येव । तथा च रामनिष्ठो यो व्यापारो धनुराकर्षणादिस्तद्विषयीभूतो यो बाणव्यापारः शरीरभेदनादिस्तत्साध्यप्राण-वियोगाश्रयो वालीति वाक्यार्थः । वालिनं हन्ति, वाली हन्यत इत्यादौ त वालिनिष्ठः प्राणिवयोगानुकूलो यः शरीरभेदनादिर्बाणव्यापारस्तद्विषयको रामनिष्ठधनुराकर्षणादि-व्यापार इत्यर्थी बोध्यः। अत्रेदमवधेयम--'फलव्यापारयोघीतुराश्रये त तिकः स्मृतः। फले प्रधानं व्यापारस्तिक्यस्त विशेषणाम्'। इह धातुः स्मृत इत्यन्वयः। वाचकत्वे- विभक्त्यपवादः । प्रकृत्या चारुरिति । संवन्धस्तृतीयार्थः । प्रकृतिः स्वभावः, तत्संविध्चास्त्ववानित्यर्थः। यदा तु स्वभावेनैवायमिम्हूणो न त्वलंकारादिनेति करणान्तरव्युदासाय प्रकृतेः करणात्वं विवच्यते तदा 'कतृकरणयोः-' इत्येव सिद्धमिति भाष्यम् । प्रायेण याक्षिक इति । प्रायशब्दो बहुलवाची । बहुलाचारसंविध्याक्षिकत्ववानित्यर्थः । संबन्धस्य ज्ञाप्यज्ञापकभावः । बहुलेन त्र्याचारेण हेतुना ज्ञाप्य-याज्ञिकत्ववानित्यर्थे तु 'इत्यंभूतलज्ञ्चणे ' इत्येव सिद्धम् । बहुलेन त्र्याचारेण संपन्ध-याज्ञिकत्ववानित्यर्थे तु करणात्वादेव सिद्धमिति भाष्यम् । गोत्रेण गार्ग्य इति । गोत्र-मस्य गार्ग्य इत्यर्थः । स्रत्र प्रथमा प्राप्ता । गोत्रेण हेतुना ज्ञाप्यगार्ग्यत्ववानित्यर्थे तु 'इत्यंभूतलज्ञ्चणे' इत्येव सिद्धम् इति भाष्यम् । समेनैति । विषमेणैतिति । क्रियाविश्यण्योतत् । समं विषमं च गमनं-करोतीत्यर्थः । कर्मणि द्वितीया प्राप्ता । समेन

नेति शेषः । 'त्राश्रये तु तिङः' इत्यत्र विभक्तिविपरिणामेन स्मृता इति संबध्यते । बाचकत्वेनेति पूर्ववत् । तिब इत्युपलत्तराम् ,द्वितीयातृतीयादीनामपि केषांचिदाश्रयमात्रार्थ-कत्वात । नन्वेवमाधारार्थकत्वे द्वितीयानृतीयासप्तमीनां सांकर्य रुपत् । मैवम् . निरूप-कभेदेनाधारभेदात् फलनिरूपित आधारभेदो द्वितीयार्थः । व्यापारनिरूपितस्त तती-र्याधः । स्वाश्रयद्वारा व्यापारनिरूपितः फलनिरूपितश्च सप्तम्यर्थ इति ह्यभ्यपगम्यते । फले प्रधानमिति । एतच प्रायिकम् । कर्मकृत्समिनव्याहारे तु व्यत्यासोऽस्त्येवेत्युक्त-त्वात । 'हर्रि भजति देवदत्तः' इत्यादौ तु व्यापारस्य प्राधान्यमस्त्येव । प्रकृतिप्रत्य-यार्थयोर्हर्याधारयोदेवदत्ततिङ्वाच्याधारयोश्वाभेद इह संसर्गः । तथा च हर्याधारिका का प्रीतिस्तदनुकुल एकदेवदत्ताधारको वर्तमानो व्यापार इति वाक्यार्थः। न चाधार- वाच्येति मन्तव्यम् , तिश्वष्ठधर्मस्याधारत्वस्य वाच्यतावच्छेदकत्वापत्त्याऽतिगौर-च । 'कर्मिए। द्वितीया' इत्यादिसूत्रस्वरसभङ्गापत्तेश्व । श्रत एव भाष्यकारोऽप्याह— कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम्' इति । श्रनभिहिते किम् . हरिः ..रोति । पाचकः, कर्तरि एवुल् । शाब्दिकः, 'शब्ददर्दुरं करोति' इति ठक् । कृतं विश्वं येन कृतविश्वः, विश्वकर्मककृत्याश्रय इत्यर्थः। जीवन्त्यनेन जीवनः। कर्गो ल्युट । प्रकृत्यादिभ्य इति । श्राकृतिगणोऽयम् । तेन 'नाम्ना सुतीच्णश्विरितेन दान्तः' इत्यादि सिद्धम् । चारुरिति । श्रभिरूप इत्यर्थः । कियाया श्रश्रवणात कर्त-करणयोरभावात् षष्ठीह प्राप्ता । एतच गम्यमानकरोतिकियाकरणत्वात्सिद्धम् । करणा-न्तरव्यदासाय हि प्रकृतेरेव करणत्वं विविद्यतम् । स्वभावेनायमभिरूपः कृतो न त्वलं-कारादिनेत्यर्थात । प्रायेण याश्चिक इति । एतदपि गम्यमानज्ञानकियां प्रति करगा- भान्यं ऋीगाति । स

धान्यं क्रीणाति । सुखेन-दुःखेन वा यातीत्यादि । ५६२ दिचः कर्म च । (१-४-४३) दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्, चात्करणसंज्ञम् । अजैरज्ञा-न्वा दीव्यति । ५६३ त्रापवर्गे तृतीया । (२-३-६) श्रपवर्गः फलप्राप्तिः,

त्वात्सद्धम् । श्राचारादिबाहुल्येन याज्ञिकोऽयमिति जनैज्ञीयत इत्यर्थात् । गोत्रेण गार्थ इति । गार्थोऽस्य गोत्रमिल्यर्थः । प्रथमात्र प्राप्ता, गोत्रेणाहं गार्थ इति ज्ञाये इत्यर्थादि हिपि तृतीया सिद्धा । समेनैतीत्यादि । सममेतीत्याय्थे समविषमाभ्यां कमिण द्वितीया प्राप्ता । इहापि तृतीया सिद्धा, पथोऽपि गमने करणत्वाभ्युपगमात् । द्विद्रो- ऐनेति । द्वयोर्दोण्याेः समाहारो द्विद्रोणम् । पात्रादित्वात्वीत्वाभावः । द्रोणद्वयसंब- विधान्यमित्यर्थः । इह षष्ठी प्राप्ता । द्विद्रोणप्रिमितधान्यार्थे मृल्ये द्विद्रोण्याव्यः, तस्य च कियां प्रति करणत्वमितीहापि तृतीया सिद्धेति दिक् । चादिति । करण्याव्याच्यां परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम् ३ हर्युत्तरस्त्रम्यान्यतरस्यांप्रहणापकर्ष- ऐपिक्यणे संप्रदानमन्यतरस्याम् । हेन मनसा दीव्यतीति मनसादेव इत्यत्र कर्मण्यले करणे तृतीया चोभयं युगपत्सिष्यति । 'मनसः संज्ञायाम्' इत्यल्य । किंच श्रचौर्देवयते देवदत्तो यज्ञदत्तेनत्यत्र सकर्मकत्वाद् श्राणिकर्तुणौं 'गतियुद्धि–' इत्यनेच कर्मत्वं न । 'श्रणावकर्मकात्–' इति परस्मेपदमपि न भवति । नतु कर्मकरण- संज्ञासमावेशस्य मनसादेव इत्यत्र क्रतार्थत्वाद्वान्दीव्यतीत्यत्र परत्वानृतीयेव स्यात्र तु द्वितीयेति चेत् , श्रत्राहुः—कार्यकालपत्ते 'कर्मणि द्वितीया' इत्यत्र यदस्योपस्थानं तस्यानवकाशत्वाद् द्वितीयेति । स्यादेतत्—दीव्यन्यते श्रचा इत्यत्राभिहितेऽपि कर्मणि तस्यानवकाशत्वाद् द्वितीयेति । स्यादेतत्—दीव्यन्यते श्रचा इत्यत्राभिहितेऽपि कर्मणि

तस्यां बोत्यायां कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात् । श्रह्ण क्रोरोन वा श्रनुवाकोऽधीतः । श्रपवर्गे किस्-मासमधीतो नायातः । ४६४ सहयुक्के-ऽप्रधाने । (२-३-१६) सहार्थेन युक्नेऽप्रधाने तृतीया स्यात् । पुत्रेण सहा-गतः पिता । एवं साकंसार्थसमंयोगेऽपि। विनापि तद्योगं तृतीया। 'वृद्धो यूना-' (स् १३१) इत्यादिनिर्देशात् ४६४ येनाङ्गविकारः । (२-३-२०)

त्रप्रवर्गः फलप्राप्तिरिति। कालाध्वनोरिति। त्राने 'कालाध्वनोः-' इति द्वितीयाया अवमपवाद इति स्चितम्। अद्विति । अि कोशे वा निरन्तरम् अनुवाकोऽध्ययनेन गृहीत इत्यर्थः। नायात इति । न गृहीत इत्यर्थः। सहयुक्ते। 'पृथिवनानानिभः' इतिवत् सहेनेत्येव सिद्धे युक्तप्रह्गं सहार्थकशब्दानां साकमित्यादीनामिष
प्रह्णार्थमित्याह—सहार्थेनेति । प्रेत्रेणिति । पितुरत्रागमनिकयासंबन्धः शाब्दः,
पुत्रस्य तु तत्साहित्यगम्य आर्थिक इति तस्याप्राधान्यम् । यद्यप्यागमनिकयाकर्तृत्वादेव पुत्रात् तृतीया सिद्धा तथापि पुत्रेण सह स्थूल इत्याधेवास्य मुख्योदाहरणम्
इति भाष्ये स्पष्टम् । अर्थप्रहणस्य प्रयोजनमाह—एवं साकमिति । नतु 'पुत्रेणागतः पिता' इत्यत्र सहादिशब्दामावात् कथं तृतीयत्यत् आह—चिनापीति । 'युद्धो
यूना तक्षत्त्रणस्येत्-' इति स्त्रे सहादिशब्दामावेऽपि तदर्थावगमेऽपि तृतीयानिर्देशदर्शनादित्यर्थः। येनाङ्गविकारः । अङ्गान्यस्य सन्तीत्यङ्गं शरीरम् । अर्शयाध्यः ।
तस्य विकार इति विग्रहः । येनेत्यनेन प्रकृत्यर्थभूतमङ्गं परामुश्यते । नहाविकृतेन
अङ्गेन अङ्गिनो विकारः संभवति, तदाह—येनाङ्गेनेत्यादिना । अद्गणा काण्
इति । काण्शब्दः काण्तववित वर्तते । संबन्धस्तृतीयार्थः । स च काण्तवेऽन्वेति,

करण्यतस्यानिभधानातृतीया स्यात् । तथा देवना अत्ता इत्यत्र त्युटा करण्यवस्याभिधानेषि कर्मणोऽनिभधानाद् द्वितीया स्यात् । मैनम् , एकैन ह्यत्र शक्तिः संज्ञाद्वययोगिनी, तथा नैकस्यां शक्ताविभिद्दितायामन्यस्या अप्यभिधानादुभयत्राप्यभिधानमेन, न त्वनिभिद्दितत्वम् । सहस्युक्त इति । 'सहेनाप्रधाने' इत्येव वाच्ये युक्तप्रह्णादर्थन् प्रह्णिमित्याह—सहार्थेनित । सहार्थकशब्देन सहसाकंसार्धमित्यादिनत्यर्थः । पुत्रेन्यिति । पितुरेनागमनिक्तयासंबन्धः शाब्दः, पुत्रस्य त्वार्थं इत्येतावतैन तस्याऽप्राधान्यमुच्यते । अप्रधानप्रहृणं त्यक्तुं शक्यम् । न चैनं पितुरिप तृतीयापितः, तत्र प्रातिपिद्कार्थमात्रे अन्तरक्रत्वात्प्रथमोपपत्तः । न च यत्र प्रथमा न प्राप्नोति पुत्रेरण सह पितुरागमनित्यादौ तत्र प्रधानात् पितुरिप तृतीया स्यादतस्तद्वाराणायाप्रधानप्रहृणामावश्यकिमिति वाच्यम् । कारकविभक्तेर्वतीयस्त्वात् 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति षष्ठपा एव तत्र प्रवृत्तीरिति दिक् । येनाक्तेर्विती । येनिति सर्वनान्ना प्रकृत्यर्थभृतोऽवयय एव

येनाङ्गेन विकृतेनाङ्गिनो विकारो जन्यते ततः तृतीया स्यात् । श्रच्या काणः । श्रचिसम्बन्धिकाय्यविशिष्ट इसर्थः । श्रङ्गविकारः किम्-श्रचि काय्यमस्य । प्रद्दि इत्थंभूतलक्त्यो । (२-३-२१) कञ्चित्रकारं प्राप्तस्य जन्यो तृतीया स्यात् । जटाभिस्तापसः । जटाङ्गाप्यतापसत्वविशिष्ट इसर्थः । ५६७ संज्ञो- ऽन्यतरस्यां कर्मिण् । (२-३-३२) संपूर्वस्य जानातेः कर्मिण् तृतीया वा स्यात् । पित्रा पितरं वा संजानीते । ५६८ हेतौ । (२-३-२३) हेत्वर्थे

तदाह—ग्रक्तिसंबन्धीति । संबन्धश्च विकारप्रयुक्तत्वरूपः । श्रक्तिविकारप्रयुक्तकाण-त्ववानिति यावत् । यद्यपि एकमित् विकलं कारामित्युच्यते। तथाप्यवयवधर्मस्य शरीरे तदवच्छित्रात्मनि न्यवहारो निरूढः । द्वौ विप्रावितिवद् श्रद्योति पदस्य प्रयोगः सम-र्थः । इत्थंभतलज्ञे । अयं प्रकार इत्थम् , तं भूतः प्राप्त इत्थंभूतः । 'भू प्राप्तौ' इति चौरादिकाद 'श्राष्ट्रषाद्वा' इति शिजभावे गत्यर्थाकर्मक-' इत्यादिना कर्तरि क्तः । । प्रकारविशेषं प्राप्तस्य ज्ञापक लचगं ज्ञापकम् कंचित्प्रकारमिति । जटाभिस्तापस इति । तपः श्रस्यास्तीति तापसः । 'तप-स्सहसाभ्यां विनीनी' 'ऋगा च' इति मत्वर्थीयः ऋगप्रत्ययः । तापसत्ववति वर्तते । लच्यलचरामावस्त्रतीयार्थः, तदाह--जटाङ्गाप्येति। न च ज्ञाने कररात्वादेव तृतीया सिद्धेति वाच्यम् , करणत्वाविवद्मायां लद्ध्यलद्मणभावमात्रविवद्मायां तृतीयार्थत्वात् । संबोऽन्यतरस्यां कर्मणि। संपूर्वस्य ज्ञाधातोरनुकरणात् षष्ट्येकवचनं 'संज्ञ' इति तदाह—संपूर्वस्य जानातेरिति । द्वितीयापवादोऽयं तृतीयाविकल्पः। संजानीत इति । सम्यग् जानीत इत्यर्थः । 'संप्रतिभ्यामनाध्याने' इत्यात्मनेपदम् । हेतौ । हेत्वर्थे इति । हेतुरिह कारणपर्यायो लौकिक एव विवक्तितः, न तु 'तत्प्रयोजको

गृष्ठाते, संनिधानात् । स चार्थादिकृत एव । न ह्यविकृतेनावयवेन शरीरस्य विकारः संमवित, तदेतदाह—येनाक्षेन विकृतेनिति । श्रिक्षिन इति । स्त्रेऽङ्गशब्दः श्रश्रेश्रायजन्त इति भावः । जटानामित्यंभूतज्ञज्ञ्यस्वमुपपादयित—जटाङ्गाप्येति । जटाभिर्ज्ञाप्यं वनापसत्वं तिद्विशिष्ट इत्यर्थः । संङ्गो । 'ज्ञा श्रववोधने' इत्यय्मेव गृष्ठाते न तु 'जनी प्रादुर्भिवे' इति, तस्याकर्मकत्वात् । इसः प्राग्मागस्य ज्ञ इत्यस्य 'श्रव्लोपोऽनः' इत्यल्लोपेन निष्पन्नतया लाज्जियिकत्वाच्चेत्याशयेनाह—जानातेरिति । संजानीत इति । 'संप्रतिभ्यामनाध्याने' इति तङ् । कृद्योगे परत्वात् 'कर्तृकर्मग्रोः-' इति षष्ठयेव, पितुः संजाता । श्राध्याने तु पित्रा पितरं वा संजानाति । हरदत्तस्त्वाह—श्राध्याने तु परत्वात् 'श्रवीगर्थ—' इति षष्ठी मातुः संजानातीति । तच । तत्र शेषा- विकारादिति मनोरमायां स्थितम् । हेती । हेत्रिह लौकिकः फलसाधनीभूतो गृष्ठाते

तृतीया स्थात् । द्रव्यादिसाधारणं निव्यापारसाधारणं च हेतुत्वम् । करण्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च । द्रग्डेन घटः । पुगयेन दृष्टो हरिः । फल-मपीह हेतुः । श्रध्ययनेन वसति। 'गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्षौ प्रयोजिका'।

हेतुश्च' इति कृत्रिमः, तस्य चकारेण कर्तृसंज्ञाया श्रिप सत्त्वेन कर्तृतृतीयथैव सिद्धेः। नत हेतोरपि करणात्वादेव तृतीया सिद्धेत्याशङ्कय हेतुत्वकरणात्वयोभेदमाह-द्ववयादि-साधारणमिति । श्रादिना गुणकियासंग्रहः । द्रव्यं गुणं कियां च प्रति यजनकं तत्र सर्वत्र विद्यमानिमत्यर्थः । निर्व्यापारसाधारणं चेति । द्वारीभूतन्यापारवित तद्रहिते च विद्यमानं चेत्यर्थः । एवं च द्रव्यगुराक्रियात्मककार्यत्रयनिरूपितं निव्योपार-स्वयापारवृत्ति च यत् तद्धेत्रत्विमति फलति । करणत्वं त्यिति । क्रियाजनकमात्र-वृत्ति व्यापारवद्वति च यत् तदेव कर्णात्वमित्यर्थः । एवं च हेतुत्वकर्णात्वयोः भेदा-दन्यतरेगा श्रन्यतरस्य नान्यथासिद्धिरिति भावः । तत्र द्रव्यं प्रति हेतुसदाहरति— दरांडेन घट इति । दराडहेतुको घट इत्यर्थः । दरांडे व्यापारसत्त्वेऽपि कियाजन-कत्वाभावान कर्यात्विमिति भावः । कियां प्रति हेतुमुदाहरति —पुर्येन दृष्टो हरि-रिति । यागादिना स्वर्गादिफले जननीये यदवान्तरव्यापारभूतमपूर्वे तत् पुरायमित्य-च्यते । तस्य इरिदरीनजनकत्वेऽपि निन्यीपारत्वाश्व करणत्वमिति भावः । गुर्गा प्रति हेतुत्वे तु पुरुयेन ब्रह्मवर्चसिम्लायुदाहार्यम् । नतु ऋध्ययनेन वसतीत्यत्र कथं ततीया। श्रम्ययनस्य गुरुकुलवासं प्रति हेतुत्वाभावात् , प्रत्युत श्रम्ययनस्य वाससाध्यत्वादित्यत श्राह-फलमपीह हेतुरिति । श्रध्ययनं यद्यपि वासफलं तथापि वासं प्रति हेतुरिप भवति । इष्टसाधनताज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुतया श्रध्ययनस्य फलस्य स्वज्ञानद्वारा वासजनकत्वात् । यदा त्वध्ययने फले एतादृशं हेतुत्वमविविद्यत्वा श्रध्ययनार्थमेव वासो विवद्यते, तदा चतुर्थ्येव भवति-श्रध्ययनाय वसतीति । एतच प्रकृतसूत्रे कैयटे स्पष्टम् । नतु श्रलं श्रमेण इत्यत्र कार्यस्य कस्यचिदप्यश्रवणात् करंणात्वहेतुत्वयोर-संभवात् कथं तृतीयेत्यत आह-गम्यमानाऽपीति । न केवलं श्रूयमारौव किया विभक्तौ प्रयोजिका, किं तु गम्यमानापीत्यर्थः । कर्गातृतीयैवेयमित्यभिष्रत्याह---

न तु 'तत्प्रयोजको हेतुश्च' इति कृत्रिमः । तस्य चकारेण कर्तृसंज्ञाविधानात् कर्तृत्वादेव तृतीयासिद्धरत त्राह—हेत्वर्ध इत्यादि । नजु लौकिकहेतोरि करण्यत्वादेव तृतीयासिद्धौ किमनेनत्याराङ्क्य हेतुत्वकरण्यत्वयोभेंदमाह—द्रव्यादीति । त्र्यादिशब्देन गुण्णिक्रये प्राह्मे । द्रव्यगुण्णिक्रयानिरूपितं निव्यापारसव्यापारश्चित्तं च यत् तद्धतुत्व-मित्यर्थः । करण्तं त्विति । क्रियामात्रनिरूपितं व्यापारवद्शति च यत् तत्करण्यामात्रमित्यर्थः । करण्तं त्विति । क्रियामात्रनिरूपितं व्यापारवद्शति च यत् तत्करण्यामात्रमित्यर्थः । प्रकृषेति भावः । उक्षं

## श्चलं श्रमेण । श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः । इह साधनक्रियां प्रति श्रमः करणम् ।

त्रालं श्रमेशेति । ऊषरचेत्रं परिष्कुर्वाणं प्रति इदं वाक्यं प्रवृत्तम् । त्रत्र त्रालमिति नत्रयें निषेधे वर्तते । 'त्रालं भूषणपर्याप्तिशक्विवारणवाचकम्' इत्यमरः । साध्यमित्य-ध्याहारलभ्यम् , तदाह—श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थे इति । सद्यः खेदाधाय-कत्वात् साधने व्याप्टतिरेव श्रम इत्युपचर्यते । नन्वेवमपि साधनीयस्य बीह्यादिफलस्य कियारूपत्वाभावात् क्यं श्रमस्य तत्र करणत्वमित्यत त्र्याह—इहेति । साध्यमित्यत्र

च-- 'द्रव्यादिविषयो हेतः कारकं नियतिक्रयम् । श्रनाश्रिते तु व्यापारे निमित्तं हेतु-रिष्यते ' इति द्रव्यविषये हेतुत्वमुदाहरति—द्रग्डेन घट इति । दर्ग्डहेतुको घट इत्यर्थः । स्रत्र हि न्यापारोऽस्त्र वा मास्तु, साज्ञात् कियान्वयित्वाभावात् करणात्वं नास्तीति भावः । कियाविषये उदाहररामाह—पुरायेन **दृष्ट इति ।** पुरायश**्देनेह** परमापूर्वमुच्यते, तस्य च हरिदर्शनरूपिकयान्वियत्वसंभवेऽपि व्यापारवत्त्वाभावान्न करणत्विमिति भावः । यदा त यागादिकमेव पुरायशब्देन विवद्यते. तदा तस्य व्यापारवत्त्वमस्त्येवेति 'कर्तृकर्रायोः-' इत्येनेनैव तृतीया सिद्धा । गुणविषये तु पुर्येन गौरवर्ण इत्यायुदाहार्यम् । जटाभिस्तापस इत्यादौ तु लच्यलच्च्याभावविवचायां हेतु-त्वाविवज्ञारादेनेनाप्राप्ता तृतीयेति 'इत्यंभूतत्तज्ञारो' इत्यार्व्यमित्याहः । अत्र केचि-दुत्प्रेच्चन्ते-इन्यादिसाधारणत्वाद् हेतुत्वस्य 'हेतौ' इत्यनेनैव बाणेन हत इत्यादि-प्रयोगसिद्धेः 'कर्तृकरणयो:-' इति सूत्रे करणप्रहणं त्यक्तुं शक्यम् , करणसंज्ञा तु श्रानश्यकी 'करणाधिकरणयोश्र' इत्याद्यथिमिति । श्रन्ये तु क्रियासाधकतमं यत् तद्यापारवत्त्वेन विविद्यातं चेत् करणाम्, नो चेद्भेतुः । द्रव्यसाधकतमस्य दराडादेस्त व्यापारवत्त्वेऽपि हेतुत्वमेव । एवं च रामेण बाग्रेन हत इत्यादौ हनने बाग्रादिनिमित्त-मित्येतावदेव यदा विवच्यते, तदा 'हेतौ' इत्यनेनैव तृतीया । 'बाएव्यापारसाध्यप्राए-वियोगाश्रयः' इत्येवं न्यापाराविष्टत्वेन विवन्तायां तु हेतुत्वाविवन्तराह्यात् 'कर्तृकररायोः-' इति करणे तृतीया त्रारच्येत्याहुः । फलमपीति । एतच 'प्रत्ययः' इति सूत्रे कैयटे स्पष्टम् । ऋध्ययनेनेति । तादर्थ्यविवज्ञायां चतुर्ध्यपि भवतीति चतुर्ध्या सहेयं तृतीया विकल्प्यते । श्रध्ययनाय वसति । श्रत्र केचित् परिष्कुर्वन्ति-श्रध्ययनेन वसतीत्यत्र दराङहेतुको घट इतिवदध्ययनहेतुको निवास इत्यर्थस्वीकारेऽप्ययं विशेषः । श्राध्ययमस्य फलेन सहाभेदः संसर्गः. उपकारकत्वेन सह निरूपकता । ततश्र 'फला-भिन्नाध्ययननिरूपितोपकारकत्वाश्रयनिवसनानुकूलो व्यापारः' इत्यर्थः । 'दराडेन घटः' इत्यत्र तु दरण्डिनिष्ठोपकारकत्वनिरूपितोपकार्यत्वाश्रयो घट इत्यर्थः । उपकार्यं हि साध्यम् , फलमपि तदेवेति । गम्यमानापीति । अपिशब्देन श्रूयमाण्किया समुची- शतेन शतेन वत्सान् पाययति पयः। शतेन परिच्छिचेत्यर्थः। 'श्रशिष्टन्यवहारे दाखाः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया' (वा ४०४०)।दास्या संयच्छिते कामुकः। धर्म्ये तु भार्याये संयच्छिति।

४६६ कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम् । (१-४-३२) दानस्य

प्रकृतिभूतो यो धातुस्तदर्थः साधनिकया उत्पत्त्यात्मिका तां प्रतीखर्थः । एतेन श्रमस्य साधनिकयायाश्चामेद इति निरस्तम् ,श्रमशब्देन बीह्यायुत्पत्त्यनुकूलकर्षणादिव्यापारस्य, 'साधनिकयां प्रति' इत्यनेन बीह्यायुत्पत्तेश्च विवित्तिततात् । 'गम्यमानापि किया विभक्कौ प्रयोजिका' इत्यत्र उदाहरणान्तरमाह—शतेनिति । वीप्सायां द्विवेचनम् । एकैकेन शतेन संख्यया वत्सान् पाययतीति प्रतीयमानार्थः । तत्र वत्सिनष्ठशतसंख्यायाः पायने करणत्वाभावात् परिच्छिद्येति गम्यते । एकैकशतसंख्यया वत्सान् परिच्छिद्ये तद्यिकन्वत्सेभ्यो व्यावर्खे पाययतीत्वर्थः । तथा च शतसंख्यायाः परिच्छिदं प्रति करणत्विमिति भावः । श्रशिष्टिति । इदं च 'दाणश्च सा चेचतुर्थ्यथे' इत्यनेन ज्ञाप्यत इति पदव्यवस्थायां वद्यते । वैदिकमार्गानुयायिनः शिष्टाः, वेदमार्गादेपेता श्रशिष्टाः, तेषां व्यवद्यायां वद्यते । विदिकमार्गानुयायिनः शिष्टाः, वेदमार्गादेपेता श्रशिष्टाः, तेषां व्यवद्यायां वद्यते । विदिकमार्गानुयायिनः शिष्टाः, वेदमार्गादेपेता श्रशिष्टाः, तेषां व्यवद्यायां वद्यते । विदिकमार्गानुयायिनः शिष्टाः, वेदमार्गादेपेता श्रशिष्टाः, तेषां व्यवद्यायां वद्यते । व्याप्य संयच्छिते कामुक इति । दास्य कामुकः प्रयच्छतीत्यर्थः । कामुक इत्यनेन रखर्थमिति गम्यते । दास्यं रितः धर्मशास्त्रनिषद्धत्वादशिष्टव्यवहार इति मादः । श्रशिष्टपदप्रयोजनमाह—धर्ये त्विति । धर्मादनपेत इत्यति । धर्मादनपेत इत्यति । धर्मादनपेत इति तति पाठस्तु स्राम एव । इति ततीयाविमक्किः ।

श्रथ चतुर्थीविभक्तिः । कर्मणा यमि । कर्मसंक्रन गवादिद्रव्येण यमिनेतेत शेषित्वेनाध्यवस्यति स संप्रदानिमद्यर्थः । शेषित्वं भोकतृत्वम् । संप्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानिमद्यर्थाः । ततश्च कस्याः कियायाः कर्मणेत्याकाङ्ज्ञायां दानस्येति गम्यते, तदाह—दानस्येत्यादिना । देयद्रव्योद्देश्यं संप्रदानिमिति फलितम् ।

यते। न केवलं श्रूयमाणैव किया विभक्तौ प्रयोजिका, किं तु गम्यमानापीति भावः। साधनेति। साध्यमित्यत्र प्रकृतिभूतो यो धातुस्तदर्थं प्रतीति भावः। स्रिशिष्टेति। एतच 'दाग्यश्च सा चेचतुर्थ्यं' इत्योन ज्ञाप्यत इति मनोरमायां स्थितम्। केचिदिह परिष्कुर्वन्ति—'श्रशिष्टव्यवहार इत्यंशो वाचिनक एव, श्रन्यांशस्तु ज्ञापकसिद्धः' इति । दास्या संयच्छत इति । 'दाग्यश्च सा चेत्-' इति तङ्। 'पाघ्राध्मा-' इति यच्छा-देशः। कामुक इति । 'लषपतपद-' इत्यादिना कमेरुकत्र्। इति तृतीया। कमिगा। महासंज्ञाकरग्रम-वर्थसंज्ञाविधानार्थम् । "सम्यक् प्रदीयतेऽस्म तत्संप्रदानमिति। श्रत

कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानसंज्ञः स्यात् । १७० चतुर्थी संप्रदाने (२-३-१३) विप्राय गां ददाति । श्रनभिहित इत्येव । दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः । 'कियया

दानस्थेति किम् १ पयो नयति देवदत्तस्य । स्रत्र देवदत्तस्य पयोनयनोद्देरवत्वेऽपि न संप्रदानत्वम् , पयसो दानकर्मत्वाभावात् । चतुर्थी संप्रदाने । विप्रायेति । विप्र-मुद्दिस्य गां ददातीत्वर्थः । स्रानिमिहित इत्येवेति । स्रतुवर्तत एवेलर्थः । दानीयो विप्र इति । दानोद्देश्य इल्यर्थः । 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इति बहुलप्रहणात् संप्रदाने

एवाह—दानस्येति । दानिकयाकर्मणा कर्ता यमभिशैति-संबधाति संबन्धमीप्सिति वा तत कारकं संप्रदानसंज्ञकमित्यर्थः । तेन 'श्रजां नयति श्रामम्' 'हस्तं निदयाति वृत्ते' इत्यादौ नातिप्रसङ्गः । दानं चापुनर्प्रहरागय स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पाद-नम । श्रत एव रजकस्य वस्त्रं ददातीत्यादौ न भवति, तत्र हि ददातिर्भोक्तः - एतच वृत्तिमतम् । भाष्यमते तु नान्वर्थतायामाप्रहः, 'खरिडकोपाध्यायः शिष्याय चेपेटां ददाति' इत्यादित्रयोगात । रजकस्य ददातीति प्रयोगस्त शेषत्वविवचायां भविष्यति । न चैवमजां नयति त्रामिमत्यादावतिप्रसङ्गः शङ्कयः, त्र्राजां प्रति त्रामस्य शेषित्वामा-वात् । यमभित्रैतीत्युक्तया हि यमिति निर्दिष्टस्य शेषित्वं कर्मग्रश्च शेषत्वं लभ्यते. गां प्रति त विप्रस्य शेषित्वमस्तीति भवति तस्य संप्रदानसंज्ञा । त्रत्रत्र त्राभि प्र एतीखेत-त्पदत्रयम् , न त् समासः । 'उदात्तवता गतिमता च तिङा गतेः समासो वक्रव्यः' इति वार्तिकस्य छन्दोविषयत्वादिति हरदत्तः । भाषाविषयत्वे तु 'यत् प्रकुरुते' इत्यादौ समा-सत्वात्सोरुत्पत्तिः स्यात् । लिङ्गसर्वनामनपुंसकतामभ्यपेख 'स्वमोर्नपुंसकात्' इति लुकि कृतेऽपि 'हस्बो नपुंसके-' इति हस्वः स्यात् , यत् प्रकुर्वीरिश्वस्त्र तु नलोपः स्यात् , तस्मादक्कवार्तिकस्य छन्दोविषयत्वं युक्तमेव । दानीय इति । बाहुलकात्संप्रदाने अनी-यर । क्रिययति । कियायाः कृत्रिमकर्मत्वाभावात् तया श्रभिष्रेयमाणस्य स्त्रेण संज्ञा न प्राप्नोतीति वचनम् । 'एतच कियार्थोपपदस्य च कर्मारा स्थानिनः' इत्यनेन सिद्धम्। 'पत्ने शेते' इत्यादौ पतिमनुकूलयितुं शेत इत्याद्यर्थाभ्यूपगमे बाधकाभावात् । भाष्यका-रमते त 'कर्मणा यमभित्रैति-' इति स्त्रेणैव सिद्धम् ।'संदर्शनप्रार्थनाध्यवसायैराप्यमा-नत्वात् कियापि कृत्रिमं कर्म' इति तैरुकत्वात् । नचैवमपि ददातिकर्मत्वाभावात् 'कियया यमभिप्रैति-' इत्येतद्वचनं कर्तव्यमेवेति वाच्यम् , भाष्ये अन्वर्थसंज्ञात्वास्वीका-रात् । नन्वेवं कटं करोति, श्रोदनं पचतीलादाविष संप्रदानत्वप्रसङ्गस्तथा च वचनद्वय-बलात कर्मसंत्रदानयोः पर्यायत्वे कटाय करोतीत्याद्यनिष्टप्रयोगोऽपि स्यादिति चेत् श्रत्राहु:-पत्ये शेते इत्यकर्मकस्थले सावकाशायाः संप्रदानसंज्ञाया निरम्काशया कर्म-संजया बाधितत्वाचीवानिष्टप्रसिक्तः । न चैवं 'गल्यर्थकर्मिशा द्वितीयाचत्रथ्यीं-' इति यमभित्रैति सोऽपि संप्रदानम्' (वा १०८४)। पत्ये शेते । तं कर्मणः करण-संज्ञा संप्रदानस्य चकर्मसंज्ञा'(वा १०८६) पशुना रुद्धं यजते। पशुं रुद्धाय ददाती-त्यर्थः। ४७१ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। (१-४-६३) रुच्यर्थानां धात्नां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः संप्रदानं स्यात्। हृत्ये रोचते भक्षिः। श्रन्यकर्तृकोऽभिजाषो रुचिः।

श्रनीयर । तेन कृता संप्रदानस्य विष्रस्याभिद्दितत्वान्न चतुर्थीति भावः । नतु दानिक्रया-कमों हेश्यस्येव संप्रदानत्वे 'पत्ये शेते' इत्यत्र ऋकर्मकरायनिकयो हेश्यस्य पत्यः कथं संप्रदान-त्वमित्याशङ्कायां 'क्रियामहरणमपि कर्तव्यम्' इति वार्तिकं प्रवृत्तम् । तदेतदर्थतः संगृह्णात-क्रियया यमिति । क्रियोद्देश्यमपि संप्रदानमिति यावत् । पत्ये शेत इति । पति-महिश्य शेत इत्यर्थः । नन्वेवमिप श्रोदनं पचतीत्यादाविप संप्रदानत्वप्रसङ्घः । न च कर्मसंज्ञाविधिवैयर्थ्यं शङ्कथम् , त्र्यत एव तत्र कर्मत्वसंप्रदानत्वयोर्विकल्पोपपत्तेरिति चेत . न-पत्ये शेते इत्यकर्मकस्थले सावकाराध्याः संप्रदानसंज्ञायाः सकर्मकस्थले कर्मसंज्ञया बाधात । तथा च श्रकर्मकिकयोद्देश्यमपि संप्रदानमिति फलतीति भावः । कर्मणः करणसंक्षा संप्रदानस्य च कर्मसंक्षेति । वार्तिकमिदम् । एकस्मिन् वाक्ये कर्मगाः संप्रदानस्य च समवाये सतीति शेषः। यजधात्विषयमेवेदमित्यभिष्रेत्योदाहरति-पश्चना रुद्धं यजत इति । श्रत्र यजधातुर्दानार्थक इसमित्रेसाह—पश्चं रुद्धाय ददातीत्यर्थे इति । इदं वार्तिकं छान्दसमेवेति कैयटः । रुच्यर्थानाम् । रुच्य-र्थानां धातुनामिति । 'रुच दीप्ताविभग्रीतौ च' । दीप्तिरिह न रुच्यर्थः, प्रीयमाण इति विरोधात । तथा च प्रीतिजननार्थानामिल्यर्थः । प्रीयमाण इति । समवायेन प्रीत्माश्रय इत्यर्थः । हरये रोचते भक्तिरिति । भक्तः स्वविषयां प्रीतिं हरौ जन-यतीत्यर्थः । भक्तिगतन्यापारप्रयोज्यप्रीत्याश्रयत्वाद्धरेः कर्मत्वं प्राप्तम् , तदपवादोऽयम् । नन्वेवं सति हरिभेक्तिमभिलषतीत्यत्रापि भक्तेः प्रीतिविषयत्वात् संप्रदानत्वं स्यादिलात श्राह—श्रन्यकर्तकोऽभिलाषो रुचिरिति । समवायेन प्रीत्याश्रयापेच्चया यदन्यतः

सूत्रमावश्यकमेवेति तत्प्रखाख्यानं भाष्यस्यं न संगच्छत इति वाच्यम् , भाष्ये तत्प्रत्याख्यानस्य प्रौढिवादमात्रत्वादिति दिक् । स्यादेतत्—दानस्य तदर्थत्वानाद्य्ये चतुर्थी
सिद्धैव किमनया संप्रदानसंज्ञ्या । मैवम् । दानिकयार्थं हि संप्रदानं न तु दानिकया
तद्थी । कारकाणां कियार्थत्वात् । कर्मणः करण्संकेत्यादि । छान्दसमेतत् ।
अत्रत्येवं छुब्व्यत्ययेन सिद्धत्वादिति प्रत्याख्यायते । रुच्यर्थानाम् । रुचिरर्थो
येषां ते रुच्यर्थास्तेषाम् । प्रीयमाण इति । 'प्रीञ् तर्पणे' अस्मात् कर्मणि लद् ।
हर्ये रोचत इति । हरिं प्रीणयतीत्यर्थः । कर्मसंज्ञायां प्राप्तायां वचनम् । ययपि
विचर्दीताविप पद्यते, तथापीह दीप्तिने विवक्तित्याह—अन्यकर्तृकोऽमिलाष

इरिनिष्टप्रीतेर्भिक्तः कर्त्री । प्रीयमागः किम्-देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। ५७२ स्त्राघद्वङ्स्थाशपां क्षीप्स्यमानः । (१-४-३४) एषां प्रयोगे बोधयितु-मिष्टः संप्रदानं स्यात् । गोपी स्मरात्कृष्णाय श्वावते द्वते तिष्ठते शपते वा।

तत्कर्तृकाभिलाषो रुचधात्वर्थः । प्रीत्याश्रयकर्तृकः किश्चिद्विषयक इच्छाविशेषोऽभिलाषः। तथा च अभिलषते रुच्यर्थकत्वाभावाच तद्योगे संप्रदानत्वम् । प्रकृते च प्रीत्याश्रयो हरिः, तद्येत्त्वया यद् अन्यद् भक्तिः, तत्कर्तृकैव प्रीतिरिति रुच्यर्थयोगः । निन्वह भक्तेः संप्रदानत्वं कृतो न स्यात् । विषयतासंबन्धेन भक्तरिप प्रीत्याश्रयत्वादित्यत श्राह—हरिनिष्ठ**प्रीतेर्भक्तिः कत्रीति । ह**रेरेव समवायसंबन्धेन प्रीलाश्रयतया प्रीयमास्त्वाद् भक्तेः कर्र्या उक्तरीत्या प्रीयमास्त्वाभावाच न संप्रदानत्वमिति भावः । भिक्तर्हिर प्रीणाति प्रीणयतीत्यादौ तु न भक्तेः संप्रदानत्वप्रसिक्तः, तिङा श्रभिहितत्वात् समवायेन प्रीत्याश्रयत्वाभावाच । नापि हरेः, प्रीयमाण इति कर्मणि शानच्प्रयोगबलेन प्रीधातुयोगे रुच्यर्थानामित्यस्याप्रसक्तेर्विज्ञानात् , श्रन्यथा प्रीधातुकर्मणः संप्रदानत्वे कर्मणि शानचो दौर्लभ्यात् । मोद्कः पथीति । अत्र पथः प्रीयमास्तवाभावात्र संप्रदान-त्वमिति भावः । श्लाघद्धङ् । 'श्लाष्ट करथने' 'इङ् अपनयने' 'ष्ठा गतिनिवृत्तौ' 'शप उपालम्भे' एषां द्वन्द्वः । शपामित्यनन्तरं प्रयोगे इत्यध्याहार्यम् । श्वाघादीनां स्तुत्यादिना बोधनमर्थः, ज्ञीप्स्यमान इति लिङ्गात् । ज्ञापनवाचिनो ज्ञपेः सन्नन्तात् कर्मणि शानच् , तदाह—एषां प्रयोग इत्यादिना।गोपी समरादिति।मन्मथ-पीडावशाद् गोपी त्रात्मस्तुत्या विरहवेदनां कृष्णं बोधयतीत्यर्थः । कृष्णस्यैव स्तुत्यत्वे तु द्वितीयैनेत्याहुः। द्वृते इति । सपत्न्यपनयनेन स्वाशयं कृष्णां बोधयतीत्यर्थः । तिष्ठत इति । गन्तव्यमित्युक्तेऽपि स्थित्या स्वाशयं कृष्णां बोधयतीत्यर्थः। 'प्रकाश-नस्थेयाख्ययोश्व' इत्यात्मनेपदम् । शुपत इति । उपात्तम्भेन स्वाशयं कृष्णां बोधयती-

इति । त्रत एव 'श्रादित्यो रोचते दिन्तु' इत्यत्र दीप्त्यर्थे संज्ञा न भवति । हरिनि-ष्ट्रप्रीतेरिति । एतेन श्रन्यकर्तृकत्विमद् प्रीत्याश्रयान्यकर्तृकत्विमत्युकं भवति । मोदकः पथीति। देवदत्तस्यैव प्रीयमाणत्वं न तु पथ इति न तस्य संप्रदानत्वम्, प्रीयमाणपदा-भावे तु पथोऽपि स्यादिति भावः । ऋग्रघहुङ् । 'श्वाष्ट कत्यने', 'हुङ् श्रपनयने', 'द्या गतिनिवृत्तौ', 'शप उपालम्मे' । कृष्णाय स्ताधित इति । कृष्णं स्तौतीत्यर्थः। कर्मत्वे प्राप्ते वचनमिदम् । अन्ये त्वाहुः—कृष्णाय आत्मानं परं वा श्वाच्यं कथयती-त्यर्थ इति । श्रस्मिस्तु पन्ने शेषषष्ठयां प्राप्तायां वचनम् । हृत इति । सपत्नीभ्यः कृष्णं हवाना तमेवार्थं कृष्णं बोधयतीलर्थः । यस्य कस्यचिद् हति बोधयतीति वा । तिष्ठत इति । स्थिता स्वाभिप्रायं कृष्णं बोधयतीत्यर्थः । 'प्रकाशनस्थेयात्व्य- क्षीप्स्यमानः किम्-देवदत्ताय छाघते पथि। ५७३ घोरेरुत्तमर्गाः । (१-४-३५) धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्गा उक्तसंज्ञः स्यात् । भक्ताय धारयति मोचं हरिः । उत्तमर्गाः किम्-देवद्रत्ताय शतं धारयति ग्रामे । ५७४ स्पृहेरीप्स्तितः । (१-४-३६) स्पृह्वयतेः प्रयोगे हष्टः संप्रदानं स्यात् । पुष्पेम्यः स्पृह्यति । ईप्सितः किम्-पुष्पेभ्यो वने स्पृह्यति । ईप्सितमात्रे ह्यं संज्ञा । प्रकर्षविवचायां तु परत्वास्कर्म-

त्यर्थः । धारेरुत्तमर्णः । धारेरित्यनन्तरं प्रयोगे इत्यध्याहार्यम् । 'पृङ् श्रवस्थाने' इत्यस्य हेतुमण्यन्तस्य धारेरिति निर्देशः, तदाह—धारयतेरित्यादिना । श्रत्यस्वामिकं द्रव्यं नियतकाले पुनर्पण्युद्धया गृहीतम् ऋण्णमित्युच्यते । तत्र ऋण्णस्य प्रहीता श्रधमर्णः, ऋण्णस्यापिता धनस्वामी उत्तमर्णः। प्रतिमासमर्शोतिभागादिग्रद्धपा उत्तमम् श्रिकतां प्राप्तम् ऋण् वस्येति विष्रहः । भक्तायेति । भक्कसंबन्धी यो मोज्ञः श्रपिरिमतिनत्यसुख्विरेषः, तं धारयतीत्यर्थः । धरते मोज्ञः, श्रवतिष्ठत इत्यर्थः । तं प्ररयति, धारयति, श्रवस्थापयतीति यावत् । पूजयन् हि भक्तस्तुलसीदलादिद्रव्यं प्रयच्छित, तच गृहज् तुष्टो हरिस्तत्प्रत्तद्वयं मोज्ञदानेन निष्क्रीणाति । तदाहुः पौराणिकाः—'तोयं वा पत्रं वा यद्वा किश्चित् समर्पितं भक्त्या । तदृणं मत्वा देवो निःश्रयसमेव निष्क्रयं मनुते ।' इत्यादि । तथाचात्र भक्तस्य ऋण्यदातृत्वेन उत्तमर्णत्वात् संप्रदानत्वं संबन्धपष्ठयपवादः । स्पृहेरीप्सितः । 'स्पृह ईप्सायाम्' चुरादावदन्तः । ततः स्वार्थे णिचि श्रक्षोपस्य स्थानिवत्वाद् लघूपधर्णाभावे स्पृहिशब्दात् षष्ट्येकवचनम् । प्रयोगे इत्यचाहार्यम् , तदाह—स्पृहयतीत्यि । उभयं त्वष्यते, तत्राह—ईप्सितमात्र इति । यदा

योश्व' इति तल्। शापत इति । उपालम्भेन स्वाभिप्रायं कृष्णं बोधयतीत्वर्थः । 'शप उपालम्भे' इत्यतस्तल् । धारेकत्तमण्ंः।' 'शृष् श्रवस्थाने'। हेतुमराययन्तः । उत्तमण्ं धनस्वामी । खर्तेःकः, ऋराम् । 'श्रयं प्रामाधमरायें 'इत्यत्र व्यवहारिवशिषोपलक्ताणार्थमाधमरायें प्रह्मामिति व्याख्यानादुत्तमर्गेऽपि निष्ठानत्वं भवित । धरमादेव निपातनादत्र बहुनीहौ निष्ठा न्तस्य परनिपातो बोध्यः । भक्कायेत्यादि । इह भक्क उत्तमण्ं हिरिरधमर्गः । धृकोऽकर्मकत्वादणौ कर्तुमीत्त्वस्य णौ कर्मत्वम् । शतं धारयित प्राम इति । परत्वादिहाधिकरणसंज्ञा भविष्यतीति चेदुत्तमर्गेऽपि तिह हेदुसंज्ञा स्यादिति हरदत्तः । ततश्चोत्तमर्गाप्रवहणामावे हेतुसंज्ञाया इवाधिकरणसंज्ञाया अध्ययमपवादः स्यात्तद्वारणायोत्तमर्गाप्रहण्मिति भावः । एवं च कृतेऽप्युत्तमर्ण्यव्याप्त्रक्षोक्तको हेतुश्च इति हेतुसंज्ञायां प्राप्तायां तद्वाधनार्थमिदं संप्रदानसंज्ञावचनिति निष्कर्षमाहुः । मनोरमायां तु षष्ट्यां प्राप्तायां तद्वाधनार्थमिदं संप्रदानसंज्ञावचनिति निष्कर्षमाहुः । मनोरमायां तु षष्टयां प्राप्तायामिदं वचनिति स्थितम् । स्पृहेरीिष्सतः । 'स्पृह ईप्सायाम्' चुरादावदन्तः,

संज्ञा, पुष्पाणि स्पृह्ववि । ४७४ क्रुधद्भृहेर्ष्यास्यार्थानां यं प्रति कोपः । (१-४-३७) क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्रसंज्ञः स्यात् । हरये क्रुध्यति, द्रुद्यति, इंद्यति, अस्यति वा । यं प्रति कोपः किस्-भार्यामीर्ष्यति । मैनामन्यो द्रान्तीदिति । क्रोधोऽमर्षः । द्रोहोऽपकारः । ईर्स्या स्रमा । अस्या

त्वीप्सितत्वस्थापि न विवज्ञा, किं तु विषयतामात्रविवज्ञा, तदा पुष्पाणां स्पृहयतीति साधु । 'कुमार्थ इव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च' इत्यादिदर्शनात् । वाक्यपदीये तु स्पृहयतियोगे कर्मसंज्ञायाः शेषषष्ठ्याश्चायसपवाद इति स्थितम् । हेलाराजोऽप्येवम् । तन्मते पुष्पाणां स्पृहयति पुष्पाणां स्पृहयतीत्याद्यसाध्वेवत्यन्यत्र विस्ततः । कुध्वद्वह । कुध्यद्यभिनामिति । 'कुध क्रोधे' 'हुह दोहे ' स्यन्विकरणौ । 'ईर्ष्य ईष्यीयाम्' शिब्वकरणः । 'अस्व उपतापे' कराड्वादिः । एषामर्या एवार्या येषामिति विश्रहः । हर्स्य कुध्यतीति । रावणादिरिति शेषः । हरिविषयकं कोपं करोतीत्यर्थः । घातेच्छान्समनियतिवित्वत्वतिविशेषः कोपः । अकर्मकत्वात् षष्ठी प्राप्ता । अपकारो दुःखजिकक्ष किया । धात्वर्योपसंप्रहादकर्मकः । ईर्ष्यतीति । ईर्ष्या असहनम् । हर्रि कोपान्न सहत किया । धात्वर्योपसंप्रहादकर्मकः । इर्ष्यतीति । ईर्ष्या असहनम् । हर्रि कोपान्न सहत इत्यर्थः । कर्मणि द्वितीया प्राप्ता । अस्यति विति । अस्या गुर्णेषु दोषारोपः । यथाविहितकर्माचोर दम्भादिकृतत्वारोपणम् । इह कोपाद् हर्रि दुर्गुणं मन्यत इत्यर्थः । मैनामिति । एनां भार्यामन्यो न परयेद् इत्यतदर्थं भार्यागुर्णेषु दोषारोपणं करोती-

तन स्पृह्यतीत्यत्र लघूपधगुणो न । परत्वादिति । तेन 'परस्परेण स्पृह्णीयशोनमम्' 'स्पृह्णीयगुणैर्महात्मिः' इत्यादौ कर्मणयनीयर् सिष्यति । शेषत्विवन्न्नायां तु 'कुमार्थ इव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृह्यित च' इत्यत्र पष्ठयपि सिष्यतीति हरदत्ता-दयः। वाक्यपदीय-हेलाराजीयप्रन्थयोस्तु स्पृह्यितयोगे कर्मसंज्ञायाः शेषषष्ठ्याश्च वाधिकेयं संप्रदानसंज्ञेति स्थितम् । युक्तं चैतत्—'कियया यमिभवैति—' इत्यन्तैवेष्ट-सिद्धः 'स्पृह्रेरीप्सितः' इत्येत्स्त्रस्य हरदत्तादिमते वैयर्ध्यप्रसङ्गात् । तस्मद्वाक्यपदीया-दिप्रन्थायुरोधेन 'परस्परेण स्पृह्यपीयशोमम्' इत्यादौ 'दानीयो विप्रः' इतिवद् बाहुल् कात्संप्रदाने व्यन्यय् इति व्याख्येयम् । 'कुमार्य इव कान्तस्य' इत्यत् तु त्रस्यन्तित्ये तद्र्यत्या कृतार्थस्य कान्तस्यिति षष्टयन्तस्य विमक्तिविपरिणामेन कान्ताय स्पृह्यतीति व्याख्येयमिति केचित् । सुधद्वहु । 'कुध कोधे' 'द्वह जिषांसायाम्' 'ईर्घ्य ईषी-याम्' 'त्रस्यतिः कर्ण्वादियगन्तः' एषामर्थ इवार्यो येषां तेषां धातूनामित्यर्थः । द्वोहोऽपकार इति । 'दुह द्रोहे' इति पाठाभिप्रायेग्रोकं जिषांसा द्रोह एवेत्यर्थतो-इनुभाषणं वा । स्रक्तमेति । परसंपत्त्यसहनमित्यर्थः । कुधद्वहोरकर्मकत्वात्त्योगे षष्ठी

गुखेषु दोषाविष्कः गुम् । द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । श्रतो विशेषणं सामान्येन 'यं प्रति कोपः' इति । ५७६ कुधदुहोरुपसृष्टयोः कर्म (१-४-३८) सोपसर्गयोरनयोर्थोने यं प्रति कोपः तत्कारकं कर्मसंज्ञं स्थात् । क्र्रमिक्कुष्यति श्रभिदृद्धाति । ५७७ राधीच्योर्थस्य विप्रश्नः । (१-४-३६) एतयोः कारकं संप्रदानं स्थात् , यदीयो विविधः प्रश्नः क्रियते । क्रष्णाय राध्यति ईचते वा । पृष्टो गर्नः श्रुभाशुभं पर्याबोच्यतीत्यर्थः । ५७८ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः

स्यर्थः । नात्र भार्यां प्रति कोपः, किन्तु परेगा दृश्यमानां तां न सहत इत्येव विविद्यात-मिति बोध्यम् । एवं च कोधदोहेर्ष्यासूयानां कोपमूलकत्व एवेदमिति भाष्ये स्थितम । तथा च कुप्यति कस्मैचिदित्याद्यसाध्वेव, कोपस्य कोपमूलकत्वाभावात कुधार्थकत्वा-भावाच । प्ररूढकोप एव हि कोधः, 'नहाकुपितः कुध्यति' इति भाष्यात्। कुधद्रहोः। उपसृष्टयोरित्येतद् न्याच्छे—सोपसर्गयोरिति । पूर्वस्त्रापवादोऽयम् । हरेः क्रोध-द्रोहोहेश्यत्वाभावात 'क्रियया यमभिप्रैति-' इति संप्रदानत्वस्य न प्रसिक्तः । नापि ताद-र्थ्यचतुर्थ्याः । कुषदुहोरकर्मकत्वाद् न हरेः कर्मत्वम् । श्रतः शेषषष्ट्यां प्राप्तायां वाच-निकं कर्मत्वम् । राधीच्योः । यदीय इति । यद्विषयक इत्यर्थः । विप्रश्न इत्येतद्या-चष्टे—विविधः प्रश्न इति । कृष्णाय राध्यति ईत्तते वा । प्रष्टो गर्ग इति । गर्गो नाम ज्योतिरशास्त्रविद् ऋषिविशेषः, स कृष्णाय राध्यति ईत्तते वेस्य-न्त्रवः । 'राघ संसिद्धौ' 'ईच्च दर्शने' । इह तु प्रश्नविषयशुभाशुभपर्यालोचनमर्थः, यस्य विप्रश्न इति लिज्ञात् , तदाह—शुभाशुभं पर्यालोचयतीत्यर्थ इति । श्रत्र शुभस्याशुभस्य च प्रश्नविषयस्य धात्वर्थोपसंप्रहादकर्मकावेतौ । श्रत एव राध्यतीति श्यन्तुपपदाते । श्रन्यथा 'राधोऽकर्मकात्-' इति नियमात् श्यन् न स्थात् । एवं च किं कृष्णास्य शुभमशुभं वेति पृष्टो गर्गः कृष्णाविषयकं शुभाशुभं पर्यालोचयतीखर्थः। कृष्णास्य संप्रदानत्वं षष्ट्यपवादः । प्रत्याङ्भ्याम् । प्रखाङ्भ्यामिति दिग्योगे

प्राप्ता । अन्ययोस्तु सकर्मकत्वाद् द्वितीया श्राप्ता । ननु चित्तदोषार्थानामिखेवास्तु किं कोघादीनां विशिष्योपादानेनेति चेत् , अत्राहुः—द्वेषादावितप्रसङ्गवारणाय विशिष्योपादानम् । तेन 'योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः' इत्यत्र चतुर्थी न भवति । तत्र ह्यन-भिनन्दनं द्विषरर्थः । अत एवाचेतनेष्विष द्विषधातुः प्रयुज्यते-श्रीषधं द्वेष्टीति । कोपप्रभवा एवेति । कथं तिर्हि 'कुप्यसि कस्मैचित्' इति । न हि कोपः कोपप्रभवः । अत्र व्याचक्युः—कुपिरत्र द्रोहार्थं इति । पत्ये शेत इतिवत् 'क्रियया वम्-' इत्येव सिद्धः कुषहृहोर्प्रहणं चिन्त्यप्रयोजनमित्यादुः । राधीच्योः । 'राध संसिद्धी' 'ईन्त दर्शने'। अनकोस्तिवह श्रुभाशुभपर्यालोचनमर्थः, तच प्रश्नपूर्वकिमित्या-

पूर्वस्य कर्ता । (१-४-४०) म्राभ्यां परस्य श्र्योतेर्योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य ब्यापारस्य कर्ता संप्रदानं स्थात् । विष्राय गां प्रतिश्वयोति म्राश्ययोति वा । विष्रेय मझं देहीति प्रवर्तितस्तं प्रतिजानीत इत्यर्थः । ५७६ त्रानुप्रतिगृण्श्य । (१-४-४१) म्राभ्यां गृयातेः कारकं पूर्वव्यापारस्य कर्तृभूतमुक्रसंत्रं स्यात् । होत्रे- ऽनुगृयाति प्रतिगृयाति वा । होता प्रथमं शंसति, तमध्वर्युः शोल्साहयतीत्यर्थः ।

पश्चमी । परस्येखध्याहार्यं श्रुव इखस्य विशेषग्राम् । 'श्रु श्रवग्रो' । इह तु प्रेरग्णापूर्वका-भ्युपगमे वर्तते । पूर्वशब्दः प्रेरणात्मकव्यापारं परामृशति, तदाह—ग्राभ्यामित्या-दिना । पूर्वस्थेत्यस्य व्याख्यानम्-प्रवर्तनारूपस्येति । प्रेरगारूपस्येत्यर्थः । प्रत्याङ्भ्यामित्यनेन समुदिताभ्यां परस्येति नार्थो विविज्ञतः, किन्तु प्रत्येकमेव तयो-निमित्तत्वम् , श्रन्यथा 'श्रभिनिविशश्व' इतिवत् 'प्रत्याङ्श्रुवः' इत्येव ब्रूयादित्यभि-प्रेत्योदाहरति—विप्राय गां प्रतिश्रुगोति ग्राश्रुगोति वेति । त्रत्रे प्रतिपूर्वक आङ्प्रवंकश्च श्रुधातुः प्रेरणापूर्वकाभ्युपगमे वर्तते, ततश्च प्रवर्तितः प्रतिजानीत इति लभ्यते । केन प्रवर्तित इत्याकाङ्ज्ञायां विष्रः कर्तृत्वेनान्वेति । तत्र विष्रस्य प्रेरग्णाकर्तृ-त्वात् संप्रदानत्वं कर्तृतृतीयापवाद इत्यभिष्रत्याह—विप्रेगोति । महां गवादिद्रव्यं देहीति विप्रेण पृष्टः सन् देवदत्तः तुभ्यं ददामीत्यभ्युपगच्छतीति योजना । ऋनुप्रति-गृगाश्च । पूर्वस्य कर्तेत्यनुवर्तते । 'गृ शब्दे' इत्यस्य श्रान्तस्य श्चनुक्रणशब्दाद् ग्रग इति षष्ठी । श्रत्र गृधातुः शंसितृकैर्मके शंसनविषयकप्रोत्साहने वर्तते । तत्र पूर्वव्या-पारस्य शंसनस्य कर्ता संप्रदानमित्यर्थः, तदाह—आभ्यामिति। पूर्वसूत्रे प्रत्याङ्भ्या-मिति द्विवचननिर्देशबलात् प्रत्येक्सेव धातुसंबन्धावधारगात् तत्साहचर्याद् इहापि प्रत्येकमेव धातुसंबन्ध इत्यभिष्रत्योदाहरति—होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वेति। होता प्रथममिति । शंसितारं होतारम् उत्तरोत्तरशंसनविषये प्रोत्साहयतीति यार्वत् । 'श्रोऽथ मोदै व' इति प्रतिगरमन्त्रः । श्रो इति संबोधने, मोदै इति लोडुत्तम-पुरुषैकवचनम् । व इत्येवकारार्थे । हे होतः अथ त्वदीयशंसनानन्तरं तुष्याम्येवेति तदर्थः । प्रोत्साहने होतुः कर्मत्वं प्राप्तम् , पूर्वव्यापारं शंसनं प्रति कर्तृत्वाद्धोतुः संप्रदान-

शयेन विश्रणोति—पृष्टो गर्ग इति । शुभाशुभरूपयोः कर्मणोर्धात्वर्थेनोपसंप्रहाद-कर्मकावेतौ । श्रत एव राध्यतीति श्यन ,'राघोऽकर्मकाद् बृद्धावेव' इति दिवादिषु वन्त्य-माणेन गणस्त्रेगाकर्मकादेव तद्विधानात् । कृष्णसंबन्धि शुभाशुभमित्यर्थाभ्युपगमात् षष्ठ्यां प्राप्तायां वचनमिदम् । श्रनुप्रति । एण इति श्नान्तत्यानुकरणशब्दात् षष्ठी। 'प्रलाक्भ्याम्—' इति पूर्वस्त्रे द्विवचननिर्देशात् प्रलेक्मेव धातुसंबन्ध इति निर्धारिते तत्साहचर्यादिहापि प्रलेक्मेव धातुसंबन्ध इति सूचयन्नाह्—श्राभ्यां गृणातेरिति। ४८० परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम् । (१-४-४४) नियतकालं भृत्या स्त्रीकरणं परिक्रयणं तस्मिन्साधकतमं कारकं संप्रदानसंज्ञं वा स्यात् । शतेन-शताय वा परिक्रीतः । 'तादृथ्यें चतुर्थी वाच्या' (वा १४४८) । मुक्रये हिर्रे भजति। 'क्लुपि संपद्यमाने च' (वा १४४६) । मिक्रज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते

त्वम् । परिक्रयणे । नियतकालमिति । तुभ्यमेताबद्वतनं दीयते, तद् गृहल् एतावन्तं कालं त्वं मम कर्मकरो भव इत्येवं परिमितकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयण्मित्यर्थः । साधकतमित्यन्त्वर्तते, तदाह—तिस्मिन् साधकतमिति । संप्रदान्त्वामावे करणसंज्ञा । शतेनिति । सुवर्णादियतिकाले इद्वय्यशतेनेत्यर्थः । ताद्ध्यं चतुर्थी वाच्येति । 'चतुर्थी संप्रदानं' इति सूत्रभाष्ये पठितमेतत् । तस्मै इदं तदर्थम् । श्राद्धणादित्वात् ध्यम् । तदर्थम् । श्राद्धणादित्वात् ध्यम् । तत्र उपकायादित्वात् ध्यम् । तत्र उपकायादित्य चतुर्थी, भाष्ये यूपाय दात्, कुराज्ञवाय हिररयम् , इत्युदाहृतत्वादित्यभिप्रत्योदाहरति—मुक्तय इति । मुक्तयं नित्र मुक्तयं च बहुविधं जन्यत्वादि । यथा मुक्तये हिरे भजतीति, मुक्तिकंन्येति गम्यते । प्राध्यत्वं वा, ब्राह्मणाय दधीति ब्राह्मणस्योपकार्यत्वं गम्यते इत्यादि । नचैवमपि अनेनैव सिद्धं 'चतुर्थी संप्रदाने' इति सूत्रं संप्रदानसंज्ञाविधानं च व्यर्थमिति वाच्यम् , 'हरये रोचते भिक्तः' इत्यादौ 'रुच्यर्थानां प्रीयमाणः' इत्यादर्थं तदावर्यकत्वादिति भाष्ये स्पष्टम् । क्लृपि संपद्यमाने चेति । क्लुपीति सप्तमी, संपत्तः-विकारात्मना उत्पत्तिः, परिणाम इति यावत् । क्लुपिधातौ स्युज्यमाने सित् संपद्यमानेऽर्थे वर्तमानाचतुर्थी वाच्येत्यर्थः । भिक्तिरिति । ज्ञानात्मना परिणमते

होत्र इति । कर्मत्वे प्राप्ते वचनम् । परिक्रयेण् । द्रव्यदानेनात्यन्तस्वीकारः कयः, तस्य समीपं परिशब्द श्राचष्टे । श्रानियतकालात् कयणात् परिक्रयणस्य न्यूनकालत्वा-दित्याशयेनाह—नियतेति । मृत्या वेतनादिना । ताद्रथ्यं इति । तस्मै कार्याभ्यं तद्रथं कारणम्, तस्य भावस्ताद्रथ्यम् । ब्राह्मणादित्वात् व्यञ् । कृत्तिद्वितसमासेभ्यः संबन्धाः भिधानं भावश्रत्ययेन' इति सिद्धान्तात् व्यञा संबन्धोऽभिधीयते । स च संबन्धोऽनेकिवधः, न तु कार्यकारणभाव एव, तेन ब्राह्मणाय दधीत्याद्यपि सिद्धम् । ब्राह्मणस्य दध्यजन्यत्वेऽपि तत्संस्कार्यत्वात् । न चैवं दिधशब्दादिप चतुर्थां स्थादिति शङ्क्षयम्, संबन्धस्य दिनिष्ठत्वेऽपि षष्ठीविद्वशेषणादेव भवतीत्यापि षष्ठीविषय एव भवतीति सापीह् न भवति, किंतु प्रातिपदिकार्थे प्रथमेव । न चैतद्वार्तिकस्यावश्यकत्वं 'चतुर्थां संग्रदाने' इति सूत्रं व्यर्थीमिति श्रमितव्यम् , हरये रोचते इत्याद्यर्थं तस्याप्यावश्यकत्वात् । विप्राय

इस्यादि। 'उत्पातेन ज्ञापिते च' (वा १४६०)। वाताय कपिला विद्युत्। 'हितयोगे च' (वा १४६१)। ब्राह्मखाय हितम्। ५८१ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मिणि

इत्यर्थः । क्लुपीत्यर्थप्रह्णामित्यभिप्रेत्योदाहरति—संपद्यते, जायत इत्यादीति । श्रादिना परिणामत इत्यादिसंप्रहः । परिणामत्वप्रकारकबोधार्थमिदं वचनम् । श्रन्यथा तादर्थ्यचतुर्थ्येव सिद्धमित्याहुः । उत्पातेन ब्रापिते चेति । श्रप्तुभसूचक श्राक्तिको भूतविकार उत्पातः, तेन सूचितेऽर्थे विद्यमानाचतुर्थी वाच्येत्यर्थः । वाता-यिति । महावातस्य सूचिकेत्यर्थः । हितयोगे चेति । चतुर्थी वाच्येति रोषः । ब्राह्मणाय हितमिति । बाह्मणस्य सुखकृदित्यर्थः । याजनादीति रोषः । क्रियार्थ । क्रियान्य च्यां । क्रियार्थ । क्रियार्थ । क्रियार्थ । क्रियार्थ । क्रियां चर्मः । त्रमुनो विरोषण्मेतत् । उपोचारितं पदम् उपपदम् । स्थानिन इत्यि तिहरोषण्म् । स्थानं प्रसिक्ति स्थानी, तस्येति विद्यहः । श्रप्रयुज्यमानस्येति यावत् । ताहरास्य तुमुक-तस्य कर्मणि चतुर्थीति फलितम् । 'तुमुन्यवुत्तौ क्रियायां क्रियार्थायां स्थार्थायां ; इति तुमु-तस्य कर्मणि चतुर्थीति फलितम् । 'तुमुन्यवुत्तौ क्रियायां क्रियार्थायाम्' इति तुमु-

गामित्यत्रापि तादर्थ्यचतुर्थ्याः प्राप्तिर्नास्तीति प्रागेबोक्कत्वाचेति दिक् । क्लूपीति । संपदादित्वाद् भावे किपि तदन्तात्सप्तमी। संपत्तिरिहाभूतप्रादुर्भावः,क्लुप्यर्थकधातुप्रयोगे यः संपद्यते तत्र चतुर्थी, विकारवाचिकाचतुर्थीलर्थः । स हि संपद्यते-प्रादुर्भवति । तदु-दाहरति—भक्रिकानायति । ज्ञानात्मना परिणामत इत्यर्थः । प्रकृतिविकृत्योभेद-विवज्ञायां विकृतिवाचकाचतुर्था । त्रभेदविवज्ञायां त परत्वात प्रथमैव 'भिक्तर्जानं कल्पते' । यदा त 'जनिकर्तः-' इति भक्करपादानत्वं विवच्यते, तदापि ज्ञानस्याभिहित-कर्त्त्वात् प्रथमेव 'भक्तिर्ज्ञानं कल्पते' । क्लुपील्यर्थग्रहरामित्यारायेनाह—संपद्यत इत्यादि । यद्यपि तादथ्ये चतुथ्येव भक्तिर्ज्ञानायेत्यादिप्रयोगाः सिध्यन्ति, तथापि परिगामत्वप्रकारकबोधार्थिमदं वचनमिलाहुः । उत्पातेनेति । प्रागानां ग्राभाश्यभ-सूचको भूतविकार उत्पातः, तेन ज्ञापितेऽर्थे वर्तमानाचतुर्थी वाच्येखर्थः । वातायति । वातस्य ज्ञापिकेल्यथः । हितेति । चतुर्थीसमासविधानाज्ज्ञापकादेतल्लव्धमिति भावः । एवं सुखयोगेऽपि चतुर्थी बोध्या । कियार्थोपपद । किया अर्थः प्रयोजनं यस्याः सा कियार्था, सा किया उपपदं यस्य । यद्यपि कियाया उपपदत्वं न संभवति, तथापीह स्ववाचकशब्दद्वारा तद्बोध्यम् । क्रियाफलकं क्रियानाचकमित्यर्थः । क्रियानाचकस्यापि धातोरुपोचारितपदरूपोपपदत्वं यदापि न संभवति स्रितेङन्तस्यैव पदत्वात् . तथापीह कियावचकप्रकृतिकमित्यर्थो विविद्यतः, तादशमुपपदं यस्य तुमुन्नन्तस्य तस्य कर्मणि चतर्थी भवतीति निष्कृष्टोऽर्थः । 'तुमन्एवंलौ कियायाम-' इति सत्रमहिन्ना कियार्थक- स्थानिनः । (२-३-१४) क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुक्य-मानस्य तुम्रुनः कर्मणि चतुर्थी स्थात् । फलेम्यो याति । फलान्याहर्तुं यातीत्यर्थः । नमस्कुर्मो नृसिंहाय । नृसिंहमनुकूलियतुमित्यर्थः । एवं, स्वयंभुवे नमस्कृत्य' इत्यादाविष । ४८२ तुमर्थाच भाववचनात् । (२-३-१४) 'भाववचनाश्च'

न्विधमहिस्रा कियाफलकमुपपदं कियाबाच्येव लभ्यते, तदाह—कियार्था कियेति। स्थानिन इत्यस्य व्याख्यानम्—ग्रप्रयुज्यमानस्येति । फलेभ्यो यातीत्यत्र कस्य तुमुचन्तस्य प्रसिक्किरित्यत आह—फलान्याहर्तुमिति । इह फलाहरएाकियार्था यानिकया, तद्वाचके उपपदे त्राहर्तुमित्यध्याहारलभ्यतुमुचन्तार्थाहरणिकयां प्रति फलानां कर्मत्वाचतुर्थी द्वितीयापवादः । न च तादर्थ्यचतुर्थ्या गतार्थता शङ्क्या, न हि यान-किया फलार्था, किन्तु फलकर्मकाहरएाकियार्थेव, अतो न फलेभ्यस्तादर्थ्यचतुर्थीप्रसिक्कः। एवं च फलकर्मकाहरणिकयार्था यानिकयेति बोधः । उदाहरणान्तरमाह-नमस्कर्म इति । तुमुन्ननार्थाच्याहारं दर्शयति - नृसिंहमनुकूलियतुमिति । न चात्र 'नमःस्वस्ति-' इत्येव चतुर्थी सिद्धेति वाच्यम् , 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वतीयसी' इति द्वितीयापत्तः । एतत्सूचनार्थमेवेदमुदाहरगान्तरं दर्शितम् । तुमर्थाच । तुम् न्रवृत्तौ कियायां कियार्थायाम्' इति सूत्रम् । कियार्थायां कियायामुपपदभूतायां मिनव्यति काले तुमुन्रखुलौ स्तः । भोक्तुं वजति, भोजको वजित, भविष्यद्भुजि-क्रियार्थी वजितरत्रोपपदम् । अस्य तुमुनः अर्थ इवार्थी यस्य तस्मादिति विग्रहः । भावः किया, उच्यते श्रनेनेति वचनः, भावस्य वचनो भाववचनः, तस्मादिति विग्रहः। कियावाचिन इति यावत् । प्रत्ययादिति शेषः । तत्र 'श्रव्ययकृतो भावे' इति तुसुनो भाव एव विहितत्वेन तुमर्थकस्य प्रत्ययस्य भावनचनत्वे सिद्धे पुनर्भाववचनप्रहर्गं सूत्र-वेरोषपरिप्रह्णार्थमिलाह—भाववचनाश्चेति । भावे इलिधकुल ये घनादिप्रलया

ादं क्रियावाच्येन फलतीत्यारायेनाह—क्रियार्था क्रियेति । स्थानिन इत्यस्यैवार्थकथनमप्रयुज्यमानस्येति । तुमुन इति । खुलोऽप्युपलत्त्वर्णम् , फलेभ्यो यातीत्यस्य
फलान्याहारक इति विनरणे बाधकामावात् । कर्मणीति । तथा च द्वितीयापवादोऽयमिति भावः । यतु प्रसादकृता व्याख्यातम् 'अप्रयुज्यमानस्यैन कर्मणि यथा स्यात् ,
प्रयुज्यमानस्य कर्मणि माभूदिति नियमार्थं स्त्रमिति' तदसत् , अप्राप्तस्य नियमायोगात् । न चेद्द 'तादर्थ्यें—' इति प्राप्तिः शङ्कया, यानिकयायाः फलार्थत्वाभावात् । स्राह्ररणार्था हि यानिकया । स्राहरणं तु फलकर्मकिमत्यन्यदेतत् । क्रियार्थोपपदस्य किम् ,
प्रविश पिगडीम् । गृहप्रवेशनं यद्यपि भन्नग्रार्थं तथापि भन्निं प्रति कृत्रिमोपपदत्वं
नास्ति । न च तुमुनः कर्मणीत्युकृत्वाद् भन्निकर्मणि चतुर्थ्याः प्रसिक्तरेव नास्तीति

(स् ३१८०) इति स्त्रेण यो विहितस्तदृन्ताश्चतुर्थी स्वात् । यागाय याति यष्ट्रं यातीत्यर्थः ।

४८३ नमः खस्तिखाहाखधाऽलंवषडयोगाच । ( २-३-१६ ) एभियोंगे चतुर्थी खात् । हरये नमः । 'उपपदिवभक्तेः कारकविभक्तिर्वेतीयसी'

विहिताः ते कियार्थिकियायामुपपदभूतायां भविष्यति स्युरिति तदर्थः । यागाय यातीत्यायुदाहररणम् । एवं च कियार्थिकियोपपदत्वलाभार्थं तुमर्यादिति विशेषणम् । अत्र
तादर्थ्यस्य तुमुनेव षत्रा योतितत्वाद् 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इति न्यायेन तादर्थ्यन्तुर्थ्या
अप्राप्तौ प्रथमायाः प्राप्ताविदं वचनम् । तुमर्थादिति किम् १ पाकः, त्याग इत्यादौ घन्नो
'भावे' इत्यथिकारस्थत्वेऽपि न चतुर्थी । कियार्थिकयोपपदत्वाभावेन तुमर्थकत्वाभावात् ।
भाववचनादिति किम् १ पाचको वजिता पक्तुं वजतीत्यर्थः। 'तुमुन्खुलौ-' इति रवुल् ।
तस्य तुमर्थकत्वेऽपि 'भावे' इत्यथिकारे विष्यभावाच चतुर्थी । तादर्थ्यस्य रवुलैवोक्तत्वाच तादर्थ्यचतुर्थी, किं तु प्रथमैव । नमः स्वस्ति । युज्यत इति योगः, कर्मरिष्
घन् । नमस् इत्यादिभिर्युक्तादित्यर्थः । फिलतमाह--एभिर्योग इति । न च तादर्थ्यचतुर्थ्या गर्ताथत्वं शङ्क्यम् , तादर्थ्यस्य शेषत्विवन्द्यायां षष्ठीनिवारणार्थत्वात् । तादर्थ्यः
हि उपकार्योपकारकभावः, तस्य यदा संबन्धत्वेन भानं, तदा षष्ठी यथा 'गुरोरिदं
गुर्वर्थम्' इति भाष्ये स्पष्टम् । एवं च नमःस्वस्त्यादियोगे तादर्थ्यस्य शेषत्वविवन्द्याया-

प्रत्युवाहरणिमदं न संगच्छत इति वाच्यम्, सित तु 'क्रियार्थोपपदस्य' इति पदे 'तुमुन्एखुलौ क्रियायाम्—' इत्येतद्विषयकमेवदं स्त्रमिति 'तुमुनः' इति लभ्यते नान्यथेति प्रत्युवाहरणस्यासंगतत्वाभावात् । तुमर्थात् । 'अव्ययकृतो भावे' इति तुमुनो माव एव विधानात तद्र्थस्य भाववचनत्वे सिद्धं पुनर्भाववचनप्रहृणं सूत्रविशेषपरिप्रहृष्धं-मित्याह् — भाववचनाश्चेतिति । न च 'ताद्र्थ्ये' इत्येव गतार्थता शङ्क्ष्या, क्रियार्थिकयोपपदकेन 'भाववचनाश्च' इति घचा तुमुनेव ताद्र्थ्यस्य द्योतितत्वात्प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमात्राप्तावेतत्स्त्रारम्भात्। यनु प्रसादकृतोक्कम्—भाववचनादेव यथा स्थात्, पाचको व्रजतीति एत्रुलन्तान्मा भूदिति नियमार्थिमदं सुत्रमिति । तन्न, एत्रुलः कर्तृवाचकतया तुमर्थकत्वाभावेन नियमार्थत्वायोगाद् एत्रुलन्ते कर्तुः प्राधान्यात् कर्तारं प्रति च ताद्र्थ्यां भावात् , गुणीभूतत्वया पाकं प्रति ताद्र्थ्यसंभवेऽपि पाकवाचकघातोश्चतुर्थ्ययोगाच । तुमर्थात् किम् , पचनं वर्तते । भाववचनात् किम् , पाकः । त्यागः । स्रत्र वदन्ति— 'क्रियार्थोपपदस्य—' इत्यनुवर्श्य पश्चम्या विपरिण्यम्य व्याख्यां वाद्यम् । वर्णन्वनादिति त्यकतुं राक्यम् । न चैवं 'तुमर्थात्—' इत्येव वक्रव्यमिति वाच्यम् । वर्णन्वावसंभवे गौरवाश्रयणायोगादिति । वसीयसीति । हरये नम इत्यत्र तद्देशन-

(प १०३)। नमस्करोति देवान् । प्रजाभ्यः स्वस्ति । श्रप्तये स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । 'श्रलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्' (वा १४६२) । तेन दैव्येभ्यो हरिरत्नं– प्रभु:–समर्थः–शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियोगे षष्ट्यपि साधुः । 'तस्मै प्रभवति—'

मिप चतुर्थेवेत्येतदर्थमिदं सूत्रम् । नतु नमस्करोति देवानित्यत्रापि चतुर्थी स्यादित्यत त्राह--उपपदविभक्केरिति । पदान्तरयोगनिमित्तिका विभक्तिः उपपदविभक्तिः. तदपेचया कारकविभक्तिर्वलीयसीलर्थः । 'अन्तरान्तरेगान' इति सूत्रे भाष्ये पठितमिदं वचनम् । तच न्यार्यासद्धम् । कियाकारकयोहि संबन्धः अन्तरङ्गः । उपपदार्थेन तु यत्किञ्चित्कियाकारकभावमूलकः संबन्ध इति तिन्निमित्ता विभक्तिर्वहिरद्गेति कैयटः। अन्ये त उपपदविभक्तया संबन्धसामान्थमवगम्यते, विशेषावगमस्त प्रकर्गादिपर्यालोचनगा त्तभ्यः । कारकविभक्ता तु कर्मत्वादिसंबन्धविशेषो भटिखेवावगम्यत इति सा वलीय-सीत्याहः । नमस्करोति देवानिति । करशिरसंयोगादिना तोषयतीत्यर्थः । कर-शिरस्संयोगादिमात्रार्थत्वे श्रकर्मकत्वापातात् । प्रजाभ्यः स्वस्तीति । प्रजासंबन्धि कुरालमिखर्थः । अयये स्वाहेति । अग्न्युद्देश्यकं द्रव्यदानमिखर्थः । पित्रभ्यः स्बघेति । पित्रहेरयकं द्रव्यदानमिलार्थः । 'स्वं रूपं शब्दस्य-' इति खलंशब्दस्यैव प्रहृषो कुमारीणामलङ्कार इत्यवातिव्याप्तिः । किं च दैत्येभ्यो हरिरलमित्यत्रैव स्यात् . दैत्येभ्यो हरिः प्रभुरित्यादौ न स्यादित्यत आह--आलमितीति । वार्तिकमेतत् । त्रलमिलनेन पर्याप्तयर्थकराज्दानां प्रह्रणमिलर्थः । तेनेति । पर्याप्तवर्थप्रहर्णेनेत्यर्थः । इत्यादीति । त्रादिना कुमारीगामलङ्कार इत्यत्रातिव्याप्तिनिराससंत्रहः । ननु 'प्रभु-वर्भवनत्रयस्य' इत्यादौ कथं षष्ठीत्यत श्राह—प्रभ्वादियोगे षष्ठयपि साधु-

कियाद्वारा हरिनमस्कारयोः संबन्धः, ह्युद्देश्यको नमस्कार इति । एवं चोद्देशेन किया-वगतौ विलम्ब इति कारकविभक्तेर्बलीयस्त्वमिस्थेके । श्रन्ये तूपपदिवभक्तया संबन्ध-सामान्यमवगम्यते, तद्विशेषावगमस्त्वर्धप्रकरणादिपर्यालोचनाधीनः । कारकविभक्तया तु कर्मत्वादिसंबन्धविशेषो माटिखेवावगम्यत इति तस्या बलीयस्त्वमिस्याहुः । षष्ठ्य-पीति । नतु प्रभ्वादियोगे षष्ठधेवास्तु, श्रलंशब्दस्तु पर्याप्तीतरार्थक एव गृह्यतामिस्या-शक्क्ष्याह—तस्मै प्रभवतीति । न त्वां नृण्मित्यादि । नतु तृणादिवद् युष्मच्छब्दादिप पत्ते चतुर्थ्या मान्यम् । मैवम् , 'श्रनादरे' इत्यस्य कर्मविशेषण्यत्वेन श्रनादर्थोतकं यत् कर्म तत्र चतुर्थीति व्याख्यानात् । तृणं ह्यत्रानादर्थोतकं न तु युष्म-दर्थः । स्यादेतत्—त्वां तृणं मन्ये तृणाय वेत्युदाहियताम् , किमनेन नन्नः प्रयोगेण, श्रत्राहुः—'प्रकृष्टकुत्सितप्रहणं कर्तव्यम्' इति वार्तिकमस्ति, तेन यद्वाचिनश्चतुर्थी विधीयते ततो निकृष्टत्वेन यदि कुत्सा प्रतिपाद्यते, तदा चतुर्थी भवति न तु साम्य- (स् १७६१) 'स एषां आमगीः' (स् १८७८) इति निर्देशात् । तेन 'प्रसु-र्बुमूषुर्भुवनत्रयस्य' इति सिद्धम् । वषडिन्द्राय । चकारः पुनर्विधानार्थः, तेना-शीर्विवत्तायां परामपि 'चतुर्थी चाशिषि—' (स् ६३१) इति षष्टीं बाधित्वा चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो भूयात् ।

१८४ मन्यकर्मग्यनादरे विभाषा उप्राणिषु । (२-३-१७) प्राणिवर्जे मन्यतेः कर्माण चतुर्थी वा स्थात्तिरस्कारे । न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा । स्थना निर्देशात्तानादिकयोगे न । न त्वां तृणं मन्वे । 'श्रप्राणिष्वस्यपनीय नौकाकान्न-

रिति । कुत इत्यत त्राह--स एषां ग्रामगीरिति निर्देशादिति । नन्वेवं सित दैत्येभ्यः प्रभुरिति चतुर्थी न स्यात् । अलंशब्दस्तु पर्याधीतरार्थक एव भविष्यतीत्यत श्राह--तस्मै प्रभवतीति । वषडिन्दायेति । इन्होहेश्यकं हविदीनमित्यर्थः । नतु स्वस्ति गोभ्यो भूयादु इत्याशीर्वाक्ये चतुर्थ्येवेष्यते। तत्र 'चतुर्थी चाशिष्यायुष्य-' इत्यादिना परत्वात् पत्ते षष्ठीप्रसङ्ग इत्यत आह--चकारः पनविधानार्थं इति । तेनेति । पुनर्विधानसामध्येनेत्यर्थः । मन्यकर्मिण । अप्राणिष्विति च्छेदः । भन ज्ञाने' दिवादिः श्यन्विकरणः, 'मनु अवबोधने' तनादिरुविकरणः। तत्र मन्येति श्यना निर्देशाद दैवादिकस्य प्रह्णाभित्याह--मन्यतेरिति । कर्मणीति । अतो द्वितीयां बाधित्वा पत्ते चतुर्थीति सूचितम् । तिरस्कार इति । त्रनादर इत्यश्य व्याख्यान-मेतत् । 'श्रनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्किया' इत्यमरः । न त्वां त्रणमिति । हे देवदत्त त्वां तृरात्वेनापि न मन्य इत्यर्थः । नञ्जपादानादयमर्थी सभ्यते । तृराादप्य-धमत्वप्रतीतेस्तिरस्कारातिशयः फलितः । तृर्गं त्वां मन्ये तृगाय वेत्युक्षौ तु तृगासाम्य-मेव प्रतीयेत । न तु ततोऽप्यपकृष्टत्वम् । एतदेवाभिप्रेत्य भाष्येऽपि नलुपात्तः । न च मन्यकर्मत्वाविशेषात् त्वामिति युष्मच्छन्दादि चतुर्थी शङ्कया, श्रनादरदोतके कर्मिए। इत्यर्थस्य विविक्तित्वात् । तृरामेव हात्रानादरद्योतकम् , न तु युष्मदर्थः । श्यनेति । तानादिकमनुधातुकर्मिण द्वितीयैव, न तु पत्ते चतुर्थीति भावः । न त्वां तृणां मन्व इति । मनुधातोरुविकरणस्य लङ्कतमपुरुषैकवन्त्रनम् । ननु 'न त्वां नावमन्नं मन्ये' इत्यत्रापि चतुर्थीविकल्पः स्यादित्यतिब्याप्तिः । न त्वां श्रेन मन्य इत्यादौ त प्राणित्वा-चतुर्थीविकल्पो न स्यादित्यव्याप्तिः, कर्मणः प्राणित्वादित्यत त्राह--ग्रप्राणिष्वत्य-

विवत्तायाम् । ताहरी च कुत्साप्रतीतिर्ननः प्रयोगे भाटिखेव भवतीति न त्वामित्युह्न-मिति । श्यना निर्देशादिति । न च मन्य इति यका निर्देशः किं न स्यादिति बाच्यम् , अनभिहित इखिधकारात् । न हि यका योगे अनभिहितं कर्म संभवति । श्यन्निप देवादिकधातुपत्तत्त्रगुमात्रम् , न तु स्वयं विवन्तितः । तेन 'तृगाय मत्वा रघुन- शुकस्गालवर्जेष्विति वाच्यम्' (वा १४६४)। तेन 'न त्वां नावं मन्ये' इस्रज्ञा-ऽप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न । 'न त्वां शुने मन्ये' इस्रत्र प्राणित्वेऽपि भवस्येव। ४८४ गत्यर्थेकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यों चेष्टायामनध्विन । (२-३-१२) श्रध्वभिक्षे गत्यर्थानां कर्मण्येते स्त्रश्रेष्टायाम्। ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति । चेष्टा-याम् किम्-मनसा हरिं व्रजति । श्रनध्विन इति किम्-पन्थानं गच्छति । गन्त्रा-ऽधिष्ठितेऽध्वन्येवायं निषेधः । यदा तृत्पथात्पन्था एवाक्रमितुमिष्यते तदा चतुर्थी भवस्येव, उत्पर्थन पथे गच्छति ।

पनीयति । न त्वां नावं मन्य इति । जीर्णा नावं प्रति वाक्यमेततः । न त्वामन्तं मन्य इत्यप्यदाहार्यम् । कुत्सितमन्नं प्रति वाक्यमेतत् । उभयत्राप्यप्रासित्वेऽपि न चतर्थीविकल्पः, किंत्र द्वितीयैवेति भावः । न त्वां शुने मन्य इति । हे देवदत्त त्वां श्वरवेनापि न मन्य इत्यर्थः । न त्वां काकं मन्ये, न त्वां शकं मन्ये, न त्वां समालं मन्ये इत्यप्यदाहार्यम् । एषः प्राणित्वेऽपि न चतुर्थीविकल्प इति भावः । गत्यर्थ । शारीर-परिस्पन्दश्चेष्टा । मनसेति । श्रत्र शारीरचेष्टाया श्रभावात्र द्वितीयाचतुर्थ्यौ, किंत द्वितीयैवेति भावः । 'त्रास्थितप्रतिषेधो वक्तव्यः' इति वार्तिकमर्थतः संग्रह्णाति--गन्त्रा-ऽधिष्ठित इति । गन्त्राकान्ते अध्वन्येव अनध्वनीत्ययं निषेध इत्यर्थः । यथा-पन्यानं गरळतीति । पन्थानं प्राप्नोतीत्यर्थः। ऋत्र पथः प्राप्त्याश्रयत्वेन गन्त्राधिष्टितत्वा-निषेधः । अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनमाह--यदा त्विति । उत्पथादिति । श्रमार्गा-दित्यर्थः । ल्यन्लोपे पश्चमी । उज्जयिनीं प्राप्तुं प्रस्थितो मोहात्तन्मार्गात् प्रच्युतो मार्गा-न्तरं प्रविष्टः । तं परित्यज्य पुनरुजयिनीमार्ग त्राकमितुमिष्यते, तदा त्रमध्वनीति निषेधाभावाचतुर्थ्यपि भवत्येवेत्यर्थः । तादृशं लच्यं दर्शयति—उत्पर्धन पर्धे गच्छ-तीति । उत्पथेनेत्यनन्तरं गन्तुमशक्त इति शेषः । उत्पथेन उज्जयिनीं प्राप्तुमशक्त उत्पर्थ परित्यज्य उज्जयिनीमार्ग प्रवेष्ट्रं तदीयं मार्गमनुसरतीत्यर्थः । श्रत्र उज्जयिनी-मार्गस्य गन्त्राधिष्ठितत्वाभावाद् श्रनध्वनीति निषेधो न भवति, श्रतश्चत्रश्ची भवति. पने द्वितीया चेति भावः । इति चत्रशी विभक्तिः ।

न्दनोऽपि बाणे न रत्तः प्रधनान्निरास्थत्' इति भट्टिप्रयोगः संगच्छते । नौकाकान्तिति । व्यवस्थितविभाषा विज्ञातव्येति भावः । गत्यर्थकर्मिण् । गल्यथेति किम्, श्रोदनं पचित । कर्मणीति किम्, श्रोदेनं पचित । कर्मणीलि निर्देशात् , त्रभणीलिनेन सामानाधिकरण्यात् । श्रार्थस्यैव हि कर्मत्वं संभवति न शब्द-स्वरूपस्य, तेनाध्ववाचिनां सर्वेषामेव निषेधः । तथा च वार्तिकम् — श्राद्यन्यर्थग्रह-

प्रदर्६ श्रुवमपाये प्रपादानम् । (१-४-२४) श्रपायो विश्वेषः, तस्मिन्ताच्ये श्रुवमविभूतं कारकमपादानं त्यात् । प्रद्म श्रपादाने पञ्चमी । (२-३-२८) श्रामादायाति । धावतो ऽश्वात्पतति । कारकं किम्-वृत्तस्य पर्यं पति । 'श्रुगु-

श्रथ पञ्चमी विभक्तिः । ध्रुवमपाये । श्रपायपदं व्याचछे—श्रपायो विस्रोष इति । वियोग इत्यर्थः । ध्रुवपदं व्याचछे—श्रवधिभृतमिति । द्वयोः संयुक्तयोरन्यतरस्य चलनाद्विः छेष इति स्थितिः । तत्र तादशचलनानाश्रयभृतं ध्रुवम् । तचेह्यर्थादविधभृतं विविक्तितििति भावः । श्रपादाने पञ्चमी । स्पष्टत्वाष व्याख्यातम् । ग्रामाद्यातीति । श्रागच्छतीत्यर्थः । कस्मादित्याकाङ्चाविषयत्वाद् प्रामोऽ विथिरिति अपादानत्वात् पश्चमी । माधुराः पाटलीपुत्रकेभ्य श्राब्यतरा इत्यादौ बुद्धिकिल्पतिवशेषाविद्यत्वमादाय श्रपादानत्विति भाष्ये स्पष्टम् । ननुःविश्वेषानुकृतचलनानाश्रयभूतं यत् तदेव ध्रुविमिति व्याख्यायताम् , किमविध्त्वविवच्नयेत्यत श्राह—धावतोऽश्वात् पततीति । श्रश्वस्य चलनाश्रयत्वेऽपि पतनिक्रयां प्रति कस्मा-

गन्त्राधिष्ठित एवेति । 'त्रास्थितप्रतिषेधो वक्तव्यः' इति वार्तिकादिति भावः । त्र्रास्थितः संप्राप्तः । पन्थानं गच्छतीखत्र हि पन्थाः प्राप्त एवेति न पक्ते चतुर्थी । यदा त्वप्राप्तत्वेन विवक्ता तदा पक्ते भवस्येव सा। इह ग्रनध्वनीस्पप-नीय 'श्रसंप्राप्ते' इति पूर्यते । तेन स्त्रियं गच्छतीत्यत्र स्त्री प्राप्तेवेति न चतुर्थीति । श्रत्र व्याचच्चते—श्रजां नयति प्राममिखत्र तु न भवत्येव चतुर्थी, श्रगत्यर्थत्वात् । श्राचेपादिना हात्र प्रतीयते गतिनं त्वसौ नयतेरर्थः, प्रापणवाचित्वादिति । 'गत्यर्थ-कर्मिण चतुर्थी वा' इति वक्कव्ये द्वितीयाश्रहणमपवादिवषयेऽपि द्वितीया यथा स्यादि-खेतदर्थम् , तेन प्रामं गन्तेत्वत्र कृयोगलत्त्रणा षष्टी न-भवतीति वृत्तिकृतोक्तम् । इति चतुर्थी । ध्रुवमपाये । 'ध्रु गतिस्थैर्ययोः' श्रस्मात् पनायनि कुटादित्वान्कित्वे उवङ् । 'ध्रुव स्थैयें' इति केचित्पठन्ति । तत्र 'इगुपघ-' इति कः । ध्रुवं स्थिरम् । श्रपायशब्देन विवित्तितमाह-विश्लेष इति । एवं च प्रकृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयो ध्रुवमिति फलितम् । तचार्थादवधिरेवेखाह—श्रविधमृतमिति। धावत इति । इह धावनिकयाविशिष्टस्याप्यश्वस्य प्रकृतधातपात्तिकयां प्रत्यविधत्वं न विरुध्यते। 'परस्परस्मान्मेषावपसरतः' इत्यत्र तु सृधातुना गतिद्वयस्याप्युपादानादेकनिष्ठां गतिं प्रति इतरस्याप्यपादानत्वं न विरुध्यते । उक्कं च हरिग्रा-- प्रपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम् । ध्रुवमेवातद्विशात्तद्पादानमुच्यते ॥ 'पततो ध्रुव एवाखो यस्मादश्वात्पतत्यसौ । तस्याप्यश्वस्य पतने कुञ्चादि ध्वनमिष्यते ॥ मेषान्तरिक्रयोपेच्चम-विधित्वं पृथक् पृथक् । मेषयोः स्विक्रयापेचं कर्तृत्वं च पृथक् पृथक्॥' इति । पर्वतात्प-

प्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्' ( वा १०७१ )। पापाञ्जगुप्सते, विरमति। धर्मात्रमाद्यति । ५८८ भीत्रार्थानां भयहेतुः । (१-४-२४) भयार्थानां त्राखा-

दित्याकाङ्ज्ञाविषयत्वलज्ञ्णामविधत्वं न विरुद्धमिति भावः । जुगुप्सेति । जुगुप्सा-वर्थकधातुभियोगे जुगुप्सादिविषयस्यापादानत्वमित्यर्थः । पापाज्जुगुप्सत इति । पापविषये कुत्सितत्वबुद्धया न रमत इत्यर्थः । विरमतीति । पापादित्यनुषज्यते । पापविषये न प्रवर्तत इत्यर्थः । धर्मात् प्रमाद्यतीति । धर्मविषये मुह्यतीत्यर्थः । वास्तवसंयोगविश्वेषयोरभावाद् वचनमिदम् । यदा तु जुगुप्सत इत्यादेज्जेगुप्सादिभिनि-वर्तत इत्यर्थ आश्रीयते, तदा बुद्धिकृतविश्वेषाविधत्वमादाय श्रापादानत्वादेव सिद्धमिति

ततोऽश्वात्पततीत्वत्र त पर्वतावधिकपतनाश्रयो योऽश्वस्तदवधिकं देवदत्तादिनिष्टं पतन-मर्थः, पञ्चम्यर्थेऽवधौ त्रभेदेन संसर्गेगा प्रकृत्यर्थः पर्वतादिविशेषग्राम् , प्रत्ययार्थस्त पतन्मिक्यायाम् , स चावधिरूपो धर्मी, न तु धर्ममात्रम् , उद्भृतौदना स्थालीखत्रौ-दनकर्मकोद्धरणावधिभूता स्थालीति सामानाधिकरणयदर्शनात् । एतच मनोरमायां स्थितम् । नन्विह ध्रुवप्रहुणं किमर्थम् । न च प्रामादागच्छिति शकटेनेत्यत्र शकटेऽित-व्याप्तिवारणाय तदिति वाच्यम् , परत्वात्तत्र करणासंज्ञाप्रवृत्तेः । न च संज्ञिनिर्देशार्थं ध्रवग्रहृगुम्, कारकाधिकारात् कारकमिति लभ्यत इति ध्रवप्रहृगं चिन्खप्रयोजनमिति चेत् । श्रत्र वदन्ति-कारकत्वरूपव्यापकधर्ममात्रविवज्ञायां साधकतमत्वेन विवज्ञा-भावदशायां करणसंज्ञाप्रसङ्गेन शकटस्यापादानत्वं स्यात्तनमा भूदिखेतदर्थं ध्रवप्रहणमिति। जगुप्सिति । जुगुप्सा निन्दा, विरामो विरतिः, प्रमादोऽनवधानता, एतदर्थकानां धातूनां कारकमपादानसंज्ञं स्यादित्यर्थः । संयोगपूर्वको विश्वेषो विभागः, स चेह नास्ति, बुद्धि-कृतस्त गौगात्वाचेह गृह्यत इति सूत्रेगाप्राप्तौ वार्तिकारम्भः । भाष्यकारस्तु-कारक-प्रकर्षो गौरामुख्यन्यायो नाश्रीयत इति तमन्प्रहरोन ज्ञापितत्वाज्जुराप्सादीनां तत्पूर्व-कनिवृत्तिवाचित्वमाश्रिलेदं वार्तिकं 'भीत्रार्थानाम्-' इलादि सूत्राणि च प्रलाचख्यौ । पूर्वं हि बुद्धथापायं संप्राप्य ततो दोषदर्शनाश्चिवर्तत इत्यस्येवात्र बुद्धिकृतोऽपायः । भीत्रा । 'कस्य बिभ्यति देवाश्र जातरोषस्य संयुगे' इति रामायणे तु कस्पेखस्य संयुगनान्वयाचास्ति भयहेतुत्वमिति षष्ठीप्रयोगः संगच्छत एव । न चैवं संयुगस्यापादा-नत्वापत्तिरिति वाच्यम् , परया अधिकरणसंज्ञया अपादानसंज्ञाया अबाधात् । अधि-करणुत्वाविवज्ञायां तु इष्टापत्तेः । भीत्रार्थेति किम् , व्याघ्रं पश्यति । न च कर्मत्वेन बाधः शङ्करः, कर्मत्वाविवन्तायां शेषपष्ठीं बाधित्वा पश्चमीप्रसङ्गादित्याहः । भयहेतु-प्रहृणं चिन्खप्रयोजनम् , अरएये बिभेतीस्यत्र परत्वादधिकरणसंज्ञाप्रवृत्तेरिति चेत् । श्चत्र वदन्ति-भयहेतप्रहणामावे कारकशेषत्वविवचायामतिप्रसङ्घः स्यात । तथा च र्थानां च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्वात् । चोराद्विभेति । चोरास्त्रायते । भयहेतुः किस्
अरएये विभेति, त्रायते वा । ४८६ पराजेरस्तोढः । (१-४-२६) पराजेः
प्रयोगेऽसङ्घोऽर्थोऽपादानं स्वात् । अध्ययनात्पराजयते । ग्लायतीत्वर्थः । असोढः
किस्-रात्रून्पराजयते । अभिभवतीत्वर्थः । ४६० वारणार्थानामीप्सितः ।
(१-४-२०) प्रवृत्तिविद्यातो वारस्यत्, वारसार्थानां घात्नां प्रयोगे ईप्सितोऽर्थोऽपादानं स्वात् । यवेभ्यो गां वारयति । ईप्सितः किस्-यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे।

वार्तिकिमदं भाष्ये प्रत्याख्यातम् । भीत्रा । चोराद्विभेतीति । चोरेण हेतुनेखर्थः । हेतुत्तीया प्राप्ता । चोरात्त्रायत इति । चोरेण हेतुना श्रात्मानं तत्कृतवधवन्धवा-दिनिवृत्यै रस्ति। खरेप हेतुन श्रात्मानं तत्कृतवधवन्धवा-दिनिवृत्यै रस्ति। खर्थः । यदा तु चोराद् विभेति—भीत्या निवर्तते, चोरात्त्रायते—श्रात्मानं त्रातुं निवर्तयतीत्थं श्राश्रीयते, तदा। बुद्धिकिल्पतिविश्वेषावधित्वमादायापादानत्नं सिद्ध-मितीदं स्त्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम् । पराजेरसोदः । सहधातोः क्षप्रत्ये धत्वद्वत्व-धुत्वढलोपेषु कृतेषु 'सिद्धवहोरोदवर्णास्य' इत्योत्त्वे सीढ इति रूपम् । तत्र कार्यो भृत-कालो न विविद्धतः, तदाह—श्रसद्धाऽर्थ इति । सोद्धमशक्य इत्यर्थः । हेतु-तृतीयाऽपवादोऽयम् । ग्लायतीत्यर्थः इति । श्रसह्नादिति शेषः । यदा तु श्रसह्नाशिवर्तत इत्यर्थः श्राश्रीयते, तदा ध्रुवमित्यपादानत्वादेव सिद्धमिति भाष्यम् । श्रिमिन्सविति । तिरस्करोतीत्थर्थः । श्रत्र शत्र्यामिभमवनीयतया श्रसह्यत्वामावाश्वापादानता । वारणार्थानामिण्सितः । प्रवृत्तिविमुखीकराणं वारणम् । यवेभ्य इति । यवेषु प्रवर्तितिकामां गां प्रवृत्तिविमुखीकरोतीत्थर्थः । संयोगपूर्वकिवश्वेषाभावाद् 'ध्रुवम्पाये' इत्यप्तातिवदं वचनम् । तत्र यवनां स्कीयतया संरस्वणीयत्वेन ईप्सितत्वादपादान्ततं न तु गोः, तस्याः परकीयत्वेनानीप्सितत्वाद, वारणीयतया ईप्सितत्वव्याघाताव । तथा च 'तथायुक्तं च' इति गोः कर्मत्वाद् दितीया । यदा तु यवाः परकीयाः, गौस्तु तथा च 'तथायुक्तं च' इति गोः कर्मत्वाद् दितीया । यदा तु यवाः परकीयाः, गौस्तु

श्चररायस्य चोराद्विमेतीति प्रयोगो न स्यादिति । पराजः । स्रध्ययनादिति । स्याद्ययनादिति । स्याद्ययनादिति । स्याद्ययनादिति । स्याद्ययनादिति । स्याद्ययनाद्ययनादिति । स्याद्ययनाद्ययनाद्ययनाद्ययनाद्ययन्ति । विविद्ययन्ति । विविद्ययन्ति । तिनाध्ययनात् पराजेष्यत इत्यादि सिद्धम् । नन्वसोद्यप्रह्यां व्यर्थम्, शत्रून् पराजयत इत्यत्य परत्यात् कर्मसंज्ञासिद्धेः । स्वत्रापि वदन्ति—कर्मत्वाविवन्नायां शेषषष्ठीं बाधित्वा पद्यमी स्यात् , सा मा भूदिति कर्तव्यमेवासोद्यप्रहृणम् । वारणार्था । यवेभ्य इति । यवसंयोगारप्रायेव गां निवारयतीति 'ध्रुवमपाये–' इत्यनेनासिद्धावयमारम्मः । बुद्धिपरिकत्विपतापायमङ्गीकुर्वतो भाष्यकारस्य मते तु वैयर्थ्यमेतस्य स्फुटमेव । गां वारयतीति । 'श्रुन् वर्गो' चुरादिः । गामित्यत्र ईप्सितत्वप्रप्रकुलपादानसंज्ञा न भवति ।

स्वकीया, तदा वारणामसंभावितमेव । वस्तुतस्तु यवानां परकीयत्वेऽपि तद्विनाशादधर्मः स्यात् । यवस्वामी गामपद्वत्य बभीयात् । गोस्वामिनं च यवस्वामी दराडयेत । ऋतो यवानां रचित्रमिष्टत्वाद् ईप्सितत्वादपादानत्वमस्त्येव । गोस्तु स्वकीयत्वेऽपि बाधक-निवृत्त्ये वारियत्मिष्टतमत्वात् कर्मत्वम् । न च गोरीप्सिततमत्वेऽपि ईप्सितत्वस्यापि सत्त्वादपादानत्वं किं न स्यादिति वाच्यम् , ईप्सिततमत्वे 'वारणार्थानाम्-' इत्यपादा-नत्वं बाधित्वा 'कर्तरीप्सिततमम' इति कर्मत्वस्यैव परत्वात् प्राप्तेः । न च 'वारगार्था-नामीप्सितः' इत्यपादानत्वस्य 'कर्तुरीप्सिततमम्' इति कर्मत्वापवादत्वं शङ्कथम . 'कर्तुरीप्सिततमम्' इति कर्मत्वं हि ईप्सिततममात्रविषयम् । वारणार्थानामित्य-पादानत्वं तु ईप्सितविषयम् । तस्य प्रकृते ईप्सितेषु यवेषु परकीयेषु सावकाशत्वाक 'कर्तरीिसनतमम' इति कर्मत्वापवादत्वम् । श्रतः परत्वाद् गोः स्वकीयायाः परकीययवापेत्राया ईप्सिततमत्वाद कर्मत्वमेव । न च श्रिप्तेमीरावकं वारयतीत्यत्र श्रामेरीप्सितत्वाभावात् कथमपादानत्विभिति वाच्यम् , इष्टत्वभ्रमादभौ विषये स्पर्श-फलकप्रवृत्त्यभिमुखं माणवकं प्रवृत्तिविमुखीकरोतीति हि तदर्थः । तत्राप्तिस्पर्शे मागावकस्य दाहप्रसङ्गात् तद्विषयप्रवृत्तिविमुखीकर्गात्मकवारगाकियया आप्तुमिष्टत-मत्वेन वारियतुरीप्सिततमत्वान्माणवकस्य कर्मत्वम् । श्रप्नेस्त वारणिक्रयेप्सि-ततममायावकीयस्पर्शकियया आप्तुमिष्टतमत्वेऽपि वारियतुरीप्सितत्वाद् अपादानत्वम्। एतेन कर्तुन्यापारजन्यफलाश्रयः कर्मेत्येवास्तु, 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म ' 'तथा-यक्कं चानीप्सितम् इति किमीप्सिततमानीप्सितयोः पृथग्यहरोग । एतावतैव हरिं -भजति, प्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, विषं भुङ्क्ते-इत्यादिसर्वलद्यसंप्रहादिति निरस्तम्। कर्तृव्यापारजन्यफलाश्रयः कर्म इत्युक्तौ हि 'वारगार्थानाम्' इति सूत्रमस्यापवादः स्यात्, विशेषविहितत्वात् । तथा च माणुवकस्य कर्मत्वं न स्यात् । नचामौ 'वारणार्थानाम्-' इति सावकाशमिति वाच्यम् , वारयतेश्चित्र स्परीफलकप्रवृत्तिविघटनमर्थः । तन्त्रान्यतो नयनादिरूपम् । तादशञ्यापारप्रयोज्यफलं मारावककर्तृकस्परीफलकप्रवृत्तिविरहः । तत्र स्पर्शाशोऽभिनिष्ठो माण्वकनिष्ठश्च, संयोगरूपस्य स्पर्शस्य द्विनिष्ठत्वात् । प्रवृत्तिविरहश्च विषयतया श्राग्निनिष्ठः, श्राश्रयतया मारावकनिष्ठश्च । तथा च कर्तृव्यापारप्रयोज्य-फलाश्रयत्वलत्त्रणकर्मत्वस्य परत्वादुभयत्रापि प्राप्तौ 'वारणार्थानाम्-' इत्यपादानत्वं निर-

ईप्सिततमत्विविवत्तायां परत्वात् कर्मसंज्ञात्रश्वतः । नन्वेवमीप्सितप्रहणमेव व्यथम् , चेत्रे वारयतीस्त्रत्र परत्वादिषिकरणसंज्ञाप्रवृत्तेः । सत्यम् , अधिकरणस्य शेषत्विविवत्तायामिदं प्रत्युदाहरणमिति पूर्वोक्करीस्या पदप्रयोजनस्येहापि कल्पयितुं शक्यत्वात् । अन्तर्यो । येनेति कर्तरि तृतीया । न च इत्योगषष्ठीप्रसङ्गः, उभयप्राप्तौ कर्मण्येवेति नियमात् । ४६१ त्रान्तधों येनादर्शनमिञ्छति । (१-४-२८) ब्यवधाने सित यस्क-र्शकस्यात्मनो दर्शनस्याभावमिञ्छति तदपादानं स्थात् । मातुर्निबीयते कृष्णः । श्रन्तधों किम्-चौरान् न दिदन्ते । इञ्छतिग्रहणं किम्-ग्रदर्शनेञ्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्थात् ।(देवदत्ताधज्ञदत्तो निजीयते) । ४६२ त्राख्यातो-पयोगे । (१-४-२६) नियमपूर्वकविद्यास्तीकारे वक्षा प्राक्संज्ञः स्थात् । उपाध्या-

वकाशत्वादपवादः स्यादिति मारगवकादिप पश्चमी स्यात्, तद्वाधनार्थं 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' इत्यार ब्धव्यम् । एवं च इंप्सितमात्रे श्रमौ सावकाशस्यापादानत्वस्य परत्वादीप्सिततमे माणवके बाधः सिध्यति। 'कर्तुरीप्सिततमम्-' इत्यारबधे च द्वेष्योदासीनसंप्रहार्थं 'तथा-युक्तम्-' इत्यप्यारच्घव्यमित्यास्तां तावत् । भाष्ये तु बुद्धिकल्पितसंयोगविश्वेषकृतमपादान-त्वमाश्रित्य प्रत्याख्यातिमदं सूत्रम् । ग्रन्तधौँ । श्रन्तधीवित्येतदः व्याचष्टे-व्यव-धाने सतीति । व्यवधानेनेति यावत् । यत्कर्तकस्येति । येनेति कर्तृतृतीयेति भावः । ऋात्मनो दर्शनस्येति । श्रात्मन इति दर्शनशब्दयोगे कर्मणि षष्टी । श्रात्मन इत्यध्याहारलभ्यम् । अत एव येनेति कर्तरि तृतीया संगच्छते । अन्यथा कृद्योग-षष्टीप्रसङ्गात् । श्रात्मन इत्यध्याहारे तु उभयप्राप्तौ कर्मर्ययेवेति नियमान कृद्योगषष्ठी । श्चात्मशब्देन इच्छतिकर्ता विवित्ततः । व्यवधानेन स्वविषये यत्कर्तकदर्शनस्य स्रभाव-मिच्छतीति यावत् । मातुर्निलीयते कृष्ण इति । 'तीङ् श्रेषणे' श्यन्विकरणः । इह तूपसर्गवशाद व्यवधानेन परकर्तृकस्वविषयकदरीनविरहानुकूलव्यापारे वर्तते । ततश्च कृष्णो मातृकर्तृकस्वविषयकदरीनविरहाय कुड्यादिना प्रच्छन्नो भवतीत्यर्थः। स्रत्र व्यवधानमाश्रित्य मातृकर्तृकस्वविषयकदर्शनविरहस्य कृष्णेनेष्यमाण्तया मातुरपादान-त्वात् पश्चमी । कर्तृतृतीयापवादोऽयं षष्ट्यपवादो वा । भाष्ये तु बुद्धिकृतमपादानत्व-माश्रित्य इदमपि प्रत्याख्यातम् । ऋाख्यातोपयोगे। श्राख्याता उपयोगे इति छेदः। श्राख्यातेति तुजन्तात् प्रथमैकवचनम् । उपयोगपदं व्याचष्टे-नियमपूर्वकेति । भाष्ये तथोक्नेरिति भावः। श्राख्यातेति तृजन्तं व्याचष्टे - यक्नेति। श्रध्यापयितेत्यर्थः।

श्चन ह्यात्मन इति गम्यमानत्वादस्त्युभयोः प्राप्तिः । निलीयत इति । 'लीक् ऋषणे' दैवादिकः । नन्वन्तर्धाविति व्यर्थम् , न दिहन्नते चोरानिस्त्रन्न परत्वात्कर्मसंज्ञासिद्धेः । श्वनाहुः—चोरा श्वात्मानं मा द्रानुरिति बुद्धया चोरान्न दिहन्नत इस्वयमर्थोऽत्र विविन्ताः, तत्र कर्मणः शेषत्वविवन्नायामिदं पूर्ववत् प्रत्युदाहरणमिति । शब्दकौरतुभे तु 'श्वन्तधौ' इत्येतिश्वन्त्यप्रयोजनमिति स्थितम् । श्वास्थातोप । नियमपूर्वकिति । तत्रैवोपयोगशब्दो रूढ इति भावः । श्वास्थातेत्येतत् तृजन्तमित्याह्—चक्नेति ।

१ कोष्ठान्तर्गतः पाठो बहुत्र मूले नास्ति ।

यादधीते । उपयोगे किस्-नटस्य गाथां श्र्यणेति । ४६३ जनिकर्तुः प्रकृतिः। (१-४-३०) जायमानस्य हेतुरपादानं स्यात् । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । ४६४

उपाध्यायादधीत इति । नियमिवशेषपूर्वकमुपाध्यायस्योचारणम् अन्स्चारयती-त्यर्थः । षध्यपवादोऽयम् । भाष्ये तु उपाध्यायानिर्गतं वेदं गृह्णातीत्यर्थमाश्रित्य प्रत्याख्यातिम्तरम् । जनिकर्तुः प्रकृतिः । जनिजननमुत्पतिः । 'जनी प्राहुर्भावे' दैवादिकोऽकर्मकः । 'इण्रजादिभ्यः' इति मोव इण् । 'जनिवध्योथ' इति निषधानोपधावद्धः । जनेः कर्तेति विग्रहः । शेषषष्ट्या समासः । 'तृजकाभ्यां कर्तरि' इति निषधस्तु कारकषष्ट्या एवेति वस्यते । जायमानस्यति । जनधातोः कर्तरि लटश्शानस्, श्यन्, 'ज्ञाजनोजी' 'श्राने मुक्' उत्पत्त्याश्रयस्यत्यर्थः । प्रकृतिशब्दं व्याचष्टे—हेतुरिति । ब्रह्मण् इति । हिरएयगर्भादित्यर्थः । घटादिषु कुलालादिवत् तस्य प्रजोत्पत्तौ निमित्तकारण्यविनिति भावः । वृत्तिकृत्मतमेतदयुक्तम्, संयोगविश्लेषसत्त्वेन 'धुवमपाये—' इत्येव सिद्धत्वात् । श्रतोऽत्र मूले हेतुशब्द उपादानकारण्यर एव । श्रत एव भाष्यकैयटयोः 'गोमयाद् वृश्विका जायन्ते' 'गोलोमाविलोमभ्यो दूर्वा जायन्ते' इत्यव सिद्धमिति प्रत्याख्यानं संगच्छते । एवं च 'ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते' इत्यत्र ब्रह्मशब्देन मायोप्रिहतमीश्वरक्तेतन्यमेव विविज्ञतम् । तिद्ध सर्वकार्योपादानमिति वेदान्तसिद्धान्तः ।

उपाध्यायादिति । उपेत्य अस्मादधीयत इति उपाध्यायः, 'इल्थ्य' इति घन् । अध्ययनं तु गुरूचारणीन् चारणं नियमपूर्वकम् । नटस्येति । गाथाकमंकं नटसंबन्धि अवग्रामित्यर्थः । नटस्य गाथान्वये तु कारकत्वामावादेवाप्राप्तेष्ठपयोगप्रहणं समिथितं म स्यात् । जनिकर्तुः । जननं जनिक्त्पत्तिः । 'इग्राजादिभ्यः' इति जनेर्भाव इग् । 'जनिवध्योश्व' इति वृद्धिप्रतिषेधः । तस्याः कर्तेति शेषषष्ठया समासः न तु कारकष्ठथा, 'तृजकाभ्याम्—' इति निषेधात् । एवं चोत्पत्त्याश्रयस्य यो हेतुस्तदपादानिम्स्यर्थाद्वात्वन्तरयोगेऽप्यपादानत्वं भवस्येव । 'अज्ञादङ्गात्संभवति—' इति यथा । तदेन्तदाह—जायमानस्येति । एतेन 'इक्षितपौ धातुनिर्देश' इति इका निर्देशोऽयं जनिरिस्याश्रिस्य 'गमहन—' इत्युपधालोपमर्थासंगति समासानुपपित्तं चोद्वाव्य व्याकरणाधिकरणे गर्जन्तो मीमांसकाः समाहिता इति भावः । इह प्रकृतिप्रहणं हेतुमात्रपरमिति वृत्तिकृत्मतम् । पुत्रात् प्रमोदो जायत इत्युदाहरणात् । उपादानमात्रपरमिति तु भाष्यकैययमतम् , तदुभयसाधारगामुदाहरणाम् — ब्रह्मण्य इति । ब्रह्मा हिरएयगर्भः । स च हेतुरेव न तूपादानम् । किंच मायोपहितं चैतन्यं ब्रह्म, तद्वि सर्वकार्यीपादान-

१ 'गुरूचारगोत्तरोचारग्राम्' इति कचित् पाठः।

भुवः प्रभवः । (१-४-३१) भवनं भूः । भूकर्तुः प्रभवस्तया, हिमवतो गङ्गा प्रभवति । तत्र प्रकाशत इत्यर्थः । 'त्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' (वा १४७४-१४७४) । प्रासादायोचते,

सुवः प्रभवः । पूर्वस्त्रे समासिनिर्दिष्टमि कर्तृप्रह्रग्रमेकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञावलादि-हानुवर्तते, तदाह—सूकतुरिति । भवनं भूः, संपदादित्वात् किप् । सुवः कर्ता भूकर्ता, तस्येत्यर्थः । प्रभव इति । प्रभवित-प्रथमं प्रकाशतेऽस्मिनिति प्रभवः, प्रथमप्रकाश-स्थानित्यर्थः । प्रभवतीत्यस्य उत्पद्यते इत्यर्थे तु असंगितः, गङ्गायास्तत्रानुत्पत्तेः । तदाह—प्रकाशत इत्यर्थ इति । प्रथमं प्रकाशत इति यावत् । स्रत एव 'हिमविति प्रकाशते' इत्यत्र न भवति । एतेन 'जनिकर्तुः-' इत्यनेन 'ध्वनमपाये-' इत्यनेन च गतार्थत्वं निरस्तम् । भाष्ये तु अपकामतीत्यर्थमाश्रित्य 'ध्वनमपाये-' इत्यनेनैव सिद्धमिति स्थितम् ।

ल्यवलोप इति । ल्यबन्तस्य लोपे अदर्शने-अप्रयोगे सति गम्यमानतदर्थं प्रति मिति वेदान्तसिद्धान्तः । भुवः । भवनं भूरिति । संपदादित्वाङ्कावे किए । पूर्व-सूत्रे समासनिर्दिष्टमपि कर्तृबहरामनुवर्तते स्वरितत्वादिलाह—भूकर्तुरिति । प्रभव-लस्मादिति प्रभवः, 'अकर्तरि च कारके' इल्यिकारादपादानार्थे 'ऋदोरप्'। जनि-कर्रुरिखेव सिंदे निर्थकिमदिमिखाशङ्कां परिहरन्नाह—तत्र प्रकाशत इति । प्रथमं दृश्यत इत्यर्थः । एष चार्थो धातूनामनेकार्थत्वाह्मभ्यते। तथा चामूतप्रादुर्भावो जनिः । अन्यतः सिद्धस्य प्रथममुपलम्भः प्रभव इत्यर्थभेदोऽस्तीति भावः । 'भीत्रार्थानाम-' इलारभ्येयं सप्तसूत्री भाष्ये प्रलाख्याता । तत्रेत्थमुपपत्तिसंभवः । चौरेभ्यो विभेति, भयानिवर्तत इत्यर्थः, त्रायते रच्चेन चौरेभ्यो निवर्तयतीत्यर्थः, पराजयते ग्लान्या निवर्तत इत्यर्थः, वारयतीति, प्रवृत्ति प्रतिबैधन्निवर्तयतीत्यर्थः, निलीयते निल्यनेन वर्तत इल्पर्थः, अधीते उपाध्यायाचिःसरन्तं शब्दं गृह्णातीलर्थः, ब्रह्मणः प्रपन्नो जायत इखत्रापि ततोऽपकामति, निर्गच्छतीखर्थः, प्रभवतीखत्रापि भवनपूर्वकं निःसररामर्थः, तथा च 'ध्रवमपाये-' इत्यनेनैवेष्टरूपसिद्धिरिति । वस्तुतस्तु निवृत्तिविस्मरणादिधात्वन्त-रार्थविशिष्टे स्वार्थे वृत्तिमाश्रित्य यथाकथंचिदुक्कप्रयोगाणां समर्थनेऽपि मुख्यार्थपुरस्कारेण षष्ठीप्रयोगो दुर्वारः, नटस्य श्रुणोतीतिवत् । न ह्यपाच्यायनटयोः क्रियानुकुल्व्यापारांशे विशेषो वक्तुं शक्यः । त्र्यनभिधानब्रह्मास्त्रमाश्रित्व प्रत्याख्यानं तु नातीवमनोरमम् । एवं 'जुगुप्साविराम-' इत्यादिवार्तिकमप्यारम्भणीयम् । तथा च सूत्रवार्तिकमत-मेवेह प्रवत्तम् । तथा 'ध्रुवम्' 'भयहेतुः' 'श्रसोढः' इलादिसंज्ञिनिर्देशोऽपि सार्थकः । परत्वात्तत्तत्त्वंज्ञात्राप्ताविप शेषत्वविवचायां 'न माषाणामश्रीयात्' इत्यादाविव षष्ट्रया इष्टतया तत्रापादानसंज्ञाया वारणीयत्वात् । एतच शब्दकौस्तुभे स्पष्टम् । ल्यब्लोप

१ 'प्रतिबन्धान्' इति कवित् पाठः।

कारक-

श्रासनाध्येषते । प्रासादमारुख, श्रासन उपविश्य, प्रेचत इसर्थः । श्रश्रराजि-हेति । श्रशुरं वीच्येत्पर्थः । 'गम्यमानापि किया कारकविभक्षीनां निमित्तम्' (वा २०४१) कस्मास्त्रम्, नद्याः । 'यतश्चाध्वकालनिमीनं तर्तेः पञ्चमी' ( वा १४७७ )। 'तशुक्राद्ध्वनः प्रथमासप्तम्यौ' ( वा १४७१ )। 'कालात्सप्तमी च बक्रब्या' (वा १४७८) । वनाद् आमो योजनं योजने वा । कार्तिक्या श्राग्रहायगी मासे।

कर्मणि श्रधिकरणे च पञ्चमी वाच्येत्यर्थः । जिह्नेतीति । लज्जत इत्यर्थः । नन्वत्र ल्यबन्तस्य प्रयोगाभावात् कथं तदर्थं प्रति कर्माचवगतिरित्यत श्राह-गम्यमाना-पीति। प्रकरगादिनेत्यर्थः। गम्यमानापीत्यस्य प्रयोजनान्तरमाह—कस्मान्त्विमिति। श्रागतोऽसीति गम्यमानिकयापेत्तमपादानत्विमिति भावः । नद्या इत्यत्तरम् । श्रागतो-Sस्मीति गम्यमानिकयोपत्तमपादानत्विमिति भावः । यतश्चेति । यत इति तृतीयार्थे तसिः । येनावधिना श्रध्वनः कालस्य वा निमानं परिच्छेदः-इयत्ता गम्यते. ततः पश्चमी वाच्येत्येकं वाक्यम् । तत्र पश्चमीति पाठेऽप्ययमेवार्थः । तद्यक्काविति । तेन पश्चम्यन्तेन युक्कादन्विताद् श्रध्ववाचिनः प्रथमासप्तम्यौ वाच्ये इति द्वितीयं वाक्यम् । 'कालात्सप्तमी च वक्कव्या' इति वाक्यान्तरम् । तयुक्कादित्यनुषज्येते । तेन पश्चम्यन्तेन श्चन्वितात् कालवाचिनः सप्तमी वक्तव्येत्यर्थः । वनादिति । श्रत्र योजनात्मकमध्व-परिमाखं वनेन पूर्वाविधना परिच्छियते, कस्मादारभ्य योजनिमत्याकाङ्चोत्थानात् । योजने योजनिमति प्रथमासप्तम्योरिप स्वोत्तराव्यविद्वतदेशवृत्तित्वमर्थः । वनात्मकपूर्वा-विधकयोजनोत्तरदेशे ग्राम इत्यर्थः । श्रवधित्वसत्त्वेऽपि विश्लेषाप्रतीतेध्रेवमित्यपादान-त्वाभावाद्वचनम् । कार्तिक्या इति । कार्तिक्या मासे आप्रहायगीत्यन्वयः । अत मासात्मकं कालपरिमाणं कार्तिक्या पूर्वाविधना परिच्छियते, कस्मादाराभ्य मास इत्या-काङ्क्रेत्थानात् । मास इति सप्तम्यास्तु स्वोत्तराव्यवहितकालवृत्तित्वमर्थः । कार्तिक-गैर्गामास्यात्मकपूर्वावधिकमासोत्तरकाले मार्गशीर्षपौर्गामासीत्यर्थः

इति । ल्यबन्तस्य गम्यमानार्थत्वादप्रयोग इल्पर्यः । ल्यब्ग्रह्णामिह ल्यबर्थपरम् । तेन क्लोऽपि लोपे सिष्यति । आसने स्थित्वा प्रेचते श्रासनात्प्रेचत इति । यतश्चेति । यदवधित्वेनाश्रित्याध्वनः कालस्य वा निर्मार्णं परिच्छेदः प्रतिपाद्यते ततः पश्चमीत्यर्थः । तेन पञ्चम्यन्तार्थेनार्थद्वारा युक्काशिर्मीयमायाध्ववाचिनः प्रथमासप्तम्यौ स्तः। काला-दिति । इहापि तथुक्वादिखपेच्यते । श्राप्रहायगीति । श्रप्रे हायनमस्याः सा ।

१ ऋयं पाठो बालमनोरमानुरोधेन, अन्यत्र तु 'निर्मागाम्' इति पाठः ।

२ 'तत्र' इति कचित् ।

४६४ श्रन्यारादितरतेंदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते । (२-३-२६) एतैर्योगे पञ्चमी स्यात् । श्रन्येसर्थेग्रहणम् । इतरग्रहणं प्रपद्मार्थम् । श्रन्यो निन्न इतरो वा कृष्णात् । श्राराद्वनात् । ऋते कृष्णात् । पूर्वी मामात् । दिशि दृष्टः

श्रन्यारात् । युक्त इति भावे क्र इत्याह—एभियोंग इति । श्रारात, इतर, ऋते, दिक्शब्द, श्रञ्चूत्तरपद, श्राच्, श्राहि एतैरष्टिभियों गे सतीत्यर्थः । भिन्नादिशब्दयोगे पश्चमीं साधियतमाह-ग्रन्येत्यर्थ-ग्रहणमिति । व्याख्यानादिति भावः । श्रन्यार्थकशब्दयोगे पश्चमीति फलितम । तहींतरप्रहर्णं व्यर्थमन्यार्थकत्वादेव सिद्धेरित्यत त्राह—इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थमिति। 'पचि विस्तारे' । श्रन्यशब्दस्य श्रन्यार्थकशब्दप्रहृ गोपलक्तृगार्थत्वकथनस्य प्रयोजन-कथनार्थमिति यावत् । स्रन्यो भिन्न इतरो वेति । भेदवान् विलक्त्ण इत्यायुप-लक्तगमिदम् । कृष्णाप्रतियोगिकभेदवानित्यर्थः । षष्ट्यपवादोऽयम् । अन्यादिशब्दा-नामविधनियमसत्त्वेऽपि संयोगविश्छेषाभावादपादानत्वस्य न प्रसिक्तः । एवमग्रेऽपि । श्राराद्धनादिति । वनस्य दूरं समीपं वेत्यर्थः । 'श्राराद् दूरसमीपयोः' इत्यमरः । ऋते कृष्णादिति । ऋते इत्येकारान्तमन्ययम् । 'ऋते वर्जने' इत्यमरः । कृष्णास्य वर्जने सुखं नास्तीत्यर्थः । 'क कर्मप्रध्वंसः फलति पुरुषाराधनमृते' इति शिवरहस्या-न्तर्गतस्तृतिगतः प्रयोगस्त्वार्षः । 'ततोन्यत्रापि दृश्यते' इति वा द्वितीया । 'ऋते द्वितीया च' इति चान्द्रं सूत्रम् । अथ दिक्छण्दयोग उदाहरति — पूर्वो ग्रामादिति । प्रामावधिकपूर्वदिग्वर्ती प्राम इत्यर्थः । ननु चैत्रात् पूर्वः फाल्गुन इत्यत्र पूर्वशब्दस्य कालवाचकतया दिग्वाचकत्वाभावात् कथं तद्योगे पश्चमीत्यत श्राह—दिशि दृष्ट इति।

प्रज्ञादेराकृतिगग्रात्वात्स्वार्थिकोऽण् । 'पूर्वपदात्संज्ञायाम्-' इति ग्रात्वम् । ग्रान्याराद् । श्चर्यग्रह् गुमिति । न्याख्यानादिति भावः । प्रपञ्चार्थमिति । न च 'इतरस्त्वन्य-नीचयोः' इत्यमरोक्केनींचार्थस्यदं प्रह्यामस्त्वित वाच्यम् , 'श्रस्मात्तारो मन्द्रो वा' इति-वत् 'पश्चमी विभक्के' इत्यनेनैव सिद्धत्वात् । श्रान्यो भिन्न इतरो वेति । न चैवं घटः पटो नेत्यत्रातिप्रसङ्गः, नत्रोऽपि भेदे शक्कत्वादिति वाच्यम् , निपातानां योतकत्व-मेव न तु वाचकत्वमित्यभ्युपगमात् । श्राराद्वनादिति । इह ' दूरान्तिकार्यैः षष्ठय-न्यतरस्याम्' इति प्राप्तम् । ऋते कृष्णादिति । कथं तर्हि 'फलति पुरुषाराधनमृते, इति प्रयोग इति चेत् , प्रमादोऽयमिति हरदत्तः । अन्ये तु-'ततोऽन्यत्रापि दश्यते' इति दशिप्रह्णाचैत्रं यावच्छीतमित्यादाविव ऋतेयोगे द्वितीयापि साधुरित्याहुः । श्रस्मिन् व्याख्याने 'ऋते द्वितीया च' इति चान्द्रसूत्रमनुकूलम् । दिशि दृष्ट इति । रूट्येति शेषः । तेनैन्द्रादयो नात्र गृह्यन्ते । नन्वेवं कक्रवादिप्रहण्यप्रसङ्ग इति चेत् , श्रत्राहः-

शब्दो .दिक्शब्दः । तेन संप्रति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति । चैत्रात्पृर्वः फालगुनः । अवयववाचियोगे तु न । 'तस्य परमाम्नेडितम्' (सू ८३) इति निर्देशात् । पूर्वं कायस्य । अञ्चूत्तरपदस्य तु दिकशब्दत्वेऽपि षष्ट्यतसर्थ-' (स् ६०१) इति षष्ठीं बाधितुं पृथम्प्रहत्तम् । प्राक् प्रत्यग् वा प्रामात् । आच्-दिच्या आमात् । आच्-दिच्या आमात् । आहि-दिच्याहि आमात् । 'अपादाने पञ्जमी' (स् १८०) इति स्ने 'कार्तिक्याः प्रसृति' इति भाष्यप्रयोगाद्यभृत्यर्थयोगे पञ्जमी । भवात् प्रभृति आरभ्य

रूढ्या दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादय एव गृह्यन्ते । नत्वैन्द्रीक्कुबादयः । संप्रतीति । कदाचिहिग्वाचकानामिदानीं कालवाचकानामिप योगे पश्चमी भवतीत्यर्थः। नन्वेवं सित पूर्वं कायस्थेत्यत्रापि स्यादित्यत श्राह—ग्रवयववाचीति । तस्य परमिति । तस्येति हि प्रकृतं द्विरुक्तं पराम्रशति।द्विरुक्तस्य परं परावयवभूतमाम्रेजितमिति तदर्थः। पूर्वे कायस्येति । शरीरस्य पूर्वावयव इत्यर्थः । श्रब्चुधातुः उत्तरपदं यस्य सः त्रञ्चूत्तरपदः प्रागादिदिक्छब्दः, न तु सध्यङ् इत्यादिशब्दोऽपि, दिक्शब्दसाहचर्यात्। तेन सधयङ् देवदत्तेनेत्यत्र न पश्चमी । नतु दिक्शब्दत्वादेव सिद्धे श्रब्चूत्तरपदप्रहुशां व्यर्थमित्यतं आह—ग्रञ्चूत्तरपद्स्येति । षष्ठयतसर्थेत्यनन्तरं परत्वात् प्राप्तामिति शेषः । प्राक प्रत्यग् वा ग्रामादिति । ग्रामाविषक इत्यर्थः । श्राजिति । श्राच-प्रत्ययान्तयोगे उदाहरणं वच्यत इति स्चनिमदम् । दित्तिणा ग्रामादिति । प्रामा-विधकायां दिस्तिस्यां दिसीत्यर्थः । त्राहिति । त्राहिप्रत्ययान्तयोगे उदाहरसा-स्चनमिदम् । दित्ताणाहि ग्रामादिति । प्रामाविषकायां दित्तरास्यां दिशि दूर इत्यर्थः । 'त्राहि च दूरे' इत्याहिप्रत्ययः । श्राजाहिप्रत्ययान्त्योर्दिक्शाब्दत्वे-ऽपि 'षष्ट्यतसर्थ-' इति षष्टीं बाधितुं पृथग् ग्रहणम् । नन्वेनमपि 'भवात्प्रमृत्यारभ्य वा सेन्यो हरिः' इलादौ कथं पश्चमी । अन्यादिशब्दयोगाभावादिलत आह---अपा-दान इति । प्रभृतियोग इति । प्रभृत्यर्थकराब्दयोग इत्यर्थः । तथा हि--- 'श्रपा-दाने पञ्चमी' इति सूत्रे भाष्ये 'यतश्चाध्वकालनिमानम्-' इति वार्तिकं पठित्वा 'कार्तिकवाः श्राप्रहायग्री मासे' इत्युदाहृत्य 'इदं न वक्तव्यम्' इति तद्वार्तिकप्रस्याख्यानसुपत्तिप्य 'इदमत्र प्रयोक्तव्यं सन्न प्रयुज्यते, कार्तिक्याः प्रमुखाग्रहायग्री मासे' इत्युक्तम् । प्रमृति-

अन्यतरसाहचर्याद्याख्यानाद्वा दिग्मिन्नेऽर्थे यो न दृष्टः सोऽत्र गृह्यत इति । दिक्शुब्द्-त्वेऽपीति । यदाप्यदिक्शब्दोऽप्यञ्चूत्तरपदमस्ति सभ्यब्िल्यादिः, तथापि दिक्-शब्दसाहचर्यादञ्चूत्तरपदेन प्रागित्यादिदिक्शब्द एव गृह्यते । तेन सभ्यब् देवदत्तेन-त्यत्र नातिप्रसङ्ग इति भावः । दिक्षा आमादिति । दिक्शब्दावेनैव सिद्धे आजाहिष्रहृष्णं चिन्त्यप्रयोजनिमत्याहुः । अभृतियोग इति । प्रमृत्यर्थेगींग इत्यर्थः । वा सेन्यो हरिः। 'श्रपपरिवहिः—'(स् ६६६) इति समासविधानाद् ज्ञाप-काइहियोंगे पञ्चमी। ग्रामाइहिः। ४६६ श्रपपरी वर्जने। (१-४-८८) एतौ वर्जने कर्मप्रवचनीयौ सः। ४६७ श्राङ्मर्यादावचने। (१-४-८६) श्राङ्-मर्यादायामुक्रसंज्ञः स्वात्। वचनग्रहणादभिविधावि। ४६८ पञ्चम्यपाङ्-

शब्दाभावेऽपि तदर्थसत्तया पश्चमी सिद्धेखर्थः। एवं वदता भाष्यकृता 'प्रभृत्यर्थकः शब्दयोगे पञ्चमी' इति वचनं ज्ञाप्यते । अन्यथा पञ्चम्यर्थं वार्तिकस्यावश्यकत्वात्तदसंगतिः स्पष्टैव । एवं च प्रभृतिशब्दपर्यायशब्दयोगेऽपि पश्चमी भवति । त्रत एव च 'कार्तिक्याः प्रमृति' इति भाष्यव्याख्यावसरे तत आर्भ्येखर्थ इति कैयट श्राह । तत्र हि तत इति पश्चम्यास्तिसः । एतत् सर्वमिभेष्रेखोदाहरति—भवात् प्रभृति त्रारभ्य वेति । भव उत्पत्तिः, त्रारभ्येत्यस्याविधं परिगृह्येत्वर्थः। प्रभृतीत्यव्ययम्प्येतदर्थकमेव । भवम-विधं परिगृह्य हरिः सेव्य इत्यर्थः । उत्पत्तिचाराह्मकपूर्वाविधकोत्तरकाले सर्वदा श्राम-रखं हरिः सेन्य इति यावत् । श्रत्रारभ्येति क्रियापेच्चया कर्मत्वविवचायां द्वितीयैव. 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी' इत्युक्तेः । यथा 'स्योंदयमारभ्य त्रास्तमयाद् जपति' इत्यादौ । शेषत्वविवज्ञायां तु षष्टीं बाधित्वा भवशब्दात् पश्चमी । प्रसृतिशब्दयोगे तु त्रारभ्येखर्थे कदापि न द्वितीया, प्रभृतिराज्दार्थस्याविध परिगृह्येखस्यावध्यादिघटित-. त्वेन कियात्वाभावात् । **त्र्रापपरीति ।** बहिश्शाब्दयोगे पञ्चमीं सिद्धवत्कृत्य 'त्र्रापरि-बहिरम्बवः पत्रम्या' इति समासविधानादु बहिरशब्दयोगे पत्रमी विज्ञायत इखर्थः । इदं च 'त्रपपरि-' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । 'करस्य करभो बहिः' इति त्वसाध्वेव । 'ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र' इति वा कथित्रसमाधेयम् । अपपरी वर्जने । कर्मप्रवच-नीयो स्त इति। 'कर्मप्रवचनीयाः' इत्यधिकृतस्य द्विवचनेन विपरिग्णाम इति भावः। वर्जने किम् ? परिषिश्वति । सर्वतः सिञ्चतीत्यर्थः । श्रत्रोपसर्गत्वाद् 'उपसर्गात्सुनोति-' इति षत्वम् । श्राङ्मर्यादावचने । उक्कसंज्ञ इति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञक इत्यर्थः। नतु 'त्राङ् मर्यादायाम्' इत्येव सिद्धे वचनप्रहुणं व्यर्थमित्यत त्राह—चचनग्रहुणा-दिति । तेन विनेति मर्यादा, तेन सहेत्विभिविधिः । मर्यादाशब्दो यत्रोच्यते तन्मर्यादा-वचनम् 'त्राङ्मर्यादाभिविध्योः' इति सूत्रम् । तत्र य त्राङ् दृष्टः स कर्मप्रवचनीय-संज्ञकः स्यादित्यर्थः । तथा च मर्यादाभिविष्योराङ्कर्मप्रवचनीय इति फलतीति भावः

तथा च 'कार्तिक्याः प्रसृति' इति भाष्यं वितृर्णवता कैयटेन 'तत त्रार्भ्य' इत्यर्थ इति प्रयुक्तम् । ग्रामाद्वहिरिति । 'ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र' । तेन 'करस्य करभो बहिः' इति सिद्धम् । श्रपपरीति । वर्जने किम् , परिषिश्चति । सर्वत्रेत्यर्थः । श्रत्रोपसर्ग- त्यात् षत्वम् । वचनग्रह्णादिति । विना तेनेति मर्यादा, सह तेनेत्यभिविधः,

परिभिः। (२-३-१०) एतैः कर्मप्रवचनीयैयोंगे पञ्चमी स्थात् । श्रप हरेः, परि हरेः संसारः। परिरत्न वर्जने । बच्चणादौ तु हरिं परि । श्रा मुक्रेः संसारः। श्रा सकताद् ब्रह्म । ४६६ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। (१-४-६२) एत- योरर्थयोः प्रतिक्क्षसंज्ञः स्थात् । ६०० प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् । (२-३-११) श्रत्न कर्मप्रवचनीयैयोंगे पञ्चमी स्थात्। प्रश्नुम्नः कृष्णात् प्रति। तिलेक्यः

पञ्चम्यपाङ्परिभिः। पतैरिति । अप आङ् परि इत्येतैरिलर्थः । कर्मप्रवच-नीयैरिति। 'कर्मप्रवचनीययुक्ते-' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। अप हरेः, परि हरेः संसार इति । श्रप हरेः संसारः, परि हरेः संसार इल्पन्वयः । हरिं वर्जियत्वा जिन-मृतिचकात्मकं संसरणामित्यर्थः । नतु 'बृजं प्रति विद्योतते, भक्को हरिं प्रति' इत्यादौ 'लच्चगेत्थंभत-' इति कर्मप्रवचनीयत्वात् 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' इति द्वितीयां परत्वाद् श्रपवादत्वाच बाधित्वा 'पश्चम्यपाङ्परिभिः' इति पश्चमी स्यादिखत श्राह— परिरत्रेति । 'पम्चम्यपाङ्परिभिः' इलात्र वर्जनार्थकेनापेन साहचर्यात् परिरपि वर्जन नार्थक एव गृह्यत इत्यर्थः । स्ना मुक्तेरिति । मुक्तेः प्रागिति यावत् । स्नासकला-दिति । ब्रह्म सकलमभिन्याप्य वर्तत इत्यर्थः । प्रतिः प्रतिनिधि । सदशः प्रति-निधिः, दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं प्रतिदानम् । उक्कसंश इति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञक इखर्थः । प्रतिनिधि । ग्रुत्रेति । सूत्रोक्कविषय इखर्थः । सूत्रे यस्मादिति षष्ट्यर्थे पद्मनी, अस्मादेव निर्देशात् । 'कृष्णस्य प्रतिनिधिः' इति तु 'ज्ञापकसिखं न सर्वत्र' इति समाधेयम् । तथा च यत्सम्बन्धिनी प्रतिनिधिप्रतिदाने तस्मात् कर्मप्रवचनीययुक्का-त्पन्नमीलर्थः फलति । प्रद्युद्धः कृष्णात्प्रतीति । युदादौ प्रयुद्धः कृष्णानिरूपित-सादृश्यत्रानिव्यर्थः । पश्चम्यर्थः सादृश्यम् । प्रतिस्तु तदृशोतकः । तिलेभ्य इति । भूरणत्वेन गृहीतान् तिलान् स्वरूपेण मूल्याचात्मना वा प्रस्पेयतीस्वर्थः । कर्मणि

इत्यत्र य उपातो विशेषो विशेषणांशरूपः सोऽत्र न गृहाते, वचनप्रह्णसामध्यात , किंतु अविधमात्रं विवच्यत इत्यथंद्वयसंप्रहः। यद्वा मर्यादाशब्दो यस्मिन्तुच्यते तन्मर्यादावचनम्, तिद्धं 'आक् मर्यादाभिवध्योः' इति सूत्रम्, तत्र य आक् दृष्टः स उक्तसंज्ञ इत्यथंः। परि हरेरिति। हरिं वर्जयित्वेत्यर्थः। 'परेवर्जनेये वा वचनम्' इति वार्तिकात् पद्धे द्विवचनाभावः। परित्तेति। अत्र पश्चमीविधौ वर्जनार्थेनापेन साहचर्यादिति भावः। आ मुक्तेरिति। मुक्तिं मर्यादीकृत्येत्यर्थः। आ सकलादिति । सकलाभिन्याप्येत्यर्थः। प्रतिनिधिप्रतिदाने । अस्मादेव निर्देशाक्षिक्षादाभ्यां योगे पश्चमी। 'ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र' इति कृष्णस्य प्रतिनिधिरत्यपि सिद्धमित्याहुः। मुख्यस्यामावे सित तत्सदृश उपादीयते स प्रतिनिधिः। दृत्तस्य प्रतिनिर्यातनं प्रतिदानम् ।

प्रतियच्छति माषान् । ६०१ ग्रकर्तर्यृणे पञ्चमी । ( २-३-२४ ) कर्तृवर्जितं यदृणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्थात् । श्रताद्वदः । श्रकर्तरि किम्-शतेन वन्धितः । ६०२ विभाषा गुरो(ऽस्त्रियाम् । (२-३-२४) गुरो हेतावस्त्रीतिङ्गे पञ्चमी वा स्यात् । जाड्याद् जाड्येन वा बद्धः । गुणे किम्-धनेन कुलम् । श्रस्त्रियां किम्-बुद्या मुक्तः। 'विभाषा' इति योगविभागाद् अगुणे खियां च कचित्। धूमादिमान्। नास्ति घटोऽनुपत्तब्धेः । ६०३ पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम् ।

पन्नमी। स्रकर्तर्यृरो । 'हेतौ' इति स्त्रमनुवर्तते । स्रकर्तरि हेतुभूते ऋरो वियमाना-दिखर्थः। फलितमाह-कर्तृविजितमिति । कर्तृसंज्ञारहितमिखर्थः। शताद्वद इति । नियमितकाले प्रत्यर्पणाभावे सति सुवर्णादिशतेन ऋरोन हेतुना श्रधमर्णो बद इलर्थः । हेतुतृतीयापवादः । शतेन वन्धित इति । श्रधमर्ण उत्तमर्गेनेति शेषः । बन्धेहेंतुमएएयन्तात्कर्मिण क्रः । अधमर्ण उत्तमर्गेन बद्ध इखएयन्तस्यार्थः । शतेन ऋगोन प्रयोजककर्जा उत्तमर्गीन प्रयोज्यकर्जा बन्धनं कारितः श्रधमर्गा इति एयन्त-स्यार्थः । श्रत्र शतमृगं प्रयोजकत्वात् कर्तृसंज्ञं हेतुसंज्ञं च. 'तत्प्रयोजको हेतुश्च' इत्यत्र चकारेण कर्तृसंज्ञाया श्रपि विधानात् । ततश्च शतशब्दात् कर्तरि तृतीयां बाधित्वा श्रपनादत्वात् पञ्चमी स्यात् । श्रतः श्रकर्तरीत्युक्कमिति भावः । शतस्य हेतुत्वेऽपि कर्तृ-त्वाश ततः पश्चमीति भावः । विभाषा । हेतावित्यतुवर्तते । तदाह—गणे हेताव-स्त्रीलिङ इति । विद्यमानादिति शेषः । जाड्यादिति । जडस्य भावी जाड्यम् । 'गुरावचनब्राह्मसादिभ्यः कर्मसा च' इति ष्यञ् । नतु धूमादिम्नमानित्यादी कथं पश्चमी, धूमादेरगुणत्वादिखत ब्राह—योगविभागादिति। 'विभाषा-' इति योगो विभज्यते। हेतावित्यनुवर्तते पश्चमीति च । हेतौ पश्चमी वा स्यादित्यर्थः । ततश्च धूमादिमानि-त्यादि सिद्धम् । ततः गुरोऽस्त्रियामिति । तत्र विभाषेत्यनुवर्तते पश्चमीति च । गुरो हेतावस्त्रीतिक्षे पश्चमी वा स्यादित्युक्तोऽर्थः । ततश्च जाड्याद्वद्ध इत्यादि सिद्धम् । ननु विभाषेखेव सिद्धे गुगोऽस्त्रियामिति न्यर्थमिखत श्राह—श्रगुगो स्त्रियां च कचि-दिति । योगविभागस्य इष्टसिच्चर्यत्वादिति भावः । श्रत्रागुरो उदाहरति—धूमादिति । अभिमानित्यनन्तरं ज्ञायत इति शेषः, धूमस्य अभिज्ञानहेतुत्वाद् । अत्र धूमस्य अगुगा-त्वेऽपि हेतुत्वात् ततः पश्चमीति भावः । क्षियामुदाहरति—नास्ति घट इति । घट इल्पनन्तरम् इति ज्ञायत इति शेषः । श्रनुपलब्धेरिति । उपलब्धिः ज्ञानम् , तस्या

श्रकर्तरि । हेतुभूतमिति । 'हेतौ' इत्यनुवर्तत इति भावः। पञ्चमी स्यादिति । तृतीयापनादोऽयम्। शतेनेति । शतिमह उत्तमर्णाय धार्यमाणत्नाद् ऋणम् , तत्प्रयोजको हेत्रच' इति चकारात् कर्तृसंज्ञं च । बन्धित इति । एयन्ते प्रयोजककर्तुः शतस्य

(२-३-३२) एभिर्योगे तृतीया स्वात् पद्धमीद्वितीये च। श्रन्यतरस्यांग्रहणं समुच-यार्थम्, पद्धमीद्वितीये चानुवर्तेते । पृथग् रामेण रामाद् रामं वा । एवं विना, नाना । ६०४ करणे च स्तोकाल्पकृञ्छूकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य । ( २--

श्रभावः श्रनुपलिब्धः । नञ्ततपुरुषः । न चार्थामावेऽन्ययीभावः राङ्क्यः, श्रथामावे तयोर्विकल्पस्य वच्यमाण्यत्वात् । पृथिग्वना । पश्चमीद्वितीये चेति । तृतीयाभावपच्च इति रोषः । 'श्रपादाने पश्चमी' 'पृष्ठक्यतसर्थप्रस्ययेन' 'एनपा द्वितीया' 'पृथ्विना-'इति स्त्रक्रमः। तत्र पष्ठीस्प्रस्वरितत्वान्नानुवर्तते, पश्चमी द्वितीयां चेति भावः । ननु तृतीयाभावपच्चे द्वितीयेव संनिद्वितत्वात् स्यात् , न नु पश्चम्यपि, 'षष्ट्यतसर्थ-'इस्त्र तदनुवृत्तेरभावात् । श्रतोऽत्र पश्चम्याः समावेशोऽनुपपच इस्त श्राह—श्रम्यतस्यांग्रहण्मिति । तृतीया चेति तावतेव संनिद्वितदितीयासमुच्यसिद्धरन्यतरस्यामिति गुरुयक्षरुरणं व्यवद्विताया श्रपि पश्चम्याः समुच्यार्थम् , अव्ययानामनेकार्थकःवादिति भावः । ननु पश्चम्याः 'षष्ट्यतसर्थ-'इस्त्रनाननुवृत्तत्वा इहानुवृत्तेरसम्भवात् कथमिह तदुपस्थितिरिस्यत श्राह—पश्चमीद्वितीये चानुवर्तते। मरङ्कप्नुस्येति शेषः। पृथग् रामेणेति । रामप्रति-योगिकभेदवानित्यर्थः । एवं विना नानेति । विना रामेण रामाद् रामम् । नाना रामेण रामाद् रामं वा । पृथगिवनानानाश्चयोऽपि भेदार्थका इति केचित् । 'पृथगिवना-न्तरेण्रते हिरुक् नाना च वर्जने' इस्यसरः । रामस्य वर्जने सुखं नास्तीस्यर्थः । कर्णे

हेतुसंज्ञाप्यस्तीति पश्चम्यत्र स्यादेवातोऽत्राकर्तरीत्युक्तमिति भावः । योगविभागा-दिति । एतच 'हेतुमनुष्येभ्यः—' इति स्त्रे पदमज्ञर्या स्पष्टम् । स्त्रियां चेति । 'बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः' इति वार्तिकिनिर्देशोऽपीह् ज्ञापकः । पृथिग्विना । ननु नृतीयाभावपच्चे 'एनपा द्वितीया' इति प्रकृता द्वितीयेव स्थात् । यदि तु द्वितीया विकल्पेन भवेत् , तदा पश्चम्यपि स्थात् । सा तु नित्येव तस्माद्विभक्तित्रयसमावेशो दुरुप्पाद इत्यत श्राह—श्रम्यतरस्यांग्रह्णं समुख्यार्थिमिति । निपातानामनेकार्यन्तादिति भावः । पश्चमीति । तत्र मराङ्कप्लुत्या पश्चमी, द्वितीया नु संनिहितेव । इह पृथगर्थेरिति स्त्रियितव्ये पर्यायत्रयोपादानं पर्यायान्तरनिष्टृत्यर्थम् , तेन हिरुण् वेवदत्तस्थेत्यत्र नेत्याहुः । 'पृथङ्गानाञ्भिस्तृतीयान्यतरस्याम्' इति सुवचम् । नाना-श्रिति प्रत्ययप्रहृणे तदन्तयोविनानानाराब्दयोर्लाभात् । नानेति । 'हिरुङ् नाना च वर्जने' इत्यमरः । 'नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा' इति प्रयोगः । करणे च । श्रन्य-तरस्यामिति वर्तते पश्चमीति च, तेन करणे तृतीयायां प्राप्तायां पन्ने पश्चमी विधीयते, ३-३३) एभ्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करखे तृतीयापञ्चम्यौ सः। स्रोकेन स्रोकाद्वा मुकः। द्रव्ये तु स्रोकेन विषेण इतः। ६०५ दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च। (२-३-३४) एभ्यो द्वितीया स्थात्, चात् पञ्चमीतृतीये च। प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम्। प्रामस्य दूरं दूराद् दूरेण वा, श्रन्तिकम् श्रन्तिकाद् श्रन्तिकेन वा। श्रसस्य-वचनस्य इत्यात्वृत्तेर्नेह-दूरः पन्थाः। ६०६ षष्ठी रोषे। (२-३-४०) कारक-

च। एभ्य इति । स्तोक अल्प क्ट्ल्यू कतिपय एभ्यश्रवुभ्यं इल्प्यंः । असत्त्वपदं व्याच्छे—अद्भुद्धयित । अन्यतरस्यामिल्यवृद्धतेते पश्चमीति च । ततश्च कररणे पश्चमी वित लभ्यते । तदभाव तु तृतीया सिद्धैव । तदाह—तृतीयापञ्चम्याचिति । स्तोकेन स्तोकाद्धा मुक्क इति । लघुना आयासेन मुक्क इल्प्यंः । आयासो न द्रव्यमिति भावः । द्रव्ये त्विति । द्रव्ये वृत्तौ स्तोकेन विषेण इत इति तृतीयैवेल्प्यंः । अल्पेनाल्पाद्धा मुक्कः , कृच्ल्र्येण कृच्ल्र्या मुक्कः । कृष्टेनेल्प्यंः । कृतिपयेन कतिपयाद्धा मुक्कः । अकृत्लेन साधनेनेल्प्यंः । दूरान्तिक । एभ्य इति । दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थकेभ्यश्चेल्पयंः । चकारो व्यवहितयोरिय पश्चमीतृतीययोः समुच्चर्यायः, न तु 'दूरानिकार्थेः पष्ट्यन्यतरस्याम्' इति संनिहितषष्ट्या अपि, व्याख्यानात् । तदाह—चात्पञ्चमीतृतीये चेति । प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयमिति । व्याख्यानादिति भावः । तथा च प्रथमापवाद इति फलितम् । 'दूरादावसथान्सूनं दूरात्यादावनेर्जनम्' इति भाव्यप्रयोगात् सप्तम्ययेऽधिकररोऽप्ययं विधिः । नतु दूरः पन्या इत्यत्र क्यं न पश्चमीलत आह——असत्त्वचनस्येति। दूरः पन्या इत्यत्र पन्या इत्यम् । तिद्वरोषणं दूर्शव्दः सत्त्वचन इति भावः ॥ इति पश्चमी विभक्तिः ॥

श्रथ पष्टी विभक्तिः। पष्टी शेषे । उक्तादन्यः शेषः । 'कर्मणि द्वितीया'

तया मुक्के करणत्वादेव तृतीया सिद्धत्याशयेनाह—तृतीयापञ्चम्यो स्त इति । स्तोकेनित । श्रनायासेन मुक्क इत्यर्थः । दूरं दूराद् दूरेण वेति । इह सप्तम्यिप वच्यते । किंच 'दूरान्तिकार्थेभ्यः-' इति सूत्रस्य 'सप्तम्यिकरणे च' इत्युत्तरस्त्रेऽप्यनुवर्तनादिषकरणेऽप्यभ्यो निभक्किचतुष्टयं बोध्यम् । तथा च प्रयुज्यते — 'दूरादावसयान्मृत्रं दूरात्पादावसेचनम्' इति । श्रावसथस्य दूरे इत्यर्थः । श्रसत्त्ववचनस्येति । सत्त्ववचनत्वमिह सत्त्वविशेषकत्वम् । एवं च सामानाधिकरणयेन प्रातिपदिकार्थविशेषकं व्युदस्यते, तदाह—दूरः पन्था इति । एतेन 'करणे च स्तोका-' इति स्त्रे, करणे किम् , कियाविशेषणे कर्मणि मा भूत् । स्तोकं पचिति । किया न द्रव्यम्' इति प्राचां श्रन्थोऽपि व्याख्यातः । न च कियाया विशेष्यत्वेन द्रव्यत्वावर्यभावाद् नैतत् प्रत्युदाहरणं युक्कमिति वाच्यम् , धातुवाच्यायाः क्रियाया श्रसत्त्वस्पकरे

अतिपदिकार्थेन्यतिरिक्तः स्वस्वामभावादिसंबन्धः शेषः, तत्र षष्टी स्यात् । राज्ञः पुरुषः। कर्मादीनामपि संबन्धमात्रविवज्ञायां षष्ट्येव। सतां गतम्। सर्पिषो जानीते।

द्वितीयादिविधिषु हि कर्मकर्तृकर गासंप्रदानापादानाधिकर गाकार-**इ**त्यादिसत्रेष कारायनकान्तानि । प्रथमाविधौ प्रातिपदिकार्थोऽनुकान्तः । एतेभ्योऽन्यः स्वामिभावादिसंबन्धः शेषपदार्थ इत्यर्थः । तत्रासति बाधके संबन्धो विशेषरूपेगा सामान्यरूपेण च भासते, 'न हि निर्विशेषं सामान्यम्' इति न्यायात् । सति तु बाधके मातः स्मरतीत्यादौ संबन्धत्वेनैव भानम् । कर्मत्वादिविशेषरूपेगापि भाने द्वितीयादिप्रसङ्गादिति स्थितिः। राज्ञः पुरुष इत्यत्र स्वस्वामिभावरूपविशेषात्मना संबन्ध-त्वरूपसामान्यात्मना च संबन्धः षष्ट्यर्थः। राजाश्रितस्वामित्वनिरूपितस्वत्वात्मकसंबन्धाः श्रयः पुरुष इति बोधः । आश्रयत्वादि तु संसर्गमर्थादया भासते । तत्र पुरुषो मुख्यं विशेष्यम् । संबन्धस्त्वाधेयतया पुरुषविशेषणम् । राजा तु त्राश्रयतया संबन्धविशेष-राम । संबन्धस्त्वाधेयत्या राजानं प्रति विशेष्यम् , 'प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्-' इति वच-नेन प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थं प्रति प्राधान्यावगमात् । त्र्यत एव पुरुषशब्दादिप न षष्टी. राजनिरूपितसंबन्धाश्रयः पुरुष इति बोधे संबन्धस्य प्रकृत्यर्थपुरुषं प्रति विशेषणात्वेन विशेष्यत्वेन च भानातुपपत्तेः। यदा तु पुरुषगतस्वत्वनिरूपितः त्रामित्वरूपसंबन्धाश्रयो राजिति बोधः, तदा प्ररुषस्य राजिति प्ररुषशब्दात् षष्ठी भवत्येवेत्यन्यत्र विस्तरः। सतां गतिमत्यादौ कर्तृतृतीयादिकमाशङ्कयाह—कर्मादीनामपीति । कर्मत्वकर्तृत्वा-दीनामपि संबन्धत्वसामान्यातमना विवद्मायां षष्ठयेव. न त कारकविभक्तय इत्यर्थः । तथा च । 'क्रस्य च वर्तमाने' इति सूत्रे भाष्यम्--- 'कर्मत्वादीनामविवचा शेषः' इति । सतां गतमिति । भावे कः । सत्संबन्धि गमनमित्यर्थः । कर्तृत्वविवद्मायां तु सद्भिः गतमिति तृतीया भवत्येव। कृद्योगलच्चणा षष्ठी तु न भवति, 'न लोके-' इति निषेधात्। सर्पियो जानीत इति । करणत्विववज्ञायां सर्पिया उपायेन प्रवर्तत इत्यर्थः ।

प्रसिद्धत्वात् । न च विशेष्यत्वे तद्तुपपतिः, कर्तृकर्मेतरकारकित्रनानव्यात्वमात्रेणा-सत्त्वरूपत्वोपपत्तः । उक्तं च—'किया न युज्यते लिङ्गिकयानाधारकारकैः । श्रसत्त्व-रूपता तस्या इयमेवावधार्यताम्' इति । फलं व्यापारस्व किया, फलाधारकारकं कर्म, व्यापाराधारकारकं कर्तेति विवेकः इति पश्चमी । यष्टी शेषे । उपयुक्तादन्यः शेषः । कर्मादयश्च प्रातिपदिकार्यपर्यन्ता उपयुक्ताः, तत्र द्वितीयादीनां विधानादतो व्याच्छे— कारकप्रातिपदिकार्यपर्यन्ति इति । राज्ञः पुरुष इति । प्रत्यार्थस्य प्रकृत्यर्थं प्रति प्रधान्यादप्रधानादेव षष्टी । प्रत्यार्थस्विद पुरुषविशेषणाम् । राज-निरूपितसेवकत्वसंबन्धवान् पुरुष इत्यविवन्नायां प्रधानात् पुरुषशब्दान्न षष्टी । उक्क- मातुः स्मरति । एघोदकस्योपस्कुरुते । भजे शंभोश्ररणयोः । फलानां तृप्तः ।

करणत्वस्य संबन्धत्वविवद्यायां तु षष्ठी, कर्जाश्रिता सर्पिस्सम्बन्धिनी प्रवृत्तिरिति बोधः। मातुः स्मरतीति । कर्मत्वविवद्यायां मातरं स्मरतीत्यर्थः। कर्मत्वस्य शेषत्वविवद्यायां तु देवदत्तकर्तृकं मातृसम्बन्धि स्मरणिमत्यर्थः। एधोदकस्योपस्कुरुत इति । एधशब्द अकारान्तः पुँद्धिङ्गः, 'कारके' इति सूत्रे 'एधाः पद्यक्ते' इति भाष्यप्रयोगात्। एधाश्र उदकानि चेति इन्द्वात् षष्ठी। 'जातिरप्राणिनाम्' इत्येकवद्भावः। कर्मत्वविवद्यायाम् एधोदकं शोषण्यान्धद्रव्याधानादिना परिष्कुरुत इत्यर्थः। कर्मत्वस्य शेषत्वविवद्यायाम् एधोदकं शोषण्यान्धद्रव्याधानादिना परिष्कुरुत इत्यर्थः। कर्मत्वस्य शेषत्वविवद्यायाम् एधोदकं शोषण्यान्धद्रव्याधानादिना परिष्कुरुत इत्यर्थः। कर्मत्वस्य शेषत्वविवद्यायां तु एधोदकसम्बन्धि परिष्करण्यमिति बोधः। एधरशब्दस्साकारान्तोऽप्यस्ति नपुंसकन्तिङ्गः, 'काष्ठं दार्विन्धनं त्वेष इष्ममेधः समित् क्षियाम्' इति कोशाद् 'यथैधांसि समिद्धोऽप्रिः' इत्यादिदर्शनाच। तथा सति एधः दकस्यति छेदः, उदकशब्दसमावेशे एध उदकस्यत्यापत्तेः। उदकशब्दपर्यायो दकशब्दोऽप्यस्ति, 'भुवनममृतं जीवनं स्याद् दकं च' इति इत्ययुधकोशात्। तथा च एधः कर्तृ उदकं परिष्कुरुत इत्यर्थः। कर्मन्त्वस्य शेषत्वविवद्यायां तु षष्ठी। निम्बकरज्ञादिकाष्ठविशेषप्रज्वितितात्रितप्तोदकस्य गुण्यविशेषो वैद्यशास्त्रप्तिः। भन्न चरण्योः कर्म-

न्यायविरोधात् शेषत्वाभावाच्च । राज्ञः पुरुषस्तिष्ठतीत्यादौ पुरुषशब्दो हि प्रातिपदि-कार्थमात्रवृत्तिः । राज्ञः पुरुषेणा कृतमित्यादौ तु कारकार्थकः । यदा तु पुरुषनिरूपितसे-व्यत्वसंबन्धवान् राजेत्यर्थविवचा तदा पुरुषशब्दादपि षष्ठी भवत्येव पुरुषस्य राजेति। यत् अप्रधानं शेष इति कैश्विदुक्तम् । तन्न, प्रातिपदिकार्थमात्रे शुक्कः पटः, श्यामो घट इत्यादी विशेषरो षष्ठी प्रसङ्गात् । न च प्रथमया बाधः, तस्याः प्रधाने चरि-तार्थत्वात् । कर्मादीनामपीति । यथा विशेषाविवज्ञायां रूपवानिति प्रयुज्यते. विशेषविवन्नायां तु नीलः पीत इत्यादि, तथेदमपि न्यायसिद्धमिति भावः । सतां गत-मिति । सत्परुषसंबन्धि गमनमित्यर्थः । सन्तो गच्छन्तीत्यत्र त्वाख्यातेन कर्तत्वसंबन्ध-स्योक्षत्वात् संबन्धमात्रविवज्ञा कर्तुं न शक्यत इति षष्ठीह न भवति, किं त प्रातिपदि-कार्थमात्रे प्रथमैवेत्याहः । सर्पिषो जानीत इति । वस्तुतः करणस्य संबन्धमात्र-विवज्ञायां षष्ठी । सर्पिःसंबन्धि प्रवर्तनिमत्यर्थः । 'श्रक्मकाच' 'श्रवपसगिज्जः' इत्यनेन वा जानातेस्तङ् । श्रन्ये तु व्याचख्युः—कर्मगुः शेषत्वविवत्त्वया षष्ठी । सर्पिःसंबन्धि ज्ञानमित्यर्थे इति । एघोदकस्येति । एघाश्व उदकं चैषां समाहार एघोदकम् । 'जातिरप्राणिनाम्' इत्येकबद्भावः । यद्वा एघांसि च दकं चेति विग्रहे पूर्व-वदेकवद्भावः । उदकपर्यायो दकशब्दोऽप्यस्ति । तथा च हत्तायुधः---'भुवनममृतं जीवनीयं दकं च' इति । उपस्कुरुत इति । गन्धनादिसूत्रेणात्मनेपदम् । 'उपात्प्रति-

१ श्रमरकोशरामाश्रम्यां तु 'जीवनीयं दकं च' इति हलायुषपाठ उद्दृष्टतः ।

६०७ पष्टी हेतुप्रयोगे । (२-३-२६) हेतुशब्दप्रयोगे हेती द्योखे षष्टी स्यात् । श्रद्धस्य हेतोर्वसति । ६०८ सर्वनास्त्रस्तृतीया च । (२-३-२७ ) सर्वनास्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेती द्योखे तृतीया स्यात् षष्टी च । केन हेतुना वसति ।

त्वस्य शेषत्विवच्चायां पष्ठी । शंभुचरणसंबन्धि भजनिमत्यर्थः । फलानां तृप्त इति । अत्रापि करणत्वस्य शेषत्विविवच्चायां पष्ठी । फलसंबन्धिनी तृप्तिरिति बोधः । षष्ठी हेतुप्रयोगे । हेतावित्यतुवर्तते, तदाह—हेती द्योत्य इति । हेतुले द्योत्य इत्वर्थः । हेतुवचकात् पष्ठीति फलितम् । 'हेती' इति तृतीयां बाधित्वा षष्ठी । हेतुप्रयोगे किम् १ अत्रवेत वसित । हेती द्योत्य इति किम् १ अत्रवस्य हेतोस्तुभ्यं नमः । अत्र युष्पच्छ्यात्र भवति । सर्वनाम्मस्त्रतीया च । सर्वनाप्त इति षष्ठी तदाह—सर्वनाम्नो, हेतु-शब्दस्य चेति । कस्माद्भवतीत्यपेचायां सित्रहितत्वात् सर्वनामहेतुभ्यामिति गम्यते इत्यभिप्रत्योदाहरति—केन हेतुनेति । सर्वनाम्न इति यदि पद्यमी स्यात् तदा हेतु-

यक्न °' इति सुद्। न चैवं 'ज्ञोऽविदर्थस्य करसो' 'श्रघीर्गथदयेशां कर्मिए।' 'क्रअः प्रतियन्ने 'रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः' 'त्राशिषि नाथः' 'जासिनिप्रहरणनाटकाथ-पिषां हिंसायाम्' 'व्यवहृपणोः समर्थयोः' 'कृत्वोर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे' इति शेष-षष्ठीविधानार्थेयमष्टसूत्री निष्फला स्यादिति बाच्यम् , सर्पिषो ज्ञानमित्यादौ तस्याः समासनिवृत्तिफलकरवात् । तथा हि 'ज्ञोऽविदर्थस्य-' इत्यादौ रोष इत्यतुवर्तते, राषत्वेन विविद्धिते तु करगादौ षष्ठी सिद्धैव । तदयमर्थः—इह षष्ठेयेव, न तु तल्लुक् । तथा च लुकः प्रयोजकीभूतः समास एव न भवतीति । न चाष्टसूत्र्या लुङ्मात्रनिवृत्तिफल-करवमेवास्तु, समासस्तु स्वीकियतामिति वाच्यम् , इष्टानुरोधेन समास एव न भवतीति व्याख्यानस्योचितत्वात् । तथा च वार्तिकं 'प्रतिपदिवधाना षष्ठी न समस्यते' इति । इरिश्वाह—'कारकैर्व्यपदिष्टे च श्रूयमाराकिये पुनः । प्रोक्वा प्रतिपदं षष्टी समासस्य निवृत्तये' इति । एवं च शेषत्विविच्चायां सर्पिषो ज्ञानम् , मातुः स्मर्गामित्यादीन्यसम-स्तान्येव साधूनि । हरिस्मरगुमित्यादीनि तु शेषत्वाविवच्नायां कृद्योगषष्ठयाः समासे बोध्यानि । तत्र च कारकपूर्वकत्वाद् 'गतिकारक-' इत्यादिना क्रुदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेगा मध्योदात्तत्वं भवति । शेषषष्ठया समासे तु अन्तोदात्तत्वं स्यातःवानिष्टम् । तथा च स्वरार्थेयमष्टसूत्रीति निष्कर्षः । किं च मातुः स्मृतमित्यादौ समासाभावोऽपि फलम् , न हि तत्र कारकपष्ठी लभ्यते, 'न लोका-' इति निषेधात् । श्राह च---'निष्ठायां कर्म-विषया षष्ठी च प्रतिषिध्यते । शेषराच्याया षष्ठ्या समासस्तत्र नेष्यते' इति । एतच मनोरमायां स्थितम् । षष्ठी हेतु । श्रत्र 'हेतौ' इत्यतुवर्तते, तदाह हेतौ द्योत्य इति । अन्नस्येति । 'हेतौ' इति तृतीयायां प्राप्तायामनेन षष्ठी । हेतुप्रयोगे किम् , कस्य हेतोः । 'निभित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्' ( वा १४७३ )। किं निमित्तं वसति, केन निमित्तेन, कसी निमित्ताय इत्यादि । एवं कि कारणम्, को हेतुः, किं प्रयोजनम् इत्यादि । प्रायग्रहणादसर्वनान्नः प्रथमाहितीये न स्तः । ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेन्यः, ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि । ६०६ षष्ट्रयत-सर्थप्रत्ययेन । (२-३-३०) एतद्योगे षष्टी स्यात् । '-दिनशब्द-' (स् ४६४)

शब्दात् षष्ठी न स्यादिति बोध्यम् । निमित्तपर्यायेति । निमित्तपर्यायायां प्रयोगे तेभ्यस्तत्समानाधिकरयोभ्यश्च सर्वासां विभक्षीनां प्रायेगा प्रयोगो भवतीत्यर्थः । किं निमित्तं वसतीति। प्रथमान्तं द्वितीयान्तं च श्रेयम् । इत्यादीति । कस्मा-न्निमित्तात . कस्य निमित्तस्य किस्मिनिमित्ते । पर्यायग्रहरास्य प्रयोजन-माह—एवं किं कारणामित्यादि । प्रायग्रहणस्य प्रयोजनमाह—प्रायग्रहणा-दिति । एवं च 'षष्ठी हेतुप्रयोगे ' 'सर्वनाम्नस्तृतीया च' इति सूत्रद्वयं न कर्तव्यं भवतीति भावः । षष्ठ्यतसर्थ । एतद्योग इति । 'दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपज्ञमीप्रथमाभयो दिग्देशकालेष्वस्तातिः' इत्यारभ्य ' आहि च दूरे ' 'उत्तराच' इत्यन्तैः सुत्रैर्दिग्देशकालवृत्तिभ्यः शब्देभ्यः स्वार्थे प्रत्यया विहिताः । तत्र 'दिचाणो-त्तराभ्यामतसुच' इति विहितोऽतसुचप्रत्ययः, तस्यार्थो दिग्देशकालरूपः, स एवार्थी यस्य सोऽतसर्थप्रत्ययः, तद्योग इःयर्थः । यदाय्यतसर्थप्रत्ययेषु अस्तातिरेव प्रथमः, तथापि लाघवादतसर्थेत्युक्तम्, न त्वस्तात्यर्थेति, संयुक्ताच्चरघटितत्वेन गौरवात्। दिकशब्देतीति । 'त्रान्यारात्-' इति सुत्ते दिकशब्देत्यनेन या पश्चमी विहिता तदप-

श्रज्ञेन वसित । हेतौ द्योत्ये किम् , श्रज्ञशब्दात् षष्ठी यथा स्यादिखेके । श्रज्ञस्य हेतोस्तुभ्यं नम इस्त्र युष्पच्छन्दान्मा भूदिसन्ये। सर्वनाम्नस्तृतीया च।इह सर्वनाम्न इति प्रयोगापेच्नया षष्ठी, पश्चम्यां तु हेतुशब्दात् षष्ठीतृतीये न स्यात्नामित्या-शयनाह—सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य चेति । कस्माद्भवतीत्यपेन्नायाम् अर्थात् सर्व-नामहेतुभ्यामिति संबन्यते । त्रत्र न्याचल्युः--यद्यपि सर्वनाम्न इति पदस्य पश्चम्य-न्तत्वेऽपि हेत्रराब्दस्य विशेषग्रात्वे सामानाधिकरग्यादप्युपपद्यत इति न च्चितः, तथापि विशेष्यत्वे त्वयं विधिर्न स्यादिति बोध्यमिति । निमित्तपर्यायेति । पर्यायमहरास्य फलमाह-प्विमत्यादिना । एतद्वार्तिकेन 'षष्ठी हेतुप्रयोगे' 'सर्वनाम्नस्तरीया च' इति सूत्रद्वयं गतार्थमिति बोध्यम् । षष्ठयतसर्थ । 'दिच्चिगोत्तराभ्यामतसुच्' इत्यस्य योऽर्थो दिग्देशकालरूपः सोऽर्थो यस्य प्रत्ययस्य सोऽतसर्थप्रत्ययः, श्रस्ताति-प्रमृतयः पश्च. तदन्तेन योग इत्यर्थः । अत्यस्ये दिस्तात्यनन्तरत्वेऽपि लाघवानुरोधेन

इति पञ्चम्या अपधादः। आमस्य दिचियातः पुरः पुरस्ताद् उपरि उपरिष्टात्। ६१० एनपा द्वितीया । (२-३-३१) एनवन्तेन योगे द्वितीया स्थात्। 'एनपा' इति योगविभागात्षष्ठयपि।दिचियोन आमं आमस्य वा । ६११ दूरान्ति-

वाद इत्यर्थः । द्विण्णत इति । सप्तमीपश्वमीप्रथमान्तात् स्वार्थे दिग्देशकालवृत्तेः विज्ञ्यश्वाद् श्रतसुन् । दिव्यणस्याम् , दिव्यणस्याः , दिव्यणस्याः । एवं देशे काले च । पुर इति । पूर्वाशब्दादस्ताल्यर्थे 'पूर्वाधरावराणामसि पुरधवरक्षेषाम्' इत्यसिप्रलयः प्रकृतेः पुरादेशश्व । पूर्वस्याम् , पूर्वस्याः , पूर्व वेल्यशः । पुरस्यावदिति । पूर्वशब्दादस्तातिप्रलये सति 'श्रस्ताति च' इति प्रकृतेः पुरादेशः । पुरस्यावदस्तानार्थक-मिदम् । उपरीति । 'उपर्युपरिष्ठात' इति स्त्रेण कर्ष्वराव्दाद् रिव्यत्ययो रिष्ठातिव्यल्यः प्रकृतेरुपादेशश्व निपातितः । कर्ष्वायां दिशि , कर्ष्वायां दिशः , कर्ध्वा दिशितं वा श्रयः । एवं देशे कालेऽपि । पनपा द्वितीया । 'पष्ट्यतसर्थ-' इति पष्ट्या निल्यं बाधे प्राप्त श्राह—योगविभागादिति । एनपेति योगो विभाज्यते । 'पष्ट्यतसर्थ-' इति पूर्वस्त्रात् पर्टीत्यव्यवदित्ये । एनवन्तेन योगे षष्ठी स्यादित्यर्थः । दित्तियिति योगान्तरम् । एनपेलावुवर्तते । एनवन्तेन योगे दितीया स्यादित्यर्थः । दित्तियिति योगान्तरम् । एनपेलावुवर्तते । एनवन्तेन योगे दितीया स्यादित्यर्थः । दित्तियिति योगान्तरम् । एनपेलावुवर्तते । एनवन्तेन योगे दितीया स्यादित्यर्थः । दित्तियिति योगान्तरम् । एनपेलावुवर्तते । एनवन्तेन योगे दितीया स्यादित्यर्क्षे । प्रत्ते योगो नामस्य वेत्याद्वर्याम् दर्रप्रमम्याः इलेनप् । प्रवमुत्तरेणेति । ज्तरेण प्रामं प्रामस्य वेत्याविप बोध्यम् , दिक्शब्देभ्य एनविषयेः । भाष्ये द्व 'पष्ट्यत्वर्यः । द्वितायां द्वायस्य पाठ इति

सस्तात्यर्थेति नोक्कमित्याहुः । पश्चम्या श्रप्याद् इति । 'ततः पश्चात् सस्यते ध्वंस्यते च' इति भाष्यप्रयोगमत् पश्चाच्छ्रब्दयोगे तु पश्चम्यपि साधुः । श्रस्मादेव भाष्यप्रयोगमत् पश्चाच्छ्रब्दयोगे तु पश्चम्यपि साधुः । श्रस्मादेव भाष्यप्रयोगमत् पश्चाच्छ्रब्द्वनाव्ययीमावो न भवतीति वन्त्यते । प्रत्ययप्रहृणं किम् , इह मा भूत्—प्राग् प्रामात् । प्रत्यग् प्रामात् । कृतेऽपि प्रत्ययप्रहृणं कुतो निति चेत् । श्रत्याद्वः क्ष्ययाद्वः —प्रत्ययप्रहृणं किस् भाणं श्रूयमाण्यप्रत्ययप्रहृणां विकास्यत हित लुते श्रस्तातौ षष्ठयभावः । 'श्रन्यारात्—' इत्यत्रश्च्यूत्तरपद्यप्रयोजनिति तु मनो-त्यायाद्वः । पुर इति । 'पूर्वाधरावराणाम्—' इत्यसिप्रत्यये पुरादेशः । प्रस्तातं स्थितम् । पुर इति । 'पूर्वाधरावराणाम्—' इत्यसिप्रत्यये पुरादेशः । प्रस्तातं । कर्यं तर्हि 'तत्रागारं धनपतिगृहादुत्तरेणास्मदीयम्' इति, उत्तरेणेत्येतद् 'बूराह्वस्यं सुर्पितघनुश्चाह्यणा तोरणेन' इति तोरणसमानाधिकरणं तृतीयान्तम् , न त्वेनवन्तमित्याहुः । 'धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयम्' इति कैश्चित्यय्वते, तदा तु सम्यगेव । दित्तिनित । 'दित्तिणस्यामद्द इत्यथे 'प्नवन्यतरस्याम्' इत्यादिना एनप् । दूरा-

कार्थैः षष्ठयन्तरस्याम् । (२-३-३४) एतैयोंने षष्टी स्वालब्बमी च । दूरं निकटं मानस्य मामाद्वा । ६१२ क्षोऽविद्धेस्य करणे। (२-३-४१) जानातेरज्ञानार्थस्य करणे शेषस्वेन विवक्षिते षष्टी स्वात् । सर्पिषो ज्ञानम् । ६१३ त्राधीमर्थद्येशां कर्मिणि। (२-३-४२) एषां कर्मिण शेषे षष्टी स्वात् । मातुः सरणम् । सर्पिषो द्यनम् इंशनं वा । ६१४ कृष्णः प्रतियत्ते । (२-३-४३) प्रतियत्नो गुणाधा-

'प्रथग्विना-' इति सत्र उक्कम । त्रातोऽत्र सत्यपि योगविभागे षष्टीग्रहसानुवृत्तेरसंभवा-देनपा योगे षष्ट्यसाधुरेवेति युक्तम् । दुरान्तिकार्थैः । एतैरिति । दूरार्थकैरिन्त-कार्थकेरच राज्दैयोग इलार्थः । पञ्जमी चेति । षष्ट्रयभावे 'ग्रपादाने पन्नमी' इलातोऽ तुरुता पञ्चमीति भावः । 'एनपा द्वितीया' इति 'पृथम्बिनानानाभिस्ततीया-' इति द्वितीयातृतीय संनिद्धिते श्राप न समुचीयते, व्याख्यानात् । क्रोऽविद्धर्थस्य । ज्ञः श्रविद्रथस्येति च्छेदः । ज्ञ इति ज्ञाधातोरनुकरणात् षष्ठयेकवचनम् । विद्-ज्ञानम् श्रर्थः यस्य विदर्थः, स न भवतीति अविदर्थः, ज्ञानार्थकभिष्ठस्येति यावत् , तदाह-जानातेरज्ञानार्थस्येति । शेषत्वेनेति । संबन्धत्वेनेत्पर्थः । शेष इत्यनुवृत्तेरिति भावः । सर्पिषो ज्ञानमिति । वस्तुतः करणीभृतं यत्सर्पिः तत्संबन्धिनी प्रवृत्ति-रित्यर्थः । श्रविदर्थस्येति लिङ्गादेव 'ज्ञा श्रवबोधने' इति धातोः प्रवृत्तौ वृत्तिः । 'षष्ठी शेषे' इति सिद्धेऽपि 'प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते' इत्येतदर्थं वचनम् । ऋधी-गर्थ । एषामिति । 'इक स्मरसे' नित्यमधिपूर्वः, तस्यार्थ इवार्थो यस्य सोऽधी-गर्थः, स्मरणार्थक इति यावत् । शेष इति । 'षष्ठी शेष' इत्यतस्तदनक्तेरिति भावः । मातुः स्मरणमिति । वस्तुतः कर्मीभूतमातृसंबन्धि स्मरणमित्वर्थः । सर्पिषो दयनमिति । वस्तुतः कर्मीभूतसर्पिस्संबन्धि दयनमित्यर्थः । 'दय दानगतिरत्त्रण-हिंसादानेषु' । दीनान दयत इत्यत्र दःखाद्वियोजयितुमिच्छतीत्यर्थः । परदःखापहरग्रो-च्छा दया । ईशनं वेति । सर्पिष इत्यनुषज्यते । वस्तुतः कर्मीभृतसर्पिस्संबन्धी यथेष्टविनियोग इत्यर्थः । इदमपि समासनिषेधार्थमेव । लोकानीष्टे इत्यत्र त यथा-स्वेच्छमाज्ञापयतीत्यर्थः । कुञ्जः प्रति । कर्मग्रीति शेष इति चानुवर्तते । प्रतियत्नो

न्तिकार्थैः। पष्टयां प्राप्तायां पद्मे पश्चम्यर्थं वचनम्। इहान्यतरस्यांप्रह्णं,समुचयार्थम्, तेन विप्रकृष्टापि पश्चमी समुचीयते, व्याख्यानात्, न तु संनिहिते श्रिपि द्वितीयावृतीये, तदाह— पञ्चमी चेति । सर्पिषो श्लानमिति । वस्तुतः करणीमृतं यत्सिपः तत्संबन्धिनी प्रवृत्तिरित्यर्थः। ज्ञानपूर्विकायां प्रवृत्तौ जानातेर्लेच्चणा। श्लाधीगर्थः। श्लिशब्दोचारणम् 'इल्कावध्युपसर्गं न व्यभिचरतः' इति ज्ञापनार्थम् । श्लम्यथा 'स्मृत्यर्थदयेशाम्' इत्येव नम् । कृषः कर्मीण शेषे पष्टी स्वाद् गुणाधाने । एधोदकस्योपस्करणम् । ६१४ रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः। (२-३-४४) भावकर्तृकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां कर्मीण शेषे पष्टी स्वात् । चौरस्य रोगस्य रुजा। 'म्रज्वरिसन्ताप्योरिति

गुणाधानम् , तदाह—कुञः कर्मणीति । पधोदकस्योपस्करणामिति । एधरशब्दस्सकारान्तो नपुंसकिति । एधरशब्दस्सकारान्तो नपुंसकिति । एधरशब्द उदक्वाची । एधरश्व दकं चेति द्वन्द्वः । यद्वा एधरशब्दोऽकारान्तः पुँक्षिकः । एधरश्व उदकं चेति द्वन्द्व इत्यनुपदमेवोक्तम् । वस्तुतः कर्माभूतैथोदकसंबिन्ध परिष्करणामित्यर्थः । रजार्थानाम् । रुजा-पीडा रोग इत्यर्थो वेषामिति विश्रद्वः । भाववश्वनानामित्येतद्याच्छे—भावकतृकाणामिति । वक्षीति वचनः, कर्तरि लयुद् । प्रकृत्यर्थो न विविद्यतः । भावो धात्वर्थो वचनः कर्ता येषामिति विश्रद्वः । भावकर्वृकाणामिति पित्रति । भावो धात्वर्थो वचनः कर्ता येषामिति विग्रद्वः । मावकर्वृकाणामिति पित्रति भाष्ये स्पष्टम् । शेष इति कर्मणीति चानु-वर्तते, तदाह—कर्मणि शेष इति । इदमपि समासाभावार्थमेव । चौरस्य रोगस्य क्वेति । श्रत्र रुजेति । श्रत्र रुजेति । श्रत्र रुजेति व्याधिकृतसंतापादिपीडोच्यते । रोगर्श्वौरं संतापादिना पीडय तीति पर्यवसकोऽर्थः । रोगकर्नृका वस्तुतः कर्मीभूतचौरगता संतापादिपीडेत्यर्थः । श्रत्र भावधवनते रोगराव्देन शारीरत्त्वादिविकारिवेशषो विविद्यतः । स च रुजायां कर्ता । तत्कर्मणाश्वौरस्य शेषत्वविवद्यायां पष्ठी । रोगस्य चौररुजेति समासो न भवतीति बोध्यम् । श्रज्ञवरिसंताप्योरिति । रुजार्थानां भाववचनानां ज्वरिसंतापि

ब्यात, 'इगर्ये—' इति वा। इंडरो नेदं ज्ञापकमिति चेत्तर्हि तदंशे 'गेरप्ययने वृत्तम्' इखत्राधिशब्दोचारणं ज्ञापकमस्तु । अत्र व्याचख्युः—कर्मणि किम्, करणे शेषत्व-विवत्तायां मा भृत् । मातुर्गुणस्मरणम् । अत्र माता कर्म, गुणास्तु करणम्, उभयत्र शेषत्वविवत्तायां मा भृत् । मातुर्गुणस्मरणम् । अत्र माता कर्म, गुणास्तु करणम्, उभयत्र शेषत्वविवत्तायामिप मातृशब्दादेवानेन सृत्रेण षष्ठी, गुणाशब्दातु 'षष्ठी शेषे' इत्यनेन । तेन गुणस्मरणमिति समासो भवतीति। रुज्ञार्थानाम् । 'रुजो मङ्गे' मिदादिपाठादत्त एव निपातनाद्वा अि टाप्। रुजा व्याधिरर्थो येषां तेषां रुजार्थानां धातृनां भावन्वाचकत्वाव्यभिचाराद् भावशब्देनात्र घन्नादिवाच्यः सिद्धस्पो भाव उच्यते। वक्कीति वचनः । बाहुत्तकात् कर्तरि ल्युर्। प्रकृत्यर्थस्तु न विवित्ततः, न हि भावो वक्का संभवति, तस्मात् प्रत्ययस्य साधुत्वनिर्वाद्ययैव विवित्ति बोध्यम् । तथा चायमर्थः—भावो वचनः कर्ता येषां तेषां भाववचनानामिति, तदेतद्याचष्टे—भावकर्तृकाणामिति । 'रुजार्थानं सेपा तेषां सेपान्यन्ति। स्त्रि स्त्रि स्त्रि स्त्रि शेषा शेषां शेषात्विवत्त्वायामनेन षष्ठी । रोगस्यति । 'पद्रज्ञ—' इति षथा रोगो भावोऽभिधीयते, स च रुजायां कर्ता, 'कर्तृकर्मणोः—' इति रोगशब्दात् षटी । भाव-

वाच्यम्' (वा १४०७)। रोगस्य चौरज्वरः चौरसन्तापो वा। रोगकर्तृकं चौरसं-विन्ध ज्वरादिकमित्यथैः। ६१६ म्राशिषि नाथः। (२-३-४४) म्राशीरथैस्य नाथतेः शेषे कर्मिषा षष्ठी स्थात्। सर्पिषो नाथनम्। म्राशिषि इति किम्-माण्-वकनाथनम्। तस्संविन्धनी याच्येत्वर्थः। ६१७ जासिनिमह्णनाटकाथ-पिषां हिंसायाम्। (२-३-४६) हिंसार्थानामेषां शेषे कर्मीषा षष्ठी स्थात्। चौरस्योजासनम्। निम्नौ संहतौ विपर्यस्तौ व्यस्तौ वा। चौरस्य निम्रह्णनं प्रसि-

वर्जितानम' इति सत्रं वक्रव्यमिसर्थः । रोगस्य चौरज्वर इति । अत्र चौर-ज्वरशब्दे शेषषष्ठ्याः समासो भवत्येव. शेषषष्ठ्याः पुनर्विष्यभावात् । एवं रोगस्य चौरसंताप इत्यत्रापि बोध्यम् । श्रत्राज्वरिसंताप्योरित्यनुक्षौत् रुजार्थानां भाववचनानां कर्मणि शेषे चौरशब्दात् षष्ठी स्यादिस्यतिब्याप्तिं दर्शयितुमाह-रोगकर्तृकमिति । रोगकर्तको वस्तुतः कर्माभृतचौरसंबन्धी ज्वरः संतापो वेति यावत् । एवं च ज्वरि-संताप्योः रुजार्थकत्वाद् रोगात्मकभावकर्तृकत्वाच तत्कर्मणश्चौरस्य शेषत्विवच्चायां नानेन षष्ठी, किन्तु कृद्योगे षष्ठी, 'षष्ठी शेषे' इत्येव षष्ठी वा । श्रतः चौरज्वरः, चौर-संताप इति समासो भवत्येवेति भावः । आशिषि नाथः । शेषे, कर्मणि इति चातुः वर्तते. तदाह--ग्राशीरर्थस्येति । इदमपि समासाभावार्थमेव । सर्पिषो नाथन-मिति । इदं मे भूयादितीच्छा त्राशासनम् । तदेवाशीः नाथतेरर्थः । वस्ततः कर्मी-भूतसर्पिस्सम्बन्धि श्राशासनमित्यर्थः । जासिनिप्र । कर्मिशा शेषे इत्यनुवर्तते, तदाह—हिंसार्थानामित्यादिना । इदमपि समासामावार्थमेव । चौरस्यो-जासनमिति । 'जस ताडने' 'जस हिंसायाम्' इति चरादौ । वस्तुतः कर्मीभृत-चौरसंबिन्धनी हिंसेत्यर्थः । 'जसु मोक्सरो' इति दैवादिकस्य तु न प्रहराम् , हिंसार्थत्वा-भावाद जासीति निर्देशाच । निप्राचिति । निप्रहृणोति निप्रपूर्वस्य हृनधातोः निर्देशः । तत्र नि प्र इत्येतौ समस्तौ गृह्येते, प्रनीत्येवं व्युत्कमेगा च गृह्येते, प्रेति नीति च पृथ-गपि गृह्येते, व्याख्यानादित्यर्थः । समस्ताबदाहरति चौरस्य निप्रहणनिमिति ।

कर्तृकायां किम् , श्रेष्मयाश्चौररुजा। 'मायुः पित्तं कफः श्रेष्मा' इत्यमरः। चौरज्वर इति । इह चौरशब्दाद् 'रुजार्थानाम्—' इति पष्ट्या अप्रवृत्तौ 'पष्ठी रोषे' इत्यनेन षष्ठीति समासो भवत्येवित भावः। सर्पिषो नाथनमिति । सिपेमें भूगादित्याःशासनिमत्यर्थः। मायावकनाथनमिति । यधि कर्मत्विववत्तायां 'कर्तृकर्मयोः—' इति यदा षष्ठी, तदा आशिष्यिप समासोऽस्त्येव, तथापि तत्र 'गतिकारकोपपदात्कृत्' इति छदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः, समासान्तोदात्तत्वं तु याच्यादावेव, न त्वाशिषीति निष्कर्ष इति कौस्तुभे स्थितम् । जासि । 'जष्ठ ताडने' 'जष्ठ हिंसायाम्' इति च चुरादि-

इननं निहननं प्रहणनं वा । 'नट श्रवस्कन्दने' चुरादिः। चौरस्योश्वाटनम्। चौरस्य क्राथनम्। वृषत्तस्य पेषणम् । हिंसायाम् किम्-धानापेषणम् । ह्रट व्यवहृपणोः समर्थयोः।(२-३-४७) शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् । चूते क्रयविक-यव्यवहृरे चानयोस्तुल्यार्थता। शतस्य व्यवहरणं पणनं वा । समर्थयोः किम्-

वस्तुतः कर्मीभृतचौरसंबिन्ध हननिमत्यर्थः । 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इति एत्वम् । विपर्यस्ता-वदाहरति-प्राणिहननिमिति। 'नेर्गद-'इति णत्वम्। इन्तेर्नकारस्य तु न णत्वम्, 'श्रद्कुप्वाङ्-' इति नियमान्नेनेकारस्य तदनन्तर्भावात् । व्यस्तानुदाहरति--निह-ननं प्रहरानं वेति । निमित्ताभावाश्विहननमित्यत्र 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इति रात्वं न । चुरादिरिति। 'नट नृंत्ती' इति तु न गृह्यते, नाटेति दीर्घीचारगादिति भावः। चौरस्योन्नाटनमिति । उपसर्गवशान्नाटेहिंसायां वृत्तिरिति भावः । चौरस्य काथनिमिति । 'कथ हिंसायाम्' इति घटादौ । 'घटादयो मितः' इति तस्य मित्त्वेऽ पि. मितां हस्वः इति न भवति, इह दीर्घनिपातनात्। व्रषलस्य पेषणमिति । हिंसत्वर्थः । व्यवहृपणोः । शेषपूरणेन सूत्रं व्यावष्टे--शेषे कर्मणि षष्टी स्या-दिति । समौ तुल्यौ त्रशौँ ययोरिति विष्रहः । शकन्ध्वादित्वात् पररूपम् । एकार्थ-कस्य व्यवपूर्वकहुन्। पर्णाधातोश्व कर्मिण शेषत्वेन विवित्तिते षष्ठी स्यादित्यर्थः । इदमपि समासनिवृत्त्यर्थमेव । गनु 'पण व्यवहारे स्तुतौ च' इति पणाधातुः स्तुताविप वर्तते, न तु व्यवहार एव, तत्कथमनयोरेकार्थकत्वमित्यत आह--- द्यूत इति । यूते-श्रत्तैः क्रीडने क्रयविकयविषयकमूल्यसंवादे चानयोर्व्यवहृपणो रेकार्थकरविमत्यर्थः । तथा च एतादशब्यवद्वारार्थकयोरिति फलतीति भावः । शतस्य व्यवहरणं पणानं वेति । यूतन्यवहारेण कयविकयन्यवहारेण वा गृह्णातीत्यर्थः । केवलन्यवहारार्थकत्वे श्चकर्मकत्वापातात् । तथा च वस्तुतः कर्मीभूतशतसंबन्धि श्रज्ञकीडनेन प्रदृशं कय-विकयविषयकमूल्यसंवादेन प्रहृणं वेत्यर्थः । समर्थयोः किमिति । व्यवहारार्थकयो-

स्तस्येदं प्रहणं न तु दैवादिकस्य 'जष्ठ मोक्त्यो' इस्यस्य, जासीति निर्देशाद् 'हिंसायाम्' इति वचनाच । निप्रहण्नमिति । 'इन्तेरत्पूर्वस्य' इति ग्रत्वम् । प्रणीति । 'नर्गद-' इति ग्रत्वम् । जुरादिरिति । 'नर नृत्तौ' इति तु न गृह्यते, दीर्घनिर्देशा-दिति मानः । काथनमिति । 'कथ हिंसायाम्' इति घटादौ पठ्यते, तस्य मित्त्वेऽपि इह् निपातनाद् वृद्धिः । मित्त्वफलं तु निपातनात्परत्वात् 'चिएण्युस्तोः-' इति दीर्घे चरि-तार्थमिति घटादौ वच्यति । यत्तु हरदत्तेनोक्कम्—घटादिपाठो 'घटादयः षितः' इत्यानिर्देशिकत्वे श्रङ् यथा स्यादिस्येतदर्थ इति । तन्मन्दम् , 'घटादयः षितः' इति हि मध्ये स्त्रितम् । तेन पूर्वेषां त्वरस्यन्तानामेव षित्त्वम्, न तु ज्वरादीनां परेषामिति । श्रत एव

शलाकान्यवहारः । गयानेसर्थः । ब्राह्मयपयानं स्तुतिरिसर्थः । ६१६ दिवस्त-दर्थस्य ।(२-३-४८) द्युतार्थस्य क्यविक्रयरूपन्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मिण षष्ठी स्यात् । शतस्य दीन्यति । तदर्थस्य किस्-ब्राह्मणं दीन्यति । स्तौतीसर्थः । ६२० विभाषोपसर्गे । (२-३-४६) पूर्वयोगापवादः । शतस्य शतं वा प्रतिदीन्यति ।

रिति किमर्थमित्यर्थः । शलाकाञ्यवहार इति । प्रत्युदाहर् े व्यवहरतेर्न व्यवहार् विकास्य स्वितः । वस्तुतः कर्मीभूतशलाकासंबिन्धगणनित फलितम् । यत्र पच्छाः पुनिविध्यमावादस्त्येष समास इति भावः । ब्राह्मणपण्निमिति । पणतेः प्रत्युदाहरणम् । अत्र पणिनं व्यवहारार्थं इत्याह—स्तुतिरित्यर्थं इति । वस्तुतः कर्मीभूतबाह्मणसंबिन्धनी स्तुतिरित्यर्थः । अत्रापि अस्त्येव समास इति भावः । विवस्तवर्थस्य । पूर्वस्ते निर्दिष्टव्यवहपणौ तच्छव्देन परामृश्येते । त्योः व्यवहपणोः अर्थ एवार्थो यस्येति विग्रहः । तदाह—स्तुर्वाक्यस्येति । यूतमज्ञक्षिलेन प्रह्मणार्थो यस्य दिव इति विग्रहः । क्येति । क्यविकयविषयकमृत्यस्वादोऽर्थो यस्य दिव इति बहुवीहिः । कर्मिण पष्टीति । इह शेष इति नातुवर्तते, व्याख्यानादिति भावः । तथा च कर्मणः शेषत्वविवद्यामावात् पण्ठी शेषे इत्याप्ताते इदं वचनम्, न तु कृदन्तयोगे समासनिवृत्त्यर्थम् । तद् ध्वनयन्तुदाहरति–शतस्य दिव्यतिति । शतमज्ञकीडनेन कयविकयविषयकमृत्यस्य । तद् ध्वनयन्तुदाहरति–शतस्य दिव्यतिति । शतमज्ञकीडनेन कयविकयविषयकमृत्यसंवादेन वा एक्वातित्यर्थः । अत्र शेष इत्यनतुवृत्तेः कर्मत्वप्रकारक एव बोधः । अत्र एवं दितीया ब्राह्मणे इत्युत्तरस्त्रे गंगमस्य तद्दहः सभायां दीव्ययुः इत्यत्र नित्यषष्ठिप्राप्तौ द्वितीयार्थमित्युक्तं भाष्यकैयटयोः संगच्छत इत्यन्यत्र विस्तरः । विभाषोपसर्गे । उपसर्गे सति व्यवहपणार्थस्य दिवः

'त्वरत्यन्तास्त्रयोदशादुदान्तेतः वितश्च' इति घटादौ वद्द्यति । पण्नमिति । 'स्तृता-वेव' इति वद्द्यमाण्यत्वादायस्याभावः । ब्राह्मण्पण्नमिति । 'श्रायादय श्रार्धधातुके वा' इत्यायस्य विकल्पः । दिव्यस्तद् । तच्छब्देन व्यवहृपणौ परामुरथेते तौ च यूते क्रयविकयव्यवहारे च तुल्यायौं पूर्वसूत्रे गृहीतावित्याशयेनाह—सृत इति । पूर्वसूत्र एव दिवेः पाठे तद्र्थस्येति न कर्तव्यमिति यद्यपि लाघवम् , तथापि योगविमाग उत्तरार्थः । कर्मणीति । इह शेष इति न संबध्यते, उत्तरसूत्रे विकल्पारम्भसामध्यति । श्रव्यथा षष्ट्यां विकल्पितायां तथा मुक्के शेषे विभक्त्यन्तरस्याप्राप्त्या वृथैव विकल्पारम्मः स्या-दिति भावः । श्रन्ये त्वाहुः—लाघवात् पूर्वसूत्र एव दिवोग्रह्णे कर्तव्ये प्रथयोगकरण् सामध्यादत्र शेष इति न संबध्यते । न चोत्तरार्थत्वारृथययोगस्य नोक्कार्थज्ञापकत्वमिति वाच्यम् , संकोचे मानाभावेन फल्रह्मयस्यापि सुवचत्वादिति शेष इत्यस्यासंबन्धादह ६२१ प्रेष्यञ्ज्ञवोहिविषो देवतासंप्रदाने । (२-३-६१) देवतासंप्रदानैकेऽथें वर्तमानयोः प्रेष्यञ्ज्ञवोः कर्मखो हविषो वाचकाच्छ्रब्दात्षष्टी स्थात्। श्रप्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य श्रनुबृहि वा । ६२२ छत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधि-करखो। (२-३-६४) क्रत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरखे शेषे षष्टी

कमिण षष्ठी वा स्यादित्यर्थः । प्रेष्यक्रवोः । देवतासंप्रदानक इति । देवता संप्रदानं यस्य तस्मिन्नित्यर्थः । प्रेष्यव्रवीरिति । 'इष गतौ' दिवादिः श्यन्नन्तः, उपसर्गवशात् प्रेर्गो वर्तते । प्रेष्यश्च ब्रूश्च तयोरिति विग्रहः । कर्मगा इति । 'त्राधी-गर्थ-' इत्यतः कर्मगीत्यनुवृत्तं षष्ट्या विपरिणम्यत इति भावः । हविष इति । हविश्शब्दो न स्वरूपपरः किंतु, हविर्विशेषवाचकशब्दपरः, व्याख्यानात् । तथा च देवतासंप्रदानकियावाचिनोः प्रेष्यबुवोः फर्मीभूतो यो हिविविशेषः तद्वाचकाच्छ्रब्दात् षष्ठीति फलितम् । श्रत्रापि शेष इति नानुवर्तते, व्याख्यानात् । तथा च द्वितीया-पवादोऽयम् । अयाये छागस्येति । मैत्रावरुणं प्रति अध्वर्युकर्तृकोऽयं सम्प्रैषः । हे मैत्रावरुण, त्रान्युहेशेन प्रदास्यमानं छागसम्बन्धि यद्धविः वपाख्यं मेदोरूपं तत् प्रेच्य। 'होता यत्तदर्मि छागस्य वपाया मेदसो जुषतां हविहीतर्यज' इति प्रैषेण प्रकाश-येत्वर्थः । श्रत्र यदापि 'श्रमये छागस्य वपाया मेदसः प्रेष्य' इत्येव कलपसूत्रेषु दश्यते. न त हविष इत्यपि । तथापि तथाविषः प्रैषो भाष्योदाहर्ए। त कचिच्छाखायां ज्ञेयः । मेदरराब्देन वस्नखराबतुल्यो मांसविशेष उच्यते । श्रानुब्रहि वेति । श्राप्तये छागस्य हिवषो वपाया मेदसोऽनुबूहीत्युदाहररणम् । हे मैत्रावरुणे, अन्त्युदेशेन प्रदास्यमानं द्धागसम्बन्धि यद्धविः वपार्ख्यं मेदोरूपं तत्पुरोऽनुवाक्यया प्रकाशयेत्यर्थः । प्रेष्यब्रुवोः किम ? अप्तये छागस्य हविवेषां मेदो जुहिध । हविषः किम ? अप्तये गोमयानि प्रेष्य । देवतासंप्रदाने किम् ? मारावकाय पुरोडाशं प्रेष्य । 'हविषः प्रस्थितत्वविशेषरो प्रति-षेघो वक्तव्यः' । इन्द्रामिभ्यां छागस्य इविर्वपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य । प्रस्थितमिति श्रव्यक्तमित्यर्थः । कृत्वोऽर्थ । कृत्वोऽर्थानामिति । कृत्वसुच्प्रत्ययस्यार्थ एवार्थो वेषां ते कृत्वोऽर्थाः, तेषां प्रयोग इत्यर्थः । शेषे षष्ठीति । 'दिवस्तदर्थस्य' इत्यादि-

त्रिस्त्रयां तिबन्तमुदाहरति—शतस्य दीव्यतीति । प्रेष्यब्रवोः । इव्यतेर्दैवादि-कस्य लोटो मध्यमपुरुषैकवचनं प्रेष्येति । तत्साहचर्याद् ब्रुविरिष तथाभूत एव गृह्यते। अत एवेह रोषप्रहृणं न संबध्यते। तिबन्तेन सह समासस्याप्रसक्तत्वात् । प्रेष्यश्रुवोः किस्, अप्तर्ये छागस्य हविवेषां मेदो जुहुधि । हविषः किस्, अप्तर्ये गोमयानि प्रेष्य । देवता-संप्रदाने किस्, माणवकाय पुरोडाशान् प्रेष्य । हविषः प्रस्थितत्वेन विशेषणे प्रतिषेधो

१ 'संप्रदाने' इति क्वित् पाठः । २ 'इविर्विशेषस्य इति क्वित् पाठः ।

स्यात् । पञ्चकृत्वोऽह्वो भोजनम् । द्विरह्वो भोजनम् । शेषे किम्-द्विरहन्यध्ययनम् । ६२३ कर्तृकर्मणोः कृति । (२-३-६४) कृष्योगे कर्तरि कर्मणि च पष्टी स्यात् । कृष्णस्य कृतिः । जगतः कर्ता कृष्णः । 'गुणकर्मणि वेष्यते' (वा ४०४२) । नेता श्वरवस्य स्ववस्य स्ववं वा । कृति किम्-तिद्वते मा भृत् , कृतपूर्वी कटम् ।

पूर्वसूत्रे विच्छित्रमि शेषप्रहर्गा मग्डुकप्तृत्या इहानुवर्तते, व्याख्यानात् । पञ्चकृत्वोऽ ह्नो भोजनिमिति। पश्चवारं वस्तुतः श्रधिकरणीभूतं यददः तत्संबन्धि भोजनिमत्यर्थः 'संख्यायाः कियाभ्यावृत्तिगण्ने कृत्वसुच्'। इह षष्ट्याः शेषे पुनर्विधानाच समासः । द्विरहन्यध्ययनिमिति । 'द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्' इति कृत्वोऽर्थे सुच् । अत्र अधि-करणस्य विविद्यातसारमयेव, न तु पष्ठी । कर्तृकर्मणोः कृति। कृत्प्रत्यये प्रयुज्य-माने सतीत्यर्थः। फलितमाह--कृद्योग इति। तत्र कर्तर्युदाहरति-कृष्णस्य कृति-रिति। भावे स्त्रियां क्रिन्। कृष्णकर्तृका सृष्टिरित्यर्थः। कर्मरयुदाहरति—जगत इति । जगत्कर्मकसुष्ट्यनुकूलव्यापारवानित्यर्थः । गुराकर्मगीति । कृदन्तद्विकर्मकन धातुयोगे अप्रधानकर्माण षष्ठीविकल्प इष्यत इत्यर्थः। प्रधानकर्माण तु नित्यैव षष्ठी। 'अकथितं च' इत्यत्र भाष्ये स्थितमेतत् । नेता अश्वस्येति । 'अकथितं च' इत्यत्र 'प्राममजां नयति' इत्युदाहररोा त्राजा प्रधानं कर्म, प्रामस्तु गुराकर्मेति प्रपश्चितं प्राक्। तदीत्या श्रत्र श्रश्वः प्रधानकर्म, खुझस्तु गुगाकर्मेति श्रेयम् । स्यादेतत्—कृतीति व्यर्थम् । न च तिङ्व्यावृत्त्यर्थं तदिति वाच्यम् , स्रोदनं पचतीत्यादौ 'न लोक-' इति लादेशयोगे षष्ठीनिषेधादेव षष्ट्यभावसिद्धेः । शतेन कीतः शत्योऽश्व इत्यादौ तु तद्धितयत्प्रत्ययाभिहितत्वादेवाश्वादेः षष्ठी न भविष्यति। न च देवदत्तं हिरुगि-त्यादौ हिरुगायन्ययबोध्यवर्जनादिकियां प्रति कर्मत्वादनेन षष्ठी राङ्क्या, 'न लोकान्यय-' इति तन्निषेधात् । शेषत्विववद्मायां तु षष्ट्यत्र इष्यत एव । एवञ्च परिशेषात् कृयोग एवेयं षष्ठी पर्यवस्यतीति किं कृद्ग्रहरोगेनेति पृच्छति-कृति किमिति। उत्तरमाह-तिस्त इति । तिस्तियोगे षष्ठीनिवृत्त्यर्थमिति यावत् । कृतपूर्वी कटिमिति

वक्तन्यः । इन्द्राप्तिभ्यां छागस्य हिवर्वपां मेदः प्रस्थितं प्रेन्य । कृत्वोर्थ । कृत्वसुचोऽ इवार्थो येषां प्रस्यानां ते कृत्वोर्थाः । शेष इति । इह 'दिवस्तदर्थस्य' इस्पादिस् प्रन्थदे विच्छिन्नमिण शेषप्रहर्णमनुवर्तते, न्याख्यानात् । पञ्चकृत्व इति । 'संख्यायाः किया—' इस्पादिना कृत्वसुच् । द्विरिति । 'द्वित्रिचतुभ्यः सुच् । कर्त्वकर्मणोः कृति । शेष इति निश्चम्, 'कर्तिरे च कृति' इति सूत्रे कृते चकारेण 'त्राधीगर्थ—' इति स्त्रात् 'चतुर्थये बहुत्तं छन्दस्य' इति पर्यन्तमनुवर्तमानस्य कर्मणीत्यस्यानुकर्षणसंभेवऽपि पुनरत्र कर्मप्रहर्णादित्याहः । तन्मन्दम् , संनिहितस्याधिकरणस्यानुकर्षणप्रसङ्गेन तिथन

कटः पूर्व कृतोऽनेनेति लौकिकविग्रहः । तत्र पूर्वमिति क्रियाविशेषगाम् । 'सुप्सुपा' इति समासः । श्रनेनेत्यनुवृत्तौ कृतपूर्वशब्दात् 'पूर्वादिनिः' 'सपूर्वाच' इति इनिप्रत्यय-स्तिद्धितः । तत्र करोतिकियापेच्चया कटस्य कर्मत्वादनेन षष्ठीप्राप्तौ तद्धितयोगाच भवति। नतु कृतः कटः पूर्वमनेनेति विष्रहे कृतशब्दस्य पूर्वशब्देन समासो न संभवति । कृतशब्दस्य कटशब्दापेक्तत्वेन सामर्थ्यविरहात्। श्रत एव तद्धित इनिश्रत्ययोऽपि दुर्लभः। किख कृत इति क्रप्रत्ययेन कटस्य कर्मणोऽभिद्दितत्वेन ततः षष्ट्याः प्राप्तिरेव नास्तीति किं तिन्त्रत्यर्थेन कृद्महरोान। क्षप्रत्ययेन कृता श्रमिहितत्वादेव कटाद् द्वितीयापि दुर्लभेति चेत् , मैवम् , कृत म् म्यम् पूर्व स्रम् इत्यलौकिकवित्रहवाक्ये कटस्यासंनिद्दिततया कर्मत्वेनान्वयासंभवेन कुञ्-धातोस्तदानीमकर्मकतया कर्मिए। क्षप्रत्ययस्यासंभवे सति 'नपुंसके भावे कः' इति भावे क्रप्रत्येय कृते सति कृतशब्दस्य कटशब्दसापेच्चत्वामावात् समासतद्धितौ निर्बाधौ । ततश्च कृतपूर्वीति तदितान्तस्य पूर्वे कृतवानित्यर्थः पर्यवस्यति । किं कृतवानिति कर्म-जिज्ञासायां कटमित्यन्वेति, गुगाभृतयापि कियया कारकसंबन्धस्य कटं कृतवानित्यादौ दर्शनात् । तच कर्मत्वं न क्रप्रत्ययेनाभिहितम् , तस्य भावे विधानात् । नापीनिप्रत्य-येन, तस्य कर्तरि विधानात् । तथा च असति कृद्ग्रहरो पष्ठी स्यात् । तिनवृत्त्यर्थ कृद्ग्रहण्मिति भाष्ये स्पष्टम् । न च निष्ठायोगे निषेधादेवात्र षष्ठी न भविष्यतीति वाच्यम् , 'नपुंसके क्रे भावे षष्ट्या उपसंख्यानम्' इति 'क्रस्य च वर्तमाने' इति सूत्र-स्थवार्तिकेन निष्ठायोगे षष्ठीनिषेधस्यात्राप्रसक्तेः । तथा च षष्ठ्यभावे उक्तरीत्या श्रान-भिहितत्वाद् द्वितीया सुलभैव । न च कृतेऽपि कृद्ग्रह्णे षष्ठी दुर्वारा, कृतेति क्रप्रत्य-शात्मककृद्योगस्य सत्त्वादिति वाच्यम्, कृद्धहरासामध्येन भाष्योदाहररोगन च वृत्त्यन्त-भीवानापन्नकृद्योगस्य विविद्यातत्वात् । प्रकृते च कृतेत्यस्य तद्धितवृत्त्यन्तर्भृतत्वान

वृत्तये कर्मप्रहर्णसंभवात् । तस्माद् व्याख्यानमेवात्र शरणिमखपरे ।
किम्, शक्रेण भेत्ता । कृतिरिति । करणं कृतिः 'क्षियां क्षिनं', कृष्णोऽत्र कर्ता ।
कर्मग्युदाहरति—जगत इति । कृष्णस्य तृत्वाभिहितत्वात् ततः षष्ठी न भवति ।
कृति किमिति । निवह कर्तृकर्मभ्यां किया ध्याद्धिप्यते, तद्वाची तु धातुरेव,
धातोश्व द्वये प्रख्याः कृतिस्तब्श्च । तत्र तिब्प्रयोगे कटं करोतीखादौ 'न लोका—'
इति प्रतिषेधेन भाव्यम् । ततश्च परिशेषात् कृषोग एव षष्ठी भविष्यति, तस्मातिक
कृद्महणेनेति प्रश्नः । कृतपूर्वी कटमिति । श्रत्र करोतिकियापेच्मनभिहितं
कर्मत्वं कटस्यास्खेवेति षष्ठी स्यात्, तद्धिताधिक्ये तु सामा भृदिखेतदर्थं कृद्महणमिति
भावः । नतु कृतः कटः पूर्वमनेनेखस्मिन् विग्रहे कस्य कर्मणि विधानात्तनैवाभिहितं
कर्मति नैव द्वितीया प्राप्नोति, नापि तदपवादभूता षष्ठी, इहाप्यनभिहिताधिकारात् ।

तद्योगः षष्ठीनिमित्तम् । न चैवं सित श्रोदनस्य पाचकतमः, श्रोदनस्य पाचकप्रहरणम् इत्यादौ षष्ठी न स्यात् , वृत्त्यनन्तर्भृतकृषोगाभावात् । तथा च श्रोदनं पाचकतमः, श्रोदनं द्वितीयैव स्यादिति वाच्यम् . इष्टापत्तेः । पाचकग्रहराम इति एव मतुबधिकारे 'प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो गाः' इत्यत्र 'प्राज्ञो व्याकरणाम्' इत्यदाहरिष्यते मुलकृता । न चैवं घटः क्रियत इत्यन्नापि कर्मणो विवद्याभावमाश्रित्य भावलकारे सित श्रनन्तरं घटस्य कर्मत्वेनान्वयसंभवाद् श्रनभिहितत्वाद् द्वितीया दुर्वारेति वाच्यम्, वैषम्यात् । कृतपूर्वीत्यत्र हि श्रालौकिकविश्रहदशायां कटशब्दस्यासंनिधानात् कर्मग्रो विवक्ता न संभवतीति भावे क्रप्रत्यय इति युक्तमाश्रयितुम् । कियते इत्यत्र तु न संभ-वत्येवाविवचा, कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाय-तथात्ररूपवृत्तिपश्चकानन्तर्भृतत्वेन वृत्तिशूर्य-तया विम्रहाभावात् । तथा च वृत्तिविषय एवायं व्युत्पत्तिप्रकार इति प्राचीनमतानुसारी पन्थाः । शब्देन्द्रशेखरे तु श्रोदनं पाचकतम इत्यादौ द्वितीया श्रसाधेरव, षध्केव साध-रिति प्रपश्चितम् । विस्तर्भयात्रेह तिल्लाख्यते । ननु भट्टिकाव्ये 'दर्दैर्दुःखस्य माहग्भ्यो धायरामोदमुत्तमम् । लिम्पैरिव तनोवितश्चितयः स्याज् ज्वलो न कः ।' इति श्लोको-Sस्ति । श्रीरामस्य विरहार्तस्य वाक्यमेतत् । श्रत्र दुःखस्येति तनोरिति च कर्मिशा षष्ठी । मारग्भ्यो (दुःखस्य) दुःखं ददैर्ददक्किः, पुष्पादीनाम् आमोदं परिमलं धायैः पोषकैः, तनोः तनुं शरीरं लिम्पेः लिम्पद्भिः कः चेतयः प्राणी ज्वलः ज्वलन्निव न स्यादित्यर्थः । श्रत्रामोदस्योत्तमस्येति कर्मिशा षष्ठया भाव्यम् । धायशब्दस्य पोषगार्थकथानुधातोः 'ददातिर्दं भात्योः-' इति राप्रत्ययात्मककृदन्तत्वादिति चेत्, न-उत्तममामोदं पुष्पादीनां

किंच कृतराब्दस्य कटसापेच्नतया समासो दुर्लभ एव, एवं तद्धितोऽपीति चेत् । अत्राहः-पूर्वे कृतमनेनेति विग्रहे त्र्यविवित्ततकर्मतया भावे क्रप्रखये कृते कृतराब्दस्य कटसापेत्त-त्वाभावात्समासतद्धितौ भवत एव । तथा च कृतपूर्वीखयं 'पूर्व कृतवान्' इत्यनेन समा-नार्थः संपद्यते, गुराभूतयापि कियया कारकार्गा संबन्धस्य कटं कृतवानिखादौ दर्शनाद-त्रापि करोतिकियापेचं कर्मत्वं कटस्याभ्युपगम्यते । तच कर्मत्वं न केनाप्यभिहितम् । भावे क्रस्य, कर्तरि इनिप्रत्ययस्य च विधानात् । श्रतोऽसति कृद्ग्रह्णे षष्टी स्यादेवेति । एवं च श्रोदनस्य पाचकतम इत्यत्र षष्ट्या श्रसाधुत्वे इष्टापत्तिरेव शरणम् । कतपूर्वी-त्यत्र समासतिद्धतौ भवत एवेत्युक्तम् । तत्र समासः 'सुप्सुपा' इति बोध्यः । तद्धितस्तु 'पूर्वादिनिः' 'सपूर्वाच' इति कर्तरि इनिः । तद्विधौ 'श्राद्धमनेन-' इति सूत्रादनेनेत्यनु-वृत्तेः । स्यादेतत् —भिदेर्ययन्तात् 'पर्यायाई णोत्पत्तिषु' इति रावुचि भेदिका देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य वाष्ट्रानामित्युमाभ्यामप्यनेन कृद्योगषष्टी जायते, तत्र मुख्यामुख्यसंनिधौ मुख्यस्यैव कार्यसंप्रत्ययात् प्रयोजककर्तृवाचकादेव स्यात् । अन्यथा पाचयत्योदनं देव-

१ श्रयं पाठोऽसंगतः, 'ददातिद्धात्योर्विभाषा' इत्यनेन हि 'पाघ्राध्मा-' इत्यतोऽ-प्राप्तः शो विभाष्यते, गुस्तु शप्रखयाभावे 'स्यादव्यधा-' इत्यादिना भवति ।

६२४ उभथआसी कर्मणि । ( २-३-६६ ) उभयोः प्राप्तिर्थस्मन्कृति तत्र कर्म-ख्येव षष्ठी स्वात् । श्राश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन । 'स्वीप्रत्यययोरकाकारयोनींयं नियमः' ( वा १४१३ )। भेदिका बिभित्सा वा रुद्रस्य जगतः । 'शेषे विभाषा'

गृहीत्वा दुःखस्य पोषकैरित्येवं गृहीत्वेत्यं यहात्वित्यं तथोगे द्वितीयाया उपपत्तः । उमयाप्राप्ती कर्मिण् । पूर्वस्त्रात कृतीत्यं वृत्वेति । उमयप्राप्ताविति बहुवीहिः। अन्यपदार्थः कृत् , तदाह—उमयोः प्राप्तिर्यस्मिन् कृतीति । एकस्मिन् कृति उभयोः कर्तृकर्मणोः षष्ठीप्रसक्तौ कर्मण्येव षष्ठी स्यात् , न तु कर्तरीति यावत् । श्राध्ययं इति । अगोपकर्तृको गोकर्मको यो दोहः सोऽद्भुत इत्यर्थः । उभयोः प्राप्ताविति षष्ठीसमासाश्रयणे तु श्रोदनस्य पाको बाह्मणानां च प्रादुर्भाव इत्यत्रापि कर्मर्थेव षष्ठी समासाश्रयणे तु श्रोदनस्य पाको बाह्मणानां च प्रादुर्भाव इत्यत्रापि कर्मर्थेव षष्ठी स्यात्र तु कर्तरि । बहुवीह्याश्रयणे तु एकस्येव कृतो निमत्तत्वलाभाद् भिन्निकियानिहन्धितकर्तृकर्मणोः षष्ठीप्राप्तौ नायं नियम इति फलति । स्त्रीप्तयययोरिति । वार्तिकमेतत् । 'क्षियां क्षिन' इत्यधिकारविहितयोः श्रकाकारप्रत्यययोरिति । वार्तिकमेतत् । 'क्षयां क्षिन' इत्यधिकारविहितयोः श्रकाकारप्रत्यययोः कृतोः प्रयोगे कर्मर्थवेत्युक्तनियमो नास्तीत्यर्थः । कर्तर्यपि षष्ठी भवतीति फलितम् । भिद्केति । धात्वर्थनिदेशे एशुल् । अकादेशः, टाप् , 'प्रत्ययस्थात्—' इतीत्त्वम् । विभित्सेति । भिदेः सनन्ताद् 'श्र प्रत्ययात' इत्यकारप्रत्ययः टाप् । इदकर्तृकं जगत्कर्मकं भेदनं भिदनेन्छा वेत्यर्थः । श्रोषे विभाषिति । इदमिष वार्तिकम् । अकाकारप्रत्यवव्यवितिरक्ष-

दत्तेन यज्ञदत्त इत्यत्र प्रयोज्यप्रयोजकयोहभयोर्पि लकार्वाच्यत्वे उभाभ्यामपि कर्तृ-वाचकाभ्यां प्रथमा स्यात् । मैवम् , प्रयोज्यप्रयोजकवाचकाभ्यां भेदेन षष्ठी जायते न त्वेकैवेति नेह मुख्यामुख्यन्यायप्रवृत्तिः । तत्र त लकारस्यैकत्वात कर्तुस्तद्वाच्य-प्रवर्तत इति वैषम्यात् । एवं च श्रोदनः त्रकल्पनायामुक्तन्यायः वदत्तेन यज्ञद्त्तेनेत्यादाबुभाभ्यामपि तृतीया स्यादेवेति याचन्नते--'तर्दहम्' इति निर्देशात् 'कर्तृकर्मणोः कृति ' इत्येतद्नित्यम् । तथा च 'धायैरामोदमुत्तमम्' इति भट्टिप्रयोगः संगच्छत इति । उभयप्राप्ती । कृतीलनुवर्तते. तेनान्यपदार्थलाभाद्वहुत्रीहिरित्याह—उभयोः प्राप्तिर्यस्मिश्चित । उभयशब्देन कर्तृकर्मणी परामृश्येते । तेनैकस्मिन् कृति कर्तृकर्मणोः प्राप्तिलाभादाश्चर्यमिदमोदनस्य पाको ब्राह्मणानां च प्रादुर्भाव इस्यत्र नायं नियमः प्रवर्तते । तत्पुरुषे तु स्यादेवात्रा तिप्रसङ्ग इति भावः । पूर्वसूत्रेगीव सिद्धे नियमार्थमिदमिति ध्वनयति - कर्मग्येवेति । एवं च कर्तरि षष्ठीप्रतिषेधोऽस्य सूत्रस्य फलम् , न तु कर्मिण षष्ठीविधानमिति स्थितम् । स्त्रीप्रत्यययोरिति । 'क्रियां क्रिन्' इत्यधिकारे विद्वितयोरित्यर्थः । नायं नियम इति । अकाकारयोः प्रयोगे कर्मर्येव पष्ठी न त कर्तरीति यो नियम उक्तः स न (वा १४१३) । खीपत्यय इस्पेके । विचित्रा जगतः कृतिईरेहरिणा वा । केचिद-विशेषेण विभाषाभिच्छन्ति । शब्दानामनुशासनमाचार्येण श्राचार्यस्य वा । ६२४ क्रस्य च वर्तमाने । (२-३-६७) वर्तमानार्थस्य क्रस्य योगे षष्ठी स्थात् । 'न लोक-' (सू ६२७) इति निषेधस्यापवादः । राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा । २२६ त्राधिकरण्वाचिनश्च । (२-३-६८) क्रस्य योगे षष्ठी स्थात् । इदमे-षामासितं शयितं गतं भुक्नं वा ।

प्रत्यययोगे 'उभयप्राप्ती' इति नियमो विकल्प्यत इत्यर्थः । स्त्रीप्रत्यय इत्येक इति । उक्को विकल्पः स्त्रीप्रत्यययोगे सत्येव भवतीति केचिन्मन्यन्त इत्यर्थः । विचित्रेति । हिरिक्तृंका जगत्कर्मिका कृतिरित्यर्थः । केचिद्विशेषेणोति । स्रकाकारिभन्नस्नी-प्रत्यये स्त्रीप्रत्यये च कृति प्रयुज्यमाने उक्कविकल्प इत्यर्थः । शब्दानामिति । स्त्राचार्यकर्तृकं शब्दकर्मकमनुशासनमित्यर्थः । स्रनुशासनमसाधुभ्यो विवेचनम् । कस्य च वर्तमाने । नतु 'कर्तृकर्मणोः कृति' इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत स्त्राहं—न लोकेति । राक्षां मतो बुद्धः पूजितो वेति । मनुधातोः बुधधातोः पूजधातोश्च 'मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च' इति वर्तमाने क्रप्रत्ययः।तत्र मतिरिच्छा, बुद्धः पृथग् प्रह्णात्। राजकर्तृकवर्तमानच्छाविषयो राजकर्तृकवर्तमानज्ञानविषयः राजकर्तृकवर्तमानपूजाश्रय इति कमेणार्थः । 'पूजितो यः सुरासुरैः' 'त्वया ज्ञातो घटः' इत्यत्र तु भूते क्रप्रत्ययो बोध्यः। च च 'मतिबुद्धि—' इत्यनेन भूतक्रस्य बोधः शङ्कपः, 'तेन' इत्यधिकारे 'उपज्ञाते' इति लिङ्गात् तद्वाधज्ञापनादित्याहः । स्रधिकरणावाचिनश्च । शेषप्रणेन स्त्रं व्याचष्टे—क्रस्य योगे षष्टिति । शयितिमिति । शेतेऽरिमिन्निति शयितम् । 'शीङ्

प्रवर्तते, किं तु कर्तर्यिष षष्ठी प्रवर्तत इति फिलतोऽर्थः । कथं तिर्हि 'सुट् तियोः' इति सुत्रे 'सुटा सीयुटो बाधा न' इति वृक्तिः । अत्राहुः—कर्तुः करणत्विववज्ञायां तृतीया बोध्येति । भिदिकति । भेदनं भेदिका । 'पर्यायार्हणोत्पत्तिषु' इति एसुच् । 'धात्वर्थनिर्देशं एसुत् वक्तव्यः' इस्रानेन एसुलिस्पेके । 'युवोरनाकौं न' क्षियां टापि 'प्रस्यपस्थात् न' इति इत्वम् । बिभित्सेति । भेतुमिच्छा । भेदः सनि 'हलन्ताच्च' इति कित्वाद् गुणाभावः । 'अ प्रस्ययात्' इस्रकारप्रस्थये टाप् । शेष इति । अकाऽकाराभ्यामन्यस्मिन् किनादाविस्थाः। कर्तरि षष्ठीनिषधफलकस्य 'स्थायप्राप्ती न' इति वचनस्य च प्राक्त्रस्य तथेव कर्तरि षष्ठीसंपादनफलकस्य 'श्रीप्रत्यययोरकाकारयोः न' इति वचनस्य च प्राक्त्रस्य तथेव कर्तरि वष्ठीसंपादनफलकस्य 'श्रीप्रत्ययोरकाकारयोः न' इति वचनस्य च प्राक्त्रस्यत्वात् कर्तर्येव विभाषा अनेन शेषवचनेन क्रियते, न तु कर्मणीसारायेनोदाहर्राति—जगतः कृतिर्हर्रोहिरिणा वेति । अवियोषेणेति । अकाकारिनने कृत्मात्र इस्र्यः । अनुशासनमिति । अनुशिष्यते असाधुशब्देभ्यः प्रविभण्य बोध्यते येनेति

६२७ न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतनाम्। (२-३-६६) एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्। लादेश-कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टि हरिः। उ-हरिं दिद्यः-म्रजङ्करिष्युर्वा। न्वाने 'क्रोऽधिकरेश च प्रौव्य-' इति कृष्ट्ययः। तत्र एषामिति कर्तरि पृष्टी। 'न

लोक-' इति निषधापबादः । भुजेस्तु प्रत्यवसानार्थकत्वाद् श्रिधिकरणे क्रप्रत्ययः । 'इद-ेषां भक्तमोदनस्य'इत्यत्र तु कर्तृकर्मणोर्द्वयोरपि षष्ठी । 'उभयप्राप्तौ-' इति नियमस्त न प्रवर्तते, सध्येऽपवादन्यायन 'कर्तृकर्मसाः कृति' इति षष्ट्या एव तिश्वयमाभ्युपग-मात । न लोक । एषामिति । ल, उ, उक, श्रव्यय, निष्ठा, खलर्थ, तन एषा-मित्यर्थ: । उ. उक इत्यत्र सवर्णदीर्घे सति ऊकेति भवति । ततो ल ऊकेत्यत्र आदु-गरें। लोकेति भवति । लादेशेति । अविभक्तिकनिर्देशोऽयं लोदेशोदाहरगासचनार्थः । ल इति लडादीनां सामान्येन ग्रहणाम् । तेषां च साचात्प्रयोगाभावातः तदादेशग्रहणा-मिति भावः । कुर्वन् कुर्वाणो वेति । लटः शतृशानचौ । इह कर्मणि षष्ठीनिषे-धाद द्वितीया । उ इति । तदुदाहररास्चनिमदम् । उ इत्येनेन कृतो विशेषसात्त-दन्तिविधिः । **हरिं दिद्युरिति ।** दशेस्सन्नन्तात् 'सनाशंसभिच् उः' इति उप्रत्ययः कृत् । व्यपदेशिवत्त्वेन उकारान्तोऽयं कृत् । हरिकर्मकदर्शनेच्छावानित्यर्थः । **ग्रा**लङ्क-रिष्णार्वेति । हरिमित्यनुषज्यते । 'श्रलंकुल्-' इत्यादिना ताच्छील्यादाविष्णुच । कर्णे ल्युद् । राज्ञां मत इत्यादि । 'मतिबुद्धिपूजार्थेम्यश्च' इति वर्तमाने कः । 'पिजतो यः सुरासुरैः' इत्यादी तु भूते कः, न तु वर्तमाने । तेन तृतीया तत्रोपपद्यते । न च 'मतिबुद्धि-' इति सूत्रेण भूते कृत्य बाधः शह्यः । 'तेन' इत्यधिकारे 'उपज्ञाते' इति लिङ्गेनाबाधज्ञापनात् । अधिकरण्। अयमपि निषेधापवादः । आसितमिति । श्रास्यते श्रस्मिन्नत्यासितम् 'क्लोऽधिकरणे च-' इत्यधिकरणे कः । इदमेषामिति । कर्तरि षष्ठीयम् । सकर्मकेभ्यस्त्वधिकरसे के कृते कर्तृकर्मसोोर्द्वयोरपि षष्ठी, अनिभ-हितत्वाविशेषाद्-इदमेषां भुक्तमोदनस्य । 'उभयप्राप्तौ कर्माण' इत्ययं नियमस्तु नेह प्रवर्तते. 'कर्तृकर्मग्रोः कृति' इत्यनन्तरस्या एव षष्ठयास्तिष्वयमाभ्युपगमात् । एतऋ कौस्त्रभे स्पष्टम् । न लोका । जिष्टाचितरूपविनाशप्रसङ्गात् तूनामित्यत्र ग्रत्वं न कृतम । उश्व उकश्व ऊकौ, लश्व ऊकौ चेति विमहः । ल इति लडादीनां सामान्य-प्रहराम . तेषां च साज्ञातप्रयोगो न संभवतीति तदादेशा गृह्यन्त इत्याह—लादेशा इति । उदाहियन्त इति शेषः । कटं कारयांचकारेत्यत्र कृत्संज्ञकलिङन्तामन्तेन योगे-

 १ निर्विभक्तिकपाठो बालमनोरमातुरोधी, इतरत्र तु 'लादेशाः' इति विभक्तथन्त-पाठ एव । एवमेतत्स्त्रीयान्यप्रतिकेष्विप बोध्यम् ।

ऽपि कटस्य 'कर्तृकर्मगोः कृति' इति षष्ठी न भवति, 'श्रामः' इति लुकोऽपि लादेशत्वा-दिलाहुः । नन्वेवमपि 'बिश्चर्वजं पिः सोमं दिदर्गाः' इलात्र 'न लोका-' इति निष-धाप्रकृतः षष्ठी द्वरित्व, न हि किकिनौ लकारौ, नापि तदादेशौ। नैषदोषः, '--किकिनौ उक-दैत्यान्वातुको हरिः । 'कमेरनिषेधः' (वा १४११) । लद्म्याः कामुको हरिः । अन्ययम्-जगत्सृष्ट्वा, सुखं कर्तुम् । निष्ठा-विष्णुना हता दैत्याः, दैत्यान्हतवान्विष्णुः । खल्र्याः-ईषत्करः प्रपञ्जो हरिणा । तृत् इति प्रत्याहारः 'शतृ-शानची' इति तृशब्दादारभ्य आतृनो नकारात्। शानन्-सोमं पवमानः। चानश्-

उवर्णस्येव प्रह्णे त्वत्र निषेधो न स्यात् । उक इति । इदमिप तदुदाहररासूचनार्थम् । दैत्यान् घातुको हरिरिति । 'त्रा केस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु' इत्यधिकारे 'लषपतपदस्थाभूबषहनकमगमशूभ्य उकल्' इति तच्छी लादिषु हनधातोः कर्तरि उक-<sup>इ</sup>प्रत्ययः, उपधात्रुद्धिः । 'हो हन्तैः-' इति ह्रस्य घत्वम् । 'हनस्तोऽचिएणलोः' इति नकारस्य तकारः । घातनशीलो घातनधर्मा घातनसाधुकारी वेत्यर्थः । कमेरिति । वार्तिकमिदम् । उकान्तकमेर्योगे षष्ट्या निषेधो नास्तीत्यर्थः । लदम्याः कामक इति । 'लषपत-' इत्यादिना उकन् । अञ्ययमिति । उदाहरणसूचनमिदम्। जगत्सृष्टेति । हरिरास्त इति शेषः । 'समानकर्तृकयोः-' इति क्त्वाप्रत्ययः, 'क्त्वातोष्ठन्कसुनः' इत्य व्ययत्वम् । सुखं कर्त्मिति । भक्तस्य हरिः प्रभवतीति शेषः । 'तुमुन्खुलौ कियायां कियार्थायाम्' इति तुमुन् । 'कृन्मेजन्तः' इत्यव्ययत्वम् । इह कृदव्ययमेव गृह्यत इति केचित् । वस्तुतस्तु श्रविशेषाद् श्रकृदन्तमपीति तत्त्वम् । देवदत्तं हिरुक् । तत्कर्मकं वर्जनमित्यर्थः । निष्ठेति । उदाहर्गास्चनमिदम् । 'क्रक्तवतू निष्ठा' । विष्णुना हता इति । अत्र भूते इति कर्मिण कः । कर्तरि षष्ठीनिषेधानृतीया । दैत्यान् हतवानिति । भूते कर्तरि क्रवतुः । कर्मिण षष्ठीनिषेधाद् द्वितीया । खलर्था इति । उदाहररासूचनमिदम् । ईषत्कर इति । 'ईषद्दुस्सुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल्' इति कर्मिण खल् । अर्थप्रह्णाद् 'आतो युच्' इति खल्थको युजिप गृह्यते । ईषरपानः सोमो भवता । नतु तृष्टित्यनेन यदि तृनेव गृह्येत, तर्हि सोमं पवमान इत्यादौ न स्या-दित्यत आह—तृन्निति प्रत्याहार इति । कुत आरभ्य किमन्तानामित्यत आह— शतृशानचाविति तृशब्दादारभ्य श्रा तृनो नकारादिति । लटः शतृशानचा-वित्यत्र शत्रादेशस्य एकदेशस्तुशब्दः, तत आरभ्य 'तृन्' इति सूत्रस्थनकारपर्यन्ता-

लिट् च' इखनेन लिट्कार्यातिदेशः कियते, न तु लिट्संज्ञा । तथा च विशेषातिदेशे च सामान्यमप्यतिदिश्यत इति नातुपपत्तिः । दिहन्तुरिति । 'सनाशंसिभन्न उः' । उकारेण कृतो विशेषणात्तदन्तमि लभ्यत इखाशयेनाह—ग्रालंकिरिष्णुरिति । 'श्र्यलंकुल् निराकुल्-' इखादिना इष्णुच् । घातुक इति । 'लपपत-' इखादिना उकन् । ईषत्कर इति । 'ईषद्दुस्छुष्ठ-' इखादिना खल् । ग्रार्थग्रहणादीषत्पानः सोमो भवतेखप्युदाहार्यम् । श्रव्याप्तिं परिहर्तुमाह—प्रत्याहार इति । पवमान

श्रात्मानं मराडयमानः । शतृ-वेदमधीयन् । तृन्-कर्ता लोकान् । 'द्विषः शतुर्वा' ( वा १४२२ ) । मुरस्य मुरं वा द्विषन् । सर्वोऽयं कारकपष्टयाः प्रतिषेधः । शेषे षष्ठी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुर्वन् । नरकस्य जिष्णुः । ६२८ स्रोकेनोर्भीवः

नामित्यर्थः । 'लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' 'सम्बोधने च''तौ सत्' 'पूङ्-यजोरशानन्' 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानस्' 'इङ्धार्थो'श्रात्रकृत्त्र्ञ्र्सि' 'द्विषो-Sिमत्रे' 'सुत्रो यज्ञसंयोगे''ऋईः प्रशंसायाम्' 'आ केस्तच्छीलतद्धर्मतत्सायुकारिषु' 'तृन्' इति सूत्रक्रमः । **श्रत्र शानन्नादितृन्नन्तानां प्रह्**रणम् , न तु 'त्तरः शतृ–' इति तृद्याब्द-स्यापि शत्रादेशैकदेशस्य, तस्य कापि पृथक् प्रयोगानर्हत्वात् । नापि शानचः, लादेश-त्वादेव सिद्धः, इति स्थितिः । शानन्निति । उदाहररासूचनमिदम् । स्रोमं पव-मान इति । 'पृङ्यजोरशानन्'। स्त्रात्मानं मएडयमान इति । 'मिछ भूषा-याम्' 'ताच्छील्यवयोवचन-' इति चानश् । शतृ इति । उदाहररास्चनिमदम् । वेद-मधीयन्निति । 'इल्घार्योः-' इति शतृप्रत्ययः । तृन्निति । उदाहरणास्चनिमदम् । कर्ता लोकानिति। तृषिति सूत्रेण तच्छीलादिषु तृनप्रत्ययः । शानन्नादितृत्रन्तानां लादेशत्वाभावात् प्रत्याहाराश्रयरामिति बोध्यम् । द्विषश्रातुर्वेति । शत्रनति षधातु-योगे षष्ठीनिषघो वा वक्कव्य इत्यर्थः । मुरस्य मुरं वा द्विपन्निति । 'द्विषोऽभिन्ने' इति शतुप्रत्ययः । तस्य तृन्प्रलाहारप्रविष्टत्वान्निलानेषधे प्राप्ते विकल्पोऽयम् । सर्वोन **ऽयमिति । 'श्रनन्तरस्य-' इति न्यायादिति भावः । शेषे षष्ठी त्विति ।** शाब्द-बोधे प्रकारवैलच्चर्यं फलमिति भावः । ब्राह्मरागुस्य कुर्विन्निति । हरिरिति शेषः । लटररात्रादेशः । मुखतो बाह्मणसंबन्धिसृष्ट्यनुकूलव्यापारवानित्यर्थः। कर्मत्वविवत्तायां तु द्वितीयैव । नरकस्य जिष्णुरिति । 'ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः' इति तच्छीलादिषु ग्स्तुप्रत्ययः । नरकसंबिन्धजयवानित्यर्थः । कर्मत्वविवचायां त द्वितीयैव । श्रक्तेनी-

प्यदाधमग्र्ययोः । (२-३-७०) भनिष्यत्यकस्य भनिष्यदाधमग्र्यार्थेनश्च योगे षष्टी न स्यात् । सतः पालकोऽनतरित । वर्जं गामी।शतं दायी । ६२६ कृत्यानां

भिविष्य । नेत्यनुर्वतेते अकरच इन् च तयोरिति विष्रहः । भविष्यच्च आधमएर्यं च तयोरिति द्वन्दः । यथासंख्यं नेष्यते, भाष्यात् । भविष्यति आधमएर्यं च वर्तमान्योः अकेनोः योगे षष्ठी नेति फलितम् । तत्र आधमएर्याशः अकेन नान्वेति, 'आवश्य-काथमएर्ययोग्धिनः' इत्युक्तेः । अतो भविष्यदंश एवाके अन्वेति । इनेस्तु भविष्यदाधमएर्ययोग्धनस्योरप्यन्वयः, संभवात् । तदाह—भविष्यत्यकस्येति । भविष्यद्ग्धन्धमएर्ययेकस्य चेन इत्यर्थः । सतः पालक इति । सज्जनात् पालिष्य्यत् हरिः प्राहुभवतीत्यर्थः । 'तुमुन्यनुत्तौ कियायां कियार्थायाम्' इति भविष्यति राष्टुत् , तत्र 'भविष्यति गम्याद्यः' इत्यतो भविष्यतीत्यग्रम् । ओद्नस्य पाचक इत्यत्र तु न षष्ठीनिषेधः, 'रानुल्तृचौ' इत्यस्य भविष्यति विधानाभावात् । अजं गामिति । 'गमेरिनिः' इत्यौग्णादिक इनिः । स च भविष्यति विद्यतः, 'भविष्यति गम्याद्यः' इत्युक्तेः । गोष्ठं गमिष्यन्तित्यर्थः । शृतं द्र्योति । ऋगुरतेन गृहीतं शतं प्रत्यंयतीत्यर्थः । 'आवश्यकाधमर्थयोग्धिनिः' इत्याधमर्थे गिनिः। तस्य भविष्यति विधानाभावाद् भविष्यती विधानाभावाद् भविष्यती त्याव्यक्ति विधानाभावाद् भविष्यति । 'अवस्यकाधमर्थयोग्धिनिः' इत्याधमर्थे गिनिः। तस्य भविष्यति विधानाभावाद् भविष्यति विधानाभावाद् भविष्यति गम्याद्यः । स्वाव्यव्यव्यक्ततया गतार्थत्वं न शङ्कथम् । कृत्यानाम्।

मवलेवेति बोध्यम्। श्रकेनोः । श्राधमएयें श्र त्यासंमवादाह—भविष्यत्यकस्येति । इनस्तु उभयोः संभवादाह—भविष्यद्यधमएयीथेंनश्च योग इति । यथा-संख्यं तु न भवति । भाष्ये 'श्रक्य भविष्यते' दं न श्राधमएयें च' इति योगं विभज्य व्याख्यानात् । इह भविष्यदिति स्वयंते तेन 'भविष्यति गम्यादयः' इलिधिकारे विहितः 'तुमुन्एलुलौ—' इति एवुलेव गृष्यत इल्याशयेनोदाहरति—सतः पालक इति । सत इति शत्रन्तम् । यस्तु कालसामान्ये 'एलुल्तृचौ—' इति एलुलुक्रस्तत्र न निषधः । श्रादेनस्य पाचकः, पुत्रपौत्राणां दर्शक इतीति भावः । वर्जं गामीति । 'श्रावश्यकाध्यमएर्ययोगितिः' इत्यावश्यके िणिनः । यद्यप्ययं कालसामान्ये विहितस्तथापि 'भविष्यति गम्यादयः' इत्युक्तभविष्यदर्थकः । गम्यादयः केचित्रुणादयः केचित्रधायायायाता इति हरदत्तः । ननु 'गल्यथकर्मिणि चतुर्थी च' इत्येव सिद्धे द्वितीयाप्रहृत्यर्थमिति वर्जंगामीति सिष्यत्येवेति चेद्, श्रत्राहुः—इहैव सुत्रे प्रामं गमीति भाष्योदाहरणात्तत्स्त्रं नाङ्गीक्रयते । तेन श्रामस्य गन्तेति षष्ठयेव साध्वी, न तु श्रामं गन्तेति द्वितीयेति । शतं द्वितीवि । 'श्रावश्यका—' इत्याधमएर्ये गिनिः । भविष्यदाधमण्यर्थेनश्च योग इत्युक्तत्वोहे निषधः—श्रवश्यं करोत्यवश्यकारी कटस्य । गम्यादित्वाभावाद्वर्तमानेऽप्ययम् । कृत्यानाम् । 'कर्वकर्मणोः—' इति निले प्राप्ते गम्यादित्वाभावाद्वर्तमानेऽप्ययम् । कृत्यानाम् । 'कर्वकर्मणोः—' इति निले प्राप्ते

कर्तरि वा । (२-३-७१) षष्ठी वा स्वात् । मया मम वा सेन्यो हरिः । कर्तरि इति किस्-गेयो माण्वकः साम्नाम् । 'भव्यगेय-' (स् २८६४) इति कर्तरि यद्विधानादनिमहितं कर्म । अत्र योगो विमज्यते-कृत्यानाम्। 'उभयप्रासौ' इति'न'इति चानुवर्तते। तेन नेतन्या व्रजं गावः कृष्णेन। ततः कर्तरि वा। उक्नोऽर्थः। ६३० तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् । (२-३-७२) तुल्यार्थेयोगे तृतीया वा स्वालके षष्ठी। तुल्यः सहशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन

रोषपूररोग सूत्रं न्याचष्टे-पण्डी वा स्यादिति । कृत्या इत्यधिकृत्य विहिताः कतिपयकृत्प्रखयविशेषाः, तद्योगे कर्तरि षष्ठी वा स्यादित्यर्थः । 'कर्तृकर्मसोः--' इति नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम् । मया मम वा सेव्यो हरिरिति । 'षेत्र सेवायाम्' 'ऋह-लोएर्थत्' इति कर्मणि एयत्प्रत्ययः । अस्मच्छन्दार्थस्य कर्तुः अनिभिहितत्वात पृष्ठी-वतीये । गेय इति । नन्विह साम्नः कर्मत्वस्य 'श्रचो यत्' इति यत्प्रत्ययाभिहित-त्वात् कथं षष्टीप्रसिक्षेरित्यत श्राह—भन्येति । नतु 'नेतन्या वर्ज गावः कृष्णोन' इत्यत्र कृत्यसंज्ञकतन्यप्रखययोगाद् 'उभयप्रासौ–' इति बाधित्वा कृष्णात् षष्टीविकलपः स्यात, वजात 'कर्तुकर्मगोः कृति' इति निसं षष्ठी स्यादिखत आह—अत्र योगो विभज्यत इति । विभागप्रकारं दर्शयति कृत्यानामिति । अनुवर्तत इति । तथा च कृत्ययोगे कर्तृकर्मणोः उभयोः प्रसङ्गा षष्टी नेत्यर्थः फलति । नेतव्या वज-मिति । 'गुगुकमीस वेष्यते' इति व्रजाद्विकल्पस्तु न भवति । नेता अश्वस्य स्ववस्य खुष्नं वेति उभयत्राप्तिरहिते कृत्यव्यतिरिक्के चरितार्थस्य 'दोग्धव्या गावः पयः कृष्णेन' इत्यादौ गुणाकर्मणा उक्कत्वेन प्रधानकर्मिया चरितार्थेनानेन परत्वाद बाधात । ततः कर्तरि वेति । 'क्लानाम्' इति स्त्रप्रणयनानन्तरं कर्तरि वेति पृथक् प्रणेतव्यमित्यर्थः । उक्को ऽर्थ इति । 'कृत्यानाम' इत्यत्तवर्त्य कृत्ययोगे कर्तरि षष्ठी वा स्यादिति व्याख्येय-मित्यर्थः । श्रनुभयप्राप्तिविषये मया मम वा सेन्यो हरिरिखादाविदमवितिष्ठते ।

श्रथोपपद्विभक्तयः । तुस्यार्थैः । शेषषष्ठमं नित्यं प्राप्तायां तृतीया-विकल्पोऽयम् । तुस्यैरिति बहुवचनादेव पर्यायप्रहरो सिद्धे ऋथेप्रहर्णं पदान्तरिनर-पेच्चेश्वेतुल्यार्थस्तेषां प्रहर्णार्थम् । तेन गौरिव गवय इत्यादौ नेत्याहुः । श्रतुलोपमाभ्या-

विभाषयम्। सेव्य इति । 'वेष्ट सेवायाम्' 'ऋहलोः-' इति कर्मिण रायत्। योगो विभाज्यतः इति । भाष्यकारैरिति रोषः। 'जमयप्रातौ-' इत्यनेन कर्तरि निषेधे सिद्धे कर्मिण निषेधार्थमिदम्। 'गुणकर्मिण वेष्यते' इति त्मयप्राप्तिरहितस्थले नेताश्वस्ये-त्यादौ चरितार्थमिति दिक् । तुल्यार्थैः। रोषषष्ठ्यां प्राप्तायां विकल्पेन तृतीया अनेन विधीयते, तया मुक्के षष्ठ्येव भवेतदाह--पत्ते षष्ठीति । बहुवचननिर्देशोदेव वा। श्रतुलोपमाभ्यां किम्-तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। ६२१ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः।(२-३-७३) एतद्यैयोंगे चतुर्थी वा स्थायदे षष्ठी। श्राशिष-श्रायुष्यं चिरक्षीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। एवं मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं सुखं शम् श्रथंः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्। श्राशिषि किम्-देवदत्तस्यायुष्यमस्ति। ब्याख्यानात्सर्वत्रार्थप्रहणम् । मद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पटनीयः।

६३२ आधारोऽधिकरण्म् । (१-४-४४) कर्तृकर्मद्वारा तक्किष्ठक्रियाया

मिति पर्युदासाद् अनन्यययोग एवेदिमित्यन्ये । चतुर्थी च । एतद्थैरिति । आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित एतद्थैकैरित्यर्थः । एत्ते षष्ठीति । चकारेण तत्समुचयावगमादितिः भावः । आयुष्यपर्यायश्विरक्षीवितमिति । कुशलं निरामयमिति मद्रभद्रपर्यायौ । शमिति सुखपर्यायः । प्रयोजनित्यर्थपर्यायः । पथ्यमिति हितः पर्यायः । 'हितयोगे च' इति नित्यचतुर्थी तु नाशिषि श्रेया । नतु 'स्वं रूपम्-' इति परिभाषया आयुष्यादिशब्दानामेव मद्दणमुचितमित्यत आह—व्याख्यानादिति । नतु मद्रभद्रयोः पृथ्यमद्रणादेतद्धैरिति व्याख्यानमयुक्तमित्यत आह—मद्रभद्वयोरिति ॥ इति पष्ठी विभक्तिः ॥

अध सतमीविमिकः। आधारोऽधिकरणम्। कारके इत्यधिकृतं प्रथमा-न्ततया विपरिणम्यते, तच आधारस्य विशेषणम्, आधारः कारकमधिकरणिमिति लभ्यते। कियान्विय कारकम् । एवश्र कस्याधार इत्याकाङ्चायाम् उपस्थितत्वात् कियाया इति लभ्यते। किया च कर्तृकर्मगता विविद्यता। तदाधारत्वं च न साचात्, किंतु कर्तृकर्मद्वारैव, ज्याख्यानात्, तदाह—कर्तृकर्मद्वारित। तिश्विष्ठेति। कर्तृकर्म-

पर्यायप्रहरो सिद्धे 'तुल्याचैं:' इखर्षप्रहर्णं पदान्तरनैर पेच्येण ये तुल्यार्थास्तेषां प्रहर्णार्थम् , तेन गौरिन गवय इखादौ नेखाहुः । कथं तिर्हः 'तुलां यदारोहित दन्तवानसौ' इति किलदासः, 'स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना' इति माघश्च । उच्यते— 'सह युक्तेऽप्रधाने' इति तृतीया । न चात्र सहशब्दयोगो नेति शङ्कषम् , निनापि तवोगं तृतीयेखभ्युगगमात् । वेति वर्तमानेऽन्यतरस्यांप्रहर्णभुत्तरस्त्रे चकारेण स्वस्थानुकर्षणार्थम् । अन्यथा हि तृतीयेवानुकृष्येत संनिहित्वात् । तुल्य इति । तुलया संमितस्तुल्यः । 'नौवयोधमं-' इखादिना यत् । तुला उपमा वेति । तोलनं तुला । अस्मिषेव स्त्रे रिल्लागो च' इखनशिषि चरितार्थमिखाशिष्ययं निकल्प इति भावः । व्याख्याना- दिति । स्त्रेऽर्थशब्दोऽपि पृथब् निमित्तम्, तथा च इन्द्र एवायं न स्वर्थशब्देन बहु-

श्वाधारः कारकमधिकरणसंज्ञः स्वात् । ६३३ सप्तम्यधिकरणे च । (२-३-३६) श्रधिकरणे सप्तमी स्वात् । चकाराद् दूरान्तिकार्थेभ्यः । श्रीपश्चेषिको वैषयि-कोऽभिज्यापकश्चेत्वाधारिक्षधा । कटे श्रास्ते । स्थाल्यां पचित । मोचे इच्छास्ति । सर्वेसिक्वात्मास्ति । वनस्य दूरे श्वन्तिके वा । 'दूरान्तिकार्थेभ्यः-' (सू ६०४)

निष्ठत्यर्थः । सप्तम्यधिकरणे च । चकाराद् दूरेति । 'हरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' इति पूर्वस्त्राद् दूरान्तिकार्थेभ्य इत्यस्य चकारणानुकर्षणादिति भावः। श्रीपश्लिष्ठिक इति । उपश्लेषः संयोगादिसंबन्धः । तत्ययोज्य श्राधारः प्रथम इत्यर्थः । वेषयिक इति । विषयतासंबन्धकृत श्राधारो द्वितीय इत्यर्थः । श्राभिन्यापक इति । सकलावयवव्याप्तिकृत श्राधारस्तृतीय इत्यर्थः । तत्र श्रीपश्लेषिकं कर्तृद्वार-कमाधारमुदाहरति—कटे श्रास्त इति । देवदत्त इति शेषः । तत्र साज्ञाहेवदत्ताः समकक्तृंगतामासनिकयां प्रति कटस्य संयोगसम्बन्धं पुरुस्कृत्य देवदत्तद्वारा तदाधार-त्वादिकरणत्वम् । श्रथ कर्मद्वारकर्मौपश्लेषिकमाधारमुदाहरति—स्थाल्यां पन्यतीति । तप्रज्ञानिति शेषः । साज्ञात्तपञ्जलानिति शेषः । साज्ञात्तपञ्जलानिति शेषः । साज्ञात्तपञ्जलानिति शेषः । साज्ञात्तपञ्जलानिकरणत्वम् । स्थ वैषयिकमाधारमुदास्तित्यादौ समवायेन श्रीपश्लेषिकमाधारत्विकरणत्वम् । श्रथ वैषयिकमाधारमुदास्तित्यादौ समवायेन श्रीपश्लेषिकमाधारत्विति । स्वत्र कर्तृभूतेच्छागतां सत्तािकयां प्रति मोज्ञस्य विषयतासम्बन्धपुरस्कारेण इच्छाद्वाराधारत्वादिकरणत्वम् । श्रथाभिन्यापकमाधारमुदाद्वादाति—संवेष्टस्तिरस्ति । स्वत्र श्रास्तिव्यापकमाधारमुदाद्वादाति—संवेष्टस्ति स्वादि श्रयः श्रास्तिव । स्वत्र श्रास्त्वप्ति सत्तािकयां प्रति क्रस्त्वपाति । स्वत्र श्रास्त्वप्ति सत्तािकयां प्रति क्रस्त्वप्ति प्ररस्कृतयां सत्तािकयां प्रति श्रव्र श्रास्त्वप्ति प्ररस्कृत्य श्रास्तव्यार सत्तािवा । स्वत्र श्रास्तव्यापि प्ररस्कृत्य श्रास्तवारा सत्तािवारत्वाद्विस्याधिकरणत्वम् ।

श्रथ चकारानुकृष्टदूरान्तिकार्थेभ्य उदाहरति—वनस्य दूरे श्रन्तिके वेति।

त्रीहिरिति भावः ॥ इति षष्ठी ॥ श्राधारः । श्राधायतेऽस्मिन्नित्याधारः । श्रिथ्ययन्याय-' इति स्त्रे 'श्रवहाराधार-' इत्युपसंख्यानाधिकरणे घष् । स चाधारः कस्येन्त्याय-' इति स्त्रे 'श्रवहाराधार-' इत्युपसंख्यानाधिकरणे घष् । स चाधारः कस्येन्त्याकाङ्क्ष्यायां कारकाधिकारात्क्रियाया इति इति तभ्यते । इयं च संज्ञा साक्षात् क्रियाधारयोर्न संभवति पराभ्यां कर्तृकर्मम् द्वारित । एवं च भूतते घट इत्यादौ श्रस्तीति क्रियाध्याहारो बोध्यः । त्रिधेति । एतच 'संहितायाम्' इति स्त्रे भाष्ये स्पष्टम् । नद्यामास्त इत्याद्यर्थं सामीपिकमधिकरणं चतुर्थमपि केचिदिच्छन्ति । कटे श्रास्त इति । कर्तृद्वारा क्रियाधारस्योदाहरणिस्त्य , कर्मद्वारा क्रियाधारस्य तु—स्थाल्यां पचतीति । वैषयिकाधारसुदाहरति—मोक्ते इच्छास्तीति । श्रभिव्यापकस्य तु—स्विस्मिन्निति । तिलेषु तैलमिला-

#### इति विभक्तित्रयेण सह चतस्त्रोऽत्र विभक्तयः फिलताः। 'क्रस्रोन्वषयस्य कर्मग्युप-संख्यानम्' ( वा १४८४ )। अधीती ब्याकरणे। अधीतमनेनेति विग्रहे 'इष्टादि-

दरमन्तिकमित्यर्थः । प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम् । विभक्तित्रयेरोति । द्वितीयापत्रमीतृतीयाभिरित्यर्थः । वस्तुतस्तु उप-समीपे श्लेषः-संबन्धः, तत्कृतमौप-केषिकिमिति व्युत्पत्त्या सामीपिकमेवाधारत्वमौपक्षेषिकम् । त्रत एव 'त्र्राधिकरणं नाम त्रिप्रकारम्—व्यापकमौपश्हेषिंकं वैषयिकमिति । शब्दस्य तु शब्देन कोऽन्यो-Sिमसंबन्धो भवितुमहिति अन्यदत उपश्लेषात् । 'इको यगाचि' अच्युपश्लिष्टस्य' इति 'संहितायाम्' इत्यत्र भाष्यं संगच्छते । ऋच्युपश्लिष्टस्य श्रचसमीपोचारितस्येत्यर्थे इति कैयटः । त्रत एव मासेऽतिकान्ते दीयत इत्यत्र मास श्रीपश्लेषिकमधिकरगामिति 'तत्र च दीयते कार्यं भववत्' इत्यत्र भाष्यं संगच्छते । त्रत एव च 'तदस्मिन्नधिक-मिति दशान्ताडुः' इत्यत्र 'एकादश माषा श्रधिका श्रस्मिन् कार्षापणाशते' इत्यत्रा-थिकानाम् एकादशानां कथं शतमधिकरणमित्याक्तिप्य व्यापकवैषयिकाधिरणासंभवाद 'त्रौपश्रेषिकमधिकरणं विज्ञायते' इति भाष्यं संगच्छते । एवं च 'कटे त्रास्ते' इत्यादौ श्रोपश्लेषिकाधारोदाहरणं मुलोक्कमनुपपन्नमेव, उक्कभाष्यविरोधात । एवं च 'कटे श्रास्ते' इलादौ एकदेशन्याप्त्या गौरामभिन्यापकाधारत्वम् । सर्वावयवन्याप्तिकृताधिकररात्वमेव मुख्यम् , वैषयिकमौपश्चेषिकं च गौगामित्यर्थस्य भाष्यसंमतत्वात् । श्रत एव 'स्वरि-तेनाधिकारः' इति सूत्रे 'साधकतमं करणम्' इति सूत्रे च भाष्ये "अधिकरणमाचार्यः किं मन्यते । यत्र कृत्स्रमाधारात्मा व्याप्तो भवति । तर्हि इहैव सप्तमी स्यात्—तिलेष तैलं, दिन्न सिपः इति । गङ्गायां घोषः, कृपे गर्गकूलम् इत्यत्र तु न स्यात् , मुख्य एव कार्यसंप्रत्ययादित्याशङ्कय स्विरितेनाधिकं कार्यं भवतीति वचनात् तमञ्बद्धसाच न दोषः" इति समाहितम् । एवं च 'कटे श्रास्ते, गङ्गायां घोषः' इत्यादौ गौरामप्यधिकरगां सप्त-म्यर्थ एव । यदि तु 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ सामीपिकमधिकरण्यतं न विवच्यते तदा लक्त्गोति बोध्यम् । विस्तरस्तु शन्देन्दुशेखरे द्रष्टन्यः । क्रस्येन्विषयस्येति । न च 'कतपूर्वी कटम' इत्यत्रापि सप्तमी शङ्क्षया, इन्प्रत्ययान्तो यः क्रप्रत्ययान्तः तस्य

वाप्यभिन्यापकस्योदाहरणमाहुः । चतस्त्र इति । प्रातिपदिकार्थमात्र इत्यर्थः । 'दूरा-न्तिकार्थेभ्य-' इत्यस्येहानुवर्तनादिभकरणेऽप्येता बोध्याः क्रस्येन्विषयस्येति । इत् इत्यन्तः शब्दो विषयो वर्तनभूमिर्थस्य क्वान्तस्य तस्येत्यर्थः । श्चन्ये त्वाहुः—इनो विषय इति षष्ठीसमासः । विषयशब्देनेह् प्रकृतिरुच्यते । क्वान्तस्यनः प्रकृतित्वादिति । श्राधीती व्याकरण इति । भावे क्वप्रत्येये तत 'इष्टादिभ्यश्च' इति कर्तरीनौ कृते पश्चाद् गुण-भूतिक्वयण संबध्यमानं व्याकरणमनभिद्धितं कर्मेति कृतपूर्वीकटमितिवद् द्वितीया प्राप्ता । स्यश्च' (सू १८८८) इति कर्तरीनिः । 'साध्वसाष्टुप्रयोगे च' (वा १४८६)। साधुः कृष्णो मातरि, श्रसाधुर्मातुले । 'निमित्तात्कर्मयोगे' (वा १४६०)। निमित्तिम फलम् । योगः संयोगसमवायात्मकः ।

'चर्मिण द्वीपिनं हन्ति दन्तयोईन्ति कुञ्जरम्।

केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः ॥' [ इति भाष्यम् ]

हेतुतृतीयात्र प्राप्ता । सीमा अगडकोशः। पुष्कलको गन्धमृगः। योगविशेषे

कर्मणीत्यर्थाभ्यपगमात् । कर्तरीनिरिति । भावक्रान्ताद् अधीतशब्दात् कर्तरीनि प्रव्येय कते त्र्यधीतीत्यस्याधीतवानित्यर्थः पर्यवस्यति । किम् त्र्यधीतवानिति कर्मविशेष-जिज्ञासायां व्याकरराम् अध्ययने कर्मत्वेनान्वेति । तच व्याकरराकर्मत्वं न केनाप्य-भिहितमिति कृतपूर्वी कटम् इतिवद् द्वितीयायां प्राप्तायामनेन सप्तमीति भावः । साध्व-साधुप्रयोगे चेति । सप्तमी वक्तन्येति शोषः । साधुरिति । हितकारीलर्थः । श्रसाधरिति । श्रहितकारीत्यर्थः । उभयत्र शेषपञ्चपवादः । 'साधनिप्रणाभ्यामची-याम्' इत्येव सिद्धे इह साध्रप्रहरणमनर्चार्थम् । यथा-साधर्मेखो राजनि । इह तत्त्व-कथने तात्पर्यम् । साधनिपुणाभ्यामित्यत्र साधुप्रह्णस्य प्रयोजनं वद्यते । निमित्ता-दिति । कर्मयोगे हेत्रवाचकाच्छ्रब्दात् सप्तमी वाच्येत्यर्थः। ननु 'जाङ्येन बद्धः'इत्यत्रापि सप्तमी स्यादिखत श्राह—निमित्तमिह फलमिति । फलमेवेखर्थः । इष्ट्साधनता-ज्ञानस्य प्रवर्तकत्या फलस्यापि हेतुस्वं बोध्यम् । जन्यजनकरवादिसंबन्धं व्यावर्तियतु-माह-योगः संयोगसमवायात्मक इति । श्रयुतसिद्धयोः संबन्धः समवायः । अन्ययोस्त संयोगः । चर्मगीति । चर्मार्थं व्याघ्रं हन्तीलर्थः । अत्र द्वीपिना कर्मगा चर्मगाः समवाय एव, श्रवयवावयविनोरयुतसिद्धत्वात् । दन्तयोरिति । दन्तार्थ-मिल्पर्थः । श्रत्र कुझरेरा कर्मरा। दन्तयोः समवाय एव । केशेष्विति । केशार्थ-मिल्रर्थः। चमरी मृगुविशेषः । सीस्नीति । सीमार्थमिल्रर्थः । हेतृतृतीया प्राप्तेति । तादर्थ्यचतुर्थ्यपीति बोध्यम् । सीमा अएडकोश इति । 'सीमा घट्टस्थितिचेत्रेष्व-गडकोरोषु च स्त्रियाम् ' इति मेदिनी । पुष्कलको गन्धसृग इति । 'श्रथ पुष्क-मासमधीती व्याकरणे इलादौ त्वकर्मकैर्धातुभियोगे निमत्तस्य कालकर्मणोबेहिरङ्गत्वा-दिहाप्रहरणिमति सप्तम्यभावः । न चैवं तत्र द्वितीयापि न स्यादिति बाच्यम् । लच्या-तुरोधेन द्वितीयाविधाने व्यक्तिपद्माश्रयस्मात् । एतच कौस्तुभे स्थितम् । साध्य-साध्ययोगे च। यत्रार्चा न विविद्धिता किं तु तत्त्वकथनमात्रं तत्रापि सतम्यर्थ वार्तिकेऽस्मिन् साधुमहराम्, साधुर्मुखो राज्ञीखादि यथा। 'साधुनिपुरागभ्याम्-' इति स्त्रे साध्यहणं त्वचीयां विविद्यातायां प्रतियोगे सप्तमीनिवृत्त्यर्थमिति विवेकः । निमित्त-

१ एव बन्धनीपतितः पाठः क्रचिन्नास्ति ।

किम्-वेतनेन धान्यं लुनाति । ६३४ यस्य च भावेन भावलज्ञाण्म् । (२-३-३७) यस्य क्रियया क्रियान्तरं लच्यते ततः सप्तमी स्यात् । गोषु दुझमानासु गतः । श्रद्दांषां कर्तृत्वेऽनर्हांगामकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च । सत्सु तरस्यु श्रसन्त श्रासते । श्रसत्सु तिष्ठस्सु सन्तस्तरन्ति । सत्सु तिष्ठस्सु श्रसन्तस्तरन्ति । श्रसत्सु

लको गन्धमृगे च्लेपग्रकीलयोः' इति मेदिनी । स्रत्रापि पुष्कलकेन कर्मणा सीमः सम-वाय एव । हरदत्तस्तु—सीमा प्रामादिमर्यादा, तस्याः ज्ञानार्थं पुष्कलकः शङ्कुहैतः निखात इति व्याचष्ट । स्रत्र पुष्कलकेन कर्मणा सीमः संयोगो बोध्यः । वेतनेनिति । स्रत्र वेतनं भृतिद्रव्यम् , तदर्थमिल्यर्थः । स्रत्र वेतनस्य लूयमानस्य धान्यस्य च तादर्थ-मेव संवन्धः, न तु संयोगः, नापि समवाय इति भावः। यस्य च । भावशब्दौ क्रिया-पर्यायाविल्यमित्रेल्य व्याचष्टे—यस्य क्रिययेति । किया च कर्त्राश्रया कर्माश्रया च । तत्र कर्माश्रयामुदाहरति—गोष्विति । देवदत्तः कदा गत इति प्रश्ने उत्तरमिदम् । स्रत्र लच्चकल्यसंबन्धे सप्तमी । शेषषष्ट्यपवादः । वर्तमानदोहनविशिष्टामिर्गोभिर्जाप्य-गमनवानिल्यर्थः । स्रत्र दोहनक्रियायाः सान्नाङ्मकृता । गवां तु तदाश्रयत्या । ततश्च

मिह फलमिति । यदि तु कारगामित्युच्येत तर्हि जाड्येन बद्ध इत्यादावतिप्रसङ्गः स्यादिति भावः । चर्मशीति । चर्मद्वीप्यादीनां समवायः संबन्धः । हेत्तृतीयेति । तादर्थे चतुर्थीखिप बोध्यम् । सीमाऽगडकोश इति । तथा च मेदिनीकारः-'सीमा घाटस्थितिचेत्रेष्वराङकोशेषु च स्नियाम्' इति। 'ऋथ पुष्कलको गन्धमृगे च्नपरा-कीलयोः' इति च । हरदत्तस्तु-पुष्कलकः शङ्कः, सीम्नि सीमज्ञानार्थं इतो निहतः निखात इत्याह । ऋरिंमस्तु पत्ते सीमपुष्कलक्रयोः संयोगसंबन्धः। यस्य च । निर्ज्ञात-काला हि किया श्रानिर्ज्ञातकालायाः कियायाः कालपरिच्छेदकत्वाक्षचाराम् , तत्र प्रसिद्ध-कियाश्रययोः कर्तृकर्मगोर्वाचकाद् ब्राह्मग्रादिराज्दाञ्जच्यलच्चग्रामावसंबन्धे पष्टयां प्राप्ता-यामियं सप्तमी । लच्चकत्विमद्द कियायाः साचात् , त्राश्रयस्य तु ब्राह्मगादेः किया-द्वारेगोति बोध्यम् । ब्राह्मगोष्वधीयानेषु गत इति कर्तर्युदाहरग्राम् । कर्मण्याह— गोष्विति । अर्हागामित्यादि । यस्यां कियायां ये उचितास्ते अर्हाः । तेषां कर्तत्वे विविद्यते सति तत्र सप्तमी वाच्या । तथा यस्यां कियायां येषां कर्तृत्वमनुचितं तेषामकर्तृत्वे विविद्धिते च सप्तमी वाच्या । तथा तद्वैपरीखे येषां कर्तृत्वमुचितं तेषाम-कर्तृत्वे येषां तु नोचितं तेषां कर्तृत्वे च सप्तमी वाच्येत्यर्थः । श्रायमुदाहरति—सतस्र तरिस्वति । सन्तो हि तरणिकयार्दाः कर्तारश्च । द्वितीयमुदाहरित-श्रस्ततम् तिष्ठत्स्वित । श्रन तरणिकयायामसतामनईत्वमकर्तृत्वं च तिष्ठत्स्विखनेन प्रतीयते। तद्वैपरीखे प्रथममुदाहरति—सत्सु तिष्ठत्स्विति । सतां हि तरणमुचितं तेषां

तरत्यु सन्तस्तिष्टन्ति । ६३५ षष्टी चानादरे । (२-३-३८) श्रनादराधिक्ये भावलक्षे षष्ठीससम्यौ स्तः । रुदति रुदतो वा प्रावाजीत् । रुदन्तं प्रजादिक-मनाइत्य संन्यस्तवानित्यर्थः । ६३६ स्वामीश्वराधिपतिदायादसान्निप्रतिभ-प्रस्तैश्च । (२-३-३६) एतैः सप्तिभयोगे षष्टीसप्तम्यौ स्तः । पष्ट्यामेव प्राप्तायो गोदोहनदशायां गत इत्यत्तरं पर्यवस्यति । दुग्धासु गत इत्यत्र तु अतीतदोहनविशि-ष्ट्राभिः गोभिर्ज्ञाप्यमानगमनवानित्यर्थः । गोदोहोत्तरकाले गत इति फल्तितम् । कर्तगत-कियायास्त ब्राह्मरोष्वधीयानेषु गत इत्युदाहार्यम् । अत्र यद्वश्यं पुनः पुनर्तद्वयज्ञापकं तदेव न लक्तराम् । किं तु सकुज् ज्ञापकमपि । यथा-यं वसराडलुपारिंगु भवानद्राजीत स छात्र इति । यद्यपि सक्नदसौ कमग्डलुपागिर्देष्टः । तथापि तस्य कमग्डलुर्लज्ञगं भवत्येवेति प्रकृतसूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । 'उदिते त्र्यादिखे जुहोति' इत्यत्र त सामीपिकस-धिकर सत्वं सप्तम्यर्थः । उदितादित्यसमीपकाल इत्यर्थः । आदित्योदयोत्तरसमीपकाल इति पर्यवसन्नोऽर्थः । 'उपरागे स्नायात्' इत्यत्र तु उपरागपदेन उपरागाश्रयकालो लच्यत इत्यधिकरणासप्तम्येवेत्यन्यत्र विस्तरः । पष्टी चानादरे । चात्सप्तमीत्यनुक्रप्यते । अनादरे इति विषयसप्तमी । यस्य चेति पूर्वसूत्रमनुवर्तते । अनादरे गम्यमाने सति यस्य क्रियया क्रियान्तरं लद्ध्यते ततः षष्ठी सप्तभी चेखर्थः । फलितमाह—ग्रामा-दराधिक इति । श्रनादरः श्रधिको यस्मादिति विग्रहः । रुद्दति रुद्दत इति । कदा संन्यस्तवानिति प्रश्ने उत्तरिमदम् । श्रत्र लक्तकत्वं षष्ठीसप्तम्योरर्थः । श्रनादर-विशिष्टं प्रवजनं घात्वर्थः । षष्ठीसप्तम्यौ तात्पर्यप्राहिके । श्रनादरश्च लाजकियाश्रय-पुत्रादिविषयः। वर्तमानरोदनिकयाविशिष्टपुत्रादिज्ञाप्यम् अनादरविशिष्टं प्रवजनमित्यर्थः। फलितमाइ—रुदन्तं पुत्रादिकमिति । स्वामीश्वर । षष्ठीसप्तम्याविति । चकारेगा तद्भयानुकर्षगादिति भावः । ननु शेषषप्टवैव सिद्धे किमर्थमिह षष्टीविधान-मिलत श्राह—षष्ठ्यामेवेति । गवां गोषु वेति । गोसंबन्धीलर्थः । गवां गोष

चाकर्तुतं तिष्ठत्स्विक्षनेन योखते । द्वितीयमुदाहरति—श्रासत्सु तरिस्विति । असतां हि तरणमतुचितम्, तेषां च कर्तृतं तरत्सु इत्यनेन गम्यते । यद्यपीदं 'यस्य च भावेन-' इत्येव सिद्धम्, तथापि लच्यलच्याभावविवच्चायां सप्तम्यर्थमिदमिति कैयटा-दयः । तत्त्वतस्तु व्यर्थमेवेदमित्सन्ये । पष्ठी चानादरे । श्रामाद् इति । 'यस्य च भावेन-' इत्येनेन सप्तमी । श्रानादरे सिति यो भावं लच्चयतीति । तदेतत्फलितमाह-श्रानादराधिक्य इति । केवलभावलच्यो सप्तम्येव, श्रानादराधिक्ये तु षष्ठीसप्तम्याविति निष्कर्षः । स्वामीश्वर । 'स्वाम्यर्थ-' इति वक्तव्ये स्वाम्यादित्रयप्रह्यां पर्या-यात्ररिविद्यर्थम् । 'विरूपांग्यामिप समानार्थानाम्' इत्येकशेषोऽत्र न भवति, स्वरूप-

१ 'अनादराधिके' इति बालमनोरमासम्मतः पाठः ।

पाचिकससम्यर्थं वचनम् । गवां गोषु वा स्वामी । गवां गोषु वा प्रस्तः । गा एवानुभिवतुं जात इत्यर्थः । ६३७ ग्रायुक्रकुरालाभ्यां चासेवायाम् । (२- ३-४०) ग्राभ्यां योगे षष्टीससम्यौ स्तस्तालर्थेऽथें । श्रायुक्रो व्यापारितः । श्रायुक्रः कुरालो वा हरिपूजने हरिप्जनस्य वा । श्रासेवायां किम्-श्रायुक्रो गौः शकटे । ईषद्युक्र इत्यर्थः । ६३८ यतश्च निर्धारण्म् । (२-३-४१) जातिगुण-क्रियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः षष्टीससम्यौ स्तः । नृष्णं नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः । गवां गोषु वा क्रष्णा बहुचीरा । गच्छतां

वा ईश्वरः । गवां गोषु वा ऋथिपतिः । गवां गोषु वा दायादः । पुत्रादिभिर्म्गहीतुं योग्यः पित्राद्यर्जितधनांशो दायः । तमादत्त इति दायादः । 'त्र्यातोऽनुपसर्गे-' इति कविधौ **अनुपर्सर्गप्रह**रो सत्यपि अत एव निपातनात् कः । गोसंबन्धिदायाद इत्यर्थः। गवां च दाये अन्वयः । नित्यसाकाङ्क्तत्वाद् वृत्तिः । गवात्मकस्यांशस्य आदातेति फलि-तोऽर्थः । 'यस्माद्धिकम्-' इति सूत्रभाष्ये तु दायादशब्दः खामिपर्याय इति स्थितम् । गवां गोपु वा प्रसृत इति । गोसंबन्धीखर्थः । संबन्धश्च भोकतृ-त्वरूपः । तदाह--गा पचेति । एवशब्दाद् महिषादिव्यावृत्तिः । आयुक्त । त्रासेनापदं व्याचष्टे—तात्पर्य इति । श्रीतसुक्ये इत्यर्थः । 'तत्परे प्रसितासक्का-विष्टार्थोच्चक उत्सुकः' इत्समरः। त्र्यायुक्तपदं व्याचप्टे—व्यापारित इति। प्रव-र्तित इत्यर्थः । श्रायुक्तः कुरालो चेति । हरिपूजनविषये श्रायुक्तः प्रवर्तित इत्यर्थः । श्चन्न वैषयिकाधिकर्गात्वविवच्चायां सप्तम्यामेव प्राप्तायाम् , संबन्धमात्रविवच्चायां तु षञ्चा-मेव प्राप्तायां वचनम् । स्रायुक्तो गौरिति । स्राङीषदर्थे । 'युजियोंगे' । तदाइ— **ईषद्युक्त इत्यर्थ इति । यतश्च निर्धारणम् । जातिगुणेति ।** यत इति तत इति च पश्चम्यर्थे तसिः। यस्मात्समुदायाद् एकदेशस्य जातिगुराकियासंज्ञाभिः पृथ-कर्णा स्वेतरव्यावृत्तधर्मविशेषवत्त्वबोधनं निर्धारणशब्दवाच्यं गम्यते तस्मात पष्ठी-सप्तम्यावित्यर्थः । श्रत्र स्वरान्देन एकदेश उच्यते । तत्र जात्या पृथकरगासुदाहरति-नुणां नुष वेति । नृशब्दो मनुष्यसमुदाये वर्तते । उद्भूतावयवभेदविवज्ञायां बह-वचनम् । द्विज इति तु जाल्यभित्रायमेकवचनम् । षष्ठीसप्तम्योः यवयवावयविभावः संबन्धोऽर्थ उदाहृतनिर्धारणविषयत्वरूपश्च । ततश्च मनुष्यसमुदायैकदेशभूतो द्विजः स्वेतरव्यावृत्तश्रेष्ट्यरूपधर्मक इत्यर्थः । गुणेन पृथकरणमुदाहरति-गवांगोषु वेति।

परत्वेन समानार्थकत्वाभावात् । दायाद् इति । दायमादत्ते इति दायादः । सोपसर्गा-दप्यादन्ताद् श्रत एव निपातनात्कः । गवां गोषु वा दायाद इत्यत्र यद्यपि गवामि-त्येतत्समुदायस्य विशेषसम्, तथापि दीयतेऽसौ दाय इति ब्युस्पत्त्या श्रवयवार्थभृतमंशं

गच्छत्सु वा धावल्छीघः । छात्राखां छात्रेषु वा मैत्रः पद्धः । ६३६ पञ्चमी विभक्ते । (२-३-४२) विभागो विभक्षम् । निर्धार्थमाखस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात् । माधुराः पाटिलपुत्रकेभ्य श्राढण्वराः।६४० साधुनिपुणाभ्याम-र्चायां सप्तम्यप्रतेः । (२-३-४३) श्राभ्यां योगे सप्तमी स्यादचीयाम् , न तु प्रतेः प्रयोगे । मातरि साधुर्तिपुणो वा । श्रर्चायां किम्-निपुणो राज्ञो भृत्यः ।

गोसमुदायैकदेशभूता कृष्णा गौः स्वेतरब्यावृत्तबहुत्तीरत्वरूपधर्मिकेलर्थः । क्रियया पृथकरग्रामुदाहरति—गच्छुतां गच्छुत्सु वेति । गच्छुत्समुदायैकदेशभूतो धावन् स्वेतरब्यावृत्तरोप्रधर्मक इल्लर्थः । संज्ञया पृथकरग्रामुदाहरति—च्छात्राणामिति । छात्रसमुदायैकदेशभूतो मैत्रनामा स्वेतरब्यावृत्तपदुत्वधर्मक इल्लर्थः ।

पञ्चमी विभक्ते । विभागो विभक्तमिति । माने क्षप्रस्थाप्ययणादिति भावः । 'यत्थ निर्धारणाम्' इत्यनुवर्तते । निर्धारणाविभ्तानां मनुष्यादीनां निर्धार्थ-माणानां द्विज्ञानां च सामान्यात्मना अभेदो विशेषात्मना भेदश्च स्थितः । एवं च निर्धारणे सर्वत्र वर्थचिद्धेदस्य सत्त्वाद् विभक्त इत्यनेन भेद एवेत्यर्थो विविज्ञतः । तत्थ यत्र निर्धारणावधिनिर्धार्थमाणस्य च भेद एव, न तु केनाप्युपात्तस्येण अभेदः, तत्रैवास्य प्रवृत्तिरित्सिभेभेत्याह——निर्धार्यमाणस्येति । निर्धारणावधिति शेषः, 'यत्थ निर्धारणाम्' इत्यनुवृत्तेः । अत्रावधिन्यावृत्तपर्धान्यनेत्व न तु समुदायादेवदेशस्यत्यंशो विविज्ञतः, असंभवादित्सभिभेत्योदाहरति——माथुरा इति । अविधत्वं पश्चम्यर्थः । मथुरादेशीयाः पाटलीपुत्रदेशीयापेच्चया श्रविशयेनाव्या इत्यर्थः । श्रव्यप्तदेशीयाः गोत्वाश्वत्वदिरोधात् कथिद्यपि तद्वपेण नाभेद इति निर्धारणावधेः पश्चमीति भावः । साधुनिपुणाभ्याम् । शेषषष्ट्यपवादः । मातिर साधुरिति । हितकारीत्यर्थः । निपुणो चेति । मातरि द्वशल इत्यर्थः । श्रुशूषाया-मिति शेषः । निपुणो राक्ष इति । साधुशब्दप्रयोगे तु श्रवां विनापि सतसी भव-

स्पृशारेयव, तथा चात्र गवात्मकस्यांशस्य त्रादातेति फिलतोऽर्थः। पञ्चमी विभक्ते। भेद एवेति । न तु शब्दान्तरोपात्तसामान्याकान्ततेति भावः। तत्र पञ्चमी स्या-दिति । नन्वेवं माधुरा इत्यत्रापि पश्चमी स्यात् । मैवम् , पूर्वसूत्रमिहानुवर्तते तेन यतो निर्धार्थते तत्र एवेत्यर्थाद् निर्धारणावधेरेव पश्चमीपृत्रतेः। श्चनभिहिताधिकारा-न्माधुरा इत्यत्र नातिप्रसङ्ग इत्यन्ये । माधुरा इति । न ह्यत्र निर्धारणावधेनिर्धार्थनाणुर्य च गवां कृष्णेत्यादाविव सामान्यविशेषभावोऽस्ति, किं तु शब्दोपात्त्योधमियो-विरोध एव । इदं च सूत्रं बुद्धिपरिकिष्यतापायमाधित्यापादानप्रकर्णे भाष्ये प्रत्या- स्थातम् । साधुनिषुणाभ्यामर्चायाम्। 'पुण कर्मास्य सुभे अस्माकिपूर्वादिग्रपध-

इह तत्त्वकथने ताल्यर्यम् । 'श्रप्रत्यादिभिरिति वक्रज्यम्' (वा १४६३) । साधु-निपुणो वा मातरं प्रति परि श्रमु वा । ६४१ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । (२-३-४४) श्राभ्यां योगे तृतीया स्यात् चाल्ससमी । प्रसित उत्सुको वा हरिणा हरी वा । ६४२ नक्त्रंत्रे च लुपि । (२-३-४४) नक्षत्रे प्रकृत्यथे यो लुप्संज्ञ्या लुप्यमानस्य प्रत्ययस्यार्थस्तत्र वर्तमानानृतीयाससम्यो स्तोऽधिकरणे । 'मूलेना-वाहयेहेवीं श्रवणेन विसर्जयेत् । मूले श्रवणे हति वा । लुपि किम्-पुष्ये शनिः । ६४३ सप्तमीपञ्चम्यो कारकमध्ये । (२-३-७) शक्रिद्धयमध्ये यो काला-

त्येव, 'साध्वसाधुप्रयोगे च' इत्युक्तेः । इह साधुप्रहणं तु अर्चायां प्रत्यादियोगे सप्तमीनिवृत्त्यर्थम् । अप्रत्यादिभिरिति । प्रति, परि, अनु एतैर्योगे सित साधुनिपुणाभ्यां योगेऽपि न सप्तमीति भावः । प्रसितोत्सुकाभ्याम्। 'तत्परे प्रसितायकाविष्टार्थोधुक उत्सुकः' इत्यमरः । वैषयिकाधिकरण्यत्वे सप्तम्यामेव प्राप्तायामिदं वचनम् । नच्नत्रे च लुपि । नच्नत्र इत्यनन्तरं प्रकृत्यर्थे सतीति शेषः । लुप्शब्देन लुप्संत्रया लुप्तप्रत्ययर्थो विवच्तितः, तदाह—नच्नत्रे प्रकृत्यर्थे इति । अधिकरण् इति । 'सप्तम्यधिकरण् व' इत्यतो मण्डकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः । मूलेनेति । मूलनच्नत्रयुक्तकाल इत्यर्थः । 'नच्नत्रेण् युक्तः कालः' इत्यण् । 'लुवविशेषे' इति तस्य लुप् । अधिकरणे किम् १ मूलं प्रतीच्ते । नच्नत्र इति किम् १ पश्चालेषु तिप्ठति । इह 'जनपदे—' इति लुप् । सप्तमीपञ्चम्यौ । कारकशब्दः कर्तृत्वादिशक्तिपरः, न तु कर्न्नादिपरः, व्याख्यानात् । मध्यस्यावधिद्वयसापेच्त्वात् कारकर्योमध्यमिति विष्रदः, तदाह—शिक्तः स्यमध्य इति । 'कालाध्वनोः—' इत्यनुवृत्तं पश्चम्यन्तत्या विपरिणम्यत इत्याह—शौ

लक्त्याः कः । 'श्रर्च पूजायाम्' श्रस्माङ्गौवादिकाद् 'गुरोश्र हलः' इत्यप्रत्यये टाप् । चौरादिकानु 'ग्यासश्रन्थः-' इति युच्यर्चनेति स्यात् । निपुणो राक्ष इति । साधु-शब्दश्योगे त्वर्च विना सप्तमी भवत्येव 'साध्वसाधुश्रयोगे च' इति वार्तिकात् । श्रप्रद्र्यादिमिरिति। 'लक्ष्णेत्यम्-' इति सूत्रोपात्ताः प्रत्याद्यः । प्रसितोत्सुकाभ्याम् । 'तत्परे प्रसितासक्षौ' इत्यमरः । उत्युक्तसाहचर्यात् प्रसितोऽपि तत्पर एवेह गृक्षते हृद्ध्या च । तेन प्रकर्षेण सितः शुक्ष इत्यथे न भवति । नक्त्रते च लुपि । लुप्शब्दो-ऽत्रार्थविशेषे लाक्षणिक इत्याथयेनाह—यो लुप्संक्षयेत्यादि । श्रधिकरण् इति । एतच 'सप्तम्यधिकरणे च' इत्यतो मग्ड्कप्लुत्यानुवर्तत इति भावः । श्रधिकरणे किम् , मूलं प्रतीच्रते, मूलाय स्पृहयति । मूलेनेति । 'नच्नत्रेण युक्तः कालः' इत्यणो 'लुबविशेषे' इति लुप् । नच्न इति किम् , पञ्चालेषु तिष्ठति । इह 'जनपदे लुप्' इति लुप् । सप्तमीपञ्चम्यो । 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इत्यतः कालाध्वनोरित्यन्त

ध्वानौ ताम्यामेते स्तः। श्रद्ध भुक्त्वायं ब्रहे ब्राह्महा भोक्ना। कर्नृशक्त्योर्भध्ये-ऽयं कालः। इहस्थोऽयं क्रोशे कोशाद्धा लच्यं विध्येत् । कर्नृकर्मशक्त्योर्भध्येऽयं देशः। श्रिधिकशब्देन योगे ससमीपब्रम्याविष्येते। 'तदस्मिष्ठधिकस्-' (स् १८४६) इति 'यस्माद्धिकस्-' (स् ६४४) इति च स्त्रानिर्देशात्। लोके लोकाद्धा श्रधिको हरिः। ६४४ श्रिधिरीश्वरेर। (१-४-६७) स्वस्वामिसंबन्धे श्रधिः कर्मप्रवचनीय-संज्ञः स्यात्। ६४४ यस्माद्धिकं यस्य चेश्वरचचनं तत्र सप्तमी। (२-३-६) श्रत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात्। उप परार्षे हरेगुंगाः। परार्धा-

कालाध्वानाविति । अद्य भुक्त्वेति । सामीपिकाधिकरणत्वे सप्तम्यामेव प्राप्तायां वचनम् । अद्य भुक्तवा द्यहे अतीते तत्समीपे तृतीयेऽहि भोक्केत्पर्थः । भविष्यति लुट् । कर्त्र-शक्योरिति । अद्यतनभुजिकियानिरूपितकर्तृत्वस्य बहोत्तरिदनगतभुजिकियानिरूपित-कर्तत्वस्य चेर्ल्यशः। कारकश्रब्दस्य कर्त्रादिपरत्वे त्विह न स्यात् , क्त्वाप्रस्ययस्य कर्त्रेकत्वे विधानात्। कर्तुशिक्तस्त् भुजिकियाभेदाद् भिद्यत एव। कारकद्वयमध्येऽप्यदाहरति --इह-स्थोऽयमिति । इहापि देशतः सामीपिकमधिकरणत्वं पश्चमीसप्तम्योरर्थः । इह तिष्ठज्ञयमिष्वास इषुणा कोशोत्तरसमीपदेशे लच्चं विध्येदित्यर्थः । कर्तकर्मश-क्त्योरिति । कर्तत्वकर्मत्वरूपशक्त्योर्मध्य इत्यर्थः । कारकशब्दस्य कर्जादिपरत्वे त्विहैव स्यात् । त्रयः भुक्तवायमित्यत्र न स्यादिति सूचियतुमिदमायुदाहृतम् । नतु लोके लोकाद्वा अधिको हरिरित्यत्र अवधित्वसंबन्धे शेषपष्ठधेवीचितेत्याराङ्कथाह— श्रधिकशब्देनेति । लोके लोकाद्वेति । श्रवधित्वसंबन्धः सप्तमीपश्रम्योरर्थः । लोकापेत्तया श्रेष्ठ इत्यर्थः । अधेः कर्मप्रवचनीयकार्यं वद्यन् कर्मप्रवचनीयसंज्ञामाह— श्रिधिरीश्वरे । ईश्वरशब्देन ईश्वरत्वं स्वस्वामिभावसंबन्धात्मकं विवित्तितम् । 'कर्म-प्रवचनीयाः' इत्यिकृतमेकवचनान्ततया विपरिग्राम्यते, तदाह—स्वस्वामीति । यस्माद्धिकम् । कर्मप्रवचनीययुक्त इत्यनुवर्तते, तदाह—ग्रात्र कर्मप्रवचनी-येति । शेषषष्ठयपनादः । उप परार्ध इति । अनिधत्नं सप्तम्यर्थः, तदाह—

वर्तते, तच पश्चम्या विपरिग्राम्यते तदाह—यो कालाध्वानो ताभ्यामिति । इह कालाध्वभ्यां विभक्त्योर्थयासंख्यं न भवत्यस्विरित्वात् । स्रद्य भुक्त्वाऽयमिति । नन्वत्र कर्ता एक एव, तत्कथं कारकयोर्भश्ये कालः । सत्यम् । नात्र शक्त्याश्रयं द्रव्यं कारकमिति व्यवह्रियते, किं तु शिक्तरेव । सा च कालभेदाद् भिद्यत एव । एका हि स्रद्य भुक्तः साधनम् , स्रपरा बहेऽतीते भुकेः, तदेतबाच्धे—कर्तृशक्त्योर्भध्येऽयं काल इति । यस्माद्धिकम् । उप परार्ध इति । 'उपोऽधिके च' इत्यनेन उपेत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । 'यस वेश्वरवचनम्' इत्यस्य तन्त्रादिना स्र्थेद्वयं विव-

दिधका इत्यर्थः । ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । श्रिधि सुवि रामः । श्रधि रामे भूः। 'सप्तमी शौरहैः' (सू ७१७) इति समासपत्ते तु रामाधीना । 'ग्रषडच-' (सू २०७१) इत्यादिना सः । ६४६ विभाषा कृञि । (१-४-६८) श्रधिः करोतौ प्राक्संज्ञो वा स्यादीश्वरेऽथें। यदत्र मामधिकरिष्यति। विनियोच्यत इत्यर्थः । इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं गम्यते । श्रगतित्वात् 'तिङि चोदात्तवित' परार्घादधिका इत्यर्थ इति । यस्मादधिकं संख्यान्तरं न विद्यते तत्परार्धम् । तदेपेचयेत्यर्थः । 'उपोऽधिके च' इति उपेत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वस्येदं फलम् । यस्ये-श्वरवचनमित्यस्य यत्सम्बन्धी ईश्वर उच्यते ततः सप्तमीत्येकोऽर्थः । इह यच्छब्देन स्वमुच्यते । एवंच स्ववाचकात्सप्तमीति लभ्यते । ईश्वरशब्दो भावप्रधानः, यस्येश्वरत्व-मुच्यते ततः सप्तमीत्यन्योऽर्थः । यन्निष्ठमीश्वरत्वमुच्यते ततः सप्तमीति यावत् । एवं च स्वामिवः चकात्सप्तमीति लभ्यते. तदाह-ऐश्वर्ये त स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमीति । ऋधि भवि राम इति । ऋधिरीश्वरपर्यायः। संम्बन्धः सप्तम्यर्थः। भुवः स्वामी राम इत्यर्थः । त्रत्र स्ववाचकात्सप्तमी । त्राधि रामे भूरिति । श्रिधिः स्वराब्दपर्यायः । सम्बन्धः सप्तम्यर्थः । रामस्य स्वभूता भूरित्यर्थः । श्रत्र स्वामिवाचकात्सप्तमी । समासपत्ते त्विति । शौराडादिगरो अधिशब्दस्य पठित-त्वेन तेनाधिशब्देन रामे इति सप्तम्यन्तस्य समासे सति 'सुपो धात्-' इति सुब्लुिक रामाधिशब्दादु 'श्रषडचाशितङ्ग्वलङ्कर्मालम्पुरुषाध्युत्तरपदात् खः' इति खप्रत्यये 'श्रायनेयीनीयियः-' इति तस्य ईनादेशे रामाधीना भूरिति सिध्यति। रामस्वामिकेत्यर्थः। विभक्त्यर्थे श्रव्ययीभावे त्वधिरामं भूः । रामाधिकरिएका भूरित्यर्थः । खप्रत्ययस्तु न। श्रध्युत्तरपदत्वाभावात् । विभाषा कृञि । 'श्रिधरीश्वरे' इत्यनुवर्तते । कर्मप्रवचनीया इत्यधिकृतम् , तदाह—ग्राधिः करोताविति । कृष्धातौ परे श्रधिः कर्मप्रवचनीयो वा स्यादीश्वरत्वे इति यावत् । यदत्र मामधिकरिष्यतीति। श्रास्मिन्वषये मामधि-करिष्यतीति यत्तयुक्कमित्यर्थः । अत्र कर्मप्रवचनीययोगे मामिति द्वितीया । अधि-चितम् । तथाहि-यस्यत्यनेन स्वं निर्दिश्यते, यस्य स्वस्य संबन्धी ईश्वर उच्यते ततः सप्तमीति व्याख्याने स्ववाचकात् सप्तमीखेकोऽर्थः । ईश्वरराव्दो भावप्रधानः । यन्निष्ठमीश्वरत्वमुच्यते ततः सप्तमीति व्याख्याने स्वामिवाचकात् सप्तमीत्यपरः । एवं स्थिते फलितमाह—स्वस्वामिभ्यां पर्यायेगोति । अन्यतरस्मादुरपन्नयैव सप्तम्या इतरनिष्ठसंबन्धस्याप्युक्कत्वायुगपदुभाभ्यां न सप्तमी स्यादिति भावः । रामा-धीनेति । विभक्तयर्थेऽन्ययीभावे त्वधिरामम् । यदत्रेति । यो मामधिकरिष्यति

(सू ३६७८) इति निघातो न ॥ इति सप्तमी विसक्तिः॥

॥ इति कारकप्रकरणम् ॥

करिष्यतीखेतद् व्याचय — विनियोच्यत इत्यर्थ इति । तिर्हं कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्धेः किं कर्मप्रवचनीयत्वेनत्यत आह — अगितित्वादिति । तिष्ठिः चेति । उदात्त-विति तिष्ठिः चेति । उदात्त-विति तिष्ठिः चेति । उदात्त-विति तिष्ठिः चेति । उदात्त-विति तिष्ठिः योतिनिहन्यत इति तदर्थः । अत्र करिष्यतीति तिष्ठन्तमुदात्तवत् , 'ति इक्विकः' इति निषातस्य 'निपातैर्यत् –' इत्यादिना निषेषात् । ततश्च अधेरत्र गिति-त्वाचिषात इह प्राप्तः । कर्मप्रवचनीयत्वे तु स न भवति, तेन गितत्वस्य बाधात् । अतः अर्थिनीषाताभावार्थिमदं सुत्रमिति सिद्धम् ।

इति श्रीमद्वासुदेवदीच्वितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां-बालमनोरमाख्यायां विभक्त्यर्थनिरूपर्यं समाप्तम् ।

विनियोच्यते तस्य मद्विनियोक्तुरीश्वरत्वं गम्यत इत्यर्थः । तिष्डि चोदात्ति । उदात्तविति तिष्डि परे गतिर्निहन्यत इति सूत्रार्थः । स्रत्र करिष्यतीति तिष्डन्त उदात्त-वान, 'तिङ्ङतिष्डः' इति निघातस्य 'निपातैर्यचिदि-' इत्यादिना निषेधात् । निघातो नेति । मामिति द्वितीया तु 'कर्मिण द्वितीया' इत्यनेनैव सिष्यतीति भावः । इति सप्तमी । इति तत्त्ववोधिन्यां कारकप्रकरणम् ।

### **अकाराध** ७ अमेग

# कौमुदीकारकान्तभागस्थसुत्रसृचिका

| पृष्ठम्      | सूत्रम्                           | पृष्ठम् | स्त्रम्                             |
|--------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
|              | <b>¾</b>                          | 920     | त्रातो रोरप्लुता ६।१।११३            |
| 38           | श्र श्र द । ४ । ६ द               | १३७     | त्रत्रानुनासिकः पू॰ <b>८।३।२</b>    |
| 85           | त्र्यकः सवर्णे ६।१।१०१            | ४३१     | अत्वसन्तस्य चा ६।४। १४              |
| ६०४          | श्रकथितंच १।४।५१                  | ६७      | अदर्शनं लोपः १।१।६०                 |
| ६६६          | श्रकर्तर्यृषो पञ्चमी २ । ३ । २४   | ४४८     | श्रदस श्रौ सु ७।२।१०७               |
| € € 0        | त्र्यकेनोर्भविष्य०२।३।७०          | 993     | त्र्यदसो मात् १।१।१२                |
| 928          | श्रङ्गस्य ६।४।१                   | ४२४     | त्रदसोऽसेर्दांदु <b>= । २ । = ०</b> |
| ४२३          | श्रवः ६।४। १३८                    | २४      | अदेङ्गुगाः १ । १ । २                |
| ξo           | श्रचः परस्मिन्पू॰ १।१।१७          | 352     | श्रद्डुतरादिभ्यः ७। <b>१। २४</b>    |
| ४१           | अचश्र १।२।२८                      | 922     | श्रधः शिरसी पदे <b>=   ३ । ४०</b>   |
| ३०७          | त्र्रचिर ऋतः ७।२।१००              | ६८७     | अधिकरणवाचि २।३।६८                   |
| २६८          | ऋचि रनुधातुभु०६।४। ७७             | ६२८     | अधिपरी अनर्थकौ १।४।६३               |
| २४१          | श्रचो व्णिति ७।२।११४              | ७०२     | श्रिधिरीखरे १।४।६७                  |
| £4           | त्रचोऽन्लादि टि १।१।६४            | 383     | श्रिधिशीङ्स्थासां १।४।४६            |
| ७२           | श्रचो रहाभ्यां द्वे 🖘 ४। ४६       | ६७७     | त्र्यधीगर्थदयेशां २ । ३ । ५२        |
| २४६          | श्रच्च घेः ७।३।११६                | 200     | श्रन उपधालो॰ ४। १। २८               |
| <b>ጸ</b> ≨ ሸ | श्रजाद्यतष्टाप् ४।१।४             | २४६     | त्र्यनङ् सौ ७।१।६३                  |
| 989          | श्रत्कुप्वाङ्नुंम्व्य० = । ४ । २  | X X     | श्रनचिच ६।४।४७                      |
| 920          | त्रगोऽप्रगृह्यस्या = । ४। ५७      | 332     | श्रनभिहिते २ । ३ । १                |
| २४           | त्र्रगुदित्सवर्णस्य ० १ । १ । ६ ६ | ३५६     | श्रनाप्यकः ७।२।११२                  |
| 988          | श्रतः क्रुकमिकंस॰ = । ३।४६        | ४२३     | अनिदितां हल ६।३।२६                  |
| ६२६          | अतिरतिकमणेच १।४। ६५               | ४१२     | त्रनुदात्तं सर्व० = । १ । १=        |
| 950          | त्रातो गुरो ६।१।६७                | १३७     | त्रजुनासिकात्परोऽनु • <b>६।३।</b> ४ |
| ७३१          | त्रातो भिस ऐस् ७। १। ६            | X58     | त्रमुपसर्जनात् ४। १। १४             |
| ३२३          | त्र्यतोऽम् ७।१।२४                 | 383     | अनुप्रतिगृणाश्च १।४।४१              |
|              |                                   |         |                                     |

| पृष्ठम् | सूत्रम्                        | पृष्ठम्        | सूत्रम्                         |
|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| ६२३     | अनुर्लच्चगो १ । ४ । ८४         | ४६             | अलोऽन्लस्य १।१। ५२              |
| 930     | श्चनुस्वारस्य ययि॰ ६।४। ५६     | २४७            | श्रलोन्लात्पूर्व १।१।६५         |
| 29      | ञ्चनेकाल्शित्सर्वस्य १।१। ५५   | २३४            | त्रवलोपोडनः ६।४। १३४            |
| ४०६     | श्रनो बहुव्रीहेः ४। १। १२      | 902            | श्चवङ् <i>स्</i> फोटायन ६।१।१२३ |
| २२०     | श्रम्तरं बहिर्योगोप १। १।३६    | 03             | अन्यक्तानुकरणस्या ६। १।६=       |
| ६२३     | अन्तरान्तरेग युक्ते २।३।४      | 038            | श्रव्ययादाप्सुपः २ । ४ । ६२     |
| 6 6 9   | श्रन्तर्धौ येनादर्श १।४। २८    | 328            | अन्ययीभावश्च १।१।४१             |
| 486     | श्रम्तर्वत्पतिवतो ४।१।३२       | ३=४            | अष्ट्रन आ ७।२। ८४               |
| 60      | श्रन्तादिवच्च ६।१। = ४         | ३=४            | श्रष्टाभ्य श्रौश् ७ । १ । २ १   |
| ボボ乡     | श्रान्यतो ङीष् ४।९।४०          | <b>4 3 8 9</b> | श्चस्थिद्धिसक्थ्य ७।१।७५        |
| EER     | श्रन्तारादितरर्ते २।३।२६       | ४७०            | अस्वाङ्गपूर्व ४। १। ५३          |
| २०५     | श्रपदान्तस्य = । ३ । ४४        | ४६२            | श्रहन् म। २। ६म                 |
| ६६७     | श्रपपरी १।४। दद                |                | त्रा                            |
| オダニ     | अपरिमाणवि॰ ४।१।२२              | २३३            | श्रा कडारादेका १।४।१            |
| ६३७     | त्रपवर्गे <b>० २।३।</b> ६      | ६६१            | श्राख्यातोपयोगे १।४।२६          |
| 680     | श्रपादाने पञ्चमी २ । ३ । २=    | २६६            | श्रांकि चापः ७। ३। १०४          |
| 428     | श्रपिः पदार्थसं० १।४। ६६       | 588            | श्राङो नास्त्रि ७।३। १२०        |
| 380     | श्रपृक्त एकाल्प्र॰ १।२।४१      | ६६७            | आङ्मर्यादाव १।४। ८६             |
| RRE     | श्रपो सि ७।४।४=                | 188            | आङ्माङोश्व ६।१।७४               |
| २७=     | श्रप्तृन्तृच्स्वस्० ६।४।११     | ४७४            | त्र्याच्छीनयो ७।१।६०            |
| 990     | श्रप्लुतवदुप॰ ६।१।१२६          | २६६            | श्राटश्च ६।१।६०                 |
| X 5 3   | श्रभाषितपुंस्काच्च ७। ३। ४८    | ₹ ६ ६          | श्रार्नद्याः ७।३।११२            |
| ₹9€     | अभिनिविशस्य १।४।४७             | 585            | श्रातो घातोः ६ । ४ । १४०        |
| ६२७     | अभिरभागे १।४। ६१               | <i>x58</i>     | आदाचार्यागाम् ७।३।४६            |
| 3 = 5   | श्रमि पूर्वः ६। १। १०७         | 9 %            | अमिदरन्खेन १।१।७१               |
| २६४     | श्रंबार्थनद्योर्ह० ७ । ३ । १०७ | <b>4</b> 9     | श्रादेः परस्य १।१। ४४           |
| ३४८     | श्रम् संबुद्धौ ७।१। ६६         | 30X            | त्रादेशप्रत्यययोः 🖘 । ३ । ९६    |
| 903     | अर्थवदधातुरप्र० १ । ४ । ४४     | 43             | त्राद्गुणः ६।१। ५७              |
| 306     | त्र्वग्रह्मसाव ६।४। १२७        | 380            | श्रायन्तवदेक १।१।२१             |

| पृष्ठम्       | सूत्रम्                       | पृष्ठम्        | सूत्रम्                           |
|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| ४२            | त्राद्यन्तौ टिकतौ १।१।४६      |                |                                   |
| ६६३           | त्राधारोऽधि १।४।४५            | 398            | ईदूतौ च सप्तम्यर्थे १। १।१६       |
| ४२०           | त्रामन्त्रितं = । १ । ७२      | 992            | ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् १।१।११ |
| २१०           | श्रामि सर्वनाम्नः ७। १। ५२    | 992            | ई३ चाकवर्मणस्य ६।१।१३०            |
| ४३४           | त्र्यायनेयीनीयियः ७।१। २      |                | ন্ত                               |
| 333           | त्रायुक्तकुशला २ । ३ । ४०     | 700            | उगितश्र ४। १।६                    |
| 4.60          | त्रावद्याच ४।१। ७५            | ३७१            | उगिदचां सर्वनाम ७। १। ७०          |
| ६७६           | त्र्याशिषि नाथः २।३। ५५       | 93             | उच्चैरुदात्तः १।२।२६              |
| XXX           | त्रा सर्वनाम्नः ६।३। ६९       | 995            | उञा १।१।१७                        |
|               | \$                            | 9 ६ ३          | उत्रिचपदे =। ३  २१                |
| ४१            | इको गुणबृद्धी १। १। ३         | ४२=            | उद ईत् ६। ४। १३६                  |
| ३३२           | इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३         | 920            | उदः स्थास्तमभ्वोः =। ४।६१         |
| ሂሂ            | इको यग्रचि६।१।७७              | X96            | उदीचामातः ७।३।४६                  |
| 904           | इकोऽसवर्णे शाक० ६।१।१२७       | ঙ              | उपदेशेऽजनुनासिक १।३।२             |
| ₹४४           | इग्यगाः संप्रसार० १ । १ । ४ ४ | \$&            | उपसर्गाः कि॰ १।४। ४६              |
| १४५           | इगाः षः न। ३। ३६              | ٥٤             | उपसर्गादति ६ । १ । ६१             |
| २०५           | इएकोः = । ३ । ५७              | ६२०            | उपान्वध्याङ्वसः १।४।४=            |
| 30€           | इतोऽत्सर्वनाम ७।१। =६         | ६२६            | उपोऽधिके च १।४। ८७                |
| <u>प्रव</u> र | इतो मनुष्यजातेः ४। १।६५       | ६=६            | उभयप्राप्तौ २।३।६६                |
| 383           | इत्थंभूतलच्चगो २।३।२१         | <b>8 \$</b> 8  | उमे अभ्यस्तम् ६।१। %              |
| ३४८           | इदमोऽन्वादेशे० २ । ४ । ३२     | दर             | उरग् रपरः १।१। ५१                 |
| まなな           | इदमो मः ७।२।१०८               |                | <b>ऊ</b>                          |
| 386           | इदुदुपधस्य चात्र० = 1३। ४१    | 99=            | कॅ १ । १ । १ =                    |
| ४०५           | इदुद्भ्याम् ७ । ३ । ११७       | 92             | <b>ऊकालोऽज्म्रस्व १।२।२७</b>      |
| इस्र          | इदोऽय् पुंसि ७। २। १११        | <b>स</b> न्दर् | ज <u>ङ्</u> तः ४।१।६६             |
| ₹£&           | इन्द्रवरुणभवशर्व ४। १ । ४६    | 885            | कथसोऽनङ् ५ । ४ । १३ १             |
| १०३           | इन्द्रे च ६। १। १२४           | ሂፍሂ            | <b>ऊरूत्तरपदादौ० ४। १। ६६</b>     |
| ₹ ६ ६         | इन्हन्पूषार्यम्यां ६।४। १२    |                | 昶                                 |
| 1 x 3         | इसुसोः सामर्थ्ये 💶 ३ । ४४     | २८०            | ऋत उत्६। १। १११                   |

| पृष्ठम् | सूत्रम्                                               | पृष्ठम्        | सूत्रम्                       |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|         | ऋतो हिसर्व ७।३।११०                                    | २५२            | ग्रीत् ७।३। ११८               |
| २७७     | ऋता विस्तर परि                                        | २६१            | श्रौतोSम्शसोः ६।१।६३          |
| 908     | ऋत्विग्दध्कस्य ३।२। ५६                                |                | क                             |
| ३नह     | ऋत्वन्दश्यक्ष रा रा सम्बद्धाः<br>ऋदुशनस्पुरु ७। १। ६४ | +              | कर्गो च २ । ३ । ३३            |
| २७इ     | ऋदुरानस्युरं जा गाँ                                   | ¥£0            | कर्तुरीग्सिततमं १।४।४६        |
| 398     |                                                       | £ § X          | कर्तृकरणयोस्तृती २ । ३ । १ =  |
|         | Xalela (m²                                            | ६=३            | कर्तृकर्मगोः कृति २।३।६५      |
| 53      | एकः पूर्वपरयोः ६। १। ५४                               | <b>६४२</b>     | कर्मणा यमभित्रैति १।४।३२      |
| 955     | एकवचनं २।३।४६                                         | ξο <b>ο</b>    | कर्मिणि द्वितीया २।३।२        |
| 807     | एकवचनस्य च ७।१।३२                                     | 433<br>433     | कर्मप्रवचनीययुक्ते २।३। व     |
| ३४२     | एकाचो बशो ८।२।३७                                      | 4 . •<br>5 2 3 | कर्मप्रवचनीयाः १।४। ८३        |
| ३२०     | एकाजुत्तरपदे = । ४ । १२                               | 988            | कस्कादिषु च = । ३ । ४=        |
| 909     | एडः पदान्ता ६। १। १०६                                 |                | कार्यान्तात्वेत्रे ४ । १ । २३ |
| €3      | एकि परह्नम् ६। १। ६४                                  | XX >           | कानाम्रेडिते = 1 ३ । १२       |
| 3==     | एक्हस्वात्संबुद्धेः ६।१।६६                            | १४३            | कारके १।४। २३                 |
| ३३७     | एच इग्र्यस्वा १।१।४८                                  | ¥ € 0          |                               |
| **      | एचोऽयवायावः ६।१। ७=                                   | 635            |                               |
| AAE     |                                                       | \$ KR          |                               |
| 909     |                                                       | १४२            | 0 2                           |
| 58      | एसेधत्यूर्स ६। १। ८६                                  | ६७७            | A 12 1146                     |
| ६ ७६    | एनपा द्वितीया २।३।३१                                  | 908            |                               |
| 5 6 8   |                                                       |                |                               |
|         | त्र्रो                                                | ६=२            |                               |
| 3==     |                                                       | ३ म २          |                               |
| 994     |                                                       | 840            |                               |
| 96:     | श्रुोतो गार्ग्यस्य ८।३।२०                             | XX1            |                               |
| £Ę      | श्रोमाङोश्च ६। १। ६५                                  | X 3 1          |                               |
| व्      | श्रोसिच ७।३।१०४                                       | ६८५            |                               |
|         |                                                       | . ४६           |                               |
| 3 87    | ে শ্লীভ শ্লাप: ৩। १। १=                               | ४८             | ६ क्त्वातोसुन्कसुनः १।१।४०    |

| पृष्ठम्    | सूत्रम्                          | पृष्ठम्    | सूत्रम्                      |
|------------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>5</b> 5 | ऋय्यस्तदर्थे ६। १। दर            | 308        | ङयाप्प्रातिपदिकात् ४। १।१    |
| EXA        | क्रियार्थीपपदस्य २।३। १४         |            | च                            |
| ४६७        | कीतात्कररापूर्वात् ४ ।१ ।५०      | 386        | चतुरनडुहोरामु ७। १। ६=       |
| ६४७        | कुधद्वुहेर्घ्यासूयार्था १ ।४ ।३७ | ६६२        | चतुर्थी चाशिष्या २। ३। ७३    |
| ६४=        | कुधदुहोरुपसृष्टयोः १। ४।३८       | ६४३        | चतुर्थी संप्रदाने २ । ३ । १३ |
| 3 80       | किन्त्रत्ययस्य कुः =। २।६२       | ३४         | चादयोऽसत्त्वे १ । ४ । ५०     |
| ৬=         | च्चयजय्यौ शक्यार्थे ६।१।८१       | १८७        | चुद्र १।३।७                  |
|            | ख                                | ₹ € 9      | चोः कुः द। २। ३०             |
| ६२         | खरवसानयो = । ३। १५               | 810        | चौ ६।३।१३=                   |
| 378        | खरिच = । ४। ४४                   |            | छु                           |
| २५१        | ख्यत्यात्परस्य ६। १। ११२         | 88K        | छेच ६।१।७३                   |
|            | ग                                |            | , ज                          |
| 635        | गतिबुद्धिप्रत्यव १।४। ५२         | ३२४        | जश्शसोः शिः ७।१।२०           |
| ३४         | गतिश्च १।४।६०                    | ४६४        | जिल्लादयः षट् ६। १। ६        |
| Ext        | गर्झ्यकर्मिशा २ । ३ । १२         | ६६२        | जनिकर्तुःप्रकृतिः १।४।३०     |
| 930        | गुरोरवृतो = । २ । =६             | २२८        | जराया जरसन्य ७।२। १०१        |
| २६०        | गोतो ग्रित् ७।९।६०               | २०६        | जसः शी ७। १। १७              |
|            | घ                                | 383        | जिस च ७।३।१०६                |
| २४४        | घेक्षिति ७ । ३ । १११             | ४७७        | जातेरस्त्रीविष ४।१।६३        |
|            | ক্ত                              | ***        | जानपदकुराड ४। १।४२           |
| 936        | ङमो हखादचि = । ३। ३२             | ३७३        | जासिनिप्रहरा २।३। ५६         |
| <b>388</b> | ङसिङसोश्च ६।१।११०                | ६७७        | ज्ञोऽविदर्थस्य २ । ३ । ५१    |
| २१०        | ङसिङ्धोः स्मात् ७।१।१४           |            | भ                            |
| X.o        | क्चि १।१। ४३                     | १२८        | मत्यो होऽन्यतर = 18 1 ६१     |
| ३०६        | बिति हस्वश्व १।४।६               | <b>द</b> ३ | भरो भरि =। ४। ६%             |
| ७३६        | <b>डेप्रथमयोरम्</b> ७।१। २=      | ٤¤         | मालां जशोऽन्ते इ।२।३६        |
| 366        | हेराम्नद्याम्नीभ्यः ७। ३।११६     | 44         | मालां जरमाशि =   ४। ॥३       |
| 980        | केर्यः ७।१।१३                    |            | ट                            |
| 933        | ङ्गोः कुक्टुक्शरि = ।३।२=        | 939        | टाङसिङसामि ७। १। १२          |

| पृष्ठम्    | सूत्रम्                     | पृष्ठम् | सूत्रम्                        |
|------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| XOX        | टाकृचि ४।१।६                | 333     | तृतीयादिषु भाषित ७।१।७४        |
| xxx        | टिड्डाग्रब्द ४।१।१५         | ६२५     | तृतीयार्थे १।४। ६५             |
| 326        | है: ६ । ४ । १४३             | २२४     | तृतीयासमासे १।१।३०             |
|            | ड                           | ४१४     | तेमयावेकवचनस्य = । १। २२       |
| 938        | डः सि धुट् ६।३।३६           | 932     | तोः षि = । ४ । ४३              |
| 220        | डितिच १।१।२५                | १२६     | तोर्लि = । ४ । ६०              |
| 200        | डाबुभाभ्यामन्य ४। १। १३     | 名まず     | त्यदादिषु दशोऽना ३।२।६०        |
|            | ढ                           | २६०     | खदादीनामः ७।२।१०२              |
| 966        | द्रुलोपे पूर्वस्य ६।३।१११   | २०७     | त्रिचतुरोः स्त्रियां ७। २। ६६  |
|            | त                           | ७१      | त्रिप्रमृतिषु शाकटा = । ४ । ५० |
| ६०२        | तथायुक्तं १।४।५०            | २६०     | त्रेस्त्रयः ७ । १ । ५३         |
| \$ £ X     | तदोः सः सावन ७।२। १०६       | ४०३     | त्वमावेकवचने ७।२।६७            |
| 850        | तिद्धितरचासर्व १।१।३८       | ४१४     | त्वामौ द्वितीयायाः = । १।२३    |
| X80        | तद्धिताः ४।१।७६             | ३६७     | त्वाही सौ ७।२।६४               |
| 3,8        | तपरस्तत्कालस्य १।१।७०       |         | N                              |
| 80€        | तवममौ ङसि ७।२। ६६           | 308     | थोन्थः ७।९।६७                  |
| 989        | तस्माच्छसो ६।१।१०३          | 3       | द<br>दश्च ७।२।१०६ ,            |
| ΧÉ         | तस्मादित्युत्तरस्य १।१।६७   | ₹ X X   | दादेर्घातोर्घः = । २ । ३२      |
| ४६         | तस्मित्रिति १।१।६६          | 389     |                                |
| 85         | तस्य परमाम्रे = । १। २      | 888     | दामहायनान्ताच्च ४। १।२७        |
| AX         | तस्य लोपः १।३।६             | ४७६     | दिकपूर्वपदान्खीप् ४। १।६०      |
| 93         | तस्यादित उदात्तम् १। २।३२   | 3 4 9   |                                |
| <b>838</b> | तिरसस्तिर्यलोपे. ६ । ३ । १४ | źĸo     | दिव श्रीत् ७। १। =४            |
| 9 % 2      | तिरसोऽन्यतरस्यां ५। ३ ।४२   | 630     |                                |
| 808        | -                           | ६=१     | _                              |
| € #5       | तुमर्थाच भाव २।३।१५         | ¥0      |                                |
| 483        | तुल्यार्थैरतुलोप २।३।७२     | 989     |                                |
| 96         | तुल्यास्यप्रयनं स १।१।६     | 988     |                                |
| २ ७७       | तृज्वत्कोण्डः ७। १। ६४      | . ७३    | दीर्घादाचार्यागम् व । ४। ४२    |
|            |                             |         |                                |

| पृष्ठम्     | सूत्रम्                        | पृष्ठम्    | सूत्रम्                    |
|-------------|--------------------------------|------------|----------------------------|
| 308         | दूराद्ध्ते च = । २ । =४        | ४४१        | न मुने =। २। ३             |
| ६७१         | दूरान्तिकार्थेभ्यो २।३।३४      | ሂፃዓ        | न यासयोः ७। ३।४%           |
| ६७६         | दूरान्तिकार्थैः २।३।३४         | २५७        | न लुमताङ्गस्य १। १। ६३     |
| 228         | द्वन्द्वेच १।१   ३१            | ६नम        | न लोकाव्यय २ । ३ । ६६      |
| र ६ प्र     | द्विगोः ४।१।२१                 | २३७        | नलोपः प्राति = । २ । ७     |
| 328         | द्वितीयाटौरस्वेनः २।४।३४       | ३६२        | नलोपः सुप्स्वर =। २। २     |
| 803         | द्वितीयायां च ७।२।=७           | 950        | न विभक्तौ १।३।४            |
| 922         | द्विस्त्रिश्चतुरिति = । ३ । ४३ | 38         | न वेति विभाषा १। १। ४४     |
| 9=3         | द्येकयोर्द्धिवचनैक १।४।२२      | ४३७        | नशेर्वा = । २ । ६३         |
|             | ध                              | १३४        | नश्च = । ३। ३०             |
| ७७          | धातोस्तिनिमित्त ६।१।८०         | 930        | नश्चापदान्तस्य = । ३   २४  |
| 686         | धारेरुत्तमर्गाः १।४।३५         | 989        | नश्लुब्यप्रशान् = । ३ । ७  |
| <b>EX</b> 0 | ध्रुवसपायेऽपादा १ । ४ । २४     | ३२१        | न षट्स्वस्ना ४। १। १०      |
|             | न                              | 356        | न संयोगाद्रम ६।४। १३७      |
| X0X         | न कोडादिव ४। १। ४६             | ३७४        | न सम्प्रसारगो ६। १। ३७     |
| ७०१         | नत्तत्रेच लुपि २।३।४४          | 822        | नहो धः =   २   ३४          |
| ४७४         | नखमुखात्सं ४।१। ५६             | २४         | नाज्मलौ १।१।१०             |
| ३६०         | न क्सिम्बुद्धयोः = । २ । =     | 358        | नाञ्चेः पूजायाम् ६।४।३०    |
| ४१७         | न चवाहाहै = । १।२४             | 945        | नादिचि ६। १। १०४           |
| ३० म        | न तिसृचतसृ ६।४।४               | ७०         | नादिन्याकोशे = । ४ । ४=    |
| ६२          | न पदान्तद्विवचन १।१। ५०        | 8 g g      | नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८     |
| 953         | न पदान्ताहोरनाम् =।४।४२        | ४२९        | नामन्त्रिते समा = । १ । ७३ |
| 933         | नपरे नः = । ३ । २७             | २०१        | नामि ६।४।३                 |
| ३२४         | नपुंसकस्य भलन्वः ७। १। ७२      | <b>e</b> 3 | नाम्रेडितस्यं ६। १। ६६     |
| 358         | नपुंसकाच्च ७। १। १६            | ४७३        | नासिकोदरोष्ठ ४। १। ४४      |
| २२०         | न बहुत्रीहो १।१।२६             | 888        | नित्यं संज्ञाछ ४।१।२६      |
| २७३         | न भूसुधियोः ६।४। ८४            | 388        | नित्यं सपत्न्या ४। १। ३४   |
| きなま         | नमःस्वस्तिस्वाहा २ । ३ । १६    | 928        | नित्यं समासेऽनु न । ३ । ४% |
| 386         | नमस्पुरसो = । ३ । ४०           | 992        | निपात एकाज १।१।१४          |
|             |                                |            |                            |

## ७१२ कोमुदीकारकान्तभागस्थसूत्रसूचिका ।

| 27.        | •                                     |             |                                 |
|------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| erest T    | सूत्रम्                               | पृष्ठम्     | सूत्रम्                         |
| पृष्ठम्    | नुम्विसर्जनीयश द। ३। ५८               | 980         | पुमः खय्यम्परे = । ३ । ६        |
| 838        | नुम्बसजनावरा भार                      | 489         | पुरुषात्प्रमाणे ४। १। २४        |
| २८६        | नृच६।४।६                              | 382         | प्तकतोरै च ४। १। ३६             |
| 985        | नृत्ये = १३११०                        | २०          | पर्वत्रासिद्धम् ६।२।१           |
| 3 #10      | नदमदसोरकोः ७।१।११                     | <b>२</b> ९७ | पर्वपरावरदिच्छा। १।१।३४         |
| 3 9 X      | नेयङ्कवङ्स्थाना १।४।४                 | 220         | पर्वादिभ्यो नव ७। १। १६         |
| 3=3        | नोपाधायाः ६।४।७                       | 399         | पृथग्विनानानाभि २।३।३२          |
|            | <b>प</b>                              | ६६=         | प्रतिः प्रतिनिधि १।४।६२         |
| ガニス        | पद्गोश्च ४।१।६८                       | ६६=         | 200-0-13199                     |
| 900        | पञ्चमी विभक्ते २ । ३ । ४२             |             | E 1 2 1 - Emperor               |
| ६६७        | पश्चम्यपाङ्परि २।३।१०                 | 900         | 2 1 2 1 9                       |
| ४०६        | पश्चम्या श्रत् ७।१।३१                 | 905         | 72 0 1 0 1 6 2                  |
| २५६        | पतिः समास एव १।४। न                   | २५म         | YY 1 6 1 2 1 YY                 |
| #86        | पत्युंनी यज्ञसं ४।१।३३                | प्रद        |                                 |
| ३७६        | विश्वमध्यृभुत्ता ७। १। मध             | 344         | 1 2 1 1 1 1 1                   |
| <b>४</b> १ | २ पदस्य = । १। १६                     | 680         |                                 |
| ४१         | २ पदात् = । १ । १७                    | 33          | 2 (                             |
| 18         | ३ पदान्तस्य द । ४ । ३ ७               | 92          |                                 |
|            | ८६ पदान्ताहा ६ । १ । ७६               | ४०          | 0 3                             |
|            | २० पहलोमास्हलि ६। १। ६३               | ৩০          | A                               |
|            | ३६ परः संनिकषेः १।४।१०                | \$          |                                 |
| 9          | ७६ परश्च ३।१।२                        |             | 2416102                         |
|            | प्रक पराजेरसोढः १।४।२६                | X.          |                                 |
| -          | ४० परिक्रयणे संप्रदा १ । ४ ।          |             | ३४ प्रादयः १।४। ५८              |
| -          | १८ पश्यार्थैश्चानालो = । १।           | ₹¥. €       | =२ प्रेष्यब्रुवोर्हिषेषो २।३।६१ |
|            | <b>इ.२</b> पाककर्यापर्यापुष्प ४ । १ । | <b>ER</b> 8 | ०४ प्लुतप्रगृह्या ६।१।१२%<br>ब  |
|            | (३२ पादः पत् ६।४। १३०                 | _           |                                 |
|            | Loy पादोऽन्यतरस्याम् ४ । १            | •           |                                 |
|            | १६२ पुंसोगादाख्या ४। १। ४             | <b>=</b> 3  | 109 15 101                      |
|            | ४४६ पुंसोऽसुङ् ७।१। न ६               | •           | १६८ बहुवचन मल्यत् जारा गर       |
|            | -                                     |             |                                 |

|           | 4.                                             | •                          |                                  |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| पृष्ठम्   | सूत्रम्                                        | पृष्ठम्                    | सूत्रम्                          |
| X & \$    | बहुवीहेरूधसो ४। १। २५                          | २३२                        | यचि भम् १।४।१=                   |
| ४६=       | बहुव्रीहेश्चान्तो ४। १। ५२                     | ¥ ₹ 9                      | रमश्च ४।१।१६                     |
| 9=3       | बहुषु बहुवचनम् १।४।२१                          | 333                        | यतश्च निर्धारणम् २।३।४१          |
| ४१६       | बह्वादिभ्यश्च ४। १। ४५                         | 932                        | यथासंख्यमनुदे १।३।१०             |
| ሂፍሄ       | बाह्वन्तात्संज्ञा ७ । १ । ६७                   | 924                        | यरोऽनुनासिकेऽनु =   ४।४%         |
|           | ्भ                                             | 838                        | यस्मात्प्रत्ययविधि १।४। १३       |
| 78=       | भस्त्रेषाजाज्ञाद्वा ७ । ३ । ४७                 | ७०२                        | यस्माद्धिकं यस्य २।३।६           |
| २३४       | भस्य ६।४। १२६                                  | ६६७                        | यस्य च भावेन भा २।३।३७           |
| इंद्र०    | भस्य टेर्लोपः ७ । १ । ८६                       | ३२४                        | यस्येति च ६।४।१४=                |
| ६४८       | भीत्रार्थानां भय १।४।२५                        | ३६६                        | याडापः ७ । ३ । ११३               |
| ६६३       | भुवः प्रभवः १।४।३१                             | 3 &0                       | युजेरसमासे ७।१।७१                |
| ₹ 9       | भूवादयो धातवः १।३।१                            | 338                        | युवावौ द्विवचने ७।२। ६२          |
| १६०       | भोभगोत्र्यघोत्रपूर्व = । ३ । १७                | 813                        | युष्मदस्मदोः षष्ठी = । १ । २०    |
| 808       | भ्यसो भ्यम् ७। १। ३०                           | ४०४                        | युष्मदस्मदोरनादेशे ७।२। ८६       |
|           | म                                              | 808                        | युष्मदस्मद्भ्यां इसो ७१।२७       |
| ३७१       | मघवा बहुत्तम् ६।४। १२ =                        | X E 0                      | यूनिस्तः ४।१।७७                  |
| ⊼0 £      | मनः ४।१।११                                     | 808                        | यूयवयौ जिस ७।२। ६३               |
| ४५०       | मनोरौ वा ४। १। ३०                              | 3 6 8                      | यू स्त्र्याख्यौ नदी १।४।३        |
| EXX       | मन्यकर्मरायनादरे २।३।१७                        | 3 %                        | येन विधिस्तदन्तस्य १।१।७२        |
| 235       | मपर्यन्तस्य ७।२।६१                             | ६३८                        | येनाङ्गविकारः २। ३। २०           |
| 398       | मय उनो वो वा = । ३।३३                          | 808                        | योऽचि ७।२। ८६                    |
| ४२        | मिदचोऽन्लात्परः १।१।४७<br>मुखनासिकावचनो १।१। = | 224                        | र<br>रषाभ्यां नो गाः स = 1 ४ 1 9 |
| 98<br>978 | मोऽनुस्वारः =।३।२३                             | २३ <b>४</b><br>२८०         | रात्सस्य = 1 २ 1 २४              |
| 17c       | मो नो धातोः =।२।६४                             | 1                          | राधीच्योर्यस्य वि १। ४। ३६       |
| 932       | मो राजि समः कौ = । ३ । ३ %                     | <b>₹४</b> =<br><b>२</b> ६३ | रायो हिल ७।२। ५%                 |
| 147       | य                                              | £88                        | रुच्यर्थानां प्रीयमा १। ४। ३३    |
| ጸጸጸ       | थ<br>यः सौ ७।२। ११०                            | ६७=                        | रुजार्थीनां भाव २।३।४४           |
| 8 X S     |                                                | <b>345</b>                 | रोः सुपि = । ३। १६               |
| 244       | यङश्चाप् ४। ।। ७४                              | 4 2 4                      | (11 214 21 41 14                 |

#### ७१४ कौमुदीकारकान्तभागस्थसूत्रसूचिका।

| पृष्ठम् | सूत्रम्                        | पृष्ठम्  | सूत्रम्                         |
|---------|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| 966     | रोरि = 1 ३ । १४                | ५०३      | विभाषा कृत्रि १।४। ६८           |
| 958     | रोऽसुपि =। २। ६६               | 377      | विभाषा गुरोऽस्त्र २। ३।२५       |
| 358     | र्वोहपधाया दीर्घ = । २ । ७६    | २३=      | विभाषा ङिश्योः ६।४।१३६          |
|         | ल                              | २२६      | विभाषा जसि १।१।३२               |
| ६२६     | त्तच्चग्रेत्थंभूताख्या १।४।६०  | 950      | विभाषा तृतीया ७। १। ६७          |
| 989     | त्तराक्षतद्धिते १ । ३ । ८      | २६द      | विभाषा दिक्समा १।१।२७           |
| 20      | लोपः शाकल्यस्य = । ३ । १६      | ३३१      | विभाषा द्वितीया ७।३।११४         |
|         | व                              | 880      | विभाषा सपूर्वस्य ४। १।३४        |
| ४०२     | वनोरच ४। १। ७                  | 8=3      | विभाषोपसर्गे २।३। ४६            |
| प्र३६   | वयसि प्रथमे ४। १। २०           | ३=       | विरामोऽवसा १।४।११०              |
| **1     | वर्णादनुदात्तात्तोप ४।१।३६     | \$3\$    | विश्वस्य वसु ६।३। १२=           |
| २५३     | वर्षाभ्वश्च ६।४। ५४            | ४२४      | विष्वग्देवयोश्च ६ । ३ । ६२      |
| 388     | वसुम्नंसुध्वंखनडु =   २। ७२    | १३=      | विसर्जनीयस्य = 1 ३ । ३४         |
| ४४३     | वसोः सम्प्रसारग्णम् ६।४।१३१    | 38       | वृद्धिरादेच् १।१।१              |
| 900     | वाक्यस्य टेः प्लुत = । २ । = २ | 58       | वृद्धिरेचि ६। १। ८८             |
| 383     | वा दुहमुहष्णुहिष्णि = । २ । ३३ | 78E      | वृषाकप्यमिकुसि ४।१।३७           |
| ४७४     | वा नपुंसकस्य ७।१।७६            | ३८६      | वेरपृक्तस्य ६ 1 १ । ६७          |
| ७४      | वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७६      | **       | वोतो गुण्वच ४।१।४४              |
| 939     | वापदान्तस्य = । ४। ४६          | Ézo      | व्यवद्वपणोः समः २।३।५७          |
| ३१६     | वासि १।४।५                     | 965      | व्योर्त्रेघुप्रयत्नतरः = । ३।१= |
| 393     | वाम्शसोः ६।४। =०               | ३०४      | व्रथमस्जस्ज = । २ । ३६          |
| EXE     | वारणार्थानामी १।४।२७           |          | श                               |
| 339     | वावसाने =।४। ५६                | 806      | शप्शयनोर्नित्यम् ७। १। = १      |
| 180     | वा शरि द। ३। ३६                | <b>३</b> | शरोऽचि द।४।४६                   |
| ६३      | वा सुप्यापिशलेः ६।३। ६२        | 186      | शर्परे विसर्जनीयः = । ३।३॥      |
| 388     | वाह ऊठ्६।४। १३२                | 932      | शरछोऽटि = । ४ । ६३              |
| KOÉ     | वाहः ४। १। ६१                  | 803      | शसोन ७।१।२६                     |
| 96=     | विप्रतिषेधे परं १।४।२          | 933      | शात् = । ४ । ४४                 |
| 9=9     | विमक्तिश्व १।४।१०४             | XEA      | शार्करवाद्यवो ४।१। ७३           |

### कौमुदीकारकान्तभागस्थस्त्रसूचिका।

| पृष्ठम्     | सूत्रम्                    | पृष्ठम्     | सूत्रम्                                         |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|             | शि तुक् म। ३।३१            | #R3         | संख्याव्ययादे ४। १ । २६                         |
| ३२४<br>१३४  | शि सर्वनामस्था १।१।४२      | ४८७         | संज्ञायाम् ४।१। ७२                              |
| 998         | शे १।२।६२                  | ३६३         | संज्ञोऽन्यतरस्यां २।३।२२                        |
| 380         | शेषे लोपः ७।२।६०           | 398         | सपूर्वायाः प्रथमा = । १। २६                     |
| 288         | शेषो ध्यसिख १।४।७          | 909         | सप्तमीपञ्चम्यौ २।३।७                            |
| 225         | शोगात्प्राचाम् ४।१।४३      | ६६४         | सप्तम्यधिकरणे २।३।३६                            |
| EXX         | श्लाघह्नुङ्स्था १ । ४ । ३४ | ४२=         | समः समि ६ । ३ । ६३                              |
| ३७४         | श्वयुवसघो ६।४।१३३          | 935         | समः सुटि = । ३ । ४                              |
|             | ष                          | ३४४         | सम्प्रसार्गाच ६। १। १००                         |
| ४३३         | षः प्रत्ययस्य १ । ३ । ६    | २६४         | सम्बुद्धौ च ७।३।१०६                             |
| ३४१         | षद्चतुभ्येश्च ७।१।५५       | 990         | सम्बुद्धौ शाकल्य १। १। १६                       |
| २५व         | षड्भ्यो लुक् ७। १।२२       | X8X         | सम्बोधने च २ । ३ । ४७                           |
| きっぱ         | षढोः कः सि = । २ । ४ १     | 958         | सरूपाणामेकशेष १।२।६४<br>सर्वत्र लोहितादि ४।१।१८ |
| ६६८         | षष्ठी चानादरे २ । ३ । ३ थ  | x 3 x       | सर्वत्र विभाषा ६। १। १२२                        |
| ६७१         | षष्टी शेषे २ । ३ । ५०      | 903         | सर्वत्र शाकल्यस्य ६ । ४ । ४ १                   |
| ४३          | षष्ठी स्थानेयोगा १।१।४६    | 20          | सर्वनामस्थाने चा ६।४। =                         |
| ६७४         |                            | २६७         | सर्वनाम्नः स्मै ७। १। १४                        |
| ६७४         | 0 4 0                      | 390<br>380  | सर्वनाम्नः स्या ७ । ३ । १ १४                    |
| xx3         |                            | 808         | 2 - 2 - 2 - 2                                   |
| 923         |                            | 200         | 2 2 2 2                                         |
| ३८२         | च्यान्ताषट् १।१।२४<br>स्त  | 945         | 3                                               |
|             | संयोगान्तस्य = । २ । २३    | 202         | 0                                               |
| <b>(</b> 4  | संयोगे गुरु १।४।११         | <b>63</b> 5 | 1                                               |
| ٧•<br>پر ټر | 10                         | ४२=         |                                                 |
| 985         | 10                         | 288         |                                                 |
| y.o.        | 0.40                       |             | •                                               |
| <b>3 %</b>  | . 4                        | 400         | साधुनिपुर्णाभ्यां २।३।४३                        |
| <b>3</b> 8  |                            | 32          | <ul><li>सान्तमहतः संयो ६ । ४। ९०</li></ul>      |

| पृष्ठम्      | सूत्रम्                                        | पृष्ठम्    | सूत्रम्                          |
|--------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| ४०७          | साम आकम् ७। १। ३३                              | प्र२       | स्वरितेनाधिकारः १।३।११           |
| 3f8          | सामन्त्रितम् २।३।४८                            | 209        | स्वाङ्गाचोपसर्जना ४। १। ५४       |
| ३४६          | सावनडुहः ७।१। ५२                               | २६२        | स्वादिष्वसर्वनाम १।४।१७          |
| ६२६          | सुःपूजायाम् १।४। ६४                            | ६६५        | स्वामीश्वराधिपति २।३।३६          |
| २३२          | सुडनपुंसकस्य १।१।४३                            | १८१        | स्वौजसमौट्छष्टाभ्यां ४। १ ३      |
| १= २         | सुपः १।४। १०३                                  | ३६७        | ह<br>हन्तेरत्पूर्वस्य = । ४ । २२ |
| 988          | सुपि च ७।३।१०२                                 | Y.         | हलन्खम् १।३।३                    |
| 308          | सुप्तिङन्तं पदम् १।४। १४                       | 439        | हलस्तद्धितस्य ६।४। १५०           |
| X X X        | सूर्यतिष्यागस्त्य ६।४।१४<br>सोऽचि लोपे ६।१।१३४ | ३६५        | हिल च = । ३।७७                   |
| 909          | सोऽपदादौ = । ३ । ३=                            | 3 4 6      | हिल लोपः ७। २। ११३               |
| १४७<br>३६७   | सौ च६।४।१३                                     | 363        | हिल सर्वेषाम् 🖙 । ३ । २२         |
| 383          | स्कोः संयोगाद्योर = 1 २ । २ ६                  | 35         | हलोऽनन्तराः १।१।७                |
| 323          | स्तोः रचुना रचुः =। ४।४०                       | ७२         | हलो यमां यमि =। ४। ६४            |
| 382          | क्रियाः ६।४। ७६                                | २४८        | हल्ड्याब्भ्यो ६। १। ६=           |
| 883          | स्त्रियाम् ४। १। ३                             | 378        | हशिच६।१।११४                      |
| 39=          | स्त्रियाञ्च ७। १। ६६                           | ६२६<br>६१= | हीने १।४।८६<br>हुकोरन्यतर १।४।४३ |
| 20           | स्थानिवदादेशोऽन १। १।४६                        | 63E        | हेतौ २।३।२३                      |
| 82           | स्थानेऽन्तरतमः १।१।४०                          | 332        | हे मपरे वा = । ३। २३             |
| ४३७          | स्पृशोऽनुदके किन् ३।२।४=                       | 308        | हैहेप्रयोगे हैहयोः = । २ । = ४   |
| 484          | स्पृहेरीप्सितः १।४। ३६                         | 380        | हो ढः = । २ । ३१                 |
| ЗX           | स्वं रूपं शब्दस्या १। १।६८                     | ३६७        | हो हन्तेर्ङिगान्नेषु ७।३।५४      |
| <b>£ ₹ ₹</b> | स्वतन्त्रः कर्ता १ । ४ । ५४                    | 80         | हस्वं लघु १।४।१०                 |
| २१८          | स्वमज्ञातिधनाख्या १।१।३॥                       | 4.8        | हस्वनद्यापो नुद् ७।१। ५४         |
| ३३१          | स्वमोर्नपुंसकात् ७। १। २३                      | २४३        | हस्वस्य गुगाः ७ । ३ । १०६        |
| 308          | स्वरादिनिपातम १।१।३७                           | \$ \$0     | हस्वो नपुंसके प्रा १। २।४७       |

#### अकाराद्यनुक्रमण् क कारकान्तभागस्थवार्तिकस्रचिका ।

| वार्तिकम्                            | सूत्रम्     | वार्तिकम्                               | 275277         |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                      | 1844        | त्रादिखाद्योर्न                         | सूत्रम्<br>५४० |
| त्र<br>                              |             | श्चान्प्रहर्गं व्यथमिलि •               | **5            |
| श्चकमक्षातुभियोगि                    | 382         | श्चाशिषि वुनश्च न                       |                |
| श्रदाद्हिन्यामुपस्ख्यानम्            | ५४          | श्रासाय धुनरय न<br>श्रासुरेश्पसंख्यानम् | RER            |
| श्चज्वरिसन्ताप्योरति                 | É 9 X       | •                                       | 800            |
| श्रव्वपरिमारो। च                     | ६३          | <del>₹</del>                            | _              |
| श्रनडुहः स्त्रियामाम् वा             | ४६८         | इयं त्रिस्त्री पुंयोग                   | 883            |
| श्चनपत्याधिकारस्थान्न ङीप्           | ४७२         | उ                                       |                |
| श्रनव्ययस्येति वाच्यम्               | 945         | <b>उगिद्वर्णप्रह्</b> ण                 | २६             |
| श्चनाम्नवतिनगरीगा                    | 998         | उत्तरपदलोपे न                           | xéx            |
| श्चन्त्यात्पूर्वो वा नुम्            | 883         | उत्पातेन ज्ञापिते च                     | ध्रद०          |
| <b>अन्वादे</b> शे नपुंसके            | 885         | उपमानात्पद्माच पुच्छाच                  | X33            |
| श्रपुरीति वक्तव्यम्                  | २१७         | उभयोऽन्यत्र                             | २१७            |
| <b>अ</b> प्रत्यादिभिरिति             | 680         | उभसर्वतसोः कार्या                       | <b>X</b> 88    |
| श्रप्राणिष्वित्यपनीय                 | 258         | ऋ                                       |                |
| श्रमितः परितः                        | 888         | ऋलवर्णयोर्मियः                          | 93             |
| श्रमितः परितः                        | ERE         | ऋति सवर्गे ऋ वा                         | <b>= 1</b>     |
| अभिवादिदृशोरात्मनेपदे                | 289         | ऋते च तृतीया                            | <b>⊌</b> ≩     |
| श्रभुक्त्यर्थस्य न                   | XXX         | ऋवर्णान्नस्य गत्वं                      | २८२            |
| श्चर्यच्चित्रयाभ्यां वा              | XoX         | ऌ                                       |                |
| ऋहिंगां कर्तृत्वे                    | 638         | त्तृति सवर्गे तृ वा                     | <b>5</b> %     |
| <b>श्र</b> शिष्टव्यवहारे             | <b>४</b> ६= | ए                                       |                |
| अष्टका पितृदेवत्ये                   | ४६४         | एकतरात्प्रतिषेघो                        | ३१६            |
| श्रसंयुक्ता ये डलका                  | રદેરૂ       | एकतिङ् वाक्यम्                          | 800            |
| श्रसितपलितयो                         | 886         | एकाची न                                 | <b>53</b>      |
| <b>ग्रस्</b> य सम्बुद्धौ वा त्र्यनङ् | 836         | एकादेशशास्त्रनिमित्त                    | JAX            |
| श्रहरादीनां पत्यादिषु                | <b>গ</b> ওব | एते वांनावादय                           | 800            |
|                                      | • • •       | एवे चानियोगे                            | 95             |
| त्रा :                               |             | त्रो                                    |                |
| श्राचार्यादग्रत्वं च                 | XoX         | त्र्योतो ग्णिदिति वाच्यम्               | <b>२</b> ५४    |

## ७१८ कोमुदीकारकान्तभागस्थवार्तिकसूचिका।

| वार्तिकम्                    | सूत्रम्     | वार्तिकम्                       | सूत्रम्  |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| त्र्योत्वोष्ठयोः समासे       | 30          | छ                               |          |
| श्री -                       |             | छत्वममीति वाच्यम्               | १२१      |
| श्रौङः स्यां प्रतिषधो        | ३११         | छन्दसि क्नमेके                  | 886      |
| श्रौत्त्वप्रतिषेधः साकच्कस्य | ४३७         | ज                               |          |
| क                            |             | जल्पतिप्रभृतीनागुपसंख्या        | नम् ५४०  |
| कबरमणिविषशरेभ्यो             | 499         | जातान्तान्न                     | ४०५      |
| कमेरनिषेधः                   | ६२७         | जातिपूर्वादिति वक्तव्यम्        | ሂ०५      |
| कर्मगः करगसंज्ञा             | 200         | जुगुप्साविरा <b>म</b>           | X=0      |
| कर्मप्रवचनीयानां             | ওদ০         | ड                               |          |
| काम्ये रोरेवेति              | 9 4 2       | डाचि बहुलं द्वे                 | 53       |
| कालात्सप्तमी                 | X E.R       | त                               |          |
| क्लुपि सम्पद्यमाने च         | 720         | तत्परे च                        | ሂሂ       |
| ान्वष <b>यस्य</b>            | ६३३         | तयुक्तादध्वनः                   | X58      |
| कियया यमभिप्रैति             | 700         | तस्य दोषः संयागादि              | २३४, ४३४ |
| क्षौ लुप्तं न स्थानिवत्      | २७३         | तादर्थ्ये चतुर्थी               | X Z o    |
| च्चिपकादीनां च न             | A6.8        | तारका ज्योतिषि                  | ४६४      |
| ख                            |             | तिष्यपुष्ययोर्नेत्तत्रारिए      | 338      |
| खरुसंयोगोपधान्न              | ४०२         | त्यकनश्च निषेधः                 | 868      |
| खर्परे शरि वा                | 949         | <b>खक्</b> यपोश्च               | 863      |
| ख्याञादेशे न                 | १३६         | द                               |          |
| ग                            |             | दन्करपुनः पूर <del>्वस</del> ्य | २८२, ३०६ |
| गतिकारकेतरपूर्व              | २७२         | दशेश्च                          | X.R.o    |
| गम्यमानापि                   | X E.R.      | द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः         | २६४      |
| गुणकर्मणि वेष्यते            | ६२३         | द्विषः रातुर्वा                 | ६२७      |
| गोर्यूतौ छन्दस्युप           | ६३          | घ                               |          |
| ङ                            |             | <u>धात्वन्तयका</u>              | REX      |
| बाबुत्तरपदे प्रतिषेधो        | <b>३</b> ४२ |                                 |          |
| च                            |             | नव्स्नबीकव ख्युंस्तरुगा         | 840      |
| चयो द्वितीयाः शरि १३०, २     | १४४, ४४३    | न समासे                         | ٤٩       |

| कामुदाकारकान्तमागस्थवार्तिकस्चिका । | <b>७१</b> ६ |
|-------------------------------------|-------------|
|                                     |             |

| वार्तिकम्                 | सूत्रम्                                 | वार्तिकम्                     | स्त्रम्      |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| नानर्थकेऽलोऽन्ख           | <b>3</b> 80                             | मातरि षिच                     | 338          |
| निमित्तपर्यायप्रयोगे      | ६०८                                     | मामकनरकयोः                    | ४६३          |
| नि <b>मित्तात्कर्मयोग</b> | <b>633</b>                              | मासश्छन्दसि                   | ३१७          |
| नियन्तृकर्तृकस्य          | 7.80                                    | मासपूतनासानू<br>मासपूतनासानू  | 5 E K        |
| नीलादोषधौ<br>-            | 700                                     | मुहुसः प्रतिषेधः              | 388          |
| नील्या अन्वक्तव्यः        | 700                                     | मूलान्न <b>ः</b><br>मूलान्ननः | 878          |
| नीवह्योर्न                | 780                                     |                               | 0.4          |
| नुमचिर                    | २५०, २६६                                | य                             |              |
|                           | ०, ३२२, ३२३                             | यगो मयो द्वे वाच्ये           | 78           |
| <b>u</b> ``               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | यगाः प्रतिषधो                 | X.8.         |
| पािशगृहीती भार्यायाम्     | オロニ                                     | यतश्चाध्वकाल                  | X88          |
| पालकान्तान्न              | ४०४                                     | यवनाल्लिप्याम्                | Kox          |
| पाशकल्पककाम्ये            | 942                                     | यवलपरे यवला                   | 920          |
| पिशङ्गादुपसंख्यानम्       | 886                                     | यवाद्दोषे                     | XoX          |
| पुच्छाच्च                 | 299                                     | ₹                             |              |
| पूर्वत्रासिद्धे न         | २३४, ४३४                                | रज्ज्बादिपर्युदासादु          | x53          |
| प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या   |                                         | रत्वात्पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् | ३००          |
| प्रत्येय भाषायां          | 196                                     | रूपरात्रिरथन्तर               | १७२          |
| प्रथमलिङ्गप्रहर्गं च      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ल                             |              |
| <b>अवत्सतरकम्बल</b>       | ξυ                                      | लोम्रोऽपत्येषु बहु            | २६५          |
| प्रािगानि च               | X00                                     | ल्यब्लोपे कर्मग्यधि           | XE8          |
| प्रादूहोडोडयेषैष्येषु     | ષ્ટ                                     | व                             |              |
| ब                         |                                         | वनो न हश इति                  | <b>ጸ</b> ሽ ể |
| बहुवीही वा                | <i>ጿ</i> ዠ <i>€</i>                     | वयस्यचरम इति                  | <b>४</b> ७५  |
| बहुर्जि नुम्प्रतिषेधः     | ४४३                                     | वयोवाचकस्यैव हा               | ४८६          |
| भ                         |                                         | वर्णका तान्तवे                | ४६४          |
| भन्नेरहिंसार्थस्य न       | ሂሄ۰                                     | वर्तका शकुनौ प्राचाम्         | ४६४          |
| भोराजन्यविशां             | 83                                      | वा हतजग्धयोः                  | XX           |
|                           |                                         | विभक्तौ लिङ्गविशिष्टा         | ३००          |
| मत्स्यस्य ङ्याम्          | ४६६, ५१५                                | विभाषाप्रकर्णे                | २२६          |
|                           | •                                       |                               |              |

७१८ ७२० कौमुदीकारकान्तभागस्थवर्तिकसूचिका।

| वार्तिव              | वार्तिकम्               | सूत्रम्  | वार्तिकम्                   | सूत्रम् |
|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------|
|                      | भ                       |          | समासप्रत्ययविधौ             | ₹\$     |
| ग्रोत्वोष            | शकन्ध्वादिषु पररूपं     | 30       | सहितसहाभ्यां चेति           | X5X     |
|                      | शब्दायतेर्न             | 280      | साध्वसाधुप्रयोगे च          | £ \$ \$ |
|                      | शरः खयः                 | १३=      | सिति च                      | P3      |
| श्रोत्त्वप्र         | शूद्रा चामहत्पूर्वी     | ጸጸጸ      | सीमन्तः केशवेशे             | 30      |
|                      | शेष विभाषा              | ६२४      | स्तकापुत्रिका               | 868     |
| कबरमरि               | श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च | प्र२३    | सूयागस्त्ययोश्छे            | 338     |
| कमेरनिष्             | ष                       |          | सूर्याद्देवतायां चाब्वाच्यः | You     |
| कर्मगाः ।            | षाद्यअश्चाब्बाच्यः      | प्रदूष   | स्त्रियां न                 | 83      |
| कर्मप्रवच            | . ,                     |          | स्त्रियाम्                  | ४८४     |
| काम्ये रो            | संज्ञायां वा            | 700      | स्त्रीप्रत्यययोरकाकारयो     | ÉSA     |
| कालात्स <sup>c</sup> | संज्ञोयसर्जनीभूतास्तु   | २२२      | स्वादीरेरिगोः               | ξυ      |
| क्लृपि स             | सम्पुङ्कानां सो         | १३८, १३६ | ₹ 1                         | -1      |
| क्रस्येन्विष         | सम्बुद्धौ नपुंसकानां    | ६६=      | ह्यगवय <u>म</u> ुकयमनुष्य   | 295     |
| कियया ट              | सम्भस्त्राजिनशएा        | RXR      | हितयोग च                    | *40     |
| कौ लुप्तं            | सदच्काग्डप्रान्त        | ጸሽጸ      | हिमारगययोर्महत्त्वे         | X0X     |
| च्चिपकाद <u>ी</u>    | समानवाक्ये निघात        | 800      | _                           |         |
|                      | 2 0                     |          |                             |         |

कौमदीकारकान्तभागस्थपरिभाषास्चिका ।

| Ast Ball det free or as a comment |          |                           |          |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| परिभाषा                           | सूत्रम्  | परिभाषा                   | सूत्रम्  |
|                                   | ४१७, ४३४ | निर्दिश्यमानस्यादेशा      | 450      |
| त्रक्षार्थं कृते                  | ३८८      | पदाङ्गाधिकारे             | २२७      |
| अन्न-तरस्य विधिर्वा               | 3.4.5    | परनित्यान्तरङ्गापवादानामु | 86       |
| श्रानिनस्मन्यहणा                  | 3 x £    | पुरस्तादपवादा             | 989      |
| श्चान्यबाधेऽन्त्यसदेशस्य          | 398      | प्रकृतिवदनुकरगाम्         | 3,48     |
|                                   | 4        | प्रत्ययप्रहृशे तदन्त      | २१७, ४४६ |
| श्चर्यवद्ग्रहणे नानर्थकस्य        | 86       | प्रातिपदिकप्र <b>ह</b> णे | १५२      |
| श्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे        | •        |                           | 3.5      |
| उपपद्विभक्तेः कारक                | ¥≈ \$    | यत्रानेकविधमान्तर्थे      | 840      |
| ताच्छीलिके गोऽपि                  | 800      | लाश्रयमनुबन्धकार्य        | 390      |
| नानर्थकेऽलोन्त्यविधि              | ३४७      | संज्ञाविधौ प्रत्ययप्रहरो  |          |
| नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्           | २१४      | 'सन्निपातलच्चगो           | 301      |
|                                   |          |                           |          |